# अथ पद्मपुराणान्तर्गताध्यायविषयानुक्रमः ।

# तत्रान्तिमं षष्टमुत्तरखण्डम् ।

| त्तिवर्णनम्                                     |
|-------------------------------------------------|
| जालंधरकृतं युद्धाय गम                           |
| <sup>९</sup> धरमैन्यस्य युद्धे जा               |
| शुम्भादिदैत्यानां नन्द्यादि                     |
| नन्तरं शंकरेण सह                                |
| पराभवः                                          |
| शंकरजालंधरयोर्युद्धे जात                        |
| <ul> <li>ग्वेषधारणपृर्वकं गाँरी</li> </ul>      |
| मायाशंकगस्य पार्वत्य                            |
| ः प्राप्तिः                                     |
| ं जालंधरकृतपार्वतीछल <u>ज्</u> ञा               |
| संकल्पः, बृन्दायाः स्ट                          |
| तभक्षणदशनम्, स्वर                               |
| मनम् , वृन्दाया राक्ष                           |
| ्र स्वानुचरेण सह तापसवेष <sup>ः</sup>           |
| द्रुन्दामीचनम्,व्याधद्                          |
| प्यासिविष्णवाश्रमप्राह                          |
| र्हे लिङ्गनाच्छिरमः सर्वोब                      |
| दप्राप्तिपृवंकं वृन्दाकृत                       |
| , तमत्मुखचुम्बनमात्र                            |
| मवर्णन तेनेव मायाज                              |
| ः च कदाचित्सुरतानी                              |
| वृन्दाकृततद्भर्यानम् ,                          |
| याया हरणं भविष्यत                               |
| विष्णुसङ्गदृषितस्वशर्                           |
| ्रं योगवंठन ब्रह्मपथगर<br>सन्दर्भकारण सन        |
| कृतदाहवणनम्, यत्र                               |
| त्स्थानस्य वृनदावनत्व                           |
| शिवरूपेणाऽऽगतस्य जाल                            |
| स्वमखीप्रेषणम् , स्व                            |
| च्युत्या तन्मायावित्व                           |
| ८ वासवर्णनं गौरीसर्खान                          |
| ९ च, चण्डमुण्डप्रेषितः<br>इत्रियणपृर्वक सङ्कामे |
| ٠,                                              |
| <ul> <li>१० जालधरशंकरयोर्युद्धं जा</li> </ul>   |
| नां च युद्धम्, मृतदैर<br>र्राटिक सम्बद्धम्      |
| र्शनपृविकशंकरप्रेषितन्त्र                       |
|                                                 |

| 11 | त्तिवर्णनम्                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|
|    | जालंधरकृतं युद्धाय गमनम्, नन्द्यादिगणैर्देवैश्व जालं-           |   |
| 93 | धरसैन्यस्य युद्धे जालंधरसैन्यपराजयः                             |   |
|    | शुम्भादिर्देत्यानां नन्द्यादिगणैर्द्वद्वयुद्धे नन्द्यादिपराभवा- |   |
|    | नन्तरं शंकरेण सह दैत्यानां सङ्ग्रामे दैत्यानां                  |   |
| 93 | पराभवः                                                          |   |
| •  | शंकरजालंधरयोर्युद्धे जालंधरपराभवः, मायया शंक-                   |   |
|    | ग्वेषधारणपूर्वकं गाँरीं प्रति जालंधरकृतगमनम्,                   |   |
|    | मायाशंकरस्य पार्वत्याश्च संवादः, पार्वत्याश्चिन्ता-             |   |
| 98 | प्राप्तिः                                                       |   |
|    | ं जालंधरकृतपार्वतीछलज्ञानपूर्वकं विष्णुकृतवृन्दाहरण-            |   |
|    | मंकल्पः, ग्रन्दायाः स्वप्ने जालेथरशिरमः काली <b>क्र</b> -       |   |
|    | तभक्षणदर्शनम्, स्वप्नदर्शनतप्ताया वृन्दाया वनग-                 |   |
| 94 | मनम् , तृन्दाया राक्षसदर्शनम्                                   |   |
|    | न्वानुचरेण मह तापस्थेपधारणपूर्वक विष्णुकृतं राक्षसा-            |   |
|    | दुन्दामीचनम्,व्याधदर्शनभीताया वृन्दायास्तापसवे-                 |   |
|    | पंचारिविण्वाश्रमशाप्तः, चित्रशालायां भर्तृशिरआ-                 |   |
|    | लिङ्गनाच्छिरमः सर्वावयवप्राप्तिरूपकपटना <mark>पसाशीर्वी-</mark> | , |
|    | दप्राप्तिपृवंकं वृन्दाकृतचित्रशालागमनम् , <b>वृन्दाकृ</b> -     |   |
|    | तमत्मुखचुम्बनमात्रात्तस्य जालंधररूपेण परिणा-                    |   |
|    | मवर्णन तेनेव मायाजालंधरेण सह वृन्दारतिवर्णनं                    |   |
|    | च कदाचित्सुरतान्ते तापसवेषधारिणं विष्णुं दृष्ट्वा               |   |
|    | वृन्दाकृततद्भर्तमम् , विष्णु प्रति वृन्दाकृतं त्वद्भा-          |   |
|    | याया हरणं भिवन्यतीति शापदानम् , वृन्दाकृत-                      |   |
|    | बिष्णुसङ्गदृषितस्वशरीरशोषणवर्णनम् ,    वृन्दाया                 |   |
|    | यागवलन बद्भापथगमनम्, वृन्दादेहस्य तत्सखी-                       |   |
|    | कृतदाहवर्णनम् , यत्र वृन्दया देहत्यागः कृतस्त-                  |   |
| 96 | त्स्थानस्य वृन्दावनत्वकथनम्                                     |   |
|    | शिवरूपेणाऽऽगतस्य जालंधरस्य परीक्षार्थ गौरी <b>ऋत</b> -          |   |
|    | स्वमखीप्रेषणम् , स्वसखीदर्शनः,लिङ्ग <b>नमात्रात्तद्वीर्य-</b>   |   |
|    | च्युत्या तत्मायायित्वनिश्चयेन गौरी <b>कृतकमलनि</b> -            |   |
|    | वासवर्णनं गौरीसर्खानां भ्रमगरूपेण परिणामवर्णनं                  |   |
|    | च, चण्डमुण्डप्रेषितदृतमुखात्स्वभार्यापातित्रत्यभ-               |   |
| 90 | <b>ङ्ग</b> श्रवणपूर्वक सङ्कामे जालेथरागमनम्,                    |   |
|    | जालधरशंकरयोर्युद्धं जालधरसैन्यस्थदेखैर्वीरभद्रादी-              |   |
|    | नां च युद्धम्, मृतदैलानां शुक्रकृत रुनरजीवनद-                   |   |
|    | र्शनपूर्वकशंकरप्रेषितकृत्याकृतं स्वयोगौ शुकस्थाप-               |   |
|    | to the first water of the second of the second                  | 1 |

| नवर्णनम्                                                            | 90         | दशरथस्य शनैश्वराद्वरत्रयप्राप्तिः, दशरथकृत शनिः           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| दैलानां शिवगणेः सह युद्धम्, जालंधरहताया माया-                       |            | स्तोत्रम्, शनिस्तोत्रपाटफलम्                              |
| पार्वस्यास्तत्र मरणदर्शनेन मोहितस्य शिवस्य                          |            |                                                           |
| <b>बद्मकृतोद्वोधनाँद्</b> त्यकृतमायाज्ञानम् , शिवकृतजालं-           |            | त्रिस्पृशेकादशीव्रतविधानम्, त्रिस्पृश्चेकाः<br>दशीलक्षणम् |
| <b>धरवधः, जालंधर</b> स्य शिवसायुज्यमुक्तेः प्राप्तिः,               |            | द्शालक्षणम् · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| <b>कैलासोत्तरदि<del>श्र</del>थपुरस्य जालंधरश्चोणितपाताच्छो</b> -    |            | भित्रातं च प्रकारण्यासिकाता —                             |
| णितपुरेतिसंज्ञाप्राप्तिः, शंकराज्ञया तत्रन्यमांसानां                |            | धिकथनं च. एकादरयुत्पत्तिकथनम्, ग्रास्वेकादः               |
| योगिर्नाकृतभक्षणम् , युष्मत्पृजनात्सकलमिद्धिप्रा-                   |            | शीत्याज्येकाद्रश्योर्लक्षणम्                              |
| प्तिरिति योगिनीः प्रति शंकरकृतवरदानम्, एत-                          |            | ंउन्मीलन्येकादशीव्रतविधानम्                               |
| दास्यानश्रवणफलम् , तुलसीप्रशंसा                                     | 9 %        | पक्षवर्धिन्यकाद्शीव्रतविधिः                               |
| 🌝 श्रीकेलमाद्यातस्यम् \cdots \cdots \cdots                          | २०         | <b>एकाद्द्रीमाहात्म्यारम्भः</b> , एकादस्यां जाग-          |
| इरिद्वारमाहात्म्यारम्भः, गहोत्पत्तिकथनाय                            |            | रम्य फल तद्विधान तहक्षण च                                 |
| ् सगराख्यानम्                                                       | २ ५        | उत्पर्वकादर्शामाहात्म्यम् । जयाविजयाजयन्त्ये-             |
| <b>. राज्य विश्वास</b>                                              | <b>२</b> २ | काटशीलक्षणानि                                             |
| गङ्गामाहात्म्यम्, गङ्गायमुनास्तोत्रम्, प्रयागस्तो-                  | 4.5        | मार्गर्शापंशुक्रमोक्षदेकादशीमाहात्स्यम्                   |
| वम कार्यास्ताचम =======                                             |            | पाँपक्रणसंप्रतेकादशामाहाक्यम्                             |
| त्रम्, कार्शास्तोत्रम्, गयामाहात्म्यम्                              | 7.3        | पौषश्क्रपृत्रदेकादशीमहातस्यम्                             |
| तुलसीमाहात्म्यम्                                                    | • /        | माघकुरणपर्यतिलैकादशीमाहास्यम्                             |
| <b>प्रयागुमाहात्म्यम्</b> ··· ·· ··                                 | 2.5        | माघशृक्ष जयेक दशीमाहात्स्यम्                              |
| तुलसीत्रिरात्रव्रतम् ··· ···                                        | <b>:</b> { | प लानकरणविजयकादशीमाहासम्यम्                               |
| अन्नप्रसंसा, अन्नदान्माहात्म्यम्, अन्नदान                           |            | फाल्गुनश्कामलक्येकादशीमाहात्म्यम्                         |
| पात्रापात्रविचारस्याप्रयोजनत्वम्                                    | <b>.</b> . | चैत्रक्रणपापमांचन्येकादशामाहारम्यम्                       |
| <b>पार्ना</b> यदानप्रशसा, तडागायुत्सगंप्रशसा, वृक्षारोपणप्र-        |            | चैत्रशङ्कासदैकादशीसाहातस्यम्                              |
| शसा, सत्यप्रशंसा, तपःप्रशसा, अध्ययनप्रशसा,                          |            | वैजासकरणवर्गाथन्येकादशासाहातस्यम् 💎 👑 🔐                   |
| पात्रे दानप्रशसा, मह्यादिदानानां फलम् , इतिहास-                     |            | वेशासब्रुक्रमोहिन्येकादशामाहात्स्यम्                      |
| पुराणानां पठनविधिम्तत्फल च                                          | • 6        | क्रीणकृष्णापरिकादशीमण्डाक्यम्                             |
| इतिहासपुराणानां पटने वाचने च महाफलप्राॉर्भारत्यः                    |            | ज्येष्रशृक्षिन जैलैकादशासतातस्यम्                         |
| त्राऽऽख्यानम् ··· ···                                               | ¥ 5,       | आषाटकृष्णयोगिन्येकादशीमाहात्म्यम्                         |
| • •                                                                 |            | आषाढशुक्र शयस्यकादश माहातस्यम् 👉 👑 👵                      |
| <b>गोपीचन्दनमाहात्म्यम्</b> , <sup>गोपीचन्दनलेपनप्रः<br/>कारः</sup> |            | श्रावगक्रणकामिकेकादशीमाहात्स्यम्                          |
| कारः                                                                | \$ 0       | श्रावणश्क्रपुत्रदेकादशामाहातस्यम्                         |
| कार्तिकेकादस्यां <b>दीपत्रतिधानम्</b> , तत्फलकथनम्                  |            | भादपदक्रणाजेकादशामाहात्स्यम्                              |
| जन्माष्टमीत्रतविधानम् · · · · · · · ·                               | 7          | माद्रपदश्क्रपद्मनाभेकादशामाहायस्यम्                       |
| भूमिदानप्रशसा, वस्त्रदानप्रशसा, गयागमनप्रशसा,                       |            | अधिनकृष्णेन्दिरेकादशीमाहास्यम्                            |
| नीलवृषलक्षणम् , दत्ताया वसुधायाः पुनर्हर्नुम्तद                     |            | आखिनशुक्रपापारशः)हव्शेकादशामाहाःस्यम् 💎 📜                 |
| नुसन्तुश्च नरकगतिः, हिरण्यार्थमन्तकरणे ब्रह्म-                      |            | कातिककृष्णरमैकादशीमाहात्म्यम्                             |
| स्वहरण च दुष्टफलम् , पात्रदानप्रशंसा, वाध्याद्य-                    |            | कात्तिकशुक्र प्रयोधिनयेकादशामाहात्म्यम्                   |
| त्मगेफलम् , जलदानफलम् , भूमिगोदाराणां बलाप-                         |            | पुरुषोत्तममासस्य कृष्णकम्लैकादशामाहात्स्यम्               |
| हतानामनिवद्ने ब्रह्महत्यादोषः, दीपदानफरस्                           |            | पुरुषोत्तममासस्य शुद्धकामदेकादशीमाहाःस्यमः , <b>एका</b> - |
| विवाहयज्ञादिषु विघ्नकतुनेरकगातिः, फलसुलाशन् •                       |            | द्शीमाहात्म्यसमाप्तिः                                     |
| त्प्रायोपवेशनाच स्वर्गप्राप्तिः, नित्यक्राप्याप्रप्रवेशिः           |            | चातुमास्यव्रतानां विधिः ··· ···                           |
| रसप्रतिसंहारकोपवासिसततभृमिशाय्यादीना तत्त-                          |            | चातुर्मास्यव्रताद्यापनविधिः                               |
| त्फलप्राप्तिकथनम्                                                   | ३ ३        | वैतरणावतप्रशमाबोधिका मुद्रलाभिधमुन्या <b>रुयायि</b> -     |
|                                                                     |            |                                                           |

### <del>1वषयानुक्रमः</del>।

| का, नागर्शापांदिमासस्थक्रष्णद्वादस्यां वैतरणी-                                                                   |             | मत्यभामापृर्वजन्मवृत्तकथेनम्                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वतविधानम्, गोपीचन्दनमाहात्म्यकथनम्                                                                               | ٤ د         | -                                                                                                   |
| वैष्णवानां लक्षणं प्रशंमा च                                                                                      | ĘŖ          |                                                                                                     |
| अवणद्वादर्शावतविधिकथनं तत्प्रशंसाबोधकारुया-                                                                      | ,           | मत्स्यहपधारणपूर्वकविष्णुकृतशङ्कासुरवधः, प्र्                                                        |
| यिका <sup>च</sup>                                                                                                | ৩০          | गोत्पत्तिवर्णनम्                                                                                    |
| नरकगतिप्रतिबन्धक <b>नदीत्रिरात्रव्रत</b> विधिकथनम्                                                               | 9           | कार्तिकव्रतिनां शौचेप्रत्याचारकथनम्                                                                 |
| ागव <b>त्राममाहात्म्यकथनम्</b> , पार्वर्तामहेश्वरसंवादे                                                          |             | कार्तिकस्नानविधिकथनम्                                                                               |
| विष्णुसहस्रनामस्तोत्रकथनम् एकस्य रामे-                                                                           |             | कार्तिकत्रतिनां नियमकथनं कार्तिकत्रतिनां प्रशंसा च                                                  |
| तिनाम्नः सहस्रनामतुल्यत्वकथनम्                                                                                   | <b>કર</b> ્ | कार्तिकत्रतोद्यापनिविधः                                                                             |
| वेण्णसहस्रनामस्तोत्रप्रशंसा                                                                                      | ७३          | प्रमहात्तुलसीमाहात्म्यकथनं जलंबराख्यायिका,                                                          |
| गर्वतीमदेश्वरसंवादे <b>गामग्श्लाम्नोत्र</b> कथनम्                                                                | 3 3         | प्रसङ्गाच्छंकरस्य नीलकण्टत्वप्राप्तिवर्णनम्, जलंधः                                                  |
| अभिमशंसा, अधर्मात्रीचगतिप्राप्तिवर्णनम्                                                                          | مای         | रोत्पत्तिवर्णनम्                                                                                    |
| गिल्कामाहात्म्यम्, गिल्कायामापादस्रानप्रशंसा                                                                     | ક ૬         | जलंधरकृतदेवपराजयवर्णनम्                                                                             |
| आभ्युद्धिकस्तोत्रकथनं तत्पटनविधानफलयोः                                                                           |             | देवकृतविष्णुम्तोत्रवर्णनम् ,विष्णुजलंबरयोर्युद्धवर्णनम्,                                            |
| कथनं च                                                                                                           | 3 3         | युद्धतुष्टविष्णुं प्रति जलंधरकृतं भार्यया सह स्वगृ-<br>हवासरूपवर्याचनं विष्णुकृततादशवरदानं च        |
| क्रियपञ्चम् बतावे । । तत्फल च, तत्रवाऽऽग्रह्मा-                                                                  |             | नारदमुखात्पार्वतीरूपातिशयश्रवणपूर्वकं जलंशरकृतं                                                     |
| यिका                                                                                                             | 3 6         | राहोर्दृतत्वेन शकर प्रति प्रेपणम्, प्रसङ्गा <b>तकीर्ति</b>                                          |
| अपामानेनस्ते।त्र <sup>हथनम</sup> ··· ··· ··                                                                      | ي و         | मुखोत्पत्तिवर्णनं तत्पूजाया अकरणे शिवपू-                                                            |
| अपामाजनस्तात्र । । ।<br>अपामाजनस्तात्रपटनविधानं तत्फलकथनं च, अपामा-                                              |             | मुखात्पात्तवणम् अन्यास्य स्थापः स्थापः                                                              |
| जनम्यात्रम्या व १००१ व १०० व |             | जाया निष्फलन्वकथनं च, <b>राहोर्वर्वरदेशोद्ध</b> -                                                   |
| लक्ष्यन च. <b>एतन्स्तोत्रस्य वालानां जीव-</b>                                                                    |             | बत्वकथनम्                                                                                           |
| नाय पटनविभिक्ष्यनम् । । । । । ।                                                                                  | 20          | ंसकलदेवते जोनिः इांकरकृतसुदर्शनशत्रकरणवर्णनम् ,                                                     |
| वाण्य रिक्तावार स्वयंत्रायः ।<br>याणमहिमकथन विष्णुमहामस्त्र प्रशासकथन च विष्णु-                                  |             | शिवगणानां देत्येः सह युद्धवर्गनम्                                                                   |
| माहास्म्यवं।धर <b>पुण्डरीकाम्बरानम्</b> , पुण्डरीक                                                               |             | नन्यादिभिः सह कालनेम्यादीनां द्वंद्रयुद्धवर्णनम् , शिव-                                             |
| प्रति नारदक्तवास्य सम्बद्धाः स्वापन्य ।                                                                          | <b>43</b>   | गणानां दैत्यकृतपराभववर्णनम्                                                                         |
| 1-                                                                                                               | ۷.          | शंकरकृतदेत्यपराभववर्णनम् , शंकरजलंधरयोयुद्धवर्ण-                                                    |
| क्षपा <b>ट्टङ्गामाद्यानस्यम्</b> ःः ः ः ः<br>ष्णवाना                                                             |             | नम् , गान्धर्यमायामोचनादुद्रमोहनपुरःसरं जलंधर-                                                      |
| थन शालप्रामपृताफलकथन च                                                                                           | د ع         | कृत शंकररूपेण पार्वतीं प्रति गमनम्, स्वदर्शन-<br>मात्राद्वीर्यच्युतिदर्शनेन जरुधरस्य दानवत्वनिश्यय- |
| मर्बष्णवभक्ताना उक्षणकथनम् शृहाणाः दासन्वस्थ                                                                     |             | मात्राद्वायस्युतिदशनने जलवरस्य पानपतानयः<br>। पूर्वकमन्तर्थानेन पार्वतीकृतोत्तरमानसगमनम्,           |
| तिदादाना वरणवत्वस्य प्रहलादादाना भक्तत्वस्य च                                                                    |             | पृवकमन्त्रयानम् पात्रगारुगारारमानस्य । पार्वत्यदर्शनेन जलंधरकृतं समरभूमौ शंकरसमीपं                  |
| कथनम                                                                                                             | 6 1         | पुनरागमनम्, पार्वतीकृतस्मरणमात्रेण तत्सकारे                                                         |
| ात्रशुक्रकाटस्या <b>दोलोत्सवविधानम्</b> ··· ···                                                                  | د' ے        | विष्णोरागमनम्, पार्वतिवृत्तान्तश्ररणाद्विष्णुकृतवृ-                                                 |
| विश्वकृद्धादस्या द्यनकमहोत्सवविधानम् …                                                                           | ٤٠          | न्दापातिबन्यभङ्गविधानसंकल्पः                                                                        |
| शास्त्रवेष्टापादेषु द्वशयनीमहोत्मवविधानम्                                                                        | د ه         | विष्णुकृतो जलंथररूपथारणपुरःसरं वृन्दापातिब्रत्य-                                                    |
| <sup>।विण</sup> पवित्रारोपणविधिः, प्रसङ्गात्पवित्रकरण-                                                           |             | भङ्गः, रत्यन्ते विष्णुरूपदर्शनादतिकुद्धवृन्दाकृतं                                                   |
| प्रकारवर्णनम                                                                                                     | 46          | विष्णुं प्रति राक्षमकृतभार्याहरणाहुःखितस्य कपि-                                                     |
| त्रकारपर्याम<br>त्रादिमासेषु कमण चम्पकादिपुष्पविष्णुपृजाविधान                                                    |             | सहायवतः शेषेण सह तवारण्यश्रमणं भवत्विति-                                                            |
| तत्फलकथन च                                                                                                       | ۷٩,         | शापदानपुरःसरमभिप्रवेशवर्णनम्, वृन्दां संस्मरतो                                                      |
| ार्तिकमाहात्म्यप्रारम्भः, नारदानीतकल्पवृज-                                                                       |             | विष्णोस्ति चिताभस्मावगुण्टनपूर्वकं तिचेतास्थ                                                        |
| कुसुमाप्रदानरुष्टसत्यभामायं कृष्णकृतस्वर्गस्थकल्प-                                                               |             | स्थितिवर्णनम्, देवादिबोधितस्यापि विष्णे                                                             |
| कुपुनानस्य सञ्चलमान्त्रत्वलापुरुषदानवर्णनम्                                                                      |             | न्त्यप्राप्तिः                                                                                      |

# पद्मपुराणान्तर्गताध्यायानां---

| नु <del>त</del> ये देवकृतमादिमायास्तो-                          | कार्तिकलानविधिकथनम् , प्रसङ्गात्कृतादियुगानां ब्राह्म-     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| त्रज्ञया प्राप्तान्देवानप्रति गौरीलक्ष्मी-                      | त्वादिकथनम् , <b>बा</b> यव्यादिचनुर्विधस्नानकथनम्          |
| श्त स्वस्ववीजदानम्, गौर्यादाज्ञया देवकृतं                       | कार्तिके तिलधेन्वादिदानानां महाफलप्रापकत्वकथनम्,           |
| बृन्दािचतास्थाने बीजावापवर्णनम् १०६                             | कार्तिकव्रतिनासनेकविधपरान्नवर्जनादिनियमानां क-             |
| शेष्तस्वरालक्ष्मागैरिबीजोद्भवर्खारूपधारिधात्रीमाल-              | थां तत्तन्फ्लुक्ययनं च, कार्तिके पृजादिविधिक-              |
| <b>तीतुस्सीनां दर्शनाद्विष्णुश्रान्त्यपगमः, मा</b> उत्या        | ं थनम्                                                     |
| वर्वरीत्यास्याप्राप्तिकारणवर्णनम् , संक्षेपाद्वात्रीतु-         | प्रयहान्साघस्रानमाहात्स्यम , शुक्रग्क्षेत्रमाहात्स्यम्     |
| क्स्योर्माहात्म्यम्, जलंधराख्यानसमाप्तिः १०५                    | मासोपवासवतविधिकथनम्                                        |
| कार्तिकप्रशंसाबाधककलहोपाख्यानारम्भः, गक्ष-                      | शालग्रामशिलार्चनविधेस्तत्फलस्य च कथनम्, शालग्रा-           |
| सीत्वमापन्नायाः कळहाया धर्मदत्तनान्ना बाह्यणेन                  | मिक्नियां बासुँदवादिमृतिलक्षणानि, कार्तिके शाल-            |
| समागमः, धर्मदत्तं प्रति गक्ष्मीकृतस्वपवजनमव-                    | प्रामपृजाया विशिष्ठत्वकथनम्                                |
| र्णनम् ५०८                                                      | धार्त्राछायायां पिण्डदानप्रशसा, धार्त्राप्रशंसा, कातिके    |
| द्वादशाक्षरमञ्जपाटपुरःसरं धर्मदत्तकृतनुलर्मामिश्रतोन            | केतक्यादिभि पृजाविधिः कातिके दीपदानविधिः                   |
| याभिषेकादाक्षस्या दिव्यदेहप्राप्तिः, राक्षमीनयनाय               | स्तत्राऽऽग्रद्यायिकाश्च १                                  |
| विमानसहिताविष्णुगणयोगागमन तास्यां धर्मदत्त-                     | दीपावलिविधिः दीपावल्या त्रयोदस्यादिद्वितीया                |
| स्य संवादश्व, अनयाऽन्येन भागांद्वयेन च सहित-                    | न्तिर्विषु कर्तव्यविधिकथनम् । दीपावायः। राज                |
| स्त्वमं दशरथो भविष्यसीति धर्मदत्त प्रति विष्णु-                 | कर्तव्यिभिकथनम् । यमदितीयाप्रशसाः । १                      |
| गणकृतवरदानम् ५००                                                | पवोधिनीमाहात्म्यं <sup>तदव्रत्विथिश</sup> भीष्मपश्च        |
| धर्मदत्तिविष्णुगणसंवादे विष्णुवतमाहान्म्ये विष्णुदास            | <b>कब्रत</b> विधानम् वातिकसाहाच्यश्रवणकलम्                 |
| द्विजचालनृपत्याराख्यानम् ··· • • • • •                          | समाप्तं कार्तिकमाहात्म्यम् 💮 🖖 💉                           |
| विष्णुदासचोलनृपत्यावींकुण्ठगमनमः , मुद्गलगोत्राणां              | विष्णभक्तिमाद्दानस्यम् विष्मिक्तिलक्षणम्                   |
| श्चिखाहीनन्वे कारणवर्णनम् ५५५                                   | विश्णभक्तिह नाना निन्दी विश्णभ के फठम १३                   |
| कार्तिकप्रशंसाबोधकजयविजयपर्वजनमवृत्तकथनम् ,                     | शालग्रामशिला (जनफल्या) कथनम् ५२                            |
| विष्णुगणाभ्यां सह विमानारोहणपृत्वेक कलहाया                      | अनन्तवास्टेवस्य माहानस्यम्, विष्णुस्मरणप्रशसः              |
| वैकुण्टेगमनम् , <b>कल्रहोपाय्यानसमाप्तिः</b> ५५२                | विरणस्मरणप्रकार विरणभक्ति प्रशस्त ५२                       |
| पृथुनारदसंवादे कृष्णावण्याधैनकनयुर्णानकथनाय ब्रह्म-             | जमबृद्धापम्थतार्थाना तत्मारा स्थमपः च कथनम् 👑 🦫            |
| कृतयज्ञास्यानवर्णनम् , प्रसहादपुज्यपृजने दुनिक्षः               | वेत्रवर्तीमाहात्म्यम् 🕟 👑 🧺                                |
| मरणभयानामन्यतमप्राप्तिवर्णनम् कुटणावण्या-                       | माभ्रमनीमाहान्स्यारस्थ साम्रमन्यन्यत्तिकथ                  |
| -                                                               | नम् सात्रमतीतारस्थनात्रकण्यादनाधमाद्दास्यम् ५:             |
| भाहात्म्यकथनम् ५५३<br>श्रीकृष्णसत्यभामासवाद एकादशीमाघकानिकवनाना | र्नान्दतं र्थकपालमाचनताथमाहा स्थम १३                       |
| नुलसीद्वारकयोश्च भगवन्त्रियन्यकथनम् , अकरणेऽपि                  | विकाणितायेकेततार्थगणतार्थाना माहातस्यम् . १ :              |
|                                                                 | अप्रितार्थमाहात्स्यम् तत्र कुकर्दमनृपत्याख्याः             |
| संसर्गादेव केपांचित्युण्यपापाना प्राप्तप्रकारवर्ण-              |                                                            |
| नम्, ५९४                                                        | • •                                                        |
| कार्तिकप्रशंसायां महापातिक <b>धनेश्वरविमाग्टया-</b>             | हिरण्यासगमतीर्थमाहात्स्यम् , धर्मावतासाश्रमतासगम           |
| ्नारम्भः ५५५                                                    | माहान्म्य तत्र माण्डच्याग्व्यायिका, माण्ड-                 |
| धनेश्वरस्य नानाविधनरकदर्शनम् , कानिकव्रतिसमर्गाः                | व्यशापाद्विदुरनाम्ना शृद्धजाताववर्ताणस्य यमस्य             |
| द्वेनश्वरस्य यक्षलेकगमनम्, ५५६                                  |                                                            |
| निकवनविधिकयन तत्प्रशंमा च, अश्वन्थवटवनवि-                       | कम्बुतीर्थकीपतीयेकथारतीर्थसप्तथारतीर्थमद्भितीर्थाना        |
| ष्यनम् , अश्वत्यवटादीनां विष्ण्वादिहपःवकथ-                      | माहान्म्यम्, मिह्नतीर्थमाहान्म्यं मिह्ननाम्न ऋषे-          |
| <b>प्रमाऽऽख्यायिका च</b> १५३                                    |                                                            |
|                                                                 | त्रद्भावर्शनीर्थमाहात्म्यम्, खण्डतीर्थमाहात्म्य तत्र कर्त- |
| ंशाच, ५५८                                                       | ं टर्पाविधिक्ष १३                                          |

| नमतीसाश्रमतीसंगमे संगमेश्वरर्तार्थमाहात्स्यम् १             | १३८ पुजाविधिश्व, तत्क्षेत्रे तपश्वरणाद्भनुमतः समुद्रतर-                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महालयतीर्थमाहात्म्यम्, तत्र कार्तिक्यां वैशाख्यां           | णशक्तिप्राप्तिः १६                                                                                                  |
| च गमनात्संसारदुःत्वनाशकथनम् ९                               | १३९ चण्डेशतीर्थे चण्डेश्वरदेवस्य दर्शनान्महाफलप्राप्तिः १६                                                          |
| गृतर्रार्थमाहात्म्यम ९                                      | १४० गाणपत्यतीर्थे श्राद्धकरणात्सर्वयज्ञफलप्राप्तिपूर्वकपरमग-                                                        |
| त्राङ्गवदनर्तार्थमाहात्म्यं तत्र रविवतविधिकथनं त-           | निप्राप्तिः १६                                                                                                      |
| हफलस्य च वर्णनम् भ                                          | १४९ वार्त्रज्ञीसाश्रमतीसगमे भस्मगात्राभिधलिङ्गपूजनप्रसन्ना-                                                         |
| दनेश्वरमाहात्म्यं तत्राऽऽक्त्यायिका च १                     | १४२ च्छंकराह्रब्धवरेन्द्रकृतवृत्रवधनिरूपणम्, इन्द्रस्य                                                              |
|                                                             | १४३ वृत्रवधात्प्राप्तब्रह्महत्याया अग्न्यादिषु विभागकर-                                                             |
| त्र्यामतीर्थमाहात्स्यम्, धवलेश्वरतीर्थमाहात्स्यम्, प्र-     | णपूर्वकस्थापनवर्णनम्, साश्रमतीती <b>र्थज्ञानादिन्द्रस्य</b>                                                         |
| सङ्गात्कृतत्रेतद्वापरकल्प्वनुक्रमेण नीलकण्ठहरशर्व-          | ब्रह्मद्वत्यानिर्मुक्तत्वकथनम् १६                                                                                   |
| धवलेश्वरनामभिरीश्वरस्य प्रकाशितत्वकथनम्, धव-                | वराहर्तार्थमाहात्म्यम् १६                                                                                           |
| लेश्यमाहात्म्ये किराताख्यायिका १                            | १४४ संगमर्तार्थमाहात्म्यं तत्र कर्तव्याविधिनिरूपणं च १६                                                             |
| गपेन्द्रतीर्थमाहात्स्यम्, रविभक्तियुतायाः कण्वमु-           | आदित्यर्तार्थमाहात्म्यम् ••• •• १६                                                                                  |
| निकन्याया भक्त्यातिशवयोध <b>क्रमारुयानम्</b> ,              | र्नालकण्ठतीर्थमाहात्स्यम् १६                                                                                        |
| <sup>नर्त्रव</sup> द्रद्धमहिषाक्यानम् १                     | दुर्गामहितसाश्रमतीसागरसंगमतीर्थमाहात्म्यम् १६                                                                       |
|                                                             | नृसिहवत्विधानम्, त्राऽऽख्यायिका,                                                                                    |
| र्षे अरमाहाय्म्यम् । वत्रजितेन्द्रम्येतनीर्धन्नानमात्रेण    | नृसिहतीर्थमाहात्म्यम् , इति साभ्रमतीमा-                                                                             |
| शकरात्या एप गास्त्रपाप्तिः पाशुपतास्त्रणेन्द्रकृतवृत्रव     | ्रः हात्म्यम् ··· ··· ··· ··· १७                                                                                    |
| ¥¥                                                          | अथ गीतामाहात्म्यम्, गीताप्रथमाध्यायमाहा-                                                                            |
| प्रधारतीर्थमःहातस्यमः ,चण्डनाम्नः किरातस्याऽऽ-              | क्य तत्राऽऽ <b>रुयायिका च</b> ं ः · · · • ९७                                                                        |
| म्हार्यका १                                                 | गानादिनीयास्यायमाहात्म्यं तत्र देवशमं <b>विपार्यानं</b>                                                             |
| 🙀 रेलिधेमाहात्म्य तदुत्पत्ती कारणभूतमाग्व्याः 💎             | च १७                                                                                                                |
| नम् १                                                       |                                                                                                                     |
| द्रभागासान्त्रमतीसगमस्थनन्द्रे थरस्यः चन्द्रभागायाः         | ँ गीतातृतीयाध्यायमहिमवर्णनं तत्र <b>जडनाम्नो द्विज-</b><br>व्याच स्थानन्यानं च ··· ··· ·· • • • • • • • • • • • • • |
| ध माहास्पम् १                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                               |
| पलादर्तार्थमाहात्म्यम् ५                                    | ्रुं गीताचनुर्थाध्यायमाहात्म्यं तत्र कन्ययोर्बदरीत्वमोच-                                                            |
| बुमन्दार्कतार्यमाहात्म्यम्, तत्र प्रसङ्गाद्वित्वाश्वत्थाशि- | नाम्ब्यानं च                                                                                                        |
| राषिनस्यपु समुद्यासम्बद्धासम्बद्धाः ।                       | र्गातापजमाध्यायमाहात्म्यं <b>तत्रा</b> ऽऽ <b>रूयानं च १७</b> ७                                                      |
| क.यनमन्येषा देवाना तत्तदबुक्षाधितत्वकथन च,                  | गीताषष्ठाध्यायमाहात्म्यम्, तत्र <b>जानश्रुत्यभिध-</b>                                                               |
| ,वज्ञाणा देवतात्रितत्वेनावध्यत्वकथनम् १९                    | <sup>१५९</sup> तृपत्याख्यानम् ··· ··· ··· <sup>१७</sup>                                                             |
| द्वक्षेत्रमाहारम्य तत्र कोटराक्ष्याः पृजनादिविधिश्व, 🥏      | गातासप्तमाध्यायमाहात्म्यम्, तत्राऽऽख्यानम् १७                                                                       |
| कोटराक्षास्तीय तत्पटनफल च १                                 | <sup>१५२</sup> गीताष्टमाध्यायमाहात्म्यम्, तत्र <b>भावशर्माख्यद्वि-</b>                                              |
| यंराजतीधमाहात्स्यम १                                        | 4 '. '                                                                                                              |
| मतार्थमाहात्म् । त <b>दुत्पत्त्याग्व्यायिका</b> च १         | 😽 जस्य तद्भार्यायाश्च राक्षसीत्वनाश्चाख्या-                                                                         |
| गुंतत्।र्थमाहात्स्य तत्र प्राचानेश्वरपृजाविधान च.           | नम्                                                                                                                 |
| कपाततीर्थसज्ञाशामिनदानकथनायाऽऽख्या-                         | साख्यान गीतानवमाध्यायमाहात्म्यम् १७                                                                                 |
| •                                                           | माख्यानं गीतादशमाध्यायमाहात्म्यम् १८                                                                                |
|                                                             | <sup>१९९</sup> विश्वरूपानिधर्गातेकादशाध्यायमाहात्म्यम्, <b>तत्राऽऽ</b> -                                            |
|                                                             | <sup>९५६</sup> ख्यायिका ··· ··· ··· <b>१</b> ६                                                                      |
| ाइयपतीर्थमाहात्स्यम् , तत्र कुरोश्वरस्थितिवर्णनम् १         | १५७ मीताराहणात्रायमाहातस्यं साख्यानम                                                                                |
| ताळ्यर्तार्थमाहात्स्यम् १                                   | १५८ गीतात्रयोदशाध्यायमाहात्म्यम्, तत्रात्यन्तव्यभिशारि-                                                             |
| टेश्वरतीर्थमाहात्म्यम् ५                                    | did distributed by                                                                                                  |

# पद्मपुराणान्तर्गताध्यायानां---

| गीताबतुर्दशाध्वायमाहात्स्यम् , तत्राऽऽख्यायिका १८४                                               | जन्मस्थिपितुः <b>शरभनाम्नो वैद्यस्या</b> ऽऽ                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गीतापबदशाध्यायमाहात्म्यम्, तत्राऽऽख्यायिका १८५                                                   | 1                                                                                               |
| गीताषोडशाध्यायमाहात्स्यम्, तत्राऽऽख्यानम् १८६                                                    |                                                                                                 |
| गीतासप्तदशाध्यायमाहातम्यं साख्यानम् १८७                                                          |                                                                                                 |
| गीताष्ट्रादशाध्यायमाहात्म्यं तत्राऽऽख्यानं च                                                     | प्रमहादेवलकृतं शर्भ प्रति दिलीपस्याऽऽम्ब्या                                                     |
| समाप्तं गीतामाहात्म्यम् १८८                                                                      |                                                                                                 |
| अव भागवतमाहातम्यम्, भागवतप्रशंसायां                                                              | विसिष्टाश्रमागमनम्                                                                              |
| पूर्ववृत्तकथनम् , तत्र प्रसङ्गात्कलिवर्णनम् , कुली                                               | रयुद्धितीयसर्गशसिद्धपारूयानम्, तत्र दिली                                                        |
| भविष्यष्ट्रत्तकथनम्, भक्तिज्ञानवराग्याणी                                                         | े पस्य गोप्रसादवर्णनम्                                                                          |
| नारदेन समागमः, नारदं प्रति भक्तिकृतः स्वता-                                                      | देवलाजयाऽऽराधितगीर्याज्ञयेन्द्रप्रस्थगमनात्पुत्रं प्राप्यः                                      |
| रुण्यस्य स्वपुत्रयोर्ज्ञानवैराग्ययोर्जरटन्वस्य च                                                 | कालेन तस्य प्रपत्रक्षमत्वं विज्ञाय सकलविषयवंगः                                                  |
| मोचनोपायप्रभः, १८९                                                                               | रयपृर्वक शरभस्येन्द्रप्रस्थ प्रत्यागमनम् , ज्वीरतस्य                                            |
| भिक्ति प्रति नारदकृततन्माहात्म्यकथनम् ज्ञानवरा-                                                  | शरभस्य पान्धेन सह शिबिकारोहणपूर्वक स्वगह-                                                       |
| ग्ययोः स्वकृतकराङ्गलिचालनेऽपि बोधाभावदर्शः                                                       | मागच्छता मार्गमत्ये राक्षसेन समागमः, इन्द्रप्र                                                  |
| नानद्वोधोपायप्राप्त्यर्थे सन्कर्मकरणानद्वोधोत्पनिः                                               | स्थतीर्थजलेन शमितताणांना किचिदिधान्तानां                                                        |
| स्यादित्याकाशवचनानन्तरं नारदकृतसकलमुनी-                                                          | पश्चित्रवाहानां राक्षसकृतभक्षणवर्णन्म् ,शरभसम्पः                                                |
| <b>न्प्रति गमनं</b> तेभ्य उपायालाभात्मनन्त्रुमारान्प्रति                                         | वतीरहप्रस्थजलपानाहाक्षयस्य पृत्वजनसम्सरणम् ,                                                    |
| <b>गमनं च, नारदं प्र</b> ति सनन्दुमारकृतभागवतश्रवणः                                              | शरभराक्षसभवाद वाहाना पश्चिकस्य चेन्द्रप्रस्थ                                                    |
| रूपोपायकथनम् ५९०                                                                                 | जलपानपण्येनापसन्यस्वानामपि धनदलेखगम्                                                            |
| गहाद्वारसमीपे कामोदपुरे नारदकृतभागवतसप्ताहवर्ण                                                   | नम् राक्षयन शर्भस्य पुनारेन्द्रप्रस्थ प्रति गै                                                  |
| नम्, भागवतसप्ताहविधाने चलिते भक्तिपुत्रयोजी-                                                     | नम् राग्भस्य पृत्रेण समागमः , राग्भस्य तत्र                                                     |
| वर्षराग्ययोस्तारण्यप्राप्तिभंक्तेश्च हरिदासचित्तेषु                                              | मरणादेव ण्डामनम्                                                                                |
| स्थितिः ५९६<br>सप्ताहश्रवणप्रशमायां गोकणाग्वियानम्, <sup>गोकणं</sup>                             | इन्द्रप्रस्थतीये राक्ष्यस्य मृत्ति,प्राप्तिवर्णनम् इन्द्रप्रस्थ                                 |
| सप्ताहश्रवणप्रशमायां गांकणांग्ट्यानम्, गांकण                                                     | तीर्थे मृतस्यापि शिवशसणि इह पुनजेन्सान कार-<br>णम् । जिवशसीवरणुरासणीारनद्वप्रस्थे वर्तसानयार्वे |
| <b>कृतोपदेशानात्पितुर्मोक्षप्राधिवर्णनम्</b> ५९३                                                 |                                                                                                 |
| अतिदुष्टस्य गोकर्णभ्रातुः कुलटाकृनाभित्रक्षेपणारुमंग्णे-                                         | कृष्टगमनम् इन्द्रप्रम्थगनद्वारकामाद्दानम् अस्तियानम्, काम्प                                     |
| <b>न प्रतत्वप्राप्तिवर्णनम्,गोकर्णकृतः स्वश्रातृप्रेत</b> त्वापन                                 | त्यनगरे पृथ्येषुनाम्री द्विजम्य अपगानादानेकगुर्ण-                                               |
| यनाय सूर्यस्तम्भनम्, सूर्योकत्यनुरोधेन गोकर्णकः                                                  | स्तिम्मन्नामकतम्बरम्भाणाः तक्कित्रशापान्मरणाः                                                   |
| तभागवनसप्ताहकरणात्त्रहातुमुक्तिप्राप्तिवर्णनम ५५३                                                | नन्तर राक्षशांत्रप्राप्त तामा हनुमन्कृतवर्षे पुना                                               |
| सप्ताहमकरणमकारवर्णनम्, भागवतप्रशमा,                                                              | राक्षमात्वप्राति रोगित्वज्ञाङ्गायनेकत्याज्यगुर्ण                                                |
| समाप्तं भागवनमाद्यान्स्यम् 🗼 · · · 🗥 😘                                                           | रिष युक्तस्य भतुंस्याम कुवताना साणा नाचम                                                        |
| अय कालिन्दीमाद्यातम्यमः कालिन्दीतीरस्थ-                                                          | तिप्राप्तिवर्णनम्                                                                               |
| साण्डववर इन्द्रकृतयज्ञकरणवर्णनम् १९५<br>यज्ञप्रसन्नाद्भगवत इन्द्रस्य वरप्राप्तः, भगवदाज्ञया तत्र | विमलाख्यानम्, प्रमहान्मित्रलक्षणम्                                                              |
| यज्ञप्रसम्राद्भगवत इन्द्रस्य वरप्राप्तिः, भगवदाज्ञया तत्र                                        | महदशस्थितपृवीक्तराक्षमाना कृतिबहाह्मणाद्वारकाज-                                                 |
| ब्रह्मादिसक्लदेवकृतन्त्रत्रार्थक्षेत्रादिविधानवर्णनम्                                            | लपानलाभेनात्त्रमलोकप्राधिवर्णनम्                                                                |
| शिवशर्मणः पुत्रत्वेनेन्द्रस्यावतारवर्णनम् , शिवश-                                                | इन्द्रप्रस्थगतकोशलामाहात्म्यं मुकृन्दनाम्नो बाद्यणः                                             |
| मंगः स्वपुत्रेण विष्णुशर्मणा सह कालिन्दीतीरस्थे-                                                 | स्याऽऽरु <b>यानम्</b> , तत्रापमृत्युमृतस्य मुकुन्दम्य                                           |
| न्द्रप्रस्थं प्रति गमनम् ,विष्णुशर्मणः पृत्रजन्मस्यृतिः,                                         | मातर पत्नी प्रति च वेदायनकृतवेदान्तोपदेशः                                                       |
|                                                                                                  | कोशलाजले बेदायनकृतास्थिक्षेपमात्रान्मुकृन्दस्य दि                                               |
| ग्रहासहयोर्नुकिप्राप्तिः ५५६                                                                     | व्यदेहप्राप्तः, मुकुन्दवेदायनसवादे मुकुन्दकृतस्वो-                                              |
| द्वोधकर्तार्थकानात्पृवंजन्मस्मरणेन शिवशमंकृतं                                                    | पभुक्तयमयातनादिवर्णनम्, मुकुन्दस्य स्वर्गतिः                                                    |
|                                                                                                  | चण्डकनाम्रो नापितस्य ब्राह्मणवधान्याः                                                           |

### विषयानुक्रमः ।

| दैवयोगान्मातापित्रस्थिमत्रज्ञापप्रहणपूर्वकं सद्री         | विष्णुभक्तराजत्वप्राप्तिवर्णनमत्रैव तपोविधानाद्वा-                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| गच्छतः कस्यचिद्विप्रस्य तत्सर्पदेशस्थित्या सर्पस्य        | णामुरस्य शंकरप्रसादश्च, हेरम्बनान्नी ब्राह्म-                              |
| तन्मञ्जूषायां गमनम् , ततस्तद्वाद्वाणस्य कोश-              | णस्याऽऽख्यानम्, इन्द्रप्रस्थगततीर्धसप्तक-                                  |
| लायां गमनं कोशलाप्रभावेण मक्नुषागतमर्पस्य                 | माहात्म्यं तत्र वसिष्ठादिसप्तप्रजापतिकृततपश्चर-                            |
| स्वर्गप्राप्तिवर्णनम् २०                                  | <ul> <li>णानेषां पुत्रप्राप्तिः, इन्द्रप्रस्थगतद्वारकायां युधि-</li> </ul> |
| कोञलाप्राप्तदाक्षिणात्यविष्रकृतविष्णुस्तोत्रम् , दाक्षि-  | ष्टिरकृतराजसूयकथनम्, भीमकुण्डमाहात्म्यं चैत्र-                             |
| णात्यानां वैकुण्ठगमनम् २०                                 | कृष्णचतुर्दरयामिन्द्रप्रस्थप्रदक्षिणाफलम्, समा-                            |
| कालिन्दीनीरम्थमभुवनगतविश्रान्तिनीर्थमाहात्म्यम् ,         | प्तं कालिन्दीमाहात्म्यम्                                                   |
| तत्र कुशलनाम्रो बाह्मणस्यातिव्यभिचारिण्याः                | अथ माघमाहात्म्यम्, नैमिषारण्ये द्वादशवाधि-                                 |
| पत्न्या आरूयानम्, तस्या मरणानन्तरमने-                     | कम्याग्रहाधिननेत्रकार्विभविषयान्य नाम्याग्रह्म                             |
| कयातनोपभोगपर्वकगोधिकायोनिप्राप्तिः २०                     | त्म्यवर्णनारम्भः                                                           |
| पूर्वीक्तगोधादर्शनेन तद्विषये कस्यचिन्मुनिपुत्रस्य पूर्व- | तत्र प्रमङ्गाद्रनवर्णनं मृगयाकर्तुर्वेषादिवर्णनं च, दिली-                  |
| जन्मनि स्वीयमातृत्वज्ञानम्, तस्या गोधात्वमोच-             | पकृतमृगयावर्णनम् , मृगयाविधानपूर्वकं स्वपुरमा-                             |
| नार्थ स्विपित्राज्ञानुसारेण मधुवने मुनिपत्रकृतथा-         | गच्छतो दिर्लापस्य वृद्धहारीतेन समागमः, वृद्धहा-                            |
| द्वान्मुनिपुत्रम्य तन्मानुगीधायाम्नित्यतामहादीनी          | र्राताजया विसष्ठं प्रति दिलीपगमनम् , विसष्ठदिली-                           |
| चोचमगतिप्राप्तिः, मुनिपुत्रस्य पितृरपि विष्णुस्तो-        | पसंवादे माघस्नानमाहात्म्यवर्णनम्                                           |
| त्रकरणाद्विष्णुयसदेन तह्नोकसमनम् २१                       |                                                                            |
| र्मानपुत्रस्य पुर्वजन्मनि स्वीरिष्यामृत्यनी कारणवर्णन     | प्राप्तस्य विद्याधरस्य माघशुक्कंकादर्शास्नानात्मुमुख-                      |
| प्रसहा <b>बन्द्रकृतगुरुभायोधपेणा</b> ख्यानं च् २१         |                                                                            |
| इन्द्रप्रस्थगतबदरामाहाँक्स्यम् , तत्र देवदासनाम्रो        | कुत्मनाम्रो मुनेः पुत्रस्य वत्सस्याऽऽख्यानारम्भः,                          |
| <b>ब्राह्मणम्</b> याऽऽक्यानम् ··· ः ः ३१                  | व्यवस्थितिकनिष्ठस्य ब्रह्मचर्यनियमवतो मातापि-                              |
| इन्द्रप्रस्थगतहार्भद्रारमाहात्स्य तेत्र कालिक्षनामक-      | ं तृप्जारतस्य माघत्रयमानात्पवित्रमनसो बत्सस्य                              |
| <b>अपचारुयानं</b> च २१                                    | <ul> <li>मातापित्राज्ञया कावेयुत्तरतटे तपश्चर्याकरणाय</li> </ul>           |
| इन्द्रथम्थगतपुरकरमाहाय्स्य तत्र <b>पुण्डरीकारच्या</b> -   | गमनम् , तपश्चर्णतुष्टस्य विष्णोर्वत्सेन समागमः,                            |
| <b>नम्</b> , पुण्डरीकबन्धीसरतस्य पुण्करप्रभावात्स्व-      | वत्सकृतविष्णुस्तोत्रम्                                                     |
| गोद्रिमानप्राप्तः २१                                      | र वन्म प्रीत विष्णुकृतवरदानम् , वन्सस्य विष्णुकृतसृग-                      |
| भः पुण्डराकयोः सवादे भरतकृतस्वपृत्रेपुण्यकथनम्,           | शृह्मसम्बद्धानवर्णनम् ,मृगशृह्मप्रार्थनया कल्या-                           |
| ैररतस्य स्वर्शगमनम् , पुण्करप्रभावात्पुण्डरीकगृहे         | णसरसर्हारे विष्णुस्थितिवर्णनम् ,गृहागनस्य मृग-                             |
| वरणोमोसपर्यन्त स्थितिः, पुण्डरीकस्य सायुज्य-              | शृहस्य पित्रा सह संवादः, तत्र गृहाश्रमप्रशंसा,                             |
| ांक्तप्राप्तिः २३                                         | ्र मुभार्याप्रशंसा, दुर्भार्यानिन्दा, <b>उद्घाहयोग्यक-</b>                 |
| इन प्रस्थगतप्रयागमाहातस्यम् , तत्र माहिनानास्त्या त-      | न्यालक्षणानि, अयोग्यकन्योद्वाहे महापात-<br>ककथनम्                          |
| ्रश्याया आख्यानारम्भः, माहिन्या मरणसम-                    | ककथनम्                                                                     |
| र्ये प्रयाग जलपानादम् जन्मनि द्वाविद वारवममाहपा-          | उच्ययनाम्रो मुनेः कन्यायाः सुवृत्तायास्तिसृभिः सर्खाभि                     |
| ित्वप्राप्तिः २१                                          | ् सह माघम्नानाय गच्छन्त्या गजानुगमनादितस्ततः                               |
| व रवममहिष्याः कदाचित्स्ववयस्यागृहस्थपुस्तके भृगी-         | पलायमानायाः सर्वाभिः सह कृपपतनेन तर्र                                      |
| लादिदशन तत्रवेन्द्रप्रस्थगतप्रयागदर्शन च. वीग्व-          | मातापित्कृतशोकश्रवणपृर्वकं मृगशृङ्कृतः<br>कन्योत्थापनसंकल्पः, कण्ठदन्नजले  |
| मर्माद्वाः स्वभन्नां सह प्रयाग प्रति गमनम ,               |                                                                            |
| बारवर्मतन्महिषाकृतं हरिहरस्तात्रम्, वारवर्मतन्मः          | पूर्वक मृगश्करूतं मृत्युस्तोत्र                                            |
| ्रहिष्योः सत्यलोकप्राप्तिपृर्वक वैकुण्ठगमनम् 💎 🥶 🤫        |                                                                            |
| रन्द्रप्रस्थगतकाशीमाहात्म्य तत्राऽऽख्यायिका व             | गजत्वमोचनम् , दिव्यते                                                      |
| इन्द्र प्रस्थगोकर्णभाद्वात्म्य तत्र जरानाम्न्या भिल-      | प्रति स्वपूर्ववृत्तकथः                                                     |

# पद्मपुराणान्तर्गताध्यायानां —

| बरप्रार्थनम्, यमकृतं कृपपाततकन्यानामुङजीवन-                          | . पूजा विधाय स्तवनकरणोद्यतस्य मार्कण्डेयस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्वकं तत्वितृभ्योऽपंणम्, यमस्तोत्रस्य तिलतपंण                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुरःसरं पाठादिखलकामावाभिकथनम्                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ाक्तादिकन्बाकृतं स्व</b> पितृभ्यो यमपुरीवृत्तान्तकथनम्,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तत्र माधमासेऽरुणोदयमानायनेकनियमकर्तृणां यम-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्रोकं प्रति सुस्रेन पथा गमनम                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अत्र पापकारिणां यमलोके तत्तन्त्ररकभोगायनेकदुः-                       | नेकप्रलयावध्यायुद्धांनम् , सृगशहसुनिसंततेरेववि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सप्राप्तिवर्णनम्, चत्वारिंशद्विकशतनरकाणां कथ-                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्र, नरकभोगानन्तरं कीटादियोनिप्राप्तिवर्णनम्                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>द्यनेकविषयैरायुषो नाशेन झटितिनरकर्भात्यपाक</b> -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रणाय शालप्रामपृजैकादश्यादिवतकरणहपसाध-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नकथनम्                                                               | २२८ तीर्थफलप्रापिवर्णनम् , माघस्रानविधिः, माघे तत्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कृतत्रेताद्वापरकलिषु मण्डल(चन्वारिशहिनानि)पादो-                      | हानफलवर्णनमः, साघे विष्णुपृताविधिकथनमः 👑 🤄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>नमण्डलार्धमण्डलपादमण्डलपर्यन्तमनुक्रमेण</b> शरी-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>रानवसादनम्, कृतत्रेताद्वापरकलिषु क्रमास</b> तुर्गृण-              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>त्रिगुणद्विगुणेकगुणबुद्धि</b> स्थितिकथनमः, प्वीक्तकन्या-          | इत्युण्यकर्मनिरूपण पापवर्मानिरूपण च २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देहानां तदानीं कृतयुगस्थिन्या मासपर्यन्त स्थिति-                     | भाषमासप्रशसाः माषकानप्रशसाःचः, साषमासे कर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>कथनम्, यमलो</b> कं गतस्य पुनर्मृत्युत्रोकप्राप्तो                 | ্যুল্বিথি মাম্মুল্বার্থ <b>মানুল্<u>রি</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पुष्करनाम्नो विप्रस्याऽऽख्यानम्                                      | वतिधानम् । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तत्रैव रामकृतवृद्धबाह्मणपुत्रस्य सृतस्य पुनश्वतीव-                   | रिस्ताराजिमा स्टारमामा १ य' तेनापि (धावरा यपो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नारूयानम् · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | rin kannuitriaala Santara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तर्त्रव स्वगुरोः सोदीपनेमृतसृतस्य पुनः सोदीपनिना                     | ्राच्या । च्या १००० व्याप्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कृष्यकृतसमाग्रमारुयानम् ··· ·· ··                                    | ्राप्त विवसीत्रव्यवायाय (११९७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उच्ययकन्यायाः सुवृत्तायास्तिमृणां तत्सस्वाता च म्गः                  | म्पिश्लानाम्मत्पात्रकारायणनसः साथकानाः वाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शृक्रकतपाणिमहणसः <b>ब्राह्माद्यप्रवि</b> र्धाववाहः                   | नास्त्रयः ब्राह्मण्यः रेवाकाप्य रुगगासे साप्रकासादित्यः<br>रेक्टरणार्थमण्डेक स्टालीके विकासाधारामानाराज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>लक्षणानि,</b> युगपदनेककन्योद्वाहे सीमांग्हत-                      | to the state of th |
| पश्चाश्चाजकन्यापाणियहणाख्यानम्                                       | 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मृगशृहमुनेगांहंस्थ्यवर्णनम् गृहस्थाश्रामिधमिकथः                      | 41 g = 24 g = 24 1 1 4 1 4 1 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नम् ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ।<br>प्रमहात्पतित्रताधर्मकथनम् ··· ·· · | ी मन तयो धाक्णदलस्य यसाध्या दृतहृतसरकः<br>२३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मृगशृद्गमुने: मुक्नादिभायां चतृष्टये पुत्रचतृष्टयोत्पान-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कथनम्, भार्याणा पुत्रेषु तिक्षेप्रविक सृगशहम्ति-                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>कृततपश्चर्यावर्णन</b> तती ब्रह्मलोकायनेकलेकोपभी-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गानन्तरं श्वेतवाराहकल्प ऋभ्नाम्नाऽवर्तायं निदाय                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रति तत्कृतोपदेशवर्णन च, मृगशृहपत्रमृकण्डकृत                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्वमातृभिः सार्थं काशीं प्रति गमन काशीप्रशसा                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | . २३५ - नेकब्रताना कथन च. नरकशांभकरकमणा कथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| णसतुष्टाच्छकरान्सृकण्डाः पोड-                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सुगुणस्य पुत्रस्य प्राप्तः,                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| य <b>गुरुम</b> कारात्मकलेबद-                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्वायुषे'ऽल्पन्वश्रवण-                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रेत्राज्ञया दक्षिणार्ण-                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ब्रा स्था</b> पिनलिहस्य                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### विषयानुक्रमः ।

| कादशीवतसामर्थ्यादुर्गतिनाशकथनम् , भृताद्रोहे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्द्रियनिग्रहहरिसेवनयणोश्रमधर्मपरिपालनेतपोदा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नार्कार्तनयथाञाक्तिदानानां प्राप्तान्येन दुर्गातनाश-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कत्वकथनम् , पृवजन्मनि यतीनामादरपृवकभोज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नदानात्तचरणक्षालनोदकस्य शिरमा धारणाचोत्प-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <del>ब्रपण्यदानेन</del> विक्ण्डलकृत नरकपतितस्वयन्धृद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रणम् , श्रीकुण्डलविकुण्डलयोः स्वर्गगमनम् 💮 \cdots 🤏 🛂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माधमासे सकलजलस्य पवित्रत्वकथनम् , माघन्नाना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| न्महाफलकथनम् , माघस्रानाविधिः, माघे गङ्गास्रा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नस्य विशेषफलप्रापकत्वकथनम् , प्रयागे माघस्ना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नस्य फलम् , काष्यां गहास्रानफलम् , कावनमा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| लिनीकृतमाघ⁻पटस्नानपृष्यदानाद्राक्षसम्य मृक्ति⊸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चारत्याख्यानम् २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मापस्रानप्रशास्त्र मापस्राना प्रशास्त्रयोनेमुक्तिप्राप्त्रियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| थक <b>गन्धवेकन्यारुयानम्,</b> तत्र स्थालादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| य तगरभवकरपासामाच्छोदतीर्थे प्रदासारिणो वेदनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पिएवरप दर्भनेना प्रतिकासकता प्राप्ताना तास्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्रसम्बर्गाणसम् कामस्य वानवायस्यकथनम् २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कर्षपातस्य सरावकस्यानाः चाच्छोदसर्गसः परम्पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सवादः सरभ्यसम्बापात्राचनस्वायपाणिस्रहणस्यः ५-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (पः एक राज्यसम्बद्धानम् । वत्यस्याः लग्नसम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कर्याः पर्णं भाषपं किल्माषपत्रः प्रति च गर्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वकर शक र (पशा नया संगमनरूपशापदानम् , पिशा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| चाना (पञ्चचम्य च अम्बन्स समागमः वद्गीनाधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कर स्वपासस्य पाशासम्य पाशासाना च । त्रयोगिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मुक्तवः असशपायनम्, लामशकतः ।पशाचयोनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मोलागाप सापस्रानस्यापायकथनमः प्रयागप्रशसाः २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>रद</i> नि'घलामशस्यादः माघे प्रयागस्रानस्य प्रशसाबो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यक भड़कनाली <b>ब्राह्मणस्या</b> ऽऽ <b>ग्ट्य\न.ग्</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| व्वयुक्तक <b>(प्राचिमाक्षणास्यानारस्भः,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आश्रमवणनम् द्वयुग्तकृतत्पश्चयावणनम्, देव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यु तः श्रातः ।वाष्यागमनमः, देवशुनिः श्रतिः विष्णुक्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तबरदानम् देवद्यात्रहत्योगसारस्तोत्रम् २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विद्विधिक्षेमशस्यादे देवयुवे ।पंशाचदशन पिशाचकु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तस्वपृथं जन्मवृत्तान्तकथन च (पशाच श्रांत पिशाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्वापगभाय देवशुतिकृत प्रयाग भाषमानरूपोपाय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कथन माघस्नानात्पशाचत्वमोक्षणमित्यत्र केरलदे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कथन माध्यानात्रियाचाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानाव्यानावयानाव |
| मिकारणाना कथनम् देवसुन्युपदेशेन माघे प्रयाग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्राकारणाना कथाने, ययपुर हुपरशा साथ वर्षा<br>श्रानात्पिशाचस्य स्वयोनिसोक्षः, लोमशाज्ञया तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सह पूर्वोक्तिपशाचाप-किस्य पिशाचस्य वेदनिधे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्चाच्छादसरः ज्ञानकरणपृत्वकः प्रयाग प्रति गमनमः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रयागस्थानेकवनान्तकथनम प्रयागे माघपाण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

प्रयागस्थानेक वन्तान्त कथनम

शाचत्वनाशपूर्वकतदीयपूर्वदेहप्राप्तिः, लोमशाज्ञया वेदनिधिपुत्रकृतगन्धर्वकन्यापाणिप्रहणस्, एतदिति-हामश्रवणफलम्, माघमाहातम्यसमाप्तिः विष्णुमन्त्रप्रशंसा, विष्णुमन्त्राधिकारितदनधिकारिणां ल-क्षणानि विष्णुमन्त्रस्य देवतादीनां कथनम्, मन्त्ररत्न-दीक्षाविधिकथनम् , दीक्षादानुराचार्यस्य लक्षणानि, शिष्यलक्षणानि, प्रतप्तराङ्कचकाङ्कनविधिः, <sup>बद्मवर्गरे विष्णुकृत</sup>चक्राङ्कनवर्णनम्, द्वैत-स्येव तदधिकारिणां पर्धमत्वकथनम् ... गद्गचकाद्गनायनेकावय**विष्णुभक्तिनिरूपणम्,** तप्तराङ्गचक्राङ्कनम्य, महाफलप्रापकत्वकथनेम्, शङ्ख चकाङ्गनहीनस्य निन्दा, ऊर्ध्वपण्ड्धारिणां प्रशं-सा. अविष्णृइविहीनानां निन्दा, तप्तशङ्खकाडूनस्य प्रमाणभृतथ्नीनां द्रीनम्... ... अध्वंपुण्ड्धारणविधिः, अध्वंपुण्ड्धारणप्रशंसा, बाह्यदिम्थानेषु तत्तवाकारपुण्डधारणप्रकारः १ अवैष्णवीपदिष्टमस्त्रेण पु**नर्वेष्णवान्मस्त्रग्रहणप्रकारः, म**-त्रादिष न्यासम्य महत्त्ववर्णनम्, द्वेता¥यास-स्य महत्त्ववर्णनम्, अष्टाक्षरमन्त्रास्यासप्रका-र. अष्टाक्षरमन्त्रगतोपेदार्थनमःपदार्थनारायणपदा-थाना कथनम् विष्णस्यहपवर्णनम्, विष्णशक्तिस्वरूपवर्णनम्, त्रिपा-दिभिनिस्बरूपवर्णनम् ांत्रपादि मतिले कानां वर्णनम् , विष्णुब्यूह**भेदवर्णनम्** , महामायाकृतविष्णुस्तोत्रवर्णनम् , महामायाप्राथ-नया विष्णुकृतसृष्टिवर्णनम्, विस्तरेण सृष्टकृषानिकथनारम्भः, योगनिद्रां प्राप्तस्य विष्णोर्नाभिषद्भजाइद्यण उत्पत्तिः, ब्रह्मकृतविष्णु-म्तात्रवर्णनम्, योगनिदात्यागपूर्वकनारायणकृतस-मद्वापमेदिनीयुतिहरण्मयाण्डवर्णनम् , हिरण्मयाण्डे भगवन्प्रवेशवर्णनम् , ध्यानान्ते भगवद्भालगतस्वेद-विन्दो हद्रोत्पत्तिवर्णनम् , भगवन्नेत्रादिभ्यश्चन्द्रमू 58. र्यवायदिगिन्द्रामिवरुणमित्रदेवसाध्यमस्द्रनौषिधशै लसमुद्रगवादिपशृनामुन्पत्तिवर्णनम् , बाह्मणादिवर्णचतुष्टयोत्पत्तिवर्णनम्, मन्वाद्युत्पत्तिकः थनम् , दशावतारकथनम् , वैकुण्ठलोकवर्णनम् वैकु ण्ठलोकप्राप्तिमाधनवर्णनम् , अष्टाक्षरमन्त्रजपाद्वैकु ण्डप्राप्तिवर्णनम् , वंकुण्डलोकव्युहानां वर्णनम् ... मन्स्यावतारचरित्रकथनम् कूमोवतारचरित्रारम्भः, स्वदत्तमालाया गजमू र्धस्थापनाद्रजकृतनाशदर्शनादृष्टस्य दुर्वासस इन् प्रति शापदानवर्गनम्, दुर्वाससः शापात्सकलैश्वर्यः

मायां स्नानमात्रेण पिशाचस्य पिशाचीनां च पि-

नाश इन्द्रादिदेशनां बिष्णुं प्रति गमनम् , विष्णु प्रति देवानां गतस्यश्चयंस्य पुनः प्राप्ती साधन-प्रश्नः, देवान्प्रति विष्णुकृतसमुद्रमन्थनकरणाज्ञा २५९ विष्णवाज्ञया देवदानवकृतो मन्दराचलस्य समुद्रक्षेपः, समुद्रे कूर्मरूपधारणपूर्वकविष्णुकृतमन्दरपर्वतधार-णम्, एकादस्यामुपोषणपुरःसरं श्रीमृक्तपटनर्माहतं देवदानवैर्भथ्यमानात्समुद्रात्कालकृटवियोत्पत्तिः, स-कलजगद्भयानकस्य कालकृत्रस्य विष्णुनामस्मरण-पूर्वकं शकरकृतस्वीकारवर्णनम्, तनोऽलक्ष्म्यृत्य-निवर्णनम्, कलहविशिष्टगृहे कपालास्थिभस्मकेशः तुषाङ्गारचिद्रितगृहे परुषभाषणकर्तृसंन्याकालम्बा-पकर्नुणां गृहे पादशीचाकरणपूर्वकाचमनकर्तगहे नुषाहारकपालाञ्मवालुकावस्त्रचर्माभदीनवात्रनकर्न-गृहे तिलपिष्ठादिनिषिद्धवस्तुभक्षणकर्तगृहे चाल-६मी प्रति देवकृतस्थित्यनुमतिवर्णनम् मध्यमानाः त्समुद्राद्वारुण्यायुन्पनिः, द्वारङ्यां लक्ष्म्यन्यनिः, तस्या विष्णुकृतस्वीकारवर्णनम् विष्णुकृतं सकल-देवान्प्रांत वरदानम् ... ... ... ... ... विष्णुकृतकादमीद्वादमीप्रशंसा, देवकृतक्मीवतारमतृतिः २६५ एकादशीव्रतविधिः, नत्फलकथनमः ... पारवण्डित्रक्षणम्, विष्ण्वाज्ञया दैत्यादीना मोह-नार्थे रुद्रकृतनामसभास्त्रपणयनम् कपिलकणादाः दिकृतशास्त्राणासपि ताससन्वप्रतिपादनम् ताससः शास्त्रपरिगणनम्, पुराणाना स्मृतीना च सान्त्रिः कराजसतामसेतिभेदत्रयक्षथनम् , तामसम्मातप्-राणानां त्याज्यत्ववणनम् ... ... रिहाबनागान्यसितन्कारणवर्णनम् देवकृतवराः इस्ते। त्रवर्णनम्, वगहकृतहिरण्याक्षवधवर्णनम् ृसिंहावतार्मादुर्भावतन्कारणतत्कृतिहरण्यकः-**ञ्चिषुत्रध**वर्णनम् ... ... ... ... ... २६५ कर्यपक्रतिबच्चुम्तृतिः, कत्यप प्रति विच्चुकृतोऽ-दित्यां स्वस्य पुत्रत्वेन प्रादुर्भावसकल्पः ... . . . . . . . . . . . . . भदित्यां वामनक्षण विष्णुमानुभोववणनम्, पादत्रयपरिमितभूमियाचनेन वामनकृतविध्वद्यन प्रकारवर्णनम् , तत्रव प्रसङ्घादृ होत्यन्तिकथन तन्म-हिमवणनं च • • • रञ्जरामचरित्रवणनम् · · · · · · ः ६६८ थ रामचरित्रारम्भः, नत्र रामावनारकारण-कथनम् , विष्णवाज्ञया देवानां वानरत्वेन पृथिय्या-ाबतारः, कीमल्यायां रामावनारवर्णनम्, रुक्ष्मण-भरतशत्रुघ्नोर्त्यात्तवर्णनम् , सीतायः उत्पत्तिः , यज्ञ-रक्षार्थं विश्वामित्राश्रम प्रति रामलक्ष्मणयोगमनम्, विश्वामित्राध्रमगमनात्प्राह्मध्ये रामकृतताटकावध-

गेनम् , विश्वामित्रकृतयक्षे रामकृतौ मारीचसुबा-

हुवधः, जनकारच्धयज्ञदर्शनार्थ विश्वामित्रेण सह गच्छतो रामस्य चरणरजसाऽहत्योद्धारः, सीतया सह रामस्य विवाहः, ऊर्मिलामाण्डवीश्वतर्कातिभि-रनुक्रमेण लक्ष्मणभरतशत्रुद्वानां विवाहः, अयो-ध्यायां गमनगमये परश्रामेण सह रामस्य युद्धं परशुरामकृत रामचन्द्रम्तीत्र च, राम प्रति परशुरामऋतास्रदानम् . कैकेयीवननाइझरथाज्ञया रामस्य सीतालक्ष्मणाभ्यां वनगमनमः, चित्रकटादी सीतापराधिनोऽपि बरणागतस्येन्द्रकाकस्य राम-कृत रक्षणमः, दण्डकारण्ये रामकृतिवरणावणेनमः, पत्रवेद्या रामकृतद्यूपेणसामास्यकाछेदः । रामकृतः खरदृषणोत्राधिर आदाना वथ , रापणक एकी ताहर-णस, रावणज्ञटाययोयद्रस रासक एक एक्सक्कार रामकत्रावयद्वारः रामकारव्यवस्य रामकार शवरीतीथवर्गनम् रासस्य नयाप्यकारम् । स्क कृतवास्तिययः राससारायसारायाः सम्बर्धः रामस्य विरापणेन संगातः। रामतः यो खन्धसपृत्रेः कल्डकाससन्सः रासकलरावणवाः, विभीपण प्रति रामकत्रा स्यदान्सः अप्रागद्रमी प्या सह पुष्पकविमानत रामस्यापा या गर्ना संस्**दस्यां**म भरतम्भागसः रास्र रापा पागस्य रा

अथ **श्रीकृष्णचरितम्,** बर्यसम्बद्धाः स्थानक थनम् वृण्यस्य वस्वयस्य साध्य न्यनम् बाठः रासक्राणयानां सक्तरणणदेशस्य १ । च पणकानपानाः वभ कृष्णहारशकारानुस्यप क्राणातः सुकृष्टयपन धारिराजसवय कृष्णकृष्यमन्य ननमाजणम् दा मोदरास्याकारणम् कृष्णकृत्वकासरवपः बद्धः कृत्रोगावस्मगापाउहरणानस्तरः कृष्णकृत्रगारीवः त्सादानामृत्यांन ब्रह्मकृतकृत्यम् । तकाल्यिमदेनम्, क्राणकृतलगालुगादेव यः गोप्यानः सह कृष्णको डावणनम् कृष्णस्य भ्यानचपदेषा-भावनिरूपणम् । स्वोत्सवप्रतिबन्धरोपनद्वकृतसम्गरा-त्रवृष्टेगागोपादाना कण्णकृतरज्ञणम् दरदकृतं कस्म देवाय होवपा विधमत्यतत्सृक्षच्यार यानत क्राणस्ती-त्रम् अकृगन्कसंप्रापतसंदेशप्रवणपवन**्वलकृष्ण**-योगन्यपा नन्दप्रभृतिगोपाना गोपाना च मधुरा प्रति गमनम् मधुरागमनसमये मध्येऽकुरकृतकः-ष्णम्तीत्रम्, मथुराया कृष्णकृतवस्त्रर अकवधः, बल-कृष्णकृतकुष्यादनचन्दनस्वीकारः, कसस्य यज्ञ-शालाया कृष्णकृतकामुकभक्षः, कृष्णकृतवृबलया-पीडनामकगजवधः, तहजदन्तधारणपुरःस**र राम-**

### विषयानुक्रमः ।

🔭 हुन्णयोमह्रयुद्धार्थ गमनम्, कृष्णकृतचाणृग्वथः, **ब**लरामकृतमृष्टिकवथः, कृष्णकृतकंसवधः, बलराम-**कृ**तकंसबन्धुवधः, कृष्णकारितकंसोध्वेदोहिकविधा-नम्, कृष्णकृतोष्रसेनराज्याभिषेकवर्णनम्, अकृरा-**शी**नां तत्तद्राज्यदानपृवेककृष्णकृतमेदिनीपालनवर्ण-• • • • • • ह्युसकृष्णयोरुपनयनसंस्कारः, बलकृष्णकृतं सांदी-**्नि**नामकगुरार्विद्याष्ट्रहणम् , सार्दापनये तदीयसृत-पुत्रस्य सर्जावनपृवेकं गुरुदक्षिणान्वेन बलऋष्णऋतं **्दानम**, जरासंधकृतं मथुरारोधनम्, कृष्णस्मरण-**मात्रेण** दिव्यस्यन्दनप्राप्तिः, कृष्णकृतज्ञरासंघ्रसे-र्यनाशः, जरासंधवलरामयोयुद्धमः, हन्तुमृद्यता-लरामाजरायधस्य कृष्णकृतः मोचनम्, समुद्रे व्यक्तद्वारकानिमाणम्, कालयवनकृष्णयार्यद्वे **त्रि परा**डमुखस्य कृष्णस्य गिरिगुहायां गमनं च, ष्णानुयातस्य कालयवनस्य तत्र शयानं मुचुकु-दं प्रति कृष्णवृद्धया पादताडनेन तदीयकोधहि । ताद्भरमाभावः, मुचुकुन्दस्य कुरणदर्शनं सुचुकु-कृतकृष्णम्तोत्र च कृष्णकृत मुचुकुन्दं प्रति यलोकदानम्... रूष्णाभ्या सह जरासधम्य युद्धे जरासधपरा-,**बलराम**स्य रवतकस्थया रवत्या सह विवाहः, भेराजस्य सीप्मकस्य कन्याया हिक्सण्या-यसदेशास्त्रपणकृतं हरणम् , र्शक्सप्रभृतिभि-**्रीपन्**कपुत्रे, कृष्णस्य युद्वः तत्रः भाष्मकपुत्राणां स्य च पराभवश्व क्मिण्या सह विवाहः . . . जिल्ह्यांसर्त्रावन्दाना कृष्णकृतपाणि<mark>प्रहणम्</mark> , व्यमाप्रत्कन्याया जाम्बव्धाः कृष्णकृतपार्णग्रहणं **शहुबोदातस्तम्यमन्तकोपाय्यानवर्णनं** च **श्रुलक्ष्म**णानार्माजतीसुर्सालाना कृष्णकृतपाणिप्रहण-**ूर्ण नम्**, ऋष्णकृतनरकासुरवधः, तत्कारणम्, बला-जर जसुरापहतःनामगवतप्रभातगताना कृष्णकृत-मन्द्रायापणम्, सत्यभामया सह कृष्णस्य स्वर्गगम-स्वा प्रव्यद्वा श्वाङ्गतपारिजातपृष्यघारणा-हर्म्याः सत्यभामायाः कोवापगमाय कृष्णकृतपा-रिजोतिहरणम्, इन्द्रेण सह कृष्णस्य युद्ध तत्र कृ-ष्ण्कतिन्द्रपराभवश्च रम्मा कृष्णात्त्रगुम्ननामकसुतोत्पत्तिः, प्रयुम्नादनि-रुविनामकसुने त्यांतः, स्वप्नेऽनिरुद्धस्य बाणपुत्र्युषा-🕏त वरणम्, प्रभाते भ्रान्तचित्तामुषां दृष्ट्वा ोत्सर्खाञ्चनसक्*ललोकस्थाने* कपुरुपप्रतिमालेखनमुषां प्रति तक्षेत्रस्य दर्शन च. स्विलिखितचित्रेष्वनिरु-द्धप्रतिमां हर्योपाक्च तदालिजनदर्शनादयमस्याः

पितत्वेनाभिमत इति निश्चित्योषाससीकृतं माया-विर्म्वाभिरनिरुद्धस्यान्तःपुराद्धरणमुषान्तःपुरे स्था-पनं च, अनिरुद्धबाणासुरयोयुद्धं तत्र बाणासुरकृ-तमनिरुद्धस्योरगास्त्रेण बन्धनम्, तहुत्तान्तश्रवणा-दागनकृष्णेन बाणासुरगृहद्वारि स्थितस्य हरस्य बलरामेण सह हरपुत्रगजाननस्य च युद्धम्, हरः र्प्रापतनापज्वरस्य कृष्णप्रेषितशीतज्वरेण वारणं तयोज्वरयोहीरहराज्ञया सकललोके प्रवेशी हरिहर-युद्राख्यानश्रोतृणां ज्वरनिर्मुक्तत्वकथनं च, ससुनस्य हरस्य मोहनास्त्रेण पराजयानन्तरं बाणकृष्णयुद्धे कृष्णकृतवाणवाहुवनच्छेदः, पावेतीप्रार्थनया कृष्ण-कृतमोहनास्त्रमहारः, शंकरकृतकृष्णस्तोत्रम्, शंक-रप्रार्थनया कृष्णकृतवाणासुरमोचनम्, बाणासुरद्-त्तर्यापयाऽनिरुद्धम्य विवाहः, अनिरुद्धेन सह क्राणस्य द्वारकां प्रति गमनम् ... क्रम्णकृतः पीण्डकवासुदेवस्य तत्सुतस्य च वधः ... कृष्णप्रेरणया भीमनेनकृत **जरासंधवधारूयानम्,** धर्मराजकृतराजसूर्ये कृष्णकृतिशिशुपालवधा-ग्टयानम्, मधुरायां कृष्णकृतद्दन्तवक्त्रवधः, कृष्णप्रसाटात्रस्यगावजस्थसकललोकानां वैकुष्टगः मनवर्णनम्, कृष्णकृतं सुदास्रेऽतिद्रिदायैश्वर्यदान-वर्णनम्, पाण्डवकीरवयुद्धेऽर्जुनरथे ऋष्णऋतसार-ध्यवर्णनमर्जुने स्वशक्तिमावेश्यार्जुनेन कौरवपरा-भवं कारयित्वा कृष्ण इतं पाण्डवानां राज्ये स्था-पनं च, ऋष्णे द्वारकायां स्थिते मृतं पात्रवींपकं पुत्रमादाय कस्यचिद्राह्मणस्य कृष्णद्वार्यागमनं तदा-नीमेव ऋष्णदर्शनायाज्ञेनस्याऽऽगमनं च, अर्जुन नस्य बाह्मणाय तद्वालकदानप्रतिज्ञा, अर्जुनप्रति-ज्ञासाफल्याय कृष्णकृतं वेकुष्टात्पुत्रषट्कमानीय बाह्मणाय तद्र्पणम्, अर्जुनस्य स्वपुरीं प्रति गम-नम, कदाचिद्विहाराय नर्मदातीरागतऋष्णकुमार-कृतः साम्बाभिधस्त्रश्रातरं स्त्रीवेपं कृत्वा तदुदरे काष्णायसं मुसल बद्ध्वा त कण्वसमीपमानीय कण्वं प्रत्यम्याः पुत्रः स्त्रां वा जानिष्यत इति प्रश्नः, अनेन युष्मत्क्षय इति कण्वक्कतं तान्त्राति शापदा-नम, ततः कृष्णकृतो मुमलस्य चूर्ण कृत्वा **हरदे** प्रक्षेपः, मुमलचृणात्काशोत्पत्तिः, कदाचिद्वारुणीपा-नमत्तानां यादवानां मुसलचृणोत्पन्नकाशग्रहणपूर्वकं परस्पर हननात्मर्वेषां वधः, निषादकृतं मत्स्योद-रान्मुसलशेषायो लब्ध्वा तस्य स्वबाणाग्रे फलकर<sub>ी</sub> णम्, कल्पतहच्छायायां जानूपरिपद्धारणपृवंद्ध तिष्ठत आत्मानं चिन्तयतः ऋष्णस्य पदे पूर्वोक्त-निषादकृतो बाणव्यधः, अयं कृष्ण इतिज्ञानपूर्वकं निषादकृतं कृष्णनमनम्, निषादं प्रति सुधामयक्

राभ्यामुखाय्य न त्याऽपराद्धामिति कृष्णकृतनि
षादाश्वासनम्, निषादस्य वैकुण्ठगमनम्, दाहकप्रे
षितमंदेशादागतार्जुनं प्रति कृष्णकृता हिमण्याद्यष्टभायां आनीय मच्छरीरे प्रेषयेत्याज्ञा, कृष्णकृतं 
मानुषदेहत्यागपृर्वकं स्वलोकगमनम्, अर्जुनमुखाकृष्णवृत्तान्तथ्रवणात्कृष्णविणां वसुदेवोप्रमेनादीनां 
सकल्यादवानां च कृष्णसमीपमागमनम्, वसुदेवो
प्रसेनादीनां वैकुण्ठगमनम्, यादवर्षाकृतमपिप्रवेश
नम्, मकल्यादवानामर्जुनकृतमीर्ध्वदेहिकम्, दाहकपारिजाततहसुधर्मादीनां स्वर्गगमनम्, द्वारवत्या

उद्धौ निमजनम्, अर्जुनेन सह गच्छन्तीनां कृण्णपत्निनां दस्युकृतं हरणम्, दस्युप्रतीकागक्षमत्व

स्वस्याऽऽलोक्य कृणान सह स्वस्य य्य गतामिति

हात्वाऽजुनकृतः स्वपुरगमनम् कृण्णावतारस्य

इत्युत्तरखण्डाध्यायान्तर्गतिवषयानुक्रमः समाप्तः ।

### श्रीः॥

# महामुनिश्रीव्यासप्रणीतं

# पद्मपुराणम् ।

### तत्र षष्ठमुत्तरखण्डम्।

#### भथ प्रथमोऽध्यायः ।

| 11 ?      |
|-----------|
| 2         |
|           |
| 3         |
| ૪         |
| Ç         |
| Ę         |
|           |
| 9         |
|           |
| C         |
| 11        |
| 90        |
| 9 9       |
| १२        |
| १२<br>१था |
| १४        |
| १५        |
| १६        |
|           |

म् प्रमुधिहान्तर्गतग्रन्थस्थाने इ. पुस्तकेऽग्रे लिखितो प्रन्थ उपउभ्यते—नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । क्रिंग्स्वती न्यासं ततो जयमुदीरयेत् । अज्ञानितिमरान्धस्य ज्ञानाञ्चनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र चकारेणानुक्तं ष्रष्टिखण्डं (क्रियाखण्डं) समुचीयते ।

१ अ. स्यात्पर्वतास्या । २ झ. द्ववं त । ३ झ. में तथा वन्येश्व । म. में तथा त्याज्येश्व । ४ झ. वादं प्रो ।

पठितव्यं विशेषेण विष्णोः सायुज्यमामुयात् । विष्णोर्नामसङ्गतं तत्पावनं भुवि विश्वतम् ॥ १७ चतुर्विश्वतिमूर्तीनां स्थानकानीइ संवदे । तेषां च मातापितरावन्तरं च ब्रवीम्यहम् ॥ गोत्रं वेदांश्व तेषां वै कर्माणीह तथेव चै । स्त्रियस्तेषां प्रवक्ष्यामि यथाविज्ञानदर्शनात् ।। 90 चतुर्विशत्येकाद्शीद्वादशीनां प्रेभावताम् । गोटावर्याश्च माहात्म्यं शङ्कचकादिधारणम् ।। २० ब्राह्मणानां विशेषेण धारणं विधिपूर्वकम् । यमुनायाश्च माहार्ट्यं गिल्लिकायास्तथा मृने ।। वेत्रवत्याश्च माहात्म्यं वच्म्यहं ते न संशयः । <sup>\*</sup>गिह्नितीर्थोद्भवं पुण्यं शिलाक्षेत्रं महच्च यन् ॥ \*एतत्सर्वे प्रवक्ष्यामि खण्डे खुत्तरमंज्ञके । अर्बुदेश्वरमाद्यात्म्यं तत्र तीर्थादिकं च यत् ।। 23 सरस्वत्याश्व माहात्म्यं मिद्धक्षेत्रादिकं च यत् । पद्मनाभसमुत्पत्तिम्नुलम्याश्वेत धारणम् ॥ ٦.٤ गोपीचन्दनमाहात्म्यं पृष्टपजा तथेव च । निरञ्जनस्य माहात्म्यं तथा विज्ञानदर्शनम् ॥ 23 तत्र दीपप्रदानं च ध्रुपदानं विशेषतः । कार्तिकस्याथ माहात्म्यं माहात्म्यं माधजं तथा ॥ 35 सर्वेषां च त्रतानां च माहात्म्यं विधिषृर्वकम् । शृणु नाग्द वक्ष्यामि जगस्राथास्यमुत्तमम् ॥२७ यहुष्ट्रा मुच्यते लोको ब्रह्महत्यादिपातकात् । यत्र सिक्धं तथा भूकं पाग्लाकिकदायकम् ॥ २८ ब्राह्मणा यत्र भुञ्जन्ति वेदशास्त्रविकारदाः । अन्येषां चैव लोकानां का कथा चैव सुबत ॥२० पश्चविज्ञन्यत्र नागा नर्तेक्यो विविधास्तथा । ब्रह्महत्या वाल्हत्या गोहत्यानां(ऽपि वर्धव च ।। ताः सर्वो विलयं यान्ति जगन्नाथस्य दर्शनात् । जगन्नाथन्युचरञ्जन्तुर्महापापैः प्रमुच्यते ।। विष्णोः पृजनकं पुष्पेस्तेस्य माहात्म्यमुत्तमम् । पर्वतानां वर्णनं च देशानां वर्णनं तथा ॥ 3 5 गोपुजनादिमाहात्म्यं सिद्धानां चेत्र पूजनम् । सिक्थे दने तु यत्पूण्यं सर्व संपत्रदाम्यहम् ॥३३ कदलीगर्भदानं च द्रक्षदानं ततः परम् । अश्वदानं हस्तिदानं जपमाहात्म्यम् नमम् ॥ **मञ्जदक्षागमश्चेत्र गुरोर्ल्कक्षणमेत्र च । शिष्यस्य लक्षणं प्रोक्तं यथा पौराणिका विदः ॥** 3 % चरणोद्कमाहात्म्यं पितृश्राद्वादिकं च यत् । पितृक्षयाहे टानं च नीलोत्मर्गाविधिस्ततः ॥ ग्रहणं चन्द्रसूर्यस्य तत्र दानं च यद्भवेत् । शालग्रामस्य माहातस्यं माहातस्यं मालयगन्धयोः॥ दर्शम्यकादशीवेथं द्वादशीर्दाग्वासरम् । तेषां चैव तु माहात्म्यं रुद्रनामादिकं च यत् ।। मधुगयाश्च माहात्म्यं कुरुक्षेत्रादिकं तथा । सेतुबन्धमेयं चाऽऽख्यानं श्रीगामेश्वरजं तथा ॥ इयम्बकस्य च माहात्स्यं पश्चवटयाश्च यत्फलम् । दण्डकारण्यमाहात्स्यं शृणु वाहवसत्तम दण्डकारण्यमाहात्म्यं नृसिंहोत्पत्तिकारणम् । गीतायाश्चेव माहात्म्यं तथा भागवतम्य च ॥ ४१ कालिन्द्यार्श्वेव माहात्म्यामिन्द्रप्रमथम्य वर्णनम् । रुक्माङ्गदर्चाग्त्रं तु महिमा वष्णवस्य च ॥ वैष्णवे बेकभुक्ते तु शृणु वाडवसत्तम । समागर्ग च पृथिवी दन्त्रा चैव च यन्फल्यम् ॥ तन्फलं समवामोति भुक्ते खेके तु वैष्णवे । सात्त्विकाः सत्त्वसंपन्ना राजसाः कामुकाः स्मृताः ४४ नामसा अथमाः मोक्ता वैष्णवानां तु लक्षणम् । ब्राह्मणा वैष्णवा ये तु वेदधर्मपरायणाः ॥४५

#### अय श्लोकः क्रांचन्नास्ति ।

९ स. च । श्रियै। २ क. प्रभावजम । ३ क. ख. च इत ट. त्स्य गृहिं। ४ क. ख च. ज इत ट गृहिनीयी इदवं। ५ स. त्यादिमाै। ६ क. च. ज. इत. पदपूै। ४ क. ख. च. ज इत. न नथेव च । का । ८ इत. ज. त्या हत्या मोनां तै। ९ क. ख. च. ज. इत. स्तन्माहात्स्यमिप जुवे। पी। ५० झाँमा मेवनादनु यत्पुण्य तत्सर्वप्र । १९ इत. त्स्यं तथा निर्माल्यगन्थनम् । दैं। १२ प्र. सम्येकाै। १३ ख च. न इत. स्य माहात्स्य श्रीं।

तन्माहात्म्यं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं चैव नारद् । विष्णुनिन्दारता ये च वसुलोभेन सत्तम ॥ तेषां पापं तु वक्ष्यामि सांप्रतमृषिसत्तम् । ज्वालागुरूयास्तथाऽऽरूयानं हिमशैलेक्षणं तथा ॥४७ ब्रह्मोत्पत्तिस्तु वै यत्र तं प्रदेशं वदाम्यहम् । कायस्थानां समुत्पत्तिं गयाव्याख्यानमेव च ॥४८ गदाधरस्वरूपं च फल्गुवर्णनमेव च । एतेषां चैव माहात्म्यं पाग्ने दृष्टं तथा श्रुतम् ।। महाबोधस्वरूपं च सकल्केर्यश एव च । रामगयाया माहात्म्यं तथा पेतशिलाभवम् ॥ ५० ब्रह्मणश्च तथाऽऽख्यानं शिलाख्यानं वदाम्यहम् । ब्रह्मयोनेस्तथाख्यानमक्षयाख्यवटस्य च।।५१ श्राद्धे तत्र महत्पुण्यं तत्मर्वे च वदाम्यहम् । महेश्वरे कृतां भक्तिं विष्णुना च महात्मना ।। अद्यापि काञ्यां जयित महारुद्रो ह्यनामयः । माहात्म्यं च ततो वक्ष्ये सागरस्य हि नारद्।।५३ तिल्जनर्पणजं पुँण्यं यवजं पुण्यमेव च । तुल्रसीदल्लसंयुक्तं नर्पणं देवजं तथा ॥ 48 तन्माहात्म्यं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं ब्रह्मणा मम । शङ्कनाद्स्य माहात्म्यं पुण्यं चासंख्यसंज्ञकम् ५५ रवेर्वारस्य माहात्स्यं योगस्य विष्णुसंज्ञकः । वैधृतेर्महिमाचैव व्यतीपातस्य वै तथा ॥ ५६ एतत्सर्वे प्रवक्ष्यामि यथोक्तं चैव नाग्द् । अन्नदानं वस्नदानं भूमिदानं तथैव च ॥ ५७ शय्यादानं च गोदानं तथा वृषभमेव च(?) । जन्माष्ट्रम्याश्च माहात्म्यं मत्स्यमाहात्म्यमेव च ५८ कुर्ममाहात्म्यमत्रोक्तं वागहस्य तथैव च । माहात्म्यं च गवादीनां दानानां प्रवदाम्यहम् ॥ ५९ अमहदाख्याने च मादीनि दानानि सर्व वदाम्यहम् । महाद्मुख्यभक्ता ये ये केचिक्द्वि विश्वताः तन्माहात्म्यं ततो वक्ष्ये शृणु देविधसत्तम । जागरे चेव यतपुण्यं दीपदानकृते च यत् ॥ ६१ प्रहरेषु पृथक्षृजाफलं देवर्षियत्तम् । परशुरामस्याऽऽख्यानं रेणुकाया वधस्तथा ॥ ६२ ब्राह्मणानां भूमिदानं रामेणेव च यत्कृतम् । रामस्याऽऽश्रमजं पुण्यं वदाम्यहमश्चेषतः ॥ ६३ नर्मदायास्त्रथाऽऽख्यानं पुण्यं पूजाऽनयोस्तथा । दानं वेदपुराणानामाश्रमाणां निरूपणम् ॥ ६४ हिरण्यदानं पुण्यं च ब्रह्माण्डदानमेव च । पद्मपुराणदानं च खण्डानां व्यक्तयस्तथा ।। ६५ प्रथमं स्टिएखण्डं +च द्वितीयं भृमिखण्डकर्म् । पातालं च तृतीयं स्याचतुर्थे पुष्करं तथा ॥ ६६ उत्तरं पश्चमं प्रोक्तं खण्डान्यनुक्रमेण व । एतत्पद्मपुराणं तु व्यासेन च महात्मना ॥ ६७ कृतं लोकहिनाथाय ब्राह्मणश्रेयसे तथा । शृद्राणां पुण्यजननं तीब्रदारिद्यनाशनम् ॥ ६८ मोक्षदं सुहृदं(दां) चा ऽऽशु कल्याणपदमव्ययम् । श्रुत्वा दानं तथा कुर्याद्विधिना तत्र नारद ६९

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे महेश्वरनारदसवादे बीजसमुचयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३१७४२

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

भहश उवाच-

एकलक्षं पश्चविंशत्सहस्राः पर्वतास्तथा । तेषां मध्ये महत्पुण्यं बदरिकाश्रममुत्तमर्म् ॥

★ इदमधं ''फ़'' ''ट'' पुस्तकयोरेव दश्यते कि त्वसंगतम् । + अत्र चकारेणानुक्तं ब्रह्मखण्डं प्राह्मम् ।

५ क. ख. च. ज. झ. इब्यलोभेन । फ. कामलोभेन । २ इ. 'नं महिमा रावणस्तथा । ब' । ३ च. ज. पुण्यं पितृ-तपंणमक्षयम् । तु' । झ. पुण्यमश्वमेधसमं ततः । तु' । ४ क. ख. च. ज. झ. 'म् । स्वर्गखण्डं तृतीयं स्यानुर्ये पातालसं-ज्ञकम् । उ' । ५ च. चार्य्यं क' । ६ इ. 'म् । बदरीना' ।

-

नरनारायणो देवो यत्र तिष्ठति नारद । तस्य स्वरूपं तेजश्र वश्यामीष्ठ च सांप्रतम् ॥ २ हिमपर्वतशृहे च कृष्णाकारतया द्विज । पुरुषी तत्र वर्तेते नरनारायणावुभी ॥ ₹ श्वेत एकस्तु पुरुषः कृष्णो सेकस्ततः पुनः । अतेन मार्गेण ये यान्ति हिमाचलकृतोद्यमाः ॥ पिङ्गलः श्वेतवर्णश्च जटाधारी महान्यभुः । कृष्णो नारायणो 'श्वेष जगदादिर्महाप्रभुः ॥ Q चतुर्बोद्धर्महाश्रीमान्व्यक्तोऽव्यक्तः सनातनः । उत्तरायणे महापूजा जायते तत्र सुव्रत ॥ Ę षण्मासादिकपर्यन्तं(?) पूजा नैव च जायते । हिमन्याप्तं तदा जातं यावदे दक्षिणं भवेत ।। ૭ अत एताहको देवो न भूतो न भविष्यति । तत्र देवा वसन्तीह ऋषीणां चाऽऽश्रमास्तथा ।। ८ अग्निहोत्राणि वेदाश्च ध्वनिः प्रश्नयनं सदा । तस्य वे दर्शनं कार्यं कोटिहत्याविनाशनम् ॥ अलकनन्दा यत्र गङ्गा तत्र स्नानं समाचरेत् । कृत्वा स्नानं तु वै तत्र महापापान्त्रमृत्यते ॥ 90 यत्र विश्वेश्वरो देवस्तिष्ठत्येव न संशयः । एकस्मिन्वन्मरे तत्र स्तपस्तप्तवानहम् ॥ तदा नारायणो देवो भक्तानां हि कुपाकरः । अव्ययः पुरुषः साक्षादीश्वरो गरुडध्वजः ॥ १२ सुप्रसन्नोऽब्रवीन्मां वे वरं वरय सुव्रत । यं यमीप्मिस देव न्वं तं तं कामं ददास्यहम् ॥ त्वं कैलासाधिपः साक्षाद्वद्वा वे विश्वपालकः ॥ 9 3

रुद्र उवाच-

अलं गृह्वामि भो देव सुप्रसन्तो जनार्टन । द्वी वर्गे मम दीयेनां यदि दातुं त्वामिन्छामि ।। १४ तब भक्तिः सदेवास्तु भक्तराजो भवास्यहम् । सर्वे लोका ब्रुवन्त्वेवसयं भक्तः सदेव हि ।। १५ तब प्रसादाहेवेश मुक्तिदाना भवास्यहम् । ये लोका मां भाजप्यान्त नेषां दाना न संशयः॥१६ विष्णुभक्त इति ख्यानो लोके चैव भवास्यहम् । यस्याहं वरदाना नु तस्य मुक्तिभीवष्यात १७ जिटलो भस्मिलिप्ताङ्गो ह्वाहं च तव सीनिधा । तव देव प्रसादेन लोके ख्यानो भवास्यहम् ॥ १८ इति श्रीमहापूर्गणे पाद्य इत्तरवण्ड उमार्पातनारदमवादे बदरानारायणमाहास्ये रहत्सादा नाम हित्यधेष्ट्रयाय । ॥

आदितः श्लोकानां समध्यक्काः - ३१७६०

#### भय तनावाड याय

सृत उवाच---एकदा नाग्दो द्रष्टुं पाण्डवान्दुःस्वकशितान । ययो काम्यवनं विषाः सन्कृतस्तयेथाविधि ॥ अथ नन्दा मुनिश्रेष्ठं युधिष्टिर उवाच ह ॥

युधिष्टिर उवाच— भगवन्कर्मणा केन दुःखाब्धा पतिना वयम् ।।

सृत उवाच-

तमुवाच ऋषिर्दुःखं त्यज त्वं पाण्डुनन्दन । सुखदुःखसमाद्दारं संसारे कः सुखी नरः ॥ ३ ईश्वरोऽपि हि न स्थायी पीट्यते देहसंचयः । न दुःखर्राहतः कश्चिद्देही दुःखसहो यतः ॥ ४

<sup>\*</sup> इदमर्थ नातीव संगतम् । † एतदमे इ.पुस्तके 'तदा नारायगो देवा वर हि दत्तवान्त्रभुः' इत्यर्थमाधकम् । इद वैतदध्यायान्ते 'भवाम्यहम्' इत्यस्वामे कदावित्पिष्ठितु योग्य स्यात् ।

९ स. ज. झ. खेकजै। २ म. 'र्यन्ता पृ'। ३ इ. त्वमहंसि । ४ फ. 'ह मन्त्रदा ।

| क्षरीरं सवितुर्यस्माद्राहुस्तद्वसते बली । राहोरपि क्षिरिञ् <mark>छन्नं ज्ञौरिणाऽमृतभोजने ।।</mark> | લ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| सोऽपि शार्क्रधरो देवः क्षिप्तः सागरगहरे । जालंधरेण वीरेण निहतः सोऽपि श्रंभुना ॥                    | 4   |
| युधिष्ठिर उवाच—                                                                                    |     |
| कोऽसौ जालंभरो वीरः कस्य पुत्रः कुतो बली । कथं जालंभरं मंख्ये इतवान्द्वषभध्वजः ॥                    |     |
| ष्तन्सर्वे समाचक्ष्व विस्तरेण तपोधने ॥                                                             | 9   |
| सृत उवाच-                                                                                          |     |
| म राज्ञा एवमुक्तस्तु कथयामास नारदः ॥                                                               | C   |
| नारद उत्राच-                                                                                       |     |
| ज्ञृणु भृष कथां दिव्यामशेषाघौघनाशिनीम् । ईशानसिन्धुसूनोश्च सङ्गामं परमा <b>ज्ञुतम्</b> ॥           | ९   |
| एकदा गिरिशं स्तोतुं प्रययो पाकशासनः । अप्सरोगणसंकीर्णो देवैर्वेद्विभरावृतः ॥                       | १०  |
| गन्धवैरावृतो देवम्तन्त्रीशिक्षासु कोविदैः । रम्भा तिलोत्तमा रामा कर्पुरा कदली तथा ॥                | 88  |
| मैदना भारती कामा सर्वीभरणभूषिताः । नर्तत्रयश्च तथा चान्याः समाजग्मुः सुरान्तिकम्                   | १२  |
| गन्धर्वयक्षसिद्धास्तु नाग्दस्तुम्बरुस्तथा । किनरा मुखरा जग्मुस्तथा किनरयोषितः ॥                    | १३  |
| वायुश्च वरुणश्चैव कुवेगो धनद्रस्तथा । यमश्चामिर्निऋतिश्च ये चान्ये देवतागणाः ॥                     | \$8 |
| विमानसंस्थो मध्यान्विमानस्थाः सुगङ्गनाः । स्ववाहनगता देवाः कैलासं प्रययुर्जवात् ॥                  | १५  |
| दृदशुम्ते ततो देवाः कैलासं पर्वतोत्तमम् । महीधराणां सर्वेषां पृथिव्या इव मण्डनम् ।।                | १६  |
| सर्वतः सुखदं गुद्धं सिद्धिगशिमिव स्थितम् । तत्र वृक्षाः कल्पवृक्षाः पाषाणाश्चिन्तितपदाः।           | 129 |
| पुंनागनागचम्पंश्च तिलकेर्देवदारुभिः । अशोकैः पाटलैश्चृतैर्मन्दारैः शोभितो गिरिः ॥                  | 26  |
| पर्यन्तकवनामोदवाहका यत्र वायवः । पङ्गुन्वं बहुचारेण यान्ति ते मलयानिलाः ॥                          | १९  |
| बाप्यः म्फटिकसोपाना ग्रगाधविमलोदकाः । वेड्रुयैनालसंयुक्तमोवर्णनिभपङ्कजाः ॥                         | २०  |
| कुमुदानां चुनियत्र राजते सर्वतादिशम् । कहारैः शोभिता वाष्यः पिनद्धाः पद्मरागवत् ॥                  | 2 ? |
| इरिन्मणिनिबद्धाश्च गोमदैः सर्वतोवृताः । पद्मरागशिलाबद्धा नानाधातुविचित्रिताः ॥                     | 22  |
| दृह्युः सुन्द्रस्तरं नाकाधिकविनिर्मितम् । कैलासं पर्वतश्रेष्ठं हृष्ट्वा ते विस्मयं गताः ॥          | २३  |
| विमानाद्वतीर्णाश्च मघवा देवताश्च ताः । द्वारपालमथाऽऽगम्य नन्दिनं वाक्यमब्रवीत् ॥                   | २४  |
| इन्द्र उवाच                                                                                        |     |
| भो भो गणवर श्रेष्ठ शृणु मे वाक्यमुत्तमम्। समाज्ञापय शीघं त्वं तृत्यार्थमिह(न्द्र)मागतम्।।          |     |
| ईश्वरं प्रति देवेशं सर्वदेवेः समावृतम् ॥                                                           | २५  |
| नारद उवाच                                                                                          |     |
| इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा गिरिशं नन्दिरब्रवीत् । प्रभोऽयमागतो हात्र देवराजः पुरंदरः ॥                | २६  |
| नृत्यार्थमथ तं प्राहाऽऽनय शीघं शचीपतिम् । प्रवेशयामास तदा नन्दी तैः सह वासवम् ॥                    | २७  |
| स दृष्ट्वा गिरिशं देवं तुष्टाव वृषभध्वजम् । रम्भाद्यास्तास्तदा सर्वा नर्तक्यो इरसंनिधौ ॥           |     |
| मृदङ्गवीणावादित्रेर्भुदा नांट्यं प्रचिकरे।                                                         | 26  |
| कांस्यवाद्यान्त्रपृक्षान्यान्वंश्वतालान्सकाइलान् । चकुस्ता नृत्यसंरम्भं स्वयं देवः पुरंदरः ॥       | २९  |
|                                                                                                    |     |

| अतीव नर्तनं चक्रे सुन्दरं देवदुर्लभस् । ईश्वरस्तोषमापक्रो वासवं वाक्यमब्रवीत् ।।                    | 30         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| र्शकर उवाच—                                                                                         |            |
| प्रसमोऽहं सुरश्रेष्ठ जातस्ते वियतां वरः ।।                                                          | 3 %        |
| नारद् उवाच                                                                                          |            |
| इत्युक्तवति देवेशे स्वबाहुबलगर्विनः । प्रत्युवाच हरं वाक्यं सङ्घामः संद्वतो मया ॥                   | 35         |
| यत्र त्वत्सदृशो योद्धा तद्युद्धं देहि मे प्रभो । इत्युक्त्वा निर्गतो जिष्णुर्लब्ध्वा शंभोवेरं प्रभो |            |
| तस्मिन्गते तदा शके गिरिशो वाक्यमब्रवीत ॥                                                            | 3 3        |
| <b>शं</b> कर उवाच—                                                                                  |            |
| गणा मे श्रृयतां वाक्यं देवराजोऽनिगर्वितः ।।                                                         | 3 4        |
| नारद उवाच—                                                                                          |            |
| इत्युक्त्वा क्रोधसंयुक्ती वभृव च तती हरः । आविरामीचतः क्रोधो मृतिमान्पुरतः स्थितः।                  | 1          |
| घनान्धकारसद्दशो मृदं कोधस्ततोऽब्रवीत ॥                                                              | 3 %        |
| कोध उवाच                                                                                            |            |
| देहि में न्वं हि सहशं कि करोपि तव प्रभी ।।                                                          | 3 5        |
| नाग्द उवाच —                                                                                        |            |
| जमापनिस्तदोवाच गच्छ त्वं वासवं जय । स्वर्गीसन्धुं समासाद्य सागरस्य च वीर्यवान ॥                     | 3 9        |
| इन्युक्तोऽन्तर्देधे कोधो गणास्ते विस्सयं ययुः । ईशानकल्पे जाते तु कामेनार्णवसंगमे ॥                 | 36         |
| नदी सिन्धुस्तदा मत्ता स्वयावनभरोष्मणा । तां दृष्टा सिन्धुराजध जलकटोलवानभृत ॥                        | 30         |
| तदा बभूव राजेन्द्र गङ्गासागरसंगमः । महानदी तदा प्राप्य रेमे चाऽऽत्मबलेन च ॥                         | 10         |
| अत्रान्तरे समुद्रस्य वभूव सुँमदस्ततः । सृनुस्तम्यां महानद्यां समुद्रादभवद्वाती ॥                    | 6 9        |
| महार्णवतनृजेन जातमात्रेण पाथिव । रुट्तान्कस्पिता पृथ्वी त्रिलोकी नादिताऽभवत् ।।                     | ઇટ         |
| समाधिबद्धमृद्रां च संतत्याज चतुर्मुखः । अत्रान्तरं तु संत्रस्तां तां संवीक्ष्य जगत्रयीम् ॥          | 43         |
| धाता सुरेन्द्रवाक्येन प्रजगाम महार्णवम् । आश्चर्यार्मात संचिन्त्य हंमारूढो जवाद्ययो ॥               | 8 8        |
| ब्रह्माणमागतं वीक्ष्य सपर्यो विद्धेऽणेवः । तमुवाच तता ब्रह्मा कि गर्जास द्याऽस्बुधे ॥               | 50         |
| समुद्र उवाच                                                                                         |            |
| नाई गर्जामि देवेश मन्सुनो बलवान्यभो । शिशोवें कुरु रक्षां च दुर्लभं नव दर्शनम् ।।                   | <b>४</b> ६ |
| संदृष्टयतां च तनयो भार्या प्राहातिशोभनाम् । यया मा भर्तुगदेशान्सपुत्रा ब्रह्मणोऽन्निके।।            | -          |
| उन्सक्रदेशे चतुराननस्य निधाय पृत्रं चरणी ननाम ।                                                     | . • -      |
| नदा समुद्रात्मजसङ्घतं तं दृष्ट्वा विधानुः किल विस्मयोऽभृत ॥                                         | 66         |
| युद्धीतकुर्वस्य क्षिशोः करं च यदा विरश्चिन शशाक मोचितुम् ।                                          | 31,        |
|                                                                                                     | ပစ         |
| नदा समुद्रः प्रहसन्प्रयानः कृचं प्रगृह्याभेकां व्यमोचयत् ॥                                          | ४०         |
| ताद्दश्चं तस्य बालस्य दृष्ट्वा विक्रममान्मभृः । प्रीन्या जालंधरेन्याह नाम्ना जालंधरोऽभवत् ।।        |            |
| वरं ददावयो तस्य प्रणयने प्रजापतिः । अयं जालंघरो देवरजेयश्च भविष्यति ॥                               | 6.8        |

# पातालसहितं नाकं मत्प्रसादेन भोक्ष्यते । इत्युक्त्वा अन्तर्दधे ब्रह्मा हंसमारुह्य सत्वरः ॥ ५२ इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे जालंधरोत्पत्तिब्रह्मगमनवरदानिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

आदिनः श्लोकानां समख्यङ्काः—३१८१२

### अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

| नाग्द् उवाच—                                                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| क्रमेण वर्धमानोऽसौ वाल्यभावे स वालकः । निपत्य मौतुरुत्सक्ने सागरं प्रति धावति ॥              | 8   |
| आनीय चक्रेऽथ स पञ्जरस्थान्क्रीडापरः केसरिणां किशोरान् ।                                      |     |
| सिंहादिनेभादिभिर्यु(कयु)द्धमेत्र युद्धोपयोगीत्र नदीयत्रीर्यम् ॥                              | 3   |
| नम्मादाकाशमुत्रपत्य खेचरान्पातयेद्भुवि । गर्जितैर्भीपयामास सरिद्धिः सह सागरम् ॥              | 3   |
| समुद्रान्तर्गतं सर्वं सच्वजातं तु पार्थिव । ग्रस्तं सिन्धुसुनेनेति तद्भयाच्छन्नतां गतम् ।।   | 8   |
| हर्ष्ट्रा निःमत्त्वकं तोयं तद्भयाद्रुडवानलः । निजदेशं पग्त्यिज्यज्य प्रविवेश हिमालयम् ॥      | G   |
| स वालन्त्रं परित्यज्य क्रमेणार्णवनन्द्रनः । ततो नत्रं त्रयः प्राप्य विक्रमेणाऽऽक्रमद्दिवम् ॥ |     |
| एकदा पितरं पाह समुद्रं सिन्धुनन्दनः ॥                                                        | Ę   |
| जालंधर उवाच—                                                                                 |     |
| मिनवासोचितस्थानं देहि तातातिविस्तृतम् ।।                                                     | ٠   |
| नाग्द उवाच                                                                                   |     |
| संबुध्य वचनं सृनोः स जगाद महाणेवः ॥                                                          | 4   |
| समुद्र उवाचः –                                                                               |     |
| पुत्र दास्याम्यहं राज्यं तत्र वा भुवि दुर्लभम् ॥                                             | 9   |
| नाग्द उवाच—                                                                                  |     |
| अत्रान्तरं देत्यगुरुः समुद्रं भागेवो गतः । तमागतं विलोक्याब्धिविधिना समपूजयत् ॥              | १०  |
| अथ नद्पतिद्त्ते प्राप्तमौन्द्यीनिर्य-                                                        |     |
| न्माणमहसि स तस्मिन्नासने संनिविष्टः।                                                         |     |
| रुचिग्रुचिसुमेरोः सुन्दरे शृङ्गभागे                                                          |     |
| कमलज इव कान्ति किँचिदुचैर्जहार ॥                                                             | , , |
| क्रताञ्जलिपुटो भृत्वा व्याजहारार्णवः कविम् ।                                                 | १२  |
| समुद्र उवाच—                                                                                 |     |
| दिख्या नवात्राऽऽगमनं वद किं करवाण्यहम् ॥                                                     | ? 3 |
| नारद उवाच—                                                                                   |     |
| तदा दैन्यकुळाचार्यः पाह तं सागरं कविः ॥                                                      | ?8  |
| भार्गेव उवाच—                                                                                |     |
| किं तेन जातु जातेन मातुर्यीवनहारिणा । प्ररोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा ॥           | 94  |

| श्रुकं स्थाप्य द्ध्य तत्रस्थोऽपं भविष्यति ॥  तारद जवाच —  एवमुक्तोऽणैवः प्रीत्या भागैवेणाथ लीलया । अपस्प्य सुत्रशित्यं जले स्थलमदर्शयत् ॥  १८ श्रुत्यवर्षं समाह्य पयं भोवाच सागरः ॥  सपु उवाच —  पुरं जालंभरे पीठे कुरु जालंभरगय वै ॥  नागद जवाच —  पुरं जालंभरे पीठे कुरु जालंभरगय वै ॥  नागद जवाच —  अस्मोभिनेवमुक्तस्तु चक्रे रन्तमयं पुरम् । प्राकारगोपुरदारं सोपानगृहस्थाकम् ॥  १० विनेद्रतीलसंबद्धमासादनलसंस्थिताः । मेनिरं जलदोद्योगं ताण्डवस्थाः जिर्माण्डनः ॥  स्व भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेन्यन्ते जकुर्नस्थतः जिर्माण्डनः ॥  सव भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेन्यन्ते जकुर्नस्थतः ज्ञाद्याः जिर्माण्डनः ॥  सव भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सिन्यन्ते अपुरम् विन्यान्ते दावशङ्गः जिर्माण्डनः ॥  सव स्पटिकशाल्टेन्थप्रभासंमिश्रिता दिशः । विभान्ति मन्दरगेद्धान्तसफ्ताणेवसंनिभाः ॥  सव स्पटिकशाल्टेन्थप्रभासंमिश्रिता दिशः । विभान्ति मन्दरगेद्धान्तसफ्ताणेवसंनिभाः ॥  सव स्पटिकशाल्टेन्यप्रभासंमिश्रिता दिशः । विभान्ति दिश्णे यन निजकान्तरत्यामम् ॥  सव सेन्यनाने कृणो विलोवस्य सुरनं जनः । संयति दिश्णे यन निजकान्तरत्यामम् ॥  सव वातायनोद्धत्यप्रभूषस्य लख्या । नभो वभव तहङ्गाकाल्टिन्यस्य दिश्वनः ॥  सव वातायनोद्धत्यप्रभूषस्य लख्या । नभो वभव तहङ्गाकाल्टिन्यस्य दिश्वनः ।  सव्यानिसंस्रमश्रात्मा स्पर्ववाः । पर्वादितः । विशामे यान्ति मध्योहे प्रापादिवार्मा स्थितः ।  सव हाटकहिन्दोल्हुङ्गाक्षत्रपाद्याः पर्वादितः । विशामे यान्ति मध्योहे प्रापादिवार्मा स्थाः ।  सव हाटकहिन्दोल्हुङ्गाक्षत्रपाद्यम् । चकार सुन्दर्गाकाः स्पृ रेगाङ्गाः ॥  सव हाटकहिन्दोल्हुङ्गाक्षत्रपाद्यम् । चकार सुन्दर्गाकाः स्पृ रेगाङ्गानिकाः ॥  सव स्वत्रपाद्यम् स्वत्रपाद्यम् । चालंभराव स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयः ।  सव सादयदाः ।र्णाभिवस्युपादिवादस्य पत्राव्यद्य वाचस्पतिः ।  ताभिश्रिवविष्मा विष्य विष्या विष्यम् । यदस्यस्यक्यते तस्र व्याच्यातं कविना नदा॥  सव स्वयाद्यात्र विष्या विष्यम् । स्वस्थम्य दृश्य दृद्य भीमं मध्या स्वित्यात्वाः ॥  स्वास्वविद्या अन्याश्र विष्याणिका यर्या । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवाग्तिः ॥  इष्टा जालंभरं दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यवस्यस्य दृश्य स्वर्यं स्वर्यं सम्वर्वाः स्वर्याः स्वर्याः ।                                                                  | तबाऽऽत्मजो विक्रमेण कैलोक्यं भोक्ष्यते भ्रुवम् । जम्बुद्दीपे महापी्ठं योगिनीगणमेवितम् ॥                    | १६       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| नारद जवाच—  एवमुक्तोऽर्णवः प्रीत्या भागविणाय लीलया । अपस्प्य सुनिश्ये जले स्थलमदर्शयत ॥ १८ अतयोजनविस्तीर्णमायतं च शतत्रयम् । देशं जालेथरं पुण्यं तस्य नाम्नेव विश्वतम् ॥ १८ अत्ययं समाह्य मयं भोवाच सागरः ॥ १९ समुद्र उवाच—  पुरं जालंथरे पीठे कुरु जालंथराय वै ॥ १९ वाक्यः पीठे कुरु जालंथराय वै ॥ १९ वाक्यः वाक्यः । श्रातां प्राप्त वाक्यः । श्रातां प्राप्त वाक्यः । १९ वाक्यः । १० वाक्यः । १ | आष्ठावितं त्वयेदानीं मुत्र जालंधरालयम् । तत्र राज्यं प्रयच्छास्मै तनयाय महार्णव ॥                          |          |
| प्रसुक्तोऽर्णवः प्रीत्या भागवेणाय लीलया । अपस्प्य सुनर्शत्ये जले स्थलमदर्शयत् ॥ १४ आतयोजनविस्तीर्णमायतं च शतत्रयम् । देशं जालंघरं पुण्यं तस्य नाझैव विश्वतम् ॥ १९ समुद्र उवाच — १९ समुद्र उवाच — १९ जालंघरं पीठे कुरु जालंघराय वे ॥ १९ नागद उवाच — १९ जालंघरं पीठे कुरु जालंघराय वे ॥ १९ यत्रेन्द्रनीलसंबद्धमासादतलसंस्थानाः । मनिरं जलदीयांगं नाण्डवस्थाः शिग्वण्डनः ॥ १९ यत्रेन्द्रनीलसंबद्धमासादतलसंस्थिताः । मनिरं जलदीयांगं नाण्डवस्थाः शिग्वण्डनः ॥ १९ यत्रेन्द्रनीलसंबद्धमासादतलसंस्थिताः । मनिरं जलदीयांगं नाण्डवस्थाः शिग्वण्डनः ॥ १० यत्र मवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्त शकुनंश्चतर्श्चराङकुरशङ्कया ॥ १० यत्र साधानिक्यभवनांग्यामामिश्चराः । विलोक्य प्रणायन्ते दावशङ्काः शिग्वण्डनः ॥ १० यत्र साधानिक्यभवामामिश्चराः । विलोक्य प्रणायन्ते दावशङ्काः शिग्वण्डनः ॥ १० यत्र साधानिक्यभवान्ते । विलोक्य प्रणायन्ते । विलोक्य मानिर्णाचित्रते । १० यत्र लेखानं नार्णाचित्रते । विलोक्य नार्णाचित्रते । १० यत्र लेखानं नार्णाचित्रते । विलोक्यने नार्णाचित्रते । विलोक्यने नार्णाचित्रते । विलोक्यने नार्णाचित्रते । विलोक्यने नार्णाचित्रते । विलाक्यने चित्रते विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने । विलाक्यने चित्रते । विलाक्यने चित्रते विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने । विलाक्यने चित्रते । विलाक्यने चित्रते विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने । विलाक्यने विलाक्यने विलाक्याने कित्रता विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्याने विलाक्यने । विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने । विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने । विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने । विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने । विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने विलाक्यने  | अनेर्यश्राप्यवद्धश्र तत्रस्थोऽयं भविष्यति ॥                                                                | १७       |
| सत्योजनिवस्तीर्शमायतं च सत्त्रयम् । देशं जालंघरं पुण्यं तस्य नाम्नेव विश्वतम् ॥ दैरववर्षं समाह्य मयं भोवाच सागरः ॥  समुद्र उचाच— पुरं जालंघरं पीठं कुरु जालंघराय वै ॥  नाग्द उचाच— अस्मोधिनैवमुक्तस्नु चके रत्तम्यं पुरम् । प्राकारगोपुरद्वारं सोपानग्रहभिकम् ॥  २० यत्रेन्द्रनीलसंबद्धमासादतलसंस्थिताः । मेनिरं जलदोधागं नाण्द्वस्थाः शिखण्डनः ॥  २० यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेन्यत्ने शकुनेश्वतर्श्वराङकुरशङ्क्या ॥  २० यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेन्यत्ने शकुनेश्वतर्श्वराङकुरशङ्क्या ॥  २० यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेन्यत्ने शकुनेश्वर्ग्वराक्ष्याः शिखण्डनः ॥२० यत्र काश्चन्द्रस्यात्यात्थायमास्याधिताः । विलोक्य प्रपत्यायने दावशङ्काः शिखण्डनः ॥२० यत्र काश्चन्द्रस्यात्यात्यात्यात्रात्यात्र । विलोक्य पर्वाद्यात्यात्र । स्थात्य विश्वरात्य प्रपत्यात्य । स्थात्य विश्वरात्य । स्थात्य विश्वरात्य । स्थात्य विश्वरात्य स्थात्य । स्थात्य विश्वरात्य । स्थात्य विश्वरात्य । स्थात्य विश्वरात्य । स्थात्य विश्वरात्य म् ॥२० यत्रानिसंश्वरात्य सकलं नभः । विभातीद्यायुग्वर्ताणं णः शरस्येय द्वेचन्यः । ३० यत्रानिसंश्वरात्य सकलं नभः । विभातीद्यायुग्वर्ताणं णः शरस्येय द्वेचन्यः । ३० यत्रानिसंश्वर्या मकलं नभः । विभातीद्यायुग्वर्ताणं णः शरस्येय द्वेचन्यः । ३० यत्रानिसंश्वर्वाः पर्वाद्याः पर्वाद्याः । स्थां संभुतनसत्र । द्वं स्व्याः । ३० यत्र कुत्र च हस्येषु विश्वत्या मालतीस्यः । सत्रां संभुतनसत्र । द्वं स्वयाह्याक्ष्याः । स्थाः स्कृत्यक्ष्याः । ३० साकं सरिद्धः पुत्रस्योशनसा सह सागरः । नत्राभिषक्षमकरोद्वाद्विनिजगतितेः ॥ ३० साकं सरिद्धः पुत्रस्योशनसा सह सागरः । नत्राभिषक्षमकरोद्वादिविनिजगतितेः । । याः स्कन्द्रस्य जनाय नारकजये देवः स्वयंक्षः स्थाः । ३० सहास्वव्या अत्याय विश्वरा विद्यां निजां दर्दो । मृत्यमंत्रविनी नाम्ना मायां स्विनातित्याः । स्वास्वव्या अत्याथ विश्वरा बिद्यां निजां दर्दो । मृत्यमंत्रविनी नाम्ना मायां स्विनातित्याः । ३० सहास्वव्या अत्याथ विश्वरा विद्यां विजा वित्रा । स्वस्यानं दिव्यदेहन नदीभः सम्पवितः ॥ ३० सहास्वव्या अत्याथ विश्वरा विद्यालिन । यद्यवरनसह शक्कण दिक्वर्यः समिचितः ॥ ३०                                                                                                                                          |                                                                                                            |          |
| दैरवर्ष समाह्य मयं भोवाच सागरः ॥  समुद्र उवाच—  पुरं जालंघरे पीठे कुरु जालंघराय वै ॥  नारद उवाच—  अस्मोधिनैवमुक्तस्तु चक्रे रत्नमयं पुरम् । प्राकारगोपुरद्वारं सोपानगृहभूमिकम् ॥  यत्रेन्द्रनीलसंबद्धप्रासादनलसंस्थिताः । मेनिरं जलदोधोगं नाण्डवस्थाः शिखण्डनः ॥  यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनेश्वतर्श्वराहकुरशङ्क्या ॥  यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनेश्वतर्श्वराहकुरशङ्क्या ॥  यत्र काश्वनहस्येषु निवर्षा विद्यु कातराः । विलोक्य प्रपलायन्ते दावशङ्काः शिखण्डनः ॥२७  यत्र स्परिकशालोत्थप्रभासंमिश्रिता दिशः । विभान्ति मन्दरोद्धान्तस्पेनाणवसंनिभाः ॥२०  यत्र सोहंत्हः स(सृ हस्येषु विधाना त्रा लोकसंस्थितः । चिक्रते ललनाः प्रणसांत्यचन्द्रोपमाननाः  यत्रेन्द्रनीपकादस्त्राः पवनोद्यानमोदिताः । चित्रं विश्वन्ते नारीणां चिक्ररे सोहनक्यस् ॥२०  यत्र वेत्रत्यानं नृणां विलोक्य सुरनं जनः । संयति दिगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥२०  यत्रानेकगृहोङ्गतमभया सकले नभः । विभानिन्द्रायुधाकीणं णः श्वरस्येय द्वीस्तरः । ॥२०  यत्रानिसंस्रमश्रान्ता सूर्यवाद्याः प्रपीदिताः । विश्वामं यान्ति मध्याहे प्रासादिशर्मा स्थिताः ॥२०  यत्रानिसंस्रमश्रान्ता सूर्यवाद्याः पर्यादिताः । विश्वामं यान्ति मध्याहे प्रासादिशर्मा स्थिताः ॥२०  यत्र कुत्र च हस्येषु विश्वन्या मालतीस्त्रः । रात्रो संभुतनसत्रा द्व रेतुवराह्नाः ॥३०  यत्र स्पर्याश्वनस्य स्वाम्यः । वकार सुन्दरीवर्गः स्पर्ट मेर्द्यस्त्राः ॥३०  याः स्कन्दस्य जनाद नारक्रत्रये देवः स्वयंसः स्पर्य । ३०  साकं सरिद्धः पुत्रस्योशनमा सह सागरः । त्राभिषक्षकरोद्वादित्रीनजगतितेः ॥३०  याः स्कन्दस्य जनाद नारक्रत्रये द्वा स्वर्यस्त्र । वास्यस्य स्वर्यस्त्रस्य ॥ स्वर्यस्त्रस्य । नार्ययद्वा प्राप्ति स्वर्या । वास्य स्वर्यस्य विश्वरः । ॥३०  साक्षसम्वत्रा अन्याश्व विधिना ब्राध्यस्त्रते । यदन्यन्यस्य त्रसं च्याप्यानं कविना नदा॥३०  सक्षस्य विधा प्रमाणिद्याणया यर्या । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभः एपस्यानं कविना तदा॥३०  सक्षस्य प्रात्यसं दिव्यप्ते गोप्रमण्डितम् । च्यचरनस्तक्रले वक्रस्य द्वास्त्रये सम्बीवतः ॥॥३०  सक्षसस्याव्या अन्याश्व विधिना ब्राध्यस्त्रमे । यदन्यनस्तक्रले विक्रसंय सम्बीवतः ।॥३०                                                                                                                    | एवगुक्तोऽर्णवः प्रीत्या भागवेणाथ लीलया । अपसृष्य सुत्रशत्ये जलं म्थलमदर्शयत् ॥                             | 96       |
| दैरवर्ष समाह्य मयं भोवाच सागरः ॥  समुद्र उवाच—  पुरं जालंघरे पीठे कुरु जालंघराय वै ॥  नारद उवाच—  अस्मोधिनैवमुक्तस्तु चक्रे रत्नमयं पुरम् । प्राकारगोपुरद्वारं सोपानगृहभूमिकम् ॥  यत्रेन्द्रनीलसंबद्धप्रासादनलसंस्थिताः । मेनिरं जलदोधोगं नाण्डवस्थाः शिखण्डनः ॥  यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनेश्वतर्श्वराहकुरशङ्क्या ॥  यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनेश्वतर्श्वराहकुरशङ्क्या ॥  यत्र काश्वनहस्येषु निवर्षा विद्यु कातराः । विलोक्य प्रपलायन्ते दावशङ्काः शिखण्डनः ॥२७  यत्र स्परिकशालोत्थप्रभासंमिश्रिता दिशः । विभान्ति मन्दरोद्धान्तस्पेनाणवसंनिभाः ॥२०  यत्र सोहंत्हः स(सृ हस्येषु विधाना त्रा लोकसंस्थितः । चिक्रते ललनाः प्रणसांत्यचन्द्रोपमाननाः  यत्रेन्द्रनीपकादस्त्राः पवनोद्यानमोदिताः । चित्रं विश्वन्ते नारीणां चिक्ररे सोहनक्यस् ॥२०  यत्र वेत्रत्यानं नृणां विलोक्य सुरनं जनः । संयति दिगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥२०  यत्रानेकगृहोङ्गतमभया सकले नभः । विभानिन्द्रायुधाकीणं णः श्वरस्येय द्वीस्तरः । ॥२०  यत्रानिसंस्रमश्रान्ता सूर्यवाद्याः प्रपीदिताः । विश्वामं यान्ति मध्याहे प्रासादिशर्मा स्थिताः ॥२०  यत्रानिसंस्रमश्रान्ता सूर्यवाद्याः पर्यादिताः । विश्वामं यान्ति मध्याहे प्रासादिशर्मा स्थिताः ॥२०  यत्र कुत्र च हस्येषु विश्वन्या मालतीस्त्रः । रात्रो संभुतनसत्रा द्व रेतुवराह्नाः ॥३०  यत्र स्पर्याश्वनस्य स्वाम्यः । वकार सुन्दरीवर्गः स्पर्ट मेर्द्यस्त्राः ॥३०  याः स्कन्दस्य जनाद नारक्रत्रये देवः स्वयंसः स्पर्य । ३०  साकं सरिद्धः पुत्रस्योशनमा सह सागरः । त्राभिषक्षकरोद्वादित्रीनजगतितेः ॥३०  याः स्कन्दस्य जनाद नारक्रत्रये द्वा स्वर्यस्त्र । वास्यस्य स्वर्यस्त्रस्य ॥ स्वर्यस्त्रस्य । नार्ययद्वा प्राप्ति स्वर्या । वास्य स्वर्यस्य विश्वरः । ॥३०  साक्षसम्वत्रा अन्याश्व विधिना ब्राध्यस्त्रते । यदन्यन्यस्य त्रसं च्याप्यानं कविना नदा॥३०  सक्षस्य विधा प्रमाणिद्याणया यर्या । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभः एपस्यानं कविना तदा॥३०  सक्षस्य प्रात्यसं दिव्यप्ते गोप्रमण्डितम् । च्यचरनस्तक्रले वक्रस्य द्वास्त्रये सम्बीवतः ॥॥३०  सक्षसस्याव्या अन्याश्व विधिना ब्राध्यस्त्रमे । यदन्यनस्तक्रले विक्रसंय सम्बीवतः ।॥३०                                                                                                                    | भतयोजनविस्तीर्णमायतं च भनत्रयम् । देशं जालंधरं पुण्यं तम्य नाम्नेव विश्वतम् ॥                              |          |
| पुरं जालंधरे पीठे कुरु जालंधराय वै ॥  नारद उवाच—  अस्मोधिनेवमुक्तस्तु चके रत्तमयं पुरस् । प्राकारगोपुरद्वारं सोपानगृहभूमिकस् ॥  २१ यतेन्द्रनीलसंबद्धप्रासादनलसंस्थिताः । मेनिरं जलदोद्यांगं नाण्डवस्थाः शिखण्डनः ॥  २२ यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेन्यस्ते शकुनेश्वनर्शचराङकुरशङ्क्या ॥  २३ यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेन्यस्ते शकुनेश्वनर्शचराङकुरशङ्क्या ॥  २३ यत्र काश्वनहस्येषु न्विषा विद्यु कातराः । विलोक्य प्रपलायने दावशङ्काः शिखण्डनः ॥२४ यत्र काश्वनहस्येषु न्विषाता जा लोकसंस्थितः । निर्देश ललनाः पूर्णसांच्यचन्द्रोपमाननाः यत्रेन्द्रनीपकादस्याः पवनोद्यानसारिदनाः । चिनं विश्वन्ते नारीणां चित्ररे मोहनज्वरम् ॥ २४ यत्र केन्ययागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाति द्विगुणं येन निजकान्तारगोद्यम् ॥ २४ यत्र वेन्ययागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाति द्विगुणं येन निजकान्तारगोद्यम् ॥ २४ यत्र वेन्यतायास्य सकलं नभः । विभातीन्द्रागुश्वाकीणं णः शरस्य द्वेचकारः ॥ ३० यत्र वेन्यतास्य सकलं नभः । विभातीन्द्रागुश्वाकीणं णः शरस्य द्वेचकारः ॥ ३० यत्र कुत्र च हर्यपु विश्वन्यो मालतीक्षजः । रात्रे। संगतनक्षत्रा द्व रेजुवगङ्कनाः ॥ ३० यत्र कुत्र च हर्यपु विश्वन्यो मालतीक्षजः । रात्रे। संगतनक्षत्रा द्व रेजुवगङ्कनाः ॥ ३० यत्र कुत्र च हर्यपु विश्वन्यो मालतीक्षजः । रात्रे। संगतनक्षत्रा द्व रेजुवगङ्कनाः ॥ ३० यत्र कुत्र च हर्यपु विश्वन्यो मालतीक्षजः । रात्रे। संगतनक्षत्रा द्व रेजुवगङ्कनाः ॥ ३० साकं सरिद्धः पुत्रस्योजनसम्य मह सागरः । त्वाभिषक्षमकरोद्वादिनीनजगजितः ॥ ३० साकं सरिद्धः पुत्रस्योजनसम्य मह सागरः । त्वाभिषक्षमकरोद्वादिनीनजगजितः ॥ ३० साकं सरिद्धः पुत्रस्याद्वाद्यक्षत्रसम्य पुत्रस्य द्वी भीमं महोद्विः ॥ स्वाक्षसस्य कुकोऽपि पीत्या विद्यां निजा द्वी।मृतमंत्रीवनी नाम्ना मायां सर्विमोहिनीम् ३० सक्षास्विद्या अन्याश्च विधिना ब्विथस्तन्त । यदस्यन्यक्ततं तस्य व्याप्यातं किनिना नदा॥३० दश्च जालंधरं पुत्रमित्रिप्यां गोपुरमण्डिनम् । व्यवस्यस्य इत्रले दिन्यस्यः सर्वितः सर्वितः ॥ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 90       |
| नारद उवाच— अस्भोधिनैवमुक्तस्तु चक्रे रत्नमयं पुरम् । प्राकारगोणुरद्वारं सोपानगृहभूमिकम् ॥ २१ यत्रेन्द्रनीलसंबद्धमासादनलसंस्थिताः । मेनिरं जलदोधामं नाण्डवस्थाः शिखण्डिनः ॥ २२ यत्र भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनैश्चनर्शचराङकुरशङ्क्या ॥ २३ यत्र काञ्चनहर्येषु निवर्षा विहिषु कातराः । विलोक्य भवलायने दावशङ्काः शिखण्डिनः ॥ २४ यत्र काञ्चनहर्येषु निवर्षा विहिषु कातराः । विलोक्य भवलायने दावशङ्काः शिखण्डिनः ॥ २४ यत्र मर्पादेक्षमानंशियमानंशिया दिशः । विभानित मन्दरोद्धाननमफेनाणवर्मानमाः ॥ २४ यत्र मोहं(हः म(मु हस्येषु विधाना त्रा लोकसंस्थितः । चित्रं विश्वनो नारीणां चिक्रंर मोहनव्यम् ॥ २४ यत्र लेक्यागतं नृणां विलोक्य मुरनं जनः । संयाति दिगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥ २४ यत्र वेच्यागतं नृणां विलोक्य मुरनं जनः । संयाति दिगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥ २४ यत्र वानायनोद्धत्रभूष्णभूमस्य लेख्या । नभो वभव तहङ्काकाल्वन्दीसंगर्धापमम् ॥ २४ यत्र वानायनोद्धत्रभूष्णभूमस्य लेख्या । नभो वभव तहङ्काकाल्वन्दीसंगर्धापमम् ॥ २४ यत्र वेच्यानेक्षम्भानता स्पैनाहाः प्रपीदिनाः । विभानीन्द्रायुपाक्षणि णः । शरस्य दिवाहाः । । ३० यत्रातिसंभ्रमभ्रात्ता स्पैनाहाः प्रपीदिनाः । विभानीन्त्रमुपानित्रम्या ह्यानाद्वाहाः । ३० यत्र कृत्र च हस्येषु विभ्वन्यो मालतीस्रजः । गत्रो संभननस्य द्यानाद्वाहाः । ३० यत्र कृत्र च हस्येषु विभ्वन्यानम्य मह सागरः । तत्राभिषकमकरोद्वादित्रीनजगितिः ॥ ३० यद्यामान्त्रम्य न्यानावनावन्द्वाहानम्य स्वान्त्रम्य वाचस्पतिः । । नाभिश्चनविद्वाह्मम्य नाम्द्रमान्त्रम्य स्वान्त्रम्य मान्द्वाहान्त्रम्य । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | समुद्र उवाच—                                                                                               |          |
| अस्भोधिनैवमुक्तस्तु चके रतनसयं पुरस् । प्राकारगोषुरद्वारं सोषानगृहभूमिकम् ॥ २१ यत्रेन्द्रनीलसंबद्धमासादनलसंस्थिताः । मेनिरं जलदेखागं नाण्डवस्थाः शिखण्डिनः ॥ २२ यत्र प्रवालमाणिक्यभवनीत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनैक्ष्तर्राचराङकुरशङ्कया ॥ २३ यत्र काञ्चनहर्स्येषु निवरा विद्यु कानगः । विलोक्य प्रपलायन्ते दावशङ्काः शिखण्डिनः ॥२४ यत्र काञ्चनहर्स्येषु निवरा विद्यु कानगः । विलोक्य प्रपलायन्ते दावशङ्काः शिखण्डिनः ॥२४ यत्र मोहं(हः स(सु हस्येषु विधाना वा लोकसंस्थितः । चित्रं विश्वन्ते नार्याणां चिक्ररे मोहनव्यस्म ॥ २५ यत्र लेक्यागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाित द्विगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥ २४ यत्र निवर्णतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाित द्विगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥ २४ यत्र वातायनोद्वन्थप्रमस्य लेख्या । नभो वभव नहङ्काकाल्वन्द्वीमंगमंपपम् ॥ २० यत्रानिकगृहन्त्रभया सकलं नभः । विधानीन्द्रायुपाकीणे णः श्वरम्य दवीकाःः । ॥ ३० यत्रानिकग्वन्त्रभ्यध्वनस्य स्ववाहाः प्रपीदिताः । विधानीन्द्वायुपाकीणे णः श्वरम्य दवीकाःः । ॥ ३० यत्रानिकग्वन्त्रभ्यास्त स्ववाहाः प्रपीदिताः । विधानीन्त्रम् स्वयः प्रमुदं मेन्द्रमा । ॥ ३० यत्र कुत्र च हस्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रः । रात्रो सम्यनसञ्ज दव रेजुवराङ्गनाः ॥ ३० यत्र हात्रक्विन्यलबुङ्गत्वस्यो मालतीस्त्रः । रात्रो सम्यनसञ्ज दव रेजुवराङ्गनाः ॥ ३० यत्र हात्रक्विन्यलबुङ्गत्वस्य नात्रक्वम्य नात्रक्वम्य वात्रस्य । ३० वात्रस्य स्वयान्त्रम्य नात्रस्य स्वयान्त्रस्य वात्रस्य । ३० वात्रस्य स्वयान्त्रस्य नात्रस्य स्वयान्त्रस्य । वात्रस्य स्वयान्त्रस्य स्वयान्त्रस्य स्वयान्त्रस्य विद्यमाद्वान्त्रस्य । वाल्यस्य पुत्राय द्वा स्वयान्त्रस्य । व्यव्यव्यम्यक्वे नस्य व्याप्त्यानं किवना नद्याः । ३० वाल्यस्य पुत्रस्य विद्यम्य विद्याण्यां यया । स्वस्थानं द्वय्वस्थनं नद्यान्त्रस्यः सम्वितः ॥ ३० वाल्यस्य विद्यप्तं गोपुरमण्डितम् । च्यचरनसङ्कले नस्य व्याप्त्यानं किवना नद्याः । ३० व्यव्यस्य पुत्रस्य पुत्रस्य सम्वितः ।। ३० वाल्यस्य विद्यप्तं गोपुरमण्डितम् । व्यच्यनसङ्कले नस्य व्याप्त्यानं किवना नद्याः । ३० वाल्यस्य विद्यप्तं गोपुरमण्डितस्य । व्यच्यनसङ्कले नस्य व्याप्तर्याः सम्वितः ।। ३० वाल्यस्य पुत्रस्य सम्वितः ।। ३० वाल्यस्य स्वत्यप्तरे विद्यप्तरे गोप्तस्य विद्यप्तरे विद्यप्तरे सम्यवितः ।। ३० वाल्यस्य स्वत्यप्य | पुरं जालंधरे पीठे कुरु जालंधराय वै ॥                                                                       | 30       |
| यत्रेन्द्रनीलसंबद्धमासादनलसंस्थिताः । मेनिरं जलदोद्यांगं नाण्डवस्थाः शिखण्डिनः ॥ २२ स्व भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनैश्चनर्शन्तराङकुरशङ्कया ॥ २३ स्व भवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुनैश्चनर्शककुरशङ्कराङ्क्या ॥ २३ स्व काञ्चनहरूषेषु न्वियो वृद्धिष्ठ । विभानित मन्दरोद्धान्तसफेनाणवर्मानिभाः ॥ २५ यत्र मोहं(हः स(सु हर्स्येषु विधाना त्रा लोकसंस्थितः । चिक्तं लल्लाः प्रणसाध्यचन्द्रोपमाननाः यत्रेन्द्रनीपकादस्वाः पवनीद्यानमोदिनाः । चिक्तं विश्वन्ते नारीणां चिक्रिरे मोहनक्वरम् ॥ २५ यत्र लेख्यागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयति दिगुणे यन निजकान्तरसनाद्यम् ॥ २५ यत्र वानायनोद्धनपुष्पप्रसम्य लेख्या । नभा वभव नहङ्गाकालिन्द्रीसंगर्भापम् ॥ २० यत्रानिसंग्रमश्चान्त स्ववाहाः प्रपीदिनाः । विश्वातीन्द्रायुप्पाक्षीणं णः । शरम्येष्य द्वोत्तरः । ॥ ३० यत्रानिसंग्रमश्चान्ता स्ववाहाः प्रपीदिनाः । विश्वातीन्द्रायुप्पाक्षीणं णः । शरम्येष्य द्वोत्तरः । ॥ ३० यत्रानिसंग्रमश्चान्ता स्ववाहाः प्रपीदिनाः । विश्वातीन्त्र मध्याहे प्रासाद्रशिरमि स्थिताः ३० यत्र कृत्र च हर्स्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रः । रात्रे। संभुननक्षत्र द्वा रात्रवाङ्गाः ॥ ३० यत्र कृत्र च हर्स्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रः । रात्रो संभुननक्षत्र द्वा र्म्वयं भृवः ॥ ३० साक्तं सर्विद्धान्तमा सह सागरः । तत्राभिषक्षकरोद्वादिक्षेन जगतितः ॥ ३० साक्तं सर्विद्धान्तमा सह सागरः । तत्राभिषक्षकरोद्वादिक्षेन जगतितः ॥ ३० स्वाक्षसहस्यं तृ सन्यमान्द्योद्धत्वक्षत्रसम्बद्धानिमान्त्रम्य पृत्राय ददी भीमं महोद्द्याः ॥ ३० महापद्धसन्तरं तृ सन्यमान्द्राद्धाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |          |
| यत्र प्रवालमाणिक्यभवनोत्था मरीचयः । सेव्यन्ते शकुर्नेश्चनर्शचिराङकुरशङ्कया ॥ २३ विक्र काश्चनहर्म्येषु न्विषो वृद्धिषु कातराः । विलोक्य प्रपलायन्ते दावशङ्काः शिर्वाण्डनः ॥२४ वत्र काश्चनहर्मयेषु निवाल वृद्धि विभाना वा लोकसंस्थितः । चिक्र त्र ललनाः प्रणसांध्यचन्द्रोपमाननाः यत्रेन्द्रनीपकादस्वाः पवनोद्यानमोदिनाः । चिक्त विश्वन्तो नारीणां चिक्रिरं मोहनव्यरम् ॥ २४ यत्र लेक्यागतं नृणां विलोक्य सुरनं जनः । संयति दिगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥ २४ यत्र लेक्यागतं नृणां विलोक्य सुरनं जनः । संयति दिगुणे येन निजकान्तारनोद्यमम् ॥ २४ यत्र विलायनोद्दत्यप्रथमस्य लेक्या । नभो वभव नद्धाकालिन्दीसंगमोपमम् ॥ २९ यत्रानिकग्रहोङ्गतप्रथम सकलं नभः । विभानीन्द्रायुभाकीणं णः शरन्मेय द्वीक्षतः ॥ ३० यत्रानिकग्रहोङ्गतप्रथमा सकलं नभः । विभानीन्द्रायुभाकीणं णः शरन्मेय द्वीक्षतः ॥ ३० यत्रानिसंभ्रमश्चान्ता स्ववादाः प्रपीदिनाः । विश्रामं यानिन मध्याहे प्रासाद्रशिराम स्थिताः ३० यत्र कृत्र च हर्म्येषु विभ्वन्यो मालतीस्त्रः । रात्रे। संभुननक्षत्र द्व रेजुव्यक्षनाः ॥ ३० यत्र कृत्र च हर्म्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रः । रात्रे। संभुननक्षत्र द्व रेजुव्यक्षनाः ॥ ३० यत्र हारकहिन्दोलश्चक्रक्षणोद्धवम् । चक्रार सुन्दर्गितः एक्ट्रं मेर्व्यक्षे भुवः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जनाद नारकत्रये देवः स्वयंभः स्वयं स्वयम्पतिः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जनाद नारकत्रये देवः स्वयंभः स्वयं स्वयम्पतिः । वाभिश्चवित्रवित्रिक्षवक्षत्रसम्मसिद्धमीक्षिणाद्याप्य पुत्राय ददी भीमं महोद्यिः ॥ ३० महापद्यस्य कृत्रवित्रवित्रवित्रवे नित्रवित्रवे । विश्वयस्य पुत्राय द्वी मार्या कृत्रवित्रवे । ३० महापद्यस्य कृत्रवित्रवे विद्यमार्थे विद्यमार्या विद्याणेवा यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवार्तः ॥ ३० सहाक्षयरे पुत्रवित्रवे प्राप्तिवार्तः यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवार्तः ॥ ३० सहाक्षयरे पुत्रवित्रवे नित्रवे प्राप्तिक्तम् । व्यवस्थनस्य कृत्रवे नित्रवे सम्ववे । स्वय्यदेहेन नदीभिः परिवार्तः ॥ ३० सहाक्षयरे पुत्रवित्रवे परिवार्ते वित्रवे । विद्यपर्ते परिवार्ते । वित्रवे । वित्रवे । व्यवस्थनस्य कृत्रवे । स्वयं स्वयं । स्वयस्यत्रवे । वित्रवे । सम्ववार्ते । सम्ववार्वे । स्वयस्य । स्वयस्य । व्यवस्यत्य कृत्यवे । स्वयस्य । स् | अस्भोधिनैवमुक्तस्तु चके रत्नमयं पुरम् । प्राकारगोपुरद्वारं सोपानगृहभूमिकम् ।।                              | 5 9      |
| यत्र काश्चनहर्स्येषु त्वियो विह्यु कातराः । विलोक्य प्रपलायन्ते दावशङ्काः शिर्खाण्डनः ॥२४ यत्र क्षित्रकालोत्थ्यभासंभिश्रिता दिशः । विभान्ति मन्दरोद्धान्तस्फेनाणवसंनिभाः ॥ २५ यत्र मोहं(हः स(सु हस्येषु विधाना त्रा लोकसंस्थितः । चित्रं विश्वन्ते नारीणां चिक्रिरे मोहन्ववरम् ॥ २५ यत्र लेख्यागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाति दिगुणं येन निजकान्तारतीयमम् ॥ २८ यत्र वानायनोद्धतपृष्पृप्रस्य लेख्या । नभो वभव तद्वक्षाकालिन्दीसंगमोपमम् ॥ २८ यत्र वानायनोद्धतपृष्पृप्रस्य लेख्या । नभो वभव तद्वक्षाकालिन्दीसंगमोपमम् ॥ २८ यत्र वानायनोद्धतपृष्पृप्रस्य लेख्या । नभो वभव तद्वक्षाकालिन्दीसंगमोपमम् ॥ २० यत्र वानायनोद्धतपृष्पृप्रस्य लेख्या । वभो वभव तद्वक्षाकालिन्दीसंगमोपमम् ॥ ३० यत्र वृत्व च हस्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रकः । रात्रो संभुतनक्षत्रा इव रेजुवेगक्षनाः ॥ ३० यत्र वृत्व च हस्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रकः । रात्रो संभुतनक्षत्रा इव रेजुवेगक्षनाः ॥ ३० यत्र वृत्व च हस्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रकः । तत्राभिषेकमकरोद्वादित्रीनजगतितेः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वयं स्वयः मालाव्याहोत्सवेऽपि च श्रवीकान्तस्य वाचस्पतिः । नाभिश्चित्रविरिश्चवकत्रसरसीहंसीभिराशास्मदे वाचस्पतिः । नाभिश्चित्रविरिश्चवकत्रसरसीहंसीभिराशास्मदे । स्वान्यपिक्तः ॥ ३० महापद्मसद्दे तु सन्यमान्योदरोद्धवन्तम् । नाल्ध्यगय पुत्राय ददौ भीमं महोद्दिः ॥ ३० महापद्मसद्दे तु सन्यमान्योदरोद्धवन्तम् । नाल्ध्यगय पुत्राय ददौ भीमं महोद्दिः ॥ ३० स्वाल्यवाविद्या विद्या विद्या विद्या । स्वस्थानं दिव्यदेहन नदीभिः परिवारितः ॥ ३० स्वाल्यवावे प्रवारावे स्वयाविद्या । स्वस्थानं दिव्यदेहन नदीभिः परिवारितः ॥ ३० स्वाल्यवे प्रवार्वे समिवितः । स्वस्थानं दिव्यदेहन नदीभिः परिवारितः ॥ ३० स्वाल्यवे समिवितः समिवितः । स्वयवरन्तस्य क्रिक्यां दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यवरन्तस्य क्रिक्या दिवसंदः समिवितः । ४० स्वयन्तस्य सक्रिकः समिवितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यत्रेन्द्रनीलसंबद्धप्रासादनलसंस्थिताः । मेनिरे जलदोद्योगं ताण्डवस्थाः शिखण्डिनः ॥ 🥏                        | 22       |
| यत्र म्फटिकशालीत्थप्रभासंमिश्रिता दिशः । विभान्ति मन्दरोद्वान्तसफेनाणेवसंनिभाः ॥ २० यत्र मोद्दं(हः स(सु हस्येषु विधाना त्रा लोकसंस्थितः। चिक्रं लेलनाः प्रणेसांध्यचन्द्रोपमाननाः यत्रेन्द्रनीपकादस्त्राः पवनोद्यानसोदिताः । चित्तं विश्वन्ते नारीणां चिक्रं सोहनज्वरम् ॥ २० यत्र लेख्यागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाति दिगुणं येन निजकान्तारतोद्यमम् ॥ २० यत्र वातायनोद्धत्रपृथ्यस्य लेख्या । नभो वभव नद्वद्वाक्षालिन्द्रीसंगमोपमम् ॥ २० यत्रानेकगृहोङ्कृतप्रभया सकलं नभः । विभानीन्द्रायुधाकीणं णः । शर्रस्य द्वीचतः । ॥ ३० यत्रानिसंश्रमश्रान्ता सूर्यवाद्वाः प्रपीदिताः । विश्रामं यान्ति मध्याहे प्रासादिश्चर्यम् स्थिताः ३० यत्र कृत्र च हस्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रः । रात्री संभुतनक्षत्रा द्वा रेजुवराह्ननाः ॥ ३० यत्र कृत्र च हस्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रः । रात्री संभुतनक्षत्रा द्वा रेजुवराह्ननाः ॥ ३० यत्र हाटकहिन्दोलश्चक्राक्षणोद्धवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्पृत्रं भेरुमुत्रो भुवः ॥ ३० यत्र हाटकहिन्दोलश्चक्राक्षणोद्धवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्पृत्रं भेरुमुत्रो भुवः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वः साम्राद्वाणानिक्षत्राह्नस्य देवः स्वयंभः स्वयं स्वः साह्यद्वाण्णीभित्रसुधाविवाहसमय सन्नोन्त्रसर्वाक्षत्र । ३० मालयंश्वराय शुक्रोऽपि पीत्रा विद्या निज्ञां द्वा । मालयंश्वराय पुत्राय ददी भीमं महोद्याः ॥ ३० मालयंश्वराय शुक्रोऽपि पीत्या विद्या निज्ञां द्वा । मृत्यन्त्रनीवर्गा नान्ना मायां स्व्रविमादिनीम् ३० स्वास्विद्या अन्याथ विधिना ह्याण्याने विद्या स्वस्थने । यदस्यनसकले नस्त्रं च्याप्यानं कित्रना नदा॥३० स्वा जालथंशं पुत्रमभिष्याणीना यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारिनः ॥ ३० स्वा जालथंशं पुत्रमभिष्टिनः गोपुरमण्डिनम् । व्यवस्यस्य क्रकेण दिज्ञसंदेः सम्रचितः । ३० स्था जालथंशं दिव्यपुरं गोपुरमण्डिनम् । व्यवस्यस्य क्रकेण दिज्ञसंदेः सम्रचितः । ३० स्वा जालथंशं दिव्यपुरं गोपुरमण्डिनम् । व्यवस्यस्य क्रकेण दिज्ञसंदेः सम्रचितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | ÷ 3      |
| यत्र मोर्ह(हः स(सु हम्येषु विधाता त्रा लोकसंस्थितः। चिकिर लेलनाः पूर्णसाध्यचन्द्रोपमातनाः यत्रेन्द्रनीपकादस्त्राः पवनोद्यानमोदिताः । चिनं विधान्तो नारीणां चिकिर मोहनज्यस् ॥ २० यत्र लेल्यागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संवाति दिगुणं येन तिजकान्तारतोद्यमम् ॥ २० यत्र वानायनोद्धन्थपृथमस्य लेख्या । नभो वभव तद्दृष्ठाकालिन्दीसंगमोपमम् ॥ २० यत्रानेकगृहोद्धृतमभया सकलं नभः । विभानीन्द्रायुधाकीणं णः शरस्येष द्वोक्षतः । ॥ ३० यत्रानिसंश्रमश्रान्ता सूर्यवादाः प्रपीदिताः । विश्रामं यान्ति मध्यादे प्रासाद्रशिर्यम स्थिताः ३० यत्र कृत्र च हम्येषु विश्वत्यो मालतीस्त्रः । रात्रे। संभुतनक्षत्रा द्व रेजुवराक्ष्रनाः ॥ ३० यत्र कृत्र च हम्येषु विश्वत्यो मालतीस्त्रः । रात्रे। संभुतनक्षत्रा द्व रेजुवराक्ष्रनाः ॥ ३० यत्र हिन्देल्युक्कलाकपेणोद्धवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्पूर्व मेरभुवो भुवः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमद्देलस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमद्देलस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमद्देलस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमद्देशस्य प्राप्ति । नाभिश्वत्रविश्ववक्त्रमरमीहंसीभिराशास्मदे वा साद्यदा।णीभिर्वसुधाविवाहसमये पत्रोत्स्यवस्त्रम् ॥ ३० महापद्यसद्देश प्रत्वे। प्रत्वो। विद्यां निजां दद्यां। मृतसंजीवनी नाम्ना मायां स्वृतिमोहिनीम् ३० कालध्याय शुक्रोऽपि प्रीत्या विद्यां निजां दद्यां। मृतसंजीवनी नाम्ना मायां स्वृतिमोहिनीम् ३० कालध्यरेष पुत्रमभिष्टियाणवे। ययां । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवाहिनः ॥ ३० दृष्टा जाल्यरेरं पुत्रमभिष्टा गोपुरमण्डिनम् । व्यवरस्यक्ष शक्रण दिज्यप्तेः सम्यचितः ॥ ३० दृष्टा जाल्यरेरं दिव्यपुरं गोपुरमण्डिनम् । व्यवरस्यक्ष शक्रण दिजसंदेः सम्यचितः ॥ ३० दृष्टा जाल्यरेरं दिव्यपुरं गोपुरमण्डिनम् । व्यवरस्यक्ष शक्रण दिजसंदेः सम्यचितः ॥ ३० दृष्टा जाल्यरेरं दिव्यपुरं गोपुरमण्डिनम् । व्यवरस्यक्ष शक्रण दिजसंदेः सम्यचितः ॥ ३० दृष्टा जाल्यपुरं गोपुरमण्डिनम् । व्यवरस्यक्ष शक्रण दिजसंदेः सम्यचितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                           | यत्र काश्चनहर्म्येषु न्विषो वहिषु कानगः । विलोक्य प्रपलायन्ते टावशङ्काः शिर्खाण्डनः ॥                      | 2 کر     |
| यत्रेन्द्रनीपकादम्बाः पवनीयानमोदिनाः । चित्तं विश्वन्तो नार्गणां चिक्रिरे मोहनव्यम् ॥ २७ यत्र लेख्यागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाति दिगुणं येन निजकान्तारतीयमम् ॥ २० यत्र वातायनोद्दृत्थ्यथ्यम्य लेख्या । नभो वभव तद्वक्षाकाल्निर्दोसंगमोपमम् ॥ २० यत्रानेकग्रहोङ्क्तप्रभया सकलं नभः । विभानीन्द्रायुधार्काणं णः श्वरन्मेय द्वोच्चतः । ॥ ३० यत्रातिसंश्चमश्चान्ता सूर्यवाद्याः प्रणीदिनाः । विश्वामं यान्ति मध्यादे प्रासादिकर्गम स्थिताः ३० यत्र कृत्र च हर्न्येषु विश्वन्यो मालतीस्त्रजः । रात्रो संभुतनक्षत्रा द्व रेजुवराक्षनाः ॥ ३० यत्र हाटकहिन्दोलश्चक्षलाक्षणोद्धवम् । चकार सुन्दर्गवर्गः स्पृदं मेरुभुवो भृवः ॥ ३० साकं सर्गिद्धः पुत्रस्योशनसा सह सागरः । तत्राभिषेकमकरोद्वादित्रीनिजगितिः ॥ ३० साकं सर्गद्धः पुत्रस्योशनसा सह सागरः । तत्राभिषेकमकरोद्वादित्रीनिजगितिः ॥ ३० सहापद्मसद्धान्यस्योशनस्य तारक्षत्रये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमहोन्सवेऽपि च शत्रीकान्तस्य वाचस्पतिः । ताभिश्वत्रविरिश्चवकत्रसर्मादंसीभिग्रशास्मदे वा साद्यद्वाणीभिवसुधाविद्यादसमये मन्नोत्सवेनिक्रलम् ॥ ३० सहापद्मसद्द्यते कृत्रस्याद्याद्याति विद्यां निजां द्वा । मृतसंजीवनी नाम्ना मायां स्द्रविमोदिनीम् ३० सिखास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना द्यां । निजा द्वा । मृतसंजीवनी नाम्ना मायां स्द्रविमोदिनीम् ३० सिखास्रविद्या अन्याश्च विधिना द्यां । स्वस्थानं द्वयदेहन नदीभिः परिवारितः ॥ ३० दक्षा जाल्येशं पुत्रमभिषिच्याणीवा यया । स्वस्थानं द्वयदेहन नदीभिः परिवारितः ॥ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 24       |
| यत्र लेख्यागतं नृणां विलोक्य सुरतं जनः । संयाति दिगुणं यन निजकात्नारतायमम् ॥ २८ यत्र वातायनोद्धनपुपपुमस्य लेख्या । नभो वभव तद्वक्षाकालिन्दीसंगमोपमम् ॥ २९ यत्रानेकगृहोङ्क्तमभया सकलं नभः । विभानीन्द्रायुधाकीणं णः । अरस्मेय दवोक्ततः ॥ ३० यत्रातिसंश्रमश्रान्ता सूर्यवाद्यः प्रपीदिताः । विश्वामं यान्ति मध्यादे प्रासाद्रिश्चामं स्थिताः ३० यत्र कुत्र च दृस्येषु विश्वत्यो मालतीस्त्रः । रात्रे। संभुतनक्षत्रा द्व रेजुवराक्षनाः ॥ ३० यत्र दृत्वत्येकृष्ठलाकपेणोद्धवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्पृत्रं सेरुपुत्रो भुवः ॥ ३० यत्र सर्विद्धः पुत्रस्योक्षनमा सद सागरः । तत्राभिषेकमकरोद्धादित्रीनजगतितः ॥ ३० याः स्कन्दरस्य जगाद तारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमदोत्सवेद्धवक्त्रसरमीदंसीभिराज्ञास्मदे वाचस्पतिः । ताभिश्चित्रविद्धिवकत्रसरमीदंसीभिराज्ञास्मदे वाचस्पतिः । वाभिश्चित्रविद्धिवकत्रसरमीदंसीभिराज्ञास्मदे । स्वान्त्यविद्धिवकत्रसरमीदंसीभिराज्ञास्मदे । स्वान्त्यविद्धिः ॥ ३० मद्द्यस्य शुक्रोऽपि पीत्या विद्यां निजां दद्या । सृतसंजीवनी नाम्ना मायां रुद्धिमोद्दिनीम् ३० वाल्यस्य शुक्रोऽपि पीत्या विद्यां निजां द्या । सृतसंजीवनी नाम्ना मायां रुद्धिमोद्दिनीम् ३० वाल्यस्यं पुत्रसभिष्टिचाणवे यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३० व्यवस्थियां पुत्रसभिष्टिचाणवे यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३० व्यवस्यत्ये पुत्रसभिष्टिनीम् गोपुरमण्डितम् । व्यवस्त्यस्य शक्षण दिजसंद्यः सम्वितः ॥ ३० व्यवस्त्रसर्थः शक्षण दिजसंद्यः सम्वितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <mark>यत्र मोइं(हःः स</mark> (सु हर्म्येषु विधाता त्रा लोकसंस्थितः । चिक्रिरे लेळनाः पूर्णसाध्यचन्द्रोपमान |          |
| यत्र वानायनोद्धृतपृष्पपृप्पस्य लेख्या । नभो वभव नद्धृङ्गाकालिन्द्रीसंगमोपपम् ॥ २० यत्रानेकगृहे।हृत्यभया सकलं नभः । विभानीन्द्रायुधाकीणं णः । स्रम्मेष इवाक्तनः । ॥ ३० यत्रानिसंश्रमश्रान्ता सूर्यवाद्याः प्रपीदिनाः । विश्रामं यान्ति मध्याहे प्रामाद्रशिर्मा स्थिताः ३० यत्र कुत्र च हम्पेषु विश्वन्यो मालनीस्त्रः । रात्रो संभुननक्षत्रा इव रेजुवंराङ्गनाः ॥ ३० यत्र कुत्र च हम्पेषु विश्वन्यो मालनीस्त्रः । रात्रो संभुननक्षत्रा इव रेजुवंराङ्गनाः ॥ ३० यत्र हाटकहिन्दोलशृङ्गलाकपणोद्धवम् । चकार सुन्दर्गवर्गः स्पृदं भेरुभुवो भुवः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमहोन्सवेऽपि च श्रचीकान्तस्य वाचस्पतिः । नाभिश्वित्रविरिश्चवकत्रसर्महिन्सीभिराशास्महे वा साद्यद्वा )णीभिवसुधाविवाहसमये पश्चान्सवेगङ्गलम् ॥ ३० महापद्मसहस्य नृ सन्यमान्मोद्रगेद्धवम् । जालंधराय पुत्राय दद्रौ भीमं महोद्राधः ॥ ३० महापद्मसहस्य नृ सन्यमान्मोद्दरोद्धवम् । जालंधराय पुत्राय दद्रौ भीमं महोद्राधः ॥ ३० सहापद्मसहस्य नृ सन्यमान्मोद्दरोद्धवम् । जालंधराय पुत्राय दद्रौ भीमं महोद्राधः ॥ ३० सहापद्मसहस्य विश्वमा विश्वमा ब्राध्यस्त्रवे । यदन्यनमकलं नस्म व्याप्त्यानं किवना नद्य॥३० सन्त्राक्ष्यरं पुत्रमभिष्टियाणेवो यया । स्वस्थानं द्व्यदेहन नदीभिः परिवारिनः ॥ ३० स्था जालंधरं पुत्रमभिष्टिवः गोपुरमण्डिनम् । व्यचरनसहः शक्कण दिजसंषैः सम्पितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यत्रेन्द्रनीपकाटस्वाः पवनोद्यानमोदिताः । चित्तं विश्वन्तो नारीणां चिक्रिरे मोहनज्वरम् ॥                    | و ټ      |
| यत्रानिकगृहोङ्ग्तप्रभया सकलं नभः । विभागीन्द्रायुधाकीणं णः । जरन्मेष इवीच्नतः । । ३० यत्रातिसंश्रमश्रान्ता सृयवाद्दाः प्रपीदिनाः । विश्रामं यान्ति मध्याहे प्रासादिक्रिमं स्थिताः ३० यत्र कुत्र च हर्म्येषु विश्वत्यो मालतीस्त्रजः । रात्री संभुतनक्षत्रा इव रेजुवराक्षनाः ॥ ३० यत्र हाटकहिन्दोलशृक्षलाकपणोद्धवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्फुटं मेरुभुवो भुवः ॥ ३० साकं सर्गिद्धः पुत्रस्योज्ञनसा सह सागरः । तत्राभिषेकमकरोद्धादित्रीनिजगतितः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जगाद नारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमहोन्सवेऽिष च श्रचीक्षान्तस्य वाचस्पतिः । नाभिश्वित्रविरिश्चवक्त्रसरसीहंसीभिराज्ञास्महे वा साद्यद्वाण्णीभिवसुधाविवाहसमये मञ्जोत्सवर्मक्रलम् ॥ ३० महापद्मसहस्तं नु सन्यमात्मोदरोद्धवस् । जालंधराय पुत्राय ददी भीमं महोदिधः ॥ ३० सहापद्मसहस्तं नु सन्यमात्मोदरोद्धवस् । जालंधराय पुत्राय ददी भीमं महोदिधः ॥ ३० सखास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ब्राध्यस्त्रवे । यदन्यनमकलं नस्तं च्याच्यानं कविना नदा॥३० ततो जालंधरं पुत्रमभिष्ट्याणवो यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३० दृष्ट्वा जालंधरं दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यवरत्सह शक्रेण दिजसंघैः समर्चितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | -6       |
| यत्र तिसंश्रमश्रान्ता स्प्वाहाः प्रपीदिताः। विश्रामे यान्ति मध्याहे प्रासादित्रार्मि स्थिताः ३० यत्र कृत्र च हर्म्पेषु विश्वन्यो मालतीस्त्रज्ञः । रात्री संभूतनक्षत्रा इव रेजुवराङ्गनाः ॥ ३० यत्र हाटकहिन्दोलशृङ्गलाकपणोद्धवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्पृष्टं मेरुभुवो भुवः ॥ ३० साकं सर्गिद्धः पुत्रस्योज्ञनमा सह सागरः । तत्राभिषेत्रमकरोद्धादित्रीनजगतितेः ॥ ३० याः स्कन्दस्य जगाद तारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमहोत्सवेऽपि च शचीकान्तस्य वाचस्पतिः । ताभिश्वित्रविगिश्चवकत्रसरसीहंसीभिराज्ञास्महे वा साद्यद्वाणीभित्रसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवमिङ्गलम् ॥ ३० महापद्मसहस्यं तु सन्यमात्मोदरोद्धवम् । जालंधराय पुत्राय दद्रौ भीमं महोद्यायः ॥ ३० महापद्मसहस्यं तु सन्यमात्मोदरोद्धवम् । जालंधराय पुत्राय दद्रौ भीमं महोद्यायः ॥ ३० महापद्मसहस्यं तु सन्यमात्मोदरोद्धवम् । वालंधराय पुत्राय दद्रौ भीमं महोद्यायः ॥ ३० सह्मास्विच्या अन्याश्च विधिना बिच्यम् नित्रो । यदन्यनसकलं तस्म व्याप्यातं कविना तद्या।३० सिस्यास्त्रियः पुत्रमभिष्टियाणीवा यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः पिवासितः ॥ ३० स्वालंधरा दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरनसह शक्षण दिजसंर्यः सम्भितः । ॥ ३० स्वालंधरो दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरनसह शक्षण दिजसंर्यः सम्भितः । ॥ ३० स्वालंधरो दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरनसह शक्षण दिजसंर्यः सम्भितः । ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 30       |
| यत्र कुत्र च हम्पेषु विश्वत्यो मालतीस्त्राः । रात्रो संभुतनक्षत्रा इव रेजुर्बराङ्गनाः ॥ ३२ यत्र हाटकहिन्दोल्कृङ्गलक्षणोद्धवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्फूटं मेरुभुवो भुवः ॥ ३३ साकं सर्गिद्धः पुत्रस्योशनसा सह सागरः । तत्राभिषक्षमकरोद्वादित्रीनजगाजितेः ॥ ३४ याः स्कन्दस्य जगाद तारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमहोत्सवेऽपि च श्रचीकान्तस्य वाचस्पतिः । ताभिश्वत्रविरिश्चवकत्रसरमीहंसीभिराशास्महे वा सादयद्वा)णीभिर्वसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवमिङ्गलम् ॥ ३५ महापद्मसहस्रं तृ सन्यमात्मोदरोद्धवस् । जालंधराय पुत्राय ददी भीमं महोद्धाः ॥ ३६ जालंधराय शुक्रोऽपि भीत्या विद्यो निजां ददी।मृतसंजीवनी नाम्ना मायो रुद्धिमोहिनीम् ३५ शिक्षास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्याच्यस्त्रवे । यदन्यत्सकले तस्त्र व्याप्त्यातं कविना तदा॥३८ तत्रो जालंधरं पुत्रमभिष्टियाणेवो ययो । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ हृष्टा जालंधरे दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरनसङ् शक्रण दिजसंघैः समर्चितः ॥ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यत्रानेकग्रहोङ्कतप्रभया सकल्ं नभः । विभातीन्द्रायुधार्कीर्णं णः⊬ शरन्मेष इवोचतःः∂ ।। ः                     | 3 c      |
| यत्र होटकहिन्दोल्बृह्नलाकपणोद्धवम् । चकार मुन्दरीवर्गः स्पृटं मेरुभुवो भुवः ॥ ३३ साकं सर्गिद्धः पुत्रस्योशनसा सह सागरः । तत्राभिषकमकरोद्वादित्रीनजगतितः ॥ ३४ याः स्कन्दस्य जगाद तारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमहोत्सवेऽपि च श्रचीकान्तस्य वाचस्पतिः । नाभिश्चित्रविरिश्चिवकत्रसर्मिहंसीभिराशास्महे वा साद्यद्वा)णीभिवसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवेग्कलम् ॥ ३५ महापद्मसहस्रं तु सन्यमात्मोद्रगेद्धवस् । जालंधराय पुत्राय दृद्गे भीमं महोद्धिः ॥ ३६ जालंधराय शुक्रोऽपि भीत्या विद्यो निजां दृद्गे । मृतसंजीवनी नाम्ना मायां कृद्विमोहिनीम् ३५ शिक्षास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्याच्यम्नवे । यदस्यत्मकलं तस्म व्याग्व्यातं कविना तद्या।३४ ततो जालंधरं पुत्रमभिष्टिचाणवे। ययां । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ दृष्ट्वा जालंधरं दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरत्मह शक्षण दिजसंघैः समर्चितः ॥ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 3 %      |
| सार्कं सरिद्धिः पुत्रस्योशनसा सह सागरः । तत्राभिषेक्षमकरोद्वादित्रेनिजगाँजतेः ॥ ३४ याः स्कन्दस्य जगाद तारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वःसाम्राज्यमहोत्सवेऽि च श्रचीकान्तस्य वाचस्पितः । ताभिश्वित्रविश्विवकत्रसरमीहंसीभिराशास्महे वा सादयद्वाः)णीभिवसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवेपक्षलम् ॥ ३५ महापद्मसहस्रं तु सन्यमात्मोदरोद्धवस् । जालंधराय पुत्राय ददौ भीमं महोद्धिः ॥ ३६ जालंधराय शुक्रोऽिप भीत्या विद्यो निजां ददौ । मृतसंजीवनी नाम्ना मायो कृद्धिमोहिनीम् ३५ सास्त्रिव्या अन्याश्च विधिना ह्याच्यमन्वे । यदन्यत्सकलं तस्म च्याच्यातं कविना तदा॥३४ ततो जालंधरं पुत्रमभिष्टियाणवो ययो । स्वस्थानं दिच्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ हृष्ट्वा जालंधरो दिच्यपुरं गोपुरमण्डितम् । च्यचरत्सह शक्कण दिजसंघैः समर्चितः ॥ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 3 5      |
| याः स्कन्दस्य जगाद तारकजये देवः स्वयंभः स्वयं स्वः साम्राज्यमहोत्सवेऽिष च श्रचीकान्तस्य वाचस्पतिः । ताभिश्चित्रविशिश्चवकत्रसम्मीहंसीभिगशास्महे वा साद्यद्वा)णीभिवसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवेभेक्षलम् ॥ ३५ सहापद्मसहस्रं तु सन्यमात्मोदरोद्भवस् । जालंधराय पुत्राय ददी भीमं महोदिधः ॥ ३६ जालंधराय शुक्रोऽिष भीत्या विद्यो निजां ददी।मृतसंजीवनी नाम्ना मायां स्ट्रविमोहिनीम् ३९ शिक्षास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्याच्यिस्नवे । यदस्यत्मकलं तस्म च्याच्यानं कविना तदा॥३८ ततो जालंधरं पुत्रमभिष्चियाणेवा यया । स्वस्थानं दिच्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ हृष्ट्वा जालंधरी दिच्यपुरं गोपुरमण्डितम् । च्यचरत्मह शक्कण दिजसंघः समर्चितः ॥ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यत्र हाटकहिन्टोलश्रृद्वलाकर्षणोद्भवम् । चकार सुन्दरीवर्गः स्फुटं मेरुसुवो भुवः ॥                           | 3 3      |
| स्यः माम्राज्यमहोत्मवे ऽपि च श्रचीकान्तस्य वाचस्पतिः । ताभिश्चित्रविशिश्चवकत्रमरमीहंसीभिगशास्महे ्वा माद्यद्वा)णीभिवसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवपङ्गलम् ॥ ३५ महापद्मसद्द्यं तु सन्यमात्मोदरोद्धवस् । जालंधराय पुत्राय दृद्रो भीमं महोद्राधः ॥ ३६ जालंधराय शुक्रोऽपि भीत्या विद्यो निजां दृद्रो । मृतसंजीवनी नाम्ना मायां कृद्रविमोहिनीम् ३९ शक्षास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्याच्यिम्नवे । यदन्यत्मकलं तस्म व्याप्यानं कविना तदा॥३८ ततो जालंधरं पुत्रमभिषिच्याणवे। ययां । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ हृष्ट्वा जालंधरं दिव्यपूरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरन्सहं शक्षण दिजसंघः समर्चितः ॥ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | ÷ 3      |
| नाभिश्चित्रविशिश्चवत्रमम्भीहंसीभिगशास्महं ्वा साद्यद्वा)णीभिवसुधाविवाहसमय मन्नोत्सवमङ्गलम् ॥ ३५ महापद्मसहस्रं तु सन्यमात्मोद्देगद्भवम् । जालंधगय पुत्राय ददी भीमं महोद्धिः ॥ ३६ जालंधगय शुक्रोऽपि पीत्या विद्यो निजां ददी।मृतसंजीवनी नाम्ना मायां कृद्विमोहिनीम् ३५ शक्षास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्यब्धिसृनवे । यदन्यत्सकलं तस्स व्याख्यानं कविना नद्या।३८ ततो जालंधगं पुत्रमभिषिच्याणवां ययां । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः पश्चितिः ॥ ३९ हष्ट्वा जालंधगं दिव्यपुरं गोपुग्मण्डिनम् । व्यचग्नसङ् शक्षण दिजसंघः समर्चितः ॥ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |          |
| वा सादयद्वा)णीभिर्वसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवैभेद्गलम् ॥ ३५ महापद्मसद्द्यं तु सन्यमात्मोद्देगद्भवम् । जालंधराय पुत्राय ददी भीमं महोद्दिः ॥ ३६ जालंधराय शुक्रोऽपि भीत्या विद्या निजां ददी।मृतसंजीवनी नाम्ना मायो रुद्धिमोहिनीम् ३५ सासास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्याच्यिम् नवे । यदन्यत्मकलं तस्म व्याग्व्यातं कविना तदा॥३८ ततो जालंधरं पुत्रमभिष्टियाणेवो ययो । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ दृष्टा जालंधरो दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यवस्त्यहः शक्षण दिजसंघैः समर्चितः ॥ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्यःसाम्राज्यमहोत्सवेऽपि च शचीकान्तस्य वाचस्पतिः ।                                                         |          |
| महापद्मसहस्रं तु सैन्यमात्मोदरोद्भवम् । जालंधराय पुत्राय ददी भीमं महोद्धिः ॥ ३६ जालंधराय शुक्रोऽपि भीत्या विद्यो निजां ददी।मृतसंजीवनी नाम्ना मायां रुर्द्धवमीहिनीम् ३७ शिक्षास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्यब्धिमृनवे । यदन्यत्मकलं तस्स व्याख्यातं कविना तदा॥३८ ततो जालंधरं पुत्रमभिषिच्याणेवा यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ हृष्ट्वा जालंधरी दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यवस्त्यहः शक्षण दिजसंष्टः समर्चितः ॥ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |          |
| जालंबराय शुक्रोऽपि पीत्या विद्या निजां दृदी। मृतसंजीवनी नाम्ना मायां रुद्रविमोहिनीम् ३० शिक्षास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्यव्यिमृनवे । यदस्यत्मकलं तस्स व्याख्यातं कविना तद्या। ३० ततो जालंबरं पुत्रमिशिषच्याणेवा यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीशिः परिवारितः ॥ ३० दृष्ट्या जालंबरो दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यवस्त्रमह शक्षण दिजसंघः समर्चितः ॥ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वा सादयद्वा)णीभिवसुधाविवाहसमये मन्नोत्सवेमक्वलम् ॥                                                         | 36       |
| शक्तास्त्रविद्या अन्याश्च विधिना ह्यञ्चिम्नवे । यदन्यत्मकलं तस्म व्याग्व्यातं कविना तदा।।३८ ततो जालंघरं पुत्रमभिषिच्याणेवा ययो । स्वम्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९ दृष्टा जालंघरो दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरत्सह शक्तेण दिजसंघैः समर्चितः ॥ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | महापद्मसद्दर्भं तु सैन्यमात्मोद्रोद्भवम् । जालंधराय पुत्राय द्दी भीमं महोद्धाः ॥                           | ३६       |
| ततो जालंभरं पुत्रमभिषिच्याणेवा यया । स्वम्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥ ३९<br>दृष्टा जालंभरो दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरत्सहः शक्रण दिजसंघः समर्चितः ॥ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जालंधराय शुक्रोर्शप पीत्या विद्या निजां द्दा । मृतसंजीवनी नाम्ना मायां रुट्रविमोहिनीम्                     | 3 9      |
| दृष्ट्वा जालंधरो दिव्यपूरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरन्सरः शक्रेण दिजसंघैः समर्चितः ॥ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 136      |
| ह्या जालंघरा दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरन्सहं शुक्रेण द्विजसंघैः समर्चितः ॥ ४०<br>एतस्मिनन्तरे देत्याः पातालस्था महावलाः । प्राप्ता जालंघरं सर्वे कालनेथिपुरोगमाः ॥ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ततो जालंघरं पुत्रमभिषिच्याणवा यया । स्वस्थानं दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः ॥                                | ₹¢.      |
| एतास्मिन्ननरे देत्याः पानालस्था महावलाः । प्राप्ता जालंधरं सर्वे कालनेपिपुरोगमाः ॥ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दृष्ट्वा जालंधरा दिव्यपुरं गोपुरमण्डितम् । व्यचरत्सद्द शुक्रेण दिजसंघैः समर्चितः ॥                         | ,<br>Q O |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | एतास्मभन्तर देत्याः पानालस्था महावलाः । प्राप्ता जालंधरं सर्वे कालनेविषुरोगमाः ॥                           | 8 %      |

85

तनो महावला वीरा वलं क्षीरोदसंनिभम् । तस्य शुम्भामुरं दैत्यं सेनापतिमकल्पयन् ।। ४२ बलं स्ववशगं कृत्वा कृत्वा भुवि स्थिरं जलम् । जालंधरस्तदा राज्यं पितृद्त्तं चकार सः ॥४३ अत्रान्तरेऽप्सराः काचित्स्वर्णोख्याऽऽसीत्पुरा दिवि । तस्याः कौश्चपसादेन द्वन्दा नाम सुताऽभवत् धात्रा विभवसंयुक्तं मौन्दर्यं यन्कृतं पृथक । नत्तदेकगतं द्रष्टुं हुन्दागात्रं विनिर्मितम् ॥ ४५ तां वृन्दामितचार्वक्षीं प्रमदाजनमोहिनीम् । स्वर्णा जालंधरस्यार्थे ददौ जुकाय याचते ॥ ४६ गुक्र उवाच-कंदर्पस्य जगन्नेत्रशस्त्रेणाऽऽश्चर्यकारिणा । रूपेणानेन रम्भोरु दीर्घायुः सुखिनी भव ॥ ४७

निर्माय स्वयमेव विस्मितमनाः सौन्द्र्यमारेण तं

स्वव्यापारपरिश्रमस्य कलुपं वेधाः समारोपयत् । कंदर्प पुरुषं स्त्रियो विद्धतो यस्मिन्नदृष्टे सति

द्रप्रव्यावधिरूपमामुहि पति तं दीर्घनेत्रं भटम् ॥

उपयेमे विवाहेन गान्धर्वेणार्णवात्मजः । द्वन्दां तौ दंपती जातौ जनानन्दकरौ नृष ॥ ४९ चश्चलत्वं परित्यक्तं तया जालंधरोऽपि हि । हुनेन हुद्धकार्येण चक्रमे न परिस्रयम् ॥ ५० कदाचित्सममासीनो दृष्ट्रा राहुशिरो हृतम् । कस्मात्कायार्धशेषोऽयमिति पत्रच्छ भागेवम् 4 9 म तस्य कथयामास पुर्वेद्वत्तान्तमादितः । यथा निर्माथिता देवैः क्षीरोदोऽमृतकारणातु ॥ 42 तच्छत्वा विस्मितो वाक्यं प्राह जालंधरोऽसुरः । प्रसादसुपुखो राहुं कामरूपो भवाधुना।। 9 इति शुक्रस्य मन्त्रेण सिन्धुसनोः(नुः) प्रतापवान । पितृब्यं संस्मरन्त्रीरो विग्रहं त्वकरोत्सुरै: ५४

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे नारदयुधिष्टिरमवादे जालंधरोपाब्याने वृत्दाविवाहजालंधरा-

भिषेको नाम चतुथों Sध्याय: ॥ ४ ॥

### आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — ३१८६६

#### अथ पत्रमाऽध्यायः ।

युधिष्ठिर उवाच-कः पितृब्यः मिन्धुमनोः कि दृत्तं तस्य विष्रहे । युगुधे स कथं दैत्यस्तन्मे कथय नारद ॥ नार्द उवाच-शृणु त्वं नृपशाद्वित्र पितृब्यः क्षीरसागरः । जालंबरस्य तं देवैः प्रमध्य धनमाहृतम् ॥ २ श्रीचन्द्रापृतनागाश्र पूर्वे तस्य मुरासुरैः । तच्छूत्वा विग्रहं चक्रे देवैर्जालंघरोऽसुरः ॥ ş कदाचित्रेषयामास दृतं दुर्वारणं वली । शिक्षयित्वा तु वक्तव्यं देवेन्द्रभवनं प्रति ॥ 8 अथ स्यन्दनमारुख ययौ दुर्वारणो दिवि । प्रवेषुकामो भवनं द्वाःस्थेद्वीरि निवारितः ॥ ५ दृत उवाच---जालंधरस्य इतोऽहमागतः शक्रसंनिधौ । गत्वा तत्र भवन्तो मां विज्ञापयितुमर्हेथ ।। Ę नारद उवाच-इति तस्य वचः श्रुत्वा तर्देव तु श्रचीपतिम् । गत्वा च प्राणिपत्याऽऽह दूतो देवाऽऽगतो भुवः ७

| दीवारिको महेन्द्रेण मृत्युक्तो दूतमानय । इस्ते गृहीत्वा तं दूतं वासवान्तिकमानयत् ।।                | C          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| दुर्बारणो देवसभा प्रविष्टः प्रव्यलोकयत् । हरि देवैस्त्रयस्त्रिक्षत्रत्कोटिभिः परिवेष्टिनम् ।।      | o,         |
| स्वर्णेसिंहासने दिव्यचामरानिलसेवितम् । शचीप्रेमरसोत्फुल्लनयनाव्जसहस्रकम् ॥                         | 90         |
| <b>दुवारणो</b> ऽपि देवेशं विलोक्य गुरुणा सह । प्रणनामाऽऽन्मगर्वेण प्रहसस्रयनश्रियम् ॥              | 99         |
| निदिष्टमासने भेजे दूतो जालंधरस्य सः । कस्य त्वं केन कार्येण प्राप्तः प्राहेति तं हरिः ॥            | 35         |
| दूरी जालेथरस्याहं स जगाद पुरंदरम् । स राजा सर्वलोकानां तस्याऽऽक्रां द्याण प्रत्मखात                | 793        |
| र्षितृच्यां ममं दुर्ग्याब्धिस्त्वया कस्माद्विलोडितः । मन्द्रराद्वित्रिधानेन हृतः कोशो महाधनः।      | 188        |
| श्रीचन्द्रामृतनागांश्र तन्मणि विद्यमादिकम् । देहि सर्व तथा स्वर्ग जीव्रं त्यज पुरंदर ।।            | 95         |
| कि केकीव शिखण्डमण्डिनतेनुः सारीव कि सुस्तरः                                                        |            |
| किं वा हन्त शकुन्तबालकपितुः कर्णामृतस्यन्द्रनः ।                                                   |            |
| कि वा इंस इवाङ्गनागितगुरुः कि कीस्वत्याटकः                                                         |            |
| काकः केन गुणेन काञ्चनमयेऽलंकारितः पञ्चरे ॥                                                         | >8         |
| स त्वं मद्वचनात्र्णं कुरु सर्वं यथोचितम् । तत्क्षमापय भपान्छ(न्दं) यदि जीवितुमिन्छिम ॥             | <b>)</b> 9 |
| नारद उवाच—                                                                                         |            |
| अय महस्य मघता माह दुर्वारणं प्रति ।।                                                               | 26         |
| इन्द्र उवाच—                                                                                       |            |
| शृणु हुन समासेन सिन्धोमेथनकारणम् । पुरा हिमवनः सन्मेनाको नाम मे रिप्ः ॥                            | 90         |
| स कुली विध्नस्तेन सागरेण जडेन च । दर्भ चराचर येन बहिना हयरुविणा ॥                                  | - 0        |
| स चापि विभृतस्तन सागरेण दुरात्मना । धर्माद्विषां दानवानामसौ वा आश्रयः प्रभः ॥                      | 29         |
| नित्य द्धि घृत क्षीरे टानवभ्यः प्रयच्छति । अतु एवायम्म्माभिदेवारण विल्हाहितः ।।                    |            |
| दिण्डितश्च गतश्रीको देवेग्थ पुरातने: । जूल इत संवस्थेन मम विशेष जोरिपत: ।।                         | <b>5</b> 3 |
| कुम्भाद्भवन किचित्ते दुःसङ्गा नेव बाधते । सोर्डाप युद्धार्यमम्माभिः सर्वभैन्येन संवतः ॥            |            |
| आगमिष्यति व नाशं गामिष्यति तदेव हि ॥                                                               | ي ت        |
| नाग्द उवाच                                                                                         |            |
| इतीरयित्वा विरसाम द्वत्रहा सस्तियतेसात्मज्ञद्वसुर्चकः ।                                            |            |
| शर्शम चाऽऽगत्य ममुद्रस्नोदेवेश्वरेणोक्तमशेषमाहतः ॥                                                 | 24         |
| <b>इ</b> ति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे नारदर्याधिष्ट्रिरमवादे जालधरोपारुयाने प्रथमोऽ याद । १ । |            |
| आदिनः श्रोकानां समष्ट्यङ्काः – ३१८०१                                                               |            |
|                                                                                                    |            |
| अय <b>प</b> ष्टोऽ-याय ः                                                                            |            |

नारद उवाच-महेन्द्रवचनं श्रुत्वा निजदृतमुखन च । समुद्रमूनुः संकृद्धः सर्वसन्यं समाहयत् ॥ रसातलम्थिता देत्या यं च भृतलवासिनः । आययुः सवलास्तत्र जालंथरमथाऽऽज्ञया ॥ २ प्रयाणमक्रमे सिन्धुसृनोः सन्यस्य गर्जिनः । स्फुटन्ति नभमो राजन्पातालपखिला दिशः ॥ ३

| हयनागोप्टवदना विडालमुखभीषणाः । व्याघ्रसिंहाखुवदना विद्युत्सदृशलोचनाः ॥                                 | 8           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सर्पकेशा महादेहाः केचित्खडगतनुरुहाः । अन्ये च परिधावन्ति गर्जन्ति जलदस्वनैः ॥                          | 4           |
| रथगजहयपित्तसंकुलं समरविनोद्कदम्बभासुरम् ।                                                              |             |
| अज्जञ्जतमहस्रकोटिनायकं वलमिवलं च तदा रराज राजन् ॥                                                      | Ę           |
| श्चतयोजनविस्तीर्णे विमानं हंमकोटिभिः । युक्तं भृतिसहस्त्रीयं सर्ववस्तुप्रपृरितम् ।।                    | 9           |
| तद्विमानं समारुह्य सद्यो जालंघरो यया । मध्याह्रे मन्दरं प्राप्तः प्रथमेऽह्नि बलैः सह ॥                 | 6           |
| खण्डिनं शिविकावाहेर्द्लिनं भूरिकुञ्जरेः । द्विनीये दिवसे मेरुं संप्राप्तो बलसंयुतः ॥                   | 9           |
| इलाइने तु शिखरे तस्था तत्कटकं महत् । अथै पदातिभिभेग्नं खाण्डवं नन्दनं वनम् ॥                           | १०          |
| शिखराणि विशीर्णानि मेरोदीनवपुंगवैः । [*संतानकेषु द्वक्षेषु वद्ध्वा हिन्दोल्रमुचकैः ॥                   | 9 9         |
| मिद्धाङ्गनाभिः सहिता रेमिरे दृत्यपुंगवाः] । कुचकुङ्कमनाम्बृलचन्दनागरुभूषणैः ॥                          | १२          |
| केशपाशच्युनैः पुष्पेर्मेगेः संपृरिता नदी(मही) । सुमेरोः पूर्वदिग्भागो गर्जेस्तस्य विघट्टितः।           |             |
| दक्षिणं च रथेश्वेरुरुतरं पश्चिमं भटेः । अथ प्रस्थापयामास दैत्याञ्चालंधरोऽसुरः ॥                        | 28          |
| महेन्द्रशिखरं चान्ये ययुर्देन्दुभिनिःम्बनैः । राजराजपुरीं भङ्कत्वा यमस्य वरुणस्य च ॥                   | १५          |
| अन्येषां लोकपालानामाययुस्तेऽमगवतीम् । अथोन्पाता <sup>ऽ</sup> र्मवन्नाके दिव्यभौमान्तरिक्षगाः ॥         | १६          |
| रजः पपात बहुलं तमःस्तामा विज्ञम्भते । तदा पपात कुलिशं करादिन्द्रस्य निष्प्रभम् ॥                       | १७          |
| दृष्ट्वा निमित्तानि भयावहानि नाके महेन्द्रो गुरुमिन्युवाच ।                                            | •           |
| कि कुमेहे के शरणं च यामस्त्वं पञ्य युद्धं समुपस्थितं च ।।                                              | 26          |
| [ *ततो वाचम्पतिवाक्यमुवाच त्रिद्शाधिपम् ॥                                                              | , 9         |
| गुरुरुवाच—                                                                                             | •           |
| चरणा याहि शरणं विष्णार्वेकुण्डवासिनः] ।।                                                               | २०          |
| नाग्द उत्राच-                                                                                          |             |
| इत्युक्तो गुरुणा देवैः साकं वैकुण्टमन्दिरम् । जगामाऽऽखण्डलः शीघ्रं शरणं कैटभद्विषः ॥                   | <b>२</b> १  |
| शशंस वासुदेवाय विजयो द्वारपालकः । जालंधरभयत्रस्ताः सर्वे देवाः समागताः ॥                               | 22          |
| श्रीरुवाच—                                                                                             |             |
| न वध्योऽसी मम भ्राता देवार्थे युध्यता त्वया। शापितो देव मत्त्रीत्या वधाही न भविष्पा                    | ते ॥        |
| नारद उवाच                                                                                              |             |
| इति श्रीवचनं श्रुत्वा विष्णुर्खेळोक्यपालकः । अथाऽऽरुरोह गर्रुडं पक्षक्षेपाद्यताम्बरम् ॥                | २४          |
| वैकुण्टभवनात्तृर्णं निर्गतिस्त्रद्दशान्हरिः । जालंधरभयत्रस्तान्गतकान्तीनथैक्षत् ॥                      | २५          |
| दृदृशुस्ते सुराः सर्वे हरि सान्द्रघनोपमम् । शाङ्गिशङ्कगदापद्मविभूषितचतुर्भुजम् ।।                      | २६          |
| स्तोत्रं पठित्वा पुरतः पाहेन्द्रः सरितां पतेः । जालंधरेणाऽऽत्मजेन भग्नं देव त्रिविष्टपम् ॥             | 29          |
| नारद उवाच                                                                                              |             |
| तदिन्द्रवचनं श्रुत्वाऽभयं दत्त्वा दिवोकसाम् । विजेतुमसुरं देवैः सह रेजेऽसुरान्तकृत् ।।                 | २८          |
| * धर्माश्चद्रान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. फ. पुस्तकस्थः । + सिधरार्षः । * धर्माश्चद्रान्तर्गतः पाठः क. स | <br>ब्र. च. |
| ज. झ. ढ. फ. पम्तकस्थः ।                                                                                |             |

९ इत. ँयथृथस । २ ङ. भृमिस<sup>े</sup> । ३, क. ख च. ज. इत. थ दैत्याधिपैर्न<sup>\*</sup> ।

अथाऽऽनीतं मातलिना रथमारुख वासवः । वासुदेवस्य पुरतः प्रययौ विधृताशनिः ॥ 36 बामतिस्तदन्ताः सर्वे सञ्यतश्च समाययौ । स्वाहाप्रियो दक्षिणतः स च मेषं समास्थितः ॥ 30 आरु होरावणं नागं जयन्तः शकनन्दनः । उद्येः अवसमिन्द्रश्च उभी भगवतः पुरः ॥ 39 **धाताऽर्यमा च मित्रश्च वरुणों ऽक्षो भगस्तथा । इन्हो** विवस्त्रान्पूषा च पर्जन्यो द्शमः स्मृतः ३२ ततस्त्वष्टा ततो विष्णु रेजे धन्यो जयन्यजः । इत्येते द्वादशाऽऽदित्या इन्द्रस्य प्रतः स्थिताः ॥ बीरभद्रश्र शंभुश्र गिरिशश्र महायशाः । अजैकपादहिर्बुक्रयः पिनाकी चापगजितः ॥ 3.7 भुवनाधी अरश्वेव कपाली च विशां पर्त । स्थाणुर्भगश्च भगवान्कट्रा एकाटश स्मृताः ॥ 34 असनः स्पर्शनो वायुगनिलो माहतस्तथा । प्राणापानौ मजीबौ च महते। उष्ट्री तंत्रग्रतः ॥ 3 5 विवस्तानपि तन्मध्ये ययो द्वादशमृतिभिः । धनदः शिविकारू दः किनरेशो यया तदा ॥ 3 9 रुद्राश्च द्रषभारुद्धा मरुतो मृगवाद्दनाः । ययुः सन्यस्य पुरतिस्वज्ञ्चपरिधायुधाः ॥ 36 गन्धवीश्वारणा यक्षाः पिशाचोरगगुद्यकाः । सर्वे सन्यस्य पुरतः सर्वशस्त्रभूता ययुः ॥ पूर्वापरो तोयराशी समाकान्ता च सैनिकैः । तस्मिन्संसारभूगट वराहवपपा हार्रः ॥ स्वर्गीद्रागत्य वेगेन देत्यसन्यजिषांसया । सुपरोकत्तरी भागः स्रसैन्येन संदृतः ॥ सेनाभारोऽद्भुतकरस्तस्या जालेथरस्य च । आश्रित्य दक्षिणं भागं तर्णं कनकर्वाङ्कणः ॥ 42 अहोरात्रेण विहिता वर्षे तिस्मिनिन्डावृते । मेरमन्डरयोमध्ये युद्धभूमिः प्रातिष्टिता ॥ £ 9 तत्राऽऽत्मजपदां भूमि कविष्ठोक्तां मुद्रा युताः । जग्मुम्ते दानवास्तुर्णं गुरुष्ठोक्तां ययुः सुराः ४४ रथप्रवीरः परितश्च संप्रवैगीजेर्धनाकारमदप्रवाहिभिः । अर्थरनन्तर्गरुडाग्रगामिभिः पदातिभिः सा रणभवेता वर्भा ॥ 5.3 तनो बादित्रनिर्धोषः सनयोरभयोगभून । कोलाहलश्च वीराणामन्योन्यमानगननाम् ॥ 25 अथ दानवदेवानां सङ्घामोऽभुद्धयावहः । सर्वसैन्यस्य संगदो यथा विभवनक्षयः ॥ 83 भयक्रान्ता महाश्रान्ता श्रृतिविल्पती मुद्दः । स्वर्थाकारर्गद्दतं बर्गः संपूर्वित तदा 🖒 ॥ 16 **रोमाश्चिता वर्भो द्यां**श्च रजोवस्त्रं विधुन्वती । रोट्रैविद्दंगमारावेस्त्रासाटाक्रन्टतीव हि ॥ . K C **देवेन्द्रेण** नदाऽऽज्ञप्ता मेघाः संवर्तकाटयः । गजानुचैः समारुब तेऽसुरान्युयुपृष्टे ।। <mark>देवानामश्वचाराश्च जाता गन्धर्वकिनराः । र्राथनः साध्यसिद्धाश्च र्गाजनो यक्षचारणाः ।।</mark> पदातिनः किंपुरुषाः पत्रगाः पवनाजनाः । रोगाणामधिषो राजयक्ष्मा च यमनायकः ॥ तत्र दानवरोगाणां सङ्घामोऽभृत्सुट।रुणः । पतिता लुल्टुभूमो दैत्याः शलज्वरामयैः ॥ 63 दानवैनिद्दता रोगाः पेतुः समरमुर्थनि । पत्रायांचिक्रिरे केचिद्याधयो भूधरान्त्रति ॥ 6 % **ओषध्यस्तत्र सहजा वेशल्यकरणीमुखाः । ताभिविशल्याः सन्येषु युग्धर्यमक्तिकराः ॥** 64 दानवैनिहताः सर्वे अरमुहरपट्टिशः । पटातयः पत्तिगणः खर्डस्तिक्ष्णः परस्वधैः ॥ GE कोटिशो जमुग्न्योन्यं रुधिरारुणविष्रहाः । अश्वचाग हयस्तुर्णीश्रक्षिपुर्गगने तटा ॥ ی پی संश्लिप्य जघुरन्योन्यं रुधिरारुणविष्रहाः । समृहां र्राधनां भीमा रथाप्रैञ्जाद्य मेदिनीम् ॥ 46 विव्याध निश्चित्वीर्णर्धनुर्मुक्तमंद्दारथान् । मदक्षीणकपोलाङ्गाः कर्रवेष्य करान्दढम् ॥ 40

मजान्प्रति गजाः कुद्धाः पातयन्ति महीतले । कोऽपि दैत्यो रथं दोर्भ्यामुत्क्षिप्योत्त्याय स्वं ययौ अक्वचारान्हयात्रागान्यातयामास भूतले । स्कन्धे गृहीत्वा तरसा ययौ जालंधरं प्रति ॥ कक्षयोर्वे गर्जो गृह्य तृतीयं जठरोपरि । चतुर्थ मस्तके गृह्य रणे धावति कश्चन ॥ **६**२ खत्पाट्य कोशतः खड्गं विध्य विमलाम्बरः । ययौ सहस्रशो देवान्पातयित्वा रणेऽसुरः ।। ६३ काचित्पीनस्तनी तन्त्री खेचरी रतिलम्पटा । आगत्य गगनात्तूर्ण निन्ये दैत्यं रणाङ्गणात् ॥६४ चुचुम्व सा तद्वदनं तीक्ष्णनाराचकेलितम् । देवसैन्यं ततो बद्ध्वा कालनेमिर्ननर्त ह ॥ ६५ ततो जनार्दनः कुद्रो निर्ययो कालनिमनम् । यमो दुर्वारणं वीरं स्वर्भानुं चन्द्रभास्करौ ॥ ६६ केतुं विश्वानरो देवो ययो गुक्रं बृहस्पतिः । अश्विनी संयतो तत्र दैत्यमेङ्गारपर्णकम् ॥ ६७ सैंडादं शक्रपुत्रश्च निर्होदं धनदो यया । निशुम्भश्चाऽऽवृता रुद्रैः शुम्भो वसुभिराहवे ॥ ६८ मैघाकारं स्थितं जुम्भं विश्वेदेवाः समाययुः । वायवो वज्ररोमाणमथ मृत्युर्मयं ययौ ॥ ६९ नमुचि वासवीऽन्युग्रशक्तिहस्तांऽभ्यधावत । अन्येर्षि सुरैदेंत्याः खखवीर्यसमैर्वृताः ॥ 90 इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे नारदयुधिष्ठिरसंवादे देवदानवयुद्धं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः—३१९६१

#### अश्र सप्तमोऽध्यायः ।

#### नाग्द उवाच --

एवं दंदेषु युद्धेषु संप्रद्येतेष्वनेकशः। जघानाथ हरिः कुद्धो गदया कालनेमिनम् ॥ विहाय मुर्छा संचिन्त्य विष्णुं वाणजेवान सः । इतः कुद्धेन हरिणा स क्षितौ पतितौ व्यसुः राजञ्जयान संचिन्त्य राहुं खंडरोन चन्द्रमाः । राहुम्तु तं परिन्यज्य तदा सूर्यमधावत ॥ सहस्रांशुं रणे जित्वा राहुश्रन्द्रमधावत । जघान तं च खड़गेन समरे रजनीपतिः।। 8 सैंहिकेयाङ्गकाठिन्यान्खडगं चुर्णमभूत्तदा । जघान मुष्टिना गाढं कठिनेन विधुंतुदः ॥ चन्द्रं मृछोपरिक्षिष्टं भृत्वा वेगान्महामुथे । गिलित्वा राहुणा चन्द्रोऽप्युद्गीर्णश्च ततः पुनः ॥ मृगं म्वं चिह्नमुग्नि निधाय विसमजे ह । स उचैः अवसं गृह्य हयरत्नं विधुतुदः ॥ 9 जालंबरान्तिकं नीत्वा भक्त्या तस्मै न्यवेद्यत् । दुर्वारणो रणे कुर्द्धस्तं यमं गदयाऽहनत् ॥ निर्धितमार्गर्गिनः शक्रपुत्रेण चाऽऽहवे । धृत्वा संपत्नं संहादः परिघाघातमूछितम् ॥ एगावनं समारुख यया जालंधरं प्रात । इतं तथैव (तवांस्तथा) गदया निर्हादं धनदो रणे ॥ १० रुद्रास्त्रिज्ञलीनघोर्तानज्ञमभं जघुरोजसा । निज्ञमभो वाणजालैश्च पीडयामास तानपि ॥ शुम्भासुरो देवगणान्पुरयामास मार्गणैः । मृत्युं मायामयमयो वद्ध्वा पार्वेनिनाय तम् ॥ ददी जालंघरायामी पीलोम्ने सोऽपि सिन्धवे। अब्धिना स्वमुखे क्षिप्तो लोकी जीवतु निर्भयः बद्ध्वा च नमुचि पार्शवासवाऽपि रसातलम् । निन्ये विश्वस्य हन्तारमथ जालंधरो ययौ 18 अथेन्द्रवलयोर्युद्धमभूद्राजन्सुदारुणम् । बलाङ्गरोचिषा भान्ति दिशो दश रवेरिव ॥ १५ सर्वाण्यस्त्राणि शकस्य शीर्णान्यङ्गे वलस्य च । बलीयसा बलेनेन्द्रो मुद्गरेण हतो हृदि ॥ १६

९ ख. झ. भङ्गरपूर्वक । ज. ँइरपर्वक । २ ज. सन्हादं। ३ क. ख. च. ज. जम्बं। ञ. जम्मं। ४ क. ख. च. ज. वोऽघ्यप्रं श्ची । ५ इ. फुट्रेष्वे । ६ इ. द्धस्तपनंग । ७ ख जयन्तं। ८ च. को भवतु विज्वरः। व ।

| ૭        |
|----------|
|          |
| C        |
|          |
| o,       |
|          |
| 9        |
| 9        |
| 2        |
|          |
| 3        |
|          |
| . 3      |
|          |
|          |
|          |
| 4        |
| Ę        |
| و        |
| 6        |
| , ي      |
| 5        |
| म्       |
|          |
|          |
| 3        |
| 3        |
| <b>'</b> |
| द        |
|          |
| 6        |
|          |
|          |

<sup>+</sup> धनुधिकाननभेतः पाटः कः सः चः जः झः टः पः पुस्तकस्थः ।

**९ च. ज. इ. कतुकाचले . इ. कुतुकाचले । २ क. च. इ. मकरास्त**ः ३ ख. ज हारको । ४ इ. य. । मृयप्र<sup>\*</sup> । **इ. य. । स्**यप्र<sup>\*</sup> ।

| मेदसः स्फटिकं जातं प्रवालं मांससंभवम् । बलदेहोद्भवान्यासन्रत्नानि पृथिवीतले ॥<br>पुण्योपचयसंपत्त्या भोक्ष्युन्ते विमलैर्जनैः । अत्रान्तरे इतं श्रुत्वा बलं मघवता मृषे ॥                                                                                                                                              | ₹ <b>९</b><br>४० |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| प्रभावती नाम रैाज्ञी ययो तच्चरणान्तिकम् । विल्लाप पति दृष्ट्वा विकीर्णावयवं रणे ॥<br>प्रभावेत्यश्रुपूर्णाक्षी मुक्तकेशी घनस्तनी ॥<br>प्रभावत्युवाच—                                                                                                                                                                  | ४१               |
| हा नाथ वल विक्रान्त कान्तदेह जगित्प्य । मां न्वं विहाय किं चात्र कैवर्स्य गतवानिस ।।<br>जराकुष्टादिभिव्यीप्तं बुद्ध्वा देहं त्यजन्ति न । देहिनोऽन्ये परं कान्तं त्वया देहं दृथोजिझतम्<br>तव देहेन दिव्येन हारको भूष्यते प्रिय । रणोन्सुकेन भवता या वेणी प्रथिता मम ॥<br>तामुद्धन्थय वेधव्यदुःखार्नायाः स्वयं प्रिय ॥ |                  |
| नाग्द उवाचे—<br>एवं विल्पन्तीं वीक्ष्य बलगज्ञीं समुद्रजः । दुःखितः शुक्रमित्याह बलं जीवय भागेव ॥<br>शुक्र उवाच—                                                                                                                                                                                                      | ४५               |
| इच्छया मरणं प्राप्तं तं कथं जीवयास्यहम् । तथाऽपि मन्नसामर्थ्याद्वाचमुचारियष्यति ॥<br>जालंधर उवाच—                                                                                                                                                                                                                    | ४६               |
| बलम्य रूपवचनं श्रोतुमिच्छामि भागेव ।<br>नाग्द उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                  | ૪૭               |
| जालंधरेर्णवमुक्तः क्षणं ध्यानपरोऽभवत् । अथोदतिष्ठद्वद्नात्स्वनः श्रोत्रमनोरमः ॥<br>प्रभावती प्रति व्यक्तं वाद्यभाण्डादिवात्थितः । प्रभावति स्वदेहं त्वं ममाङ्गेषु लयं नय ॥                                                                                                                                           | ४८               |
| इति तस्य वचः श्रुत्वा नदी जाता प्रभावती ॥<br>बलाक्नेष्ववलीना सा सुमेरोः पूर्ववाहिनी । यस्यास्तोयेन संजाता रत्नानां कान्तिरुत्तमा ॥<br>अति श्रामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे जालंघरोपाल्याने व द्वियस्वर्गारोहणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥                                                                                 | ४९<br>५०         |
| आदिनः श्लोकानां समष्ट्यद्भाः—३२०१२                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| अथाष्टमाऽध्यायः ।<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| नाग्द् उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| ततो जालंधरः कुद्धः प्राह तं दैत्यसृदनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                            | ?                |
| जालंधर उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| कपटेन बलं हत्वा क यास्यसि बलाधम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                |
| नारद उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| इत्युक्त्वा तं शतमखं सिन्धुसूनुः प्रतापवान् । ससृताश्वध्वजरथं छादयामास मार्गणैः ॥                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |
| पपात मृक्टितः शको रथोपरि शरैः क्षतः । दृष्ट्वा तं पतितं शकं जगर्जार्णवनन्दनः ।।<br>विकासवदनी पिशुनः प्रफुल्लनयनो यदा भवति ।                                                                                                                                                                                          | ૪                |
| मन्ये तदाऽस्य जातं संक्रमतः फलं तूर्णम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ą                |

| मूर्छी त्वक्ता मुमोचेन्द्रो वर्ज जालंघरं प्रति । तदाऽद्रिदलनं हस्ते गृहीत्वा सिन्धुसंभवः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| बर्ज कक्षापुटे घृत्वा रथादुत्तीर्थ सत्वरः । अभ्यधावत दैत्येन्द्रो देवेन्द्रं धर्तुमाहवे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ૭          |
| वतो दुद्राव मघवा रथं त्यक्त्वा इरिं स्मरन् । रथभिन्द्रस्य मघ(बल)वानारुवार्णवनन्द्रनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C          |
| यन्तारं मातलिं कृत्वा ययी पाप्तमनोरथः । रथि।(रथ इ)न्द्रस्य तरसा यत्र यत्र ययो बले ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| जालंधरो महाबाहुः स्वयं चाम्बुधरो यथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ō,         |
| ततः स कोपान्पुरुषोत्तमः स्वयं खडगं समुद्रम्य च नन्दकं रणे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| संप्रेरियत्वा गरुडं मनोजवं जघान कोपेन च दैत्यवाहिनीम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>?</b> ၁ |
| रथान्ह्यान्कुञ्जरपत्तिमंघान्स पानयामास बलात्महस्रगः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Authority and a second a second and a second a second and | 9 9        |
| केशास्थिमज्जारुधिरोघवाहिनीं पिशाचवेतालविहंगसेविताम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| करोरुजङ्घायुधशस्त्रपृरितां सुदुस्तरां व्याघ्रगजेन्द्रसेवितास् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| A directed by Statistic Last and Last additional and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 >        |
| <b>बिष्णुना निहर्न सैन्यं दृष्ट्रा दानवर्षुगवाः । जालंधराङ्गया</b> सर्वे रुरुषुः परितो दृरिम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ACTION TO THE PROPERTY OF THE  | 9 3        |
| अन्यस्माल्लब्घोष्मा नीचः प्रायेण दुःसहो भवति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          |
| and the first of t | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
| Seed a service state state and a service a service service service service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ د        |
| <mark>क्षेत्ररोमा भुजाभ्यां च नार्क्ष्यं जग्राह प</mark> क्षयोः।शिरश्चोत्पत्य तःश्चापप्रचारस्या विषादं स्कन्ययोदेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ग</b> न |
| transfer and an experience of the contract of the first of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 3        |
| जालंधर उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| संप्रेषय रथं तत्र यत्र देवो जनार्दनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          |
| नारद उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| जालंघरस्य वचनात्म्बद्दगरोमाऽनयद्रथम् । हष्ट्वा तं पुरतो विष्णुमुवाचार्णवनन्दनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ę          |
| जालंधर उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| निःशङ्कं जहि मां विष्णो नार्ह त्वां हन्मि माधव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ون         |
| नारद उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधमंरक्तलोचनः । नागयणः प्राणहरः झॅररेनमपृरयत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .6         |

| विष्णुना च विभिन्नाङ्गोऽर्णवसृतुः प्रतापवान् । हरिं संपूरयामास मार्गणौघैर्निरन्तरम् ॥                   | २९   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अस्य बाणशतैभिन्नो गरुडो मूर्छितोऽपतत् । गरुडं पतितं दृष्ट्वा सिन्धुसूनोः शरैर्भुवि ॥                    | 30   |
| रथं संस्मारयामास वैकुण्डस्थं जनार्दनः । स रथस्तस्य संप्राप्तः सृतहीनो इयेर्द्वतः ।।                     | \$ 8 |
| अर्थेयुतं रथं दृष्ट्वा विस्मितो भगवान्रणे । स बोधयित्वा गरुडं सार्थ्ये समपूजय(युयुज)त्                  | \$3  |
| स धृत्वा मुकुटं मूर्त्रि कौम्तुभं हृद्ये माणिम् । पुरुषार्थान्हयान्कृत्वा ययौ जालंघरं हरिः ॥            | 33   |
| मेदिनीं रथेचक्रेण दारयंत्र सुरैः सह । जघान तरसा वार्णदीनवानां च वाहिनीम् ॥                              | 38   |
| देवराजेन संदिष्टे। वीतिहोत्रो रणाङ्गणे । ददाह दानवानीकं समीरणसमन्त्रितः ॥                               | ३५   |
| तदा इतं भगवता दैल्यसैन्यं सुरैः सह । जालंधरः स्वल्पशेषं दध्यौ दृष्ट्या बलं स्वकम् ॥                     | ३६   |
| अथाऽऽह भागेवं राजा मन्सन्यं निहतं सुरैः। त्विय तिष्ठति मन्त्रक्षे विख्यातो विद्यया भव                   | ान्॥ |
| किं तया विद्यया ब्रह्मन्ब्राह्मेणाथ बलेन च । या न रक्षति रोगार्तान्यद्वलं शरणागतान् ।।                  |      |
| जालंधरवचः श्रुत्वा भागेवस्तमभाषत् ॥                                                                     | 36   |
| गुक्र उनाच─                                                                                             |      |
| पदय राजन्मम बलं ब्राह्मणस्य रणाङ्गणे ।।                                                                 | ३९   |
| नाग्द उवाच—                                                                                             |      |
| इत्युक्त्वा वारिणा स्पृष्ट्वा हुंकारेण प्रवोधिताः । उत्थापितास्ते कविना <mark>शरीघैः प्राण</mark> हारके | 80   |
| देवा हता रणे पेतुः समन्तान्मिन्धुसृतुना । वाणैर्जर्जरदेहास्ते धृतप्राणा नराधिप ॥                        | 88   |
| न मृताम्व्यमस्त्राच्च वार्णार्भन्नाश्च सत्तमाः । तनो नारायणो देवो बृहस्पतिमभाषत ।।                      | ४२   |
| नाग्द उवाच—                                                                                             |      |
| थिग्वलं देवतगुरो यो न जीवयसे सुरान । धिपणस्तु जगन्नाथमुवाच त्वरितं तदा ॥                                | 83   |
| बृहम्पतिस्वा य                                                                                          |      |
| ओपघीभिग्हं स्वामिद्धीविष्ट्यामि निजेगन ॥                                                                | 88   |
| नाग्द उवाच—                                                                                             |      |
| इत्युक्त्वा धिषणः सोऽपि ययौ क्षीरार्णवस्थितम् । द्रोणाद्गि तं तदा गत्वा <b>सुखं युद्धौष</b> धीच         | ायम् |
| गुरुस्तामां च योगेन जीववामाम निजेरात । उत्थितास्ते ततो देवा जम्रुद्दीनववाहिनीम् ॥                       |      |
| देवान्समुन्थितान्हष्ट्वा वभाषे सिन्युजः कविम् ॥                                                         | ४६   |
| जालंधर उवाच—                                                                                            |      |
| विना न्वद्विद्यया काव्य कथमेते समुन्थिताः ॥                                                             | 80   |
| नारद उवाच—                                                                                              |      |
| इति देत्योक्तमाकर्ण्य शुक्रः पाहार्णवात्मजम् ॥                                                          | 38   |
| शुक्र उवाच—                                                                                             |      |
| क्षीरसागरमध्यस्थो द्रोणो नाम महागिरिः । ओषध्यस्तत्र तिष्ठन्ति जीवयन्ति च ता सृतान्                      | ४९   |
| तत्र गत्वा सुराचार्यो गृहीत्वौषधिसंचयम् । रणे विनिहतान्देवानुत्थापयति मञ्चतः ॥                          | ५०   |

नारदं उवाच— भार्गवोक्तमथाऽऽकर्ण्य सैन्यभारं महाबलः । शुम्भे निक्षिप्य तरसा ययौ जालंघरोऽर्णवम् ॥५१ अथ प्रविष्टः क्षीराब्धौ वेदम दिव्यं महाप्रभम् । प्रविद्य तत्र क्षीराब्धेः क्रीडास्थानं दद्दर्श सः॥

| नोष्णो न श्रीतलो वायुर्न तमो यत्र दृश्यते । यत्र गायन्ति तृत्यन्ति की इन्ति च वराः स्त्रि                   | यः ॥           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| सुपीनस्तनभाराज्याः कृशोदर्यः सुदन्तिकाः । नेत्रविश्रमविक्षेपैर्नितम्बपरिवर्तितेः ॥                          | 48             |
| अङ्गैः संगोहने रम्यैर्बाहुवङ्घीविचालितेः । पाद्विन्यासरणिर्तर्भधुरैर्वचनस्तर्वेः ॥                          | 69             |
| सौगन्ध्यसौरूपदैर्वासे(वैस्त्र)नेत्रश्रमरहुंकृतैः। चामरान्दोललीलाभिः स्राप्तिः स्मिनविलाकि                   | र्नेः ॥        |
| सेवां चकुर्विलासिन्यस्तत्र गन्वोद्धेः सुतः । क्रीडन्तं तत्र दुग्धाब्धि संवीक्ष्य समगेनसुकः                  |                |
| अथाऽऽह प्रणिपत्यासी क्षीराब्धि तान हैमि माम् । द्रोणाचलीषधीव्याजादृर्मिभिः प्रावयम                          |                |
| क्षीरसागर उवाच—                                                                                             | `              |
| <mark>तं पाप्तं शरणं पुत्र ष्ट्रावयाम्युर्मिभिः कथम् । मुनीन्द्राम्तं न शंसन्ति यस्त्यजेच्छरणागतम्।।</mark> | 20             |
| नारद उवाच                                                                                                   |                |
| पितृब्यवचनं श्रुत्वा स क्रोधान्संयतं गिग्मि । तल्प्षद्दरणेनेव ताड्यामास दैत्यगट ॥                           | <b>&amp;</b> 5 |
| ततो <mark>द्रोणगिरी राजन्भीतो जालंधराद्वजम् ।</mark> अधाऽऽजगाम रूपेण पाह जालंधरं प्रति ॥                    | £ >            |
| द्रोण उवाच—                                                                                                 |                |
| तवाहमभवं दासो रक्ष मां शरणागतम् । रसातलं महावाही यास्यामि तव शासनात् ॥                                      |                |
| यावत्त्रं कुरुषे राज्यं नावत्स्थास्यास्यदं प्रभो ।।                                                         | E, D           |
| नाग्द उवाच—                                                                                                 |                |
| <mark>ओषधीनां विरावेण सिद्धानां रोडनेन च । रसात</mark> ळं जगामाद्रिः सिन्धुसृनोः प्रपट्यतः ॥                | ६३             |
| ततो जालंशरो वीर आजगाम महारणम् । पूर्वकल्पितमारुष्ठ रथस्थं केशवं यया ।।                                      |                |
| रथस्थं माधवं दृष्ट्वा जहासोर्चर्नदीसृतः ॥                                                                   | ६४             |
| जालंधर डवाच—                                                                                                |                |
| तावच्चं तिष्ठ शकटे यावद्धन्यामरीनदृम् ।।                                                                    | ६ ७            |
| नारद उवाच—                                                                                                  |                |
| <b>एवमुक्त्वा जधानाऽऽशु शर्रेम्तां देव</b> वाहिनीम् । वाणैविदारिता देवास्त्राहीत्युचुर्बुहस्पतिम् ।         | ।इइ            |
| ततो बृहस्पनिः इतिव्रमगमन्धीरमागरम् । अदृष्टा तं ततो द्रोणमभृज्ञिन्तापरो वृप ॥                               |                |
| अथाऽऽगत्य रणं तृर्णममरान्त्राह गोपतिः ॥                                                                     | ६५             |
| बृहम्पिन्हवाच                                                                                               |                |
| पलायध्वं सुगः सर्वे द्रोणाद्रिः क्षयमागतः ॥                                                                 | ६८             |
| नारद उवाच                                                                                                   |                |
| <b>एवमुक्तवनस्तस्य गुगो</b> श्चिच्छेट् सिन्धुजः । यद्गोपवीनं केशांश्च वाणेस्तीक्ष्णेर्रसन्सुगन ।। 🦠         | ६०             |
| ततो दुद्राव वेगेन गुरुः प्राणभयादिनः । देवाः सर्वे ग्णं हित्वा पत्रायांचिक्रिये नृष् ॥                      | ૭૦             |
| <b>एवं विद्रा</b> ब्य देवान्वे जनार्दनमधावत । हृषीकेशोऽपि देन्येशमन्वधावद्रणोत्मुकः ।।                      | હ ?            |
| ततो युद्धमभृद्धोरं विष्णोर्जालंधरस्य च । दुर्धपेणां वाणजालैः ष्ठावयामास केञवम् ।।                           | تو             |
| तान्याणान्सण्डशः कृत्वा पृर्गयत्वा शर्रमेद्दान । वासुदेवोऽसुरं वाणेर्जालंधरमपीदयत् ॥                        | ₹و             |
| जालंघरो रथं त्यक्त्वा शरपीहिनविग्रहः । विष्णं विजेनं कटाव संयुनिस्थम् । इतम् ॥                              | હે.શ           |

68

| 96 |
|----|
| Þe |
| ૭૭ |
| 96 |
| 98 |
|    |
| 60 |
|    |
| 69 |
| ८२ |
|    |
| 63 |
|    |
| ८४ |
|    |
| ८५ |
|    |
|    |

जालंधर उवाच-

बरं वरय दैन्येश कि प्रयच्छामि ने वरम् ॥

यदि त्वं मम नुष्टोऽिम शॉर्येणानेन केशव । स्थातव्यं मित्पनुः स्थाने त्वया कमलया सह ॥८७ नाग्द उताच—

तथन्युक्त्वा च संम्मृत्य गरुडं धरणीधरः। आरुद्ध च जगन्नाथः क्षीराब्धि त्रियया(प्रययौ) सह तदाप्रभृति कृष्णस्य वासः श्वगुरमन्दिरं। अब्धा वसति देवेशो लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया ॥८९

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डं जालधरोपाल्याने नारदयुधिष्ठिरसंवादेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

### आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः -- ३२१०१

#### अथ नवमोऽध्यायः।

युधिष्ठिर उवाच—
देवान्विद्राच्य समरे विष्णुं स्थाप्याऽऽत्ममन्दिरे । जालंधरेणान्धिजेन यत्कृतं ब्रुहि नारद ॥ १
नारद उवाच—
गुम्भादीनां तु वीराणां दस्वा दानं प्रसादजम् । जालंधरो जगामाथ स्वर्गं प्राप्यावलोकयत् २
हिरण्यवर्षेण जनान्भूषयन्तं(न्तो) दिने दिने । फलन्ति तरवोऽजस्रं वाजिमेधक्रतोः फलम् ॥ ३
गजवस्त्रसुवर्णानि धेनुकन्यातिलानि च । पुष्पकर्पूरताम्बूलकस्तुरीकुङ्कुमानि च ॥ ४
ये यच्छन्ति महान्मानस्ते यास्यन्त्यमरावतीम् । वर्षासु गृहदानेन शिशिरेऽग्रिभदानतः ॥ ५

| बादित्राणि च सर्वाणि वादयन्ति शिवालये । प्रपां कुर्वन्ति ये चैत्रे दध्योदनसमन्विताम् ॥     | Ę  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| यत्र हिन्दोलपर्यक्कं स्वयमान्दोलयन्ति च । सारिकाशुकद्दंसाश्च भ्रमद्भगरकोकिलाः ॥            | 9  |
| कुर्वन्तो दूतकार्याणि यच्छन्ते प्रियसंगमम् । रम्भा यत्र पुरे रामा मेनका च तिलोत्तमा ।।     | 6  |
| र्श्वुत्रुमा सुन्दरी यत्र घृताची पुञ्जिकस्थली । सुकेशी सुमुखी रोमा मञ्जयोषा च मालिनी ॥     | 0  |
| युगोद्भवा च सुखदा घनदंष्ट्राऽनिलप्रभा । वाजिमेधफलग्राहा राजसृयं फलन्ति याः ॥               | 30 |
| कोटिन्नो यत्र निष्पापाः कीडन्त्यप्सरसो तृप । एवं भृरिसुखं स्वर्गे स्थापयामास सिन्धुजः      | 99 |
| बुम्भं प्राणसमं देत्यं निश्चम्भं युवराजॅके । स्वयं जालंधरे पीठे स्वर्गादागत्य सिन्धुराट ।। | 95 |
| वर्षार्द्धद्वयं राज्यं चकारोऽ <i>ऽत</i> मबस्रेन च ॥                                        | 93 |
|                                                                                            |    |

युधिष्ठिर उवाच-

युर्षे सुरसङ्गामे स सुरेरपराजितः । ततः किमकरोद्राजा सिन्धुसृतुः प्रतापत्रात ॥ १२ तन्प्रमाऽऽचक्ष्व देवर्षे श्रोतुकामस्य विस्तरात् ॥ १५

नारद उवाच-

शृषु राजन्यथातथ्यं कृतं सागरसृनुना । स देवान्समरं जित्वा राज्यं चके शकण्टकम् ॥ १६ गन्धविश्वित्रसेनाद्याः सेवन्ते चासुरेश्वरम् । यक्षभागांश्व यो भुक्के सर्वेषामसुरेश्वरः ॥ १७ श्वीरसागरतो देवेहृतं रन्नादिकं च यत् । तन्सर्वं च तथाऽन्यच्च निर्कित्यं हतवान्वली ॥ १८ समुद्रतनयं राज्यं भुवि राजन्त्रशासित् । न किश्विन्स्रयते मत्यों नरकं कोर्ऽाप न बजेत् ॥ १० न किलः भणयादन्यों न भोगादपरः क्षयः । न वन्ध्या दर्भगा नारी नालंकारिविविज्ञता ॥२० कुरूषा दुर्गता दुष्टा यस्य(त्रः सा न च दृष्यते । न तत्र विधवा नारी न किश्विभिन्नो जनः २१ दातारः सन्ति सर्वत्र न भित्रप्राहिणः कचित् । पृण्या जनाः भयच्छन्ति द्वित्रेभ्यो शात्मनो धनम् कृषयोवनशालिन्यः सीर्मन्तन्यो गृहे गृहे । गोक्षीरं द्वित्र सर्पिश्व यत्र निर्वरमो जनाः ॥ २३ मक्कलं तत्र सर्वेषां न किश्वकिच द्विपवन्धनम् । मरणं न च दिसार्थस्त न किश्वन्केन बाध्यते २२ ऋणी न दृश्यते राजन्थनिनः सन्ति सर्वतः । संतुष्टाः सर्वनस्याद्याः प्रजाः सर्वत्र पाधिव॥२२

केलीक्षुदण्डप्रभवश्च दुग्धरमोऽतिसुम्बादुतरो गृहे नृणाम् । सुस्राव नारीनरयोद्दितं वचो न चापहर्ताऽध्वनि गच्छतां मदा ॥ २६ पतन्त्यखण्डा नभसो यतस्ततो धाराश्च कमोदिविमिश्रमपिषः । सैमिश्रिता शर्करया पैयःस्तृतिः समुद्रमृनोः स्मरणोन्मुखे नृणाम् ॥ २७

**इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे बा**रदयुधिष्टिरमवादे जालधरोपाख्याने सीराज्यवर्णन नाम नवसंध्याय य

आदिनः श्लोकानां समक्ष्यद्वाः - ३२१२८

अथ दशमाऽ याय ।

र्युषिष्ठिर उवाच— इन्द्रादिभिस्तदा देवैः किं कृतं द्विजसत्तम । जालंधरेण विजितैः स्वर्गराज्ये हृते सति ॥

९ क. स. च. ज. इ. शुपुमा । फ. उर्वशी । २ फ. तारा । ३ म. जकम् । स्वै । ४ इ. रिय धृतः । ५ म. समा-त्रिताः । ६ म. परिकृतेः । ७ इ. वान्मको । ८ इ. विजयनन्दनः ।

| नारद उवाच                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 🐃थ त्यक्त्वा दिवं देवाः पापुस्ते दुर्दशां चिरम् । न पीयूषं नैव यहान्ययुः स्थानं स्वयंभुव       | ः॥२   |
| इंद्रजुर्जाह्मभवने ब्रह्माणं परमेष्ठिनम् । प्राणायामेन युद्धानं मनः स्वं परमात्मनि ॥           | ¥     |
| वै तुषुवुः सुराः सर्वे वाग्भिरथ्याभिराद्दताः। ततः प्रसन्त्रो भगवान्तिं करोमीति चात्रवीत्       | 11 8  |
| सतो निवेदयांचकुर्ब्रह्मणे विद्युधाः पुनः । जालंधरस्य सकलं तथा निजपराभवम् ॥                     | 4     |
| क्षणं ध्यात्वा ययौ ब्रह्मा कैलासं त्रिद्दोः सह । तस्य शैलस्य पार्श्वे ते वैचित्र्येण समाकुला   | : 11  |
| स्थिता संतुष्टुतुर्देवा ब्रह्मशक्रपुरोगमाः ॥                                                   | 8     |
| देवा ऊचुः                                                                                      |       |
| नमो भवाय शर्वाय नीलग्रीवाय ते नमः । नमः स्थृलाय सूक्ष्माय बहुरूपाय ते नमः ॥<br>नारद उवाच—      | 9     |
| इति सर्वमुखो भृत्वा वाणीमाकण्ये शंकरः । [+शोवाच नन्दिनं देवानानयस्वेति सत्वरम् ॥               | 6     |
| मुत्वा शंभावीचा देवा ह्याह्ता नन्दिना द्वतम् । प्रविश्यान्तः पुरे देवा ददशुविस्मितेक्षणाः ॥    |       |
| तत्राऽप्यने समासीनं शंकरं लोकशंकरम्] । गणकोटिसहस्रेस्तु सेवितं भक्तिशालिभिः ॥                  | १०    |
| नम्रीविरूपेः कुटिलेर्जेटिलेर्धृलिधुसरैः । प्रणिपत्याग्रनः पाह सह देवैः पितामहः ॥               | ? ?   |
| ब्रह्मे(वाच                                                                                    |       |
| <b>र्मु</b> खरागो यथाऽस्याऽऽमीच्छक्रः सोऽयं दृथा गतः । कृपां कुरु महादेव <b>शरणाग</b> तवत्सल।। | १२    |
| नाग्द् उत्राच—                                                                                 |       |
| क्त उचैर्विभोर्हास्यं श्रुत्वा ब्रह्मा पिनाकिनः । उवाच देवदेवेशं पश्यावस्थां दिवौकसाम् ॥       | \$ \$ |
| ततः सर्वेश्वरो ज्ञात्वा ब्रह्मणो मनसेप्सितम् । शक्रस्य मानभक्नं च देवार्थे परमेश्वरः ॥         |       |
| मेम्णा भवान्या विज्ञमो तृप पाह वचो हरः ।।                                                      | 88    |
| हर उवाच                                                                                        |       |
| विष्णुना न हतो यो हि स कथं हन्यते मया । पूर्वस्रष्टान्यायुधानि वज्रादीनि पितामह ॥              | १५    |
| तैः शस्त्रेन्त्र वर्थां अमी बली जालंधरोऽसुरः । हेतिभिः पूर्वसंस्रष्टेः स मयाऽपि न इन्यते ॥     |       |
| द्देवाः कुर्वन्तु शस्त्रं हि मम प्राणसहं दृढम् ।                                               | १६    |
| नाग्द ज्वाच—                                                                                   |       |
| शंभोरित्युत्तरं श्रुत्वा ब्रह्मोवाचाथ शंकरम् ।।                                                | १७    |
| ब्रह्मोवाच                                                                                     |       |
| <b>स्</b> वयं कुरु महाशस्त्रं त्वं वेत्थ स्वात्मनो बलम् ।                                      | १८    |
| नारद उवाच—                                                                                     |       |
| इति तस्य वचः श्रुत्वा पत्युवाच महेश्वरः ।।                                                     | १९    |
| हर उवाच                                                                                        |       |
| 🗷 ह्मन्विमुश्च तेजः स्वं क्रोधयुक्तं सुरैः सह ।                                                | २०    |
|                                                                                                | -     |

+ धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ख. च. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

| नारद उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| and the second s | २१         |
| देवाश्र मुमुचुः सर्वे सक्रोधं तेजमां चयम् । अत्रान्तरे स्मृतः प्राप्तो हरेण मधुसुद्रनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| किं करोमीति तेनोक्तः शिवः पाइ जनार्दनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२         |
| हर उवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| विष्णो जालंधरः कस्मान इतः संगरे त्वया । कथं सुगन्परित्यज्य क्षीगाव्यि शयितुं गतः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २ ३        |
| विष्णुरुवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| यदि तं इन्मि देवेश श्रीः कथं मम बहुभा । तस्माच्वं पार्वतीकान्त जिह जालंधरं रणे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23         |
| नारद उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| तेजस्त्वं क्रोधजं मुझेत्युक्तः शर्वेण केशवः । मुमोच वष्णवं तेजस्तत्सर्वं समवर्थतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5%         |
| शंकर उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>ए</b> नेन तेजसा शीघं ममास्त्रं कर्नुमर्हेथ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | > <b>ફ</b> |
| नाग्द उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| विश्वकर्माद्यस्ते च श्रुत्वा शंकरभाषितम् । निरीक्ष्य च तदाऽन्योन्यं कि कुमे इति शक्किताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و ډ        |
| <b>ष्टञ्चा तृष्णी स्थितांस्तांश्च ज्ञा</b> त्वा तन्मर्नाम स्थितम्।तदाऽऽह भगवान्ब्रह्मा अनान्त्रोक्यं हि दैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वर्तः      |
| सोंदुं न शक्तास्ते नेजो धर्तुं केन च शक्यते । ततः प्रद्यय भगवानुत्यत्योपीर तेजसः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 c        |
| अस्टक्षत्रयोपेनमस्थिकोटिसमाकुटम् । शर्वोङ्घिकपेणात्तस्य तेजसो निस्ताः कणाः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 9        |
| विश्वकर्मा च तर्वज्ञं विमानानि च निर्ममे । ततस्ते निर्जग भीत्या दृष्टा चक्रं सुदर्शनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 3        |
| यद्विश्वकर्मणा कोशे कृते भस्मीकृते च तत् । सृष्टेन तेन चकेण दग्धः कालोऽपतिक्षती ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33         |
| तनस्तद्रसणो हस्ते द्दी चक्रं स धुर्जाटः । चक्राचिभिविधेः कुर्च दग्धं हष्ट्रार्थम्बकापतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33         |

आदिनः श्लोकानां समक्राङ्काः - ३२१६५

हिसन्बा ब्रह्मणा हस्ताहृहीन्वा सत्वरं शिवः । दथा कक्षाः कुक्षिः)पुटे चक्रं नियानं निथेना यथा ततो न हश्यते चक्रं शिवकक्षाः (कुक्षिः)पुटे स्थितम् । महामृष्येस्य यहचं दानं तस्य फल्टं यथा ३७ इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे नारद्युधिष्ठरमवादे जालवरोषास्थान सबदेवलज्ञासयचक्रप्याननाम दशमाऽ याय

अथै*कादशोऽ*च्याय ा

नाग्द उवाच-

अत्रान्तरे मया गत्वा कथितं सिन्धुसृनवे । त्वां हन्तुं सर्ववीरेश प्रतिक्वा शंभुना कृता ॥ अतुत्वा स मद्वचो राजंस्ततः पप्रच्छ सोऽसुरः ॥

<sup>+</sup> एतद्ये म. पुस्तके 'ततो देवा महेन्द्राद्यास्तेजसोर्पार शकरम्। तृत्यमान तदा इत्रवा मुदा वाद्यान्यवाद्यन् । तदाः प्रभृति नृत्येषु श्राम्यते श्रमगंव यः' इत्याधिकम् ।

| जालंधर | उवाच |
|--------|------|
|--------|------|

िक्सिम्सिन ब्रूलिनो गेहे रत्नजातं महामते । तन्ममाऽऽवक्ष्व सकलं नास्ति युद्धं निरामिषम् ॥ ३ नारद उवाच ---

भृतिः पत्रं वृषो जीर्णः फाणिनोऽक्ने गले विषम्।भिक्षापात्रं करे पुत्रौ गजाननषडाननौ॥ A इत्यादिविभवस्तस्य यदन्यत्तिक्षेत्रोध मे । तनया गिरिराजस्य विशाला ह्युन्नतस्तनी ॥ Q द्वरथम्मरोऽपि भगवान्यस्या ऋषेण मोहितः। महेशो यदिनोदाय कुरुते नित्यकौतुकत् ॥ Ę नृत्यन्गायंश्च तां शंभुः स्वयं भवति हासकः । सा पार्वतीतिविख्याता सौन्दर्याविविदैवतम् ॥ 9 **ब्र**न्दा वराङ्गना राजन्निमाश्राप्सरसः शुभाः । न चाऽऽमुवन्ति पार्वत्याः **षोडशीमपि तां कलाम्** इत्युक्त्वाऽहं महीपाल जालंधरममर्पणम् । प्रयतां सर्वदैत्यानामन्तर्धानं गतः क्षणात् ॥ 9 अथ संप्रेपयहतं सिन्धुजः सिंहिकासुनम् । क्षणेनाऽऽसाद्य कैलासं देवावासमपत्र्यत ॥ ?0 अत्रान्तरे हरिभीममापृच्छच तु तदा हरम् । जगामालक्षितस्तुर्णे क्षीराब्धि भेदसंब्रया ॥ 9 9 दद्भी राहुभैवनं गंकरस्यातिदीप्तिमत् । आत्मानमात्मना वीक्ष्य किमित्याह सुहिषतः ॥ 35 मवेष्ट्रकामो बिलिभिद्वीरि द्वार्म्थनिषेथितः । यत्नवान्संनिषिद्धोऽपि तदा ते मोद्यतायुधाः ॥ तानिवार्ये गणान्नन्दी व्याजहार विधुंतुद्रम् ॥ ? ?

नन्युवाच--

कम्त्वं कम्मादिहाऽऽयातः किं कार्यं तव वर्षे । ब्रुहि कार्यं गणा यावच्वां न इन्युर्भयावहाः ॥ राहुकवाच---

हुतो जालंधरस्याहं त्वं मां शर्वान्तिकं नय । न वाच्यमन्तरे द्वाःस्थं महाराजप्रयोजनम् ॥ १५ नारतः उवाच—

नन्दी इतोक्तमाकण्ये नीललेक्किमाययो । दण्डवन्प्रणिपत्याग्रे स्थित्वा शंकरमञ्जवीत् ॥ १६ नन्युवाच--

सैंहिकेयो महाराज द्वारे निष्ठति कार्यनः । स प्रयान्वथवाऽऽयातु भवानाञ्चन्तुमहिति ॥ १७ नारद उवाच--

निन्दिनोक्तमथा ३३ कण्ये त्वरिन्तव महेश्वरः । गुप्तामन्तः पुरे देवी प्रस्थाप्य च सावीवृताम् ॥ १८ पश्चाद्वाः स्थं जगादाथ निन्दन्द्वतं प्रवेशय । तता हस्ते प्रग्रह्याऽऽशु दूतं नन्दी महावलः ॥ १९ आनयामास देवानां मध्ये शंभुमद्शियत् । तं दृद्शी तदा राहुजीटिलं नीलमात्मिनि ॥ २० पश्चवक्वं दृशभुजं नागयक्शोपवीतिनम् । देवीविरिहतं मृद्धि चन्द्रलेखाविभूषितम् ॥ २१ उच्छुासश्वासान्मुश्चन्तं पृथगगणिनपेवितम् । सर्वदेवगणोपेतं सेवितं गणकोिटिभिः ॥ २२ प्राप्तं क्षान्वा ततो दृतं शंभुगलोक्य चाग्रतः । प्राह ब्लिह्ने तदा राहुविकुं समुपचक्रमे ॥ २३ राहुक्वाच –

देव जालंघरंणाहं मेपितस्तव संनिर्धा । तस्य शिष्टं वचः श्रुत्वा मन्मुखेन दुतं कुरु ॥ २८ गिरिशस्तवं तपोनिष्ठो निर्गुणो धमेवीजतः । तव नास्ति पिता माता वसु गोत्रादिवीजतः॥ २५ जालंघरो महाबाहुभीकाऽसी भुवनत्रयम् । तस्येव वश्यस्त्वमपि ततश्चोक्तं समाचर ॥ पुराणपुरुषः कामी वृषारूढः कथं भवान् ॥ २६

| भारद उपाप—                                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| भव बहात स्तता स्ता स्ता स्ता का विकास क | २७         |
| चकार च करैट्यस्तैवीस् किर्भृतलेऽपतत् । हेरम्बवाहनस्याऽऽखाः पुच्छं प्रस्तमथाहिना ॥                               | 26         |
| स्वपत्रं ग्रस्तमालोक्य मुश्च मुश्चेत्युवाच ह । अत्रान्तरे स्कन्दवाहं शुब्धं वीक्ष्य महास्वरम् ॥                 | 20         |
| तद्भयद्वास् किर्मस्तमाखुप्च्छमथोद्भिरन् । अथाऽऽरुह्य हरस्याङ्गं गलमावृष्य संस्थितः ॥                            | 30         |
| तस्य निश्वासपवनैरथ जातो हुनाशनः । तस्योष्मणा चन्द्रलेखा जटाजुटाटवीस्थिना ॥                                      | 3 ?        |
| साईतां तु तदा प्रायात्ष्ठावितं तद्वपुर्यथा । तस्या बमृतधाराभिव्वह्ममस्तकमालिका ॥                                | 30         |
| हरमालिकपालानामभृत्संजीविता तदा । पपाठ पृर्वमभ्यम्तं सर्वयागश्रुतिक्रमम् ॥                                       | <b>3</b> 3 |
| श्रत्वा परस्पराधीनं विवद्नित शिरांस्यथ । अहमादिग्हं पृत्रमहमेत्र पगात्पगः ॥                                     | 3.6        |
| अहं स्रष्टा अहं पातेत्युत्स्कानि परस्परम् । शोचन्त्येतानि नो दत्तं नो भुक्तं न हुतं मया ॥                       | 33         |
| लोभग्रस्तेन मनसा नो वित्तं ब्रह्मणेऽपितम् । अधेश्वरजटाज्ञटादाविरासीहणा महान ॥                                   | 3 5        |
| क्रिआननस्त्रिवरणस्त्रिप्च्छः सप्तहस्तवान् । स च कीर्तिमुखो नाम पिक्वलो जटिलो महान                               | ા છ        |
| तं हुट्टा च कपालाली भयात्तस्था मृतेव सा । पुरतः प्राह स गणस्ततः कीर्तिमुखः प्रभूम् ॥                            | 36         |
| भिषित्य शिवं देवमत्यर्थं कु(श्व)धितः प्रभो । नदोक्तः शंकरेणासौ भक्षय त्वं रणे हतान ॥                            | è °.       |
| क्षणं विचार्य म गणः काप्यदृष्ट्वा गणं नदा । ब्रह्माणं भक्षितुं प्राप्तः शंकरेण निवारितः ।।                      | 40         |
| ततः कीर्तिमुखेनाथ स्वाक्नं सर्वे च भक्षितम् । बुभुक्षितेन चात्यन्तं निषिद्धेन च सर्वतः ॥                        | د ب        |
| तत्साहमं नदा दृष्टा भक्ति कीर्तिमुखस्य च । तमुत्राचेश्वरः प्रीतः प्रासादे तिष्ठ मे सदा ॥                        | 83         |
| स्वचित्तरहिनो यथ भविष्यति ममाऽऽलये । स पनिष्यति शीघं हीत्युक्तः सोऽन्तहिनोऽभव                                   | न ॥        |
| शंभोप्रैक्षि तदा देवा बरुषुः पुष्परृष्टिभिः । एवमन्यङ्गतं हष्ट्रा सभायां तु त्रिश्लिनः ॥                        |            |
| स्वर्भानुरि देवेशं पुनः मावाच विस्मितः ॥                                                                        | 8'5        |
|                                                                                                                 |            |

राहरुवाच-

स्पृशन्ति त्वां कथं भावाः स्वाधीनं योगिनं बलान् । इन्द्रियेः पृज्यसे त्वं हि प्राप्योऽयं विषयेः कथम् ॥ ब्रह्मादिलोकपालानां पृजां गृह्णासि सर्वतः । न त्वं पञ्यासि कं देवं त्वं पुजयसि किच न ॥४६ ईश्वरोऽसि कथं लोके भिक्षाभोजी प्रतिग्रही । संगोपयसि योगीन्द्र गोर्ग गस्यां प्रयच्छ मे॥४७ स्कन्दलस्वोदराभ्यां त्वं पुत्राभ्यां सहितोऽधुना । भिक्षापात्रं गृहीत्वा तु श्रम नित्य गृहे गृहे ॥

नाग्द उवाच-

एवं बहुविधं तत्र राहुराहेश्वरं प्रति । भगवानिष तच्छुत्वा नोत्तरं किचिद्बर्वात् ॥ अथेशं मानिनं त्यक्त्वा राहुर्नेन्दिनमब्रवीत् ॥

,9 o.

राहुरुवाच-

त्वं मन्नी हासि सेनानीविकटाननविम्बधूकः । एवमाचरनो श्रष्टं त्वं शिक्षायिनुमर्होसः ॥ नो चेदोषेणेन्द्र इव पतिष्यति रणे इतः ॥

40

नारद उवाच-

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नन्दी विक्राप्य चेश्वरम् । श्रृमंक्रयव स तदा मतमाक्राय गृलिनः ॥ ५१

समामेऽप्यार्षःवादिकोऽमवर्ण इति प्रकृतिभाव । त्रिवदन इति तु युक्तः पाठतुम ।

संपृज्य प्रेषयामास राहुं नन्दी गणाग्रणीः । अथ जालंधरं गत्वा कथयामास विस्तरात् ॥ ५२ स्वर्भानुस्तस्य हत्तान्तं गारीरूपं मनोहरम् ॥ ५३

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे नारद्युधिष्टिरसंबादे जालंधरोत्रास्याने कैलामाद्राहुप्रत्यागमनं नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥
आदिनः श्लोकानां समख्यङ्काः—३२२१८

### अथ दादशोऽध्यायः ।

श्रुन्वा नाग्यणो वाक्यमब्धिनस्य मुदाऽन्वितः । उवाच किं करोमीति वि<mark>यं सिन्धुसुतेप्सितम्</mark>

इत्युक्तः स प्रहृष्टोऽथ हरि पोवाच सत्वरः।

जालंधर उवाच— यामि योद्धं रणेऽहं त्वं सुस्ती तिष्ठ च सागरे ॥

नारद उवाच-

स्कित्या दत्ताक्षतस्तत्र केशवेनाथ पूजितः । स निर्गत्य हरेः स्थानात्समुद्रं प्रषुपागतः ॥ १ सोऽर्णवं प्रणिपत्याऽऽह तात यास्यामि दृरतः । नीलकण्टं रणे जेतुमनुक्कां दातुमर्हास ॥ १ पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा यियासोः शंकरं प्रति । सिन्धुराजेन सोऽप्युक्तः पुत्र तं तापसं त्यत्र ॥१ भुङ्क्ष्व राज्यं मया दत्तं तापसं त्यज्य दूरतः । अत्यद्भतः प्रतापस्ते त्वत्तुत्र्यो नास्ति भूमिपः स्वर्गोद्धिकतां नीतं त्वया वत्स धरातलम् । तव राज्यं वसुमती वकुण्ट इव राजते ॥ २ यो देवो दुर्जयो देत्यरानीतः सह स श्रिया । ममान्तिके वत्स वस शंकरं भिक्षुकं त्यज्ञ ॥ २ एवमुक्तो ह्यर्णवेन गिरिजां प्रति रागवान । पितृवाक्यमिव(व)ज्ञाय आगत्य(तः । सुभटात्स्वका सज्जीभृतं तु युद्धाय जालंधरमुवाच ह ॥

ब्रन्दोवाच-

नाथ युद्धं न कर्तव्यं राजेन्द्र कुन्सयोगिना । मनो निवन्यं मां पश्य प्रवृत्तं पावेती प्रति ॥ २ गोरीं त्वं वाञ्छसे कम्मान्पावेती कि ममाधिका। तप्रिवनी निरालम्बा संसक्ता स्थाणवे सदा सुतानुरागिणी वन्थ्या तथा कृत्रिमपुत्रिका । द्येशा स्तृता नारदेन ता त्यजस्य भजस्य माम् २

नारद उवाच--

इति वृन्दावचः श्रुत्वा प्रत्युवाचार्णवात्मजः ॥

जालंधर उवाच-

अदृष्टा पार्वतीरूपं मचेतो न निवर्तते । हन्दे त्वया जनपदो राजधानी प्रपालयताम् ॥ स्मर्तव्योऽहं सदा चण्डि यदि मां हन्ति शंकरः ॥

नागद उवाच-

इति भर्तृत्वः श्रुत्वा वृत्दा हाससमन्विता । जगाम शिविकासदा पीटं जालेकां तदा ॥ नाग्द उवाच—

अथ प्रतस्थे केलामं सिन्धुमृनुपेश्यकाः । महापद्ममहस्याणां पष्ट्या सन्येन संतृतः ॥ अत्रान्तरं पिन्यज्य केलामं शंकरो गतः । गणपुत्रिश्यायकः केलामं मानसोत्तरम् ॥ अलालंधरस्ततः प्राप्तः केलामं प्रथमेऽहिन । सेनां संस्था य केलाम आलोकनकृतृहली ॥ शिव्यकेसरमन्दाररजःपुञ्जपिरमृताः । शीताम्बुसीकरामारेः प्रभुषा वान्ति वायवः ॥ श्रयत्र सिद्धाङ्गनापीनस्तनं जुङ्गतरिङ्गणः । सन्दारमकरन्दाख्याः सृत्वरा वान्ति वायवः ॥ श्रयत्र सिद्धाङ्गनापीनस्तनं जुङ्गतरिङ्गणः । सन्दारमकरन्दाख्याः सृत्वरा वान्ति वायवः ॥ श्रयत्रशिकरित्तरथपादन्यामं च योपिताम् । विलोक्य दानवेन्द्रोऽभूनमनोरथसमायुलः ॥ श्रव्यक्षित्रथपादन्यामं च योपिताम् । विलोक्य दानवेन्द्रोऽभूनमनोरथसमायुलः ॥ श्रयत्रक्षे स तु कान्तारे पिताा मालतीस्त्रनः । विद्याधरीकुचाकान्तकुङ्कुमारुणपटपदाः ॥ श्रव्यक्षेत्रसाकुलाः । प्राप्तुवन्ति सुराः प्रीति स्विवस्वालोकहिपताः ॥ श्रवत्रक्षितरभाः । विभान्ति सर्वतो राजन्मन्द्राराशोकपल्वाः ॥ स्वत्र किनरकान्तानां सुरत्व्यक्षितप्रभाः । विभान्ति सर्वतो राजन्मन्द्राराशोकपल्वाः ॥

<sup>\*</sup> धनुबिद्धान्तगतः पाटः पः, पुम्तकस्थः ।

इत्युक्ता प्रयया तत्र यत्रास्त शंकरः स्वयम् । अपश्यक्तं गिरिवरं सिन्धुजो मानसोत्तरम् ॥ ४९ तस्य पिष्टसहस्राणि योजनानां समुद्ध्यः । स शलो मानसो राजन्देत्यसैन्यसमाद्दतः ॥ ५० वहवां देत्यराजानः शलमारुरुद्धदेतम् । छत्रान्धकारं पयोसीद्वायनादेन वेपथुः ॥ ५१ सन्यकोलाहल्यस्तेषां प्रयामास्र गोदसी । अधेवमागतं दृष्ट्वा देत्यसैन्यं महत्तदा ॥ ५२ अत्युवः स गिरः शुक्ते स्थाप्य गोरी सर्विद्धताम् । भगवांश्च गणैः सर्वे। संनद्धियुद्धदुर्भदैः ॥ ५३ त्रिश्चन्यद्या सम्यानां दृतः शिवः । उवाच नन्दिनं शंभुगेणानामधिप त्वया ॥ ५४ प्रदित्यो महादृत्यो वीरो जालंधरो रणे । महाकालादिभिः शूरेगीहि त्वं परिवारितः ॥ ५५

९ फ. 'न्तेकेलिदोला' । २ च. मुधिता । ३ ङ. य. भित्रम् । ४ ङ झ. य. रैत्कुण्डलं । ५ फ. <mark>'जानो जार्ळ-</mark> भरमुपाश्रिताः । तेषामेकंक्काः सैन्यमाचकामानल दुर्नम् ।

| कविद् <b>षि कार्यारम्भे कल्पः कल्याणभाजनं भवति</b> ।                                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| नृप (न तु) पुनरधिकविषादान्मन्दीकृतपोरुषैः पुरुषः ।।                                                                            | ५६          |
| ताबदाजी त्वया तस्माद्योद्धव्यमतिपौरुषात् । यावद्यद्धेनारिजयो मम वीर भविष्यति ॥                                                 | <b>७</b> ,७ |
| नारद उवाच                                                                                                                      |             |
| इति शंभोर्वचः श्रुत्वा स च सागथेमब्रवीत् ॥                                                                                     | 66          |
| नन्युवाच—                                                                                                                      |             |
| कौकतुण्ड रथं मेऽच समानय महामने ॥                                                                                               | 50          |
| नारद उवाच—                                                                                                                     |             |
| नन्दिनो वचनं श्रुत्वा सोऽपि स्यन्द्नमाहग्त । द्वात्रिंशदञ्त्रसंयुक्तं चक्रषाडशसंयुतम् ॥                                        | € ၁         |
| षष्टिध्वजसमोपेतं द्वात्रिंशद्योजनायतम् । सर्वशस्त्रेश्च संपूर्णं पाप्तं(हप्ना) साङ्घामिकं रथम् ॥                               | 5 9         |
| नन्दिनश्रक्ररक्षार्थं पुत्री स्कन्द्रविनायकौ । समादिष्टी शंकरेण संनद्धी तो सवाहनी ।।                                           | E 3         |
| गणैः परिवृतो नन्दी वाग्भिः संपृज्य चेश्वरम् । नन्दी गर्थं समारुख निर्यया दानवान्पति ।                                          | 18.3        |
| विराजते तस्य मूर्धि च्छत्रं द्वादशयोजनम् । यावत्म निर्यया नन्दी नावत्ते दानवाः पुरः॥                                           | 53          |
| शैलोपरि समारूडा दानवा घोग्दर्शनाः । गणानामायुधम्तीक्ष्णीनहताः पतिता भूवि ॥                                                     | 83          |
| इन्यमाना गणेदें त्यास्तत्य बुर्देश्तो गिरिम् । ततो भूमिगतांस्तस्मादवरुख शिलोचयात् ॥                                            | 33          |
| जद्युदैत्याञ्चितः असूर्गणा राजन्महाबङान । अमरे रावितं हृष्ट्रा रुरुपुदेत्यमैनिकाः ॥                                            | દ્ક         |
| ततः समभवद्युद्धं गणानां दानवैः सह । शस्वपेमधात्युग्रं दानवानां दिवें।कसाम् ॥                                                   | € ८         |
| ततः समस्तान्मातङ्गाञ्जर्मुः शिग्विमुखा गणे । गथान्हयान्पदातीश्र काकतृण्डा महाबलाः ॥                                            | દ ૦         |
| हतानां देत्यमंत्रानां संगरे भृशमायिनाम् । शिरोभिर्गगनं व्याप्तं प्रहसद्भिर्यावहैः ॥                                            | <b>હ</b> દ  |
| मुक्तकेशारुणमुर्खेभीमदंष्ट्राविलोचनैः । स्कर्यः कवस्यजङ्योरुकाटपृष्ट्रानकुरतनैः ॥                                              |             |
| चिता सर्वत्र बसुधा कबन्धं रुधिगारुणैः ॥                                                                                        | ږي          |
| ततो विरावः सुमहान्वभव देत्येश्वराणां ध्वजिनीषु धावताम् ।                                                                       |             |
| <b>द्यभोगेणः पा</b> तितसैनिकानां यथाःर्णवानां नदतां यगक्षये ।।                                                                 | ت           |
| <b>्इति श्रीमहापुरागे नाम उत्तरखण्डे नारद</b> ्युश्चिष्टरस्याद जालयरीपारकाने दायस्यपराज्ञा नाम <mark>द्वादशोऽ</mark> न्याप ॥ ५ |             |
| आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः ३२२५०                                                                                               |             |
|                                                                                                                                |             |

#### अथ जनादशाद्यात्र ।

नारद उवाच— दैत्यसन्यं इतं दृष्ट्वा गणर्निन्दिपुरोगमः । ऋद्धाः शुम्भादयो दृत्याः समाजग्मुर्गणान्त्रात् ॥ ततः शुम्भो महादेत्यां नन्दिना प्रत्ययुध्यत । महाकालं निशुम्भोऽथ कालो लोकेश्वरं रणे ॥ २ पुष्पदन्तं शैलरोमा माल्यवन्तं महावलः । कोलाहलो रणे राजन्याप्तो मायाबलेन च ॥ चिण्डिर्भयानकं नाम राहुः स्कन्द्मयावत । कृष्माण्डं सर्परोमा च घर्घरो मोदनं तथा ।।

९ क. ख. च. ज. झ. °षः स्याद्वै । ता<sup>०</sup> । २ फ. काककुण्ड । ३ ड. झ. झ. अमरै रचित । ४ फ. घु: सिद्दमुं । ५ क. स. च. ज. स. फ. मदनं।

अभ्रं केत्मुखो इन्तुं ययौ जम्भो विनायकम् । हामं पातालकेतुश्र भृष्टीशं रोमकण्टकः ॥ ५ युगुषुः कोटिक्षो रुद्रगणा देत्याः परंम्पेरम् । पश्यतोरुभयोस्तत्र स्वामिनोरिति[ते] युधि ॥ Ę इदप्रहारिणो जञ्जूर्गणा देन्याः शरेरथ । नन्दी मुमोच तान्वाणान्महासारो यथा नगे ॥ 9 ततः संप्रयामास पुर्वं शुम्भस्य पत्रिभिः । यथा पणेचयवितौ मन्द्रस्येव कंद्रम् ॥ 6 जम्भोऽथ कार्मुकं त्यक्त्वा स्थानं प्रत्यथावत । उत्पाट्य च गिरिं तेन जघान हृदि नन्दिनम्॥९ निन्दिनो हृदयं भिन्वा चुणियत्वा रथं रणे । पपात भूमी स गिरिवेचं पाष्य गिरिं यथा ॥ मुर्छा प्राप्य क्षणात्मंजां वेगवान्य पटायितः । महाकाटी निशुम्भेन मुद्रुरेण हतो हृदि ॥ 9 9 आगत्य देत्यं गढ्या ज्ञान मुक्टोपरि । तं प्रहारमिचन्त्याथ निश्रमभोऽपि महाबलः ॥ 83 तं गृहीत्वा चरणयोमेहाकालं महावेलम् । भ्रामियत्वा करतलाचिक्षेप च ननाद च ।। 93 म तदक्त्रानिलं पीत्वा ननाट रुधिरारुणः । पुष्पदन्तः जैलरोरुणा निहतो मुख्नि मुखे ॥ 38 गतया जैल्होमाणं हत्वा भूमी त्यपातयत् । तं हृष्ट्वा पतितं भूमी गिरिकेतुमेहावलः ॥ 96 परपटन्तं महाभीमं मृद्ररेण व्यपोथयत् । पुरपटन्तोऽथ खड्डेन गिरिकेतोः शिरोऽच्छिनत् ॥ 98 गृहीत्वा खड़ं चमे च गिरिकेतुरधावत । शिरम्तं पाह कि यामि मां त्यक्त्वा समराधिन(त)मृ॥ शिरोहीने च कार्येशिम्पर्तिक तु धावन्न लज्जसे । इत्युक्ते शिरमा तेन कवन्धेन तु पाद्योः ॥ १८ विधृतः पुष्पदन्तश्र कुर्ओं तीक्ष्णासिनाऽच्छिनत् । निश्रकामासुरः कुक्षेः शतशीर्षो महावलः १९ दिशताक्षिसमायुक्तः शतद्वयभुजाकुलः । भ्रमत्तस्य शिरो राजन्कवन्धोपान्तमागमत् ॥ त्रिङ्गः प्राप्तमालोक्य पुष्पदन्तोऽसिनाऽस्छिनत् । ततो भुकस्पनो नाम ज्वरो दृत्यभयावहः ॥ पुष्पदस्तम्तदा तत्र द्वाभ्यां राजस्त्रियांहृतः । ज्येरण तेन च क्रिष्टो दःसहेनातिवेगिना ॥ त्यकत्वा शिवगणः संख्यं कम्पमानो गिर्गि ययो । कोलाहलो महाधन्वी माल्यवन्तं शरैस्त्रिभिः॥ विव्याय स्कन्धयोगोले माल्यवांश्र ततो सरम् । वाणाहतो माल्यवता क्रास्त्रेनीनाविधः क्रितैः २४ कोलाहरूः प्रहृतवान्द्रशयन्नात्मलायवम् । सोर्शय हेतिरुपथां त्यक्त्वा माल्यवांश्च गणाग्रणीः २५ गिरि गृहीत्वा तेनाऽऽजी कोलाहलमथाहनत् । निश्चकाम ज्वरस्तस्माज्ज्वल<mark>नो नाम भीषणः२६</mark> त्रिशीपी नवहस्तश्च नवपादोऽतिषिङ्गलः । स ज्वरो मोहयामास माल्यवन्तं स्वतेजसा ॥ माल्यवान्समगं त्यक्त्वा पराकान्तो गिर्गि ययो । चण्डिभैयानकेनाऽऽजी <mark>पाक्षेन हदये हतः २८</mark> दया विनिगतस्तम्मान्सिपः सोर्जपः च सागरे । कार्तिकेयो रणे राहं सितैवीणैः समाहनत् २९ आच्छाच शरजालेश्व शीघ्रं शक्ति मुमोच ह । आपतन्ती महाशक्ति ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ ३० दृष्टा सद्दुः खमृत्पत्य कराभ्यां जगृहे दृतम् । स तां श(क्ते गृहीत्वा तु विनदोचें**ः पुनः पुनः ३१** स्वभोनुः शिरमोनोर्ञाप तस्य शकत्या जवान तम्। वक्षस्यभ्यहनच्छकत्या तद्भुत्तो निर्गता सरित्।। तया संप्रावितः पुत्रो महादेवस्य संयुगे । कथंचित्सा नदी रुद्धा समयुगे गिरिं ययौ ॥

श्रुत्वाऽणीवजो ज्वरनः कटककटम्बम्य कर्कशं विरुतम् ॥

सुम्बरवचर्नावद्ग्थमपि कोकिलापित न सम्मार ॥ १४ शर्गः किरन्तं दहनमिना वबेगेऽवधीत् । कृष्माण्डो निहतो मूर्धि सपरोम्णाऽथ मुष्टिना ॥ १५ पातालकेतुना हासो मुद्रोग समाहतः । तस्य दहाद्विनिष्कम्य हस्ती मुद्ररमाभुनक् ॥ ३६

| क्रुण्डायां मृष्टिघातेन इतः पातालकेतुना । आयुधैर्जर्नरं चके भक्तीशं रोमकण्टकः ॥                 | ₹9         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| महीबोऽपि रणाद्धीतस्त्वरश्चेव गिरिं ययौ । संशस्त्रं धृष्प्रवर्णे च शुभ्रं केतुमुखोऽपतत् ॥        | 36         |
| मणं मिलितबान्दैत्यो महाकायं महाननः । हाहाकारो महानासीद्रिलिते केतुना गणे ॥                      | 30         |
| जम्भस्य निशितविणिविक्वनाङ्गोऽथ विनायकः । शुण्डादण्डं परशुना तस्य चिच्छेद दन्तिनः                | , g o      |
| जम्भासुरो जघानाथ शक्त्या लम्बोदरोदरम् । मृषकोऽपि शरैभिन्नः पविवेश गुहामुखम् ॥                   |            |
| विनायकः महारार्तो विललापाऽऽकुलो रणे ॥                                                           | 8 \$       |
| गणेश उवाच—                                                                                      |            |
| हा मातस्तात हा भ्रानहीं मुषक मम भिय ।।                                                          | <b>8</b> 5 |
| नारद उवाच—                                                                                      |            |
| गणेशक्रन्दितं श्रुत्वा भगवानागनस्तदा । समेत्य क्टादन्यस्मान्पार्वत्योक्तः शिवस्तदा ॥            | 83         |
| पार्वत्युत्राच                                                                                  |            |
| हेरम्बो वध्यते देत्येः स्कन्दोऽपि विनिपातितः । शिव कि कीडमे शैले रक्ष पुत्री गणानपि             | 11         |
| सदा भूलादिशस्त्राणां धृतानामद्य व क्षणः।                                                        | 8.8        |
| नार्ट उवाच                                                                                      |            |
| अथ गौर्या वचः श्रुत्वा वीरभद्रं शिवोऽब्रवीत । तृषः सर्जीयतां शीघ्रमित्युक्तः स् तथाःक           |            |
| बबन्ध मुकुटं तस्य बृङ्गयोभीस्करप्रभम् । कण्टे घण्टाशतं बदध्वा कर्णयोदंपणा धृता ।।               | 33         |
| स्कन्धे च किङ्किणीजालं चुग्णे नृपुरं महत् । पुच्छे चामरसाहस्रं तस्य पाशाष्ट्रकं मुखे ॥          | 85         |
| कल्याणी च तदा देवी मर्वस्याऽऽद्या व्यवस्थिता । पाशाष्ट्रकेन संयुक्ता तत्र खडगेथराऽस्थि          | ब का       |
| न्यस्तानि सर्वशस्त्राणि स वृषः सज्जितो वभा । पार्वत्या भूषितः सोऽथ निजया यण्टमालः               |            |
| कृतं च तिलकं देव्या प्रोक्तः मन्कृतिपृर्वकम् ॥                                                  | , S. C.    |
| पार्वत्युवाच                                                                                    |            |
| इरस्त्वया न मोक्तव्यो वृषेन्द्र ग्णसंकटे । आगन्तव्यमरीञ्चित्वा शंभुना सद संगरे ॥                | <b>4</b> 5 |
| नारद उवाच—                                                                                      |            |
| इति श्रुत्वा वचो देव्या हरो रूपं समारुहत् । धृत्वाऽऽयुधसहस्रं तु निजालंकारभूपितः ॥              |            |
| रणं गच्छामि नां (जिगमिषुः) प्राद्य पार्वता प्रति साटरम् ।                                       | 59         |
| शिव उवाच—                                                                                       |            |
| त्वं तिष्ठसि स्वरूपेण एकाकिन्यपि सम्पृद्दा । भागिनीदुर्गभपाया दानवा दि समागताः ॥                |            |
| तस्मास्त्रयाऽऽत्मनेवाऽऽत्मा रक्षणीयो वरानने ॥                                                   | 65         |
| नारद उत्राच-                                                                                    |            |
| इत्युक्त्वा रूपभारूढो ययो रुद्रो रणाङ्गणम् । त्रिज्ञन्महाद्ध्यसम्बद्धाः प्रमथानां वृतः शिवः ॥   | <b>5</b> 3 |
| वीरभद्रो रथेनाऽऽशु सिंहयुक्तेन सत्वरः । वामपार्श्व महेशस्य शरो रक्षति पार्थिव ॥                 | e 3        |
| मणिभद्रोऽश्वयुक्तेन रथेन परवीरहा । दक्षिणं धृत्रेटः पार्श्व संरक्षति धनुधेरः ॥                  | ५७         |
| तुक्कादुत्तीर्य शैलेन्द्राद्रणं प्राप्तोः गणः सह । हप्दा जगन्नेस्ते दत्या महेशानं हर्षास्थतम् ॥ | ५ ह्       |
| 9 क. स्त. च. ज. इ. सहसा। २ क. स्त. च. ज. इ. कार्यास ३ च इ. ट जुम्भस्य : ४ इ. सूर्या             | 24         |
| ५ इ. हा । मानिते हुं।                                                                           |            |

ततो महानिनादोऽभूदैत्यप्रमयसैन्ययोः । तयोरभृन्मियो राजन्संविमदेिऽथ द्वारुणः ॥ ५७ नतो नन्दी महाकालः कालस्कन्दो महाबलः । माल्यवान्पुष्पदन्तश्च वृषली स्वर्णदन्तिकः ॥५८ चण्डीशो मदनश्चण्डः कृष्पाण्डो गुप्तलोमकः । ये ये पृत्ते रणे भग्नाः प्राप्तास्ते रणसंकटे ॥ ५९ जिवस्य पुग्तो देत्या युयुभुस्ते महावलाः । गणदानवयोधानां सङ्घामोऽभूद्धयावदः ॥ ६० नतो गणानां विद्वाच्य सन्यं ते च महावलाः । रणे संबेष्टयामासुः शरीधैः सर्वतः शिवम् ॥६१ गृलैः कुन्तिगैदाभिश्च मुद्रगः परिचरपि । इन्द्रियाणि यथाऽऽन्मानं विषयैः पश्च पश्चभिः ॥ ६२ ज्ञानाथ रणे देत्याञ्जाभुवीणः सुद्रारुणेः । यथाऽश्वमेशः पाणानि हन्ति स्नानेन तन्क्षणात् ६३ ग्रांत्र श्रीकार्यः वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र । १३ ॥ अगदितः अग्रोकानां समष्ट्यद्वाः —३२३५३

## अध चत्रंशोऽन्याय ।

| नाग्द उताच                                                                                              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ततो जालंघरः श्रुत्वा दैत्यकोलाहलं रणे । आजगाम रथारूदो यत्र देवः सदाशिवः ॥ 🥏                             |     |
| मार्गाथ खहुरोमाणं कोपात्मत्वरमञ्जवीत ॥                                                                  | 1   |
| जालंपर उवाच                                                                                             |     |
| मंत्रेषय रथं जीव्रं सहस्रहययोजितम् । हन्मि तं तापसं सर्पजराभस्मास्थिभृषितम् ॥                           |     |
| द्रपारूढस्य का शक्तिः पङ्गोयुद्धे मया सह ॥                                                              | 4   |
| उल्वणगुणमभ्युदितं क्षुद्रो द्रष्टुं क्षणं न सहस इति ।                                                   |     |
| हित्वा तनुमपि शलभः शुभ्रां दीपाचिषं हरति ॥                                                              | 3   |
| नाग्द उवाच—                                                                                             |     |
| इत्युक्त्वा खड़गरोमाणमाभाष्य च ततोद्धृतः 🛪 । यहीत्या कार्मुकं घोरं रथेनाधावत द्वुतम् ॥                  | •   |
| तं करोध तदाऽऽयान्तं  वीरभद्रः शितः  शरैः । निकच्छवा(उद्भः)मीत्कु(त्स)तेनापि  सका                        | य   |
| (कोपे न बर्रवृत: ।।                                                                                     | G   |
| देवेयेवर्षि तुल्योऽभुद्धतेवस्य परिग्रहः । तथाऽपि कि कपालानि तुलां यान्ति कलानिषेः ॥                     | 8   |
| विष्यात्र माँणभटोर्टीप झँगः सागगनन्दनम् । पाशेन मणिभद्रं तु इत्वोवाच समुद्रचः ॥<br>जालंधर उवाच          | 9   |
| एहि यो हुं महादेव शस्त्राभ्यासो अस्ति ते यदि । त्वं मां प्रहर न त्वा आहारी हन्मि जटाधरम्<br>नारद उवाच — | ( 4 |
| इति बुवन्तं तं गर्वाद्वीरभद्रोऽथ सायकैः । पुरयामास संकुद्धो यथा पद्मं रविः करैः ॥                       | 6   |
| मिणभद्रोऽथ गद्दया सन्यं तस्य समाहनत् । स्थोपार रथं बीर तुरगं तुरगोपरि ॥                                 | ? < |
| गुजोपि गर्ज हत्वा पातयामास भृतले । रक्तपङ्कारुणा भृभिः संजाता दुर्गमा क्षणात् ॥                         | 9 8 |
| श्वाथ गणमुख्याथ दानवाञ्चघुराहवे । पतन्ति दानवाः शृरा गतपाणा महीतले ॥                                    | ? = |
| _ msr.u. 1                                                                                              |     |

ह विनायक । २ प्र. देवी बूपध्वजः । सा । ३ ड शर्तः । ४ ड शैलाख ग ।

रुग्डदोर्दण्डमुण्डैश कटिपृष्ठकरोरुभिः। पतन्ति दानवाः भूराः पूरिता वसुधा तृप ।। १३ प्वंविधं रणं दृष्टा हरमत्यन्तदुर्जयम्। भुवने च तथाऽन्यानि दृष्टवाल्ठँभ्रणानि सः ।। १४ तेजोऽन्यदेव नभ्रत्रशशक्काद्वस्य। अकलादिषु । उद्घाटितजगन्कोशमन्यदेव रवेर्महः ।। १५ भग्नः पुनिश्चिन्तितवांस्ततो जालंधरो तृप । न दृष्टा सा मया गौरी यां मामाहेति नारदः ।। १६ सांमतं शांश्वते स्थाने कथं द्रक्ष्याम्युमां स्थिताम्। तां हि दृष्टुं बजाम्यादोपश्चाद्योत्म्यामि शंभुना।। चिन्तयित्वेति मनसा देत्यं प्राहाणवात्मजः ।।

जालंघर उवाच— शुम्भ चण्डजये वीर मम तुरुयपराक्रम । धृत्वा मन्मदृशं रूपं सङ्घामं कर्तुमर्हिम ॥ १८ तव युद्धस्य भारोऽयं श्विविरम्य बलम्य च । अहं याम्यामि तां द्रष्टुं गार्गो म चित्तहारिणीम् १०

बारद उवाच— इत्युक्तवाऽथ ददी तस्मै स्वाङ्गादुतीर्य मण्डनम् । वर्षशस्त्रादिकं दक्ता ग्यं साग्धिसंयुतम् ॥२० दुर्वारणेन सहितः सैन्यं मुक्तवोद्धेः सुतः । अलक्षितस्ततो गत्वा गृहां गृप्तां तु पाधित ॥ २१ मानसोत्तरश्रेलस्य हररूपं द्धार सः । धृत्वा दुर्वारणो रूपं नन्दिनः सद्द्यं तथा ॥ २२ अथाऽऽरुरुद्वः शेलं छद्मशंकरनन्दिना । यत्राऽऽस्ते शिखरे गीरी सम्बीभिः सहिता तृप ॥२३ तमायान्तं शरीभिन्नं स्कन्धमालस्य नन्दिनः । रक्ताक्तमस्यरं हृद्वा भवानी विस्मिताऽभवत् २४ सख्यस्तस्या जयाद्यास्ता जग्मुस्तं संभ्रमान्विताः । शंकरस्यान्तिकं गत्वा प्रश्चालुस्तं सुदुः खिताः

सख्य ऊचुः—

किं जातं तब देवेश केन न्वं संगरे जितः । सजलयस्त्वं कथं नाथ संसारीव प्रगेदिषि ॥ २६

नारद उवाच —
इत्युक्तः प्रद्रो ताभ्यो भूषणानि पृथवपृथक । उत्तार्य शनकंगङ्गाद्वासुिकप्रभृतीनि च ॥ २७
गणेशस्कन्द्शिरसी छित्रे कुक्षो विलोक्य च । हा स्कन्द हा गणेशित हा क्ष्रेत्यास्वकाऽकटन् ॥
तस्याः सख्यस्ततः सर्वो करुदुः शोककशिताः । अत्रान्तरे तदा नन्दी जगाट गिर्गा पित ॥
दुर्मनस्कां निरानन्दां हस्तविन्यस्तमस्तकाम् ॥

नन्धुवाच--

पत्रय देवि भवं वार्णदारितं संगरंऽसुरैः । पीढितं जर्जगक्तं च त्वमेनं परिपालय ॥ ३० मिणभद्रो वीरभद्रः पुष्पदन्तश्च वीर्यवान । दंमनो धुमितिमिरः कृष्माण्डाद्या रणे हताः ॥ ३० चण्डी भृष्की किरीटी च महाकालश्च शृङ्खली । चण्डीशो गुप्तनेत्रश्च कालाद्याश्च हता रणे ॥ ३० विनायकस्य स्कन्दस्य शिरसी श्रमता मया । हष्टे महारणे देवि इत्युक्तवाऽथ पुरोऽक्षिपत्॥ ३० तच्खूत्वा निद्दनो वाक्यं शिरसी गृष्ण पुत्रयोः । पार्वती विललापोच्चः पुत्र पुत्रित जल्पती ॥३४ तारकारे कथं युद्धे हतस्त्वं सिन्धुस्तुना । त्वं हि त्रिवासरो देवेः सैनापत्येऽभिषेचितः ॥ ३० तदा त्वया कथं वीर तारकाण्यो निपातितः। नीलकण्डेन कि त्यक्तो यतस्त्वं पतिनो भृवि ३६ चुषामुखं न हष्टं च मया पुत्रास्तभाग्यया । न भोगा वत्स ते भुक्ताः संसारस्यापि येऽभवन३७

९ च. शिक्करे। २ इ. <sup>°</sup>म् । निर्हिर्द्धा ३ क. स्त. च. ज. झ. रिन मुदाऽन्विना । ४ इ. दम्भनो ।

| १४ चतुद्रशाञ्चायः ।               | नमञ्जराजम् ।                               | 1 140            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| नात हेरम्ब विधेश लम्बोदर ग        | जानन । रणाङ्गणे केन पुत्र सिद्धैः पूज्यो । | निपातितः ॥       |
| वाहनोऽसौ कुतो वत्स मूचकः          |                                            | \$6              |
| नाग्द उवाच                        |                                            |                  |
| एवं विलपतीं गौगीं शिवः पाह        | ं मुदुःचितः ।                              | <b>३</b> ९       |
| मायाशिव उवाच-                     |                                            |                  |
| माक्षादुद्रोऽस्मि देवेशि हरस्त्वं | मा भयं कुरु ॥                              | ¥0               |
| पार्वन्युवाच—                     |                                            |                  |
| वृषभः क गतो देव हतो जालं          | बरेण वै । जरजजेरदेहस्य किं करोमि त्रियं    | तव ॥ 8?          |
| नाग्द उवाच-                       |                                            |                  |
| ततः श्रुत्वा वचो देव्या निश्वम    | योवाच गंकरः।दीर्घ विनिहतौ पुत्रौ वृथा      | शोचिम किं भिये४२ |
| अधुना नेऽक्रमक्रेन देवि मांत्रा   | तुमहीस । अंकरम्य वचः श्रुत्वाऽसमयोचित      | तमातुरम् ॥ 😯 🕞   |
| प्रत्युवाचास्विका देवं वभाषे न    | ाचितं त्रचः ॥                              | AA               |
| पार्वेन्युवाच—                    |                                            |                  |
| महात्रिषादे पति                   | त भये च कृते समार्थी वर्मने महाज्वरे।      |                  |
| श्राद्धे प्रयाणे                  | गुरुवृद्धसंनियों सतें बुधाः शंकर वर्जयन्ति | rii va           |
| श्रान्तामध्वरतां ।                | विदेशविग्हकान्तां विवाहोत्सवे              | •                |
| mani ala                          | indiai - re                                | Am 11            |

यत्राया पारताापता च साळळकाडागता राव्यागणाम् ॥ मुग्धां च प्रसवामधा ऋतुमती मन्त्रा रमन्ते सद्दा (न वे)

मेने भा(भो)स्यतया स गौतमऋषिम्त्वन्यां न गच्छेन्सुधीः ॥ 84 कथं मां दुःखदुःखानां पुत्रज्ञाकेन पीडिनाम् । ग्लानां वाष्पपरिम्लानां संप्राययसि चाऽऽतुराम्।। नारद उवाच

भवान्या इति वाक्यानि श्रुत्वा मायामहेश्वरः । उवाच स्वार्थमुहिक्य गौर्या रूपेण मोहितः ४८ मायाशिव उवाच

पुरुषस्याऽऽतियुक्तस्य न यच्छन्ति र्गत स्त्रियः । तथैव रोगवे घोरे पतिष्यन्ति न संज्ञयः ॥४९ गणशन्यः पुत्रश्चन्यां श्रीञ्चन्योऽहं वरानने । सांप्रतं गृहश्चन्योऽहं सर्वश्चन्योऽस्मि भामिनि ॥ ५० स जीविनविहीनोऽहं त्वां प्रष्ट्रीमह चाऽऽगतः। स्वां गुहां तु प्रविक्याऽऽशु त्यजामि प्रकृतिं स्वकाम् उत्तिष्ठ निन्दनमंयामर्म्तार्थ भव पुरःसरः । त्वं याहि स्व(स्व)च्छया कान्ते प्रकृतिं स्वां परित्यज

नाग्द उवाच-इति मायामहेशस्य वचः श्रुत्वाऽस्विका ततः।दीर्घं दृध्यो(घो)महास्वासं शोकेन च जडीकृता।। तस्या व परमः क्षोभः किचिन्नोवाच सा क्षणम् । यया संमोहितं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम्।। ५४ सव संगोहिता तेन न जाने दुःखमात्मनः ॥ 44

र्शन श्रामहापुराणे पादा उत्तरखण्ड नारदयुधिष्ठिरसवादे जालधरोपाख्याने मायामहेशागमनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः—३२४०८

# अय पश्चदशोऽध्यायः।

| युधिष्ठिर उवाच                                                                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| इति मायामहेशेन मोहिता गिरिजा यदा । अतः किं समभृहस्रांस्तन्ममाऽऽख्यातुमर्हसि ॥                                            | Ś           |
| नारद उवाच—                                                                                                               |             |
| क्षीराब्यो तु शयानस्य चुक्षोभ हृदयं हरेः । अकम्मादेव राजन्द्र नयनेऽश्रुपरिष्ठुते ॥                                       | 3           |
| हुला तस्प्रहृदस्पातस्रक्षणं भगवस्तितः । उत्थाय शेषपयङ्कानमां च शर्षे विस्नाक्य च ॥                                       | 3           |
| कि कार्यमिति गोविन्दः पत्रगारिमधास्मग्त । स चाग्रे म्मृतिमात्रेण तस्था बढार्झाटः प्रभा                                   | 11          |
| विनतानन्दनं दृष्ट्वा पुरतः पाह केशवः ।                                                                                   | ક           |
| विष्णहवाच —                                                                                                              |             |
| सुपर्ण तत्र गच्छ त्वं यत्र युद्धं प्रवर्तते । इतो जालंधरो वीरो हरो वा तेन मोहितः ॥                                       | 4           |
| हुष्टा तं इधिमागत्य कथयस्य ममाखिलम् । जालंधरेशयोयुद्धं द्रष्टं शक्तस्त्वमेव हि ।।                                        | 3           |
| कोऽन्यो महाहवे निम्पञ्जात्वाऽऽयाति शरीरवान । कटाचिहरामं तच युद्धं शस्त्रास्त्रहर्णिभः॥                                   | 9           |
| अथ त्वं बाणसंचारो गत्वा पिहित्विग्रहः । संहष्ट्रा पावतीवृत्तं शीघ्रमायातुमर्हास ॥                                        | 1.          |
| दैत्यमायानिरासार्थं विचिन्त्य भगेवांस्त्वरत् । गुटिकां सर्वासद्धां च गरुडाय दर्दा हरिः ॥                                 | 6           |
| अनया न भ्रमो बीर तथेत्युक्त्वा मुखेर्ऽाक्षपत् ॥                                                                          | y 5         |
| एवं समारता पत्रा हार कृत्वा महाज्ञान । विकास अमानिक र गणाना मानिकार ।                                                    | 9 7         |
| पन भाषा रच जार कल्पाचा सुंदुः जावन । इंद्रवाणाच उपाणा गामित वर्णा गामित ।                                                | 45          |
| તાર્માકું તે તે તેવા પ્યાસ્થા આવેલા આવેલા લેવા મુખ્ય કેલ કેલ્લાક તે માટે હતા છે.                                         | <b>&gt;</b> |
| विलोकय <b>क ट्रहो गाँगी</b> (गी)स्थानं ने) पतङ्गगट।तत्राऽश्यत्य भुजंगाश्यिर्वान स श्रुतवास्किल                           | ک ۾         |
| गत्वा समीपे दहरे मायापशुप्रति ततः । गरुडो गुटिको लिप्य मुखे न अममाप सः ॥                                                 | ٧ ′۵        |
| <mark>झात्वा बुद्ध्याऽथ देत्योऽयमिति नायं वृप</mark> ध्वजः । हा ऋष्टीर्मात चोकत्वा च रुट <b>का</b> गत्य <mark>चाण</mark> | वम्         |
| कथयामास वृत्तान्तं पुरतः कॅटभिंदपः ।।                                                                                    | 75          |
| गरुड उवाच—                                                                                                               |             |
|                                                                                                                          | ی و         |
|                                                                                                                          | 40          |
|                                                                                                                          | 46          |
|                                                                                                                          | ٥ ټ         |
| भाषा त न समा वेश्यानारीणां का कथा हरे:। यस्तां स्प्रशति देहेन स कृताथ: प्रमान्भवेत                                       | <b>Ŧ</b> 11 |
|                                                                                                                          | 77          |
| नारद् उवाच—                                                                                                              |             |
| श्रुत्वा तार्स्यस्य वचनं तं निर्भत्स्य ग्यात्रियः। सम्यान्यवस्य चापाय विसम्रज्ञे द्वृतं द्विजम्                          | ર્ રૂ       |
| श्चिषं प्रतार्य संछाद्य मञ्चके पीतवाससा । निर्मतोऽन्येन रूरेण योगमायाबलेन च ॥                                            | <b>વ</b> ૪  |
|                                                                                                                          |             |

९ फ. °हः । आवृच्छय पार्वतीं वृ । ४ च. रावानस्वयम् । गुं। ३ इ. रम प्रियाम् । मं ।

83

वृन्दारिकानुगर्गण मोहितो मधुसदनः । हन्ना हरिं तु गच्छन्तं प्रतिच्छनं युधिष्ठिर ॥ २५ श्रेषोऽत्यन्यतमेनामो रूपेणाऽऽगत्य केशवम् । जगाद भक्त्या त्वं तिष्ठ ममानुक्रातुमईसि ॥ २६ कि करोमि क गच्छामि बृहि कार्यं जनादेन । मदा तव मुखं हन्ना भोक्ष्यामीति भवेत्सुखम् ॥ श्रीभगवानुवाच

जालंधरिवयं रम्यां हरिष्ये हरकारणात् । पावत्याश्चोपकाराय संछाद्य स्वात्मनस्तनुम् ॥ २८ एहि यामो वयं बन्धो कान्तारं दुगतिक्षम् । वृन्दाकपणिसद्भयंपिन्युक्त्वा तौ वनं गतौ २९ ततो विष्णुश्च शेषश्च जटावल्कलधारिणो ॥ आश्रमं चक्रतुः पुण्यं सर्वकामफलप्रदम् ॥ 30 तयोः शिष्याः प्रशिष्याश्च वभुवुः कामरूपिणः । सिंहव्याघ्रवराहाश्च ऋक्षवानरमर्केटाः ॥ 3 9 अथ तस्मिन्यने वृन्दां मन्नेणाऽऽकपेयद्धारिः । तस्या हृदयसंतापं चकार मधुसूद्नः ॥ 32 एतस्मिन्नन्तरं राज्ञी तापमुत्रमुपागता । चामरांश्वालयामाम दिव्यस्त्रीकरचालितान् ॥ 33 वियम्बाद्यगमनं तस्वी चिन्तयन्ती मृहुमुहुः । चन्द्रनागुरुलिप्ताङ्गी मुर्छो याति हि सन्वरम्।। ३४ तृर्ययामे विभावयोश्रत्देरयां तृपाङ्गना । स्वमं ददशे भयदं वैधव्यभयसूचकम् ॥ 34 जालंधरशिरः शुष्कं मर्दितं पाष्ट्रसम्मना । गृथेणाऽःकृष्टनयनं छि**त्रकर्णाग्रनासिकम्** ॥ 3 6 मुक्तकेशी करालास्या कृष्णवणाऽकणास्वरा । चखाट काली रक्तास्या हस्ते विधृतखपैरा॥ e E <mark>ईस्कां दहको स्वम्नं तथाऽःत्मानं विद्यस्वितम् । दैत्यक्षयगुणोषेतं सा द्दकी सृपाक्नना ।।</mark> 36

ततः प्रवृद्धाऽसुरराज्यत्नी गीतेन् यायेन च माग्र्यानाम् ॥

तं स्वसं ब्राह्मणाः श्रृत्वा तामुचुः शास्त्रपारगाः ॥ दिजा उत्तरः —

नाग्द उवाच

ब्राह्मणाः परिसंतुष्टाः सिषिचस्तां तृपस्तियम् ॥ अभिषिक्ताऽपि सा वृन्दा ज्वरेण परिताप्यते ॥ विसुज्य विषयवरान्त्रासादमगमनदा । तत्र म्थितार्जप स्वपूरं दहरे दीप्तमङ्गना ॥ ४५ तनः स्वकमणा राजन्नाकृष्टा हरिणा तृ सा । न शशाक गृहे स्थातुं त**नो राज्ञी वनं ययौ ॥ ४६** रथमश्वतरीयुक्तं स्मरद्वीसर्खावहम् । समारुब अणात्तन्वी प्राप्ता सौभारयकाननम् ॥ 80 नानावृक्षसमायुक्तं नानापक्षिगणान्वितम् । पुष्पप्रस्रवणोपेतं स्वर्गनारीविभूषितम् ॥ 86 मन्दानिलभवेशोऽस्ति यत्र नान्यस्य कस्याचित् । वनं वृन्दारिका दृष्टा सस्मार पतिमात्मनः ४९ कथं जालंबरं वीरं द्रक्ष्यापि प्राप्तमग्रतः । सा तत्र न सुखं लेभे विवेशान्यतमं वनम् ॥ ५0 सर्ग्वारथसमायुक्ता विष्णुमायाविमोहिता । ततो विलोकयामास विपिनं तरुसंकुलम् ॥ 49 उरुपाषाणसंरुद्धं कुरङ्गार्क्षाभयावहम् । सिहव्याघ्रभयाकीर्णं गृगालव्यालसेवितम् ॥ 42 हुमेः स्पृशच्छिखाकार्श्वर्गृहासु ध्वान्तपूरितम् । वनं विलोक्य सा भीमं चिकता चपलेक्षणा

स्मरदूतीं सस्तीं वृन्दा जगाद रथवाहिनीम्। रथं प्रेषय मे शीघं स्मरदृति गृहं प्रति ॥ ५४ स्मरदृतिरुवाच —

नाई जानामि दिग्भागं नयामि क रथं सखि । श्रान्ता अश्वाः प्रवर्तन्ते मार्गश्वात्र न विद्यते ५५। मेरितो दैवकेनापि स्यन्दनो यातु यत्र च । अत्र कोऽपि च मांसादो भक्षयिष्यति नान्यया ५६

नारद उवाच-

इत्युक्त्वा सा द्वततरा रथं शीघ्रमवाहयत्। स रथा वंगतः प्राप्तो यत्र सिद्धा मुदाऽन्त्रिताः ५७ तत्र सिद्धाश्च हत्र्यन्ते काननं च भयावहम् । न यत्र प्रवलो वायुर्ने शब्दः पक्षिणामपि ॥ ५८ न च तेजः प्रकाशोऽस्ति न जलं प्रदिशो दिशः । तत्र प्राप्तरथम्यापि लक्षणेऽभृद्विपर्ययः ॥ ५९ अश्वतयों न हेषन्ते न च शब्दश्च नेमिजः । न चलन्ति प्रताशाश्च घण्टिका न कणन्ति च ६० न स्वनन्ति महाघण्टा ध्वजस्तम्भे निवेशिताः । विलोक्यवंविधं प्राह तत्र वृन्दा सर्वा प्रति ६१ कृत्दोबाच—

स्मरदूति क यास्यामो व्याघ्रसिंहभयं वनम् । न गृहे न सुखं राज्ये मम जातं वने सम्बि ॥६२ स्मरदृतिकवाच—

श्रृणुष्व देवि पत्रय न्वं पुरः शैलोऽतिदारुणः । ह्य्वाऽग्रतो न गच्छन्ति तुरंग्यो भयविद्वलाः ६३ नारद उवाच —

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा संत्रस्ता मा नृपाङ्गना । हष्ट्वा हारं स्वकण्टम्धं स्यन्द्रनाच्छीघ्रमृत्थिता॥६४ एतस्मिश्वन्तरे प्राप्तो राक्षसो भीषणाकृतिः । त्रिपादः पञ्चहम्तश्च समनेत्रोऽतिदारुणः ॥ ES पिङ्गलो व्याघ्रकर्णश्च सिंहस्कन्धस्तथाननः । विहंगेशसमाः केशा लम्बन्ते रुधिगरुणाः ॥ 33 तं हृष्टा पद्मकोशाङ्गी सहसा सभयाऽभवत् । नेत्रं कराभ्यामाच्छाच चकम्पे कदलीव सा ॥ ६७ भतीहारी भनोदं तु त्यक्त्वा राज्ञीमभाषत । भीना मां चाहि देवि त्वमयं धार्वात भक्तिन्म।।६८ एतस्मिन्नन्तरं प्राप्तो राक्षमो रथसीनधै।। रथमृत्क्षिप्य हस्तनाभ्यामयज्ञाभिनीयृतम् ॥ E 0 सा राही पतिता भूमी मृगी व्याघ्रभयादिव । स्मग्द्रती तरामेले छिन्ना आंकलता यथा ।। ततस्ताश्वाश्विनीः सर्वा अक्षयामाम राक्षमः । तेन राज्ञी धृता हस्ते मिहेनेभवध्रिय ॥ لايق तामुवाच ततो रक्षः पाणस्ते कारणं यदि । तव भर्ता हतः संख्ये हरेणेति श्रुतं मया ॥ <u>.</u> ق मामासाद्याद्य भर्तारं चिरं जीवाकुताभया । पिबाथ वारुणी स्वाद्वी महामासममन्विताम् ॥ शृण्वतीति वचा राज्ञी गतसन्त्रा इवाभवत् ॥ ټو

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे जालधरोपास्याने श्रीमन्माधवमायाकथन नाम पश्चदशोऽन्याय । ५०%

आदितः श्लोकानां समझ्यङ्काः ३२४८१

अथ पांडशांऽध्याय.

नारद उवाच — नारायणस्तदा देवो जटावल्कलधार्यथ । द्वितीयोऽनुचरस्तस्य बाययां फलहस्तवान् ॥ तौ दृष्टा स्मरवृती सा विललाप मृगेक्षणा । तच्छुत्वा वचनं नस्याः प्रोचनुस्तां च ताबुर्भा ॥

| तापसावूचतुः—                                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ार्यं मा गच्छ कल्याणि त्वामावां त्रातुमागतौ । वनं घोरं प्रविष्टाऽसि क <mark>यं दुष्टनिपेवितम् ।।</mark> | ş          |
| नारद उवाच—                                                                                              |            |
| <sub>एवमाश्वास्य</sub> तां तन्त्रीं राक्षसं पाह माधवः ।                                                 | ¥          |
| माधव उवाच                                                                                               |            |
| मुर्श्वमामधमाचार मृद्रङ्गी चारुहासिनीम् । रे रे मूर्ख दुराचार् कि कर्नुं त्वं व्यवस्थितः ॥              | 4          |
| सर्वम्वं लोकनेत्राणामाहारं कर्नुमुखनः । भवपुण्यप्रभावेयं हंम्येतां मण्डनं भ्रुवः ॥                      | Ę          |
| अद्य लोकं निरालोकं कंदर्पद्पवर्जितम् । करिष्यम्यधुना त्वं च इत्वा दृन्दारिकां वने ॥                     |            |
| तस्मादिमां वि <b>मुत्रा</b> ऽऽ <b>गु स्</b> रविपासाददेवताम् ॥                                           | 9          |
| नाग्द उत्ताच —                                                                                          |            |
| इति श्रुत्वा हेरेबीक्यं राक्षमः कुपिनोऽत्रवीन् ।                                                        | C          |
| गक्षम उवार्च —                                                                                          |            |
| समर्थस्त्वं यदि तदा मोचयार्येव मन्करात् ॥                                                               | 9          |
| नाग्द उताच                                                                                              |            |
| इत्युक्तमात्रे वचने माधवेन कुर्विक्षतः । पपात भस्ममाङ्गतस्त्यक्त्वा दृद्गं सुदूरतः ॥                    |            |
| अयोवाच प्रमुग्धा सा मायया जगदीशितुः ।                                                                   | , 0        |
| वृन्दोवाच—                                                                                              |            |
| कम्बं कारुण्यज्ञच्ये येनाद्यमिह गक्षिता । जारीरं मानसं दुःखं संतापं तपसां निधे ॥                        | ? ?        |
| न्वया मधुरया वाचा हुतं राक्षसनाजनात् । तवाऽऽश्रंमे तपः सौस्य करिष्यामि तपोधन ॥ १                        | १२         |
| नापम उत्राच                                                                                             |            |
| भग्द्राजात्मजे(इंदं देवजर्मीत विश्वतः । विहास भागानिस्टान्वनं घोरमुपागतः ॥                              | \$ ?       |
| अनेन बदुना सार्थ पम शिष्येण कामगः । बहुकाः सन्ति चान्येऽपि मच्छिष्याः कामरूपिणः                         | H          |
| त्वं चेन्ममाऽऽश्रमे स्थित्वा चिकीपीस तपः शुमे। एहि राज्यपरं यामी वनं दूरस्थितं यतः १                    | १५         |
| नाग्द उवाच                                                                                              |            |
| इत्युक्त्वा राजपत्नी तां यया प्राची दिशं हरिः । वनं पेतपिशाचाट्यं मन्द्रगत्या नराधिप॥१                  | <b>\</b>   |
| वृन्दारिकाऽश्रुपृणोक्षी तस्य पृत्रानुसा ययौ । स्मरदृती च तत्पृष्ठे मां प्रतीक्षेतिवादिनी ॥ १            | 9          |
|                                                                                                         | 2          |
| ततः संकोचयामास तज्जालं पापनायकः । जालस्थांस्तु तदा जीवानुपाद्दत्य मुमोच ह ॥                             |            |
|                                                                                                         | १९         |
| स्मरवृतिरुवाच —                                                                                         |            |
|                                                                                                         | २०         |
| नारद उबाच                                                                                               |            |
| वन्दा तयाक्तं श्रुत्वेनं विकृतास्यं व्यलोकयत् । वीक्ष्य तं भयवातेन निर्धूता सिन्धुजिपया ॥ व             | <b>२</b> ? |
|                                                                                                         |            |

१ फ. च — एषा त्यक्ता मया शीघ्रमात्मान रक्ष दुर्मते । इत्युक्त्वा तापमं रक्षः खड्गपाणिरधावत । हुंकारेणैव
ा सस्म चकार मधुमृदन: । वित्योक्य तापमबल राज्ञी तापसम्बर्वात् । को।

| बुद्राव विकलं शुर्त्र (?) स्मरदृत्या समं वने । विद्रवन्ती समं सख्या तापसाश्रममागता ॥          | <b>२२</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| सा तापसवने तस्मिन्ददशीत्यन्तमञ्जूतम् । पक्षिणः काञ्चनप्रक्यासानाशब्दसमाकुलान ॥                | २३           |
| साऽपश्यद्धेमपद्माढ्यां वापीं तु स्वर्णभूमिकाम् । क्षीरं वहन्तीं सरितं स्ववन्ति मधु भृरुहाः ।  | 158          |
| व्यर्कराराश्चयस्तत्र मोदकानां च संचयाः । अक्ष्याणि स्वादुसर्वाणि बहुन्याभग्णानि च ॥           | २५           |
| बहु शस्तानि दिव्यानि नभसः संपतिन च । क्रीडन्ति हरयम्तृमा उत्पतिन पतिन च ॥                     | २ ६          |
| मठें अतिसुन्दरं हुन्दा तं दद्शे तपस्विनम् । व्याघचर्मासनगतं भासयन्तं जगत्रयम् ॥               | २७           |
| तमुत्राच तिभो पाहि पाहि पापर्धिकाद्य । तपमा किंच धर्मेण मानेन च जपेन च ॥                      | 36           |
| भीतत्राणात्परं नान्यत्पुण्यमस्ति तपांधन । एवमुक्तवती भीता सालसाङ्गी तपस्विनम् ॥               | 20           |
| तावत्माप्तः स दुष्टात्मा सर्वजीवप्रवत्थकः । वृत्दा देवी भयत्रस्ता हरिकण्डं समाश्चित्रम् ॥     |              |
| सुखस्पर्शभुजाभ्यां साऽशोकवङ्घीव लिङ्गिता ।।                                                   | } o          |
| इरिरुवाच-                                                                                     |              |
| तवाऽऽलिक्कनभावेन पुनरेव भविष्यति । शिरः सर्वोङ्गसंपद्मं त्वद्धतुरिधकं गुणैः ॥                 |              |
| अथ त्वं प्रमदे गच्छ पत्यर्थे चित्रशालिकाम् ॥                                                  | 3 9          |
| नारद उवाच—                                                                                    |              |
| मा चित्रशास्त्रामिन्युक्ता विवेश मुनिना तटा । दिव्यपर्यङ्कमारूटाऽऽगृत्र कान्तस्य तिव्छरः      | 3.5          |
| चकाराधरपानं सा मीलिनाक्ष्यांतलेग्लुया । यावनावदभृद्राजनकपं जालंधराकृति ॥                      | 3.3          |
| तत्कान्तमदृशाकारस्तद्वक्षास्तद्वदुन्नतिः । तद्वावयस्तन्मनाभावस्तदाऽऽमीजगदीश्वरः ॥             |              |
| अथ संपूर्णकायं तं त्रियं वीक्ष्य जगाद सा ।।                                                   | 3 4          |
| वृन्दोवाच-                                                                                    | •            |
| तव कुर्वे भियं स्वामिन्वृहि न्वं स्वरणं च मे ॥                                                | 3%           |
| नाग्द उवाच-                                                                                   |              |
| वृन्दावचनमाकर्ण्ये प्राह मायासमुद्रजः ॥                                                       | ₹ 5          |
| मायाजालंधर उवाच—                                                                              | * *          |
| शृणु देवि यथा युद्धं दृत्तं शंभोर्मया सह । प्रिये रुट्रेण गेंट्रेण चिछन्नं चक्रेण मे शिरः ।।  | د €          |
|                                                                                               |              |
| तावस्वित्सिद्धियोगाच त्वहृतेन महारणात् । छिन्ने तदत्र चाउऽनीतं जीवनं तेऽङ्गमङ्गतः ॥           | 36           |
| प्रिये त्वं महियोगेन बाले जानासि दुःग्विना । क्षन्तव्यं विश्रियं मह्यं यस्वां त्यवत्वा रणं गर | <b>4:</b> 1  |
| नारद उवाच                                                                                     |              |
| इत्यादिवचनेस्तेन् वृत्दा संस्मारिता तदा । ताम्बर्ळश्च विनादेश्च वस्त्रालंकरणः शुभैः ॥         | , <b>g</b> : |
| अथ वृन्दारिका देवी सर्वभोगममन्विता । प्रियं गार्ट ममालिक्षण चुनुम्ब र्गतलालुवा ॥              | 8,           |
| मोक्षाद्रप्यधिकं मौख्यं वृन्दामाहनसंभवम् । मने नारायणा देवा लक्ष्मावेमरसाधिकम् ॥              | 8.           |
| बृन्दावियोगम् दुःषं विनोदयति माधवे । तन्क्रीडाचारुविलमद्वापिकागजदंसके ॥                       | ક ક          |
| तद्भपभावाकृष्टोऽसी पद्मायां विगतस्पृहः । अभृद्धृन्दावने तस्मिम्तुक्रमी रूपधारिणी ॥            | 88           |
| वृन्दाकुरवेदतो भूम्यां पादुर्भृताऽतिपावनी । वृन्दाकुसक्वजं स्वेदमनुभय सम्बं हारः ॥            | 84           |

दिनानि कतिचिन्मेने शिवकार्यं जगन्पतिः । एकदा सुरतस्यान्ते स्वांसकण्ठे तपस्विनम् ॥ ४६ वृन्दा ददर्श संलग्नं द्विभुजं पुरूषोत्तमम् । तं दृष्ट्वा प्राप्त सा कण्ठाद्विमुच्य भुजवन्धनम् ॥ ४७ वृन्दोवाच—

कथं तापसरूपेण न्त्रं मां मोहितुमागतः ॥

38

नागद उवाच-

निशम्य वचनं तम्याः मान्त्वयन्त्राह तां हरिः ॥

80

हरिकवाच--

शृणु वृन्दारिके त्वं मां विद्धि लक्ष्मीमनोहरम् । तत्र भर्तो हरं जेतुं गीरीमानयितुं गतः ॥ ५० अहं शिवः शिवश्राहं पृथक्त्वेन व्यवस्थितो । जालंश्ररो हतः संख्ये भज मामधुनाऽनिष्ठे ॥ ५१ नारद उवाच - -

इति विष्णोर्वचः श्रुत्वा विष्ण्णवदनाऽभवत् । ततो वृत्दाक्तिः <mark>राजन्कुषिता प्रत्युवाच इ ॥५२</mark> वृत्दोवाच -

रणे बुद्धोर्जिस येन त्वं जीवन्मुक्तः पितुर्भिरा । विविधः सत्कृतो रत्नेयुक्तं तस्य हृता बधः॥६३ पतिथमस्य यो नित्यं परदारस्तः कथम् । इत्वरोर्जिप कृतं भुक्तं कर्मेत्याहुमेनीपिणः ॥ ६४ अहं मोहं यथा नीता त्वया मायातर्गस्वना । तथा तव वधं मायातरस्त्री कोऽपि नेष्यति ॥६६ नारद उवाच -

इति शमस्तया विष्णुभेगामाद्ययतां अणात्। सा चित्रशाला पर्यक्कः स च तेऽथ प्रवंगमाः ॥५६ नष्टं सर्व हरे। याति वनं शन्यं विलोक्य सा। वन्दा प्राह सम्बी प्रथ्य जिन्नां तद्विष्णुना कृतम् ॥ त्यक्तं पुरं गतं राज्यं कान्तः संदेहतां गतः। अहं वने विदित्वतिक यामि विधिनिर्मिता ॥ ५८ मनारथानां विषयमभन्मे प्रियदशनम् । प्राह निश्वस्य चैवाऽऽलि राज्ञी वृन्दाऽतिदुःखिता ५९ [अमम प्राप्तं विषयमभन्मे प्रियदशनम् । प्राह निश्वस्य चैवाऽऽलि राज्ञी वृन्दाऽतिदुःखिता ५९ विस्थास्तथोक्तमाकण्यं दितकतिव्यतां ततः। यने निश्वित्यं सा वृन्दा गत्वा तत्र महत्सरः ॥ ६१ विहाय दुःखमकरोद्वावक्षालनमम्बृना । तीरे प्रधासनं वद्ध्या कृत्वा निर्विषयं मनः ॥ ६२ शोपयामास देहं स्वं विष्णुसङ्गेन द्रितम् । तपश्चवार साउत्युग्नं निराहारा सखीसमम् ॥ ६३ गत्यवलोकतो वृन्दामथाऽअगत्याप्सरोगणः। प्राह याद्यीति कल्याणि स्वर्गं मा त्यज्ञ विग्रहम् ६४

गान्धर्व शस्त्रभेतत्रिभुवनविज्ञाय श्रीपतिस्तोपमप्रयं

नीतो येनेह बन्दे त्यजीन कथीमदं तद्वपुः प्राप्तकामम् । कान्ते ते विद्धि श्लिप्तवस्थारहतं पुण्यलभ्यस्य भूपा

स्वगेस्य त्वं भवाद्य द्वतर्गात च विमानं चण्डि भद्रे भज त्वम् ॥

श्रुत्वा शास्त्रं वयुनां जल्भिजद्भिता वाक्यमाह महस्य

म्बगोद।हत्य मुक्ता त्रिदशपतिवधुश्रोतिवीरेण पत्या । आदो पात्रं सुखानामहममर्गजना प्रयमी नद्वियुक्ता

निर्देश तद्यतिष्ये शियममृतगतं प्राप्नुयां येन चैत्र II

46

६५

. धनाश्रदान्तर्गतः पाटः क. या. च. ज. **झ. ज. पुस्तकस्थः ।** 

9

इत्युक्त्वा ससस्वी वृन्दा विससर्जाप्सरोगणान् । तत्त्रीतिपाशवद्धास्ते नित्यमायान्ति यान्ति च योगाभ्यासेन वृन्दाऽय दग्ध्वा ज्ञानाग्निना गुणान् । विषयेभ्यः समाहृत्य मनः प्राप ततः पर हृष्ट्वा वृन्दारिकां तत्र महान्तश्राप्सरोगणाः । तुष्टुवृन्भमम्तुष्टा ववृष्टः पुष्पवृष्टिभिः ॥ ६ शुष्ककाष्ट्रचयं कृत्वा तत्र वृन्दाकलेवरम् । निधायाग्नि च पञ्जालय म्मग्द्रतिर्विवेश तम् ॥ ७ दग्धवृन्दाङ्गरजसा विम्बवद्गोलकाभकम् । कृत्वा तद्धम्मनः शेषं मन्द्राकिन्यां विचिक्षिपुः ॥ ७ यत्र वृन्दा परित्यज्य देहं ब्रह्मपथं गता । आसीवृन्दावनं तत्र गोवधनममीपतः ॥ ७

देव्योऽथ स्वर्गमेन्य त्रिद्शपतिवधुसन्वसंप्तिमाहु

र्देवीभ्यस्तिश्वशस्य प्रमुदितमनसो निर्जराद्याश्च सर्वे ॥ अत्रोः प्रत्यस्य तस्य प्रवलतरभयं भीमभरीनिज्ञष्टः

श्रुत्वा तत्राऽऽसनस्थः परिजननिवहो नाम श्रुम्भोशुभस्य ।। इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे जालधरोपास्याने बन्दाया बद्यपद्रप्राधिनीम योदशोऽन्याय । १८००

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः -- ३२५०४

अव सम्बद्धाः प्राय

युधिष्ठिर उत्राच— कथं जालंभरो गोरीं हररूपधरां मुने । ह्या चकार कि तत्र तन्मे कथय विस्तरात ॥ नारद उवाच—

यदा मायाशिवस्तत्र प्रार्थयदिनितां प्रति । ततः सा चुक्षुभे राजिक्वित्रोवाच तं प्रति ॥ अनातुरस्य देवस्य प्राप्तस्य तपसा मया । न युक्तिमितं निश्चित्य पावती नाउउह तं तप ॥ असा न तत्र प्रतीकारं हष्ट्वा तस्य च पदयतः । निर्मता तत उत्थाय ददशाउऽकाशवाहिनीम् ॥ अगुक्तां वासोचितां मत्वा भवानीं तपसे यया । पुरार्थाय तपसा लब्बो म्याः साप्ततं तथा ॥ अहत्यत्रज्ञिन्तयन्ती सम्बीभिः सहिता ततः । पुरः श्लीर्यानभा राजन्यवतां गगनात्परम् ॥ अस्दािकनीं ददशिय पतन्तीं मानसोक्तरे । हारमालामिवाऽऽयान्ती विविक्तां गगनस्यजः ॥ अस्दािकन्याः पयःपुरो बाकृष्टः स्वर्गतो यथा । श्रुतीनां पृर्थारेव ब्रह्मणो वदनन्युता ॥ अस्दािकन्याः पयःपुरो बाकृष्टः स्वर्गतो यथा । श्रुतीनां पृर्थारेव ब्रह्मणो वदनन्युता ॥ अस्दािकन्याः प्राप्तां स्नात्वा चाऽऽलिममित्वता । संपृज्य स्वतनं पश्चािकविष्टा स्वर्णदीतरे ॥ परस्परमथाऽऽलोक्य गौरी पाह सम्बी जयाम् ॥

गोर्युवाच-

त्वं गच्छ मद्दपुः कृत्वा तत्ममीपं सिष्व ईग्रुण् । जानीहि तत्त्वं कि शंभुयद्वा चान्या भविष्यति ॥ यद्यसो त्वां समालिङ्गच कुरुते चुम्बनादिकम् । तदा मायां समाम्थाय जानीह्यसुरमागतम् ॥११ यदि चेच्वां प्रति श्रुयान्मिमित्तं शुभाशुभम् । असंशयं पिनाकी स्यादत्राऽऽगत्य अवीहि माम् ॥

नारद उवाच— इत्यादिष्टा जया देव्या गता गङ्गाधरान्तिकम् । तामायान्तीं स दृष्ट्वा च भृत्रं मन्मथपीडितः १३ चकाराऽऽलिङ्गनं तस्या गौरीरूपेण भावयन् । ततो जालंधरः सद्यो वीर्यं स्वं प्रमुमोच ह ॥ १४

९ ड. वहोल । २ ड. फसासुरस्य । ३ फ. मुहुः । ४ च ज न्दरा ।

ाल्पेन्द्रियश्च संजातो वेगतः कुरुनन्दन । तया स मोदितो दैत्यो न त्वं रुद्रो भविष्यसि ॥ १५ अल्पवीर्योऽधमाचारो नाहं गौरी हि तत्माखी । इत्युक्त्वा निजमास्थाय रूपं सा पाह तं पुनः॥ अनेन बलपानेन इनस्त्वं हि पिनाकिना । इति ज्ञात्वा च संप्राप्ता तत्र गत्वाऽज्ञबीतुमाम् ॥ १७ जयोवाच--देवि जालंघरो शेष न शंभुस्तव बल्लभः ॥ 16 नाग्द उवाच तनो भयानी हरवल्लभाऽभृद्दुतं विवेशाथ मरोजमध्ये। मख्यो भ्रमर्थः कमलेषु जाता भयेन जालंधरजेन राजन् ॥ 36 अत्रान्तरे वनगतामदृष्ट्रा तां तृपाङ्गनाम् । भीतास्तु रक्षकास्तस्याः सत्वरं रणमाययुः ॥ २० **\*रणे** उर्णवजरूपेण युध्यन्तं शरभुनाऽद्वतम् । शुस्भासुरं विलोक्योचुस्ते हृता राजवल्लभा ॥२१ ततः शुरुभेन ते पृष्टास्तं नत्वोत्तुः समाध्वसाः । आत्मनः परिहारार्थे विष्णुमित्यसुरेश्वरम् श्रन्ता वृन्दां हुनां त्रम्तो रुद्राच्यक्त्वाऽथ संगरम् । शुम्भेन प्रेषिनौ चण्डमुण्डौ जालंधरं प्रेति ॥ मानसोत्तरमासाय दानवी वेगवत्तरी । हररूपथरं दैत्यमुचतुर्विद्यान्तरे ॥ 38 चण्डमण्डावचत्:---

कि तया त्यशादेल विदेशं गतया श्रिया । अग्यो यां न पश्यन्ति बन्धुभियो न भूज्यते ॥ २५ जितः शुम्भो हतं सैन्यं देव रुद्रेण ते गणे । एखेहि कुरु सङ्घामं न त्वं प्रामोषि पावेतीम् ॥ २६ पञ्चाननस्य महिषीं कथं प्रामोति जम्बुकः । अन्धकारः कथं राजन्यामोति सवितुः प्रभाम्॥२७ तव जालंधरात्पीठाद्धता राज्ञी पुरारिणा । इति संश्रुयते वातो तस्माच्वं कुरु संगरम् ॥ २८ रणे शर्वं विजित्याऽऽशु भव सर्वेश्वरेश्वरः । अथवा शिवनाराचैः खण्डितो यासि तत्पदम्॥२९

नाग्द उवाच --

इति जालंधरः श्रुत्वा भाषितं चण्डमुण्डयोः । निःमसार गिरेस्तम्मात्सक्रोधो रक्तलोचनः॥३० चण्डमुण्डां समाश्वास्य त्यक्त्वा रूपं हरस्य च । गच्छञ्जालंधरो मार्गे दुर्वारणमुवाच ह ॥ ३१

जारुंधर उवाच पत्य दुवारणेटानी तत्र यद्विष्णुना कृतम्। मायामाश्रित्य सा राज्ञी वृन्दा नीताऽऽत्मनः पद्म्॥
यृद्दे स्थितस्य ज्ञामातुर्विश्वसंद्र्यंत्र वृद्धिमान्। तृनं तस्मै पद्च्या च कन्यकां विस्रजेद्बुधः॥ ३३
जामातरं यृद्दे नेव स्थापयेटसवेथा नरः। धनदारादिकं सर्वे स युद्धाति शनैः शनैः॥ ३४

वृत्रोगण उत्राच— राजन्यत्क्रियतं कमे तत्तर्थव तु भुज्यते । त्वं हर्तुमागतो गौरी हरिणा ते हृता वधूः ॥ ३५ तस्य म्पष्टं वचः श्रुत्वा क्षणं मोनी व्यचिन्तयत् ॥ ३६

जालंधर उवाच--

कि प्रयामि इरं जेतुमथवा हरिमुल्बणम् । कार्यद्वये समुत्पन्ने यत्परं तत्प्रकथ्यताम् ॥ ३७ दुर्वारण उवाच—

यदि यासि हिं जेतुं हर: पृष्ठे हिन्प्यति । हिसप्यन्ति रणे शूरा यातुं रुद्रो न दास्यति ॥ ३८

| स्कन्दः स्वज्ञक्तिघातेन पातयामास तं नृप । पत्र्यञ्जालंधरः स्कन्दं ययौ सैन्येन संदृतः ॥             | ६७         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पुत्रप्रीत्याऽसुरान्इन्तुं सगणः शंकरोऽपि च । ततो घोरतरं युद्धमभृदक्रुनसैन्ययोः ।।                  | 40         |
| इरसिन्धुजयोर्युद्धे गतप्राणे व रोदसी । अथ जालंधरः कुद्धो बाणं संधाय दारुणम् ॥                      | ५०         |
| सइस्रशतसंख्याकैः पत्रैः सर्वत्र भूषितम् । दृत्येन्द्रस्तेन बाणेन ललाटेऽनाडयच्छित्रम् ॥             | 6 0        |
| ममज्जाऽऽपुद्धपर्यादं ललाटे शंकरस्य च । भाले शशाङ्कवच्छंभोः स रराज महाप्रभः ॥                       | Ę          |
| यथाऽऽदित्यो हि घर्मान्ते संध्याकालेऽम्बुदागमे । अथ रुद्रो महाबाणं जग्राह ज्वलनोपमम्                | € 3        |
| यस्य वेगे तु पवनः फले यस्याग्निभास्करो । कालो ग्रन्थिषु सर्वेषु क्षरे देवी धरा स्थिता ॥            | ह् ३       |
| हरस्तेन शरेणाऽऽशु विव्याध हृदि सिन्धुजम् । तेन बाणप्रहारेण रुधिराधपरिष्ठृत: ॥                      | ह ४        |
| पपात शरभिन्नाक्को बजाहत इवाचलः । तदा दैन्याः समाक्रन्दञ्जगर्जुः प्रमथास्तथा ।।                     | ĘĠ         |
| सिन्धुजं मूर्छितं दृष्ट्वा रुरुयुर्दानवाः शिवम् । रक्षार्थमुद्यताः केचिन्केचित्तं परितः स्थिताः ।। | ĘĘ         |
| यावज्ञालंधरो मूर्छो प्राप्तो विजयनन्द्रन । ताबहुद्रेण नागचँद्देना जालंधरी चमः ॥                    | દહ         |
| चिराज्ञालंधरस्त्यक्त्वा मुर्छी सैन्यं हतं तृष। ह्या भयान्त्रितः सेनां त्रिकीणां च तथा गणे          | 50         |
| ततः काव्यं स सस्मार मनसा परमं गुरुम् । स्मृतस्तेन त्वरत्नाप्तः कविजीलेधरं प्रति ॥                  |            |
| स्वस्ति कृत्वा जगादाथ भार्गवः सिन्धुनन्दनम् ॥                                                      | <b>E</b> 0 |
| भागेव उवाच—                                                                                        |            |
| किं करोमि महाराजं तव कार्य महाबल ॥                                                                 | ७०         |
| नारद उवाच—                                                                                         |            |
| इति काव्यवचः श्रुत्वा भार्गवं बहु मानयत् । नत्वा गुरुमुवाचाथ राजञ्जालंधरस्तैथा ॥                   | و بي       |
| राजोवाच—                                                                                           |            |
| जीवयैतान्मृतान्द्रत्यान्कवे सर्वान्समन्तनः ॥                                                       | ټې         |
| नारद उवाच—                                                                                         |            |
| इत्युक्तः सिन्धुजेनाऽऽजी सैन्यं तत्र व्यलाकयन् । पश्चविज्ञन्सहस्राणि योजनानां प्रमाणनः             | ≰ى         |
|                                                                                                    | 9,8        |
|                                                                                                    | يو         |
|                                                                                                    | ુ<br>હ     |
| व्याघा यथा केसरिणं गजेन्द्रं सकरा यथा । आगतान्दानवान्द्रप्टा चिन्तयामास शंकरः ॥                    | ,0,0       |
|                                                                                                    | 96         |
|                                                                                                    | <b>૭</b> ૨ |
|                                                                                                    | 6 °.       |
| कविरुवाच—                                                                                          |            |
| हाराणं मां उसे केंद्र चिक्रा                                                                       | 63         |
| नारद उवाच                                                                                          | L \        |
| इति श्रुत्वा कवेर्वाक्यं ग्रलं तत्याज शंकरः । स्मत्वा तत्प्रविक्तान्तं ग्रलमं सहाणः विकः ।।        | 12         |

ब्राह्मणो न हि इन्तव्यो इरन्प्राणानिप प्रियान् । अयं तु जीवयन्देत्याभिग्राह्यः सर्वथा मया ८३ तस्मादेनं क्षिपाम्यागु स्त्रीयोनौ देन्यजीवनम् । एवमुक्तवतः शंभोस्तृतीयनयनाद्दुतम् ॥ ८४ कृत्या विवामा चान्युग्रा(चोन्पन्ना) मुक्तकेशी महोद्रा। स्थूललम्बस्तनी योनिदंष्ट्रालोचनभीषणा आज्ञापयेति स तया प्रोक्तस्तामव्रवीच्छिवः ॥ ८५

शिव उवाच--

कृत्ये त्वं दानवाचार्यं स्वयोनो क्षिप दुर्मितम् । यावज्ञालंधरं हन्मि तावदेनं भगे वह ॥ ८६ हते जालंधरे दत्ये पश्चाक्तिस्साये मोचय ॥ ८७

नाग्द उवाच-

हरेणोक्तित सा कृत्या भागेवं समधावत । पपात भूमी तां हृष्ट्या कविद्त्याः प्रदुहुवुः ॥ ८८ केशेष्वाकृष्य धुन्वाना नग्नमालिङ्ग्य भागेवम् । योनी द्धार सा कृत्या हसन्ती जयनन्दन॥८९ भगे क्षिप्तं गुकं हृष्ट्या यावज्ञालंधरोऽसुरः । संदर्ध मार्गणांस्तावत्सा कृत्याऽहृश्यतां गता ॥ ९० हित शंक्षहापुरणे पद्म उत्तरमण्डे नारद्यक्षिरसम्बदे नारद्यशिष्टमाने शुक्रयोतिप्रवेशी नामाष्ट्रादशोऽध्यायः ॥ १८॥

आदितः श्लोकानां समख्यक्काः—३२६८५

#### सर्वकोनांबकोऽध्यायः ।

#### नाग्द उवाच---

अथ जालंधरः बाह रक्षाऽऽत्मानीमतः शिवम् । शिवाच त्वां क्षिपास्यागु यत्रास्ति मधुसूदनः१ पश्चाह्रमाणमाकृष्य पार्तायप्यामि मागरे । भूतेषु युष्मासु यदा ( यदा मया भृता यूयं ) तदा सर्वेश्वरी हाहम् ॥ इत्युक्त्वा सैन्यसंभारं त्यस्य शुरुभासुरादिषु । भटेगुप्तं निशुरुभावेश्वतुरङ्गमनन्तकम् ॥ ş शुम्भो निशुम्भः फेंकारो भेकण्डो धम्रलोचनः । केतुर्विडालजङ्बश्च राहुदुवारणो <mark>मयः ॥</mark> 8 कालासरं उथ लवर्णा भूषिरेनोन्थकासुरः । रक्तवीयाद्यश्रष्टो मुण्डश्च देत्यपुंगवाः ॥ ૡ सर्वानेत्रोद्यतान्दृष्ट्वा संख्ये दानवर्षगवान् । रुरुयुः समरे राजन्त्रीरभद्राद्यो गणाः ॥ Ę ततो युद्धमभुद्धे (रं तुमुलं लोमहपेणम् । पत्तिन प्रमथा यत्र दैत्याश्वापि क्षतातुराः ॥ 9 अय शुम्मादिमिद्देयः मवेशस्त्रेमेहामृथे । इताः पेतुगणाश्चार्त्ये पलायांचित्रिरे नृप ॥ गणान्विजित्य समेर रुरुपुद्धन्याः शिवम् । वर्षन्तः शरधाराभिर्धना मेरुगिरि यथा ॥ 8 ततः पिनाकमाकृष्य वृषभोपिर भैरवः । जघान वाणनिवहेदीनवान्समराङ्गणे ॥ १० तीक्ष्णाग्रम्तु क्षुरप्रव्यदानवानहनद्वली । केचिन्नन्दीप्रहारेण पेतुः सङ्गामम्धीन ॥ 99 बाणेश्व जजरान्क्रत्वा शुम्भाद्दीन्वषभध्वजः । शेषं सैन्यं जघानाऽऽशु शस्त्रास्त्रेः समराङ्गणे ॥ १२ गजेनरेहर्येव्याप्तं पतिनेः समराङ्गणम् । वभृव वज्रनिभिन्नेः पर्वतेरिव भृतलम् ॥ \$ \$ अथ मायामयीं गौरीं विद्धे सिन्धुनन्दनः । सौन्दर्यगुणसंपन्नां सर्वालंकारभूपिताम् ॥ उमां (जयां) मायामयीं कृत्वा तामुवाचाब्धिनन्दनः ॥ 88

| जालंधर उवाच—                                                                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| गच्छ त्वं पुरतो रुद्रं विमोहय रणे द्वुतम् ॥                                                         | १५   |
| नारद उदाच                                                                                           |      |
| इत्युक्ता दैत्यपतिना ययौ मायामयी जया । रणे गत्वा शिवस्याग्रे मुक्तकेशी रुगेद ह ॥                    | ? 5  |
| पृष्टा हरेण सा पाह मानसोत्तरपर्वनात् । हृता तव प्रिया देव पार्वती मिन्धुसृनुना ।।                   |      |
| श्रुत्वेति वचनं तस्यास्तामुवाच वृषध्वजः ॥                                                           | ? 9  |
| शिव उवाच                                                                                            |      |
| जये त्वमेहि वृषभं त्वां हरिष्यन्ति दानवाः ॥                                                         | 20   |
| नारद उवाच                                                                                           |      |
| ततो वृषभमारुत जया चाऽऽल्डिङ्गच शंकरम् । पाह प्रयामि पार्वत्या न जीवामि विना हर                      | 90'  |
| चन्द्रं शुंभुजटाविष्टं गृहीत्वा वृषभादद्वतम् । अव्गेहत सा माया मायात्यको गणं यया ॥                  | -0   |
| ततो गौरी हतां श्रुत्वा चिन्तयामास शंकरः । दत्यमायापरिष्वको नाऽऽत्मानं वृत्रुधे नृप ।                |      |
| एतस्मिनन्तरे प्राप्तः सन्येन महता वृतः । मायामृडानी स्वरथे नियायाणवजः शिवम् ॥                       | こつ   |
| जालंधरज्ये तद्वदासीद्वौ तत्र निम्बनः । चचाल वसुधा येन प्रतिनेदुम्हीधराः ॥                           | > 3  |
| हरस्य दुर्शयामास पार्वती सिन्धुनन्दनः । रुद्रोऽप्यरिग्थम्थां तां ददर्श निजवल्याम् ॥                 | 2.8  |
| वियोगिविधुरां दीनां तन्वीमातुरलोचनाम् । हा नाथ विय कर्रेतिप्रजलपर्ना पुनः पुनः ॥                    | 54   |
| मीदवेरिरथे दृष्टा पापण्डिस्था यथा श्रुतिः।गारी दृष्या तथा स्थाणुः कथं प्राप्या प्रिया मर            |      |
| विस्रताप ततः शंभुदेत्यमायाविमोहितः । महामा दानवैः कान्ते हतार्शस त्यं कथं प्रिये ॥                  | و -  |
| <b>शोकमोहस्रुतं हष्ट्रा शंकरं सागरात्मजः</b> । जगाद् प्रहसन्त्रावयं कश्चित्कारुण्यवान्यया ॥         | · (, |
| जालंधर उत्राच—                                                                                      |      |
| सर्वप्रमाणग्रन्योऽसि स्मरश्रुङ्गारवजितः । ईश्वरोऽपि वराकस्त्वं संजातोऽस्विकया विना ॥                |      |
| मा रुदिहि विरूपाक्ष ददाभि तव बहुभाम् । रक्षितोऽसि मया रुद्र ग्रुटीत्वा पावर्त। रणातः                | 30   |
| नारद उवाच—                                                                                          |      |
| इत्युक्त्वा गिरिशं तृशेमुत्तार्थे स्वरथाटुमाम् । भैन्यं संशेषयामास झंकराभिमुखं कि छ ॥               | ÷ 9  |
| हरोऽपि वृषभेणाऽऽज्ञु तत्सन्यं समधावत । ग्रहीतुं पाविता याहि त्राहि त्राहीतिजलपतीम् ॥                |      |
| <mark>यावृहुद्धाति ता ग</mark> ाँगी करेण इपभध्वजः । तावच्छुम्भासुरः बीब्रं गृहीत्वा चाम्बरे स्थितः। | 133  |
| शूलं मुमोच बलवान्हन्तुं शुम्भासुरं हरः । शुम्भेन सा परित्यक्ता शलापरि पपात च ॥                      | 38   |
| रदती चारमयोक्षी त्यका श्लेन संयुता। प्रतिता अंकरस्यात्र तथा त्यक्ता ममार च !!                       | şů,  |
| मायागोरी मृतः इष्ट्रा शोकमोहपिक्तः । हा त्रियेति रुद्रन्रुटः प्रपात सुवि मृद्धितः ॥                 | ३ ६  |
| क्षणं संज्ञामवाष्याथ रणभूमावृक्षापतिः । शशाव शुम्भप्रमुखानगारी युष्मानद्दनिष्यति ॥                  | કે છ |
| नारद् उवाच—                                                                                         |      |
| अथ शुम्भादयो देखा रणे देव्या निपातिताः । महेश्वरम्य वापेन गते मन्वन्तरे नृप ॥                       | 36   |
| श्विपत्वा तान्हरोदाथ जलपन्निर्गत्य शंकरः। क गनार्शम त्रिये न्यवन्त्रा दुःग्वितं मां रणाक्व          | ग ॥  |
|                                                                                                     |      |

| ाति त्यवत्वा वियोगार्तः श्रीकण्ठोऽहं त्वया कृतः।वासुदेवोऽपि मां त्यक्तं न जानाति त्वया                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| वज्ञे दक्षस्याप्रिकु <sup>6</sup> डे पुग देही हुनस्त्वया । भूयो हिमवतो लब्धा कथं त्यजिस मां पुनः ।     | 183 |
| उत्तिष्ठोत्तिष्ठ चार्विक्वि गिरिजे मां प्रवोधय । अत्रान्तरे शिवं क्वात्वा दैत्यमायाविमोहितम् ॥         | 85  |
| इंबतागणमध्यम्थो बन्तरिक्षादुपागमत् । विलयन्तमुवाचेदमदृश्यः कमलासनः ॥                                   | ٧₹  |
| ब्रह्मोत्राच—                                                                                          | ·   |
| न्वं शोकमोहपितृमातृविवर्जितोऽसि                                                                        |     |
| दुःखं सुखं सुनकलत्र्वधनं न चास्ति ॥                                                                    |     |
| जातोऽसि नेव जनकेन जनिष्यमाण-                                                                           |     |
| म्त्वं मन्यसे ऋषिगर्णश्र कुतो विमोद्दः ॥                                                               | 34  |
| एकोऽसि नाथ बहुभाकृतविग्रहोऽसि                                                                          |     |
| सर्यो यथा जलभिवीचिषु दृश्यमानः ॥                                                                       |     |
| <sub>ं</sub> यानेन यान्ति यमिनस्तव पाद्मुर्ज                                                           |     |
| रूपं परं दुरववोधमवाच्यमेव ।।                                                                           | ત વ |
| नेपा प्रिया तर्व समानतपा विपन्ना                                                                       |     |
| नारुंधरेण रचितां जिह देव मायाम् ॥                                                                      |     |
| सा पावेती कमलकोशगता हि शंभो                                                                            |     |
| युःयस्व वैर्गिनवहं जिह पाहि चाम्मान ॥                                                                  | 43  |
| नाग्द उत्राच                                                                                           |     |
| श्रृत्वेति ब्रह्मणो वाक्यमबबुद्धो महेश्वरः । ज्ञान्वा तां दानवीं मायां मुमोच महतीं शिलाम्              | 89  |
| तया जघान समरे दैत्यकोदिशतत्रयम् । ततो वृषभमारुग्र कोधेन महता तृष ॥                                     | 36  |
| पिनाकं धनुराटाय धर्जिटिजेग्रहे कराने । अथ मायापरित्यक्तं ज्ञवैमालोक्य सिन्धुजः ॥ 🦠                     | 30  |
| सरेशमोहर्न मायाजालमन्यकृतं तृष । अन्यदाविश्वकाराऽऽगु भृ <mark>शं मायामहावलम्</mark> ॥                  | ५०  |
| जालंबरः कोटिभुजो वभव वृक्षादमशस्त्रेयुये वृषाङ्कम् ।                                                   |     |
| अथान्तराले पृथिवी चकार समुद्रसुनुगिरिधातुमण्डिताम् ॥                                                   | 4?  |
| द्वतायत्नं रस्येनीनापृष्यसमाकुळैः । मण्डितां तृष <sup>े</sup> भूमिं च <sup>े</sup> चकारोद्धिनन्द्नः ।। |     |
| नृत्यन्ति यत्राप्सरसं मनकाद्या मनोहराः ॥                                                               | 42  |
| विम्मृत्य शंभुस्तद्पास्य कार्मुकं मद्यः प्रतस्थे वृषभोपरि स्थितः ।                                     |     |
| वादित्रगीतेभूवि मोहितो भूत्रो दैत्येन्द्रमायामयताण्डवेन सः ॥                                           | ५ ३ |
| विमोहितं वीक्ष्य वृषम्थितं हरं नित्यं समुद्रः सह ताण्डवेन ।                                            |     |
|                                                                                                        | ५४  |
|                                                                                                        | ५५  |

कृष्ण उताच — क च ना देवताः सर्वाः क निद्विषुत्वा गणाः। अति त्वं माननीयोऽसि मोहिनो दैत्यमायया५६

| किमद्य र्जाभो भगवजुपेक्ष्यते उदीर्घ चक्रं जठरस्थितं च्।।                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| बधाय चास्पैव कृतं महेश जालंधरं संहर तेन चाऽऽजी ।।                                                             | ای          |
| नारद उवाच—                                                                                                    |             |
| इति कृष्णस्य वचनात्तत्स्मृत्वाऽऽत्मानमीश्वरः । आरुत्व दृषभं शीघ्रमाजगाम महारणम् ॥                             | 66          |
| तमागतं शिवं दृष्टा सर्वसैन्यसमावृतः । करोध समरे राजन्कुद्धो जालंधरोऽसुरः ॥                                    | <b>७</b> ९  |
| हरस्य कुषितस्याऽऽसीत्सृष्टिसंहारकारकम् । रूपं तृतीयनेत्रामी दानवाः शलभा यथा ॥                                 | ६०          |
| रूपं दृष्ट्वा भगवतो रौद्रं ज्वालीमयं नृष । शुम्भादयस्तदा दैत्या राहुप्रभृतयश्च ये ।।                          | ĘP          |
| हर्द्र निरीक्ष्य संत्रस्ताः पातालं विविधुर्भयात् । सेनाभटाननेकांश्र हतान्हष्ट्रा महामुघे ॥                    | <b>g</b> 3  |
| भूम्भादीन्हतशेषांस्तान्दष्ट्वाऽऽत्मानं(त्मनः) पत्नायितान् । तदा जालंधरः संख्ये एको वि                         | गिर-        |
| रिव स्थितः ॥                                                                                                  | € 3         |
| परमार्थे रुद्ररूपं हैष्टः साक्षाद्यलोकयन् । ननो जालंधरः प्राह महादेवं प्रहस्य च ॥                             | € 8         |
| जालंधर उवाच—                                                                                                  |             |
| ≰पं संहर येन त्वं दहसे सचराचरम् । शस्त्रेण कुरु सङ्घामं त्यकत्वा विगं बर्ल निजम् ॥ 🔻                          | € 3         |
| नारद उवाच—                                                                                                    |             |
| इति जाल्रंथग्वचः श्रुत्वोवाच नतः शिवः ।।                                                                      | £ 3         |
| शिव उवाच—                                                                                                     |             |
| वरं वरय दैत्येश प्रीतोऽस्मि तत्र कर्मणा । ईहक्षमपि मद्रपं हन्ना यक्तिभयो धुना ॥                               | <b>E</b> 9  |
| अपि ब्रह्माण्डमस्विलं महपस्यास्य दानव । तेजसो वीक्षणे नालं तत्र त्वसमि निभयः ॥                                | E (         |
| नाग्द उवाच—                                                                                                   |             |
| इति शंभोः प्रसादं च मत्वा संसारनिस्पृद्यः । जाल्ध्यरो हराद्वेत्र मृक्तिः सायुष्यतां पराम् ॥<br>अभिहादेव उवाच— | £ o         |
|                                                                                                               |             |
| दिव्यं देहिमदं देत्य भागसिद्धियुनं तव । इन्डामनोहरं रम्यांमहम्थं कालमक्षुते ॥                                 | 90          |
| मुहुर्न परमान्मानं तमेकाकिनमञ्चयम् । अबुध्य(दध्वा) त्यजमे मृग्वं कथं त्वं मृशंक्तांमच्छिम्।                   |             |
| बृत्दा तव शिया राज्ञी हुना सा योगभायया । सा तु ब्रह्मस्वस्वाज्ञा प्राप्ता तत्परमं पदम् ॥                      |             |
| इंदानीं दुर्लभा सा च तत्पदं चैव दुर्लभम् । स्वर्गापवर्गयोगेन्ये संसारे वरमार्श्वहः ॥<br>जार्लथर उवाच—         | څ وي        |
| देव मुक्तिपदं लभ्यं कृतकृत्येन केनांचन् । इटानी कृतकृत्योऽस्मि यस्त्वा यास्य त्वया हतः                        | یزی:        |
| शिव उवाच—                                                                                                     | ,           |
| मन्स्थानं परमं क्षेत्रं यदि त्वं गन्तुमुत्सुकः । तद्धि मां कोषयम्बाध्यशु देत्य हत्वा हदेः शर्                 | 5: 1.       |
| तनोऽहं त्वां हनिष्यामि मत्स्थानं यास्यमेऽनघ ॥                                                                 | ہ'و         |
| नारद उवाच—                                                                                                    | -           |
| महेश्वरवचः श्रुत्वा पाद जालंघरः ज्ञावम् ॥                                                                     | <b>૭</b> વૈ |
| जालंधर उवाच—                                                                                                  | - (         |
| त्वयि सर्वजगत्पूज्ये पूर्वे न प्रहराम्यहम् ॥                                                                  | وو          |

नारद उवाच-

एनम्को जघानाऽऽशु सिन्धुजं विशिष्वैः शिवः । ते शराः सिन्धुपुत्रस्य देहलग्ना विभान्ति च७८ मधा लोहगिग्विनते वेणवी विद्वितिनाः । जालंधरो हरम्याङ्गं पूरयामास मार्गणैः ॥ ७९ तै: जॅर: जुजुभे कटो यथा खं खेचराकुलम् । जालंधरेज्ञयोर्युद्धं तथा द्वंद्रवभूकृष ।। ८० हगदन्यो न हन्ताऽस्ति न सोढाऽन्योऽणवात्मजात् । गिरिकोटिसहस्त्रेस्तु तदा पृथ्वीपुटोद्ध्रुतः पुरयामास समरे सिन्धुंजः पावेतीपतिम् । ततः शुलेन निहतो रुद्रेणोरसि दानवः ॥ ८२ निःससार मुखात्तस्य ज्वरो जम्भो भयंकरः । स चं चिरज्वरो नाम सिंहवक्त्रो नराकृतिः ८३ देत्यदेहाद्विनिष्कान्तं इष्ट्रा सिंहपुखं ज्वरम् । हुंकारमकरोत्घोरं शर्भस्तत्र निर्ययो ॥ 6.4 जिबस्य निःस्तेनासी जरभेण निपातिनः । अजेयं जंकरं दृष्ट्वा वृषभेन्द्रेण संयुतम् ॥ 69 आयर्या वृषभाभ्यामे तरमा मागरात्मजः । वृषं पुच्छे गृहीत्वा च भ्रामयामाम चाम्बरे ॥८६ जालंघरो महाबाह्श्रिक्षेप हिमर्बाहरो । ततस्त्रिज्ञलमन्युग्रं मुमोच गिरिजापतिः ॥ 69 तद्भक्तेन गृहीत्वा च दैत्येशः शिवसंनिर्धा । स्थारूढो धनुगृह्य कालकेदारमञ्ज्यिकः ॥ 66 पुरुयामास विशिष्टेः शिवमुर्वतिले स्थितम् । उग्रः शस्त्रशरांत्रिछक्ता वाणे रथमचूर्णयत् ॥ 69 द्रज्ञयोजनविस्तीर्णं सारथयश्वसमन्वितम् । जालंधरोऽपि विरथो सभ्यथावनमुधे शिवम् ॥ ९ ० रणे युद्धमभद्रीरमञ्जते लोमहपणम् । तहृष्ट्राञ्काण्डकस्पान्तजङ्कया तत्रसुः सुराः ॥ 6 3 सवार्त्वस्तावदन्योन्यं जञ्जतुर्भीमाविक्रमो । पद्दभिः पृथ्वी चालयन्तौ कस्पयन्तौ नभः स्वनैः॥९२ अर्थान्करं वर्ल हष्ट्रा दानवेन्द्रम्य शंकरः । शस्त्रज्ञालं जहाराऽऽशु योगमायावलेन सः ॥ ९ ३ ततः कोटिभुजो देत्यो दंषाभीषणळोचनः । शस्त्रहीनोऽपि तस्सा धावमानो हरं ययो ॥ 68 विशासकरबस्थेन वबस्थ समर शिवम् । ततस्तस्य क्रुपाणेन चिच्छेद् करकाननम् ॥ ९५ सिन्धुजेन भुजाकान्तो कडोऽमुत्रीलळोहितः । लीलया योधयामाम रु**णेऽसो सिन्धुनन्दनम् ९६** छित्रहर्म्तार्शेष युयुषे स्वभानुः शिरमा यथा । नियुद्धेन नदीसृनुस्तोषयामास **शंकरम्** ॥ و ب परितृष्टोऽत्रवीरछंभुवरं वस्य दुलभम् । जालंधरेण सोऽप्युक्तस्त्वं मे देखात्मनः पद्म् ॥ 9,6 मम दोःशसहीनस्य नावज्ञां कतुमहीस । शीघ्रं प्रयच्छ मे सिद्धि नो चेत्त्वां संहरास्यहम्॥ ९९ इन्युक्त्वा सभूजो भृत्वा जब्ने तं मुष्टिनोर्गास । ततः सुद्देशनं चक्रं पुरा यिश्विमितं स्वयम्।। १०० मुखादुर्दीयं तद्धस्ते गृहीत्वाऽतोलयद्या । सृयक्रोटिमहस्राभं ग्रसत्तत्मचराचरम् ॥ 909 तेन चक्रेण चिच्छेद शिरो जालंधरस्य च । ततस्तच्छीषपुत्पत्य गगने<sup>\*</sup> शतयोजनम् ॥ १०२ दंष्टाञ्चतकरात्रास्यं स्वभृषिनयनं च यत् । व्याघ्रगत्या ततो यातं सद्नं ब्रह्मणो तृप ॥ 803 भयः स्वर्गे तता हष्ट्रा मृडः शाषमधावत । स्वचनद्वधिरं भुरि प्रकुवद्भरवस्वनम् ॥ 808 तनो दिशः मनष्टास्ता गगने विलयं गनाः। न नेजसां प्रकाशोऽस्ति चचाल वसुधा भयात् १०५ आपनत्तज्जघानाऽऽञ्च रुद्रश्रंकण तिच्छरः । द्विधा भृत्वाऽथ राजेन्द्र पपात हिमबद्रिरौ ॥ १०६ ततो जालंधरस्याऽऽञ्च क्रिरमः अकलौ किल । विश्वतः सर्वभृतानां पश्यतां स्म द्वषाकपौ॥१०७ तस्य कण्ठात्ममुद्रता देत्याः श्रतसहस्रशः । ते इतास्तेन चक्रेण कपर्दिकरशालिना ॥ 206 जालंधरकवन्थं तक्षनर्त रुधिरारुणम् । पुनः पुनः समुद्रमास्तस्य कण्डासु दानवाः ॥ 909

९ 8 न्युज पावंतीपात. । तैं। २ इ. च वीरें। ३ इ. वे सप्तयोैं।

पुनः पुनर्बलवता छिन्नाश्रकेण शंभुना । मेदसा सिन्धुपुत्रस्य प्रिता सकला मही ॥ ११० मेदिनी मेदसेवैषा ख्याति माप्ता तु पार्थिव । यत्र देत्यवरस्यास्य श्लोणितं श्लेलतां गतम् ॥१११ केलासस्योत्तरे भागे तत्राभुच्छोणितं पुरम् । अथ मांसचयान्दृष्ट्वा सर्वतां व्याप्य तिष्ठतः॥ ११२ तदा सस्मार देवेशश्रतुःषष्टिगणं रणे । विद्वानस्मरणाद्देवाः संमाप्ताः शंकरान्तिकम् ॥ ११३ कृताञ्जलिपुटाः मोचुः शिव किं करवाम हे ॥

महादेव उवाच—
य एते देखामांसस्य राज्ञ्यो गिरिसांनिभाः। भक्षयध्वं तु ताञ्ज्ञीघं दल्लाऽनुज्ञा मया तु वः ११६ ज्ञाह्मी माहेश्वरी चैव कोमारी वेष्णवी तथा। वागद्दी चैव माहेन्द्री सर्वाः स्वगणजोभिताः ११६ एवं शंकरानिदिंष्टा देव्यस्ता मांससंचयान्। कृरेण चक्षुषाऽऽलोक्य निन्युश्वादर्जनं क्षणान्॥११७ अथ जालंधरवपुः क्षीणं क्रान्तं स्वज्ञक्तिभिः। ताभिग्रस्ते अभीरे तु तस्य देहादिनिः सता ॥११८ प्रभा सा शंकरं प्राप्ता जगामादर्शनं क्षणात्। तत्तेजः सूर्यसंकाशं लयं प्राप्तं महेश्वरे ॥ ११९ एवं स विलयं प्राप्तिस्त्रित्वारिख्तिलोचनात्। हणुःवं च वरं सर्वाः प्रीतः प्राप्ट महेश्वरः॥ तदा ताः सर्वयोगिन्यः पप्रच्छनगदीश्वरम् ॥

योगिनय उचुः—

मत्येलोकेषु ये लोका भोगमोक्षवरेष्मवः । एजयिष्यन्ति ते नित्यं स्वगृहे योगिनीगणम् ॥ तत्तेषां वाञ्छितं सर्वे सिध्यतां त्वत्प्रसादतः ॥

महादेव उवाच--

यः कश्चित्पुजयेन्त्रियं भक्तिभावसमन्त्रितः । युष्मद्रणं च तस्याहं वरदोर्शस्य धरातले ॥ १२२ सद्भक्तः केशवस्यापि द्वेष्टि यो योगिनीगणम् । भैरवोऽहं तदा तस्य हरिष्यं सुकृतं कृतम् ॥१२३

नागद उवाच-

इति दत्तवरा हृष्टा योगिनयो विभुना मृथे। अवान्नरे भवानी तो सम्मार हृपभे हरः ॥ १२४ मृतमात्रा पार्वती सा हृपभश्चाऽरममत्स्रणात्। सम्बीगणसमायका संप्राप्ता हरवलभा ॥ १२५ सा त्यक्त्वा श्वामरी मृति हरस्यार्थ समारहत् । गिरिजासहितो राजन्महेशो मृसुदे ततः॥१२६ योगिनीः प्रत्युवाचेदं पिवल्वं रुधिरं तृप । जालेधरकबन्धस्थं ताः श्रुत्वा जहुपुभुष्ठम् ॥ १२५ मासमेदो ह्यस्वपीत्वा योगिनयो ननृतुमृदा । ततो हरः प्रसन्धोऽभृत्तामां क्रीहितवीक्षणात् १२८ स्वयं च भरवं रूपं कृत्वा तन्मध्यगः पपा । तीक्ष्णद्रंष्ट्रा महाकायाम्तदाऽश्मन्योगिनीगणाः १२९ प्रसन्ते।ऽद्यापि मामानि काले चापि पिवन्त्यमृक् । तेन जालेधरो दृत्यो नोत्तिष्टृति रणे हतः॥ ततस्तत्र समाजरमुर्वह्माद्या देवतागणाः । ऋषयो मरुतो देवा मृतुवन्तम्नं महेश्वरम् ॥ १३१

दिशः प्रसेदुः सुर्गभिर्ववा मरुद्दिवः प्रपेतुः सुरुपुष्पदृष्ट्यः ॥

कृताभिषेकस्य च तस्य निम्बनात्मं(जिर्गः मं)नादिता दुन्दुभयोऽपि चिक्रिरे १३२ उपरि परिमलान्धः सुम्बरं संपर्ताद्धर्मधुकरनिकरम्बरुद्धमाना भरेण ॥ अविरलमधुधारासारसंसिक्तभूमिः सदसि सुरविमुक्ता प्रापतन्युष्पदृष्टिः॥ १३३ नाग्द उवाच-

हते तदा सिन्धुसुते हरेण नाराचघातैस्तिजगत्तदा बभौ ।
प्रसन्दृष्टिर्ननृतुस्तदाऽङ्गना जगुश्च यक्षाः सुरिकंनराद्याः ॥
शेशुर्वेरिजयास्थितन यशसा स्फाराङ्गकान्तिर्गिरिं
स्वं भेजे सुरिसद्धचामरगणेः संस्तृयमानः सदा ।
गौरी वाऽपि जगाम चाऽऽश्च गिरितः श्वेतं सम्बीसंद्यता
संचकुस्त्वभिसेवनं सुमनसां वर्षेण देवाङ्गनाः ॥
१३५
देवोऽसो करुणामयः सुरगणान्स्वे स्व पदे स्थापय
न्पादादन्यद्पि स्वकं वसु ततो ज्ञात्वा पितः शंकरः ।
कि वक्तव्यमतः परं यदि भवदीशानुकस्पा परा
कोऽयं वा विदिवो धरातलिमदं स्यादात्मसात्स्वतः ॥
१३६

इति जालंधरम्योक्तं यथावदनुषुर्वेगः । चरितं लोकवीरम्य राजन्नत्यद्भृतं तव ॥ 936 विष्णुस्त्यज्ञति नाद्यापि भीगाच्यि यदशो नृष्। सर्वोऽपि भुक्ते स्वं कमे तद्विद्धि त्वमसंशयम् १३९ तुभ्यं दुःखनिरासाय प्रोक्तमाख्यानमुत्तमम् । यावदेद्दोऽस्ति कमीणि सुखदुःखानि कर्मतः १४० देही भुक्रे विकास राजंस्वाणं न ज्ञानतः परम् । क्रुष्णादीनां देहबन्धे सुखदुःखादि वर्तते ॥ १४१ तंत्रतरेपां कि वाच्यं ये वैरास्यपराज्युखाः । ज्ञात्वेद्दशीं कमेगति सर्वेभ्यो बलवत्तमाम् ॥ थींग भव प्रतीक्षम्व शुभक्तमोगमं पुनः । शत्रुखित्वा तु समये स्वं राज्यं पुनराष्स्यमि ॥ १४३ उतिहासिममे श्रुत्वा न दुःखः परिभयते । धमाधेकाममोक्षाश्च यथावचात्र कीर्तिनाः ॥ स्वर्य पापहरं पुण्यं बोकमोहिवनाशनम्। ब्राह्मणो ज्ञानमामोति राज्यं प्रामोति क्षत्रियः १४५ वैष्यश्च वर्दा संपत्ति श्रुत्वा गृद्धः सुखं लभेत् । गाजा यो भ्रष्टगाज्योऽपि रतः स**म्रेव सत्पथि ॥** स राज्यं पुनरामोति श्रवणात्रित्यमस्य तु । आकर्ण्येतत्सतां राजञ्श्राब्यमस्यक्ष रोचते ॥ ११७ कर्रं च कोकिलालापं रूतं व्वाङ्क्षकतं तथा। आख्यानमेतद्नघं श्रुत्वा सज्जनहृत्यियम्।। १४८ हिरण्यतिलवस्वार्यर्थेनुभूमिप्रदानतः । संतोपयेद्वाचकं तु तस्मिम्नुष्टे फलं लभेत् ॥ देवताथ प्रसीदेयुर्गचिते वाचके गुरी । अन्नदानादि दद्याच ब्राह्मणेभ्यः प्रपृजयेत् ॥ जायते विजयी नित्यं पुत्रपात्रसमृद्भिमान । जायते विष्णुलोके यः शृणोत्याख्यानमुत्तमम् १५१ र्शत व्याजेन भो भूप तुलस्युत्पत्तिकारणम् । ये शृष्वन्ति नरश्रेष्ठा न तेषां पातकं कवित् १५२ तुलसीमाद्यान्यमिदं पावित्रं पापनाशनम् । श्रुत्वा तु लभते मोक्षमुक्त्वा चैव न संज्ञयः ॥ १५३ स्वयह रोपिता चैव तुलसी पापनाशिनी । दशेनाह्नसहत्याऽपि नश्यते नात्र संशयः ॥ कार्तिक चैव माघे तु तुलस्या पृत्रयेद्धिम् । वैशाखे तु विशेषेण पूजनं च हरेः स्मृतम् ॥ १५५

> एकेर्नेव प्रदक्षिणेन सकलं पापं गतं वे सदा येऽशुद्धा भुवि सन्ति दाननिरताः कालेन शुद्धिं गताः ।

तेऽपि स्युः सुरपृजनाद्वतनत्रः पापाच दूरं गता ये वे विष्णुजनाश्च दुर्लभतरा ग्रह्मिन्कलौ सांप्रतम् ॥

745

इति र्धामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे नाग्दयुधिष्ठिरमवादे जालधरवधे मुरमहोत्मवो नामैकोनविशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥

| <b>भय</b> विंशोऽध्यायः ।                                                                           | 90             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                    | ,              |
| युषिष्ठर उपाच—                                                                                     | <br>9 <b>२</b> |
| आशिल: परिता रस्य: क्रेन तिपति नारह । हि तन नतेत्र त्रीशं क्रमा नेनमा प्रचार ॥                      | :              |
| <b>कस्यां</b> दिक्षि समाख्यातो लोकेषु च वदाधुना ॥                                                  | 8              |
| नारद् उवाच—                                                                                        | _              |
| <b>भ्रुणु राजन्मवक्ष्यामि श्रीकेलं पर्वतोत्तमम् । यं श्रुत्वा मुन्यते लोको बालहत्यादिपातकात् ।</b> | 11             |
| तत्पर्वतवनं रम्यं मुनिभिश्रोपसेवितम् । नानाद्वमलताकीर्णं नानापुष्पोपर्शाभितम् ॥                    |                |
| इंसकोकिलनार्देश मयुरध्वनिनादितम् । श्रीफलेश कपित्र्येश शिरीपं राजवृक्षकैः ॥                        | ٨              |
| पारिजानकपुष्पेश्च कदम्बोदुम्बरैम्तया । नानापृष्पः सुगन्धाङ्येवीसितं तद्वनं गिर्गे ॥                | 4              |
| सर्वाभिर्ऋषिपत्नीभिः सुशिष्याभिः सुसेवितम् । केचिद्वित्रासयुक्ताश्र केचिद्यास्यानतत्त्वरा          | : হ            |
| केचिद्दर्ध्वभुजास्तत्र अङ्गुष्ठाग्रः स्थिताः परे । शिवध्यानस्ताः केचित्केचिद्विष्णुपरायणाः ॥       | ٤              |
| निराहाराश्च केऽप्यत्र केचित्पर्णाशने रताः । कन्द्रमूलफलाहाराः केचित्सीनव्रताः स्थिताः ।            | 10             |
| <b>एकपा</b> दस्थिताः केचित्केचित्पद्मासने स्थिताः । केचिचैव निराहारास्तपस्तेषुः सुदृत्करम् ॥       | Q              |
| आश्रमाणि च पुण्यानि नद्यश्च विविधाः शुभाः । देवखातान्यनेकानि तडागानि बहुनि चः                      | , ,            |
| पर्वतोऽयं महाराज इञ्यते किल सर्वतः । महिकार्जनको राजन्यत्र तिष्ठति नित्यक्षः ॥ 🥏                   | 9 9            |
| तत्रैव ञिखरं रम्यं पर्वतोपरि शोभितम् । बृङ्गदर्शनमात्रेण मृक्तिरेव न संबयः ॥                       | 9 3            |
| दक्षिणां दिशमाश्रित्य वर्तने पर्वनोत्तमः । अत्र गहा महारम्या पातालेति समाश्रिता ॥                  | , ;            |
| तत्र च स्तानमात्रेण महापाँपः प्रमुख्यते । श्रीशैळिशिखरं हृष्टा वाराणस्यां मृता अवम् ॥              | ,              |
| केदारे ह्यदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते । तपस्विनां महत्स्थानं योगिनां च तर्थव च ॥                | 94             |
| तस्मात्मवेषयत्नेन दर्शनं तस्य कारयेत् । अयं विज्ञानदेवोऽसौ महापातकनाज्ञनः ॥                        | ) E            |
| मिदं पुरं च नगरं रम्यं स्वर्गसुखावदृम् । नित्यमप्सरमो यत्र गार्यान्त च रर्मान्त च ॥                | ,              |
| अतः पर्वतराजोऽयं दर्शने मौख्यकारकः । तस्य तद्रेशनं कार्यं मुक्तिमिच्छन्ति ये नराः ॥                | 90             |
| <b>इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरसण्डे श्रादालेपाल्याने प्रशास्त्राय । २०</b> ०                      |                |

आदितः श्लोकानां समध्यक्काः— ३२८५९

#### अर्थकावशोऽ याय

# महादेव उवाच-

हरिद्वारं महापुण्यं श्रृणु देविषमत्तम । यत्र गर्क्षा महत्येव तत्रोक्तं तीर्थमुत्तमम् ॥
यत्र देवा वसन्तीह ऋषयो मनवस्तथा । यत्र देवः स्वयं साक्षात्केशवो नित्यमाश्रितः ॥
पुरा पूर्वे तु भौ वत्म तीर्थे जातं महत्तदा । यस्य दक्षेनमात्रेण हृग्तो यान्त्यथाऽऽपदः ॥
यत्र गक्का महारस्या जाता पुण्यविशेषतः । विष्णुपादोदकी जाता चरणस्पर्श्वनात्ततः ॥
भगीरथेन भौ विद्वसानीता तत्र मार्गतः । उद्धारः पूर्वजानां तु कृतस्तेन महात्मना ॥

९ ड. फ. पर्वतो । २ क. स्त. च. ज. झ. म. श्रीवृक्षेश्व । ३ क. स्त. च. ज. झ. म. ंभि सांत' । ४ क स स. ज. इ. म. 'चिद्रश्यास' । ५ ड. 'म् । शिवद' । ६ स्त च ज झ. १। वद्द' ।

नारद उवाच-

कोऽबं देव समाख्यातो भगीरथो महातपाः । येन तीर्थ समानीतं लोकानां हितकारणात् ॥ ६ गङ्गातीर्थ महत्पुण्यं सर्वपापप्रणाश्चनम् । लोकाः सर्वे वदन्त्येवमेतत्तीर्थोत्तमोत्तमम् ॥ ७ गङ्गा मङ्गेति यो ब्र्याद्योजनानां शतैरिष । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ कथं तेन समानीता किं कार्यं वद सुव्रत ॥

महादेव उवाच-

वेन गङ्गा यथाऽऽनीता गङ्गाद्वारेऽतिशोभने । तत्सर्व संप्रवक्ष्यामि क्रमानुक्रमयोगतः ॥ १० पूर्वमासीद्धिरिश्चन्द्रसेलोक्ये संत्यपालकः । रोहितस्तस्य पुत्रोऽभूदेको विष्णुपरायणः ॥ १० तस्यापि च हकः पुत्रो धर्मिष्ठः सत्पथे स्थितः । तस्य पुत्रः सुवाहुश्च जातेऽस्मिन्वे कुले तदा ११ तस्य पुत्रो गरो नाम नात्यन्तं धार्मिकोऽभवत् । कदाचित्कालयोगेन दुःखी जातोऽत्र कारणात् राजभिस्तत्र देशोऽयं तर्जितोऽधर्मकारणात् । स कुटुम्बं गृहीत्वा तु गतोऽसौ भागवाश्रमम् १३ रिक्षितो भागवेणाथ कृपया तत्र वै तदा । तत्र पुत्रो बभूत्तस्य सगरो नाम वे द्विज ॥ १४ वह्ये चाऽऽश्रमे पुण्ये भागवेणाभिरक्षितः । उपवीतादिकं सर्वं क्षत्रियस्य तदा कृतम् ॥ १५ शैक्षाणां च तथाऽभ्यासं वेदानां तु तथैव च । आग्नेयास्त्रं ततो लब्ध्वा भागवात्सगरो हपः१६ ज्ञान पृथिवीं गत्वा तालज्ञानसहेहयान् । सशकान्पारदांश्चेव ज्ञान स महातपाः ॥ १७ नारद उवाच—

माहात्म्यं सगरस्याथ वद शंकर विस्तरात् । सूर्यवंशे महाराजो विख्यातः स महाबली ॥ १८ महादेव उवाच—

गरस्य व्यसने जीते हुतं राज्यसभूत्किल । हैहयेस्तालजङ्घाद्यैः शकैः सार्ध च नारद ॥ १९ यवनाः पारदाश्चेव काम्बोजाः पहलवास्तथा । एते पश्च गणा ब्रह्मन्हेहयार्थे पराक्रमन् ॥ २० हतराज्यस्ततो राजा संगरे वे वनं ययो । पत्न्या चानुगतो दुःखी स वे प्राणानवास्रजत् ॥ २१ तस्य पत्नी तृ कल्याणी सगर्भो च व्रतान्विता । स पत्न्या भागवस्तस्य दृतः पूर्व सुतेप्सया २२ सा तृ भव्यचितां कृत्वा वने तं प्ररुतेद ह । [+और्वस्तां वारियत्वा च गरपत्नीं च नारद]२३ न्यवेदयत तत्पुत्रं धार्मेष्ठं सान्विकं प्रियम् । निवेदिते ततो बाले [\*मरणात्सा न्यवर्तत ॥ २४ ततो मासद्वयं जाते] ववधीर्वस्य चाऽऽश्रमे । जातकर्मादियोगश्च और्वेण च तथा कृतः ॥ २५ उपवीतादिकं सर्व जातं तत्र महामुने । तत्र वेदादिकं सर्व पठितं चौर्वयोगतः ॥ २६ अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं पत्यपादयत् । आग्नयं तं महाभागममरेरपि दुःसहम् ॥ २७ स तेनास्त्रबलनाऽऽजौ बलेन च समन्वितः । हैहयान्वे जघानाऽऽशु संकुद्धः स्वबलेन च ॥ २८ आजहार च लोकेषु स च कीर्तिमवाप सः । ततः शकाः सयवनाः काम्बोजाः पह्लवास्तथा॥ इन्यमानास्तदा ते तु वसिष्ठं शरणं ययुः । वसिष्ठोऽपि च तत्कृत्वा समयं स महाष्टुतिः ॥ ३० सगरं वारयामास तेषां दत्त्वाऽभयं तृप । सगरः स्वां प्रतिक्रां तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च ॥ ३१ भर्मेर्जयान तांश्वेषां विकृतत्वं चकार ह । अर्थे शकानां शिरसो मुण्डं कृत्वा व्यसर्जयत् ॥ ३२ भर्मेर्जयान तांश्वेषां विकृतत्वं चकार ह । अर्थे शकानां शिरसो मुण्डं कृत्वा व्यसर्जयत् ॥ ३२

<sup>🕂</sup> इदमर्थ क. ख. च. ज. झ. ञ. पुस्तकस्थम् । 🔹 धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. झ. ब. पुस्तकस्थः ।

९ इ. मुखद्यकः । २ इ. ततः । ३ इ. शास्त्राणां । ४ क. ख. च. ज. इ. अ. इ. फ. तात । ५ फ. रेनु द्वोऽसर्व ।

यवनानां क्षिरः सर्वे काम्बोजानां तथैव च । पारदा मुण्डकेक्षाश्र पहलवाः व्यश्लरक्षकाः ।। ३३ एवं विजित्य सर्वान्वे कृतवान्धर्मसंब्रहम् । सर्वधर्मजयी राजा विजित्येमां वसुंधराम् ॥ 3 % अर्थं संकारयागास वाजिमेघाय पार्थिवः । तस्य चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूर्वदक्षिणे ॥ 34 बेलासमीपेऽपद्दतो भूमिं चैव भवेश्वितः । स तं देशं तदा पुत्रेः खानयामास सर्वतः ॥ 38 नार्थं प्रापुस्तदा ते वै खन्यमाने महार्णवे । तत्रेकमादिपुरुषं दृदशुस्ते त्वरान्विताः ॥ € € चोरोऽयमबदंश्वेति कपिलं जगनां प्रभुम् । तस्य चश्वः समुत्येन बहिना प्रतिबुध्यतः ॥ 36 दम्धाः षष्टिसइस्राणि चत्वारस्तेऽवशेषिनाः । हृषीकेतुः सुकेतुश्च तथा धर्मरेयोऽपरः ॥ 30 भूरः पश्चजनश्चेव तस्य वंशकरा द्विज । पादास्य तस्य भगवान्हरिः पश्च वरान्स्वयम् ॥ 80 वंशं मोक्षं मुकीर्ति च समुद्रं तनयं विभुः । सागरत्वं च लेभेऽथ कर्मणा तेन तस्य वै ॥ 83 तमाश्वमेधिकं सोऽश्वं समुद्रादुपलब्धवान । आजहाराश्वमेधानां भनं स च महायभाः ॥ 83

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड एकविकाऽन्यायः ॥ २५ ॥ आदिनः श्रुगेकानां समष्ट्यङ्काः— ३२९०१

## अथ हाविद्योऽध्याय ।

### नाग्द उवाच-

सगरम्याऽऽत्मजा वीराः कथं जाता महाबलाः । विकान्ताः पश्चिमाहस्या विज्ञानेश्वर तद्भुद ॥१

है पत्न्यों सगरस्याऽऽस्तां तपसा दग्यिकिन्तिये। आँवेस्ताभ्यां वरं प्रादानौषितो मुनिसन्तमः २ षष्टि पुत्रसहस्राणि एका वत्रे तर्गस्विती। एकं वंश्वधरं त्वेका यथेष्ट्वरशान्तिती।। अत्रिक्ता सुषुवे तुस्त्यां पुत्राञ्चश्चरान्बह्नथ। ते तु सर्वेऽपि धात्रीभिविधितास्तु यथाक्रमम्।। अष्ट्रतपूर्णेषु कुम्भेषु कुमागः प्रतिविधिताः। किपिलानां तु दुग्धानां तेषां तत्र महात्मनाम्()।। अतेनव दुग्धयोगेन ववृश्वस्ते महात्मनः। एकः पश्चजनो नाम पुत्रो राजा वभुत्र ह।। ६ ततः पश्चजनस्याऽऽसीदंशुभाकाम वीर्यवान। दिलीपस्तनयस्तस्य पुत्रो यस्य भगीरथः।। असनु गङ्गां सिर्च्छेष्टामानयामास सुत्रतः। समुद्रमानीयत्वेनां दृष्टितृत्वमकल्पयन्।। ८

नाग्द उवाच-

कर्य गक्का समानीता कि तपस्तन व कृतम् । तन्सर्व मे समाचक्ष्य सुत्रतोऽसि द्यानिये ॥ ९ महादेव उवाच--

पूर्वजानां हिनायीय गर्नाऽसाँ हमके गिरौ । तत्र गत्वा तपस्तप्तं वर्षाणामयुतं तदा ॥ १० आदिदेवः प्रसन्धाऽभृद्यांऽसी देवो निरञ्जनः । तेन दत्ता इयं गङ्गा आकाशात्ममुपस्थिता ॥११ तत्र विश्वेश्वरो देवो यत्र तिष्ठति नित्यशः।गङ्गां हप्वाऽऽगतां तेनःशवीं ग्रहीत्वा जाह्नवीं तदा॥ जटाजुटे च संधार्य वर्षाणामयुतं स्थितः । न निःसृता तदा गङ्गा ईशस्यव प्रभावतः ॥ १३ विचारितं तदा तेन क गता मम मातृका । संध्यानेन विचार्यवं ग्रहीता चेश्वरेण तु ॥ १४ ततः केलासमगमद्भगीरयः स वीर्यवान् । तत्र गत्वा मुनिश्रेष्ठ ह्यकरोष्टुल्वणं तपः ॥ १४

<sup>.</sup> **पार्गिय**तस्तदा तेन दत्तवानहमापगाम् । एकं केशं परित्यज्य दत्ता त्रिपथगा तदा ।। ? 4 🖝 🕊 सित्वा गतो गङ्गां पाताले यत्र पूर्वजाः । अलकनन्दा तदा नाम गङ्गायाः प्रथमं स्मृतम् १७ स्तिद्वारे यदा याता विष्णुपादोदकी तदा । तदेव तीर्थ प्रवरं देवानामपि दुर्लभम् ॥ 26 থ 🗗 च नरः स्नात्वा हरिं दृष्ट्वा विशेषतः । प्रदक्षिणं ये कुर्वन्ति न चैते दुःस्वभागिनः॥ 26 अक्षरत्यादिपापानां राज्ञयः सन्त्यनेकज्ञः । विलयं यान्ति ते सर्वे हरेर्दर्शनतः सदा ॥ २० एकदा केशवस्थाने हरिद्वारे ह्या गतः । तस्मात्तीर्थमभावाच जातोऽहं विष्णुक्रपवान ॥ 33 🖣 मच्छन्ति नरश्रेष्ठास्ते वै यान्ति बनामयम् । चतुर्भुजास्तु ते लोका नरा नार्यश्र सर्वन्नः ॥ २२ कुण्ठं यान्ति ते सर्वे हेरेर्दर्शनमात्रतः । ममाप्यधिकं तीर्थं तु हरिद्वारं सुशोभनम् ॥ ₹ ₹ तीर्यानां प्रवरं तीर्थं चतुर्वर्गपदायकम् । कलौ धर्मकरं पुंसां मोक्षदं चार्थदं तथा ।। 38 क्य गङ्गा महारम्या नित्यं वहति निर्मला। एतत्कथानकं पुण्यं हरिद्वाराख्यमुत्तमर्म्।। २५ सुबन्नो ये च गृण्वन्ति ते च वै फलमाप्नुयुः । अश्वमेधे कृते यागे गोसहस्रे तथैव च ॥ 38 तत्पुष्यं स्रभते विद्वान्हरेर्द्शनमात्रतः । गोहन्ता ब्रह्महा चैत्र ये चान्ये पितृघातकाः ॥ २७ एवंविधानि पापानि बहुन्यपि च वै द्विज । विलयं यान्ति सर्वाणि हरेर्दर्शनमात्रतः ॥ २८ इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमापतिनारदसंवादे हिन्द्वारमाहात्म्यं गङ्गोत्पत्तिपूर्वकं नाम द्वाविंशोऽध्यायः॥२२॥

आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः —३२९२९

#### अथ त्रयोविंशोऽध्यायः ।

# शिव उवाच-

**मङ्गामाहा**त्म्यं वक्ष्यामि यथोक्तं मुनिसत्तम । यस्य श्रवणमात्रेण अघं नश्यति तत्क्षणात् ॥ **गङ्गा गङ्गे**ति यो ब्रुयाद्योजनानां शतैरिप । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ।। चरुणाब्जसमुद्भृता गङ्गा नामेति विश्वता । पापानां स्थूलराशीनां नाशिनी चेति नारद ॥ नर्भदाशरयू चैव तथा वेत्रवती नदी । तापी पयोष्णी चन्द्रा च विपाशा कर्मनाशिनी ॥ पुष्पा पूर्णा तथा दीपा विदीपा सूर्यनन्दना।[+तासां यत्पुण्यं स्नानेन [तत्पुण्यं] समवाप्नुयुः॥ ससागरां च पृथिवीं ये ददन्ति मनीषिणः । गवां दानसहस्रेण अश्वमेधशतेन च ॥ +] सहस्रहपदानेन यत्फलं लभते ध्रुवम् । तत्फलं समवामोति गङ्गादर्शनतः क्षणात् ॥ इयं मङ्गा महापुण्या ब्रह्मञ्चानां विशेषतः । तेषां निरययुक्तानां गङ्गा पापप्रहारिणी ।। **चन्द्रसू**र्योपरागे च यत्फलं विद्यतेऽनय । तत्फलं समवामोति गङ्गादर्शनमात्रतः ॥ 🕶 सूर्योदये तात तमो गच्छति दूरतः । तथा गङ्गाप्रभावेन विलयं याति पातकम् ॥ ?0 **बातेयं** सर्वदा लोके पवित्रा पापनाशिनी । कल्याणरूपा सततं विष्णुना निर्मिता पुरा ।। ?? **दिव्यरू**पा तु जननी दैनिनानां पावनी स्मृता । देवानां च यथा विष्णुस्तथा गङ्गोत्तमा नदी १२ 🖣 हुर्वन्ति नराः स्नानं माघमासे निरन्तरम् । न तेषां विद्यते दुःखं कल्पानां च शतत्रयम्।।१३ यत्र गङ्गा च यमुना यत्र चैव सरस्वती । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुक्तिभागी न संक्षयः ॥१४

<sup>+</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः ।

९ ख. हरदर्शः। २ क. ख. ज. झ. ञ. रम् । उक्तं च शृण्वतां पुंसां फलं भवति शाश्वतम् । अः । ३ फ. नदीनां ।

| *महादेव ज्वाच <del></del>                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| त्बद्वार्ती पयतो अवीमि यदहं साऽस्तु स्तुतिम्ने पभो                               |     |
| यङ्कुञ्जे तव संनिवेदनमधो यद्यामि सा प्रेप्यता ॥                                  |     |
| यच्ह्रान्तः स्वपिमि त्वदङ्ब्रियुगुले दण्डप्रणामोऽस्त् मे                         |     |
| स्वामिन्यच करोमि तेन स भवान्त्रिश्वेश्वरः प्रीयताम् ॥                            | 9 : |
| इष्टेन बन्दितेनापि स्पृष्टेन च भृतेन च । नरा येन विमुच्यन्ते तदेतद्यामुनं जलम् ॥ | 78  |
| तावद्भमन्ति भुवने मनुजा भवोत्थदारिद्यरागमरणव्यसनाभिभृताः ॥                       | ,   |
| यावज्जलं तब महानदि नीलनीलं पश्यन्ति नो ट्यति मुर्थमु सूर्यपुत्रि ।।              | ,   |
| यत्संस्मृतिः सपदि कुन्तित दुष्कुर्तायं पापावली जयित योजनलक्षतार्वापः।            |     |
| यन्नाम नाम जगदुचरितं पुनाति दिख्या हि सा पाँथ दशोर्भावताऽस्य गुका ॥              | 90  |
| आलोकोन्कण्टितेन प्रमुदितमनसा वर्ग्म यस्याः प्रयातं                               |     |
| सत्यस्मिन्कः कर्तुं सन्कः त्यमेतामधः प्रथमकृतीः जीववानस्वर्गीयस्थमः ।            |     |
| स्तानं संध्या निवापः सुरयजनमपि श्राद्धविमाशनायं                                  |     |
| सर्वे संपूर्णमेनद्भवति भगवतः प्रीतिहं नात्र चित्रम् ॥                            | * 0 |
| दिवि भूते परे ब्रह्म परमानन्ददायिनि । अध्ये गृहाण में गहे पापे हर नमी द्वार ते । | 2.9 |
| साक्षाद्धमद्रवाय मुगग्युचग्णामभाजपीय्यमारं                                       |     |
| दुःसस्याब्धेस्तरित्रं सुरदन्तन्तं स्वर्गसोपानमार्गम् ।                           |     |
| सर्वाहाहों वर्षि प्रवरगुणगणं भागि या संवहन्ती                                    |     |
| तस्य भागीर्गाय श्रीमति मादनमना दाव कव नमस्त ।                                    |     |
| स्वरसन्धा दुरिनाव्धिमग्रजननार्सनार्गण प्रोत्यस                                   |     |
| त्कहालामलकान्तिनाशितत्मस्तोमे जगत्पात्रात् ।                                     |     |
| गक्त द्वि पुनीहि दुष्कृतभयकान्तं क्षप्रभाजनं                                     |     |
| मानमा शरणागने शरणद रक्षांच को वीर्गावन ।।                                        | 2.3 |
| ६६। मानम कम्पम किम सम्ब बस्ता स्तं भगास्तरस्य                                    |     |
| िक ने भागिराने श्रांतद्वित्वदर्गनामे नार्ना                                      |     |
| ना नेपार भूणु में मान यदि गया पायान्यस्यापित्रं                                  |     |
| नाता त निर्भा कथ किसपर कि म = प्राप्त प्रचल                                      | •   |
| रवतासावभन्नसामुद्रमन्भवन्। वितं। मञ्चतं सर्व नेन्नं                              | - 6 |
| त्यनाया वाध्य हुए। विकासमार्थकर्ता कर्                                           |     |
| भार आगहे मुक्तिय यमानयमग्ताः स्वर्गान्त मे वस्तर्यन                              |     |
| देवत्वं ते लभन्ते स्पुटमशुभकृतोऽप्यत्र वेदाः प्रमाणम् ।।                         | ٠,  |
|                                                                                  |     |

| बुद्धे सङ्बुद्धिरेवं भवतु तव सम्बे मानस स्वस्ति तेऽस्तु                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पास्तां(म्यातं) पादी पदस्यी सनतिमह युत्रां साधुदृष्टी च दृष्टी।                     |            |
| वाणि पाणप्रियेऽभिषकटगुणवपुः पार्मुहि पीणपुष्टि                                      |            |
| यम्मान्सर्वेभेत्रद्भिः सुन्वमनुल्यम् प्राप्तुयां ैतीर्थपुण्यम् ॥                    | २६         |
| श्रीजाइवीरविसुतापरमेष्ठिपुत्रीसिन्धुत्रयाभरणतीर्थवर प्रयाग ।                        |            |
| सर्वेत्र मामनुगृहाण नयस्य चोध्वेमन्तस्तमो दश्वित्रं दलय स्वधा <b>न्ना</b> ॥         | २७         |
| वागीर्ञावरण्वीजपुरंदराद्याः पापप्रणाजाय विदां विदाऽपि ।                             |            |
| भजन्ति यत्तीरमनीलनीरं स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥                                    | 36         |
| कल्टिन्द्रजासङ्कमवाप्य यत्र ∸प्रत्यागना स्वर्गेधुनी धुनोति ।                        |            |
| अत्यात्मतापत्रितयं जनस्य स तीथेराजो जयति प्रयागः ॥                                  | 26         |
| इयामो वटेंिइयामगुणं <mark>हणोति स्वच्छायया</mark> इ <mark>यामस्रया जनानाम् ।</mark> |            |
| इयामः श्रमं क्रन्तति यत्र दृष्टुः स तीथेराजो जयति प्रयागः ॥ े                       | <b>3</b> o |
| त्र <b>व्या</b> दयोऽत्यात्मकृति विद्याय भजन्ति पुण्यात्मकभागश्रेयम् ।               |            |
| यत्रोज्ञिता दण्डचरः स्वदण्डं स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥                             | 3?         |
| यत्मेवया देवनदेवतादिदेवपेयः प्रत्यहमामनन्ति ।                                       |            |
| स्वर्ग च सर्वाचमर्थामराज्यं स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥                              | 35         |
| णनांभि इन्तीति प्रसिद्धवातो नाम प्रतापेन दिशो इवन्ती ।                              |            |
| अस्य विलोकी पतता यशोभिः सं तीर्थ <mark>राजो जयति प्रयागः ॥</mark>                   | 3 3        |
| भत्ता भितश्रामरचारुकान्ती सितासिते यत्र सरिद्ररेण्ये ।                              |            |
| श्रीची वटब्ब्ब्रॉमवातिसाति स तीर्थगाजी जयित प्रयागः ॥                               | 34         |
| बाद्यानपुत्रीत्रिपथास्त्रिवेणीसमागर्गनाञ्चनम् ।                                     |            |
| यत्राञ्च्यतान्त्रकापदं नयन्ति स तीर्थगाजो जयति श्रयागः ॥                            | \$4        |
| क्षपानि जन्मकोरिवजीत सुवचमा यामि यामीति यस्मि                                       |            |
| न्कंपोचिन्योपितानां नियतमितपतेद्वपेतृन्दं वरिष्ठम् ।                                |            |
| यः प्राप्तां भाग्यलक्षेभेवति भवति नो वा स वाचामवोच्यो                               |            |
| दिख्या वेणीविशिष्टो भवति इगतिथिः कि प्रयागः प्रयागः ॥                               | 36         |
| लोकानामक्षमाणां मस्बकृतिषु कर्ली स्वगेकामैजेयस्तुः                                  |            |
| त्यादिस्तात्रेवेचोभिः कथमगरपदशाप्तिचिन्तातुराणाम् ।                                 |            |
| अग्निष्टोमा चमेथपमुख्यस्यकले सम्यगालोच्य साङ्गे                                     |            |
| ब्रह्मार्थस्तार्थराजोऽभिमतद् उपदिष्टोऽयमेव प्रयागः ॥                                | 30         |
|                                                                                     |            |

स्थुप्त पुरुवकेष प्रत्यस्मतित पाउ ।

५ पं प्राप्त्यपु । २ च पुण्यताधात । ३ कं कं च ज. अ यथ त्रिक्टोको प्रतिताप गोभिः । ४ **च. मध्यो ।** ६ भैमे साक्षतयागमानाम् । च भेषवादगानतेत्राम् । ये । झ भैमे साक्षतायागमात्रात । ये । ६ फ. सार्घ ।

| मया प्रमादातुरतादिदोषतः संध्याविधिर्नो समुपासितोऽभृत् ।                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| चेदत्र संध्या चरतोऽप्रमादतः संध्याऽस्तु पूर्णाऽखिलजन्मनोऽपि मे ।।           | 30   |
| अन्यत्रापि मगर्जन्मम हि मनसि चेबामिभिविमकृष्टे                              |      |
| र्ध्यातः संकीर्तितो यो <i>ऽ</i> भिमतपद्विधाताऽनित्रं निर्व्यपे <b>सम्</b> । |      |
| श्रीमत्यासूतवेणीपरिदृदमतुलं तीर्थराजं प्रयागं                               |      |
| गोलंकोरर्पराञ्चि स्वयमपरवरेश्वाचितं तं नमामि ।।                             | 30   |
| अस्साभिः सुतपोऽन्वतापि किमहोऽयज्यन्त किंवाऽध्वराः                           |      |
| पात्रे दानमदायि किं बहुविधं किंवा सुराश्वाचिताः ।                           |      |
| कि सत्तीर्थमसेवि कि द्विजकुलं पृजादिभिः सत्कृतं                             |      |
| येन प्राप सदाशिवस्य शिवदा सा राजधानी स्वयम् ॥                               | .4 0 |
| भाग्यैमेंऽधिगता सनेकजनुषां सर्वार्घावध्वंसिनी                               |      |
| सर्वाश्चर्यमयी मया शिवपुरी संसारमिन्धास्तरी ।                               |      |
| लब्धं तैज्ञनुषः फलं कुलमलंचके पवित्रीकृतः                                   |      |
| स्वात्मा चाप्यस्विलं कृतं किमपरं सर्वोपरिष्टात्म्थितम् ॥                    | ų,   |
| जीवसरः पञ्यति भद्रलक्षमेवं वदन्तीति मृषा न यम्मात् ।                        | •    |
| तस्मान्मया वे वपुषेद्देशेन प्राप्ताऽपि काश्री क्षणभङ्गरेण ॥                 | 45   |
| काञ्यां विधातुममरेरिप दिव्यभूमी सत्तीर्थलिकुगणनाऽर्चनती न हाक्या ।          |      |
| यानीह गुप्तावेद्यतानि पुरातनानि सिद्धानि योजितकरः प्रणमामि तस्यः ॥          | 8.9  |
| कि नात्या दुरिनात्कृतात्किम् मुद्रा पृण्येरगण्ये: कृते:                     |      |
| कि विद्याभ्यसनान्मदेन जहतादोपादिषादेन कि.म.।                                |      |
| कि गैवेण घनोद्याद्धनताषायेन कि भो जनाः                                      |      |
| स्नात्वा श्रीमणिकाणकापर्यास चेद्वित्वत्वरा हटयते ।।                         | 4 4  |
| अल्परफीनिनिरामयापि(यन्त्र)नननाप्रच्यक्तशक्यात्मवा                           | • 3  |
| भारसाहाड्यबलन कवलमनारागदितीयन यह ।                                          |      |
| अप्राप्याऽपि मनारथेरिवपया स्वामप्रवर्त्तर्पव                                |      |
| प्राप्ता सार्थि गढाधरस्य नगरी सहो (प्रत्योपका )                             | d'a  |
| भन्य नाऽऽत्मक्कातन पृत्रपृष्ठपृष्ठामेवेल्यं चात्र त                         | 4 -  |
| श्रापाद स्वजनप्रमाणम्बलं विस्वापनापादिकम् ।                                 |      |
| या दुष्पापगयात्रयागयमनाकाकाकाप्राप्ता                                       |      |
| त्यामस्तत्रं महाप्रज्ञा निवस्ते । ११                                        |      |
| अस्तिम हरात्स्वताऽपि पितृमुक्तिदः । ने गयायां किसने साध्यक्तपति             | 88   |
|                                                                             | 83   |

मधिगार्थ ।

९ स. च. ज. झ. म. रैन्माहेसानि तपास प्रेमाधि । २ इ. प्रकाश स्वयमसस्वर बेलनान्त न । ३ व. ध. च. ज. इ. म. प. सम्बनुषः । ४ इ. म. वर्गण । ५ च. म. सी स्वर्गापवः । ५. स. व्यानः।पतः ।

78

पन्थानं समतीत्य दुम्तरिमं दूगहवीयम्तरं सुद्रव्याघ्रतरक्षुकण्टकफणिप्रत्यथिभिः संकुलम् ॥ आगत्य प्रथमव्ययं कृपणवाग्याचेज्ञनः कं परं श्रीमद्दारि गदाघर प्रतिदिनं त्वां द्रष्टुमुत्कण्ठते ॥ सर्वात्मिक्षप्रदर्शनेन च गयाश्राद्धेन वे देवता-त्प्रीणन्त्रिश्वमनीहवत्कथिमहोदामीन्यमालम्बमे । किं ते सर्वद निर्देयत्वमधुना किंवा प्रभुत्वं कलेः

कि वा सन्तिनीक्षणं तृषु निरं कि वाऽम्य सेवाहिनः ॥ ४९
गदाधर मया श्राद्धं यत्रीर्ण त्वत्यसादतः । अनुज्ञानीिं मां देव गमनाय ग्रुंहं प्रति ॥ ५०
एवं हि देवतानां च स्तात्रं [अच भुवि वुळेभम् । जपन्हि मुच्यते पापादाजन्ममरणान्तिकात् ५१
चतुर्णा स्तात्रयुक्तानां देवानां तत्र नारदः । ये पठिष्यन्ति वे स्तात्रं तेषां] स्वर्गार्थदायकम् ५२
श्राद्धकाले पठेकित्यं स्नानकाले तृ यः पठेत् । सवेतीर्थसमं स्नानं श्रवणात्पठनाज्ञपात् ॥ ५३
प्रयागस्य च गङ्गाया यमुनायाः स्तुतेर्दिज । श्रवणन विनञ्यन्ति दोषाश्रव तृ कर्मजाः ॥ ५३

इति भामहापुराने पाद्य उत्तरसण्ड उमापतिनारदमवादे गहाप्रयागयमुनास्तृतिर्नाम त्रयोविन्नोऽध्यायः ॥२३॥

आदितः श्लोकानां समव्यक्काः---३२९८२

भध चतुर्विशोऽध्यायः ।

# शिव उवाच

खुषु नाग्द वक्ष्यामि माहात्म्यं तुलसीभवम् । यच्छत्वा मुच्यते पाषादाजन्ममगणान्तिकान् ॥**१** पत्रं पृष्पं फलं मलं शास्त्रा त्वक्स्कन्यसंक्रितम् । तुलसीसंभवं सर्वे पावनं मृत्तिकादिकम् ॥ क्षारीरं दश्यते येपां तुलसीकाप्रविद्वना । िन तेपां पुनराद्वत्तिर्विष्णुलोकात्कथंचन ।। ग्रम्ता यदि महापापैरगम्यागमनादिकैः । मृतः जुध्यति देहेन तुल्स्मीकाष्ठविद्वना] ।। दन्ता च तुलसीकाष्टं सर्वाक्षेषु गृतस्य व । पश्चाद्यः कुरुते दाहं सोऽपि पापात्मगुच्यते ॥ 4 मरणे यस्य संवाप्तं क्रीतनं स्मरणं हरेः । तुल्लसीदाकणा दाहो न तस्य पुनरागतिः ॥ यद्येकं तुलसीकाष्ट्रं मध्ये काष्ट्रस्य तस्य हि । दाहकाले भवेन्मुक्तिः कोटिपापयुतस्य च ॥ गङ्गाम्भसार्शभषेकेण यान्ति पुण्यानि पुण्यताम् । तुल्रमीकाष्ट्रमिश्राणि यान्ति दारूणि पुण्यताम् नुलसीकाष्ट्रसंभित्रा यावत्प्रज्वलिता चिता । दर्धान्त(न्ते) तम्य पापानि कल्पकोटिक्वतानि च।।९ दयमानं नरं हष्ट्रा तुल्लमीकाष्ट्रविद्या । नयन्ति तं विष्णुद्रता न च वे यमिककराः ॥ जन्मकोटिसद्दर्सस्तु मुक्तो याति जनादेनम् । द्यन्ते ये नरा लोके तुलसीकाष्ठविद्वना ।। नान्त्रिमार्नास्थनान्देवाः क्षिपन्ति कुसुमाञ्चलिम् । नृत्यन्त्यप्सरस्ः सूत्रो गीतं गायन्ति गायनाः जायन वीक्ष्य नं विष्णुः संनुष्टः शंभुना सह । गृहीत्वा नं करे शौरिगृहं नीत्वाऽस्य चाप्रतः १३ माजयेत्मवपापानि पञ्चनां त्रिद्विक्तमाम् । महोत्सवं कारियत्वा जयस्दपुरःसरम् ॥ 18

धर्नुबिक्षान्तर्गतः पाठः कः सः चः सः फः पुस्तकस्थः । + धनुबिक्षान्तर्गतः पाठः फः पुस्तकस्थः ।

ज्वलते यत्र चाऽऽज्येन तुलसीकाष्ठपावकः । अग्न्यागारे व्यशाने वा दश्यते पातकं नृणाम् ॥१५ होमं कुर्वन्ति ये विपास्तुलसीकाष्ठवितना । सिक्ये सिक्ये तिले वाऽपि अग्रिष्टोमफले लभेत् १६ यो ददाति हरेर्धूपं तुलसीकाष्ठसंभवम् । शतकतुममं पुण्यं लभने गोशनं फलम् ॥ नैवेद्यं पचते यस्तु तुलसीकाष्ठविहना । मेरुतुल्यं भवेदत्तं तदकं केशवस्य हि ।। 96 तुलसीपावकेनाथ यो दीपं कुरुते हरेः। दीपलक्षसहस्राणां पुण्यं स लभने फलम् ॥ 9 0 न तेन सहशो लोके वैष्णवो भुवि हत्यते । यः प्रयच्छिति कृष्णस्य तुलसीकाष्ठचन्द्रनम् ॥ स जायते कृपापात्रं विष्णोर्वाडवसत्तम । तुलमीदारुजातेन चन्द्रनेन कला हरिम् ॥ विलिप्य भक्तितो नित्यं रमते हरिमंनिधी । तुलमीपङ्गलिप्राङ्गः कुरुतं विष्णुपजनम् ॥ पूजाशतदिनैकाहा(?) लभते गोशतं फलम् । विलेपार्थे तु कृष्णस्य तुलसीकाष्ट्रचन्द्रनम् ॥ मन्दिरे तिष्ठते यावत्तावन्पुण्यफलं शृणु । तिलप्रम्थाष्ट्रकं दन्ता यन्पुण्यं प्राप्त्यास्रगः ॥ 2.4 तत्फलं जायते पुंसां प्रसादाचकपाणिनः । यो ददाति विवृणां तु पिण्डे तुर्लिससंभवम् ॥ 24 [क्रद्रुं संजायने नृप्तिः पत्रे पत्रे शताब्दिका] । नुलसीमृलमृत्र्मेवल्स्सयाः स्नानं कृषोदिशेषतः।। तेन तीर्थे कृतं स्नानं यावचाके च मृत्तिका । नवीनया तु मञ्जया पूजनं च करोति यः ॥ नानापुष्पैः कृता पूजा यावचन्द्रदिवाकरो । यस्मिन्य्रहे च तिष्ठत तुलसीहक्षवारिका ॥ दर्शनात्स्पर्शनाचेव ब्रह्महत्यादिपातकम् । तत्सर्व विलयं याति दर्शननेव नाग्द ॥

महादेव उवाच-अथान्यत्ते प्रवक्ष्यामि शृणुर्वेकाग्रमानसः । न कस्यापीह कथितं शृणु देवापसत्तम ।। यत्र यत्र गृहे ग्रामे बने वा तुलसी भवेत् । तत्र तत्र जगत्स्वामी प्रीतात्मा च वसद्धारः । 3 > शृहे तस्मिन दारियं नायामा बन्ध्रमंभनः । न दःखं न भयं गंगाम्त्लमा यत्र तिष्ट्रि ।। 3 % सर्वत्र तुलसी पुण्या पुण्यक्षेत्रे विशेषतः । सांनिधी तस्य देवस्य रोपणान्प्राथवीतले ।। 3 3 तेषां विष्णुपदं नित्यं तुलस्या रोपणे कृते । उत्यातान्द्रारुणान्रोगान्द्रांनांभनान्यनेकज्ञः ॥ 3 4 तुलस्याऽभ्यवितो भक्त्या इन्ति शान्तिकरो हरिः । तुल्हमीगन्धमाघाय यत्र गन्छति मारुतः ॥ दिशो दश्च च नाः पृता भूनग्रामश्रतुर्विथः । यस्मिन्ग्रहे मुनिश्रेष्ठ तुलसीम्लम्सिका ।। 3 E सर्वदा तत्र निष्ठन्ति देवनाश्च शिवा हरिः । तुल्लमीवनजा छाया यत्र यत्र भवेहिज ।। ي ڏ वर्षणं कुरुते तत्र पितृणां [+तृप्तिहेतवे । तुल्रमीनिकगो यत्र पतते यत्र नाग्द ॥ पिण्डदानादिकं तत्र पितृणां] दत्तमक्षयम् । तस्या मुळे स्थितो झन्ना मध्ये देवो जनादनः ॥ मञ्जर्या वसते रुद्रस्तुलसी तेन पावनी । शिवालये विशेषेण रोपयेचुलसी यदि ॥ बीजसंख्या(?) वसेत्स्वर्गे प्रत्येकं युगमंख्यया । उमया त्वं पुरा देवि शंकराथं हिमालये ॥ ४४ रोपिता शतवृक्षे तु तुलस्याः(मीं) प्रणतोऽस्स्यहम्। पार्वणावसरे यस्तु श्रावण चाथ रोपयेत्।। ४२ संकान्तिदिवसे चव तुलसी चातिपुण्यदा । तुलस्या प्रजयेन्त्रित्यं दरित ईश्वरो भेवत ॥ सर्वसिद्धिकरा मूर्निः कृष्णकीर्ति ददानि च । शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहिता हरिः ।। तत्र स्नानं च दानं च वाराणस्याः शताधिकम् । कुरुक्षेत्रं प्रयागं च नेभिपारण्यमेव चः ।।४०

<sup>\*</sup> **इदमर्थ क. ख. च. ज झ.** ब. पुस्तकस्थम् । + बर्नाब्ध्यस्तर्गतं पाट पः पस्तकस्था विस्तालक

तस्य कोटिगुणं पुण्यं शालग्रामाशिलार्चनात् । शालग्राममयी मुद्रा संस्थिता यत्र हि कचित्।।४६ वागणस्यां च यत्पुण्यं सर्वे तत्रैव तद्भवेत् । ब्रह्महत्यादिकं पापं यर्तिकचित्कुरुते नरः ॥ तत्सर्वे नाशयेदाशु शालग्रामशिलार्चनात् ॥ ४७

इति भामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनार्दमवादे तुलसीकाउणाल्प्राममाहात्स्यं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ आदिनः श्लोकानां समष्ट्रसङ्काः—३३०३०

### भग पद्मविद्योऽध्यायः ।

# महादेव उवाच

प्रयागतीर्थमाहात्स्यं वक्ष्यामि च यथाश्वतम् । ये नगः पुण्यकमाणस्ते तत्र निवसन्ति हि ॥ यत्र गङ्गा च यमुना यत्र चैव सरस्वती । तदेव तीर्थप्रवरं देवानामीप दुलेभम् ॥ डेह्बं त्रिपु टोकेपुन भनं न भविष्यति । प्रहाणां च यथा सुर्यो नक्षत्रा<mark>णां यथा क्षत्री ।।</mark> तीथोनामुत्रमं तीर्थ प्रयागारूयमनुत्तमम् । पातःकाले तु भौ विद्वन्त्रया**गे स्नानमाचगेत् ।।** [अमहापापादिनिमुक्तः सः याति परमं पदम् । देयं किचिय<mark>धाक्यकि दारिद्याभाविभिच्छता ।। ५</mark> यो नग्म्तव गत्वा व प्रयागे स्नानमाचेग्न 🛭 । धनिको दीर्घजीवी च जायते नात्र संशयः ॥ ६ यत्र वटम्याक्षयस्य दशनं कृष्ते नगः । तेन दशनमात्रेण ब्रह्महत्या विनद्यति ॥ आदिवटः समाख्यातः कल्पान्ते (प.च.इब्यते । शेते विष्णुयस्य पत्रे अतोऽयमब्ययः स्मृतः॥८ तत्र पत्नां प्रमुर्थन्त मानवा विष्णुवऌभाः । सत्रेणाऽऽच्छादितं <mark>कृत्वा पुजां चैव तु कारयेत्॥९</mark> माघरारुयस्तत्र देवः सुख तिप्रति । तत्यकाः । तस्य व दक्षेनं कार्यं महापापः प्रमुच्यते ॥ यत्र देवाश्र ऋषया मन्ष्याश्रापि सवशः । स्वं स्वं स्थानं समाश्रित्य तत्र तिष्ट्रन्ति नित्यक्षः ११ गोब्रो बार्जप च चाण्डाका दुष्टो वा दुष्टचेतनः । बालघाती तथार्शबद्वा**टिम्रयते तत्र वे यदा १२** स वै चतुभुजो भृत्य। वेकुण्टे यसर्व चिरम् । प्रयागे तु नरो यस्तु माघस्तानं करोति च ॥ न तस्य फलमस्यार्थस्त पृणु दर्शयसत्तम् । आपो नारा इति प्रोक्ताः सर्वेलोकेषु शुश्रुम् ॥१४ तेन नारायणः प्रोक्तः स्नातानां युक्तिमुक्तिदः । ब्रहाणां च यथा सुर्यो नक्षत्रा<mark>णां यथा क्षती।।</mark> मासानां हि तथा मायः श्रेष्ठः सर्वषु कमेसु । मकरम्थे रवी माये पानःकाले तथाऽमले ॥ गोप प्पृतेर्राप जले स्नानं स्वगेदं पापिनामपि । योगोर्ज्यं दुलैभो विद्वेस्त्रेलोक्ये सचराचरे ॥१७ र्शास्पन्यो यत्नमापन्नो स्नायादाप दिनत्रयम् । पश्च वा सप्त वाऽप्यत्र स्नानं कुवन्त्रयागजम् १८ चन्द्रबद्वयते मोर्जप कुले बाडवमनम<sub>ः</sub> चराचराश्च ये जीवा**स्तयेव मनुजादयः** ॥ 28 भयागतीर्थमाश्रित्य वैकुण्टं यान्ति ते नगाः । ये विसष्ठादयस्तत्र ऋषयः सनकादयः ॥ २० तेऽपि प्रयागजं तीर्थ सेवन्ते च पुनः पुनः । यत्र विष्णुश्च रुद्रश्च यत्रेन्द्रश्च तथा पुनः ॥ 38 तेर्शि सर्वे वसन्तीष्ट प्रयागे तीर्थसत्तमे । दानं तत्र प्रशंसन्ति नियमांश्र तथैव च ॥ 33 तत्र स्नात्वा च पीत्वा च पुनर्जन्म न विद्यते ॥ २३

द्वातः श्रामहत्पराणं पाद्म उत्तरसण्डे प्रयागमाहात्म्ये पश्चविद्योऽध्यायः ॥ २५ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यक्काः —३३०५३

# अथ षड्विंशोऽध्यायः I

| नारद जवाच—                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| प्वं तुलस्या माहात्म्यं त्वत्प्रसादाच्छूतं मया । सांप्रतं तु समाचक्ष्व त्रिगत्रं तुलसीव्रतम् ।         | 1          |
| सदाशिव उवाच-                                                                                           |            |
| <b>भृणु विद्वन्महाबुद्धे व्रतमेतत्पुरातनम् । य</b> च्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संज्ञयः ॥       | 7          |
| पुरा रैथंतरे कल्पे राजा सामीत्म्रजापतिः । तस्य भार्या तु विख्याता चन्द्ररूपा मेहासती                   | 11 3       |
| सा वै व्रतमिदं चके सर्वकामफलपदम् । त्रिरात्रं तु त्रतं तस्या धर्मकामार्थमाक्षदम् ।।                    | ,          |
| सफलं जीवितं तेषां येः श्रुतं तुलसीवतम् । कार्तिके शुक्रवक्षे तु नवस्यां चैव नाग्द ।।                   | C          |
| नियमस्यो वृती तिष्ठेद्रमिशायी जितेन्द्रियः । वृतं विरावमुद्दिय्य शृचिः संयतमानसः ।।                    | 8          |
| स्वपेश्वियमपूर्वे तु तुलसीवनसंनिधौ । ततो मध्याद्वसमये नदादौ विमले जले ॥                                | V          |
| स्नानं कृत्वा पितृन्देवांस्तर्पयेद्विधिपृर्वकम् । सौवर्णं कारयेद्देवं लक्ष्म्या सद्द जनार्दनम् ।।      | 6          |
| <b>िवित्तक्षाठ्यं न कर्तव्यमात्मनः श्रेयमि</b> (इ)च्छता । वस्त्रयुग्मं ततः कार्यं पीते शक्तेऽपि वासर्म | 1110       |
| नवप्रहाणामारम्भं भान्तिकं विधिपृर्वकम् । श्रापयित्वा चरुं तत्र वैष्णवं द्यामपाचरेत् ।।                 | ? 0        |
| द्वादश्यां देवदेवेशं पूजयित्वा प्रयत्नतः । अत्रणं शुद्धकल्कां स्थापर्योद्विधपूर्वकम् ।।                | , ,        |
| पश्चरत्नसमोपेतं पह्नवैश्वीषधीयुतम् । तस्योपिः न्यमेन्पात्रं लक्ष्म्या सह जनार्दनम् ॥                   | , ,        |
| स्थापयेतुलसीमूले मन्नेर्वेदपुराणकः । पयसा केवलंनव सिश्चेत्तु तुलसीवनम् ॥                               |            |
| पश्चामृतेन संस्नाप्य देवदेवं जगहुरुम् ।।                                                               | ? 3        |
| प्रार्थनामम्बः—                                                                                        |            |
| वोऽनन्तरूपोऽखिलविश्वरूपो गर्भोदके लोकविधि विभिन्न ।                                                    |            |
| मसीदतामेष स देवदेवो यो मायया विश्वकृतंव रूपी ।।                                                        | 2.6        |
| आवाहनमन्नः—                                                                                            |            |
| आगच्छाच्युत देवेश तेजोराशे जगत्पने । सद्देव निमिग्ध्वंमिस्वाहि मां भयसागरान् ॥                         | 96         |
| स्तानमञ्जः                                                                                             |            |
| पश्चामृतेन सुस्नातस्तथा गन्थोद्केन च । गङ्गादीनां च तायेन स्नातोऽनन्तः प्रसीद्तु ॥                     | ? 8        |
| ।वलपनमञ्जः                                                                                             | •          |
| श्रीलण्डागुरुकर्पृरकुङ्कुमादिविलेपनम् । भक्त्या दत्तं मयाऽऽग्नेयं लक्ष्म्या सह गृहाण व ॥               | , ,        |
| 역정시점:                                                                                                  |            |
| नारायण नमस्तंऽस्तु नरकार्णवनारण । त्रेलोक्याधिपने तुभ्यं ददापि वसनं श्रुचि ॥                           | ?6         |
| 544(n43):                                                                                              | , -        |
| दामोदर नमस्तेऽस्तु त्राहि मां भवसागरात् । ब्रह्मसृत्रं मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तम ॥                    | <b>)</b> Q |
| \$ -11/2 -1/4 3 1                                                                                      |            |
| पुष्पाणि च सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । मया दत्तानि देवेश प्रीतिनः प्रतिगृद्धनाम् ।                | 130        |
|                                                                                                        | • . •      |

| नैवेद्यम् <b>तः</b> —                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| नेवेद्यं गृह्यतां नाथ भक्ष्यभोज्यः समन्वितम् । सर्वे रसैः सुसंपन्नं गृहाण परमेश्वर ॥         | ٦,       |
| ताम्बुलमञ्चः                                                                                 |          |
| पुगानि नागपत्राणि कर्पुग्सहितानि च । मया दत्तानि देवेश ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥             | २३       |
| धुपं दत्त्वाऽगरुं भक्त्या गुग्गुलं घृतमिश्रितम् । एवं पुत्रा प्रकर्तव्या घृतेन दीपमाचरेत् ॥  | २३       |
| विविधं मुनिशाद्वेल दीपं कृत्वा समाहितः । लक्ष्मीनागयणस्याम्रे तुलसीवनसंनिधौ ॥                | <b>૨</b> |
| अर्घ तत्र प्रदातव्यं देवदेवाय चक्रिणे । नवस्यां नालिकेरेण पुत्रार्थेमध्येमुत्तमम् ॥          | २५       |
| दशस्यां वीजपरं तु धर्मकामार्थिसद्भये । एकादश्यां दाहिमेन दारिद्यं नागयेत्सदा ॥               | २६       |
| सप्तधान्येन संयुक्तं वंशपात्रेण नाग्द । फलसप्तकसंयुक्तं पेत्रं पृगसमन्वितम् ॥                | ર્હ      |
| वस्त्रेणाः व्हादितं कृत्वा देवस्याग्रे निवेदयेत् । मञ्जेणानेन विषेन्द्र शृणुष्वैकाग्रमानसः ॥ | 26       |
| अधि <b>मच</b> ः ।                                                                            |          |
| तुन्त्रसीसहितो देव सदा शक्केन संयुतम् । यहाणाव्ये मया दुनं देव देव नमोऽस्तु ते ॥             | २०       |
| एवं संपत्य देवेशं लक्ष्म्या सह जनादेनम् । प्राथियेदेवदेवेशं वतसंपूर्णीसद्धये ॥               | 3 0      |
| उपोषितोऽहं देवेश कामकोधिविवर्जितः । व्रतेनानेन देवेश न्वमेव शरणं ममे ।।                      | 3 9      |
| र्ष्टीतेशिस्मन्त्रते देव यदपर्ण कृतं मया । सर्व तदस्तु संपूर्ण न्वत्त्रसादाज्ञनादेन ॥        | 3.5      |
| नमः कमलपंरात नमस्ते जलकार्यने । उद्दे वर्त मयोऽऽचीर्ण प्रसादाचय केशर ।।                      | 3 3      |
| अज्ञानितिमिरः वंसिन्यतेनानेन केशव । प्रसादसुमुखो मृत्वा ज्ञानदृष्टिपदो सव ।।                 | 3 4      |
| ततो जागरणं रात्रो गातं पुस्तकवाचनम् । नादचृत्यकटाभिज्ञैः पुष्याख्यानैः सुद्योभनैः ॥          | 34       |
| विभातायों त शवयाम्।इते ।वमछे ग्वौ । निमुख्य ब्राह्मणान्भकत्या आर्द्धे कुर्याच बैटणवस्        | 3 8      |
| भोजियित्वा यथाराम पायसेन धृतेन च । ताम्बळपुष्पगन्धादि दक्षिणाभिः समस्यितम् ॥                 | 3 9      |
| उपकीतानि वासासि उच्चा मालां च चन्द्रनम् । डाँपत्यत्रितयं भोज्यं वस्त्रमुपणकुङ्क्षमेः ॥ ।     | 36       |
| वंशपात्राणि शक्त्या च ।वरूढेः पांग्पग्येत् । नालिकंगैत पकान्नेबेस्रैध विविषेः फोर्छः ॥ 🦠     | 30       |
| सपटनं।कं गुरुं तत्र बस्तारण पारघाषयेत् । विभवणानि दिच्यानि सस्बमाल्येः बर्ज्ञयेत् ॥ -        | 80       |
| संवापस्करसंयुक्ता गाँ दयाच पर्यास्यतीम् । सदक्षिणां सवस्यां च [क्ष्वस्वालंकारम्पिताम् ।      | 89       |
|                                                                                              | ४२       |
| स्वतीथपु यत्पुष्यं स्नावानां जायते नुणाम् । तत्फलं लभते सर्व देवदेववसादतः ॥                  | 73       |
| <sup>भुकत्</sup> वा चे विषुठारसं(गास्सवकामान्सनोरमोन । वैष्णवं पदमामोति अस्ते विष्णुपसादनः॥  | 88       |
| g ·                                                                                          |          |

शां आस् तुरा राष्ट्र उत्तरसम्बद्धः सारा कारतसम्बद्धः प्रभावनः अतः राम प्रशानकोट यापाः । ५६ ॥।

आदितः श्लोकानां समप्यक्काः—३३०९७

∗ वनु**ब्धानतग**त पाठः कः पुरतकस्य ।

#### अय समविशोऽध्यायः।

नारद उवाच— गुणाधिकेभ्यो विषेभ्यो दातुकामोऽपि मानवः । कानि कानि च लोकेऽस्मिन्दद्यान्सर्वे तथा वद

महादेव उवाच---स्रोके तत्त्वं हि संज्ञाय शृणु देविषमत्तम । अस्रोपव प्रशंसन्ति सर्वमस्रे प्रतिष्ठितम् ॥ तस्मादन्नं विशेषण दानुमिच्छन्ति साधवः । अन्नेन सद्द्यं दानं न भृतं न भविष्यति ॥ अनेन धार्यने विश्वं जगन्स्थावरजङ्गमम् । अन्नमृजस्करं लोकं प्राणा सन्ने प्रतिष्ठिताः ॥ दातव्यं भिक्षते चान्नं ब्राह्मणाय महात्मने । कुटुम्बं पीटियत्वार्शेष आत्मनी भतिमिनछता ॥ ४ नारदासौ विदां श्रेष्टो यो दद्याद्भमर्थिन । ब्राह्मणायाऽऽतस्पाय पारलीकिकमात्मनः ॥ अवाष्य भृतिमन्त्रिच्छन्काचे द्विजमुपस्थितम् । श्रान्तमध्वनि वर्तन्तं गृहम्थं गृहमागतम् ॥ अन्नदः प्राप्तुने विद्वानसुशीलो वीतमनसगः। क्रोधमुन्पतितं हिन्वा दिवि चेह च यत्सस्यम् ॥ ८ नाभिनिन्देच हातिथि न दुहाच कथंचन । ब्रह्मवेत्ताऽपैयेदक्षं तहानं च विशिष्यते ।। श्रान्तायादृष्टुपूर्वाय अन्नमध्वनिवर्तिने । यो दद्यादपर्गिक्ष्टुः सर्वधममवापन्यात् ॥ पितृदेवांस्तथा विप्रानितिथींश्र महामुने । यो नरः प्रीणयेतान्नेस्तस्य पृष्यमनस्तकम् । कुत्वाऽपि सुमहत्पापं यो द्याद्रश्नमधिन । ब्राह्मणाय विशेषण म त पापः प्रमन्यते ।) ब्राह्मणेष्वक्षयं दानमञ्जे शृद्धे महाफल्यम् । अञ्चपानं च शृद्धे च ब्राह्मण च विशिष्यते । न पृच्छेद्रोत्रचरणं न च स्वाध्यायमेव च । भिक्षुको ब्राह्मणे। बत्र दयादस्रं प्रयाति च अनुद्रस्य शुभा वृक्षाः सर्वेकामकलान्विताः । संभवन्तीहलोके च हपयुक्ताध्वीवप्रये ॥ अन्नदानेन ये लोकास्ताञ्ज्रुणुष्य महामुने । विमानानि प्रकाशन्ते दिवि तेषा भटात्मनाम् ॥ १५ नानासंस्थानरूपाणि नानाकामान्वितानि च । सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ।। हेमबाप्यः शुभाः सर्वो दीर्घिकाञ्चेव सर्वशः । योपर्वान्त च यानानि भक्तान्यथ सहस्रशः ॥ ४८ **भक्ष्यभोज्यमयाः शैला वासांस्याभरणानि च । क्षीरं स्व**वन्त्यः सरितस्तयवा ः ध्यस्य पवताः । **प्रामादाः शुश्रवण**भाः शुरुयाश्च **कनको**ज्ज्वन्ताः । तदस्रं दात्मिन्छान्त तस्मादस्त्रवदो सर्वत् ।। एते लोकाः पुण्यकृतामञ्जदानं महाफलम् । तम्मादञ्जं विशेषेण दातव्यं मानवे साव ।

**इति श्रीमहावुराणे** पश्च उत्तरखण्ड उमार्यातनारहमवादेऽस्त्रश्चमा नाम समार्थ ५ ५ ५ ५

आदिनः श्लोकानां समध्यद्वाः 🗦 ३५५५

अधाष्टाविद्योऽस्यायः ।

महादेव उवाच -

पानीयदानं परमं दानानामुत्तमं सदा । तस्माद्वापीश्च कृपांश्च तडागाांन च कारयेत ॥ अर्थे पापं संहरन्ति पुरुषस्य विकर्मणः । कृपाः प्रकृतपानीयाः सुप्रवृत्तस्य नित्यशः ॥ स च तारयेते वंश्चं यस्य खानजलाक्षये । गावः पिवन्ति विपाश्च साधवश्च नगः सटा ॥

९ क. ख. च. झ. त्र. मानवाः । २ ज. इ. अत्रेन । ३ इ. कमिच्छता । अं। ४ क. ख च ज झ स पापानः

निटायकाले पानीयं यस्य तिष्ठति नाग्द् । दुर्गे विषमक्रुच्छं च न कदाचिदवाष्यते ॥ तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां ये गुणाः म्मृताः । त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पृजिता यस्तडागवान् ५ अथवा मित्रसदनं मित्रमंत्रीविवर्धनम् । कीर्तिसंजननं श्रेष्टं नडागानां निवेशनम् ॥ धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाह्मैनीपिणः । तडागं सुकृतं देशे क्षेत्रमध्ये महाश्रयम् ॥ 9 चतुर्विधानां भतानां तडागम्योपलक्षयेत्(?)। तडागानि च सर्वाणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम्॥ ८ देवा मनुष्या गन्धवीः पितरोरगैराक्षसाः । स्थावराणि च भृतानि संश्रयन्ति जलाश्रयम् ॥ वर्षेऋती तडागे तु मल्लिलं यत्र(स्य) तिष्ठति । अग्निहोत्रफलं तस्य जायते नात्र संशयः ॥ 90 हेमन्ते शिशिरे चैव सलिलं यस्य तिष्ठति । गोसहस्रफलं तस्य लभते नात्र संशयः ॥ 99 वसन्ते च तथा ग्रीष्ये स्टिलं तिष्ठते यदि । अतिरात्राश्वमेयाभ्यां फलमाह्रमेनीपिणः ॥ 92 अर्थतेषां तु बुक्षाणां रोषणे च गुणाञ्चुण् । अतीतानागती चोभी पितृवंशी महाऋषे(मुने)॥१३ तारयेड्अरोपी च तस्पाड्अस्ति रोपयेत् । पुत्र पुत्रा भवन्त्येते पाटपा नात्र संजयः ॥ 38 पस्टोकं सतः सोर्राप टोकानामाति चाक्षयोन । पुष्<mark>षैः सुरसणान्सवीन्पत्रेश्रापि तथा पितृन्१५</mark> छायया चातिथीनसर्वान्यजयन्ति महीकहाः । किनगे यक्षरक्षांसि देवगन्धवेमानवाः ॥ १६ तथा कांपगणाक्षेत्र संव्ययान्त महीरुहान । पूष्पिताः फलवन्तश्च तपेयन्तीह मानवान् ॥ 99 इन्लोके पर चेत्र पत्रास्ते चमतः स्मृताः । तडागे वृक्षरोपाथ इष्ट्रयज्ञाथ ये दिनाः ॥ 96 एतं स्वरास्त्र होयत्तं ये चात्यं सत्यवादिनः। मत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः ॥ 90 मन्यमेव परी मोलः सन्यमेव परं अतम् । सत्यं देवेषु जागति सन्यं च परमं पदम् ॥ 20 तपा यज्ञात्र पुण्यं च तथा देवापपजनम् । आद्यो विधित्र विद्या च सर्व सत्ये पतिष्ठितम्॥२१ सत्यं यज्ञम्तथा दानं पत्रा देवी सम्म्यती । व्रतचयो तथा सत्यमीकारः सत्यमेव च ॥ २२ सत्येन वापुरस्यांत सत्यन तपत रावः । सत्येन चाप्रिकेहति स्वगेः सत्येन तिष्ठति ॥ 23 पुजनं सबद्वानां सबताय।वगाइनम् । सत्यं च(यो) बदते लोके सबमामोत्यसंगयः ॥ २४ अर्थमेयसहस्रं च सत्यं च तुळ्या उत्तम् । सर्वेषां सर्वयज्ञानां सत्यमेव क्रिशिष्यते ॥ २५ सत्यं देवाः प्रतीयन्तं (पतर ऋषयस्तथा । सत्यमाहः परं धर्म सत्यमाहः परं पदम् ॥ २६ सन्यमाद्युः परं ब्रह्म तस्मान्सन्यं वदामि ते । मुनयः सत्यनिरतास्तपस्तप्त्वा सुदुष्करम् ॥ 70 सत्यवसरताः सिद्धास्ततः स्वर्गामता गताः । अष्मरोगणसंघुष्टैर्विमानैः परितो हताः ॥ 76 वक्तव्यं च सदा सत्यं न सत्यादियते परम् । अगाधे विपुत्रे सिद्धे सतीर्थे च गुचिह्रदे ॥ 70 स्नातव्यं मनमा युक्तः स्नानं तत्परमं स्मृतम् । आत्मार्थं वा परार्थं वा पुत्रार्थं वाऽपि मानवाः॥ अनुतं ये न भाषन्ते ते नगाः स्वर्गगामिनः । वेदा यज्ञास्तथा मन्नाः सन्ति विषेषु नित्यकाः ३१ न भारत्युङ्मितसत्येषु तस्मात्मत्यं समाचरेत् ॥ ३२

नाग्द उबाच

तपसां में फलं ब्रॉह पुनरेव विशेषतः । सर्वेषां चैव वणीनां ब्राह्मणानां तपो बलम् ॥ 💎 🤻 महादेव उवाच ---

पवस्थामि तपोध्यायं सर्वकामार्थमाथकम् । सुदुश्चरं द्विजातीनां तन्मे निगद्तः शृणु ॥ \_\_\_₹४

| तपो हि परमं मोक्तं तपसा विन्दते फलम् । तपोरता हि ये नित्युं मोदन्ते सह देवतेः ॥               | 34     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| तपसा मोक्षमामोति तपसा विन्द्ते महत् । ज्ञानविज्ञानसंपत्तिः सोभाग्यं रूपमेव च ॥                | ₹६     |
| तपसा रूभ्यते सर्वे मनसा यद्यदिच्छति । नातप्ततपसो यान्ति ब्रह्मचोकं कटाचन ॥                    | e \$   |
| यत्कार्यं किंचिदास्थाय पुरुषस्तप्यते तपः । तत्सर्वं समवाप्नोति परत्रेष्ट च मानवः ॥            | 36     |
| सुरापः परदारी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । नपमा तस्ते सर्वे सर्वतश्च विमुच्यते ।।                  | 30     |
| ्अपि सर्वेश्वरः स्थाणुविष्णुर्श्वेव सनातनः । ब्रह्मा हुताशनः शको ये चान्ये तपसाऽन्वितः        | 1: 5 o |
| षडशीतिसहस्राणि मुनीनामुर्ध्वरेतसाम् । तपसा दिवि मोटन्ते समेता दैवतः सह ।।                     | 32     |
| तपमा प्राप्यते गज्यं शक्रः सर्वे सुरासुराः । तपमाऽपालयन्सर्वानद्रत्यद्दनि द्वैत्तिदाः ॥       | وڏر    |
| सुर्योचन्द्रमसौ देवाँ सर्वेटोकहिने रतौ । तपसैव प्रकाशेने नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥              | .83    |
| सर्वे च तरसाऽभ्येति सर्वे च सुखमश्चेते । तपस्तपति योऽरण्ये वस्यम्लफलाजनः ॥                    | 24     |
| योऽधीते भ्रुतिमेबाऽऽदाँ समं स्यात्तपसा मुने । श्रुतेरध्यापनात्पुण्यं यदाझोति दिज्ञोत्तमः ।    | 145    |
| तद्ध्यायाच जप्याच द्विगुणं फलमभुते । जगद्यथा निरालोकं जायते शशिभास्करो 🕕 🥏                    | 83     |
| विना तथा पुराणं हि ४येयमस्मात्महामुने । तपमानः सदा ज्ञानं यो धारयति जास्वतः 🕕                 | 7 9    |
| संबोधयति लोकं च तस्मात्पृष्टयतमो गुरुः । सर्वेषां चैव पात्राणां श्रेष्ठं पात्रं प्रगणांवत् 🕫  | 46     |
| पतनात्रायते यस्मात्तस्मात्यात्रमुदाहतम् । धनं धान्यं दिरण्यं वा वासांसि विविधानि च ।          |        |
| ये यच्छन्ति सुपात्राय ते यान्ति च पर्गा गतिस् । गाँथव सहिपीवार्जप गजानश्वीच जीसन              | गन ::  |
| <b>यः प्रय</b> च्छति मुख्याय तत्पुण्यस्य फलं बृणु । अक्षयं सर्वेलोकाना सो भ्वमेयफलं लक्षेत्रः | 49     |
| महीं ददाति यस्तर्मे कृष्टां फलवती शुभाम् । स तारयति वै वंशान्टश पर्वान्टशापरान् 🕞             | 44     |
| विमानेन च दिव्येन विष्णुलोकं स गच्छति । न यज्ञैस्तुष्टिमायान्ति देवाः प्रोक्षणकेर्गप ।        | 's 3   |
| बिलिभिः पुष्पपृजाभियेथा पुस्तकवाचनैः । विष्णोगयतने यस्तु कारयेद्धमपस्तकम् 🕕 🦠                 | 4.4    |
| हेट्याः शंभोगेणेशस्य अकेस्य च तथा पुनः । राजसृयाध्वमेधाभ्या फर्च प्रामाति मानवः ।             | 44     |
| इतिहासपुराणानां पुण्यं पुस्तकवाचनम् । सर्वान्कामानवामोति सर्यत्येक विनान सः ।ः                | . 5    |
| मुयेलोकं च भिन्वाऽमी ब्रह्मलोकं स गन्छीत् । स्थित्वा कल्पशतं तत्र राजा सर्वात सत्तेत्र        | ٠ 5    |
| अश्वमधसहस्वस्य यत्फलं समुदाहृतम् । तत्फलं समवामोति देवाग्रे यो जयं प्रदेतः                    | . 6    |
| तस्मात्सवेपयत्नेन कार्य पुस्तकवाचनम् । इतिहासपुराणानो विष्णारायत्ने शस्म                      | 5.5    |
| नान्यत्त्रीतिकरं विष्णास्त्रथाऽन्येषां दिवीकसाम् ॥                                            | Ęį     |
| इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्ड उमापतिनारदमयोद । वक्ष्णप्रदार नार्षे । काम र • • ा का १०००  |        |
|                                                                                               |        |

आदितः श्लोकानां समछाङ्काः । ३३४७०

अधेकोर विद्योद्य या .

# महादेव उवाच-अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । पुराणं परमं पुण्यं सर्वपापहरं शुभम् ॥

९ क. ख. च. ज. झ. त्र विश्वरः पुरा । तपमा पाँ । २ क स्थ च ज ≨ अ शंक्तद । ५. ४ ४ €: इ. स. म. फ. मुपान्नाय ।

| कुमारेण च लोकानां नमस्कृत्य पितामहम् । मोक्तं चेदं ममाऽऽख्यानं देवर्षे ब्रह्मसूनुना ॥                      | 3          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| मनन्दुमार उत्राच—                                                                                          |            |
| गतोऽहं धर्मगाजानं द्रेष्टुं संपृजितो मुदा । स्तुतिभिः परया भक्त्या तेनोक्तोऽस्मि सुखासने                   | 11 ?       |
| मया तत्रोपितिष्टेन दर्ष्ट किंचिन्महाकृतम् । काश्चनेन विमानेन वैद्यीकृतवेदिना ॥                             | ¥          |
| मणिमुक्ताविचित्रेण किक्किणीजालकोाभिना । आगतं पुरुषं तत्र आसनादेवसत्तम् ॥                                   | Ģ          |
| ससंभ्रमं समुत्थाय हृष्ट्रा धर्मः स्वयं विभुः । यृहीत्वा दक्षिणे पाणी पृजितोऽर्धेण वै ततः ॥                 | !          |
| शिरस्याधाय देवेश पुरः स्थाप्य ततः परम् । प्तियत्वा तु तं धर्म इदं वाक्यमुवाच ह ॥                           | 9          |
| यम उताच                                                                                                    |            |
| सुस्वागत् धर्मेदर्शिन्धीतो भिम दर्शनात्तव । समीपे मम तिष्ठस्व किंचिज्ज्ञानं वदस्व मे ॥                     |            |
| तत्पनयोस्यसि स्थानं यत्र ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥                                                              | C          |
| सनत्कुमार उत्राच                                                                                           |            |
| इत्यक्ते च तत्रश्रात्यो विमानवरमास्थितः । आगतः पुरुषो देव यत्र तिष्ठति धर्मेगद् ॥                          | ९          |
| संपतितो विमानस्थः पश्रयावनतेन च । सामपर्व तथोकत्वा तु यथा पुर्वेनसः स्वयम् ॥                               | 30         |
| • स्वयं अमण वे ब्रह्मन्द्रशायना कृता तयोः।तत्र मे विस्मयो जातः पृष्टो अमी मया ततः                          | <b>á</b> á |
| नरस्तव हि संकाओं यो ये पर्वमिहाऽशातः े। किमनेन <mark>कृतं कमे यस्य तुष्टो भवौन्धृशम् ।।</mark>             | १२         |
| अत्र में कीतुके जाते कृता हि स्वयमेव तु । यदस्य भवता पूजा सविस्मयमनस्तरम् ॥                                | \$ €       |
| तर्थवास्य कृता पूजा दितायस्य नरस्य तु । मेने इं शुभकमीणौ विमानवरसत्तमौ ॥                                   | <b>;</b> 8 |
| यस्त्वमाभ्यां स्वयं । पत्नां करपे चमेकारणात् । ब्रह्मविष्णुशिवाद्यैस्तु पृज्यसे त्वं सदाऽनि <mark>श</mark> | म्।।       |
| यस्यहरूपरमं पृष्यं किमता कम चकतः । कथ्यतां मम सर्वेद्ध फुळं दिव्यमवापतुः ॥                                 | १६         |
| तरछन्या स तु मां पाट शुणु कम तयोः कृतम् । यन्कृत्वा चार्डता <mark>यानौ तरछृणुष्य महामते</mark>             | 9.9        |
| यमे उत्तान                                                                                                 |            |
| र्वेदिशं नाम नगरं पूर्विल्यामास्त विश्रुतम् । तत्राभृत्पृथिवीपालो धरापाल इति भ्रुतः ॥ 🥏                    |            |
| कस्मिन्काले पुरा देवा बबाप स्वगर्ण कुवा ॥                                                                  | 26         |
| दय्याच                                                                                                     |            |
| महते 🛪 परा नारी भतुर्यन्मे निर्वोज्ञता । तस्माद्वादज्ञ वर्षाणि जम्बुकम्त्वं भविष्यसि ॥ 🦠                   | 99         |
| थम उत्राच —                                                                                                |            |
| इत्युक्तः स.च च अधाम जम्बुका पेदिनीतलम् । वेतसीवेत्रवत्योम्तु संगमे लोकविश्वते ॥ 🥏                         | २०         |
| भाषान्तां भविता पुत्र उत्युक्तां गिरिकत्यया । तत्र चानशनं कृत्वा क्षेत्रे प्राणस्तितोऽत्यजत्               | २१         |
| दिव्यरूपवपुभेत्वा जगाम विष्णुर्मानधा । तत्राऽऽश्रर्य महदृष्ट्या धरापालो महीपतिः ॥ 💎                        | २२         |
| विष्णारायतनं कृत्वा स्थापयामास तं प्रभुम् । तस्मिन्पुरे नरात्सवीन्संनियोज्यास्य वीक्षणे॥                   | २३         |
| शुभमायतनं विष्णोस्तस्मिन्द्रामे सभाजनेः । पूर्णे तु ब्राह्मणादीनां पूजयित्वा कदम्बकम् ॥                    |            |
|                                                                                                            | २५         |
| * चनुःखक्षान्तर्गतः पाठः फः पुस्तकस्योऽसगत <b>थ</b> ः।                                                     |            |

पुस्तकं चापि संपूज्य गन्धपुष्पादिभिः कमात् । ततस्तमाह राजाऽसी वाचकं विनयान्वितः २६ यन्मयाऽऽयतनं विष्णोः कारितं च तवाग्रतः । चातुर्वर्ण्यमिदं चापि श्रोतुकामं कदम्बकम् ॥२७ तिष्ठतीह द्विजश्रेष्ठ कुरु पुस्तकवाचनम् । यावन्संवन्सरं विष प्रगृह्य द्विनमुत्तमाम् ॥ स्वर्णनिष्कञ्चतं चात्र ततो दास्ये तथा परम्। पूर्णे वर्षे द्विजश्रेष्ठ श्रेयोर्थमहमात्मनः ॥ 30 एवं प्रवर्तितं तत्र पुण्यं पुस्तकवाचनम् । वर्षसंगतमात्रे तु तथाच मुनिमन्तम ॥ 30 अयाऽऽयुषः क्षयाचार्यं कालधर्ममुपेयिवान । मया चास्य विमानं हि विष्णुना प्रेपितं दिवः॥३१ इत्येषा कर्मणो व्युष्टिः पुण्यमाख्यानसंक्रकम् । श्रुतं पाद्यं महत्पुण्यं पवित्रं पापनाजनम् ।। 32 गन्धपुष्पोपहारैस्तु न तुष्टिर्जायते तथा । देवानामिह सर्वेषां पुराणश्रवणाद्यथा ॥ 3 3 स्वर्ण(गोभू)हिरण्यवस्त्राणां वस्तृनां चापि कृत्स्त्रशः । ग्रामाणां नगराणां च दानाक्तियेत्रस् R यथा स्याद्धर्मश्रवणात्प्रीतिः सर्वेदिवाकसाम् । इतिहासपुराणानां श्रवणे मृतिसत्तम् ॥ न तथा में महाप्रीतिः श्राद्धे सर्वार्थकामिके । कन्यादाने महाप्रीतिर्मम स्यादिष्यस्य नम् ।। 35 न तथा रोचते सा च यथा पुस्तकवाचनात । अथ कि बहुनोक्तेन नान्यन्त्रीतिकरं मम ।। पुण्याख्यानमृते वित्र गुर्ह्यमेनत्प्रकीर्तिनम् । यथायमपर्गः वित्र इहाऽइयाते। नगेचमः 🕕 संगत्याऽनुगतश्चायं धर्मश्रवणमुत्तमम् । श्रुत्वा भक्तिरभृदस्य श्रद्धया परमात्मनः ॥ 30 कुत्वा प्रदक्षिणं तस्य वाचकस्य महात्मनः । एष विशे पुनिश्रेष्ट दर्दो स्वर्णस्य मापकम् 🕕 नान्यद्दानं कदा चक्रे लोभाविष्टेन चेतसा । पात्रदानान्फलप्राप्तिस्तस्य जाता न संजयः ॥ इत्येतन्कथितं कर्म चाऽऽभ्यां चैव कृतं मुने ॥ d >

महादेव उवाच-

एतत्पुण्यस्य माहात्स्यं ये शृण्वन्ति मनीपिणः । न तेषां दुर्गातः कापि जन्मजन्मान जायते ४२ इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमापतिनारदेमवादे बाखपुराणादिकासयामाहस्यक्षत्र न बाकप्र पद १५०००

आदितः श्लोकानां समक्र्यद्वाः

#### **এ**ব বিষয়িত্রভাত

## महादेव उवाच--

अथान्यत्संत्रवक्ष्यामि गृणु देवर्षिसत्तम । गोर्षाचन्द्रनमाहात्म्यं यथा हष्टुं भूतं मया 🙃 ब्राह्मणो वाऽथ वैश्यो वा शृद्धो वाऽष्यथ बाहुजः । गोपीचन्द्रनिलप्ताक्षो मुन्यते ब्रह्महत्यया॥२ तिलकं कुरुते यस्तु गोपीचन्द्रनसंभवम् । मद्यपानादिद्योपम्तु मुच्यते नात्र सञयः ॥ गोपीचन्दनलिप्ताक्रो वैष्णवो विष्णुतन्परः । सर्वदोपैः प्रमुच्येत यथा गक्रास्थमा पुनः ॥ ब्रह्महा मद्यपानी च स्वर्णस्तेयी तथैव च । गुरुनल्पगमा वाऽथ झट्टा वाऽप्यथ व द्विनः ॥ स सद्यो मुच्यते पापादाजन्मशतकारणात् । द्वादशतिलकं प्रोक्तं सर्वेषां व विश्वेषतः ॥ वैष्णवानां ब्राह्मणानां कर्तव्यं भृतिमिच्छताम् । दण्डाकारं ललाटं स्यान्पद्माकारं तु वक्षसि ॥ 🤊 Ę वेणुपत्रनिभं बाहुमुलेऽन्यदीपिकाकृति । उर्चश्रकाणि चन्वारि बाहुमुले तु दक्षिणे ॥ नाममुद्राह्यं नीचे शङ्कमेकं तयोरिष । मध्ये ततः पार्श्वयोस्तु है है पद्मे च धारयत ॥ बामेऽपि चतुरः शङ्कान्नाममुद्रे च पूर्ववत् । चक्रमेकं मदे द्वे दे पार्श्वयोगिति भेदतः ॥ 90

ललाटे च गट्रामेकां नामपुद्रां तथा हृदि । त्रीणि त्रीणि च चक्राणि मध्ये शङ्काबुभाबुभौ ॥ ११ हृदि पार्श्वे स्तनाकुर्ध्वे गदापश्चानि बाह्वत् । त्रीणि त्रीणि च चक्राणि कर्णमृलद्वयोर(येऽप्य)धः एकमेकं तदन्येषु तिलकेषु च धारयेत् । संपदायस्तु भद्रस्तु धार्या किष्टानुसारतः ॥ यथारुच्यथवा धार्यो न तत्र नियमो यतः । आचाण्डालाद्विशुध्यन्ति तिलकस्यैव धारणात् चाण्डात्रादिधकं मन्ये वैष्णवानां हि निन्द्कम् । स वै विष्णुसमो क्रेयो नात्र कार्या विचारणा वैष्णवो बाद्यणो यस्तु विष्णुध्यानेषु तत्परः । नान्तरं तस्य वै क्वेयं स वै विष्णूर्भवेदिह ।। १६ जङ्गचक्रथरो विशे वेटाध्ययनतत्परः । स वै नारायण इति वेदे चैवं तृ पठचते ॥ ? 19 तप्रचक्रधरो विषः पश्चिपावनपावनः । तस्य भक्तियुतो ब्रह्मन्महापापैः प्रमृच्यते ॥ 26 तुलसीपत्रमालां च तुलसीकाष्ट्रसंभवाम् । धृत्वा व ब्राह्मणो भूयौन्मुक्तिभागी न संशयः ॥ १९ विष्णुरूपो यतो विषो वैष्णवः स इह स्मृतः । पश्चन्वे यस्य तिरुकं गोषीचन्द्नसंभवम् ।। विमानं स समारुब याति विष्णोः परं पदम् । कलौ नारद् तिलकं गोषीचन्द्रनसंभवम् ॥ ये कुर्वस्ति तर श्रेष्ठा न तेपां इसेतिः कचित् । शक्वं चैत्र तथा चक्रं दक्षिणे चापसब्यके ॥ २२ हम्ते अस्वा विशेषेण महापापैः प्रमुच्यते । मद्यपानस्ता ये च ये च स्त्रीवालघातकाः ॥ ₹ ۶ अगम्यागमका ये वै इञ्यन्ते भृषि बाँडव । भक्तानां दशेनादेव मुक्तिस्तेषां न संशयः ॥ 38 संसार तु ग्रसारे न करे वे वेष्णवा जनाः । अहं हि वेष्णवे जातो विष्णोभेक्तिप्रसादनः॥२५ काट्यां निवसतां गत्र रामो ऋमिति संजपन । तेन पृण्यादियोगेन शिवो वै नात्र संशयः ॥ २६ २२१९ र १ १९६ (त्तरवार) भाग तनाग्रसकाद गापाचन्द्रनमाहाव्स्य नाम त्रिज्ञोऽभ्याय ॥ ३० ॥

शादितः श्लोकानां समष्ट्य**द्वाः**—३३२४३

#### स्वाराध्यक्षात्र वात

नाग्द उवाच ब्रह्मन्संवत्सराख्यस्य दीपस्य विधिमुत्तमम् । सर्ववतप्रधानस्य माहात्स्यं प्रवद्स्व मे ॥ येन बतानि सर्वाणि कृतान्येव न संशयः । सर्व<mark>कामसमृद्धिश्च सर्ववापक्षयो भवेत् ॥</mark> 3 ांगव उवाच वदामि तव देवप ग्रहस्यं पापनाशनम् । यच्छन्ता ब्रह्महा गोब्रो मित्रब्रो गुरुतल्पगः ॥ ₹ वित्वासघाती क्रात्मा मृक्तिमामाति शास्त्रीम्। शतं कु<mark>लानामुद्धत्य विष्णुलोकं स गच्छति ४</mark> तदहं कथायिष्यामि दीपबतमनुत्तमम् । संबत्सरप्रमाणस्य विधि माहात्म्यमेव च ॥ G हमन्ते प्रथमे मासि प्राप्य बेकादर्शा ग्रुभाम् । <mark>ब्राह्मे मुह</mark>र्ते चोत्थाय कामक्रोधविवर्जितः ॥ Ę नदीसंगमतीथेषु तडागेषु सरित्सु च । स्नानं समाचरेत्तत्र ग्रहे वा नियतात्मवात् ॥ 9 कानो इं सर्वतीयपु [अगर्त प्रस्ववर्णपु च । नदीपु सर्वतीर्थेषु] तन्न्नानं देहि मे सदा(?) ॥ L र्शन स्नानमञ्जः। दवान्पितृश्च संतर्यं कृतजाप्यो जितेन्द्रियः । ततः संपृजयेद्देवं लक्ष्मीनारायणं प्रभुम् ॥

चनुश्चिद्धान्तगतः पाठः फ. पुस्तकस्थः ।

| पश्चामृतेन संस्नाप्य ततो गन्धोदकेन च । स्नातोऽसि लक्ष्म्या सहितो देवदेव जगत्पने ।                | १०            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| मां समुद्धर देवेश घोरात्संसारबन्धनात् । ततः संयुजयेदेवं लक्ष्म्या सह जनार्दनम् ॥                 | 9 9           |
| मचैस्तु वैदिकैर्भक्त्या तथा पौराणिकैरपि । अतो देवेति सृक्तेन पौरुपेणापि वा पुनः ।।               | śź            |
| नमो मत्स्याय देवाय कूर्मदेवाय वै नमः। नमो वाराहदेवाय नरसिंहाय वै नमः।।                           | ? 3           |
| <ul><li>[*वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते नमः] । नमोऽम्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः ।</li></ul> | 11 28         |
| नमोऽस्तु बुद्धदेवाय कल्किने च नमो नमः । नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिर इत्यभिष्जयेत् ॥                | 954           |
| केशवादीनि नामानि नेर्वा संपृजयेद्धग्मि ।।                                                        | ५ ह्          |
| धूपमञ्चः—                                                                                        |               |
| वनस्पतिरसो दिव्यः सुरभिर्गन्थवाञ्शुचिः । धृपोऽयं देवदेवेश नमस्ते प्रतिगृग्रताम् ॥                | 99            |
| दीपमञ्चः—                                                                                        |               |
| दीपस्तमे। नाशयति दीपः कान्ति प्रयच्छति । तम्मादीपप्रदानेन पीयतां मे जनार्दनः ।।                  | 20            |
| नेवेद्यमत्रः—                                                                                    |               |
| नैवेद्यमिद्मनाद्यं देवदेव जगत्पते । लक्ष्म्या सह ग्रहाण त्वं परमामृतमृत्तम्मम् ।।                | 90            |
| ् <b>अर्घ्य द्यात्ततो भक्त्या एवं</b> ध्यात्वा जनाईनम् । फलेन चैव हम्लेन शक्रेना: डाय चोडा       | <b>हम्</b> ।। |
| <b>जन्मान्तरमहस्रेण यन्मया पातकं कृतम् ।</b> तत्मर्वं नाशमायात् प्रमाटाच्य केशव ॥                | - ,           |
| इत्यर्घ्यमत्रः।                                                                                  |               |
| ततः कुम्भं नवं शुभं घृतपूर्णं समानयेत् । लक्ष्मीनारायणम्याग्रं तलपणम्यापि वा                     | 22            |
| तस्योपरि त्यसेत्पात्रं ताम्रं मृत्मयमेव च । नवतत्त्तुसमां वति तस्मित्पात्रं तु निवयेत् 🔅 🦠       | · 3           |
| ्तनः प्रवोधयेदीपं स्थाप्य कुरुभं सुनिश्चलम् । पुष्पगन्यादिभिः पत्य ततः संकल्पयेरस्त्राचः         | ٠.٧           |
| मुत्रेणानेन देवर्षे असमीरेषु धामसु । कामो भूतस्य भत्यस्य सम्रात्को विराजने                       | 5 %           |
| दीपः संबत्सरं यावस्मयाश्यं परिकल्पितः । अग्निहोत्रमीवीच्छन्नं शीयता ५म वे शवः 👉                  | . ह           |
| ्ततो जितेन्द्रियो भृत्वा श्रुतिज्ञानपरायणः । नाऽऽल्पेत्पतिनात्पापांस्त्या पापाण्टना नगत          | و -           |
| रात्रा जागरणं गीतं हत्यवाद्यादिकस्तथा । पृष्यपदिश्च विविधेषमार यानेरुपार्वतः ।                   | - /           |
| ्ततः प्रभानसम्य कृतपृ(पो)वाह्निकक्रियः। ब्राह्मणान्भोजये दक्त्या यथाद्यक्त्या विकास              | <b>3</b> 11   |
| स्वयं च पारण कृत्वा प्राणपत्य विस्तायन् । एवं संबन्धरं यावहरासाव हरत्व                           | 7 11<br>3 5   |
| दीपं पलसुवर्णेन नद्धीर्धेन वा पुनः । वातम्तु राजती प्रोक्ता दिपला सार्वा वा                      | 3 %           |
| ्ष्टेनपुण तथा कुम्भ नाम्रपात्रसमस्विनम्। लक्ष्मीनारायणी देवो यथारावलाः कि विस्तारायः             |               |
| कीया भक्तिमता प्रमा मान्यवाका गांच्या । वर्षा विकास                                              |               |
| इंदिशीर्चमप्र ने विद्याः प्रतिभूमम् वर्षाः । अनुस्कृति वर्षाः                                    | <b>3 3</b>    |
| स्पर्णक दिन शहित क्रियान्य विद्याप्त । स्वित्रसम्बद्धाः                                          | ÷ 8           |
| 1994क्त गरुपर देववाद्याणाच्या । तार्वारक्ष्यक्तिक्व                                              | 3 %           |
| सपुर्व पत्न्या साहतमक भक्ता च पत्नच । चःचीन्यनच्याः 🚉 🕻                                          | <b>3</b> Ę    |
|                                                                                                  | 9 5           |

ताम्रपात्रोपरि स्थाप्य घृतकुम्भेन संयुतम् । ब्राह्मणाय ततो दद्याद्यात्वा नारायणं परम् ॥३८ मचेणानेन देवर्षे तमहं कथयामि ते । अविद्यातमसा व्याप्ते संसारे पापनाञ्चनः ॥ ज्ञानपटो मोक्षदश्च तस्माइत्तो मयाऽनघ । इति दीपमञ्चः ॥ 79 दक्षिणां च यथाशक्त्या(क्ति)दस्वा विप्राय भक्तितः। भोजयेद्वाद्यणान्पश्चाक्घृतपायसमोदकैः॥ वस्रोगच्छादयेत्पश्चात्मपत्नीकं तथा द्वित्रम् । जय्यां सोपम्करां द्वाद्धेतुं चैव सवत्सकाम् ४१ तेभ्यम्त् दक्षिणां दद्याद्यथावित्तानुसारतः । सृहस्म्वजनवन्धृंश्च भोजयेत्पृजयेत्तथा ॥ एवं महोत्सर्वं क्योदीपञ्जसमापने । [+ततो विसर्जयेत्पश्चात्त्रणिपत्य क्षमापयेत् ]।। 83 एवं कृते तु यत्पुण्यं [ \*तथा संक्रान्तिकेश यत् । संवत्सगरूयदीपस्य तत्पुण्यं प्राप्यते नरैः ४४ मासवतेश्र यत्पुण्यं तत्पुण्यं प्राप्यते नरेः । संवत्सरस्य दीपस्य व्रतेन चरितेन च ॥ ४५ दानवर्तयेथासंख्ययं योगवर्तस्तथा । तत्फलं समवामोति दीपे संवत्सरे कृते ॥ 84 गोर्भाहरण्यदानेन गृहादीनां विशेषतः । यत्फलं लभते विद्वारितफलं दीपतो भवेतु ॥ 80 दीपदः कान्तिमामाति दीपदो अनमक्षयम् । दीपदो ज्ञानमामाति दीपदः परमं सुम्बम् ॥ 86 दीपटानाच सौभाग्यं विद्यामत्यन्तनिमेलाम् । आगोग्यं परमामृद्धिं लभते नात्र संशयः ॥ 86 दीपरः सुभगां भार्या सर्वेलक्षणसंयुताम् । पुत्रान्पात्रान्यपात्रांश्च संतति चाक्षयां स्रभेत् ॥ 40 बाद्मणः परमं ज्ञानं अत्रियो राज्यमुत्तमम् । वैञ्यो धनं पश्चमवोञ्झद्रः सुख्यमवाप्रयात् ॥ ५१ क्षारी चापि भवारं सर्वेजक्षणसंयुतम् । प्राप्नोति परमायुश्च पुत्रान्योत्रांश्च पुष्कलान् ॥ 42 वैघव्यं नैव युवती कटाचिटपि पञ्यति । न वियोगमवामोति दीपदानप्रभावतः ॥ 43 नाऽऽधयो व्याधयर्थव जायन्ते दीपदानतः । भयात्ममुख्यते भीतो वद्धो मुख्येत बन्धनात्॥५४ ब्रह्महत्यादिभिः पार्पदीपत्रतपरायणः । मुच्यते नात्र संदेहो ब्रह्मणो वचनं य<mark>या ।।</mark> ५५ चान्द्रायणानि कृत्लाणि चरितानि न संशयः । येन सांवत्सरो दीपो बोधितः शाखनो हरेः॥ ते बन्यास्ते महात्मानस्तैः प्राप्तं जन्मनः फलम् । यैः संपृज्य हर्गि भक्त्या दी<mark>पः सांबन्सरः कृतः</mark> येऽपि सवतयन्तीह दोपवाते शलाकया । ते यान्ति परमं <mark>स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् ॥</mark> ये च ते रं च वातं च यथाशकत्या कि । प्रदीपके । प्रक्षेपयन्ति सततं ते <mark>यान्ति परमां गतिम् ।।</mark> गच्छन्तं दीपकं शान्तमशक्ता ये प्रयोधितुम् । कथयन्त्यन्यलोकानां तेऽपि तत्फलभागिनः स्तोकं स्तोकं च भिक्षित्वा तेले दीपाधेमेव च । करोति दीपकं वि<mark>ष्णोः पुण्यं तेनापि लभ्यते६१</mark> र्दापं प्रज्वालयमानं तु यः प्रद्यत्यथमा नरः । कृताञ्चलिपुटो विष्णोविष्<mark>णुलोकमवामुयात् ॥६२</mark> दीपप्रज्वालने वृद्धि यो दद्यात्कुरुतं स्वयम् । सर्वेपापविनिमुक्तो विष्णुलोकमवामुयात् ॥ **5** 3 अत्राप्युदाहरन्तीर्मार्मातहासं पुरातनम् । यस्य अवणमात्रेण मुच्यते सर्वेकिल्बिपः ॥ 88 सरम्बत्यास्तरं रम्यं सिद्धाश्रम इति भुतः । तत्रावसिद्धानः पूर्वं कषिछो नाम वेदवित् ॥ 54 वतापवामानगता द्वारद्वः श्रांत्रियस्तथा । निक्षाहत्त्या च कुरुते कुटुस्वपरिपालनम् ॥ ĘĘ वर्तापवासिवयम् विष्णुमाराधयन्यसी । विष्णुं संगुज्य विधिवदीपं बोधयते सदा ।। 69 समादाय च तत्तेल स्वग्रहे पृष्य केञ्चवम् । दीपं भक्त्या च परया बोधयेद्धरितुष्ट्ये ॥ 86

<sup>+</sup> इदमधं के. स्व च ज झे. में ट फ पुस्तकस्थम् । क धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः के. **ख. च. ज. म. फ.** पुस्तकस्थः ।

9.9

```
एवं प्रवर्तमानस्य कपिलस्य महात्मनः । मार्जारस्तीक्ष्णदंष्ट्रम्तु मुषकान्भक्षयेत्सदा ॥
                                                                                        E e
 तत्राऽऽगच्छति भक्षार्थे मूषकाणामहर्निक्सम् । कृत्वा ध्यानं स्वभक्ष्यार्थे नित्यं नागयणाग्रतः ७०
  भक्षिता बहुबस्तेन मूषका द्विजवेब्माने । ये ये तैत्वार्थमायान्ति वर्तिकाहरणाय च ॥
                                                                                        9?
 तांस्तांस्तु भक्षयत्येव मूषकान्ध्यानतत्परः । एवं प्रवर्तमानस्य कर्दााचित्कालपर्ययान् ।।
                                                                                       ७२
 एकाद्र्यां स कपिलो ब्राह्मणः स्वग्रहे शुचिः [क्रमोपवामः मपत्नीकः पृत्रयामाम चान्युतम्।।
 ततो जागरणं चक्रे स्तुतिनृत्यपरायणः]। अर्धरात्रे न संप्राप्ते निद्या मोहितो द्वितः॥
                                                                                        6.8
 मार्जारश्वाऽऽगतस्तत्र तीक्ष्णदंष्ट्रो लघुक्रमः । भक्षयामाम नेवेद्यं गृहकोणे स्थितः मटा ॥
                                                                                       94
 अद्राक्षीन्यूषिकां क्षुद्रां तैलपानार्थमागनाम् । मन्द्रतेर्जाम टीपे तु वर्त्यपाहरणोविताम् ॥
                                                                                       ७६
 समुत्पत्य पदाऽऽक्रामत्तदा सा विल्पाविशत । तस्याः पाटेन व वत्या दीपः संबोधिती अञ्चम
 तैलपात्रं च निर्मतं सुप्रकाशोऽभवत्तदा । ब्राह्मणोऽपि जजागार न्यकत्वा निद्रां प्रमोहिनीम्
                                                                                       56
 मार्जारोऽपि <sup>च</sup> तां रात्रिमजाग्रद्धक्षतत्परः । ततः प्रभाते विमले कृत्वा नित्यक्रियां द्विजः
                                                                                       90
 ततश्च पारणं चक्रे विश्वन्धुजनैः सह । एवं प्रवतमानम्य कपिलस्य महात्मनः ॥
                                                                                       60
बभुवुः पुत्रपौत्राश्च धनधान्यमनुत्तमम् । आरोग्यं परमां वृद्धिमवाप महत्री श्रियम् ॥
दीपत्रतप्रभावेन कपिलो मोक्षमागतः । संभेद्य मण्डलं पुण्यं सवितृः र्जाजनस्तथा ॥
                                                                                       13
दीपज्योतिःस्वरूपेण परमात्मनि युक्तवान । मृषिकार्शय च कालेन ममार्ग विलमस्यतः ।।
                                                                                       63
विमानवरमासाद्य विष्णुत्कोकं जगाम सा । माजोरोर्ञाप च कालान्ते मृतः स्वर्ग जगाम सः ८४
विमानवरमारुह्य देवगन्धर्वसेवितम् । अप्सरोभिः परिवृतो विद्याधरगणेयृतः ॥
स्तूयमानो महातेजा जयशब्दादिमङ्गलैः । स्त्यमानः स व नागविष्णुलोकं जगाम सः ॥
                                                                                      63
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च । भुकत्वा च विपृष्टान्योगास्ततो राजाऽसवद्भवि
सुधर्मा नाम धर्मात्मा देवब्राह्मणपूजकः । रूपवान्मुभगर्थव महावल्यपाकमः ॥
                                                                                       66
तस्य प्रियतमा भार्यो सर्वेलक्षणसंयुता । भर्तृभक्ता तथाशीला जाम्ना सा कपसृत्दर्ग ॥
सर्वासां चैव नारीणां मध्ये सा सुभगाऽभवत । पुत्राश्च वहवा जातास्तम्या द्वांहतरस्तथा ॥ ५०
एवं विहरतोस्तद्वदंपत्योः प्रीतिषृत्वेकम् । आगतः कातिको मासो हरिनेत्रावयोयकृतः ॥
तस्मिन्दीपाः प्रबोध्यन्ते नारायणपरायणैः । कृष्ण्यचान्द्रायणादीनि वनानि नियमास्तथा ॥ ९२
क्रियन्ते विष्णुभक्तेश्र संसारभयभीरुभिः । अथ प्रवोधिनी प्राप्य राजा राज्ञीमधात्रवीत् ॥ ५३
      राजावाच-
भद्रे मबोधिनी पुण्या विष्णोर्नाभिसरोक्टे । करिष्यास्यद्य पूजां च सोपवासी जितिन्द्रयः ९४
      शिव उवाच-
```

स्नात्वा च पुष्करे तीर्थे पुण्डरीकाक्षमच्युतम् । एर्जायण्यामि देवेशे लक्ष्म्या सह जनादेनम्॥९५

इति सा वाञ्छितं श्रुत्वा भर्तुः प्रियद्दिते ग्ता । उवाच वचनं गुद्धं भर्तारं चारुद्दासिनी ॥ रूपमुन्द्रगुवाच---

ममापि हृद्ये कामः समुत्पन्नो नराधिष । रूपमान्द्रयेवाञ्छा च हृद्रये मम वतते ॥ पुष्करं प्रथमं तीर्थं मन्तुमिच्छं न्वया सह ॥

| त्रिव उवाच <del></del>                                                                                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ततो राजा तया सार्थमागतः पुष्करं तदा । हस्त्यश्वरथहन्देश्व समागत्य पुरोहितैः ॥                                 | 96       |
| ततः स्नात्वा तथा ध्यायंस्तर्पयन्पितृदेवताः । पृजयामास देवेजं पुण्डरीकाक्षमच्युतम् ॥                           | 99       |
| दीपमालाकुले नेत्रे सर्वतः सुमनोहरे । दृद्री लिखितं तत्र मार्जीरं देवतालये ॥                                   | ?00      |
| तं हष्ट्रा प्राकृतं कर्म जन्म स्मृत्वा नृषस्तदा । मुखपङ्कजमालोक्य वियायाः प्रजहास च ॥                         | ? 0 ?    |
| <b>क्ष्यमुन्द</b> युवाच                                                                                       |          |
| मम संमुख्यमान्त्रोक्य भर्तः कि स्मिनकारणम् ।।                                                                 | १०२      |
| शिव उवाच <del>—</del>                                                                                         |          |
| कथयामास हष्टात्मा प्राक्तनं कर्मणः फलम् ॥                                                                     | ?o}      |
| गत्रोवाच—                                                                                                     |          |
| अहमासं पुरा देवि माजोरो बाद्मणालये । भक्षिता मपकास्त्रत्र मया <mark>जनसहस्रकाः ॥</mark>                       | 308      |
| ततो नारायणस्याग्रे दीपः संरक्षितो यतः। व्याजेनापि मया देवि प्राप्तं तत्कमणः फलम्                              | II       |
| विष्णुकोकमनुप्राप्य राज्यं पाप्तं मयाञ्चुना ॥                                                                 | १०५      |
| रूपस्टरप्रेवाच                                                                                                |          |
| ममापि स्मरणं जातं प्राक्तनस्य च जन्मनः । मृपिका चाहमध्यासं शुद्रा ब्राह्मणवेदमनि ॥                            | १०६      |
| कार्तिक च प्रवेशियरम्यां मर्न्द्रीभेते च दीपके । बत्येपाहरणाथीय निर्मेताऽहं तदा विकात ॥                       | १०७      |
| ह्या नारायणं देवं पांजतं कर्यभैस्तथा । ानदाभिभतं विषे च वार्तः स्पृष्टा मया तदा ॥                             | 906      |
| उत्थितस्त्वं यदा तत्र मां ग्रहीत्ं कृतक्षणः । हष्ट्रा त्वां च प्रनष्टाः इं प्रविष्टा विलयध्यतः॥               | 200      |
| विजन्त्या मम पाटेन दीपवित्विवर्गम्भता । तैलपात्रं च नमितं तेना <mark>हं सुखभागिनी ।।</mark>                   | 990      |
| तन्मया राजराजेन्द्र दीपश्रेय प्रकाशितः । इटानी च मया प्राप्ते रूपलावण्यमुत्तमम् ॥                             | ???      |
| त्वं च भनो तथा राज्यं पुत्राक्ष विविधं सुखम् । दीपप्रवोधनाज्ञा <mark>तं ज्ञानमत्यन्तदुर्लभम्</mark> ॥         | ११२      |
| तस्मात्सवेद्रयत्नेन दीपत्रतमनत्त्रम् । आवां हि प्रया भक्त्या कुर्याव च विशेषतः ॥ 🦠                            | \$ \$ \$ |
| तदेतत्क्रमेणः प्राप्तं फलं राज्यादिसंपदः । प्रयोजन्म स्मृतं चापि सर्वेपापक्षयस्तथा ॥                          | 338      |
| तस्मात्सवप्रयत्नेन विविमक्रादिप्येकम् । दीपत्रतं कृतं पुंभिः पुण्यं चन्द्रार्के(ण्यमाचन्द्र) <mark>तार</mark> | कम्।।    |
| शिव उत्राच —                                                                                                  |          |
| इति श्रुत्वा वचो राजा चक्रं दीपव्रतं तदा। प्रियया सह देवर्षे सम्यवश्रद्धासमन्वितः ॥                           | > > 5    |
| तांम्मम्तु पुष्करं ताथ कृत्वा दीपवर्त तु ती । अवापतुः पर्ग मुक्ति देवदानवदुर्लभाम् ॥                          | ??9      |
| ण्तदीपस्य माहात्म्यं ये द्युष्वत्ति नर्गे भृति । सर्वेपापिवनिमुक्तः प्रयान्ति हरिमन्दिरम् ॥                   | ??6      |
| यं च कर्वान्त परुषाः क्षियां वा भक्तितत्पराः । ते सर्वे पार्पानमूक्ता यान्ति ब्रह्म सनातन                     |          |

न द्रारिष्ट्यं न शोकश्च न मोहो न च विश्वमः। ग्रहे लक्ष्मीः समायानि जन्मजन्मनि बाहवे १२२ इतः वामहाकृष्णे प्राच्च इत्तर वण्ड अमाप्तिनास्द्रमवादे देष्पत्रत नामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

नेत्रगंगा विनद्यांन्त यथापापप्रभावजाः । आधयो व्याधयः सर्वे नद्यन्ते हि कृते <mark>क्षणात् १२१</mark>

दीपवर्तामद्रं विद्वन्कथितं ते विमुक्तिदम् । सर्वेसौग्व्यपदं धन्यं महाव्रतमिदं तव ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यक्काः —३३३६५

>

## अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः।

नारद उवाच— देवदेव जगन्नाथ भक्तानामभयपद । व्रतं ब्लिहि महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि ॥

महादेव उवाच---सार्वभौगः पुरा बासीद्धरिश्वन्द्रो महीपनिः । नम्य नुष्टोऽददादब्रह्मा पुरी कामदुर्घा शुभाम ॥२ सर्वरत्नमयी दिव्यां बालार्कसदृशयभाम् । [+तत्राऽऽस्थिता महीपाला देवगन्धवेपस्रागाः ॥ <mark>जपासते महात्मानं तेज</mark>साऽतीव भास्करम्]। तत्र स्थिता महीपाटो सप्तद्वीपां वसुंधराम् ॥ पालयामास धर्मेण पिता पुत्रमिवीरसम् । प्रभृतधनधान्यम्तु पुत्रदाहित्रवाश्रृपः ॥ स पालयञ्जुभं राज्यं परं विस्मयमागतः । न तादृशमभृत्पृर्वं राज्यं कस्य दि कर्दिचित् ।। न चेदृत्रं नरेरन्येविमानमधिरोहितम् । कस्येयं कर्मणो च्युष्टियंनाहं सुरराहित ॥ इति चिन्तापरो भूत्वा विमानवरमास्थितः । इद्दी पाधिववरो मर्ग्गावरणां वरम् ॥ तत्राऽऽस्ते च महात्माऽमौ द्वितीय इव भाम्करः । आसीनं पर्वतवरे शैळपटे हिरण्यये ॥ सनत्कुमारं ब्रह्मार्षं ज्ञानयोगपरायणम् । हष्ट्रा ग्रवनस्ट्राजा प्रष्टुकामोऽधावस्मयम् ॥ 90 ववन्दे चरणो हृष्टस्तेनापि स च नन्दितः । सुखोपविष्टम्तु नृषः पपच्छ मृनिपुंगवम् ॥ 99 भगवन्दुर्र्छभा लोके संपदेयं यथा मम । कर्मणा केन लक्येत कथाई पूर्वजन्मान ॥ तत्त्वं कथय में सर्वमनुग्राह्योऽस्मि ने यदि ।। 9 -

सनत्कुमार उवाच-

शृणु राजन्मवश्यामि पूर्वहत्तस्य(तं च) कारणम् । येन कृत्वा त्य विशेषण त्य वान्प्रहाश्मवत् रवमासीः पूर्वजन्मिन सुवैश्यः सत्यवाक्ष्याचः । स्वक्रम न परित्यकः तनस्यक्तरत् वात्यवः १४ स त्वं हित्तपरिक्षीणां भाष्याश्नुगतस्त्रथा । निगतः स्वजनांस्त्यकःवा पर्यपणांत्रप्तस्या ।। १५ न च प्रेषणदो ह्यासीत्काले दुभिक्षपीहिते । ततः कद्याचित्रगहने सर्व्यात्पु दृष्कुजम् ।। १६ हृष्ट्वा तत्र कृतो भावो गृह्णीवः पङ्कानि व । एनावदुक्त्वा पृष्पाणि नात्र्यादाय पद पद पद ।। १७ आस्थितो नगरीं पुण्यां नाम्ना वाराणसी शुभाम् । ततो विक्रीणतः कश्चिक्षव गृह्णाति पङ्कजम् ॥ वन्याक्षिगीतः कश्चित्तवेव प्राह्णणे स्थितः । तत्र स्थाने निवसता श्रुतो वादित्रानस्त्रनः ॥ १९ कस्मिश्च श्रूपते ह्यादित्रस्य च निस्वनः । इति पृष्ठे तदा तृष्ये तनोक्ते प्राम्थतो द्वत्यम् ॥ २० काश्चिराजस्तु विष्यात इन्द्रयुम्भस्तु पार्थिवः । तस्यास्ति दुष्टिता ख्याता नाम्ना चन्द्रावती सती उपोषिता महाभागा जयन्तीमपृमी शुभाम् । तत्राश्चाने द्वया हृष्टे देव वतानिको विधिः २३ आदित्यसिहिनो यत्र पृष्ट्यते भगवान्हारः । [अकृता च महती पृजा पृष्पश्चान्यन्त्रतः ॥ २४ धटस्योपरिसंस्था व यत्र संपृष्ट्यते हारः] । तद्भकृता च न्वया पत्न्या सह पृष्पाचन कृतम् २२ शेषेस्तु प्रकरस्तत्र कृतः पुष्पायस्तथा । ते हृष्टा विस्मिता साद्भव्य देवा वित्तः स्वयम् ॥ २६ क्रात्वा त्वत्कर्भ तत्सर्व कृते संरक्षण त्व । ततस्तुष्टाव सा तुभ्यं ददा वित्तं ततः स्वयम् ॥ २५ क्रात्वा त्वत्कर्भ तत्सर्व कृते संरक्षण त्व । ततस्तुष्टाव सा तुभ्यं ददी वित्तं ततः स्वयम् ॥ २५

<sup>+</sup> अयं श्लेक: घ. पुस्तकस्थः । 🕠 धनुष्यक्षान्तर्गतः पाटः पः पुस्तकस्य 🕠

| त्वया वित्त ना गृहात भाजनायानुमान्त्रतः । न गृहात भाजन च न च वित्त त्वया तदा                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| आदित्यां विष्णुमंयुक्तः पृजिनोऽसी यथाविधि । ततः प्रभातसमये रक्ष्यमाणस्तया सदा ॥                          | २९         |
| विश्रम्भयित्वा तान्मर्वामिर्गतोऽसि यथेच्छया । तदेनद्त्यजनुषि सुकृतं चार्जितं त्वया ॥                     | <b>₹</b> o |
| पञ्चत्वं च त्वया प्राप्तं स्वीयकमीनुयोगतः । तेन पुण्येन पहता विमानमगमत्तदा ॥                             |            |
| तन्फलं भुज्यते भूप पूर्वजन्मकृतं च यत् ॥                                                                 | ? \$       |
| हरिश्रन्द्र उताच—                                                                                        | 32         |
| [अकेनैव च विधानन कम्पिन्पासे च सा तिथिः। कर्तव्या तन्यमाऽऽचक्ष्व बनुग्राबोऽस्मि ते र<br>सनन्कुमार उवाच]— | पदि        |
| ज्ञणुष्वावहिनो राजन्कथ्यमानं मया तव । श्रावणस्य तु मासस्य कृष्णाष्टस्यां नराधिष ॥                        | 38         |
| गोहिणी यदि लभ्येत जयन्ती नाम सा तिथिः । भयो भयो महाराज न भवेज्जन्मकारणम्                                 | 34         |
| विधानमस्या वक्ष्यामि यथांकं ब्रह्मणा मम । यनकृत्वा मुक्तपापस्तु विष्णुलोकं स गच्छिति                     | 75         |
| उपोगितस्ततः कृत्वा स्नानं कृत्णितिलैः सह । स्थापयेदत्रणं कुम्भं पश्चरन्नसमन्वितम् ॥                      | \$ 9       |
| वज्रमाक्तिकवैद्येषुष्परागेन्द्रनीलकम् । पश्चरत्नं प्रश्मनं तु इति कात्यायनोऽब्रवीत् ॥                    | ₹6         |
| तस्योपरि न्यसन्यात्रं सीवर्णे लक्षणान्वितम् । सीवर्णा विन्यसेत्तत्र <mark>यशोदां नन्दगेहिनीम्</mark> ॥   | 139        |
| ददमानां तु पत्रस्य स्तनं वै विस्मिताननाम्। पित्रमानं स्तनं मातुरपरं पाणिना स्पृञ्जन्(तुः स               | पृश-       |
| न्तं पाणिना व्यरम् 🕦                                                                                     | 80         |
| आलोक्य मातरं प्रेम्णा सुख्यस्तं मुहुर्मुहुः । सीवर्ण कारयेदेवं यावच्छक्तिश्च विद्यते ॥                   | 8?         |
| द्विनिष्कमात्रं कतव्यं यदि शक्तिश्च विद्यते । त्रिलोडेनैव कतेव्यं सीवर्णेनाथवा पुनः ॥                    | ४२         |
| तद्रच रोहिणी कृयोन्सीवर्णा राजतः शशी । अङ्गप्रमात्रस्तु शशी रोहिणी चतुरङ्गुखा ॥                          | 83         |
| कणयोः कुण्डले दद्यात्कण्टाभरणकं गले । एवं कृत्वा तु गोविन्दं मात्रा साकं जगन्पतिम् ॥                     | 188        |
| क्षीर।दिक्यपनं कृत्वा चन्द्रनेनानुलेषयेत् । श्वेतवस्ययुगच्छक्नं पुष्पमालोपशोभितम् ॥                      | ४५         |
| नैवेदीविविवेभे÷र्यः फलैनानाविधेर्राप् । दीपं च कारयेत्तत्र पुष्पमण्डपशोभितम् ।।                          | ४६         |
| गीतं नृत्यं च वाद्यं च कारयेद्धांक्तमान्त्रुयः । एवं कृत्वा विधानं तु यथाविभवमारतः ॥                     | 80         |
| गुरुं संपूजर्यत्पश्चातपुजां तत्र समापयेत् ॥                                                              | 46         |
| द्वार असहापुराण राख्य उत्तरस्वण्ड रमाणा जारदम्बादे जनमाष्टमीवत <b>नाम इतिन्नोऽध्यायः ॥ ३२ ॥</b>          |            |
| आदितः श्लोकानां समप्रयक्काः— ३३४१३                                                                       |            |

अथ त्रयाखशोऽ। पायः ।

महादेव उवाच -हृष्ट्वा कतुशतं सिद्धं समाप्तवरदक्षिणम् । मधवाद्धातसंकल्पः पर्यपृच्छद्बृहस्पतिम् ॥
इन्द्र उवाच -भगवन्केन दानेन सर्वतः सुखमेधते । यदक्षयं महार्थं च तन्मे बृहि महातपः ॥

। चनुष्यद्भाननात पाठ के स्व च ज **स** स. पुस्तकस्थः ।

| महादेव उवाच                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| एवमिन्द्रेण चोक्तोऽसौ देवदेवपुरोहितः । प्रहस्य तं महावाहो बृहम्पतिरुवाच ह ।।                            | 3            |
| बृहस्पतिरुवाच                                                                                           |              |
| हिरण्यवस्त्रगोदानं भूमिदानं च वासव । एतत्प्रयच्छमानम्तु सर्वपापः प्रमुच्यते ॥                           | 3            |
| सुवर्ण रजतं वस्त्रं मणिरत्नं च वासव । सर्वमेव भवेदनं वसुधां यः प्रयच्छिति ॥                             | •            |
| फालकृष्टां गहीं दत्त्वा सबीजां सस्यमालिनीम् । यावत्सूर्यकृतालोकस्तावत्स्वर्गे मैहीयते ।                 | 1 5          |
| यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषा दृत्तिकशितः । अपि गाचममात्रेण भूमिदानेन गुल्यति ॥                           | ٠            |
| दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशहण्डनिवर्तनम् । दश तान्येव गोचर्म ब्रह्मगोचर्मळक्षणम् ॥                           | d            |
| सर्हषं गोसहस्रं तु यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम् । बालवन्सप्रसृतानां तद्रोचर्मे इति स्मृतम् ॥                 | •            |
| विप्राय द्याच गुणान्विताय तपोन्वितायाथ जितेन्द्रियाय ।                                                  |              |
| यावन्मही तिष्ठति सागगन्ता तावन्फर्छं तस्य भवेदनन्तम् ॥                                                  | , ,          |
| यथाऽऽशु पतितः शक्र तैलिबिन्दुः प्रसर्पति । एवं भूमिकृतं दानं सम्येनाम्य प्रसर्पति ।।                    | ,,           |
| यथा बीजानि रोहन्ति प्रची(की)णीनि महीतले । एवं कामान्प्ररोहन्ति भमिदानसमन्वित                            | T: 95        |
| अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्तदो रूपवानभवेत् । स नगः सर्वदो भयो यो ददाति वस्थगा                             | <b>4</b> 5 3 |
| यथा गौभरते वत्मं क्षीरमुनस्डय जीरणम् । एवं दत्ता सहस्राक्ष भूमिभर्गत भूमिद्रम् ॥                        | 24           |
| <b>शङ्कभद्रासनं छत्रं वराश्ववरवारणाः ।</b> भृमिदानस्य पुण्यस्य फलं स्वगः पुरंदर ॥                       | > 4          |
| आदित्या वरुणो विक्षित्रह्मा सोमो हुताशनः । श्रष्टपाणिश्च भगवानां भनन्दांन्त भूमिटम्                     | 11 > 5       |
| आस्फोटयन्ति पितरो वर्णयन्ति पितामहाः । भूमिदाता कुळे जातः स नखाता भावष्याति                             | 1117.5       |
| वीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरम्वती । नरकादुद्धरत्येते जपवापनदोहनान् ॥                                | 16           |
| दुर्गतिं नारयन्त्येते विद्वज्ञिविभधारणैः । प्राष्ट्रता वस्त्रद्या यान्ति नम्रा यान्ति त्ववस्त्रद्याः ॥  | <b>)</b> 0   |
| <b>रुप्ता यान्त्यज्ञदानारः</b> धुधिना यान्ति नाच्नदाः । कार्ह्यन्त पितरः सवे नरकाद्वयक्षीरवः            | 1120         |
| <mark>गर्या सास्यति यः पुत्रः स नस्ना</mark> ता भविष्यति । षष्ट्रव्या बहवः पुत्रा यद्येकार्णप गर्या ब्र | तेतु ॥       |
| <b>युजेत वाऽश्वमेथेन नीर्लं वा द्वपमु</b> तस्त्रेत । त्योहितो यस्तु वर्णन पुरुछाग्ने यस्तु पाण्ट्रः ।।  | 23           |
| <b>चेतः खुरविषाणाभ्यां स</b> ंनीलो हुप उत्यते । नीलः पाण्टुरलाङ्गलेम्नीयमुद्धरते तु यः ॥                | - 3          |
| षष्टिवर्षसहस्राणि पिनरस्तेन निर्पताः । यद्य शृहगतं पद्वं क्लानिष्टात चाद्धतम् ॥                         | ~ 4          |
| पितरस्तस्य चाश्रान्ति सोमलोकं महांयुतिम् । आसीदाज्ञी दिलीपस्य नगस्य नहपस्य च                            | 1156         |
|                                                                                                         | - ह          |
| पस्य यस्य यदा भृमिस्तम्य तम्य तदा फलम् । ब्रह्मद्र्या बाज्य स्वीहन्ता बालघ्रः पतिनोऽध                   | rayii        |
| गर्वा शतसदस्राणि द्वन्ता तत्त्तस्य दुष्कृतम् । स्वदनां परदत्तां वा यो द्वरंत्तु वसुंधराम् ॥             | 57           |
| स च विष्ठाकृमिभेत्वा पितृभिः सह पच्यते । पष्टिवपसहस्राणि स्वग तिष्ठति भूमिदः ॥                          |              |
| गाइना चानुमन्ता च तावद नगर्व वजन । भूषिकार्जाग्वतका सम्बद्ध सम्बद्ध                                     | 50           |
| प्रध्वीयस्ती च तिष्ठते यावदामृतमंष्ठ्वम् ॥                                                              | 30           |
| अग्रेग्पत्यं प्रथमं सुवर्ण भवेषणवा सर्वस्ताहत साव ।                                                     | 3 %          |
| तेषामनन्तं फलमश्चर्यात यः काश्चनं गां च मही च दद्यात् ॥                                                 | <b>3</b>     |
| १ म. महानते। २ क. स. च. छ. म. मुखदो । ३ व. च. भ. धार्गात । स्य झ दार्धात ।                              | <b>≱</b> ⊃   |
| ा जा मध्यस्य ३ व. व. व. श. श्रामात । स्व झ दार्शत ।                                                     |              |

|                                                                                                       | ₹1         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अन्यायेन हृता भूमियेनेरेरपहारिता । हरन्तो हारयन्त्रश्च(स्ते) हन्युस्ते(रा)सप्तमं कुलम् ॥              | ₹8         |
|                                                                                                       | şç         |
| अश्रुभिः पतिनैस्तेषां दातृणामवकीनेनम् । ब्राह्मणस्य हते क्षेत्रे हतं त्रिपुरुषं कुलम् ॥               | ₹          |
|                                                                                                       | ₹4         |
|                                                                                                       | 70         |
|                                                                                                       | şę         |
|                                                                                                       | 8•         |
|                                                                                                       | ४१         |
| and a                                                                                                 | ४२         |
|                                                                                                       | 8 ś        |
|                                                                                                       | 88         |
|                                                                                                       | 86         |
| लोहचर्ण चाद्रमचर्ण विषं संजरयेश्वरः । ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमाञ्जरियप्यति ॥                   | ४व         |
|                                                                                                       | ४७         |
|                                                                                                       | 84         |
|                                                                                                       | 86         |
|                                                                                                       | ५०         |
|                                                                                                       | ۹ ۶        |
| पूर्व गां च हिरण्यं च वस्त्रमन्नं मही तिलात । अविदास्त्रति <mark>यहाति भर्मी भवति काष्ठवत् ॥</mark> ध | 43         |
| 3 3                                                                                                   | ५३         |
|                                                                                                       | ૧૪         |
|                                                                                                       | ५५         |
|                                                                                                       | 48         |
|                                                                                                       | ५७         |
|                                                                                                       | 46         |
|                                                                                                       | ५९         |
|                                                                                                       | ्०         |
|                                                                                                       | <b>₹</b> ? |
|                                                                                                       | ६२         |
|                                                                                                       | Ę          |
| मुखाड्यः शक दीक्षायां मुगामी च तृणाशनः । रूपी त्रिषवणस्नायी वायुं पीत्वा कतुं लभे                     | त्।।       |

9 9

महामुनिश्रीव्यासप्रणीतं— 1112 ६ उत्तरखण्डे-नित्यस्तायी भवेदसः संध्यावेदजपान्वितः । अहिंसया(यै)ति वै राज्यं नाकपृष्ठमनाञ्चकम्(:)६५ अभिमवेशी नियतं ब्रह्मलोके महीयते । रसानां प्रतिसंहारे पश्चनुत्रांश्च विन्दति ॥ नाके चिरं स नसति उपवासी च यो भवेत् । सततं भूमिशायी यः स लभेदीप्मितां गतिमृ६७ वीरासनं वीरक्षयं वीरस्थानपुपासतः । अक्षयास्तम्य लोकाः स्युः सर्वकामागमास्त्रया ॥ चपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च वासव । कृत्वा द्वादश वर्षाणि वीरम्थानादिशिष्यते ॥ पावनं चरते धर्म स्वर्गलोके महीपते । बृहस्पतिमतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ॥ तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् । 90 नारद उवाच--इतीन्द्राय बृहस्पतिभणीतं धर्मशास्त्रकम् । मधं भक्ताय संप्रोक्तं महेजनान्विन् नप ॥ 99 इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनारदसवादे धर्माक्यान नाम वयस्थिकोऽ याय । 🔞 🧎 आदिनः श्लोकानां समक्षद्धाः-३३४८४ अथ चतुः बिजोड ग्याय । नारद उवाच-

श्वनिपीडा कथं याति तत्मे वद् सुरोत्तमः। त्वन्मुखाच्छ्यते यद्गै तेन जन्तुः प्रमुच्यते ।। महादेव उवाच-

देवर्षे शृणु वृत्तान्तं येन मुच्येत बन्धनात्। ब्रहाणां ब्रहराजोऽयं सीरिः सर्वमहेश्वरः।। अयं तु देवविख्यातः कालरूपी महाग्रहः । जटिलो बहुरोमा च दानवानां भयंकरः ॥ तस्याऽऽख्यानं च लोकेऽस्मिन्प्रथितं नास्ति व प्रभो। प्रया गुप्तं विश्लेषण नोक्तं हि कम्यांचन्कट रघुवंशेऽनिविख्यातो राजा दशस्यः पुरा । चक्रवनी महावीरः सप्तदीपाधिषोऽभवत् ।। क्रिकान्ते शनि ज्ञात्वा देवज्ञेज्ञीपितो हि सः । गोहिणी भेटियत्वा च शनियास्यति सांप्र-५ श्वाकटं भेदमन्युत्रं सुरासुरभयंकरम् (१) । द्वादशाब्दं तु दुभिक्षं भविष्यति सुदारुणम् ।। 🕞 तच्छत्वा स ततो वाक्यं मित्रभिः सह पाथिवः । मन्नयामाम किमिटं भयंकरमुपस्थितम् ॥ आकुलं च जगहृष्ट्वा पौरजानपदादिकम् । बुर्वान्त सर्वतो लोकाः क्षय एप समागतः ।। देशाः सनगरप्रामा भयभीताः समन्तनः । पपच्छ प्रयतो राजा वसिष्टुप्रमुखान्द्रिजान् ॥

दशरथ उवाच-संविधानं किमत्रास्ति हृत मां हि द्विजोत्तमाः ।

वसिष्ठ उवाच-

माजापत्यमृक्षमिदं सस्मिनिभन्ने कुतः मजा । अयं योगो सम्मध्यम्तु ब्रह्मशक्रादिभिस्तथा।। महादेव जवाच-

इति संचिन्त्य मनसा साइसं परमं महत् । समादाय धनुदिव्यं दिव्यायुधमर्मान्वतम् ॥ रथमारुष वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलम् । सपादयोजनं लक्षं सूर्यस्योपि संस्थितम् ॥ 73 रोहिणीपृष्ठमास्थाय राजा दशरथः पुरा । रथे तु काश्चने दिव्ये मणिग्न्निवभूषिते ।। 24

| हंसवर्णहर्येर्युक्ते महाकेतुममुच्छ्ये । दीष्यमानो महारत्नैः किरीटमुकुटोज्ज्वलैः ॥            | ?4   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| बन्नाज स तदाऽऽकाशे द्वितीय इव भास्करः । आकर्णपूर्णचापे तु संहारासं न्ययोजयत् ॥               | ?9   |
| संहागसं शनिर्देष्ट्रा सुरासुरभयंकरम् । इसिन्वा तद्भयान्सौरिरिदं वचनमन्नवीत् ॥<br>श्रनिरुवाच  | ?6   |
| पौरुषं तव राजेन्द्र परं रिपुभयंकरम् । देवासुरमनुष्याश्र सिद्धविद्याधरोरगाः ॥                 | १९   |
| मया विलोकिता राजनभस्मसाच भवन्ति ते । तुष्टोऽइं तव राजेन्द्र तेजसा पौरुषेण च ॥                |      |
| वरं बृद्धि पदास्यामि मनसा यन्किमिच्छिमि ॥                                                    | ₹•   |
| हजग्य उवाच —                                                                                 |      |
| रोहिणीं भेटयित्वा तु गन्तरुयं न कटाचन । मरितः मागरा यावचावचन्द्राकेमेदिनी ॥                  |      |
| याचितं तु मया मारे नान्यमिच्छामि ते तरम् ॥                                                   | 27   |
| महादेव उवाच                                                                                  |      |
| प्रविष्मु शनिः पार वरं दस्वा तु शाश्वतम् । पुनरेवाब्रवीसुष्टो वरं वस्य सुब्रतः ॥             |      |
| प्रार्थयामास हृष्टातमा वरमन्यं शनेस्तदा ॥                                                    | 55   |
| दशरथ उनाच                                                                                    |      |
| न भेचव्यं हि अकटं त्वया भास्करनन्द्रन । द्वादशास्त्रं तु दुर्भिक्षं न कर्तव्यं कदाचन ॥       | ₹,   |
| प्रतिरू <del>वाच</del>                                                                       |      |
| द्वादक्रास्टं तु दुभिक्षं न कटाचिद्धविष्यति । कीर्तिस्पा त्वटीया च बैलोक्ये विचरिष्यति।      | 158  |
| महादेव उवाच—                                                                                 |      |
| बरद्रयं मु मेबाप्य दृष्ट्योमा च पार्थिवः । रथोपरि धनुपुनत्वा भृत्वा चैव इताखालिः ॥           | २५   |
| क्यात्वा सरस्तती वे <b>वी नवनार्य विनाय</b> कम् । राजा दश्वरथः स्वोत्रे मीरेरिद्ययात्रवीत् ॥ | २६   |
| रकरम जनाय-                                                                                   |      |
| नवः कृष्णाय नीलाय त्रिनियाँकैनियात य । नवः कालाकिरूपाय कृतान्नाय 🔻 वै नमः॥                   |      |
| नमा निर्मासदेहाय दीर्घञ्मश्रुजदाय च । नमा विद्यासनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते ॥                   | २८   |
| नमः पुष्कलगात्राय स्थलरोस्णं च व नमः । नमें। दीघोय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते ॥          |      |
| नमस्ते कोटरारूयाय दुनिरीक्ष्याय व नमः । नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने ॥ ः                 | \$0  |
| नमस्ते सबभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते । सृयेषुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च ॥                 | \$ 5 |
| अधोदष्टं नमस्तेऽस्तु संवतेक नमोऽस्तु ते । नमो मन्द्रगते तुभ्यं निस्त्रिशाय नुमोऽस्तु ते ॥    | 35   |
| तपसा दर्भदेहाय नित्यं योगरताय च । नमो नित्यं भुधातीय अतुप्ताय च वे नमः ॥                     | * *  |
| ज्ञानचभुनेमस्तेऽस्तु कञ्यपात्मजसूनवे । तुष्टो ददासि वे राज्यं रुष्टो इरसि तत्क्षणात् ॥       | 18   |
| देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः । त्वया विलोकिताः सर्वे नार्श्व यान्ति समूलतः ॥         |      |
|                                                                                              | 34   |
| महादेव उवाच                                                                                  |      |
| 3                                                                                            | 16   |
| शनिरुवाच                                                                                     |      |
| तुष्टोऽष्ठं तब राजेन्द्र स्तवेनानेच सृज्ञत । वरं कृष्टि प्रदास्यामि इच्छया रघुनस्ट्रन ॥      | 10   |

दशरथ उवाच--

अद्यप्तभृति ते सौरे पीढा कार्या न कस्यचित् । देवासुग्मनुष्याणां पशुपक्षिसगिस्रपाम् ॥ ३८ शनिरुवाच—

युक्ततिति प्रहाः सर्वे वयं पीडाकराः स्मृताः। अदेयं याचितं राजित्किचियुक्तं देदास्यहम्॥३९ त्वया प्रोक्तिमिदं स्तोत्रं यः पिडिष्यति मानवः। एककालं द्विकालं वा पीडामुक्तो भवेत्क्षणात् ॥ देवासुरमनुष्याणां सिद्धविद्याधरक्षसाम्। मृत्युं मृत्युगतो द्यां जन्मन्येव चतुर्थके॥ ४१ यः पुनः अद्भया युक्तः शुचिभेत्वा समाहितः। शर्मीपत्रः समभ्यच्ये प्रतिमां लोहजां श्रेभाम्॥ मौषोदनं तिलेमिश्रं द्याहोहं च दक्षिणाम्। कृष्णां गां हृपभं वार्शप यो वे द्याद्विज्ञातये ४३ मिहने तु विशेषण स्तात्रेणानेन पृत्रयेत् । पृत्रयित्वा जपेत्स्तोत्रं भृत्वा चेव कृताञ्चलिः॥ ४४ तस्य पीडां न चेवाहं किरिष्यामि कदाचन । गांचरे जन्मलये वा दशास्वन्तर्रशासु च॥ ४५ रक्षामि सततं तं च पीडां हृत्वा ग्रहस्य च। अनेनव विधानेन पीडामुक्तं जगद्भवेत्॥ ४५ एष युक्त्या मया दत्तो वरस्ते रघुनन्दन ॥

महादेव उवाच-

वर्त्रयं तु संप्राप्य राजा द्रश्यथ्यतदा । मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य श्नैश्वरम् ॥ १८ शिनिना चाभ्यनुक्कातो रथमारु वेगवान । स्वस्थानं गतवान्राजा प्राप्तश्रेयोऽभवत्तदा ॥ १९ य इमं प्रात्रद्ध्याय शिनवारे स्तवं पटेत् । पट्यमानिमदं स्तात्रं श्रद्धया यः शृणोति चं ॥ १० नरः स मुच्यते पापात्म्वर्गटोके महीयते । अगक्का दश्यथेनोक्तं शनः स्तात्रं चिशारद्धमाः १ परमायुष्करं बन्यं सर्वपीडाविनाशनम् । कान्तिदं पुत्रदं चैव ग्रद्धशान्तिकरं परम् ॥ १० ईह्शं नास्ति लोकेऽस्मिन्यावनं भृति दुर्लभम् । दृद्धारुयं नगरे रस्यं तत्र तीर्थं सन्तमम् ॥ १० श्रावणं मासि गन्तव्यं तस्मिन्तिर्थं सनुत्तम् । वर्षान्त श्रावणं मासि गन्तव्यं तस्मिन्तिर्थं सनुत्तमे । वर्षान्त श्रावणा यत्र दृद्धारुयं च पुरं एहर् ॥ १० श्रावणं सरोवरं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् । तत्र गत्वा नरश्रेष्ठ स्त्रातं चेव समाचरेत् ॥ १० श्रद्धपीडा विनव्यन्ति इत्येवं ब्रह्मणो [वचः] । चतुर्शीतिमहस्माणि तीर्थानि तत्र व किपे ॥ १० श्रुप्तारं द्रद्धसंकं तु कथितं ब्रह्मस्तवे । महेशेनैव र्याचतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० १० स्तरं द्रद्धसंकं तु कथितं ब्रह्मसम्ववे । महेशेनैव र्याचतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० १० स्तरं द्रद्धसंकं तु कथितं ब्रह्मसम्ववे । महेशेनैव र्याचतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० १० स्वतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० १० स्वतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० १० सम्बवे तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० १० सम्बवे सम्बवे । महेशेनेव र्याचतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० १० सम्बवे सम्बवे । स्वतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० स्वतं तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० स्वतं तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्बवे तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्बवे तत्र तीर्थं तु वतते । ॥ १० सम्बवे तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्बवे तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्बवे तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्ववे तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्ववे तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्बवे तत्र तीर्थं त्र वतते । ॥ १० सम्ववे तत्र तीर्थं तत्र वत्र तिर्यं त्र वत्र तिर्यं त्र सम्बवे । स्वत्र वत्र तत्र त्र तिर्यं तत्र तिर्यं त्र वत्र तत्र तिर्यं तत्र वत्र तिर्यं त्र वत्र तिर्यं त्र तत्र तिर्यं त्य सम्ववे । स्वत्र तिर्यं तत्र तिर्यं तत्र तिर्यं त्र तत्र तिर्यं

इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरस्वण्ड उमापाननप्रथमवाते उधरश्रराधनान्तरः एव नाम चारक्षण्य राज्य । १००

आदितः श्लोकानां समप्रद्धाः । ३३५४१

अथ पनावशीर नान

नारद उवाच-

त्रिम्पृशास्त्र्यं व्रतं ब्रुहि सर्वेश्वर विशेषतः । यच्छत्वा मुच्यते छोकः कमेवन्यनतः क्षणात् ॥ १ महादेव उवाच—

[+एतद्वतं पुरा(ः) पूर्वं व्यासाय च निर्मापतम् । कुमारेण तदा विद्वल्लोकानां हितकास्यया॥व

धनुश्चिद्दास्तर्गतः पाटः फा. पस्तकस्य । + धर्माच्चास्त्रमातः पारः फ. पस्तकस्यः ।

९ क. स्व. च. ज. इ. त्र. वदाश्यहम् । २ स्व च ज इ. ल सम । ३ क. सामादन । व्य च इ. ल आपदान । ४ फ. च । सर्वामीष्टन संप्राप्तो भविष्यति न सहाय । रा ।

ाटहं संपवस्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम् । ] सर्वपापौघशमनं महाद्ःखविनाशनम् ॥ गुण् कृष्णावतारं त्वं(?) त्रिम्पृशारूयं महात्रतम् । कामदं संम्मृतं विष विषाणां चैव मोक्षद्म् ४ त्रिम्प्रशास्त्र्यं व्रतं वित्र शृणुष्य गटतो मम् । प्रत्यक्षमर्चितम्तेन कलिकाले च केश्वयः ॥ Q त्रिम्प्रशाकीतेनं नित्यं यः करोति महामुने । पुरश्वरणचीर्णेन सर्वेपापक्षयो भवेतु ॥ त्रिम्पृज्ञानाममात्रेण क्षीयते नात्र संजयः । नाऽऽगमने प्राणात्रेने मग्वैस्तीर्थकोटिभिः ॥ ∦हभित्रेतसंबेश पुजितस्त्रिदर्शरपि । मोओ भवति विभेन्द्र त्रिस्पृशा न कृता यदि ॥ 6 प्रोक्षार्थे देवदेवेन प्र(म्)ष्टा व वैष्णवी तिथिः।द्विजानां दुविदं∘दां) साक्षात्कलिकाले विशेषतः र्धानग्रहाचेन्द्रियाणां स्थिरत्वं मनसो न हि । विषयैविषयुक्तानां ध्यानधारणविजनाम् ॥ हामभोगवसकानां विस्पृता मोबदायिनी । मया चैत्र पुरा पोक्ता चतुर्वेक्त्रस्य मागरे ॥ 9 9 तिरोटे प्रशतानां तु मध्यमाने तु चिक्रणा । त्रिम्पृशां ये करिष्यन्ति विषयेरिप संयुताः ॥ 35 क्षिपामपि मया दलो मोक्षः संख्याबिवर्जितः । कुरुष्व तां मृतिश्रेष्ट त्रिस्पृशा मोक्षदायिनी॥ १३ 📭 इभिमेनिसंघेश कृतेयं च महामुने । कार्तिके शुक्रपक्षे तु त्रिस्पृशा जायने यदि ।। 3,3 नोमेन सोमजेनापि पापकोटिविनाशिनी । यस्यामुपोपणं कृत्वा हत्यायुक्तमहेशितुः ॥ 95 | स्ताहकाकपार्छं तु तरक्षणात्पतितं भृवि । कल्किकल्मपकोर्क्यार्घेमुक्ता देवी त्रिमागेगा ।। 9 6 इपदेजात्माधवस्य विस्पृजासमुपोपणात् । ∗डत्याऽष्ट्री बाह्न्वीयस्य पूर्वे जाता स**डामुने** ।ः 99 ोता भृगपदेशेन त्रिस्पृशासमुपोपणात् । [+जीवोपदेशाच्छक्रस्य इत्या <mark>नमु</mark>चिसंभवा ।। 96 विनष्टा मु(नमुख्येन्द्र विस्पृतासम्पोषणात् । शतायुधेन विघेन्द्र निइतो ब्राह्मणो वने ॥ 99 ्रोबाहत्याविनिमेक्तांश्वस्पृशासम्योपणात् । ब्रह्महत्यादिपापानि विस्पृशासम्पोपणात् ॥ 20 विच्यं यास्ति विषेन्द्र पायेष्वन्येषु का कथा । न प्रयागे न काइवां तु गोमन्यां कृष्णसंनिधी२१ मोक्षो भवति विवेन्द्र विस्पृता यदि नो कृता । मरणाच प्रयागे तु गोमत्यां कृष्णसंनिधौ॥ २२ स्नानमात्रेण गांमत्यां मृक्तिभवति जाश्वती । गृहेऽपि जायते मृक्तिस्विम्पृशासमुपोषणात ।। २३ विषये वर्तमानस्य कामगोगान्वितस्य च । निवृत्तविषयस्यापि मुक्तिः सांख्येन दुर्वभा ॥ तम्पात्कुरुष्य विवेदद्र विमपृशा मोक्षदायिनीम् ॥ 38

नाग्द उवाच

अर्काहर्ग तत्सुरश्रेष्ठ त्रिस्पृशास्त्र्यं महाव्रतम् । मुक्तिदं यद्विजातीनां त्वया पोक्तं ममाधुना ॥२५ महादेव उवाच

जाइव्यं सा पुरा विष विस्पृता मायवेन तु । प्राचीसरस्यतीतीरे कथिता त्वनुकस्पर्यो ॥ 🔍 ६

<sup>•</sup> संचराय । च्याप्रचारत्यात पाठ के ख च ज झ ज इ. पुस्तकस्थः । \* एतच्छ्ले।कस्थाने प्रमाक्ष्य । अत्राज्य कार्यका ।वस्पशा प्रोक्ता विस्कृता द्वाइशा वद । अज्ञानां मुक्तिदा प्रोक्ता आव्याप्राणां विशेष । जार मा ।वस्पशा विशेष । विज्ञान स्वाप्राणां विशेष । जार मा ।विज्ञान स्वाप्राणां च दि सर्वेषां पावने भृतिषु सित्याणाजनन स्वाप्यम्यास्यास्य । वावन ।वश्ण्यन्ताना ब्राह्मणानां विशेषतः । श्रहाणां च दि सर्वेषां पावने भृतिषु सित्म । एतदेदसम प्रमानतन्त्रांशाणक व्यत् । एतद्व च यस्पुण्य सर्वकामार्थदायकम् । अतो भृदि विशेषण विस्तृ । ॥व्याप्य नरोजनम ।

५ फ. ति नास्यया २०१२ २ फ. या १ कलिकत्मप्रपा<mark>षाना राज्ञयश्च महामुने । नश्यन्ति तत्क्षणादेव त्रिस्प्रज्ञारूयव्रते</mark> इते । इति वाक्य तदा युख्या जादवा पापद्वर्गरणा । उवाचेद ततो वा<mark>क्य हवीकेश तदा मुने । कलिकारे ।</mark>

जाह्रव्युवाच -कलिक स्मपको त्योधेर्ब झहत्यादिकै युंताः । कलिकाले हृपीकेश स्नानं कुर्वन्ति मज्जले ॥ 36 05 तेषां पापशतैर्दोषेर्देहं मे कलुषिकृतम् । कयं यास्यति मे देव पातकं गरुडध्वज ॥ 36 प्राचीमाधव उवाच-कथयामि न संदेहो मा पुत्रि रोदनं कुरु । ज्यामो वटस्तु मे स्थानं प्राचीदेवी ममाग्रतः ॥ 30 वहते ब्रह्मतनया दृष्ट्वा अपे च सुरेश्वरि । स्नानं कुरुष्व निन्यं न्वमत्र पृता भविष्यामि ॥ यत्र ब्रह्मसुता प्राची तत्राई नात्र संशयः । तीर्थकोटिशतैर्युक्तः सुरैः सह वसास्यहम् ॥ पवित्रं मित्रयं स्थानं इत्याकोटिविनाशनम् । संतृष्टेन मया दत्तं यस्मान्त्राणाधिकाऽसि मे।। ३२ तीर्थकोटिसहस्राणि नित्यं तिष्ठति जाह्नवि । प्राचीसरस्वतीताये सर्वदेव ममाऽऽज्ञया ॥ ब्रह्मवधारमुरापानाद्गोवधाबृषलीवधात् । ब्रह्मदेवस्वहरुणान्मातापित्रोस्न्वपृजनात् ॥ विक्रयणाहुरुद्रोहादभक्ष्यस्य च भक्षणात् । सर्वपापस्य करणात्राची ब्रह्मसूना मूने ॥ 34 व्यपोद्दयति पापानि सकृत्स्नानेन मेऽग्रतः । कुरु स्नानं समिद्छेष्ठे विपापा त्वं भविष्यमि ॥३६ जाह्रव्युवाच-नाइं सक्रोमि देवेश आगन्तुं नित्यमेव हि । तत्तीर्थं दुरुतरं च तत्र गन्तुं न पार्यते ॥ कथं नइयन्ति पापानि कथयम्बंह माधव ।। e ( प्राचीमाधव उवाच---न शक्नोषि यदा गन्तुं नित्यमेव हि जाह्नवि । तदाऽन्यन्संप्रवश्यामि यस्मान्मन्पादसंभवा ॥ ३८ सरस्वत्यधिका या च नीर्थकोटिशनाथिका । मखकोर्ट्याधिका वाऽपि व्रतदानाधिका च या।।⊁९ जपहोमाधिका या च चतुर्वर्गफलपदा । सांख्ययोगाधिका या च त्रिस्पृक्षा कियतां शुभे ॥ ४० यस्मिन्मासे समायाति सिना च यदि वार्शमता। कर्नव्या मा मरिच्छेष्ठे कृते(न्वा) पापान्त्रमुच्यमे जाइव्युवाच--कीडशी त्रिस्पृञा देव ममाऽऽचक्ष्व च माधव । ईडगो महिमा यस्यास्त्वया मोक्तो ममाधुना ४२ दशस्येकादशी भद्रा दिनेकस्मिन्यटा भवेत । त्रिस्पृशा सा भवेदेव अन्यथा वद मे प्रभो ।। ४३ क्रेंच्ण उवाच---

आसुरी त्रिस्पृक्षा देवि या त्वया परिकीर्तिता । वर्जनीया प्रयत्नेनं वृक्तिहीनां यथा पितः ॥४४ असुराणां तु सा प्रोक्ता आयुर्वेत्रविवर्धिनी । वर्जनीया प्रयत्नेन यथा नारी रजस्वता ॥ ४५ [+यथा रजस्वतासङ्गाइट्यन्ते ज्ञानवर्तिनः । तथेव दशमीयुक्तं मिहनं दृषितं नृणाम् ॥ ४६ इत्यायुत्रक्ततं हन्ति त्रिस्पृशा समुपोषिता] । एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी ॥ ४७ त्रिस्पृशा सा तु विश्वेयां दशमीर्माहता न हि । कृत्वाऽपराधं मुच्येत प्रायिश्वर्त्तेतेनेरः ॥ ४८ दशमीवेथजं दोषं न क्षमामि सुरापगे । भुक्तं हात्राहत्वं तेन स्व (अ)विष्ठाभक्षणं कृतम् ॥ ४९

<sup>+</sup> धनुश्चिहान्तर्गतप्रन्थस्थाने फ. पुस्तकेऽमे लिखिता प्रन्थ उपलम्यते — स्वजाति च परियाज्य ये गता अधमजा-तिषु । ते वै त्याज्या विशेषण दशभीयुक्तमहिनम् । महिनं दशमीयुक्तं ये कुर्वन्ति नराधमाः । ब्रश्नहत्यादिनि पापेलिप्यन्ते नात्र संशयः । गोहत्या चक्रवातेन दिनं च दशमीयुतम् । तस्मात्तहै विशेषण नैव कर्तुं त्वमहिनि । मन्प्रमादाविद्दीनाना त्रिस्पृशा जातिजाहवी ।

९ फ. प्राचीमःथव उबाच । २ फ. "न दुग्धं सर्थेन संयुत्तम् । अ' । ३ फ. 'या मुक्तिदा तु सदा स्मृता । कु" ।

ĘĘ

|मीमिश्रितं येन कृतमेकादशीव्रतम् । इति मत्वा न कर्तव्यं महिनं दश्वमीयुतम् ॥ ५० मकोटिकृतं पुण्यं संतानं याति संक्षयम् । पातयेत्स्वकुलं स्वर्गामयते रौरवादिकम् ॥ ५१ देहं शोधियत्वा तु कर्तव्यो मम वासरः । वृद्धौ त्याच्या विना वेधाच्छ्रवणादिषु संयुता॥५२ मपुण्यं क्षयं याति एकाद्वयप्रवासिनाम् । मंत्रृद्धौ तु विशेषेण संदेहे समुपस्थिते ॥ ॥ ५३ जाह्रव्युवाच

रेच्येऽहं जगन्नाथ त्रिम्पृशां वचनात्तव । मर्वपापविनिर्मुक्ता भविष्यामि तबाऽऽज्ञया ॥ ५४ कृष्ण उवाच—

स्थानं गच्छ भद्रं ते न भीः कार्या कदाचन । तब देवि सरिच्छ्रेष्ठे न पापं संक्रमिष्यति॥५५ |त्वा सग्स्वतीतोये ब्रचियत्वा च माधवम् । प्रणमन्ति जगकाथं ते यान्ति परमां गतिम् ५६ | जाइच्युवाच—

धानं ब्रुहि में ब्रह्मस्य(देव संविभवेन करोम्यहम् । प्रसादयामि दे<mark>वेत्रं दामोदरमनामयम् ॥५७</mark> प्राचीमाधव उवाच —

र्ष देवि प्रवक्ष्यामि त्रिम्पृशाया विधानकम् । यच्छुत्वाऽपि सरिच्छेष्ठे मुच्यने पातकैर्नरः ॥५८ न च पलार्थेन तदर्थेनापि वाऽऽपगे । प्रतिमा मम सौवर्णी कार्या विभवसारतः ॥ ५९

ां ताम्रमयं कार्यं तिलैंस्तु परिपृरितम् । सत्रलं तु घटं ग्रुभ्नं पश्चरत्नसमन्वितम् ।। ६० इतं पूष्पमालाभिः कपैरादिसुवासितम् । त्यसेद्वामोदरं पश्चात्स्वापयित्वा विलिप्य च ।। ६१

्रीधानं ततः कार्य पुराणैः समुँदीरितैः । पुष्पैः कालोद्धवैः शुभ्रीस्तुलसीपत्रकोमलैः ॥ ६२ छत्रं तु विष्णवे द्यात्पादुकाभ्यां सुसंयुतम् । नेवेद्यानि मनोज्ञानि फलानि सुवद्दृत्यपि ॥ ६३

उपवीतं तु दातव्यं मोत्तरीयं नवं दृढम् । वैणवं दापयेदण्डं सुरूपं मोक्नतं श्रुभम् ॥ ६४ दामोदराय व पादा जानूनी माधवाय च । गृशं कामप्रदायेति कटिं वामनपूर्तये ॥ ६५

पद्मनाभाय नाभि तु जठरं विश्वमृतये । हृद्यं ज्ञानगम्याय कण्ठं वैकुण्ठगामिने ॥ सहस्रवाहवे बाह्र चक्ष्पी योगरूपिणे । [ सहस्रशीर्षा शिरासि सर्वोक्तं माधवाय च ॥]

सहस्रवाहते बाह् चक्षुषी योगरूषिणे। [+ सहस्रशीषी शिगमि सर्वीक्नं माधवाय च ॥] ६७ संपूज्य विधिवद्भवत्या द्याद्ध्यं विधानतः। शुश्लेण नालिकरेण शक्कोपरिस्थितेन हि ॥ ६८

सृत्रेण विष्टितंनव हस्तयोकभयोगिष । स्मृतो हर्गस पापानि यदि निस्यं जनादेन ॥ ६९ दुःस्वमं दुर्निमित्तानि मनसा दुर्विचिन्तितम् । नाग्कं तु भयं देव भयं दुर्गितिसंभवम् ॥ ७०

दुःस्वमं दुर्निमित्तानि मनमा दुर्विचिन्तितम् । नारकं तु भयं देव भयं दुर्गितसंभवम् ॥ ७० यन्मम स्यान्महादेव ऐहिकं पारलोकिकम् । तेन देवेश मां रक्ष ग्रहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ ७१

सदा भक्तिममवास्तु दामाद्रग तवोपरि । भूपं दीपं च नेवेद्यं कुर्यान्त्रीराजनं ततः ॥ ७२

शिगेपरि सीरच्छेष्ठे श्रामर्यद्वारिजं हरेः । कृत्वा विधानमेतिद्धं पूजयेत्सद्गरं ततः ॥ ७३ दयादस्त्राणि शुश्राणि सोष्णीषं चैव कश्चकम् । उपानही तु च्छत्रं तु मुद्रिकां च कमण्डलुम् ७४

द्यादक्षाण शुभ्राण साष्णाष चत्र कश्चकम् । उपानहा तु च्छत्र तु मुद्रका च कमण्डलुम् ७४ भाजनं चैत्र ताम्बूलं सप्तधान्यं च दक्षिणाम् । गुरुं संपुज्य देवेशं कुर्याज्ञागरणं हरेः ॥ ७५

<sup>+</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्यः ।

१ फ. कर्नव्य मिहन भक्तित परं: । जां। २ इ. दीक्षितैः । ३ स्त. च. ज. इ. म. दृढम् । ४ क. स. च. ज. इ. म. ते । कुपारि: सदैवास्तृ दामोदर मभे।परि । ५ इ. मृतिश्रेष्ठ । ६ च ैयेद्धरिमन्दिरे । कुं।

गीतनृत्यसमायुक्तमुपचारसमन्वितम् । ततो निशान्ते देवाय दक्ता चार्घ विधानतः ॥
स्नानादिकां कियां कृत्वा भुझीयाद्राह्मणेः सह ॥

[\*महादेव उवाच—
द्विजेतिक्रिस्पृशाख्यानमङ्गृतं रोमहर्षणम् । श्रुत्वा तु लभते पुण्यं गङ्गातीर्थफलं लभेत् ॥

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । तत्फलं समवामोति त्रिस्पृशासमुपोपणात् ॥

७८
पितृपक्षो मातुपक्षस्तथा चेवान्यपक्षकः । तेः सर्वेः सह संभुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥

७९
तीर्थकोटिषु यन्पुण्यं क्षेत्रकोटिषु यन्फलम् । तत्फलं समवामोति त्रिस्पृशासमुपोपणात् ॥

८०

तीर्थकोटिषु यन्पुण्यं क्षेत्रकोटिषु यन्फलम् । तन्फलं समनामानि त्रिम्पृशासमृपोपणात् ।। ८० ब्राह्मणा येऽपि कुर्वन्ति क्षत्रियाः कृष्णमानसाः। वश्या वा शृहजा वाऽपि ये तथा चान्यजातयः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति भुतं न्यवन्त्वा द्विजात्तम् । मन्त्राणां मन्त्रगजाऽयं दशाक्षर इति ममृतः।।८० व्रतानां च तथा चेषा येन वे त्रिम्पृशा कृता । ब्रह्मणा च कृता पूर्व पश्चान्नानिष्ठिः कृता ।। अन्येषां का कथा वन्म त्रिम्पृशा मुक्तिदायिनी ।।

ाचा चरा चरचा चर्या १००१ हुना छु। पर्याच्या १००० - इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरस्थण्ड उमापतिसगढसवांडे जिस्मदास्य संसम्म पर्साव्यक्षेत्र गाउ । ३०

आदितः श्लोकानां समछाङ्काः 📑 ३३६२४

अथ पर बजाड

नारद उवाच-

+ <mark>एकाद्</mark>ञ्युपवासस्य एकभक्तस्य व पुनः । नक्तस्य च विशेषण फलं झृहि महेश्वरः ।। महादेव उवाच—

हेमन्ते चैव सेपाप्ते मासे मार्गाशरे तथा । शुक्रवले यदा पार्थ उत्ब्रह्मकृषोप्यकादशी तथा दाणा द्शम्यां चैव नक्तं च शुचिष्मांश्च इहब्रतः(१ । प्रभातसमये प्राप्ते नियमं कृत्वा ब्रतस्य च ॥ ३ मध्याहे तु तथा पार्थ(विष्ठ) स्त्रानं शुचि समाचरेत् । ग्रेहेषु त्वथमं स्त्रानं वापीकृषेषु मध्यमम्॥ ४

९ क. स. च. ज. झ. घ. प्युक्त तथा शास्त्रम । २ ज ंजोऽथ यथा स्याद्वादशाक्षर । व ।

भगवानुवाच -

| उत्तमं पुष्करे म्त्रानं नद्यां चैत्रोत्तमोत्तमम् । तस्यां तु(स्मात्तु) पाण्ड[त्राड]तश्रेष्ठ नद्यां र             | नार्न |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ममाचरेत् ॥                                                                                                       | G     |
| [+कोधलोभी परित्यज्य मिथ्यावादं नर्थेव च । धर्मानिन्दां प्रकुर्वन्ति तेषां सक्नं च वर्जयेत्]                      | 115   |
| वर्जयेनहिने पार्थ[विष] निद्रां चैव तु मैथुनम् । धर्मवाक्यविवादेन तद्दिनं विनयेत्सदा ॥                            | હ     |
| केशवं पृजयित्वा तु नैवेद्यं भक्तवत्सलः । गन्धमाल्यं तथा दीपं ध्रृपं चैव तु दापयेत् ॥ 🥏                           | 6     |
| यथा संपृजितो देवः कृष्णो देविकिनन्दनः । संतास्यति दातारं द्वादद्युभयत्स्तथा ॥                                    | 9     |
| यथा शुक्रा तथा कृष्णा विभेदं नैव कारयेत् । संतारयति दातारं दश पूर्वोन्दशापरान् ॥ ।                               | ,0    |
| वाराणस्यां यथा पार्थ[विष] पष्टिवर्षसहस्रकैः[?] । एकादञ्युपवासुस्य कला <mark>ं नार्हति षोडश</mark> ि              | ोम्॥  |
| कुरुक्षेत्रे यज्ञदानं सोमपर्वसहस्रकोः । एकाद्रश्युपवासस्य कलां नार्द्धति पोड्कीम् ॥                              | 85    |
| र्वपृतेयानि दानानि लक्षेकेन च यत्फलम् । एकाद्ब्युपवासस्य कला <mark>ं नाईति षोडशीम् ।।</mark>                     | ? ३   |
| कुरुक्षेत्रे च यद्दानं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । एकाद्व्युपवासम्य कलां नार्हति षोडशीम् ॥                           | 58    |
| प्रभासक्षेत्रे यहानं सोमप्रवेसहस्रकः । एकादञ्युपत्रासस्य कलां नाहेति <mark>पोडशीम् ।।</mark>                     | १५    |
| यतिरुक्षे गृहे यस्य[च] भुक्ते चेव दिने दिने । एकादब्युपवासस्य क <mark>र्ला नाहति घोडशीम्।।</mark>                | ? 5   |
| केटारे ह्युटकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते । एकाटब्युपवासम्य कलां नाहीते <b>घोडशीम्</b> ॥ े                       | 9 6   |
| एतद्वतसमं पुण्यं न भूतं न भविष्यति । गोसहस्रेण यत्पुण्यं वेदवेदा <b>ङ्ग</b> पारग ।।                              | ?6    |
| तम्माच्छतगुर्णे पुण्यं नित्यं बाह्मणपजके । तम्माइञगुर्णं पुण्यं ब्रह्मचारिसहस्रके ।।                             | 90    |
| [क्षत्रद्याचारिसहस्यस्य वानप्रस्थे ततोऽधिकम्] । वानप्रस्थसहस्रेण भूमिदानं <mark>ततोऽधिकम् ॥</mark>               | २०    |
| भुमेर्द्रशगुणा कन्या सर्वोभगणभृषिता । कन्यादशगुणा विद्या पृथिव्यां चैव नाग्द् ॥ 🔪 🦠                              | २ १   |
| विद्यादशगुणं चात्रं यो ददाति प्रभुञ्जते । अन्नदानात्परं दानं न भृतं न भविष्यति ॥ 🥏                               | २२    |
| तृति प्रयान्ति भो विष्ठ स्वगस्थाः (पतृदेवताः । अ <b>ञ्चदानात्परं(रो) यज्ञं(ज्ञो) गोमेथं चा</b> (धः               | धा)   |
| पि पाण्ड∈बाड∋व ।।                                                                                                | २३    |
| गोमेघादशगुणं पुण्यमश्वमेघे कृते सति । नरमेघेन यज्ञेन अश्व <b>मेघसहस्रकम्</b> ॥                                   | २४    |
| नरमेथशतेनैव केटारे चॅब नास्द ⊬केटारे चोट्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥                                         | २५    |
| तस्य देहे त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । तस्य तुरुयो भवेद्दिद् <b>त्रे</b> काद्द्युपवास <mark>कृत् ।।</mark> | २६    |
| तत्पुण्यं च भवेत्तस्य यत्सुरैर्गप दुळेभम् । तस्य तचार्थजं पुण्यं <mark>कृते वे नक्तभोजने</mark> ।।               | २७    |
| नक्तस्यार्थं सर्वोद्भद्रक्षेकभुक्ते तु व कृते । एकभुक्तेन नक्तेनोपवासेन तथैव च ॥                                 | 36    |
| तत्पुण्यं लभते वित्र रात्रौ जागरणे कृते । ते नराः पुण्यकमोणः कुवेन्त्येकाद्शीव्रतम् ॥ 🦠                          | २९    |
| एकाटब्युपवासम्य पुण्यसंख्या न विद्यते । [ <sup>†</sup> य(त)म्माच पाण्ड(वाड∂व <b>श्रेष्ठ</b> कुर्यादेकादशीव       | ातम्  |
| एतत्ते कथितं विद्वन्यद्वेष्यं व्रतमुत्तमम्] । पुण्यसंख्यां न जानामि कि त <mark>्वं पृच्छोसि नारद ।।</mark>       |       |
| नाग्द् उत्राच —                                                                                                  |       |
| <sup>उत्प</sup> न्ना च कथं देव कथं पुण्याधिका शुभा । कथं पुण्या पवित्रा <mark>णां कथं देव तव प्रिया ।।</mark>    | 33    |

पूर्व कृतयुगे ब्रह्मन्मरु(न्मुग)नामेति दानवः । अत्यङ्गतो महारोदः सर्वदेवभयंकरः ॥ 
३३

+ धनुश्चिद्दान्तगंतः पाठा ३ फ. पुस्तकस्यः । ४ धनुश्चिद्दान्तगंतः पाठः फ. पुस्तकस्यः । पे धनुश्चिद्दान्तगंतः पाठः फ. पुस्तकस्यः ।

| १३२०                                                | महामुनिश्रीव्यासमणीतं —           | ् ६ उत्तरमण्डे-                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| इन्द्रोऽपि निजितस्तेन सर्वे देवास                   |                                   |                                         |
| देवता निर्जिताः सर्वा अत्युग्रेणैव                  |                                   |                                         |
| सञ्जङ्का भयभीताश्च गता यत्र पुरं                    |                                   |                                         |
| स्वर्गलोकात्परिश्रष्टा भ्रमन्ति च                   | पद्दीतले । मृत्युलोके स्थिता देवा | ान शोभन्ति <mark>महेश्वर् ।। ३</mark> ७ |
| उपायं ब्रुहि मे देव विबुधानां तु व<br>महादेव उवाच   | हा गतिः ॥<br>़                    | ₹2                                      |
| गच्छ गच्छ मुरश्रेष्ठ यत्राऽऽस्ते ग<br>महादेव उवाच—  |                                   |                                         |
| ईश्वरोक्तं समाकर्ण्य गतो देवं सुरे                  |                                   |                                         |
| तत्रैव तं जगनायं प्रत्यूचे च जना                    | र्दनम् । जलमध्ये महाभाग मन्त्रि   | इंग्जगतां पतिम् ॥ ४१                    |
| इन्द्र उवाच-                                        |                                   |                                         |
| नमस्ते देव देवेश महासुग्विमर्दन                     |                                   |                                         |
| त्रिदशास्त्वाग्ताः सर्वे भ्यार्ताः पु               |                                   |                                         |
| स्वं माता सर्वदेवानां न्वमेव जगता                   |                                   |                                         |
| त्वं स्वाहा त्वं स्वधा चैव त्वं वष्त्               |                                   |                                         |
| त्वं शिवस्त्वं च ब्रह्मा न्वं विष्णुर्थ             |                                   |                                         |
| न च त्वतः परं किंचित्रेलोक्यं म                     | चराचरम्। म्थावरं जङ्गम् चेव       | न्वयि चव मानाष्ट्रनम् ॥ ४५              |
| इच्छन्ति वै वचस्तुभ्यं (स्त्वत्तो) भ                |                                   |                                         |
| रक्ष मां देवदेवेश शरणागनवत्मल                       | 11                                | .69                                     |
| महादेव उवाच-                                        |                                   |                                         |
| इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा भगवानिद्म                   | ाबीत ॥                            | ₩.                                      |
| कृष्ण उवाच-                                         |                                   |                                         |
| कीहशो दानवः शक्र किनामा की                          | हक्षं बलम् । कि स्थानं को वस्य    | लस्य मृहि सत्यं पुरंदर ॥५०              |
| इन्द्र उवाच—<br>पूर्वमेव महावाहो ब्रह्मवंशसमुद्भवः  | । अस्य वर्षेत्र विकास संग         | योऽपि ग्रहासरः ॥ ५१                     |
|                                                     |                                   |                                         |
| तस्य पुत्रो हि विख्यानो मरु(मुर)                    | नामात दानवः । महाबला महा          | गाया श्रह्मवश्चममुद्भवः॥ ५०             |
| पुरी चन्द्रवती नाम्ना तत्र स्थानं व                 |                                   |                                         |
| अन्य इन्द्रः कृतस्तेन देव बन्यो ह                   |                                   |                                         |
| सर्वे चान्यत्कृतं तेन सत्यं सत्यं ज<br>महादेव उवाच— | नादन । द्वलाकः कृतश्चान्यः प्     | विस्थानविवजितः ॥ ५५                     |
| तस्य तद्वनं श्रुत्वा केपान्तस्यो                    | जगन्पतिः । निहन्म्यहम्(न्म        | तिन्युक्त्वाऽ/मुं देत्यं देवलांक        |
| भयंकरम् ॥                                           |                                   | ५६                                      |
| त्रिद्दोः सहितो देवो गतश्रन्द्रवृती                 | पुरीम् । दृष्टो देवैः समायातो गः  | र्नमानो महासुरः ॥ ५७                    |
| असंख्यातसहस्रेश्च स च पहरणेर्यु।                    | थे। इन्यमानास्तु वे देवा असुरे    | भ भयंकरे: ॥ ५८                          |

| नत्रस्था देवताः सर्वा गताश्चेत दिशो दश । हिर्गिनगिक्षितस्तेन तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ चक्रं निरीक्षयामास क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ हिरुवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५९                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| हे दानव दुराचार मम बाहनि(क्रि)रीक्षय । ततस्ते संमुखाः सर्वे घोररूपाश्च दानवाः ॥<br>चक्रं मुमोच भगवान्दैत्येन्द्रस्य वलं प्रति ॥<br>महादेव उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६०                                    |
| ते छिन्नशिरमः सर्वे पतिता दैत्यपुंगवाः । एकोऽयं दानवस्तत्र योधयामास विष्णुना ॥ अस्वच्छेदः कृतस्तेन निर्मितो मधुस्दनः । निर्मिते देवदेवेशे वाहुयुद्धं तु याचितम् ॥ बाहुवस्थः कृतस्तेन दिच्यं वर्षसहस्रकम् । विष्णुचित्ताप्रपन्नास्तु नष्टाः सर्वे दिवौकसः ॥ हा हेतुः(ति । करुणं कृत्वाऽःचोकत्वाऽ)सुरमेन्ये च वाडव ॥ विष्णुश्च व्यासितस्तेन गतो वर्दारकाश्चमम् । गृहा सिंहावती नाम तत्र सुप्तो जनादेनः ॥ योजनाद्दादशान्मध्ये द्वारमेकं तु वाडव । तत्र प्रसुप्ता देवेशो भयभीतो जनादेनः ॥ | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| दानवः पृष्ठतो लग्नः प्रविष्ठो महेती गुहाम् । प्रसुप्तं च हरि हृष्टा दानवेन्द्रेण भाषितम् ॥<br>दैन्य उवाच<br>भूगं मया हरिहेष्टः प्रसुप्तः संकटे कथम् । नयेऽहं च न संदेही ह्यसुराणां क्षयंकरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६७                                    |
| महादेव उवाच<br>निगता कन्यका चैका हरेः शरीरतस्तदा । रूप(तेज)स्विनी च/स) सौभारया दिव्यभहरण<br>विद्युनेजःसमाकान्ता महावळपराकमा । मोहितो दानवस्तत्र मरुनी(सुरना)मेति नारद् ॥<br>कृतो वथस्तदा तेन(तस्य)दानवेन्द्रस्य पाधि(वाड)व।सा कन्या युध्यते तेन कोपेनोज्ज्वलले<br>तस्याः कोपेन भी विद्यनभमीभतः स दानवः । निहतो दानवस्तत्र सवान्थवपरिग्रहः ॥<br>निहते दानवे तत्र तता देवा धवुध्यत । पतिते दानवे हष्ट्रा देवो विस्मयमागतः ॥                                                             | 90                                    |
| विष्णुरुवाच<br>केनायं निहतो देत्यो मम वैरी महावलः । अद्भतं च कृतं कमे मम विस्मयकारकम् ॥<br>न च देवो न गत्थवस्तत्समो नास्ति दानवः ॥<br>महादेव जवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.8                                   |
| विस्मयो हि हरेजीतस्तत्रीवाचाशरी(रणी ।।<br>आकाशवागुवाच<br>मया च निहतो देत्यो देवासुरभयंकरः । येन सर्वे सुरा जित्वा स्वगोदेव निवारिताः ॥<br>प्रसुप्तं च हरि हष्ट्रा दानवस्तत्र चाऽऽगतः । संहरिष्यामि बेलोक्यं त्वत्कृते च जनार्दन ॥                                                                                                                                                                                                                                                     | ७५<br>७६<br>७७                        |
| महादेव उवाच<br>तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुर्वचनमन्नत्रीत् ।<br>विष्णुरुवाच—<br>उपकारः कृतः केन मम कारुण्यमिच्छता । निहतो दानवो दुष्टो देवासुरभयंकरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96                                    |
| अपकारः कृतः कन् मम् कारुण्यामञ्जला । ।नहता दानवा युष्टा दवासुरचयगरः ।।<br>अहं च निर्जिनो रोज क्यं सोर्डण निर्णातनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७९                                    |

| महादेव उवाच                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा कन्या वचनमत्रवीत् ।                                                          | ८०    |
| कन्योवाच                                                                                              |       |
| अहमेकादत्री विष्णो सर्वशत्रुक्षयंकरी । क्षीयमाणं हरि दृष्टा प्रसुप्तं च जनार्दनम् ॥                   | 69    |
| त्रिषु लोकेषु भयदमन्ययं दानवं ततः । मया कुषितया विष्णा दानवश्र निपातितः ॥                             | 62    |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                         |       |
| बरं बर्य भद्रं ते यत्ते मनसि वर्तते । तन्सर्वं संप्रदास्यामि याचितं मम चानचे ॥                        | 63    |
| एकादञ्युवाच                                                                                           |       |
| मम दि(महि)त्रसी महायुण्यः संत्रेपुण्येषु पठचते । अती महितसे प्राप्त उपवासं करोति यः                   |       |
| सीऽश्वमेधममं पुण्यं भविष्यति (प्रायम्यत्येव) जनार्दन । एकभक्तेन नकेनोपवासेन विशेषत                    | ₹: II |
| [#ये कुर्वन्ति नरश्रेष्ठास्ते वे यान्ति न्वदालये । रात्रौ जागरणं कार्यं मम स्वामिन्विशेषतः]           | ८६    |
| महरे महरे पुण्या पवित्रा पापनाशिनी । एवंविधं सम व्रतं ये कवीन्त नगोत्तमाः ॥                           | 69    |
| ते वे विष्णुपदं यान्ति ह्युपवासे कृते नराः । पुर्देश्विस्तथा ध्रुपैभीक्तभावसमान्वितः ।।               | 66    |
| करोति जागरं रात्री निष्यापी जायते नरः । ददामि वैष्णत्रं लोकं कलाकोटिशतानि च ॥                         |       |
| <b>गर्भवासं न यास्य</b> न्ति तादर्शा कुरु मे(मां प्रभो ।                                              | 60    |
| श्रीभगवानुवाच —                                                                                       |       |
| यस्वया वाञ्छितं भेडे तत्सर्वे च भविष्यति । धमकामार्थमोक्षाश्च भविष्यत्ति न संशयः ॥                    | • 0   |
| महादेव उवाच —                                                                                         |       |
| स्कादशी अहारात्रं दशमी घटिकाअपि चेत् । सा तिथिः परिहतंबया ह्ययोच्या द्वादशी शुभ                       | 70,9  |
| एकाद्शी तु संपृणी द्वादशी बृद्धिगामिनी । तस्यां शतगुणं पृण्यं त्रयोहद्यां तु पारणा ॥                  | Ç     |
| न गङ्गा न गया भूमी न काशी न च पृष्करम् । न चापि वैष्णवं क्षेत्रं तुल्यं हरिदिनेन तु ।                 | 10 \$ |
| यः करोति नरो भक्त्येकादशी विष्णुक्तद्वभाम् । ऐहिकं च फलं प्राप्य बन्ते मोक्षमवास्यान्                 | ہر ن  |
| <b>इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरस्वण्ड उमाप्रतिर रदम्य द</b> ्राफादरक्ष्य सन्तम् प्राञ्चकार्य कार्यः । |       |

आदिनः श्लोकानां समध्यङ्काः 📑 ३५५८

회식 취임'기간''를 되고

## महादेव उवाच-

अतस्त्वां संप्रवक्ष्यामि ह्युन्मीलनीमनुत्तमाम् । यस्याः श्रवणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् ॥ १ यथाऽऽत्मा मुच्यते पापः स्वर्गलोके महीयते । [प्राप्य] देवान्पितृश्चेव तस्या गातमबानुयात् ॥ २ विद्यार्थी लभते विद्यां सर्वकामानवानुयात् । तस्य चात्र न संदेद्दः स्वर्गलोके महीयते ॥ ३ स्वस्थानं तत्र वे प्राप्तः शिवलोके महीयते । अतस्त्वं कुरुषे राजन्वेष्णवानां तु पृजनम् ॥ ४ विष्णवानां तु ये राजन्नपकुर्वन्ति नित्यशः । तेषां दण्डं तु कुरुषे नो वा तेषां नगाधिष ॥ ५

धनुश्चिद्यास्तर्गतः पाठः पः. पुस्तकस्थः । → एतद्ग्रे किचित्र्वृष्टित साति ।

<sup>🕽</sup> फ. मर्वेलेकेषु । २ फ. शताश्वमेधसम् ।

भोजनानन्तरं तेषां भोजनं कुरुषे तृप । तरेव पृजितो विष्णुयैंभक्तास्तु प्रपृजिताः ॥ ज्ञालग्रामिजलाभृतां दन्ता (?) मुर्थाने पत्यहम् । त्वं धार्ग्याम भूपाल कण्ठे नित्यं सुभिक्तितः ७ धूपशेषं तु व विष्णोर्भकत्या भजिम भृभुज । आगात्रिकं सटा कृत्वा भक्तानां वेदयेषुप ॥ ज्ञाहोदकं हते मुद्रि भ्रामियत्वा तु भक्तितः । नित्यं विभिष शिरमि शेषं यच्छिमि वैष्णवान्।।९ नेवेद्यं प्रत्यहं कृत्वा सर्वोपस्करसंयुतम्।विष्वकमेनाय दुक्वा वे स्वयं भुंक्ष्विम वाजवः(भुनक्षि वा हुप) विष्णोनिवेदिनं चात्रं विष्णवः सह भुज्यते । नित्यं नाममहस्रेण भवत्या नो(स्तो)षि जनादेनः(नम्) द्रीपार्घदानान्ते विष्णोः कुरूपे गीतनर्तनम् । ब्यामाङकुरैः पूज्यसे पूजान्ते नृपसत्तम् ॥ 92 इयामाङ्करः सदा बत्म प्रजनमतिदुलेभम् । पृथ्वीदानसमं पुण्यं द्वीया प्रजने कृते ॥ 93 अतो वै नास्ति लोकेर्अस्मन्द्विया सद्दर्श भुवि । तया वै पूजनं कार्य विष्णुसायुज्यमिच्छता 38 अतम्ब्यं कुरुपे नित्यं पूजनं द्वया सह । यवाक्षतिविशेषण पूजनं कुरुपे न वा ॥ 96 पक्षे पक्षे नृपश्रेष्ठ विधिवद्वादशीवतम् । यत्कृतं तु महाराज महापापप्रणाजनम् ॥ 98 मोक्षदं सुखदं चेव तथा बायुष्पदं सदा । एतदिष्णुवतं प्रोक्तं वष्णवानां तु मोक्षदम् ॥ 99 ग्रहम्थानां तु सुखदं यतीनां मुक्तिदायकम् । सबेगे।गादिशमनं पत्रित्रं कायशोधनम् ॥ 96 वनमेनच कुरुपे न वा चैव नर्गाधिय । दशमीव(मीवे)धरहितं कुरुपे जागरान्वितम् ॥ 9.0 तलसीपत्रनिकरोर्नित्यं पत्रयसे हरिम् । गोपीचन्द्रनतं पुण्डं भाले बारनुपसत्तम् ॥ २० धारितं सर्वेत्रोकानां पवित्रीकरणं तृष । अस्त्रं च धारय सदा गोषीचन्द्रनसंभवस् ॥ 33 ब्रह्महा हेमहारी च मद्यपानी तथेव च । अगम्यागी महापापी तथा ह्यानुनभरिकतः ॥ 33 ते सर्वे मुक्तिमायास्ति तिलक्षारणादतः । विभिष कण्ठे नित्यं त्वं धात्री**फलसमुद्भवम्** ॥ 3 मालां मुख्यायु(मु)त समं(मां) तुलसीपत्रसंभवाम् । शालग्रामशिलायुक्तं द्वारकायां समुद्भवम्।।२४ नित्यं पत्रयमे भव भक्तिमक्तिफलपदम् । पद्मसंजं पुराणं व पठसे पुरतो हरे: ।। २५ चतर्दत्यस्य राज्यस्य अहारस्य च भूपतेः(ं) । वासरं वासुदेवस्य सर्वेषं कुवैतो नरात् ॥ २६ निवारयसि भूपाल शास्त्रं इष्ट्रा भयत्नतः । सर्वेशं वासरं विष्णोयेस्मिन्राष्ट्रे भवतेते ॥ २७ लिप्यते तेन पापेन राजा भवति नारको । वेथं चतुर्विधं त्यवत्वा समुपोप्य हरेदिनम् ॥ कुलकोटि समृज्य विष्णुलोके महीयते ॥% 36

र्गातम उत्राच−∹

शृणु भृषाल बक्ष्यामि बैष्णवास्त्यं महाब्रतम् । यच्छुन्वा पाषिनः सर्वे मुक्तिमायान्ति तत्क्षणात् द्वाद्शीसंभवं पुण्यं मयाऽबस्त्यातं न कस्यिचत् । बैष्णवोऽसि महाराज भक्तो भागवतो नृणाम् वैष्णवं तन्महागुमं तद्वतं त्वं निश्चामय । उन्मीलनी नाम पुरी(रा) भक्त्या मे माधवेन तु ३१ कथिता सुप्रसन्नेन तां ते भूष वटाम्यहम् । एकादशी बहोरात्रं प्रभाते घटिका भवेत् ॥ ३२ उन्मीलनी तु सा क्षेया विशेषण हर्णिया । त्रेलोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ३३ कोव्यंशोनैव तुल्यानि मखा वेदास्त्रपांसि च । उन्मीलनीसमं किचिन्न भूतं न भविष्यति ॥ ३४ प्रयागो न कुकक्षेत्रं न काशी न च पुष्करम् । शैलो हिमाच(कु)लो नैव न मेरुर्गन्धमादनः ॥३६ शैलो नैवेह मलयो विन्द्रयो नैव च नीमपम् । गोदावरी न कावेरी चन्द्रभागा न वेदिका ॥३६

न तापी न पयाष्णी च शिवाप्ता नैव चन्दना । चर्मण्वती च शरयृश्चन्द्रभागा न गिल्लका ।। ३७ गोमती च विपाशा च शोणाष्ट्यश्च महाहदः । किमत्र वहुनोक्तेन भृयो भृयो नगिथिप ॥ उन्मीलनीसमं किंचित्र देवः केशवात्परः । उन्मीलनीमनुपाप्य यः कृतं केशवार्चनम् ॥ 30 पापचक्रसमृहस्य राशि नाशयित क्षणात् । यम्मिन्मासे महीपाल तिथिकन्मीलनी भवेत ॥ 80 तन्मासनाम्ना गोविन्दः पूजनीयः प्रयत्नतः । जातरूपमयः कार्यो मासनाम्ना तु माधवः ॥ ४१ स्वशक्त्या विश्वरूपं तु श्रद्धार्भाक्तिसमन्वितः । पवित्रोदकसंयुक्तं पश्चरत्नसमन्वितम् ॥ ४२ गन्धपुष्पाक्षतेयुक्तं कुम्भं सग्दामभूषितम् । पात्रं च मोटगं कार्यं गोधूमेश्वापि पृरितम् ॥ 83 नानार नेश्व संयुक्तं नानागर्न्धः प्रपृतितम् । पाँछकामोदसंयुक्तं जातीपूर्णः प्रपृतितम् ॥ 8.8 श्वेताक्षेस्तण्डुलेश्वेव पुरणीयं प्रयत्नतः । प्रद्यादृस्वयुग्मं तु उपवीतं तु सोन्तरम् ॥ .8.2 उपानहों तु राजर्ष आतपत्रं शिरोपरि । भाजनं जलपात्रं च सप्तथान्यं तिलैः सह ॥ १६ रूष्यं चैव तु कार्पासं पायसं मुद्रिका हरेः । धनुविध्व त(प)दानच्या सालंकारा ससंयुता ॥४७ सुवर्णशक्ती गैष्यख्री ताम्रपृष्ठी तथैव च । कांस्यदोहां गत्नपुच्छां दद्यादै गुग्वे तदा ।। 36 शब्यां च पौष्करां दद्यात्माधेव भक्तिपूर्वकम् । धृषं दीषं तु नवेद्यं फलं पर्वे निवेदयेत् ॥ ၇၈ पूजिनीयो महाभक्तेर्भश्चेरेभिस्तु केशवः । तुल्रसीपत्रसंयुक्तेः पूर्ष्यः कालोङ्गवस्तथा ॥ मासनाम्ना वै चरणा जानुनी विष्णुरूपिण । गुद्यं [तृ भू]तपतये कटि वै पीतवाससे ।। ब्रह्मप्तिनृ(भृ)ते नाभिमुद्रगं विश्वयानये । हृदयं ज्ञानगम्याय कण्टं वेक्ण्टम्तये ।। उद्दरगाय ललाटे तु बहुदस्तातुकारिणे(ी) । उत्तमाङ्गं स्रेग्नाय सर्वाङ्गं सर्वमृतये ।। स्वनाम्ना चाऽऽयुधादीनि पूजनीयानि भक्तितः । अध्येदानं प्रकतेव्यं नाल्किगोदिभिः समम्॥ बाह्वोपिर फलं कृत्वा गन्धपुष्पाक्षतान्वितम् । सुत्रेण वेष्टनं कृत्वा दद्यादर्थं विधानतः ॥ 44 देवदेव महादेव श्रीकेशव जनार्टन । सुब्रह्मण्य नमस्ते अतु पृण्यसाशिववर्षन ॥ 3 5 श्रीकमेहिमहापापान्मामुद्धर महाणेवान् । (असुकृतं न कृतं किचिक्तन्मकोटिशतराप ।। ى د तथाऽपि मां महास्वामिन्समुद्धर भवाणवान्] । ब्रोतनानेन देवेश ये चान्ये मम प्रवेजाः ॥ 46 वियोनि च गताश्वास्ये पापासमृत्यवर्गं गताः । ये भविष्यस्ति येऽतीताः प्रेतलेकात्समृद्धगः। आर्तस्य मम दीनस्य भक्तिरव्यभिचारिणी । दत्तमध्यं मया तुभ्यं भक्त्या प्रह गदाधर ॥६० दुस्वाऽर्ध्य धृपदीपाद्यैनेवेद्यैविष्णुसंभवैः । स्तात्रैनीराजनैगीतेवृत्यैः संतोषयेद्धरिम् ।। € % वस्तदानेश्च गोटानेभीजनैस्तोपयेदगरुम् । तथा तथा विधातव्यं गुरुवे प्रीतिमाप्नुयात् ॥ € 3 लीकानां तारणार्थाय धात्रा सुष्टे। गुरुयेतः । अता व गुरुप्रजा च कर्तव्या व प्रयत्नतः ॥ € 3 अहितं यो नाशयति स्वहितं दर्शयेन्सदा । स गुरुः स च विज्ञेयः सर्वथमीर्थकोविदः ॥ E 8 अकुर्वन्वित्तशाटयं च गुरवे तन्निवेदयेत । गुरोनिवेदिते भूप परिपूर्ण भवेदव्रतम् ॥ € 🍹 कृत्वा दिनकृतं कर्म भोजनं बाह्मणैः सह । कर्तव्यं नृपशाईन्ट दिनं नेयं कथानकैः ॥ 53 अनेन विधिना यस्तु कुर्यादुर्न्मालनीवतम् । कल्पकोटिसहस्राणि वसते विष्णुसीनधी ।। E 3

**इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमार्पा**तनाग्दमबाद उन्भोक्तापन नाम सम्रात्रशोऽत्यायः ॥ ३०॥

# आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — ३३७८५

<sup>🛪</sup> घनुश्रिक्कान्तर्गतः पाटः फ. पुस्तकस्थः । + आर्षम् । 🏌 एतदम् किचित्ल्यंटर्तामात भाति ।

### अथाष्टात्रिशोऽध्याय: ।

| नाग्द उत्राच —                                                                                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [ *कीटशी स्यान्महादेव पक्षविधनीसंज्ञिका । यया वै कृतया जन्तुर्महापापात्ममुच्यते ॥                                    | ?            |
| श्रीमहादेव उवाच]                                                                                                     |              |
| अमा वा यदि वा पृणो संपृणी जायने नदा । भून्वा वै नाडिकाषष्टिजीयते प्रतिपद्दिने ॥                                      |              |
| अश्वमेघायुर्तेस्तुल्या मा भवेत्पक्षविधनी ।                                                                           | ર            |
| नाग्द् उत्राच—                                                                                                       |              |
| पृजाविधि तु इच्छामि सांप्रतं देवसत्तम । यन्कृते (यं कृत्वा) तु महादेव महाफ <mark>लमवाप्तुयात्</mark><br>महादेव उवाच— | <b>   ₹</b>  |
| पुजाविधि प्रवक्ष्यामि सांप्रतं दिजनन्दन । पुजिते चार्चिते विष्णौ <mark>फलं प्रामोत्यसंशयम् ।।</mark>                 | 8            |
| येन पूजाविधानेन तुष्टिं प्रामोति माधवः । अवणं जलपूर्णं च कुम्भं चन्द्रनचींचतम् ॥                                     | Ğ            |
| पञ्चरत्नसमायुक्तं पुष्पमालाभिवेष्टितम् । स्थाप्यं ताम्रमयं पात्रं सगोधूमं घटोपरि ॥                                   | Ę            |
| सीवर्ण कारयेहेवं माससंज्ञाभिधानकम् । पश्चामृतेन विधिना स्नपनं सुमनोहरम् ॥                                            | 9            |
| कारयेडेवदेवेशं जगन्नाथं जगन्पतिम् । विलेपनं तु कतेव्यं कुङ्कमागरुचन्द्रनेः ॥                                         | 6            |
| वस्रयुग्मं च <b>ातव्यं छत्रोपान</b> हसंयुतम् । पृत्रयेदेवताधीशं कुम्भपात्रोपरि स्थितम् ॥                             | 9            |
| पद्मनाभाय वे पाटो जानुनी विश्वमृतये । ऊर्क वे ज्ञानगम्याय कटि ज्ञानपदाय च ॥                                          | १०           |
| उदरं विश्वनाथाय हृदयं श्रीधराय च । कण्टं कौस्तुभकण्टाय वाह् क्षत्रान्तकारिणे ॥                                       | ? ?          |
| ललाटं व्योगमध्ये तु शिरो वे सवरूपिण । स्वनाम्ना चैव शस्त्राणि सर्वान्नं दिव्यरूपिणे ॥                                | १२           |
| एवं विधिवत्संपूज्य तताऽध्यं दापयेत्सुधीः । नालिकेरेण शुभ्रेण देवदेवस्य चकिणः ॥ 🥏                                     | <b>\$</b> \$ |
| अनेनेवार्यदानेन संपूर्ण जायते बतम् । संसाराणेवमग्नं भो मामुद्धर जगत्पते ॥                                            | १४           |
| त्वमीशः सर्वेटोकानां त्वं साक्षाच जगत्पतिः । गृहाणार्घ्यं मया द्त्तं पद्मनाभ नमोऽस्तु ते॥                            | १५           |
| नेवेद्यानि सुहद्यानि पडम्मानि विशेषतः । देर्यानि तु विशे <b>षेण केशवाय सुभक्तितः</b> ॥ 🥏 🖰                           | १६           |
| नागपत्रं सकपेरं दद्याद्देवस्य भक्तितः । घृतेन दीपं कुयोत्तु तिल्रेतेलेन वा पुनः ॥                                    | १७           |
| कृत्वा सम्याग्विधानेन गुरोः पूजां प्रकारयेत् । बस्ताणि चैव चोष्णी <mark>षं कञ्चकं च प्रदापयेत्।।</mark>              | 38           |
| दक्षिणां च यथाशक्ति गुग्वे संप्रदापयेत् । भोजनं चैव ताम्बृळं दच्वाऽऽचार्यं प्रतोषयेत् ॥                              | १९           |
| स्यवित्तस्यानुमानेन यथार्शाक्त तु निधेनैः । कार्यो सम्यक्षयत्नेन द्वादशी पक्षविधिनी ॥                                | २०           |
| ततो जागरणं कुर्योद्वीतनृत्यसमन्वितम् । पुराणपाठमहितं हास्याहादसुसंयुतम् ॥                                            | २१           |
| म्तुर्वान्त च प्रशंसान्त जागरं चक्रपाणिनः । नित्योत्सवो भवेत्तेषां ग्रहे वै दशजन्मसु ॥ 📑                             | २२           |
| अनो धन्यनमा चेयं कर्तव्या पक्षविधनी । कृत्वा तु सकलं पुण्यफलं प्रामोत्यसंशयम् ॥                                      | २३           |
| पक्षविधिनीमाहातम्यं ये शुभ्वन्ति मनीषिणः । तेत्रीतं तत्कृतं सर्वे यावदाभूतसंष्ठवम् ॥                                 | २४           |
| पश्चात्रिसाधने पृष्यं यच स्यात्तीर्थसाधने । तत्पुंष्यफलमाप्नोति विष्णोजीगरकारणात् ॥ ः                                | २५           |

<sup>\</sup>star धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठा ज. झ. अ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ अ. रू विज्ञां। २ स अ णे। मुनाश्रा चैव कमलां सर्वार्ड्गा(ही) दिव्यरूपिणी(म्)। ए°। ३ स. म. <sup>\*</sup>त्पुण्य समवाप्रोाँ।

पसविधिनी महापुण्या पवित्रा पापनाशिनी । उपवासकृतां वित्र हत्याकोटिविनाशिनी ॥ २६ विसिष्ठेन कृता पूर्व भारद्वाजेन व मुने । धुवेण चाम्बरीषेण कृतेयं विष्णुवहाभा ॥ २७ इयं काशीसमा पुण्या इयं व द्वारकाममा । उपोषिता च भक्तेन वाञ्चित्रतं च द्वारयमा ॥ २८ इयं धन्या धन्यतमा हत्यायुत्तविनाशिनी । कर्तव्या तु विशेषेण वष्णविद्वानतत्पर्यः ॥ २९ अहो सर्वेश्वरो देवः संमेव्यो व्रततत्पर्यः । किमन्यद्वहृत्तोक्तेन कर्तव्यं व्रतमुक्तमम् ॥ ३० यथा च वर्धते चन्द्रः सिते पक्षे विशेषतः । तथा व वर्धते भक्तः करणात्प्र(तो व प)क्षविधिनीम् सूर्योदये यथा ध्वान्तं न्वयते तत्क्षणाद्वि। तथाऽघं नाशमामोति करणात्प तुर्वे प)क्षविधिनीम्॥ इति भीमहापुराणे पाद्य उत्तरमण्ड उमाप्रतिनारहमवादे पक्षविधिनीम्महाद्यत्व वामाप्रतिवर्गेऽभ्यत्व ॥ ३८ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्राद्धाः -- ३३८१७

बधकोनचाव रशीद-याप

महादेव उवाच---

भृणु नाग्द वक्ष्यामि माहात्म्यं जागग्म्य तु । यच्छुत्वा मुक्तिमामोति महापार्था न संशयः ॥ ?

नाग्द उवाच-

अहो विश्वेश्वरो विष्णुः पवित्रीकरणः सटा । तस्योपवासमाहात्स्यं श्रुतं हि त्वत्सुखान्छिव ॥२ तथाऽपि श्रोतुमिच्छामि माहात्स्यं जागरस्य तु । कीहरजागरमाहात्स्यं रात्रो भक्तिस्तु कीहर्शि । प्रहेषण तु या पृजा वट विश्वेश्वर प्रभो । त्वं लोकेषु सटा प्रष्यस्वं हि देवो जनादनः ॥ । ४ त्वं हि विश्वेश्वरो देवो यतो भक्तिजनादने । सर्वेषां चेव भक्तानां त्वं च श्रेष्ट्रो ह्युमाप्तिः ॥ ५ लोकेऽस्मिन्सर्वेदा भक्त्या तवाऽऽख्या वर्तने सटा(शिव)। अतो येन प्रकारेण लोकानां मुक्तिरेव च विश्वेश्वर वट त्वं हि माहात्स्यं जागरस्य तु ॥

महादेव उवाच--

एकाद्रश्यों जनो विष्णुं रात्रों संपृत्य भक्तितः । व्योक्तागरणं विष्णोः पुरतो वैष्णवेः सह अगितं वाद्यं तथा तृत्यं पुराणपटनं तथा । धृपं टीपं च नवेद्यं पृष्पं गन्धानुलेपनम् ॥ ८ फलमध्यं च श्रद्धां च टार्नामिन्द्रियसंयमम् । सत्यान्त्रितं च विभेन्द्र वचा यक्तं कियान्त्रितम् ॥९ विनिद्धं वे मुद्दा युक्तो यः करोति नरः सटा । सर्वपापविनिर्मुक्तो जायते विष्णुवल्लभः ॥ १० रात्रों जागरणे प्राप्ते निद्धां कुर्वन्त्यवष्णवाः । द्यार्गतं सोपवासं च वतं व विष्णुसंक्षकम् ॥ १० ये कुर्वन्ति नराः प्राक्ता जागरं विष्णुसंक्षके । जागरं कृष्णभावेन न स्वपन्ति कटाचन ॥ १० कृष्णस्य नाम मनसा वदन्ति च पुनः पुनः । ते तु धन्यतमा क्रेया अस्यां रात्रों विशेषतः ॥१० श्रणे क्षणे तु गौविन्दनाम्ना चव चतुर्गुगम् । प्रद्दे कोटिगुणितं चतुर्यामे त्वसख्यकम् ॥ १४ जागरे निमिषार्थे तु केन्नवाग्रे विशेषतः । तत्फलं कोटिगुणितं तस्य संख्या न विद्यते ॥ १५ नर्तनं कुरुते यस्तु केन्नवाग्रे नरोत्तमः । न फलं दीयते तस्य आजन्ममरणान्तिकम् ॥ १६ सार्थ्यं चैव सोत्सादं पापालस्यादिवर्जितम् । प्रदक्षिणसमायुक्तं नमस्कारपुरःसरम् ॥ १७

१ ज. हारीते । २ इ. इ. गोदान दद्याचैव । ३ इ. इ. चतुःसम्ब्या न विद्यते । जा ।

नीराजनसमायुक्तमनिर्विण्णेन चेतमा । यामे यामे महाभाग कुर्यादारातिकं हरेः ॥ 16 वहविंशगुणमंयुक्तमेकाद्ञ्यां च जागरम् । यः करोति नरो भक्त्या न पुनर्जायते भुवि ॥ 19 प्रवं यः कुरुते भक्त्या वित्तशाक्यविवर्जितः । जागरं वामरे विष्णोर्लीयते परमात्मनि ॥ २० धनवान्वित्तनाठ्येन यः करोति प्रजागरम् । तेनाऽऽन्मा हारितो तृनं कितवेन दुरात्मना ॥ 38 विष्णोजीगरणे प्राप्ते ह्याहासं करोति यः । पष्टिवपैसहस्वाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ २२ वेदविहाद्मणो यस्तु नर्तने च विशेषतः । उपहासपरः प्राप्तः स व चाण्डाल उच्यते ॥ २३ निभिषं निभिषार्थं वा यः करोति प्रजागरम् । धमीर्थकाममोक्षाणां प्राप्नोति पदमन्ययम् ॥ २४ वेदशास्त्रगो नित्यं नित्यं वै यज्ञयाजकः । गत्रौ जागरणे प्राप्ते निन्दां कुर्वेन्त्रजन्यधः ॥ २५ मम पूजां प्रकृताणां विष्णुनिन्दास् तत्परः । एकविजनकलेनैव नर्कं प्रतिपद्यते ॥ 35 विष्णुः शिवः शिवो विष्णुरेकपूर्विर्दिधा स्थिता । तस्मात्सवेपकारेण नैव निन्दां प्रकार्येतु॥२७ द्रष्टाः कालभूजंगेन स्वरान्ति मधुहादि अवरादिं।ने । कुर्वन्ति जागरं नेव मायया चैव मोहिताः २८ पाप्ता बेकादशी येपां करों जागरणं विना । ते विनष्टा न संदेहो यस्माज्जीवितमध्रुवस् ॥ उद्धतं त्य ) नेत्रयुरमं तु उच्या गत्या ) वे येणायं पदम् । कृतं ये नेव पश्यन्ति पापिनो हरिजागर्म्।। अभावे वाचकस्याथ गीतं तृत्यं तु काग्येन । वाचके सति देवर्षे पुराणं प्रथमं पदेन ॥ अश्वमेधमहस्यस्य वाजपेयायुतस्य च । पुण्यं कोटिगुणं वत्म विष्णोजीगरणे कृते ॥ पितृपक्षे मातृपक्षे भाषापक्षे तु बाइव । कुलान्युद्धरते चैतानकु(तेऽन्यानि कु)त्वा जागरणं हरे: उपोपणदिने विद्धे जागरं पजने हरेः । ब्रथा दानादिकं सर्वे कृतंब्रेष् कृतं यथा ॥ 38 उपापणितने विदे पारव्ये जागरे स्थितिम् । विहाय स्थानं तिदृष्णुः ज्ञापं दस्वा प्रगच्छिति ३५ अविद्धे वासरे विष्णोयें कुर्वान्त प्रजागरम् । तेषां मध्ये तु तुष्टः सम्बन्धं तु कुरुते हरिः ॥ 38 यार्वाद्दनानि कृष्ते जागरं केशवाग्रतः । युगानि तानि तावन्ति विष्णुङोके महीयते ॥ र ६ यावहिनानि वसते विना जागरणं हरेः । ताबद्वपेयहस्राणि रौरवास्न निवतेते ॥ 36 पकादब्यां बयानस्य ना यो । विना जागरणं हरेः । [अनुत्यन्ति धृतबस्याश्च तहुहे यमकिकराः] मुक्तवानिष्ठते यो वै गानं पाठं न वाञ्चगेत् । सप्तजन्मानि मुकत्वं(कः स ) जायते जागरे हरेः॥ यो न नृत्यति मृहात्मा पुरतो जागरे हरे: । पङ्गत्वं तस्य जानीयां ज्ञन्मजन्मनि वाडव ॥ यः पुनः कुरुते सीतं नृत्यं जागरणं हरेः । ब्राह्मं पदं मदीयं च सत्यं वै तस्य वैष्णवम् ॥ यः प्रवाधयते लोकान्विष्णांजारणं रतः । वसेचिरं तु वैक्ण्डे पितृभिः सह वैष्णवः ॥ 83 र्मात प्रयच्छते यस्तु हरेजीगरणं प्रात । पष्टिवपसहस्राणि श्वेतद्वीपे वसेन्नरः ॥ यांकि चिक्तियतं पापं कोटिजन्मीन मानवैः । कृष्णस्य जागरे सर्वे रात्रौ नश्यति वाडव ॥ ४५ शालग्रामशिलाग्रे ये पक्वन्ति प्रजागरम् । यामे यामे फलं गोक्तं कोटिदेवसमुद्भवम् ॥ संपाप्त वासरे विष्णोर्ये न कुर्वीन्त जागरम्। द्या स्यात्सुकृतं तेषां वैष्णवानां च निन्दया॥४७ कामार्थी संपटः पुत्राः कीर्तिर्शिकाश्च शास्त्रताः । यज्ञायुर्तैने लभ्यन्ते द्वादशीजागरं विना ॥४८ मिनिन जायते यस्य द्वादश्यां जागरं प्रति । न हि तस्याधिकारोऽस्ति पूजने केशवस्य हि ॥४९

<sup>🔻</sup> धनुश्चिद्गान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थ ।

<sup>ु</sup>९ इ. म. द्याः कॉलम् । २ इ. ब्रेन क्ट । ३ इ. <sup>\*</sup>यात्मप्तजे । ४ च. <sup>°</sup>टितीर्थम**े** ।

यावत्पदानि चलते केशवायतनं प्रति । अश्वमेधसमानि स्युर्जागरार्थे प्रगच्छनः ॥ 90 पाद्योः पतितं यावद्धरण्यां पांशु गच्छताम् । तावद्वर्षमहस्राणि जागरी वसते दिवि ॥ G ? तस्माद्गृहात्मगन्तव्यं जागरे केशवालयम् । कली मलविनाशाय द्वादशी द्वादशीषु च ॥ ५२ परापनादसंयुक्तं मनः प्रसादनार्जनम् । शास्त्रहीनमगान्धर्वे तथा दीपविवर्जितम् ॥ 43 **श्चक्त्योपचारराहितमुदासीनं सनिन्दनम् । कलियुक्तं विशेषेण जागरं नवधाऽधमम् ॥** 48 सशासं जागरं यच नृत्यगन्धवेसंयुतम् । सवाद्यं तालसंयुक्तं सदीपं मधुभियुतम् ॥ 44 जबारैस्तु समायुक्तं यथोक्तेभक्तिभावितैः । प्रसन्नं तुष्टिजननं समृढं लोकरञ्जनम् ॥ ५६ गुणैद्दीदशभिर्युक्तं जागरं माधविषयम् । कर्तेच्यं तत्प्रयत्नेन पक्षयोः शुक्रकृष्णयोः ॥ وي किं व्रतिर्वद्वभिश्वीणेस्तीर्थवासन तस्य किम् । द्वाद्शीवासरे प्राप्त न कुर्याज्ञागरं हरेः ॥ 46 प्रवासे न त्यजेयस्तु पथि खिन्नोऽपि वाडव । जागरं वासुदेवस्य द्वादच्यां तु स मे प्रियः ॥५९ मद्भक्तो न हरे: कुर्याज्ञागरं पापमाहितः । व्यर्थ मन्यूजनं तस्य मन्यूज्यं यो न यूजयेत ।। न बैबो न च सीरोऽमी न शाक्तो गणसेवकः । यो भुद्रे वासरे विष्णोर्क्षयः पश्विको हि विपियं च कृतं तेन दुष्टेनेव च पापिना । मर्झक्तिवलमाश्रित्य यो भुद्रे व हर्गेर्दिने ॥ E 3 सवाह्याभ्यन्तरं देहं विष्टितं पापकोटिभिः । मुख्यन्ते वासरे विष्णोयं कुर्वन्ति प्रजागरम् ॥ €,3 कूर्परं यमदुतानां दलनं वे यमस्य च । कृत्वा जागरणं विष्णोर्गवद्धं द्वादर्शावतम् ॥ 53 स्वैगेपदा मुनिश्रेष्ठ मुक्तास्ते नेव संशयः । वाञ्छितं नरकं सास्त्यं विद्धं कृत्वा हरेदिनम् ॥ € % निइताः पितरस्तेन देवानां वै वधः कृतः । दत्तं राज्यं तु दैत्यानां कृत्वा विद्धं हरेदिनम् ॥६६ यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा कृत्वा व करताङ्मम् । गीतं कुर्वत्मुखेनापि दर्शयत्कौतुकात्वहृत ।। દ્દ છ पुरतो वासुदेवस्य रात्रो जागरणस्थितः । पटन्कृष्णचारत्राणि रख्नयन्वेष्णवानगणान ॥ 56 मुखेन कुरुते वाद्यं संप्रहृष्टतनुरुहः । दर्शयन्विविधिकृत्याः ेन्म्वेच्छालापान्प्रकारयनः ॥ Ęo भावेरेतेनेरो यस्तु कुरुते जागरं हरेः । निर्मिषे निर्मिषं पुण्यं तिथिकोटिफलं स्मृतम् ।। د د अनुद्वियमना यस्तु धृषं नीराजनं हरेः । कुकते जागरं रात्रौ सप्तदीपाधियो भवेत ।। لا بي यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । कृष्णस्य जागरे नानि विलयं यान्ति खण्डकः।। एकतः कतवः सर्वे समाप्तवग्दक्षिणाः । एकता देवदेवस्य जागरं कृष्णवत्हभम् ॥ €و तत्र काशी पुष्करं च प्रयागं निर्मिषं गया । ज्ञालग्राममहाक्षेत्रमबुंदारण्यमेव च ॥ 98 शोकरं मथुरा तत्र सर्वतीर्थानि चेव हि। यज्ञा वेदाश्च चन्वारा बर्जान्त हरिजागरम् ।। م'بي गङ्गा सरस्वती तापी यमुना च शतद्वका । चन्द्रभागा वितस्ता च नद्यः सर्वास्तु तत्र हि ॥ ७६ सरांमि च इदाः सर्वे ममुद्राः सर्व एव हि । एकाद्रञ्यां द्विजश्रेष्ठ गच्छन्ति कृष्णजागरम् ॥७७ स्पृष्टणीया हि देवानां ये नगः कृष्णजागरे । नृत्यन्ति गीतं कुर्वान्त वीणावाद्यप्रद्विताः ॥ ७८ एवं जागरणं कृत्वा संपृज्य च महाद्यारिम् । द्वाद्रदयां पारणं कृत्वा कार्यः स्वज्ञकत्या वष्णवेः सह

शिव उवाच —

त्रृणु ब्रह्मन्यवस्थामि द्वाद्वीमाहान्म्यमुत्तमम् । द्वाद्वी तु सदा क्रेया पवित्रा मोक्षदायिनी॥४० प्रातः स्नात्वा हरिं पुज्य उपवासं समप्येत् । अज्ञानितिमगन्धम्य व्रतेनानेन केशव ॥ ४१

९ इ: धवळालयम् । २ इ. स्वर्गापेक्षा मुं । ३ इ. झ. म. 'धार-मृत्या' । ४ इ. शतदुमा ।

3

वसीद सुमुखो भृत्वा ज्ञानदृष्टिमदो भव । पारणं च ततः कुर्याद्यथासंभवमग्रतः ॥ 63 अत ऊर्ध्व यथेष्टं तु कारयेच यथाविधि । यदा तु द्वादशी स्वल्पा पारणे न भवेद्विज ॥ तदा रात्रों तु कर्नव्यं पारणं मुक्तिमिच्छना । तदा न रात्रिदोषः स्याश्विपिदं न भवेत्कचित् ८४ यदुक्तं निशि न स्नायान्महानिशि न (तु) वेर्जयेत् । तन्पूर्वापरयामाभ्यां दिनवत्कर्म कारयेत्८५ यदा भवति स्वल्पा तु द्वादशी पारणे दिने । उषःकाले द्वयं कुर्यात्मातर्माध्याहिकं तदा ॥ ८६ द्वादशी साधिता येन नरेण भुवि सर्वदा । तस्य फैलं हि वै वक्तुं न समर्थोऽस्मि वै द्विज।। ८७ [ असर्वेपुण्याधिका देवी मुक्तिदा च सदा भवेत् । एतत्त्रवतं महापुण्यं] द्वादश्यारूयं विशेषतः ॥ साधितान्सकलान्कामान्प्राप्तुश्च महाजनाः । अम्बरीपाद्यः सर्वे ये भक्ता भूवि विश्वताः॥ ८९ द्वादशीं माधियत्वा तु ते गता विष्णुमञ्जनि । सत्यं सत्यं पुनः सत्यं यदुक्तं तु मया तव ॥ ९० नाम्ति विष्णुसमो देवो न तिथिदीद्शीसमा । अत्र दत्तं च भुक्तं च तथा पूजादिकं च यत् ९१ तत्मर्वे पूर्णतां याति पूजिते माधवे सति । किं पुनवेहुनोक्तेन भक्तानां बल्लभो हरिः ॥ 65 स ददात्यिंग्विलान्कामान्यावदाभृतसंष्ठवम् । द्वाद्क्यां चैव यहत्तं तन्सर्वे सफलं भवेत् ॥ 9 कुरुक्षेत्रेषु यहनं निष्फलं नेव जायते । तद्भ द्वाद्शीदनं भवेदेवर्षिसत्तम ।। 88

इपी भामहापुराणे पाद्म उत्तरस्वण्ड उमापतिनारदमवादे द्वाद्ययेकादशीजागरणमहिमवर्णनं नामैकोन बन्बारिंदोोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

## आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः---३३९११

अथ चन्वारिशोऽध्याय: ।

शिव उवाच--

एकस्मिन्समये पुत्र गतोऽहं विष्णुसंनिर्धा । तत्र पृष्टं मया पूर्वे माहात्म्यं द्वादशीभवम् ॥ यच्छृत्वा मुनयः सर्वे भुक्त्वा भोगान्दिवं ययुः ॥

नागद उवाच--

कींड्यी स्यान्महादेव महाद्वाद्शिका परा । तस्या त्रते फलं किंचिद्वद सर्वेश्वर प्रभो ॥

विश्वेश्वर उवाच--

इयमेकाद्शी ब्रह्मन्महापुण्यफलप्रदा। ऋक्षयोगेश्व संयुक्ता कर्तव्या मुनिमत्तमेः ॥

जया च विजया चैव जयन्ती पापनाशिनी । सर्वपापहराश्वेताः कर्तव्याः फलकाङ्क्षिभिः ॥ ४
एकाद्श्यां यदा ऋक्षं शुक्रपक्षं पुनर्वस् । नाम्ना सा च जया ख्याता तिथीनामुत्तमा तिथिः॥ ६
तामुपोप्य नरः पापान्मुच्यते नात्र संशयः । यदा च शुक्रद्वादश्यां नक्षत्रं अवणो भवेत् ॥

६ विजया सा समाख्याता तिथीनामुत्तमा तिथिः । सहस्रगुणितं दानं तैथा व विप्रभोजनम् ॥ ७
होमस्तथोपवासश्च सहस्राधिकफलपदः । यदा च शुक्रद्वादश्यां प्राजापत्यं हि जायते ॥

जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिः । सप्तजन्मकृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु ॥ ९
पक्षालयित गोविन्दस्तस्यामभ्याचितो भ्रवम् । यदा व शुक्रद्वादश्यां पुष्यो भवति कर्षिचित् १०

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः ।

१ क. ख. च. ज. झ. म. भोजयेत्।२ क. ख. च. ज. झ. म. पुण्यं।३ क. **ख. ज. झ. यस्यां।** १६७

तदा तु सा महापुण्या भिवता पापनाशिनी । यो ददाति तिलप्रस्थं नित्यं संवत्सरं प्रति ॥ ११ उपवासं च यस्तस्यां करोत्येतत्समं स्मृतम् । तस्यां जगत्पितिईवस्तुष्टः सर्वेश्वरो हरिः ॥ १२ प्रत्यक्षतां प्रयात्येव तत्रानन्तफलं स्मृतम् । सागरेण ककृत्स्थेन नहुपेण च गाथिना ॥ १३ तस्यामाराधितः कृष्णो दत्त्वानित्वलं भृति । वाचिकान्मानमार्चापि कायिकाच विशेषतः १४ सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः । तामेकां समुपोष्याय पुष्यनक्षत्रसंयुताम् ॥ १५ एकाद्शीसहस्रस्य फलं प्रामोति मानवः । स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायो देवताचिनम्॥१६ यत्तस्यां क्रियते किंचित्तदक्षयफलं स्मृतम् । तस्यादेषा प्रकतिच्या यत्नेन फलकाङ्क्षिभः १५ प्रश्वमेनाश्वमेथेन यदि(दा) स्नातो युधिष्टिरः । प्रयपृच्छत धर्मात्मा कृष्णं यदुकुलंदहम् ॥ १८

युधिष्ठिर उवाच-

खपवासस्य नक्तस्य त्वेकभुक्तस्य मे प्रभो । कि पुण्यं कि फर्ट तस्य बृहि सर्व जनार्दन ॥ १९ श्रीभगवानुवाच —

हैमन्ते चैव संप्राप्ते मासे मार्गे च बाँभिने । कुल्याकं च या पार्थ द्रादर्शी ताम्बेणयेत् ॥ दशस्यां चैकभुक्तं च शृद्धिची दृहबतः । नक्तं चैव तथा ज्ञात्वा दशस्यां नियतः सदा ॥२१ दिवसस्याष्ट्रमे भागे सन्द्रीभृते दिवाकरे । नक्तं च तदिजानी यास्त्र नक्तं निरंश भोजनम् ॥ こつ नक्षत्रदर्शना**लकं गृहस्थस्य** विधीयते । यत्त्र दिनाष्ट्रमे मागे रात्रौ तस्य निपेशनम् ।। 5 3 **ततः प्रभातसमये कृत्वा वै नियमं ब्र**ती । मध्याहे च तथा पार्थ कानं ब्राचि समाचरेत् ॥ - 1 अधमं कपके स्तानं वाष्यां स्तानं च मध्यमम् । तहागे चीत्तमं स्तानं नद्यां स्तानं ततः परम् २५ पीड्यन्ते जन्तवी यत्र जलमध्ये व्यवस्थिते । तत्र स्त्राने कृते पाथ पापं पृथ्यं समें भवेत् ।। गृहे चैंबोत्तमं स्तानं जलं चैव विशोधयेनु । तस्मात्त पाण्टवश्रेष्ट ग्रेट स्तानं समाचरेतु ॥ अश्वकारने रथकारने विष्णकारने वसंधरे । सृचिके हर में पापं यस्मया प्रवसंचितम् ॥ .6 क्रीघलोभी परित्यज्य त्वेकीचली इंटब्रतः । नाऽऽल्येनात्त्यजं चेव नथा पार्खाण्डनी नगन २५ मिथ्याबादरतांक्षेत्र तथा ब्राह्मणनिन्दकात् । अन्यांक्षेत्र दुराचारानगम्यागमने रतात ॥ षरद्रव्यापहारांश्च परदाराभिगामिनः । केशवं पृत्तियत्वा त् नेवेद्यं तत्र कारयेत् ॥ दीपं द्याहरे तत्र भक्तियुक्तेन चेतमा । तहिने वर्जयत्यार्थ निहां चेव तु मैथनम् ॥ **धर्मश्चास्त्रविनोदेन दिनं स**र्वे निवारयेन । रात्री जागरणं कृत्वा भक्तियको जुवाचम ॥ विषेभ्यो दक्षिणां दद्यात्विणात्य क्षमापयेत् । यथा कृष्णा तथा श्रुका विधिनवं प्रकारयेत्।।३४ एकाद्शीं द्विजः पार्थ विभेदं नेव कारयेत्। एवं हि कुरुते यस्तु शृण् तस्य हि यत्फलम् ॥ ३५ शक्कोद्धारे नरः स्तात्वा दृष्टा देवं गदाधरम् । एकाउच्यावास्य कला नाहात पोडशीम् ॥ [\*संक्रान्तीनां चतुर्लक्षं यो ददाति नृषोत्तम । एकाटब्युक्वासम्य कलां नाहति पोडशीम्]३७ भभासक्षेत्रे यन्युण्यं ग्रहणे चन्द्रसृर्ययोः । तन्फलं जायते ज्ञमेकाद्रव्यपवासिनः ॥ 36 केदारे चोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते । तथा चैकादशी पार्थ गर्भवासक्षयंकरी ।। 30 अखंगधस्य यज्ञस्य पृथिव्यां यन्फलं भवेत् । तस्माच्छतगुणं पुण्यमेकादव्युपवासिनः ॥ 80

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाट क ख च ज. स ज पस्त हस्य -

| तपस्विना गृहे यम्य भुञ्जते च द्विजोत्तमाः । तत्फलं जायते नृतमेकादद्युपवासिनः ॥                                | 83             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| गोमहस्रेण यन्पुण्यं द्क्ता त्रेदाङ्गपारगे । तस्माच्छतगुणं पुण्य[+मेकादद्युपत्रासिनः ॥                         | ४२             |
| येषां देहे त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । वमन्ति तेषां तत्तुल्या एकाद्वेयुपवासिनः॥                        | <b>.</b> € \$. |
| ते नगः पुण्य] कमाणो ये भक्ता क्रिमणीपतेः । एकादशीव्रतस्यापि पुण्यसंख्या न विद्यते॥                            | 18 A           |
| एतत्पुण्यं भवेत्तस्य यत्सुरेरपि दुलेभम् । एतस्माद्धेपुण्यं तु भाष्यते नक्तभोजनात् ॥                           | ४५             |
| नक्तम्यार्थं भवेत्पुण्यमेकभुक्तेन देहिनाम् । तावद्वर्जीन्त तीर्थानि दानानि नियमानि च ॥                        | ४६             |
| यावचोषोषयेज्ञन्तुर्यासरं विष्णुवऌभम् । तस्माच्यं पाण्डवश्रेष्ठ व्रतमेतृत्समाचर् ॥                             | ४७             |
| पुण्यसंख्यां न जानामि यन्त्रं पुरुछिमि पाण्डव । एतद्धि काथितं पार्थे यहोप्यं व्रतमुत्तमम् ।                   | ł              |
| एकादशीसमं नास्ति कृत्वा(तं) यज्ञसहस्रकम् ॥                                                                    | 86             |
| युधिष्ठिर उत्राच —                                                                                            |                |
| उत्तवन्ना सा कथं देव पुण्या चेकादशीतिथिः । कथं पवित्रा विश्वेटस्मिन्कथं व देव <mark>ताप्रिया।</mark>          | 180            |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                                 |                |
| पूरा कृतयुगे पार्थ मुस्तामेति दानवः । अत्यङ्कते महारोद्दः सर्वदेवभयंकरः ॥                                     | ५ ०            |
| इन्द्रोर्जाव निजितस्तेन सर्वे देवास्तथा न्य । महासुरेण तेनैव मृत्युना च दुरात्मना ॥                           | ५?             |
| म्बर्गाक्तिराकृतास्त्रेनः च विचर्यन्तं महीत है। [असगङ्गा भयभीताश्च सर्वे गत्वा महे(ताः सुरे) १                | वरम्           |
| इन्द्रेण कथितं सर्वेभीत्वरस्यापि चायतः ॥                                                                      | હ્ર            |
| इन्द्र उवाच                                                                                                   |                |
| स्वर्गलोकपश्चिष्टा विचर्गन्त महीतले 🖟 । मर्त्येषु संस्थिता देवा न शोभन्ते महेश्वर ॥ 🧪                         |                |
| उपायं वृद्धि मे देव अवस्य यास्ति कां गतिम् ॥                                                                  | S, \$          |
| महादेव उवाच -                                                                                                 |                |
| देवराज सुरश्रेष्ठ यत्रा ःस्ते गरुडध्वजः । शरण्यश्च <mark>जगन्नाथः परित्राणपरायणः ॥</mark>                     |                |
| तत्र गरुळ सुरश्रेष्ठ स यो एक्षां विधास्यति ॥                                                                  | ۵ 'g           |
| कृष्ण उराच 🦟                                                                                                  |                |
| इत्तरस्य वचः श्रुत्वा द्यराचा महामातः । ।त्रदशः साहतः सवगतस्तत्र युधिष्ठिरः ॥                                 | ५५             |
| जलमध्ये प्रसुप्ते ते इष्टा देवे गदाधरम् । कृताञ्चालिपुटो भृत्वा त्वि <mark>न्द्रः स्तोत्रमुदैरयत् ।।</mark> 🦠 | 44             |
| दस्य उवाच                                                                                                     |                |
| अों नमी देवदेवेश देवदानवर्यान्द्रत । देत्यारे पुण्डरीकाक्ष त्राहि मी मधुसृद्रन ॥                              | <b>e</b> 9     |
| सुगः सर्वे समायाता भयभोताब दानवात । शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहि नो भक्तवत्सल ॥                                  |                |
| त्राहि नो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनादेन । त्राहि वे पुण्डरीकाक्ष दानवानां विनाशक ॥                            | ५९             |
| त्वत्मभीषं गताः सर्वे त्वामेव करणं प्रभो । शरणागतद्वानां साहाययं कुरु वे प्रभो ॥                              | 60             |
| त्वं प्रतिस्तवं प्रतिहेव हवं कर्ता हवं च कारणम् । त्वं माता सर्वेलोकानां त्वमेव जगतः पिता                     | € 3            |

त्र धन् बिहान्तमः (, पाट, क. स. च. ज. स. ज. पुस्त सस्थः ) क धनु बिहान्तर्गतः पाठः **क. स. च. ज. स. ज.** पुस्तकस्थ ।

| १३३२                                                             | महामुानश्राव्यासमणात—                                  | [ ६ उत्तरम्पण्डन                       |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| भगवन्देवदेवेश शरणागतवत्सल<br>देवता निर्जिताः सर्वाः स्वर्गश्रष्ट | ।                                                      | वताः ॥                                 |      |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                  |                                                        |                                        |      |
| इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुर्वचन<br>श्रीभगवानुवाच—            | मब्रवीत् ।।                                            | Ę                                      | ક    |
| कीहशो दानवः शक कि रूपं क                                         | ीदृशं बलम् । क स्थानं तस्य दुष्टस्य किं                | वीर्यं कः पराक्रमः                     | 11   |
| किं वरं तस्य दुष्टस्य ममाऽऽख्या                                  | ाहि महामने ॥                                           | Ę                                      |      |
| इन्द्र उवाच                                                      |                                                        |                                        |      |
|                                                                  | : । नालजङ्यस्तु नाम्ना च अत्युग्रोऽपि                  | महासुरः ॥ ६                            | त्   |
| तस्य पुत्रो हि विख्यानो मुरनाम                                   | ोति दानवः । अन्युत्कटो महावीयो देवन                    | गर्ना भयंकरः ॥  ६                      | e    |
|                                                                  | ने वसत्यसी । निर्जिता देवताः सर्वाः स्ट                |                                        | 11   |
|                                                                  | । हुताञ्चनः । चन्द्रसृयौं कृतौ चान्यौ वा               |                                        | o,   |
| सर्वमात्मकृतं तेन सत्यं सत्यं जन                                 | नार्देन । देवलोकः कृतस्तेन सर्वस्थार्नाव               | वर्जितः ।। ७                           | 0    |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                  |                                                        |                                        |      |
| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कापमाना व                                  | तनार्दनः । इनिष्ये दानवं ८ निहन्मीत्युव                | स्त्वा तं ) हु <mark>ष्टं देवता</mark> | नां  |
| भयंकरम् ॥                                                        |                                                        | -                                      | ۶    |
| त्रिद्दोः सहिता देवो गतश्रन्द्राव                                | र्गा पुरीम् । इष्टो देवैम्तृ देव्येन्द्रो गर्जमा       | नः पुनः पुनः ॥ ७                       | ,-,  |
| तेन सर्वे जिता देवा गतार्थव वि                                   | दशों दश । हरि निरीक्ष्य प्रोवाच तिष्ठ ।                | तिष्टेति दानवः ॥                       |      |
| भगवानब्रवीनं च क्रोधसंस्कर                                       | ाचनः ॥                                                 | ৬                                      | , 3  |
| श्रीभगवानुवाच—                                                   |                                                        |                                        |      |
| रे दानव दुराचार मम बाहुं नि                                      | रीक्षय । ततस्ते संगुखाः सर्वे विष्णुना व               | हुष्टदानवाः ॥ 🧸 🦠                      | 9 3  |
| हता बाणः पुनिद्धियज्ञीताथ भ                                      | यविद्वलाः । चत्रं मुक्तं च कृष्णेन देत्यमे             | ान्येषु पाण्डव ।।     ७                | 54   |
| तेन च्छित्राम्तु शतशो बहवो वि                                    | नधनं गताः । एकोऽपि दानवस्तत्र युःय                     | मानो मृहुर्मुहुः ॥ ७                   | 9 वं |
| नष्टाः सर्वे सुरास्तेन निजितो म                                  | ।धुसृद्नः । निजित <mark>स्ते</mark> न दैत्येन [ःवाहुयु | गुद्धमजाय याच <sup>ा</sup> त ७         | . 9  |
| बाहुयुद्धं कृतं तेन दिच्यं वर्षमह                                | स्वकम् । विष्णुश्चिन्ताप्रपञ्चश्च नष्टाः सर्वे।        | विदेवताः ॥ ७                           | 36   |
| विष्णुश्र निजितस्तेन गरो] वद                                     | रिकाश्रमम् । गुहा सिहावर्ता नाम्ना तत्र                | सुप्ता जनादंनः ॥ अ                     | پېږ  |
| योजनद्वादशवती एकद्वारा च प                                       | ाण्डव । तस्यां विष्णुः प्रसुप्तश्च दानवो ह             | हिनुमुद्यतः ॥ 🔑 🎸                      | ; c  |
| महायुद्धेन तेनैव श्रान्तोऽसी यो                                  | गमायया । दानवः पृष्ठना लग्नः प्रविष्ठः                 | स नदा गुहाम् ॥ ८                       | , 9  |
| प्रसुप्तं तत्र तं दृष्ट्वा दानवा हर्पम                           | गागनः । इन्थं तं निजितं मन्वा प्रविष्टं श              | इया हरिम्।।                            | , T  |
| निःसंदेहं हनिष्याभि दानवानां                                     | भयंकस्म् । निर्गता कन्यका तत्र विष्णुत                 | इंहाचुधिष्टिग्।। ८                     | \$   |
|                                                                  | 'णायुधा । तस्य तेजोंशसंभृता महाबळपर                    |                                        | 8    |
| <b>द</b> ष्टा सा दानवेन्द्रेण पुरनास्त्रा                        | धनंजय[युधिष्टिर] । युद्धं समाहितं तेन र्।              | स्त्रया चैत्र प्रयाचितम्               | [11] |
| कन्यका युध्यने तत्र सर्वयुद्धविः                                 | शारदा । हुंकार्थस्ममाज्ञातो मुरनामा ।                  | बहासुरः ॥ 🗸                            | ६    |
|                                                                  |                                                        | -                                      |      |

भ धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाटः क. ख. च ज. झ म पुम्तकस्थः ।

| निहते दानवे तिम्मस्तत्र देवम्त्वबुध्यत । पतितं दानवं दृष्टा ततो विस्मयमागतः ॥ विष्णुकवाच —                                                                                                                        | (9                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| केनायं च हतो गौदो हान्युयो मम शत्रुकः । अत्युयं च कृतं कमे मम कारुण्यता कृता ॥ ८ कन्योताच                                                                                                                         | 36                |
| तेन देवाश्व गन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षमाः । इन्द्राद्याः सकला जिन्वा स्वर्गाचैव निराक्ठताः ॥८<br>इतिः सुप्तो मया दृष्टो मुरः पृष्ठे समागतः । संहरिष्यिति(प्यामि) त्रैलांक्यं सुप्ते चैव जनार्दने<br>श्रीकृष्ण उवाच — |                   |
| तम्याम्तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुर्वचनमत्रवीत् ।                                                                                                                                                                     | 27                |
| अहं च निर्जितो येन कथं सोऽपि त्वया जितः ॥                                                                                                                                                                         | १२                |
| न्वत्प्रसादाच भोः स्वामिन्महादैत्यो मया हतः ॥                                                                                                                                                                     | ₹ \$              |
| अनन्तं त्रिषु लोकेषु मुनयो देवता गताः । ब्रहि त्वं च मया भद्रे यत्ते मनसि रोचते ॥<br>ददामि च न संदेहो यत्सुरेर्गप दुलेभम् । ९<br>एकादब्यवाच—-                                                                     | 8                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | द्                |
| सत्यं सत्यं मया प्रोक्तमवद्यं तव सुत्रते । तिस्रो वाची मया दत्ता न चावाक्यं भवेदिइ ॥ ९<br>एकादद्युवाच—                                                                                                            | <b>.</b>          |
| त्रिभुवनेषु देवेश चतुर्युगेषु सांप्रतम् । त्रिषु लोकेषु सर्वत्र ताद्दशं कुरु मे प्रभो ॥ 💎 🤏                                                                                                                       | 2                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | १९                |
| मामुपोर्प्यन्ति यं भक्त्या तव भक्त्या जनादेन । सर्विसिद्धिभैवेत्तेपां यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥                                                                                                                    | l                 |
| उपवासं च नक्तं च एकभुक्तं करोति यः । तस्य विक्तं च धर्मं च मोक्षं वै देहि माधव ॥ १०<br>विष्णुकवाच —                                                                                                               |                   |
| यत्त्वं वर्दाम कल्याणि तन्मर्वे च भविष्यति । सर्वोन्मनोरथान्भद्रे दास्यसि त्वं <mark>च नान्यथा ।</mark>                                                                                                           | 11                |
| एकादञ्युवाच— <u> </u>                                                                                                                                                                                             |                   |
| मम भक्ताश्च यं लोके यं च भक्ताम्तु कार्तिके।ये(ते) चतुर्युगेषु विख्यातास्त्रिषु लोके <b>षु वै मभो</b><br>श्रीभगवानुवाच—                                                                                           | í II              |
| त्वां च र्शाक्तमहं मन्य एकादशीव्रत्स्थिताः । मम पृजां करिष्यन्ति मोक्षगास्ते न सं <mark>श्रयः १</mark> ०                                                                                                          |                   |
| तृतीया चाष्टमी चंव नवमी च चतुर्दशी। एकादशी विशेषण तिथिरेषा हरिप्रिया।। १०                                                                                                                                         | <b>ે</b> લ્       |
|                                                                                                                                                                                                                   | ार-<br>० <b>६</b> |

स. च. ज. इ. न. इ. पुस्तकस्थः ।

श्रीकृष्ण उवाच—
इमं[एवं] दस्वा[त्तां] वरं त[रस्त] स्थे तिस्रो वाचो न मंशयः। हृष्टा पुष्टा च मंजाता एकादशी महावता उभयोः पश्चयोः पार्थ तुल्या एकाशी श्रुभा । शुक्रायार्थव कृष्णाया विभेदं नेव कारयेत्।।१०८ विभेदो नेव कर्तव्यः समस्तवतकारिभिः। दिवा वा यदि वा राजो शृणोति भक्तित्परः१०९ तिथिरेका भवेत्सर्वा पश्चयोग्भयोगि । अउद्येकादशी स्वल्पा ह्यन्ते चेव त्रयोदशी ।। ११० मध्ये तु द्वादशी पूर्णा त्रिस्पृशा सा हरिप्रिया। एकामुगापयेत्तां व सहस्रेकादशीफलम् ।। १११ सहस्रुगुणितं श्रेवं द्वादश्यां पारणे कृते । अष्टम्येकादशी पष्टी तृतीया च चतुर्दशी ।। ११२ पृवंविद्धा न कर्तव्या परविद्धामुगापयेत । एकादशी श्रहागतं प्रभात घटिका भवेत ।। ११३ सा तिथिः परिहर्तव्या उपाप्या द्वादशीयुता। एवंविया मया प्रोक्ता पक्षयोग्ध्योगि ।। ११४ एकादश्यां प्रकृतीत शुपवामं नरम्तृ यः। स याति वष्णवं स्थानं यत्राद्धम्ते गरुद्धवतः ११५ धन्यास्ते मानवा लोक विष्णुभक्तिपर।यणाः। एकादश्याश्च माहात्स्यं सर्वकालेणु यः पटेत् ॥ गोमहस्त्रफलं सोऽपि पुण्यं प्रामोति मानवः। दिवा वा यदि वा गात्रो ये व शुण्वन्ति भक्तितः ब्रह्महत्यादिपापप्रयो मुच्यन्ते नात्र संशयः। विष्णुधर्मसमं नास्ति गीतार्थं च तृपोत्तम ॥ एकादश्विसमं नास्ति वतं पापप्रणाशनम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरस्वरहे श्रीकृत्णप्रधिक्षरस्याः । पर्वशादशीकृतसम्बद्धे तास सम्बद्धाः । ४०००० आदितः श्रोकानां समस्यङ्काः । ३८०००

#### ्षिकचावार्यक्षापुर्वा

युधिष्ठिर उवाच

बन्दे विष्णुं विभुं साक्षाळोकत्रयसुग्वावहम् । विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणे पुरुषोत्तमम् ॥ १

पृच्छामि देवदेवश संश्योऽस्ति महानम् । लोकानां च हिताशीय पापानां अयहेतवे ॥ १

मार्गशीपे सित पक्षे भवेदेकादशी तथा । कि नाम को विश्वस्तस्याः को देवस्तत्र पृज्यते ॥

एतदाचक्ष्व मे स्वामिन्वस्तरेण यथातथम् ॥ ३

श्रीकृष्ण उवाच—

साधु पृष्टं त्वया राजन्माशु ते विमलं यशः । कर्थाविष्यामि राजेन्द्र हरिवासरमृत्तमम् ॥ ४

उत्पन्ना चासिते पक्षे द्वादशी मम ब्रह्मा । मार्गशीपेन्यित्तिर्गत मम देहसमृद्भवा ॥ ६

सुरासुरवधार्थाय ह्युत्पन्ना भरतपेभ । [क्वियता च मया सा व तवाग्रे राजसत्तम्] ॥ ६

पूर्वा चेकादशी राजेखेलोक्यं सचराचरे । मार्गशीपेऽसिते पक्ष उत्पत्तिर्गत नामतः ॥ ७

अतः परं प्रवक्ष्यामि मार्गशीपे सिता तु या । यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् ॥ ८

मोक्षा नामेति सा प्रोक्ता सर्वपायहरा परा । देवे दामोदरं राजन्युजयेच प्रयन्ततः ॥ १०

[\*तुलस्या मञ्जरीभिश्च धृपेदीपेः प्रयन्ततः ।] पूर्वेण विधिना चेव दशस्यकादशी तथा ॥ १०

संधिरार्थः । + धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठः क. स्य. च ज. झ ल ट पुम्तकस्थ । \* धनुश्चिद्रान्तर्गत पाठः क.

च. च. ज. झ. स. पुण्या । २ स. च. झ. झ. एव विद्वा

मोक्षा चैकादशी नाम्ना महापानकनाशिनी । रात्री जागरणं कार्य वृत्यगीतस्तवैर्मम ॥ ११ [कृणु राजन्त्रवक्ष्यामि दिव्यां पाराणिकीं कथाम्]। यस्याः श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्॥ अधायोनिगनाश्चेव पितरो यस्य पापनः । अस्याश्च पुण्यदानेन मोक्षं यान्ति न संश्चयः ॥ १३ चम्पके नगरे रम्ये वैष्णवश्च विभूषिते । विग्वानमो नाम तृषः पुत्रवत्पालयेत्प्रजाः ॥ १४ वमन्ति वहवो विप्रा वेदवेदाङ्गपारगाः । ऋद्भिमत्यः प्रजाम्तस्य राङ्गो वैग्वानसस्य हि ॥ १५ एवं राज्यं प्रकुर्वाणा रात्रा स्वमस्य मध्यतः । स्वकीयान्तितरो दृष्टा अधोयोनिगनाश्चम ॥ १६ एवं दृष्टा च नान्मवान्तिस्सयाविष्टमानसः । कथयामाम वृत्तान्तं स्वम्रजानं दिजान्त्रित ॥ १७

गजावाच-

मया स्वितिरो इष्टा नरकेऽपि गता दिजाः । तारयेति तन्ज त्वमस्मान्निरयसागरात् ॥ १८ एवं ब्रुवाणास्ते ननं रोदमाना मुहुमुहुः । मया द्ष्टा दिजश्रेष्टा एतस्माच न मे सुखम् ॥ १९ एतद्राज्यं मम महत्युखदायि न विद्यते । अश्वा गजास्तथा सर्वे रोचन्ते मे न भो दिजाः ॥ २० न दारा न सुता मद्यं रोचन्ते दिजसत्तमाः । किं करोमि क गच्छामि हृद्यं मेऽवरुध्यते ॥ २१ तद्यतं तत्त्तपो योगो येनैव मम पवेजाः । मोक्षं प्रयान्ति सद्यो व कथ्यतां च दिजोत्तमाः ॥ २२ पुत्रे तु जीवित मिय वकीर्याम महात्मिन । पितरो नरके दोरे तस्य पुत्रस्य किं फलम् ॥ २३

ब्राह्मणा उत्तुः —

पर्वतस्य मुने राजिककेटे चाऽऽश्रमो महान । सम्यतां राजशादृष्ठ भृतं भव्यं वि<mark>जानतः ॥ २४</mark> श्रीकृष्ण उवाच

तेषां श्रुत्वा तता वाक्यं राजा विस्वानमां महान । जगाम चाऽऽशु तत्रैव चाऽऽश्रमं पर्वतस्य च॥ ब्राह्मणविष्टिता राजा विज्ञानिश्र समस्वितः । आश्रमं विपुलं तस्य संपाप्तो राजसत्तमः ॥ २६ ऋग्वेदश्च य[दिनिय]जुर्वेदसामाध्ययनकोविदैः । वेष्टितं मृनिनिश्वेव] दितीयं ब्रह्मणो यथा(?)२७ हप्ता तं मृनिशादं राजा विस्वानसम्तथा । दण्डवत्प्रणति कृत्वा पस्परी चरणो मुनेः ॥ २८ पप्रच्छ कुशलं तस्य सप्तस्वक्षेत्रस्यो मृनिः । राज्यनिष्कण्टकत्वं च राजसीस्थसमन्वितम् ॥ २९

राजावाच--

तव प्रसादाद्धोः स्वामिन्कुशलं मेऽक्रसप्तसु । भक्ता ये विष्णुरक्तेषु कथं तेषां च(स)विघ्नता ३० मया स्विपतरो हष्टाः स्वम्न च नरके क्रियताः । कस्य पृण्यस्य सामध्योन्मोक्षं यान्ति द्विजोत्तम अयं मे संशयः स्वामिन्पृष्टवांस्त्वामुपागतः । उपायः कश्चिदेवात्र कर्तव्यो मुनिसत्तम ॥ ३२

श्रीकृष्ण उवाच--

एतद्वाक्यं ततः श्रुत्वा पर्वतो मुनिसत्तमः । ध्यानस्तिमितनेत्रोऽभृत्तपस्ती ब्रह्मसंनिभः ॥
सुद्दतेमेकं ध्यानस्थो भूपति प्रत्युवाच ह ॥

पवत उवाच

जानेऽइं तव राजेन्द्र वितृणां पूर्वचेष्टितम् । पूर्वजन्मनि तातस्ते क्षत्रियो राज्यगर्वितः ॥ 💎 ३४

<sup>े</sup> धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाठः क. ख च. ज. झ. घ पुस्तकस्थ । अ धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. झ म. पुस्तकस्थः ।

| स पत्न्या ऋतुकाले तु राजधर्मप्रवर्तितः।ततो प्रामे तु तां त्यवत्वा कार्यार्थी निजयोषितम्।।                 | ३५    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| तब पित्रा तु तस्याश्च न दत्तमृतुदानकम् । तेन पापप्रभावेण नरके पितृभिः सह ॥                                |       |
| पतितो राजशाईल तव तातः सुदारुणे ॥                                                                          | ३६    |
| राजोवाच—( श्रीकृष्ण उवाच—)                                                                                |       |
| ततः पुनरुवाचेदं राजा वर्षानसो मुनिम् ॥                                                                    | 9     |
| राजोवाच                                                                                                   |       |
| केन व्रतप्रभावेण मोक्षस्तेषां भवेन्मुने ।।                                                                | 36    |
| मुनिरुवाच <i>─</i>                                                                                        |       |
| [*मार्गशीर्षे सिते पक्षे मौक्षा नामेति नामतः । सर्वेश्वतद्वतं कार्यं पित्रे पुण्यं प्रदीयताम् ।।          | 3 €   |
| तेन पुण्यप्रभावेण मोक्षस्तेषां भविष्यति । सत्यमेतन्महाभाग ब्रह्मणा वचनं यथा ॥                             | 80    |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                           |       |
| सुनेवीक्यं ततः श्रुत्वा स्वयृद्दं पुनरागतः ] मार्गशीर्षोत्तमा मासः प्राप्तः कष्टेन तेन व ।।               | 33    |
| मनेविक्यात्स तत्कृत्वा व्रतं वैग्वानमो तृषः । अददात्पृष्यमिक्टः सार्थं पित्रं स भूमिपः॥                   | ४२    |
| दत्ते पुण्ये क्षणेनेव पुष्पदृष्टिरभृदिवि । वैग्वानसस्य तातो व पितृभिर्माक्षमाविज्ञत ।।                    | ¥3    |
| राजानं चान्तरिक्षे च गिरं पुण्यामुबाच ह । स्वस्ति स्वस्तीति ते पुत्र प्रोक्तं तेन दिवं गतः।               | 133   |
| एवं यः कुरुते राजनमोक्षामेकाद्वी शुभाम् । तस्य पापानि नव्यन्ति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ॥                    | 83    |
| नातः परतरं किचिन्मोक्षदाय्यभवन्पुरा। पुण्यसंख्यां न जानामि राजन्मे प्रियं तद्वतम्(प्रि                    | यम    |
| तद्वतं मम )।।                                                                                             | 85    |
| चिन्तामणिसमा होषा नृणां मोक्षप्रदायिनी । पटनाच्छवणादस्य वाजपेयफलं भवेत् ॥                                 | . લ અ |
| <b>इति श्रीमदापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड</b> उमार्पातनारदमवादान्तवत्र रूपा या गणनस्याय सागर प्रसाद्धदेश दर्शा |       |
| वसकथन नामेकचन्त्रा रहीष्ठन्याप ।. ४ ।                                                                     |       |
|                                                                                                           |       |

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः— ३४०७६

#### **अधाद्वन्तारशा**ऽन्याव

युधिष्ठिर उवाच

पौषस्य कृष्णपक्षे तु किनाँमकाद्शी भवेत । कि नाम को विधिस्तस्या एतदिस्तरतो वद् ।।

एतदाख्याहि भौः स्वामिन्को देवस्तत्र पृष्यते ।।

श्रीकृष्ण उवाच

कथिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहवन्धनात् । तुष्टिमें न तथा राजन्यइँवेहुलदक्षिणः ।।

र यथा मे तुष्टिरायाति होकाद्शीव्रतेन वे । तस्मान्सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः ।।

सत्यमेतस्र वे मिथ्या धीमष्टानां विशारद् । पीषस्य कृष्णपक्षे तु सफला नाम नामतः ।।

र सत्यां नारायणं देवं पूजयेच यथाविधि । पूर्वणव विधानन कर्तव्यकाद्शी शुभा ।।

\* धर्शिक्षहान्तर्गत पाटः क च पस्तकस्यः ।

१ क. वंश्वानरो । २ क. वंश्वानरो । ३ क वंश्वानरस्य ।

नागानां च यथा शेषः पक्षिणां पन्नगाशनः। [ \*देवानां च यथा विष्णुद्धिपदानां यथा द्विजः ६ व्यतानां तु तथा राजञ्श्रेष्ठा चैकादशी तिथिः]। ते जनाश्चेव भो राजन्युज्या वै सर्वदा मम ॥ ७ हरिवासरसंलीनं कुर्वन्त्येकादशीवतम् । इहैव धनसंयुक्ता मृता मोक्षं लभन्ति ते ॥ सफलायां फले राजन्यजयसामभिद्दीरम् । नारिकेलफलेश्वेत कमुकैर्बीजपुरकैः ॥ जम्बीरेर्नाहिमेंश्रेव तथा धात्रीफलेः गुभैः । लवर्डेवेर्नेश्रेव तथाऽऽस्रेश्र विशेषतः ॥ पुजयेहेवदेवेशं भूपदीपैस्तर्थेव च । सफलायां विशेषेण दीपदानं तु काग्येन ।। रात्री जागरणं चैत्र कर्तव्यं सह वैष्णवैः । यात्रत्रिमेषो नेत्रस्य नावज्जागित यो निश्चि ॥ 92 एकाग्रमानमा राजंस्तम्य पुण्यं जुणुष्व हि । तत्ममो नास्ति यज्ञो वै तीर्थं वा तत्समं न हि सर्वत्रतानि राजेन्द्र कलां नार्हेन्ति पोडशीम् । एवं वर्षसहस्राणि तपसा नैव तन्फलम् ॥ 38 यन्फलं समवास्रोति यः करोति हि जागरम् । श्रुयतां राजशादृत्व सफलायाः कथा शुभा चम्यावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च । माहिष्मतस्य राजपेः पुत्राः पश्च कुमारकाः तेषां मध्ये त् ज्येष्ट्रो वे महापापस्तः सदा । परदाराभिचारी च वेदयासक्तश्च सद्यपः ॥ पितद्रेव्यं तु तेनैव गर्मितं पापकमेणा ।। ? 9 असर्वत्तिरतो नित्यं भूसुराणां तु निन्दकः । वैष्णवानां च देवानां नित्यं निन्दां करोति सः ॥ ईंदर्ज त ततो दृष्ट्रा पुत्रं माहिष्मतो तृषः । नाम्ना तु लुम्भक इति राजपुत्रेषु च व्यधात् ।। राज्यान्निष्कासितस्तेन पित्रा चैव तु वन्धुभिः । तस्यैव परिवारैस्तु त्यक्तस्य परिपन्थिनः ॥२० लुम्भकोऽपि तथा त्यक्तश्चिन्तयामास वै सदा।त्यक्तोऽहं वान्धवैः पित्रा राज्यान्निष्कासितः किल इति सैचिन्त्य मनसा मित पापे तदा करोत् । मया गन्तव्यमेवास्तु दारुणे गहने वने ॥ २२ तस्माज्ञैव पूरं सर्व बीर्तायण्यामि वै पितुः । इत्येवं स माति कृत्वा लुम्भको दैवयोगतः ।। 3 निजेगाम पुराचस्माहतो स्मे। गहने वने । जीवघातरतो नित्यं स्तेयद्युतकलानिधिः ॥ 28 सर्व च नगरं तेन पृपितं पापकमेणा । स्तयाभिगामी नगरे गृहीतः स निशाचरैः ॥ २५ उवाच तान्सुतं। इं व राज्ञो माहिष्मतस्याच । स तेमुक्तः पापकमी चाऽऽगतो विपिने पुनः २६ आभिषाभिरतो नित्यं तरीव फलभक्षणे । आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य संनिधी ॥ २७ अखत्थो वतेते तत्र जीर्णेश्च बहुवापिकः । देवत्वं तस्य द्वक्षस्य विपिने वतेते महत् ॥ 26 तत्रैव निवसेबैव लुम्भकः पापवृद्धिमान । गते बहुतिथे काले कस्यचित्पुण्यसंचयात् ॥ २९ पोपस्य कृष्णपक्षे तु दशस्या दिवसे तथा । फलानि भुक्त्वा वृक्षाणां रात्री शीतेन पीडितः ३० लुम्भको नाम पापिष्ठो वस्त्रहीनो गतेक्षणः । पीज्यमानः स शीतेन हरिवृक्षसमीपतः ॥ न निट्टा न सुखं तस्य गतपाण इवासवत् । आच्छाच दशनैरास्यमेवं नीता निशाऽिखला ॥३२ भानुद्रयेऽपि पापिष्ठो न लेभे चेतनां तदा । सुम्भको गतसंग्रस्तु सफलाया दिने तथा ॥ रवी मध्यगते चेव संज्ञां लेभे स लुम्भकः। इतस्ततो विलोक्याथ व्युत्थितश्च तदाऽऽसनात् ३४ म्खलन्पदभ्यां प्रचलितः खर्ज्जन्निव मुहुर्मुहुः। वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्क्षामः पीडितोऽभवत्।। ३५ न शक्तिजीवधाते तु लुम्भकम्य दुरात्मनः । फलानि च तदा राजन्नाजहार स लुम्भकः

<sup>🛪</sup> धर्नुधिहनान्तर्गतः पाठः कः स्तः चः जः सः वः पुस्तकस्यः ।

क. ना भरतश्रेष्ठ पुज्या । २ क च. म. लुम्पियण्यामि ।

थाबत्समागतस्तत्र ताबदस्तं गतो रविः । किं भविष्यति तातेति स विलापं चकार ह ॥ फलानि तत्र भूरीणि वृक्षपूले निवेदयन । इत्युवाच फलेरेभिः श्रीपतिस्तुष्यतां हरिः ॥ 36 इत्युक्त्वा लुम्भकश्रेव निद्रां लेभे न वै निशि। रात्रा जागरणं मेने विष्णुम्तस्य दुरात्मनः॥३९ फलैस्तु पूजनं मेने सफलायाम्तथाऽनघ । अकम्माद्वतमेवैतत्कृतवान्वे स लुम्भकः ॥ 80 **तेन पु**ण्यप्रभावेण पाप्तं राज्यमकण्टकम् । सूर्यस्योद्यनं यावत्तार्वाद्वष्णुर्जगाम ह ॥ 83 दिवि तत्कालमुत्पन्ना वागरूपाऽशागिणी । राज्यं पाप्स्यिम पुत्रं त्वं सफलायाः प्रसादतः ४२ तथेत्युक्तो वचस्तस्य(स्या) दिव्यरूपधरोऽभवत् । मानिरासीचनस्तस्य परमा वैष्णवी तृषै ॥ १३ दिव्याभरणशोभाड्यो लेभे गाज्यमकण्टकम् । कृतं गाज्यं तु तेनव वर्षाणि दश पश्च च ॥ मनोज्ञस्तस्य पुत्रम्तु तदा कृष्णभसादतः । आशु गः उयं परित्यज्य पुत्रे चैत्र समर्प्य च ॥ **गतः कृ**ष्णस्य सानिध्यं यत्र गत्वा न शोचित । एवं यः कुरुते राजन्सफलावतमृत्तमम् ॥ ४६ इह लोके सुर्व पाप्य मृतो मोक्षमवामुयात । धन्याम्ते मानवा लोके सफलायां च ये स्ताः ४७ <mark>तेषां तु सफ</mark>लं जन्म नात्र कार्या विचारणा । पटनाच्छवणाचैव करणाच विद्या पेते ।। राजस्यस्य यज्ञस्य फलमामानि मानवः ॥ 38

इति भीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमाप्रतिनाः दस्यावान्तर्गत्व गणयाधारिकस्यावे पौष्ट्रणामपः सैकाहदाविणे स नाम द्वित्तरवर्षिको उत्तराय । ४२ ।

भादिनः श्लोकानां समध्यङ्काः 📑 ४४२५

भाग विच वापशाद्याप

युधिष्ठिर उवाच--

कथिता वै त्वया कृष्ण सफलैकादशी शुभा । कथयस्य प्रसादेन शुक्रपक्षस्य या भवेत ॥ ११ कि नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पृज्यते । कस्म तुहो हुपीकशस्त्रवमय पृष्ठपीत्तम ॥ १२ श्रीकृष्ण उवाच —

मृणु राजन्मवध्यामि शुक्का पाँपम्य या भवेत । कथयामि महाराज लोकानां हितकाम्यया । । १ पूर्वेण विधिना राजन्कर्तव्येपा प्रयन्ततः । पुत्रदा नाम नाम्नाऽभौ सर्वपापहरा परा ।। १ वारायणोऽधिदेवोऽम्याः कामदः सिद्धिदायकः । नातः परतरा किचित्रलोक्ये सचराचरे ।। १ विद्यावन्तं यशस्त्रन्तं करोति च नरं हरिः । शृणु राजन्भवध्यामि कथां पापहरां पराम् ।। ६ भद्रावत्यां पुरा श्वासीन्पुर्यो राजा सुकेतुमान । तम्य राज्ञम्तथा राज्ञी चम्पका नाम वर्तते ।। १ पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनारथः । नवाऽऽत्मनं नृपो लेभे वंशकर्तारमेव च ।। १ तनेव राज्ञा धर्मेण चिन्तितं बहुकालतः । कि करोमि क गच्छामि सुत्रमाप्तिः कथं भवेत् ।। १ त राष्ट्रे न पुरे सौंख्यं लेभे राजा सुकेतुमान । साध्व्या म्वकान्तया साधं प्रत्यहं दुःखितोऽभवत् ताबुभौ दंपती नित्यं चिन्ताशोकपरायणो । पितरोऽम्य जलं दत्तं कवोष्णमुपभुञ्जते ।। ११ राज्ञः पश्चान पश्चामो योऽस्माकं तर्पायप्यति । इत्येवं स्मरन्तस्तस्य दुःखिताः पितरोऽभवन् १ व बान्थवा न मित्राणि नामात्यसुहृदस्तथा । रोचयन्त्यस्य भूपस्य न गजाश्च पदातयः ।। १ व

९ इ. विषेत्रयत् । २ क. पा विद्याभी । ३ क. एकादकी ।

नैराइयं भूषतेस्तस्य नित्यं मनामे वर्तते । नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम् ॥ अपुत्रस्य गृहं शृन्यं हृद्यं दुःखिनं मदा । पितृदेवमनुष्याणां नातृणत्वं सुनं विना ॥ १५ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सुतपुत्पाद्येश्वरः । इह लोके यशस्तेषां परलोके शुभा गतिः ॥ ? 4 येषां नु प्ण्यकर्तृणां पुत्रजन्म गृहे भवेत् । आयुगरोग्यसंपत्तिस्तेषां गेहे प्रवर्तते ॥ 20 पुत्रजन्म गृहे येषां लोकानां पुण्यकर्मणाम् । पुण्यं विना न च प्राप्तिर्विष्णुभक्तिं विना नृप ॥ १८ पत्राश्च संपटो वाऽपि निश्चया इति मे मितः । एवं विचिन्तमानोऽसौ न क्षमे लभते नृपः॥ १९ प्रत्युपे चिन्तयद्वाजा निकीथे चिन्तयेत्तथा । स्वयमान्मविनाशं च चिन्तयामास केतुमान् ॥ आत्मघाते दुर्गीतं च चिन्तयित्वा तदा नृषः । हष्ट्वाऽऽत्मदेहं पतितमपुत्रत्वं तथैव च ॥ 33 पुनर्विचार्योऽऽत्मबुद्ध्या आत्मनो हिनकारणम् । अश्वाक्टब्स्तनो राजा जगाम गहनं वनम् ॥२२ पुरोहितादयः सर्वे न जानन्ति गतं नृषम् । गम्भीरं विषिने राजा मृगपक्षिनिषेविते ॥ 2 \$ विचचार तदा राजा वनवृक्षान्विलेकियन । वटानभृत्यविल्वांश्च खर्जूरान्पनसांस्तथा ॥ २४ बक्**लान्सप्तपर्णाश्च ति**डि(न्दु-कांस्तिलकानपि । शालांस्तालांस्तमालांश्च द्दर्श सरला**लपः।।**२५ इक्कदीककुमांश्रेव श्रेष्मातवदरांस्तथा । शहुकान्करमर्द्श्य पोडलान्वद्गानपि ॥ २६ [±अञ्चोकांश्र पलाञांश्र <mark>शृगा</mark>लाञ्जञकानिष] । वनमाजोरमहिषा<sup>⇒</sup>शल्<mark>ककांश्रमरानिष ॥</mark> २७ ददर्भ भूजगान्गाजा बल्पीकादर्धानःसृतान । तथा वनगजान्मत्तान्करु**भैः सह संगतान्** ॥ 36 यूथपांश्च चतुरेन्तान्करिणीय्थमध्यगान । तान्दष्ट्वा चिन्तयामास आत्मनः स ग**जात्रपः ।।** २९ तेषां स विचयन्मध्ये राजा शोभामवाप ह । महदाश्रयसंयुक्तं दृद्शे विपि**नं नृपः** ॥ 30 पथि जिवासतां जुण्वसूलुकविसतं तथा । तांस्तानुक्षमुगान्पञ्यन्वभ्राम वनमध्यतः ॥ 3 ? एवं ददर्ग गहनं तुरो मध्यगति स्वी । अनुदर्भा पीडितो राजा इतश्रेतश्र धावति ॥ 33 [क्षन्यतिश्चिन्तयामास संगुष्कगलकंघरः । मया तु कि कृतं कमे प्राप्तं दुःखं यदीदशम् ॥ 33 मया व तोषिता देवा यज्ञैः रेपनाभिरेव च । तथेव ब्राह्मणा दानेस्तोषिता मिष्टभोजनैः ॥ \$8 प्रजार्श्वव सदाकालं प्रवदत्पालिता भृशम् । कस्मादुःखं मया प्राप्तमीदशं दारुणं महत् ॥ 34 इति(चन्तापरो राजा जगामैवाग्रतो वनम् । सुकृतस्य प्रभावेण सरो दृष्टमनुत्तमम् ॥ BF मीनसंस्पृत्रमानं च पर्वश्र परिवोधितम् । कारण्डश्रकवाकेश्र राजहंसैश्र शोभितम् ॥ 90 मक्रिवेह्र्रिमेन्स्यैरन्यजेलच्येयतम् । समीपे सरसम्तस्य मुनीनामाश्रमान्बद्दन् ॥ 36 ददर्श राजा लक्ष्मीवाञ्जकुर्नः शुक्षशंसिक्तिः । सञ्यात्परतरं नेत्रमथ स<mark>ञ्यात्तथा करः ॥</mark> 39 प्राम्फुरच्रप्तेस्तस्य कथयञ्जाभनं फलम् । तस्य तीरे मुनीन्दृष्ट्वा कुर्वाणावेगमं जैपम् ॥ 80 हर्षेण महतादर्शवष्ट्रा बभूव तृष्यत्तमः । अवतीर्य हयात्तस्मान्मुनीनामग्रतः स्थितः ॥ 83 पृथक्षृथग्ववन्देऽसौ मुनीस्ताञ्ज्ञीसतत्रतान । कृताञ्चलिपुटो भृत्वा दण्डवच पुनः पुनः ॥ प्रन्युचुस्तेऽपि मूनयः प्रसन्ना तृपते वयम् ॥ 85

राजावाच--

के भवन्ताऽत्र कथ्यतां का चाऽऽख्या भवतामि । किमर्थ संगता यूपं सत्यं बदत मेऽग्रतः ४३

<sup>🛨</sup> भनुश्विद्वान्तर्गतः पाठः खः, चः, जः भ्रः, जः पुस्तकस्थः । 🤻 धनुश्विद्वान्तर्गतः पाठः कः, चः जः, **सः मः, पुस्तकस्यः ।** 

| मुनय ऊचुः—                                                                                                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| विश्वेदेवा वयं राजन्स्नानार्थमिह चाऽऽगताः । माघो निकटमायात एतम्मान्पऋमेऽहनि ॥                                                        | 8,8 |
| अर्धेवैकाद्दी राजन्पुत्रदा नाम नामतः । पुत्रं ददात्यसौ तस्मान्पुत्रदाकारिणां नृणाम् ।।                                               | ४५  |
| राजावाच—                                                                                                                             |     |
| एष वै संशयो महां पुत्रस्योत्पादने महान् । यदि तुष्टा भवन्तो वै पुत्रो मे दीयतां तटा ।।                                               | ४६  |
| मुनय अचुः—                                                                                                                           |     |
| अद्यैव दिवसे राजन्पुत्रदा नाम वर्तते । एकादशीति विख्यातं क्रियतां व्रतमुत्तमम् ।।                                                    | જ.  |
| अभिषेकात्तरोऽस्माकं केशवस्य प्रसादनः । अवद्यं तव राजेन्द्र पुत्रप्राप्तिर्भावष्यति ।।                                                | 86  |
| कृष्ण उदाच                                                                                                                           |     |
| इत्येवं वचनात्तेषां कृतं राज्ञा व्रतोत्तमम् । मुनीनामुपदेशेन पुत्रदाया विधानतः ।।                                                    | 80  |
| द्वाद्रक्यां पारणं कृत्वा मुनीन्नत्वा पुनः पुनः । आजगाम गृहं राजा राज्ञी गर्भमथाऽऽदधौ                                                | 60  |
| पुत्रो जातः सृतिकाले तेजस्वी पुण्यकर्मणः । पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूव सः ।। 🧢                                                     | 4)  |
| तस्माद्राजन्पकर्तव्यं पुत्रदात्रतमुत्तमम् । लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया ।।                                                 | 50  |
| <mark>्रफचित्तास्तु ये म</mark> र्त्याः कुर्वन्ति पुत्र <mark>दाव्रतम् । पुत्रान्</mark> प्राप्येद्द लोके तु मृतास्ते स्वर्गगामिनः । | 1   |
| पटनाच्छ्रवणाद्राजन्नग्निष्टोसफलं लभेत् ॥                                                                                             | 4 3 |
| इति शामह पुराणे पाद्म उत्तरस्वश्य उमापतिमारदसवादारतरीतवृरणः, धणिरभव हे पँचपूक्र व्यक्तिकारबाणः सप्रा<br>त्रिचरवापरोण्डल्यायः । ४३    |     |
| आदितः श्लोकानां समख्य <b>इ</b> ाः ३४१७७                                                                                              |     |
| भग चतुःबलापराधः ।                                                                                                                    |     |
| युधिष्ठिर उवाच—                                                                                                                      |     |
| साधु कृष्ण जगन्नाथ आदिदेव जगन्यते । कथयम्य प्रसादेन कृषां कृत्वा ममोपि ॥                                                             | ,   |
| मार्घस्य कृष्णपक्षे तुका वा चैकाटशी भवेतु । कथयस्व प्रसादेन क्रियां किनामको विधिः                                                    | 11  |
| फल्रमस्य महाप्राज्ञ एनिद्वस्तरनो वद ।।                                                                                               | 5   |
|                                                                                                                                      |     |

श्रीभगवानुवाच— शृणु त्वं नृषशार्द्धल कृष्णा माधस्य या भवेत् । पर्दातला नाम विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी ॥ श् पर्दातलायाः शृणुष्व त्वं कथां पापदृगं शुभाम्।यां पुलस्त्यो मुनिश्रेष्ठो दालस्यं प्रति समुक्तवात

दारुभ्य उवाच— मर्त्यत्योकमनुप्राप्ताः पापं कुर्वीन्त जन्तवः । ब्रह्माहत्यादिपापैश्च यक्ता ये गोवधादिभिः ॥ प्र परद्रव्यापहारश्च परव्यसनमोहितः । कथं गच्छेन्न नरकान्ब्रह्मंस्तदर्ज्ञीह तत्त्वतः ॥ ६

अनायासेन भगवन्दानेनाल्पेन केनचित । पापं प्रशमनं याति एतद्धि वक्तुमर्दीम ।।

पुलम्त्य उवाच— साधु साधु महाभाग गुप्तमेतदुदाहृतम् । यञ्च कम्याचिद्राच्यातं ब्रह्मविध्विन्द्रद्वतैः ॥ ८ तद्दं कथिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम । माघे मासे तु संप्राप्ते श्रुचिः स्नातो जिनेन्द्रियः ॥९

ξĘ

कामकोधाद्यहंकारलोभपैशुन्यवर्जितः । देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रशाल्य वारिभिः ॥ ?0 भुमावपनितं गृह्य गोमयं तत्र मानवः । तिलान्प्रक्षिप्यं कार्पामापण्डकांश्रीव कार्येत् ॥ ?? अष्टोत्तरशतं चैव नात्र कार्या विचारणा । ततो माघे च संपाप्त आर्द्री चैव भवेद्यदि ॥ १२ मलं वा कृष्णपक्षम्यैकाद्शीनियमांस्ततः । यृह्वीयान्पुण्यफलदं विधानं तत्र मे शृणु ॥ ? ? देवदेवं सएभ्यर्च्य सुम्नातः प्रयतः शुचिः । कृष्णनामाथ संकीर्त्य पुनः प्रस्वलितादिषु ॥ 88 रात्री जागरणं कुर्याटाटी होमं च कारयेत् । अर्चयेद्देवदेवेशं शह्वचक्रगदाधरम् ॥ 96 चन्द्रनागरुकपूरेनैवेद्यशकरेस्तथा । संस्मृत्य नाम्ना च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः ॥ १६ कृष्माण्डेनोलिकेरेश्व अथवा वीजपुरकेः । सर्वाभावेऽपि द्विजेन्द्र शतैः पूरीफलैस्तथा ॥ 20 अर्घ्य दद्याद्विधानेन पुजयित्वा जनार्दनम् । कृष्ण कृष्ण कृषालुम्त्वमगतीनां गतिर्भव ॥ 26 संसाराणेवमग्रानां प्रसीद पुँरुपोत्तम् । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन ॥ 99 मुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पुर्वेज । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते ॥ २० इत्यर्घमञ्चः।

ततस्तु पूजर्योद्वममुदक्मभं भद्रापयेत् । छत्रोपानहत्रस्थं कृष्णो मे भीयतामिति ॥ २१ कृष्णा थेनुः भदातव्या यथाशक्ति दिजोत्तमे । तिलपात्रं दिजश्रेष्ठ द्द्यात्पात्रविचक्षणः ॥ २२ स्नाने भम्थानके शस्ताम्तथा कृष्णितला मुने । तिलभगेहाज्ञायन्ते यावच्छाम्बा दिजोत्तम ॥२३ तावद्वपैसहस्राणि स्वगेलोके महीयते । तिलस्तायी तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी ॥ तिलदाता च भोक्ता च पटितला पापनाशिनी ॥ २४

नाग्द उवाच - पृथिष्ठिग उवाच- )

पर्टातलेकादशी(इया) देव कीदशं फलमभुते । सोपाग्व्यानं मम ब्रुडि यदि तृष्टोऽसि यादव २५ श्रीकृष्ण उवाच

शृणु राजन्यया हुनं दृष्टानं कथयामि ते । मन्येलोके पुरा ह्यासीद्वाह्मणी तत्र नारद्(पाण्डव) ब्रह्मचयेरता निन्यं देवपुजापरायणा । शरीरं क्रेशितं चैव उपवासिद्विजो(न्तेषो)त्तम ॥ २७ देवानां ब्राह्मणानां च कृपारीणां च भक्तितः । गृहाणि सा प्रयच्छन्ती सर्वेकालं महासती २८ आतितृष्णारता सा तु सर्वेकालं तु व दिज । न द्त्ता भिक्षुके भिक्षा ब्राह्मणा न च तर्पिताः २९ ततः कालेन महता मया व चिन्तितं दिज(नृप । शुद्धमस्याः शरीरं हि बतैः कृच्छैर्न संशयः ॥ अर्चितो वष्णवो लोकः कायकेशेन तत्त्वतः । न द्त्तमक्षदानं हि येन तृप्तिः परा भवेत् ॥ ३१ एवं ज्ञात्वा ह्यहं ब्रह्मन्म(पार्थ म)त्येलोकमुपागतः। किष्तलं रूपमाम्थाय भिक्षां पात्रे च याचिता

ब्राह्मण्युवाच ---

कम्मात्त्वमागनां ब्रह्मन्क यामि वद मेऽप्रतः ॥

श्रीकृष्ण उवाच —

पुनरेव मया प्रोक्ता देहि भिक्षां च सुन्दरि । तया कोपेन महता मृत्पिण्डस्ताम्रभाजने ॥ ३४ क्षिप्तो यावच्तया ब्रह्मन्यु(पार्थ पुःनः स्वर्ग गतस्ततः । ततः कालेन महता तापसी सुमहाबता॥

१ झा प्यासमनापि । २ इ. देवेन्द्र । ३ खा. चा. जा. झा. ना परमेश्वर । ४ इ. मा. बिल्वपत्र । ५ इ. मा. निते येषाशकत्या तिला द्वित । ता । ६ का. खा. चा. जा. झा. ना वतचर्यारता । ७ झा. ना. तिकृष्णर ।

30

सदेहा स्वर्गमायातां ब्रह्मचर्यमभावतः । मृत्पिण्डिकार्मदानेन गृहं प्राप्तं मनोरमम् ॥ ३६ संजातं चैव विम(राज)र्षे धान्यराज्ञिविवर्णितम् । गृहं याविभगिक्षेत न किंचित्तत्र पदयित ॥३७ तावबृहाद्विनिष्कान्ता ममान्ते चाऽऽगता द्विज(नृप) । क्रोधेन महताऽऽविष्टिमदं वचनमब्रवीत् ॥

ब्राह्मण्युवाच— मया ब्रतेश्च कुच्छेश्च उपवासेरनेकज्ञः । पृजयाऽऽराधिनो देवः सर्वलोकस्य नार्≀मानःद् ॥ न तत्र दृश्यते किंचिद्रहे मम जनार्दन ॥

श्रीकृष्ण उवाच--

ततश्चोक्तं मया तस्य गृहं गच्छ महावते । आगमिष्यान्ति सुतरां कौतृहलसमन्विताः ॥ ४० देवपत्न्यो हि त्वां द्रष्टुं विस्मयाभिसमन्विताः । द्वारं नोद्धाटनीयं हि पर्यतिलापुण्यवाक्यतः॥४१ एवमुक्ता मया सा तु गता वे मानुषी तदा । अत्रान्तरे समायाता देवपत्न्यश्च नाग्द पाण्डव)॥ ताभिश्च कथितं तत्र त्वां द्रष्टुं हि समागताः । द्वारमुद्धाटय त्वं च त्वां प्रपत्न्याम शोभने ॥ ४३

मानुष्युवाच--

यदि द्रष्टुं मया कार्य सत्यं विचम विशेषनः । षटनिलापुण्यं टटन द्वारोद्वाटनकारणान् ।। ४४ श्रीकृष्ण उवाच—

प्काऽपि चैव तत्रषें(त्राङ्ग) न ददाति महात्रतम् । अन्यया कथितं तत्र द्रष्ट्या मानुषी मया४५ ततो द्वारं समुद्धाव्य दृष्टा ताभिश्च मानुषी । न देवी न च गन्धवी नासुरी न च पत्रगी ॥ ४६ दृष्ट्या मया नारी यादशी सा द्वित-नृष्णि । कपकान्तिसमायुक्ता भणेन समपद्यत् ॥ ४७ [+ धनधान्यं च वस्त्रादि सुवर्णरूष्यमेव च । भवनं सर्वसंपन्नं पटतित्रायाः प्रसादतः ॥] ४८ अतिवृष्णा न कर्तव्या विच्चशाक्त्रं विवज्ञयत् । आत्मविच्चानुसारण तित्रान्वस्त्राणि द्वापयेत् ४९ लभते चैवमारोग्यं नरो जन्मिन जन्मिन । न दिर्दे न कष्टत्वं न च द्वाभीग्यमेव च ॥ ५० न भवेद्दे द्वित्र(नृष्ण)श्रेष्ठ पदित्रायामुपोपणात् । अनेन विधिना विदे राजं स्तित्रदानाम्न संशयः ॥ सुच्यन्ते पातकः सर्वरनायासेन मानवाः । दानं च विधिवद्यं सर्वपातकनाशनम् ॥ नान्धभूतो नाऽऽयामः शरीरे मृति(नृष्णभ्यम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरसण्ट उमापालनारदमवादान्तर्गतङ्गाण्यादाधिरमत दे मायङ्गाण्याय रहेशादशाः वर्णन नाम चतुत्राचा रशोधन्याय । १ ०० ।

आदितः श्लोकानां समक्ष्यक्काः । ३५२२५

अध पश्चन्वा रशोऽ याथ

युधिष्ठिर उवाच---

साधु कृष्ण त्वया प्रोक्तमादिदेवो भवान्तभो । स्वेटजा अण्डजाश्चेव उद्भिजाश्च जरायुजाः ॥ ? तेषां कर्ता विकर्ता त्वं पालकः क्षयकारकः । माधस्य कृष्णपक्षे तु पर्दातला कांथना न्वया ॥ २ शुक्के च का भवेदेव कथयस्व प्रसादनः । किनामको विधिन्नस्याः को देवस्तत्र पुज्यते ॥ ॥ ३

<sup>+</sup> धर्गुश्चिद्वान्तर्गतः पाठो झ. पुस्तकस्यः ।

१ क. स. च. ज. इत. ल. ताब्रतचर्यारों। २ इत. च ज. झ ल. प्रभावेण गृ। ३ इत च ज झ. स. इताझ द्वी।

२९

30

कृष्ण उवाच-कथिष्वामि राजेन्द्र शुक्के माधस्य या भवेत् । जया नामेति विख्याना सर्वपापहरा परा ॥ पवित्रा पापहची च कामदा मोक्षदा नृणाम् । ब्रह्महत्यापहची च पिशाचत्वविनाशिनी ॥ नैव तस्यां वर्ते चीर्णे पेनत्वं जायते नृणाम् । नातः परतरा काचित्पापन्नी मोक्षदायिनी ॥ एतस्मान्कारणाद्राजन्कर्तव्या मा प्रयन्नतः । श्रुयतां राजशाद्वेत्र कथा पौराणिकी श्रुभा ॥ पहुजे च पुराणेऽस्या महिमा कथितो मया । एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकार इ ॥ देवास्तत्र सुखेनैव निवसन्ति मनोरमे । पीयूपपाननिरता अप्सरोगणसेविताः ॥ नन्दने च वने तत्र पारिजानोपसेविने । रमयन्ति रमन्त्यत्र अप्सरोभिर्दिवौकसः ॥ १० एकटा रममाणोऽमी देवेन्द्रः स्वेच्छया नृष । नर्वयामास हर्पात्स पश्चाशत्कोटिनायकः ॥ गन्धवीस्तत्र गायनि गन्धवैः पुष्पदन्तकः । चित्रसेनस्तु तत्रव चित्रसेनसुतस्तथा ॥ 85 मालिनीति च नाम्ना तु चित्रमेनम्य योपिता । पालिन्यास्तु ममुत्पन्ना पुष्पवन्तीति नामतः १३ पुष्पदन्तम्य पुत्रोऽसौ माल्यवान्नाम नामतः । पुष्पवन्त्याश्च रूपेण माल्यवानतिमोहितः ॥ नेया देव्या कटाक्षेत्र माल्यवांत्र वशे कृतः । लावण्यरूपसंयुक्तं तस्या **रूपं नृप कृणु** ॥ १५ बाहू तस्यास्त् कामेन लेस्बमानी कृताविह । कणीयते तु नयने रक्तान्ते घूर्णिते तथा ॥ 78 कर्णी तु जोभनी तस्याः कुण्डलाभ्यां नृषोत्तम । कम्बुग्रीवायुना सेव दिव्याभरणभूषिता ॥१७ पीनोञ्जर्ता कुर्चा तस्यास्ता हेमकलकाविते । मध्यं क्षामं च चार्वक्रचा मुष्टिग्राग्रमनुत्तमम् ॥ नितम्बा विस्तृतो चाम्या विस्तीणो जघनस्थली । चरणो शोभमानौ च रक्तोत्पलसम्बती १९ <u>ईक्ट्रया पुरुपत्रस्त्याऽसी माल्यतानतिमोहितः । ज्ञक्रम्य परिनोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ ॥२०</u> गायमानौ तु तौ तत्र ग्रष्मगोगणसेवितौ । मदनाभिपरीताङ्गौ पुष्पवन्ती च माल्यवान् ।। 2 ? परम्परानुरागेण व्यामोहवशमागती । न शुद्धगानं गायेतां चित्तभ्रमसमन्वितौ ॥ २२ बद्धदृष्टी तथाऽन्योन्यं कामबाणवशंगती । ज्ञात्वा लेखपेभस्तत्र संगतं मानसं तयोः ।। ₹ ₹ तालिकियामानलोपात्तथा गीतिववजनात् । चिन्तियत्वा च मधवा गवज्ञानं तथाऽऽत्मनः ॥ कुषितश्च तयोगर्थे शापं दास्यात्रिहं जगी ॥ २४ इन्द्र उवाच-थिग्युवां पतिना मृदावाज्ञाभक्रकृतो मम । युवां पिशाची भवतां दंपनीरूपधारिणौ ।। मन्येलांकमनुपापी भुज्जानी कमणः फलम् ॥ २५ श्रीकृष्ण उवाच--एवं मध्यता शप्तावुभा दुःखितमानसा । हिमयन्तं गिरि प्राप्ताविनद्रशापाद्विमोहिती ॥ २६ उभी पिशाचनां प्राप्तां दारुणं दुःखमेव च । संतप्तमानसी तत्र हिमक्रच्छ्रगताबुभौ ॥ २७ गन्धर्वत्वमप्सरस्त्वं न जानीतो विमोहितो । पीड्यमानी निदाघेन देहपातकजेन च ॥ 26

न निशायां सुखं शान्ति लेभाते कर्मपीडितौ । परस्परं वदमानौ चेरतुर्गिरिगहरे ॥

पीड्यमानौ तु शापन नुवारप्रभवेण तौ । दन्तवर्ष प्रकुर्वाणौ रोमाश्चितवपुर्धरौ ॥

ऊचे पिशाचः स तदा स्वां पत्नीं च पिशाचिकाम् ॥

| पिशाच उवाच—                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| कि मे( नौ ) नाल्पकृतं पापं दारुणं रोमद्दर्भणम् । येन माप्तं पिज्ञाचन्वं स्वेन दुष्करकर्मणा ॥३       | ş  |
| नरकं दारुणं मत्वा पिशाचत्वं च दुःखदम् । तम्मान्सर्वप्रयत्नेन पातकं न समाचरेत् ॥ 💍 🦫                 | 3  |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                     |    |
| इति चिन्तापरौ तत्र तावास्तां दुःखकर्षिनौ । देवयोगात्तयोः प्राप्ता माघम्यंकादशीतिथिः ॥३३             | 3  |
| जया नामेति विख्याता तिथीनामुत्तमा तिथिः । तिस्मिन्दिने तु संप्राप्ते सर्वोहारविवर्जितो।। ३४         | 8  |
| आसातां तत्र नृपते जलपानविवर्जितौ । न कृतो जीवघातश्च न यत्र फलभक्षणम् ।। 💎 🧦 🤉                       | -  |
| अश्वत्थस्य समीपं तौ सर्वटादुःखसंयुतौ । गविगम्तं गतो गजंग्तर्थव म्थितयोग्नतयोः ॥ 🔻 🥦                 | Ę  |
| प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा प्राणहारिणी । वेपमानावुभी तत्र ततः सुपुपतुः क्षिती ॥ 🗦                | ૭  |
| परस्परेण संख्यौ गात्रयोर्रभयोगपि । न निद्रा च गतिस्तत्र न ती साँख्यमविन्दताम् ॥ 💎 🤻                 | l. |
| एवं तो राजशाईल शापेनेन्द्रस्य पीढितो । इत्थं तयोर्दुःखितयोनिर्जगाम निर्शीथिनी ।। 💎 🥞                | 0  |
| मार्नण्ड उद्यं प्राप्ते द्वाद्शीदिवसागमे । मया तु राजशादृत्र तयोभीक्तर्थृता हृदि ।। 💎 🕏 🤊           | 9  |
| जयायाः सुत्रतं चीर्णं रात्रौ जागरणं कृतम् । तस्माद्वतप्रभावाच यथा जातं तथा शृणु ॥ 😗                 | 9  |
| द्वादशीदिवसे प्राप्ते तथा चीर्णे जयात्रते। विष्णोः प्रभावात्रपते पिशाचत्वं तयोगीतम् ॥ 🥏 १२          | -  |
| पुष्पवन्तीमाल्यवन्तौ पूर्वरूपौ बभवतुः । पुरातनम्नहसुतौ पूर्वालंकारधारिणौ ।। ४३                      | 3  |
| विमानमधिक्दी तौ गतौ नाकं मनोरमी । देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चकतुर्मुदा ।।                    |    |
| तथाविधी तृ तो दृष्टा मघवा विस्मितोऽब्रवीत् ॥ ४०                                                     | 4  |
| इन्द्र उवाच —                                                                                       |    |
| षद्तं केन पुण्येन पिशाचत्वं हि वां गतम् । मम शापं च संप्राप्ता केन देवेन में।चितौ ।। 💛 😼            | •  |
| माल्यवानुवाच                                                                                        |    |
| बासुदेवप्रसादेन जयायास्तु ब्रतेन च । पिशाचत्वं गतं स्वामिस्तव भक्तिप्रभावतः ॥ 💎 🐠                   | 1  |
| श्रीकृष्ण उवाच —                                                                                    |    |
| इति भुत्वा तु मधवा प्रत्युवाच पुनस्तथा ।।                                                           | s  |
| इन्द्र उवाच —                                                                                       |    |
| पिबनं तु युवां चैव अस्माकं वचनात्मुधाम् । दृश्विमस्त्रीना ये ये च कृष्णपरायणाः ॥ 🛚 ४८               | 4  |
| अस्माकं चैव मर्त्यास्ते पृष्टवार्श्वव न संज्ञयैः । रमस्व पृष्पवन्त्या त्वं यथासीरूयं सुरालये ॥ ४५   | ,  |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                     |    |
| एतस्मान्कारणाद्राजन्कर्तव्यं दृश्विसरम् । जया तु राजशाहिल ब्रह्मद्व्यापद्दारिणी ।। 💎 😉              | -  |
| सर्वेदानानि नेनैव सर्वयज्ञान्यशेषनः । दत्तानि कारिनान्येव जयायास्तु त्रतं कृतम् ।। 💎 😕              | 9  |
| कल्पकोटि वसेत्तावर्रेकुण्टे मोद्रेन भुवम् । पटनाच्छवणाद्राजन्नाम्प्रशेमफलं लभेन् ॥ ५२               |    |
| इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमापतिन रदमवादान्तर्गतकुण्णयुधिष्टिरमवादे माधरुक्षजयैकादशामाहारम्य |    |

नाम पश्चनवारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ आदिनः श्लोकानां समध्यक्काः—३४२८२

९ स. च. ज. स. म ैसे तालाहाँ । २ ब. 'योर्भुजयो' । ३ क य. । चरन्तु च यथातथ्य तस्मान्सवंप्रयस्नत । श्रॉ

# पद्मपुराणम् ।

### अथ परचरवारिकोऽध्यायः ।

| युधिष्ठिर उवाच <del></del>                                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| काल्गृनस्यासिने पक्षे किंनास्त्येकाद्शी भवेन् । कथयस्य प्रसादेन वासुदेव प्रमाप्रतः ॥                           | ş          |
| कृष्ण उवाच –                                                                                                   |            |
| नाग्दः पग्पिपत्रच्छ ब्रह्माणं कमलासनम् । फाल्गुनम्यासिने पक्षे विजया नाम नामनः ॥                               |            |
| तस्याः पुण्यं सुरश्रेष्ठ कथयस्य प्रसादनः ॥                                                                     | 3          |
| ब्रह्मोताच                                                                                                     |            |
| शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां पराम् । यन्न कस्यचिदारूयातं मुप्तदिजयाव्रतम् ।। 🥏                             | 3          |
| पुरातनं व्रतं वेतत्पवित्रं पापनाशनम् । जयं ददाति विजया नृपाणां वे न संशयः ॥                                    | 8          |
| पुरा रामा वनं याता वर्षाण्येव चतुर्दश । न्यवसत्पञ्चवर्द्यां तु ससीतः सहलक्ष्मणः ॥                              | ५          |
| नेत्रव वसतस्तस्य रामस्य विजयात्मनः । रावणेन हता लील्याङ्गर्यो सीता तपस्विनी ॥                                  | Ę          |
| तेन इःस्वेन रामोऽपि मोहमभ्यागतस्तदा । भ्रमञ्जटायुपमथौ दद्शे विगतायुपम् ॥                                       | ૭          |
| कवन्धो निहतः पृथाद्धमतारुग्यमध्यतः । सुष्रीवेण समे तस्य सम्बन्धं समपद्यते ॥                                    | 6          |
| वानराणामनीकानि रामार्थ संगतानि च । ततो इनुमता इष्टा लङ्कोद्याने तु जानकी ॥ 🥏                                   | 9          |
| रामसंज्ञापनं तस्यै दत्तं कमे महत्कृतम् । समेत्य रामं संपुनः सर्वे तत्र त्यवेदयत् ।।                            | , o        |
| अथ श्रुत्वा रामचन्द्री वाक्यं चैव इन्मनः । सुग्रीवानुमनेनैव प्रम्थानं समरोचयन् ॥                               | <b>१</b> ? |
| श्रीराम उवाच 😁                                                                                                 |            |
| मामित्रे केन पुण्येन तीर्यते वरुणाळतः । अगाधो नितरामेप यादोभिश्च समाकुरुः ॥                                    | 85         |
| उपायं नैव पञ्याभि येनैव सुतरो भवेत् ॥                                                                          | 9.3        |
| लक्ष्मण उवाच                                                                                                   |            |
| आदिदेवस्त्वभेवासि पुराणः पुरुषोत्तमः । वकदालभ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीपमध्यतः ॥                              | 38         |
| अस्मात्म्थानायोजनायमाश्रमस्तस्य राघव । अत्ये च ब्राह्मणाम्तत्र बहवो रघुनन्दन ॥ 🥏                               |            |
| त <mark>े प</mark> ुच्छ गत्वा राजिन्द्र पुराणम्पिपुंगवम् ।।                                                    | १५         |
| ब्रह्मावाच -                                                                                                   |            |
| इति वाक्यं ततः श्रुत्वा लक्ष्पणस्यातिशोभनम् । जगाम राघवो द्रष्टुं <mark>वकदालभ्यं महामुनिम्</mark>             |            |
| प्रणनाम मुनि मुर्झा रामो विष्णुमिवामरः । ज्ञान्वा मुनिस्ततो रामं पुराणं पुरुषोत्तम <b>म्</b> ॥ 🦠               | १७         |
| केर्नापि कारणेनेव र्यावष्टं मानुषी तनुम् । उवाच स ऋषिस्तुष्टः कुर्तो राम तवाऽऽगमः ॥ ।                          | 96         |
| गम उवाच -                                                                                                      |            |
| त्वत्प्रसादाद्हं विष्ठ तीरं नद्नदीपतेः । आगतोऽस्मि समैन्योऽत्र ल <b>ङ्कां</b> जे <mark>तुं सराक्षसाम् ॥</mark> | १९         |
| भवतश्चानुकुळत्वात्तीयेतेऽव्धियेथा मया । तमुपायं वद मुने प्रसादं कुरु सांप्रतम् ॥                               |            |
| पनस्मात्कारणादेव द्रष्टुं त्वामिह चाऽऽगनः ।।                                                                   | २०         |
| ब्रह्मांबाच -                                                                                                  |            |
| रामस्य बचनं श्रद्धा बकटाल्ध्या महामनिः । उबाच सप्रसम्रात्मा रामं राजीवलोचनम् ॥                                 | 33         |

बकदारभ्य उवाच-

कर्तव्यमद्य ते राम व्रतानां व्रतमुत्तमम् । कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति ॥ 33 **रुङ्गां** जित्वा राक्षसांश्च स्वच्छां कीर्तिमवाप्स्यसि । एकाग्रमानमो भृत्वा व्रतमेतन्समाचर ॥२३ फाल्गुनस्यासिने पक्षे विजयकादशी भवेत् । नस्या ब्रतेन हे राम विजयस्ते भविष्यति ॥ निःसंशयं समुद्रं त्वं तरिष्यमि सवानगः । विधिम्तु श्रृयतां गजन्वतम्याम्य फलप्रदः ॥ 24 दशस्यां दिवसे पाप्ते कुस्भमेकं तु कारयेत् । हैमं वा राजतं वार्शय नाम्नं वाऽप्यथ मृत्मयम् २६ स्थापयेच्छोभितं कुम्भं जलपूर्णं सपछ्वम् । तम्योपि न्यसेदेवं देमं नारायणं प्रभुम् ॥ و ټ एकाद्शीदिने पाप्ते पातः स्नानं सैमाचरेत । निश्चलं स्थापयेत्कुस्भं कण्टमाल्यान्लेपनः ॥ पुरीफलैनीलिकेरैः पूर्जयेच विशेषतः । सप्त धान्यानि सर्वाणि यवान्युः नुःपरि विन्यसेत् ।। गन्धेभूषेश्च दीषेश्च नवद्यविविधेगिष । कुम्भाग्न नहिनं गम नीयतां सत्कथादिभिः ॥ रात्री जागरणं चेव तस्याग्रे कारयदवुधः । प्रकाशयद्वतदीपमन्वण्टब्रतहेतवे ॥ 3 9 **द्वादशीदिवसे प्राप्ते मा**तेण्डस्योदये सति । नीत्वा कुम्भं जलोदेशे नद्यां प्रस्ववणे तथा ।! 35 तडागे स्थापितवा नं पृजियत्वा यथाविधि । दद्यात्मदेवनं कुम्भं ब्राह्मणे वेदपारंग ।। \$ 3 कुम्भेन सह राजेन्द्र महादानानि दापयेत । अनेन विधिना राम यथपैः सह संगतः ।। कुरु वर्त प्रयत्नेन विजयम्ते भविष्यति ॥ 3 3

ब्रह्मोवाच---

इति श्रुत्वा ततो रामो यथोक्तमकरोत्तदा । कृते बने स्व विजयी वसव रघुनन्दनः ॥ ३५ प्राप्ता भीता जिता लङ्का पोलस्त्यो निहतो रणे । अनेन विधिना पुत्र ये कुर्वन्ति नरा बतम् ॥ इह लोके जयप्राप्तिः परलोकस्तथाऽक्षयः ॥ ३६

श्रीकृष्ण उवाच--

एतस्मान्कारणानपुत्र(न्पार्थ) कर्नच्यं विजयात्रतम् । पटनाच्छ्वणाच्ये वाजपेयफ्छं छभेत् ॥ ३७ इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरसण्ड उमापीतनार्थमवादान्त्यीतनपद स्वापनमवादे प्रमुख्यापाद्य र उस्तर्भ । ३३ नाम पर्यावनार्थाप्रसार्थन

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः -- ३४३४५

स्थ महत्त्वारशंह बाव ।

युधिष्टिर उवाच--

माहात्म्यं विजयायाश्च श्रुतं कृष्ण महत्पल्यम् । फाल्गुनम्यार्जुनं पक्षे यन्नाम्नी तां वदाधुना ॥१ कृष्ण उवाच—

भर्मपुत्र महाभाग शृणु वक्ष्यामि तेऽधुना । योक्ता पृष्टेन मांधात्रा विसष्टेन महात्मना ॥ २ फाल्गुनस्य विशेषण विशेषः कथितो तृष । अभिलक्या व्रतं पुण्यं विष्णुलोकफलप्रदम् ॥ ३ ऑमलक्या अधो गत्वा जागरं तत्र कार्यत् । कृत्वा जागरणं गत्रौ गोसहस्रफलं लभेत् ॥ ४

९ ख. च. ज. झ. अ. यथाविधि । २ ख. च. ज. झ. अ. 'यंतम यथाविधि । सं। ३ ड. 'णि यानि यानि परिन्य'। ४ फ. आमर्दक्या । ५ फ. आमर्दक्या ।

| र्मांश्रातोवाच <del></del>                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| औमलकी कदा होपा उत्पन्नौ दिजसत्तम । एतत्सर्वे ममाऽऽचक्ष्व परं कौतृहलं हि मे ।।     | ¢ |
| कम्मादियं पवित्रा च कम्मात्पापप्रणाशिनी । कम्माज्ञागरणं कृत्वा गोसहस्रफलं लभेत् ॥ | • |

विषष्ठ उवाच-कथयामि महाभाग यथयमभवन्त्रितौ । आर्मलकी महाब्रुक्षः सर्वेपापप्रणाज्ञनः ॥ एकाणवे पुरा जाते नष्टे स्थावरजङ्गमे । नष्टे देवासुरगणे नष्टे चोरगराक्षसे ।। L तत्र देवाधिदेवेगः परमात्मा सनातनः । जगाम ब्रह्म परममात्मनः पद्मव्ययम् ॥ 9 ततोऽस्य जंग(गच्छ<sup>ा</sup>तो ब्रह्मम्(राजन्म्)स्वाच्छिशिसमप्रभः । ष्ट्रीवनाद्भिन्द्रुरुत्प**न्नः स भूमो निपपात है** तम्माद्भिन्दोः समृत्पन्नः स्वयं धात्रीनगो महात । शाखाप्रशाखाबहुटः फलभारेण नामितः ११ सर्वेषां चेव बृक्षाणामादिरोहः प्रकीर्तितः । [क्ष्पतिसम्बेव काले तु सिस्टक्षुरुखिलाः प्रजाः] १२ ब्रह्माणम्म जनस्मात्संसृष्टाश्च उमाः प्रजाः । देवदानवगन्धवेयक्षगक्षसपन्नगान् ॥ 93 असृजद्भगवान्देवो महपीक्ष तथाऽमलान । आजग्मुस्तत्र देवास्ते यत्र थात्री हरिशिया ॥ 38 तां हष्टा ते महाभाग परं विस्मयमागताः । िपरस्परमवेक्षन्तो बृक्षदर्भनलालसाः ॥ 94 ष्ठक्षादयो यथापर्व विदिताः सर्व एव च] । न जानीम इमं द्वक्षं चिन्तयन्तोऽभिसंस्थिताः॥ १६ एवं चिन्तयता तेषां वागुवाचाशरीरिणी ॥ 99

आकाशवागुवाच — आमळकीनगी होप प्रवरो वेष्णवी पतः । अम्य संस्मरणादेव लभेद्रीदानजं फलम् ॥ १८ स्पर्शनाद्दिगुणं पृण्यं विगुणं सक्षणाच्या । तस्मात्मवेषयत्नेन सेव्या औमलकी सदा ॥ १९ सर्वपापदरा प्रोक्ता वेष्णवी पापनाशिनी । तस्या मुले स्थितो विष्णुस्तदृष्ट्यं च पितामहः ॥२० स्कत्ये च सगवात्मदः संस्थितः परमेश्वरः । शाखासु मुनयः [असर्व प्रशाखासु च देवताः २१ पर्णेषु वस्यवी देवाः पृष्पेषु मकतस्तथा । प्रजानां पतयः सर्वे किलेष्वेव व्यवस्थिताः ॥ २२ सर्वदेवमयी होपा धार्तां च कथिता पया । तस्मात्पुज्यतमा होपा विष्णुभक्तिपरायणैः ॥ २३

ऋषय अनुः --

कं भवन्तं हि जानीमः कम्मात्कारणतः सदा । देवो वा यदि वा चान्यः कथयस्य यथातथम्॥ वागुवाच -

यः कर्ता सर्वभूतानां भूवनानां च सर्वशः । विस्मितान्विदुषः प्रे(दुपामपि दुष्ये)क्ष्यः सोऽहं विष्णुः सनातनः ॥ २५

 यनुष्यक्षात्तगतः पाटः फः, पुस्तकस्य । र धनुश्चिद्रात्तगतः पाठः कचित्रास्ति । धनुश्चिद्रान्तगतः पाठः कः ख च ज झ नः फ पुस्तकस्यः ।

५ फ. नारद उवाधा । २ फ. आमदंको । ३ फ. त्रा च महेश्वर । ए । ४ फ. मैर्दको । ५ **इ. जयतो । स. झ.** जायते । ६ फ. हा आमदंकातमजोऽसी मसतो वैष्णवो ुमः । शाो । ७ फ. णी । मजाता वैष्णवी त**ञ्च मुनीनां प्रतिबो** ियना । इयमासदंका नाम प्रवरा लोकवियुता । विष्णो।नष्टावनाजाता वैष्णवी पापनाशिनी । अो । ८ फ. णे प्रोक्तं अक्ष-णाच चतुर्गुणम् । तो । ५ व. ण्य धारणााश्रगुण तथा । १० फ. आम**दं**को ।

| वसिष्ठ उवाच—                                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ततः भ्रुत्वा देवदेवभाषितं ब्रह्मणः सुनाः । [+विम्मयोन्फुङ्घनयनाः परं विम्मयमागनाः] ॥                 |                  |
| अनादिनिधनं देवं स्तोतुं तत्र पचक्रमुः ॥                                                              | > <b>£</b>       |
| ऋषय अनुः—                                                                                            |                  |
| नमो भृतात्मभृताय आत्मने परमात्मने । अच्युताय नमो नित्यमनत्ताय नमो नमः ॥                              | ورج              |
| दामोदराय कवये यज्ञेकाय नमो नमः। [ अनमो मायाय(व ते तुभ्यं विश्वेकाय नमोऽस्तु ते                       | ) > C            |
| विसष्ट उवाच                                                                                          |                  |
| एवं स्तृतस्तु ऋषिभिस्तुतोष भगवान्हरिः । प्रत्युवाच महर्षास्तानभीष्टं कि ददामि वः ॥                   | ३९               |
| ऋषय अनुः                                                                                             |                  |
| यदि तुष्टोऽसि भगवत्रस्माकं हिनकास्यया । व्रतं किंचित्समारूयाहि स्वर्गमोक्षफलप्रदम् ॥                 | 30               |
| धनधान्यप्रदं पुण्यमार्त्मनस्तृष्टिकारणम् । अल्पायासं बहुफलं ब्रतानां ब्रतमृत्तमम् ।।                 | 3 9              |
| कृतेन येन देवेश विष्णुलोके महीयते ।।                                                                 | 35               |
| विष्णुरुवाच—                                                                                         |                  |
| फाल्गुने क्रुक्रपक्षे तु पुँष्येण द्वादशी यदि । भवेत्सा च महापुण्या महापातकनाशिनी ।।                 | 3 3              |
| विशेषस्तत्र कर्नेच्यः श्रुणध्वं द्विजसत्तमाः । आर्मेट्यकी च संप्राप्य जागरं तत्र कारयेन् ।। 🦠        | 3.4              |
| सर्वपापविनिर्मुक्तो गोसहस्रफर्ट लभेत् । एतदः कथितं विशा बतानां बतमुत्तमम् ॥                          | \$ 4             |
| अर्चियत्वाऽच्युतं तस्यां विष्णुत्रोकान्न मृत्यते ।।                                                  | 3 5              |
| ऋपय अचुः —                                                                                           |                  |
| ब्रतस्यास्य विधि बृहि परिपृर्ण कथं भवेत् । के मच्चाः के नमस्कारा देवताः काः प्रकीतिताः               | و ۽              |
| कथं दानं कथं स्त्रानं कश्च एजाविधिः स्मृतः । अर्चनस्य च मस्त्र तु कथयस्व यथातथम् ॥                   | 36               |
| विष्णुरुवाच                                                                                          |                  |
| <mark>श्रुयतां यो विधिः सम्</mark> यग्त्रतम्य।स्य द्विजपेभाः । एकादस्यां निगहारः स्थित्वा चेव परेऽहः | नि               |
| भोक्ष्येऽहं पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्यत । इति कृत्वा तु नियम् दन्तवावनप्वकम् ॥ 🧪                    | So               |
| नाऽऽऋषेत्पतितांश्चौरांम्तथा पापण्डिनो नगात । दुर्वनात्मित्रमयोदात्गुरुदारप्रथपकात ॥                  | 33               |
| अपराह्ने ततः स्त्रानं विधियन्कारये वेयुधः । नद्यां तटारे कृषे या ग्रहे वा नियतात्मवान ॥              | 12.0             |
| मृत्तिकालम्भनं पूर्व ततः म्हानं च कारयेत् । अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुंधरे ॥               |                  |
| [+मृत्तिके हर मे पापं जन्मकोट्यां समाजितम् ॥] इति मृत्तिकामन्त्रः ।                                  | 83               |
| <b>त्वं मातः स</b> र्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् । स्वेटजोडिजजातीनां रसानां पतये नमः ॥ 🔻            | '8' <b>&amp;</b> |
| स्नानोऽद्दं सर्वतीर्थेषु हदशस्त्रवणेषु च । नदीषु देवखानेषु इदं स्त्रानं तु मे भवेत ॥ इति स्त्रानम    |                  |
| <b>नामदरन्यं मु</b> नि चैव कार्ययन्या हिरण्मयम् । [ऋविचानुसारतः शक्त्या कारयेत्प्रतिमां वुध          | :][              |
| मासकस्य सुवर्णस्य तद्धीर्धेन वा पुनः । गृहमागत्य भिष्ठय पृजाहोमे तु कारयेव ॥                         | 88               |
| * * 11 Ania *                                                                                        |                  |

<sup>+</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः पः पुग्तकम्यः । । यन्।विद्यान्तर्गतः पाठः पः पुग्तकम्यः । - यनुश्चिद्दान्तगतः पाठः स्तः चः जः इः सः पुग्तकम्यः । \* धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः पः, पृग्तकम्यः ।

भ इ. रसन पुण्यको । क. रसन एरिका । २ च. बिधिस्तु । ३ फ. सदकी च सपुज्य जा । ४ फ. मू. सर्कुत्वा र पुनर्जन्म स्वर्गलोकान्न विच्युति । ३. । ५ च. ज. थेब्द्वम् । नै । ६ इ. ज. एजायाः ।

| ततश्चाऽऽमैलकीं गच्छेन्सर्वोपस्करसंयुतः । आमलकीं ततो गन्वा परिशोध्य समन्ततः ॥                            | 86         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स्थापयेत्मततं कुम्भमत्रणं मन्नपूर्वकम् । पञ्चग्त्नममोपेतं दिव्यगन्धादिवासितम् ॥                         | ४९         |
| छत्रोपानद्रश्रयुतं सितचन्द्रनचार्चेतम् । सञ्जालालम्वितग्रीवं सर्वधूपविधृपितम् ।।                        | ५०         |
| द्वीपमालौकुलं कुर्यात्सर्वतः सुमनोहरम् । तस्योपि न्यसेत्पात्रं दिव्यलाजेः प्रपृरितम् ॥                  | 49         |
| पात्रोपरि न्यसेदेवं जामदरन्यं मॅहाशुभम् । विशोकाय नमः पादौ जानुनी विश्वरूपिणे ॥                         | 42         |
| ख्याय च ततोऽप्युरू किंदे दामोदराय च । उद्रं पद्मनाभाय उरः श्रीवत्सधारिणे ॥                              | 43         |
| चिक्रिणे वामवाहं च दक्षिणं गदिने नमः । वैकुण्टाय नमः कण्टमास्यं यज्ञमुखाय वै ॥                          | 48         |
| नामां विशोकनिथये वासुदेवाय चाक्षिणी । लेलाटं वामनायेति सर्वेमक्नं प्रपृत्रयेत् ॥                        |            |
| नमः सर्वोत्मने र्रापिमिति संसिक्त(प्रोच्य) पूज्येत् ॥ इति पूजामन्त्राः ।                                | ५५         |
| ततो देवाधिदेवाय अर्घ्य चैव प्रदापयेत् । फलेन चैव गुभ्रेण भक्तियुक्तेन चेतसा ॥                           | ५६         |
| [अनमस्ते देवदेवेश जामदरस्य नमोऽस्तु ते । गृहाणाँध्येमिमं द्त्तमामल्यासहि ( स्वया                        | यु )       |
| तो हरेः] ।। इत्यर्घमञ्चः ।                                                                              | 60         |
| ततो जागरणं कुर्योद्धक्तियुक्तेन चेतसा । तृत्येगीतिश्च वादित्रिधेमोस्स्यानवरेरपि ॥                       | 46         |
| वैष्णवैश्व तथाऽऽक्यानैः अपयेच्छवेरीमिमाम् । प्रदक्षिणं तर्णास्त)तः कुयोदामल्यां विष् <mark>णुनाम</mark> | भिः        |
| अष्टाधिकशतं चैव अष्टाविशतिरे(मे)व च । ततः प्रभातसमये कृत्वा नीराजनं हरेः ॥                              | ξo         |
| बाह्मणं प्रजयित्वा तु सर्व तस्मै निवेदयेत् । जामदस्त्यं घटं तत्र वस्त्रयुरममुपानही ॥                    | <b>E</b> ? |
| जामदरस्यस्वरूपेण पीयतां मम केशव । ततश्राऽअमेलकीं स्पृष्ट्रा कृत्वा चैव पदक्षिणाम् ॥                     | <b>Ę</b> ? |
| स्नानं कृत्वा विधानेन बाह्मणात्भोजयेत्ततः । ततश्च स्वयमश्रीयात्कुटुस्वेन समाद्रतः ॥                     | ६३         |
| ण्यं ऋतेन यत्पुण्यं तत्सर्व कथयामि ते । सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम् ॥                     | ६४         |
| सर्वेयज्ञाधिकं चैव लभते नात्र संशयः । एतदः सर्वेमाख्यातं व्रतानामुत्तमं व्रतम् ।। 💎 🤍                   | ६५         |
| र्वासष्ट उवाच                                                                                           |            |
| एताबदुकत्वा देवेशस्त्रवात्तरधीयत । ते चापि ऋषयः सर्वे चकुः <mark>सर्वेमशेषतः ।।</mark>                  |            |
| तथा त्वेमपि राजेन्द्र कतेुमहीस सत्तम ॥                                                                  | ६६         |
| श्रीकृष्ण उवाच                                                                                          |            |
| वर्तमेनहुराधर्पं सवपापप्रमोचनम् ॥                                                                       | ६७         |

द्रातः च भवापुराणः राज्ञः र नरसण्डः उमापःतनारदस्यादास्यगैतनारद्य्विष्टिरस्यादे **फाल्गुनशुक्कामलक्येकाद-**चामाद्राभ्यकदन नाम समन्यत्यारशोऽभ्यायः ॥ ४७ ॥

आदितः श्लोकानां समछ्यङ्काः—३४३८६

अयाण<del>चत्वतार श</del>ोऽत्यापः ।

क धनांश्रद्धान्तर्गतः पाठः **फ.** पु<del>र</del>तकस्थः्।

१ फ. मदंकी । २ फ. आमर्दकी । ३ झ. ठालय कुर्यो । ४ फ. हिरण्मयम् । ५ फ. भर्दकी ।

| श्रीकृष्ण उवाच                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| त्रृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि आख्यानं पापनाशनम् । यङ्घोमशोऽब्रवीन्पृष्टो मांधात्रा चक्रवर्तिना      | 115   |
| <b>मां</b> घातोवाच                                                                               |       |
| भगवञ्श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्ययाः। चैत्रस्य प्रथमे पक्षे किनाम्न्येकादशी भवेत              | 11    |
| को विधिः कि फलं तस्याः कथयस्य प्रसादनः ॥                                                         | 3     |
| लोमश उवाच—                                                                                       |       |
| शृणु त्वं राजशादृत्र कामदां सिद्धिदायिनीम् । कथां विचित्रां शुभदां पापर्वा धमदायिनी              | म् ४  |
| पुरा चैत्ररंथे देशे अप्सरोगणसेविते । वसन्तसमये प्राप्ते परपदा(दी)कुळनादिते ॥                     | 4     |
| गन्धर्वकन्या वादित्रे रमन्ति सह किंकरैः । पाकशासनमुख्याश्र क्रीडन्ते त्रिदिवीकसः 🕕               | ६     |
| नापरं सुखदं किंचिद्रिना चैत्रस्थाद्रनम् । तस्मिन्वने तु मृनयस्तर्पान्त बहुळं तपः ॥               | 9     |
| मेधाविनं नाम ऋषि तत्रस्थं ब्रह्मचारिणम् । अध्यरास्तं मृनिवरं मोहनायोपचकमे 🕕 🥏                    | 6     |
| मञ्जुघोषेति विख्याता भयं तस्य वितन्वती । क्रोशमात्रं स्थिता तस्य भयादाश्रमसंतिर्थो ।।            |       |
| गायन्ती मधुरं साधु पीडयन्ती विपश्चिकाम् । गायन्ती तामधाः अलोकय पुष्पचन्दनसंबित                   | ाम् ॥ |
| कामोऽपि विजयाकोङ्की जिवभक्तान्त्रवैजितुम् । तस्याः शरीरे संवासमकरोत्मनसः सुतः                    | 99    |
| कृत्वा अवं धनुष्कोटि गुणं कृत्वा कटाक्षकम् । मार्गणे नयने कृत्वा पक्ष्मयूक्ते यथाकमम्            |       |
| कुचै। कुत्वा पटकुटो(टी) विजयायोपचक्रमे । मञ्जूषोपाऽभवत्तम्य कामस्येव वरूथिनी ।।                  | γş    |
| मेघाविनं मुनि इष्टा सार्थाप कामेन पीडिता । योवनोद्धिऋदेहोऽसौ मेघावी राजते तदा ।                  |       |
| सिनोपवीतसहिनो हष्टः स्मर इवाषरः । मेथावी वसने चासी चयवनस्याब्धश्रमे शुभे ॥                       | 73    |
| मञ्जुघोषा स्थिता तत्र हष्ट्रा सा मुनिषुंगवम् । सुरतस्य वर्शं प्राप्ता मन्द्रमन्द्रमगायतः ।। 💎    | ५ द   |
| रणद्वलयसंयुक्तां सिञ्जन्नपुरमेखलाम् । गायन्ती तां तथाभृतां विलोक्य मुनिपुंगवः ।।                 | ی و   |
| <b>मदनेन समेन्येन नीतो मोहवशं बलात् । मञ्जुयोषा समागस्य मृ</b> नि हञ्चा तथाविधम् ।। 🥏            | 86    |
| <mark>द्दावभावकटाक्षस्तं मोहयामास चाङ्गना । अधः संस्थाप्य वीणां सा सस्वजे तं मुनीश्वरम् ।</mark> | 1130  |
| बस्रादिव स्त्रता द्वक्षं वातवेगेन कम्पितम् । सोर्ंपि रेमे तया सार्थ मेघावी मुनिपुंगवः ।। 🥏       | ÷ 0   |
| तस्मिन्वने नतो दृष्ट्वा नस्यास्तु देहमुत्तमम् । ज्ञिवनस्यं तु विस्मृत्य कामनस्ववशं गतः ॥ 🥏       | 29    |
| <mark>न निर्</mark> ञा न दिनं सोऽपि रमञ्जानाति कामुकः । वहुशश्च गतः कालो मुनेराचारलोपतः ।।       | 22    |
| मञ्जुघोषा देवलोके गमनायोपचक्रमे । गच्छन्ती तं प्रत्युवाच रमन्तं मुनिसत्तमम् ।।                   | 73    |
| मञ्ज्ञघोषोवाच—                                                                                   |       |
| आदेशो दीयनां ब्रह्मन्स्बदेशगमनाय मे ।।                                                           | 5'8   |
| मेधाव्युवाच                                                                                      |       |
| यावत्प्रभानसंध्या स्यात्तार्वात्तप्र मर्माान्तके ।।                                              | ३,५   |
| लोमश उवाच—                                                                                       |       |
| इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं भयभीता बभव सा । पुनेर्वे रमयामास तमृषि तृपसत्तम ॥                      | ३६    |
| पुनेः शापभयाद्वीता बहुन्ठान्परिवन्सरान । वर्षाणां पश्चपश्चाशस्त्रव मार्सान्दिनत्रयम् ॥           | અંહ   |
|                                                                                                  |       |

९ रू रिथोदेशे । २ ड. क्युलिन वने । र्गा ३ ड. क्यान्मुनीश्वरान । ता । चा क्यान्सइस्रशः । ता ।

| ४८ अष्टचत्वारिशे ऽध्यायः । प्रमुराणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रम्पर               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| मा रेमे पुनिना तस्य निशार्थमिव चाभवत् । सा तं पुनरुवाचाथ तस्मिन्काले गते पुनिम् मञ्जूयोपोवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ॥२८                 |
| अदिशो दीयतां ब्रह्मन्गन्तव्यं स्वग्रुहं मया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९                  |
| मेधाव्युव <del>ाच</del> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| प्रातः कालोऽभुना चाऽऽस्ते श्रुयतां वचनं मम । संध्यां यावच कुर्वेऽहं तावच्वं वै स्थिरा ।<br>लोमश उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भव ३०               |
| इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा जाताऽऽनन्द्रसमाकुला। स्मितं कृत्वा तु सा किंचित्प्रत्युवाच शुचि<br>अपसरा उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्मिता              |
| क्तियत्प्रमाणा विषेत्र तत्र संध्या गताऽनय । मयि प्रसादं कृत्वा तु गतः कालो विचार्यत<br>लोमश उवाचः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ाम् ॥               |
| इति तस्या वचः श्रुत्वा विस्मयोत्फुळुकोचनः । गतकालस्य विभेन्द्रः प्रमाणमकरोत्तद् । समाश्र समपश्चागद्धतास्तस्य तया सह । चुकोध स ततस्तस्य ज्वालामाली बभव ह ॥ नेत्राभ्या विस्फृल्किङ्गान्स मुख्यमानोऽतिकोपतः।कालरूपां तु तां हृष्ट्वा तपसः अयकारिणी हृःखार्जितं अयं नीतं तपो हृष्ट्वा तया स ह । सकस्पोष्ठो मृतिस्तत्र प्रत्युवाचाऽऽकुलेन्द्रिय तां ग्रशापाथ मेथावी त्वं पिशाची भवेति च । धिकत्वां पापे हुगाचारे कुलटे पातकप्रिये | ३४<br>म् ३५<br>:॥३६ |
| तस्य जापेन सा दस्या विनयावनता स्थिता ॥<br>- महुवेषिवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७६                  |
| प्रसादं कृत विषेत्द्र शापस्यानुग्रहं कृत । सतां सङ्गो हि भवति वचोभिः स <b>प्तभिः पदैः</b> ॥<br>त्वया सह मया ब्रह्मव्यति। व बहुवत्सराः । एतस्मात्कारणात्स्वामि <mark>त्प्रसादं कुरु सुव्रतः ॥</mark><br>सुनिरुवाच                                                                                                                                                                                                             |                     |
| त्रृणु में वचनं भद्रे शापानुग्रहकारकम् । कि करोमि त्वया पापे क्षयं नीतं महातपः ॥ च<br>चत्रस्य कृष्णपक्षे तु भवत्येकादशी शुभा । पापमोचनिका नाम सर्वेपापक्षयंकरी ॥                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०                  |
| तस्या ब्रेत कृते सुश्च पिशाचन्त्रं प्रयास्याति ॥<br>लोमश उत्राच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४१                  |
| इत्युक्त्वा तां सा मेधावी जगाम पितुराश्रमम् । तमा <mark>गतं समालोक्य च्यवनः प्रत्युवाच त</mark><br>किमेनद्विद्दितं पुत्र त्वया पुण्यक्ष <mark>यः कृतः ।।</mark><br>मेधाब्युवाच                                                                                                                                                                                                                                               | म् ॥<br>४२          |
| पानकं व कृतं तात र्गमता चाप्सरा मया । प्रायश्चित्तं बृहि तात येन पापक्षयो भवेत् ॥ च्यवन उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83                  |
| चेत्रम्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी । अस्या व्रते कृते पुत्र पापराक्षिः क्षयं व्रजेत् ।<br>लोमश उवाच —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 88               |
| इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यं कृतं तेन व्रतोत्तमम् । गतं पापं क्षयं तस्य तपोयुक्तो बभूव सः ॥ माऽप्यवं मञ्जुषोषा च कृत्वैतद्वतमुत्तमम् । पिशाचत्वाद्विनिर्मुक्ता पापमोचनिकावतात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                | ४५                  |
| दिव्यरूपधरा सा वै गना नाके वराप्सराः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६                  |

लोमश जवाच—(श्रीकृष्ण जवाच—)
पापमोचिनकां राजन्ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः । तेषां पापं च यर्तिकचित्तन्मर्वे च क्षयं व्रजेत् ॥ ४७
पठनाच्छ्रवणाद्राजन्गोसहस्रफलं लभेत् । ब्रह्महा हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः ॥ ४८
व्रतस्य चास्य करणाद्र्यो मुक्ता भवन्ति ते । बहुपुण्यं व्रतं होतन्करणाद्वतमुत्तमम् ॥ ४९

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनाग्दसंबादान्तर्गत् कृषणयुपिधियसवादे चैत्रकृष्णपापमीचन्येकादकी-माहात्म्यकथनं नामाष्टचन्बारिकोऽभ्यायः ॥ ४८ ॥

# आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः - ३३१७५

### अधेकोनपञ्चा जनमा ऽ याय

| युधिष्टिर उवाच —                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| बासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्य ममाग्रतः । चैत्रस्य शुक्रपक्षे तु किनास्त्येकाटशी भवेत् ।।           | •   |
| कृष्ण उवाच—                                                                                    |     |
| <mark>बृणुप्वेकमना राजन्कथामेनां पुराननीम् । वसिष्टः कथयामास दिलीपाय तु पृत्रछते ।। 💎</mark>   | •   |
| दिलीप उवाच—                                                                                    |     |
| भगवञ्श्रोतुमिच्छामि कथयस्य प्रसादतः । चैत्रमासे सिते पक्षे किनास्त्येकाटणी भवेत् ।।            | :   |
| विसष्ट उवाच —                                                                                  |     |
| साधु पृष्टं न्वया राजन्कथयामि तवाग्रतः । चेत्रस्य शक्रपक्षे तु कामदा नाम नामतः ॥ 💎             | S   |
| एकादशी पुण्यतमा पापेन्थनदवानचा । शृणु राजन्कथामेतां पापर्द्वा पुण्यदायिनीम् ।। 💎               | 4   |
| पुरा नागपुरे रम्ये हेमहर्म्यविनिर्मिते । पुण्डरीकमुखा नाम निवसन्ति महोत्कटाः ॥                 | Ę   |
| तस्मिन्पुरे पुण्डरीको राजा राज्यं चकार सः । गन्धवैः किनरैश्चैव अपसरीभिश्च सेविते ॥             | ٤   |
| बराप्सरास्तु                                                                                   | 6   |
| रेमाते स्वगृहे रस्ये धनधान्ययुते सदा । लेलितायाध हृदये पतिर्वसीत सर्वदा ॥                      | Ç   |
| हृद्ये तस्य लेलिता नित्यं वसीत भागिनीत एकदा पुण्डरीकोऽथ क्रीडन्स सर्दास स्थितः                 | 9 5 |
| <mark>गीतं गानं प्रकुरते</mark> लेलितो दीयतां विना । पादवन्धः स्खलजिह्नां वभव लेलितां स्मरन ।। | 59  |
| <b>मनस्तापं विदि</b> त्वाऽस्य कर्कटो नागसत्तमः । पादवन्धच्युति तस्य पुण्डगीकं न्यवेदयत् ।। 👚   | 95  |
| श्चन्वा कर्कोटकवचः पुण्डरीको भुजंगराह । कोधमेरक्तनयनो वभुवानिभयंकरः ॥                          |     |
| शक्षाप व्यक्तिं तत्र गायन्तं मद्नातुरम् ॥                                                      | 93  |
| पुण्डरीक उवाच —                                                                                |     |
| राक्षसो भव दुर्वुद्धे कथ्यादः पुरुषादकः । यतः पर्त्नीवशोपेतो गायमानो ममाप्रतः ॥                | 9.8 |
| विसप्ट उवाच                                                                                    |     |
| वचनात्तस्य राजेन्द्र रक्षे।रूपो वभृव सः । रोद्राननो विरूपाक्षो दृष्टमात्रो भयंकरः ॥            | 96  |
| बहुयोजनविस्तीर्णो मुखं कंद्रसंनिभम् । चन्द्रसृर्यानभे नेत्रे ग्रीवा पर्वतसंनिभा ॥              | १६  |
| नासारन्ध्रे तु विवरे अथरौ योजनार्थको । शरीरं तस्य राजेन्द्र उच्छितं योजनाष्टकम् ॥              | 99  |

| ईह्मो राक्षसो भृत्वा भुज्जानः कर्पणः फलम् । ललिना तमथाऽऽलोक्य स्वपति विकृताकृ                     | तम्। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| चिन्तयामास मनसा दुःखेन महताऽर्दिता । किं करोमि क गच्छामि पतिः पापेन पीडितः                        | 1139 |
| इति संस्मृत्य संस्मृत्य मनसा शर्म नालभत् । चचार पितना सार्धे लिलता गहने बने ॥                     | २०   |
| बभ्राम विषिने दुर्गे कामरूपी स राक्षसः । निर्घृणः पापनिरतो विरूपः पुरुषादकः ॥                     | २१   |
| न मुखं लभते रात्रों न दिवा पापपीडितः । ललिता दुःग्विताऽतीव पति हृष्ट्वा तथाविषम्                  | ।।२२ |
| बभ्राम तेन सार्ध मा रुद्ती गहने वने । दृष्ट्वाऽऽश्रमपदं रम्यं मुनि ज्ञान्तमविग्रहम् ।।            | `₹   |
| जीवं जगाम ललिता [ *नमम्क्रत्यायतः स्थिता। तां दृष्टा स मुनिः पाह दुःखितां हि द्य                  | ापरः |
| मुनिरुवाच                                                                                         |      |
| का न्वं कम्मादिहाऽऽयाता] सत्यं वद् ममाग्रतः ॥                                                     | २५   |
| ललिनोबाच -                                                                                        |      |
| वीरधन्वेति गन्धवेः सुतां तस्य महात्मनः । ललितां नाम मां विद्धि पत्यर्थमिह चाऽऽगता                 | ।।२६ |
| भनी मे पापदापेण राक्षमोऽभन्महामुन । रोद्रक्षो दुराचारस्तं दृष्ट्वा नास्ति मे सुखम् ॥              | २७   |
| मांप्रतं जाधि मां ब्रह्मन्यत्कृत्यं तद्वद् प्रभो । येन पुण्येन विप्रन्द्र राक्षसत्वाद्विमुच्यते ॥ | 26   |
| ऋषिरुवाच—                                                                                         |      |
| चैत्रमासम्य रम्भोरु बुक्रपक्षेऽस्ति सांप्रतम् । कापदैकादशी नाम सर्वेपापहरा परा ॥                  | २९   |
| कुरुष्व तदत्रतं भद्रे विधिपूर्व मयोदितम् । अस्य त्रतस्य यत्पुण्यं तत्स्वभर्त्रे मदीयनाम् ।।       |      |
| दुने पुण्य क्षणात्तस्य शापदोषः प्रयास्यति ॥                                                       | ) o  |
| विसष्ठ उवाच                                                                                       |      |
| इति श्रुत्वा मुनेवीक्यं लिलता हर्षिताऽभवत् । उपोर्ष्यकादशी राजन्दादशीदिवसे तथा ॥                  | 3 8  |
| विषम्पैव समीपे तु वासुदेवस्य चाग्रतः । वाक्यमुवाच ललिता स्वपन्युस्तारणाय वै ॥ 🥏                   | ३२   |
| लिलेनोवाचे—                                                                                       |      |
| मया तु तदत्रत चीर्ण कामदाया उपापणम् । तस्य पुण्यप्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचता ॥                     | 3 3  |
| विसप्र उवाच                                                                                       |      |
| ललितावचनादेव वर्तमानेऽपि तत्क्षणे । गतपापः स ललितो दिव्यदेहो वभृव ह ॥                             | \$8  |
| राक्षसन्वं गतं तस्य प्राप्ता गन्यवेता पुनः । द्देमरत्नसमाकीणां रेमे लेलितया सह ॥                  | 39   |
| नौ विमानसमारूढौ पूर्वरूपाधिकौ च नौ । दंपनी अत्यशोभेनो कामदायाः प्रभावनः ॥ 🤍                       | 38   |
| र्शत ज्ञान्त्रा नृपश्रेष्ठ कतेर्व्येषा प्रयत्नतः । लोकानां तु हितार्थाय तत्राग्रे कथिता मया ॥     | 9    |
| [श्रीकृष्ण उवाच]                                                                                  |      |
| बस्मइत्यादिपापन्नी पिशाचर्त्वविनाशिनी । नातः परतरा काचित्रैलोक्ये सचराचरे ॥                       |      |

पठनाच्छ्रवणाद्गाजन्वाजपेयफलं लभेत् ।। इति ऑमहापुराणे पाद्म उत्तरसण्डः उमापितनारदमवादान्तर्गतकृष्णपुधिष्ठिरसवादेः चैत्रशुक्कैवामदकादशीर हिस्म्यस्थतं नामकोनपञ्जादात्तमाऽध्यायः ॥ ४९ ॥

आदितः श्लाकानां समष्ट्राङ्काः —३४४६४

### अथ पञ्चाजत्तमाऽध्यायः।

युधिष्ठिर उवाच-बैशाखस्यासिते पक्षे किनाम्न्येकादशी भवेत् । महिमानं कथय मे वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ सौभाग्यदायिनी राजिन्ह लोकं परत्र च । वैशाखकुष्णपक्षे तु नाम्ना चैव वरूथिनी ॥ 3 बरूथिन्या व्रतेनेव मीरूयं भवति सर्वदा । पापहानिश्च भवति मीभाग्यप्राप्तिरेव च ॥ दुर्भगा या करोत्येतां सा स्त्री साभाग्यमामुयात् । लोकानां चैव सर्वेषां भृक्तिमृक्तिपदायिनी ४ सर्वपापइरा नृणां गर्भवासनिकन्द्नी । वर्र्धायन्या ब्रतेनैव मांधाता स्वर्गति गतः ॥ धुन्धुमाराद्यश्रान्ये राजानो बहवस्तथा । ब्रह्मकपालनिर्मुक्तो बभूव भगवान्भवः ॥ दश वर्षसहस्राणि तपस्तप्यति यो नगः । तत्तुल्यं फलमाप्नोति वर्र्हाथन्या ब्रतास्नगः ॥ श्रद्धावान्यस्तु कुरुते वरूधिन्या व्रतं नरः । वाञ्छितं लभने सोऽपि इह लोके परव च ॥ 6 पवित्रा पावनी बेषा महापातकनाशिनी । भुक्तिमुक्तिप्रदा चैव कर्तृणां नृपसत्तम ।। अश्वदानाच्रुपश्रेष्ठ गजदानं विशिष्यते । गजदानाङ्गिदानं तिलदानं ततोऽधिकम् ॥ [क्षतिलदानात्म्वर्णदानमन्नदानं ततोऽधिकम्] । अन्नदानात्परं टानं न भृतं न भविष्यति ।। पितृदेवमनुष्याणां तृप्तिरसेन जायते । तत्समं कार्वाभः प्रोक्तं कत्यादानं नृपोत्तम ।। धेनुदानं च तत्तुल्यमित्याह भनवान्स्ययम् । प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते ।।१३ तत्फळं समवासोति नरः कृत्वा वर्षाधर्नाम् । कन्यावित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः षुण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयं यातनामयम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन न ग्राद्यं कत्यकाधनम् ॥ 94 कन्यां पुण्येन यो द्याद्यथाशक्ति स्वलंकृताम् । तत्पुण्यसंख्यां नृपत्(र्गाद्तुं ) चित्रगृप्तो न शह्यात् तत्तुस्यं फल्यामोति नरः कृत्वा वरूधिनीम् । कांस्यं मांसं मसगंश्र चणकान्कोद्रवांस्तथा ॥१७ शाकं मधु परात्रं च पुनभोजनमधुने । वृष्णवो व्रतकतो च दशस्यां दश वर्जयनु ॥ 46 धृतक्रीडां च निद्रां च नाम्बृन्टं दन्तथावनम् । परापवादर्पशुन्ये स्तेयं हिसां तथा रितम् ।। क्रोधं चानृतवाक्यानि होकाद्व्यां विवज्येत । कांस्यं मांसं सुरां क्षीट्रं तेलं पतितभाषणम् ।त्र व्यायामं च प्रवासं च पुनभौजनमेथुने । परिपारि(ं) मसुराझं द्वाद्वर्यां परिवर्जयेत् ॥ अनेन विधिना राजन्विद्दिता व वरुधिनी । रात्री जागरणं कृत्वा पूजित्वा मधुसृदनम् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तास्तं यान्ति परमां र्गातम् । तस्मान्सवेपयन्नेन कर्तव्या पापर्भाक्षिः ॥ क्षपारिननयाद्वीनो नगः कुर्याद्वरूथिनीम् । पटनाच्छवणाद्वाजन्गोसहस्रफलं लभेत् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ 4.8

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनाग्दमवादान्तर्गतऋष्णयुधिष्ठिरमवादे वेशास्त्रकृष्णवस्थिन्येकादशा-माहाः यकथन नाम पशालनमोऽ यायः ॥ ५० ॥

### आदिनः श्लोकानां समध्यद्भाः - ३४४८८

\* धर्नु!श्रद्धान्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज. झ. ल. पुम्तकस्थः ।

### अर्थेकपञ्चादानमोऽध्यायः ।

| _                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| युभिष्ठिर उवाच—                                                                                                |       |
| वैज्ञास्त्रकृषक्षे तु किनाम्न्येकादशी भवेत् । किं फलं को विधिस्तत्र कथयस्व जनार्दन ॥                           | ?     |
| कृष्ण उवाच                                                                                                     |       |
| इट्मेव पुरा पृष्टं रामचन्द्रेण थीमता । विसिष्ठं प्रति राजेन्द्र यच्वं मामनुपृच्छिसि ।।                         | 3     |
| श्रीराम उताच —                                                                                                 |       |
| भगवञ्श्रोतुमिञ्छामि बतानामुत्तमं ब्रतम् । सर्वेपापक्षयकरं सर्वेदुःखनिकृत्तनम् ।।                               | 3     |
| मया दुःखानि भुक्तानि सीताविग्हजानि तु । ततोऽहं भयभीतोऽ <mark>स्मि पृच्छामि</mark> त्वां म <mark>हामु</mark> ने | भार   |
| विमेष्ठ उवाच—                                                                                                  |       |
| माघु पृष्टं त्वया राम तर्वेषा नेष्ठिकी मतिः । त्वन्नामग्रहणेनेव पृतो भवति मानवः ।।                             | ५     |
| तथाऽपि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया । पवित्रं पावनानां च व्रतानामुत्तमं व्रतम् ॥                              | Ę     |
| वैज्ञास्यस्य सिते पक्षे राम वैकादशी भवेत् । मीहनी नाम सा प्रोका सर्वेरापहेरा परा ॥ 🦠                           | ૭     |
| मोहजात्रात्प्रमुच्यन्ते पातकानां समृहतः । अस्या त्रतप्रभावेण सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ 🥏                         | 6     |
| अतः कारणतो राम कर्तव्यपा भवादशैः । पातकानां अयकरी महादुःस्वविनाञ्चिनी ।। 🥏                                     | ९     |
| ह्युणुर्वकमना राम कथां पापहरां पराम् । यस्याः श्रवणमात्रेण महापापं प्रणब्यति ॥ 🥏                               | 90    |
| सरस्यत्यास्तरे रस्ये पुरी भद्रावती शुभा । धृतिमान्नाम नृपीतस्तत्र राज्यं करोति वै ।। 🥏                         | 9 9   |
| चन्द्रवंशोद्भवो नाम धृतिमान्सत्यसंगरः । तत्र वैद्यो निवसति धनधान्यसमृद्धिमान् ॥ 🥏                              | १२    |
| धनपाळ इति ख्यातः पुण्यकमेशवर्तेकः । प्रपाकूपमटारामतडागग्रहकारकः ॥                                              | ? ३   |
| विष्णुभक्तिरतः ज्ञान्तस्तस्याऽऽसन्पश्च पुत्रकाः । सुमना द्युतिमांश्चेत्र मेथात्री <b>सुकृतस्तथा</b> ॥          | 88    |
| पञ्चमा धृष्टवृद्धिश्च महापापरनः सदा । परस्वीसङ्गनिरना विटगोष्ठीविशारदः ॥                                       | १५    |
| युर्तादिव्यसनार्सको वारस्त्रीरितलालसः । न च देवाचेने बुद्धिने पितृंश्व द्विज्ञान्पति ॥                         | १६    |
| अन्यायवर्ती दुष्टात्मा पितुद्रेब्यक्षयंकरः । अभक्ष्यभक्षकः पाषी सुराप(ने रतः सदा ॥                             | १७    |
| वेदयाकण्ठे क्षिप्तवाहुःभ्रीमन्द्रष्टश्चतुष्पथे । पित्रा निष्कासितौ गेहान्पगित्यक्तश्च बार्ध्ययैः ॥ 🥏           | 36    |
| स्वदेहभृषणान्येव अयं नीतानि तेन वै । गणिकाभिः परित्यक्तो निन्दितश्च धनक्षयात् ॥                                | 86    |
| तर्ताश्चन्तापरो बम्बधनद्दीनः क्षुधाऽदितः । कि करोमि क गच्छामि केनोपायन जीव्यते ॥                               | २०    |
| तम्करत्वं समारव्यं तत्रैव नगरे पितुः । यृहीतो राजपुर्हपेषुकश्च पितृगौरवात् ॥                                   | २१    |
| पुनवेद्धः पुनम्त्यक्तः पुनर्वेद्धः ससंभ्रमेः । घृष्टवृद्धिदुराचारां निवद्धां निगडेंईदैः ॥                      | २२    |
| कशायातस्ताडितश्र इतैस्ततश्र धावति । सिंद्ववित्रज्ञयानासौ मृगज्ञकरचित्रलान् ॥                                   | २३    |
| आभिषाद्यारनिरनो वने निष्ठनि सर्वदा । करे शरासनं कृत्वा निषक्नं पृष्ठसंगतम् ॥                                   | २४    |
| अग्ण्यचारिणो इन्ति पक्षिणश्च पदा चरन् । चकोरांश्च मयुरांश्च कङ्कित्तिरमृपकान् ॥                                | ३५    |
| एनानन्यान्हिनम्त्यन्यां धृष्टबुद्धिम्तु निर्घृणः । पृर्वजन्मकृतैः पापैर्निमग्नः पापकर्दमे ॥                    | २६    |
| दुःखशोकसमाविष्टः पीड्यमानोऽप्यहानिशम् । कोव्डिन्यस्याऽऽश्रमपदं प्राप्तः पुँण्यागमात्का                         | चेत्। |

युधिष्टिर उवाच---

| माधवे मासि जाह्नच्यां कृतस्नानस्तर्पोधनम् । आससाद धृष्टबुद्धिः शोकभारेण पीडितः ॥                                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| तद्वस्तविन्दुस्पर्शेन गतपापो हताशुभः । कौण्डिन्यस्याग्रतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः ॥                          | २०  |
| धृष्टबुद्धिरुवाच <del></del>                                                                                        |     |
| भो भो ब्रह्मन्द्रिजश्रेष्ठ दयां कृत्वा ममोपि । येन पुण्यप्रभावेण मुक्तिर्भवित तद्वद् ।।                             | 30  |
| कोण्डिन्य उवाच—                                                                                                     |     |
| <b>ज्ञृणुष्</b> र्वेकमना भृत्वा येन पापक्षयस्तव । वैशाखस्य मिते पक्षे मोहिनी नाम विश्रुता ।।                        | 3 9 |
| एकादशी व्रतं तस्याः कुरु मद्वाक्यनोदितः । मेरुतुल्यानि पापानि क्षयं गच्छन्ति देहिनाम्                               |     |
| बहुजन्माजितान्येषा माहिनी समुपोषिता ॥                                                                               | 3 > |
| विसष्ठ उवाच                                                                                                         |     |
| इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा धृष्टवुद्धिः प्रमन्नश्रीः । व्रतं चकार विधिवत्कोण्डिन्यस्योपदेशतः ॥                       | 3 3 |
| कृते त्रते नृपश्रेष्ठ गतपापो बभ्व सः । दिच्यदेहस्ततो भ्रत्वा गरुडोपरि संस्थितः ॥                                    | 3 % |
| जगाम वैष्णवं लोकं सर्वोपद्रववर्जितम् । इतीहशं रामचन्द्र उत्तमं मोहिनीव्रतम् ॥                                       |     |
| नातः परतरं किंचिक्रैलोक्ये सचराचरे ॥                                                                                | 3 % |
| (श्रीकृष्ण उवाच─ )                                                                                                  |     |
| यज्ञादिनीर्थदानानि कलां नार्हन्ति षोडशीम् । पटनाच्छ्वणाद्राजन्गोसहस्रफलं लभेत् ॥                                    | 3 € |
| <b>इ</b> ति श्री <b>महापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड</b> । उमापतिनारदमवादास्तरीलकृष्णय्भिष्टरमवादे वेशाखरुक्रमोर्गहस्यकारः |     |

र्षामण्डाक्यकथन नामैकपश्चायत्त्रमोऽल्यायः । १५५० आदिनः श्लोकानां समख्यङ्काः –३८५२४

संघ <sub>वि</sub>पञ्चाशसमें।ऽत्याय ।

ज्येष्टस्य कृष्णपक्षे तु किनास्त्येकादशी भवेतु । श्रोतुमिच्छामि माहात्स्यं तद्वद्स्व जनादेन ।। १

कृष्ण उवाच—
साथु पृष्ठं त्वया राज्ञ होतानां हिनकाम्यया । बहुपुण्यप्रदा होपा महापानकहानिदा ।। त्याप्त प्राप्त नाम राजेन्द्र अपरा पुत्रदायिनी । त्याप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त अपरा यम्तु सेवते ।। व्यक्त हत्याभिभृतोऽपि गात्रहा भ्रूणहा नथा । पराप्तवादवादी च परस्त्रीर्गतकोऽपि च ।। व्यक्त हत्याभिभृतोऽपि गात्रहा भ्रूणहा नथा । पराप्तवादवादी च परस्त्रीर्गतकोऽपि च ।। व्यक्त पर्वेदं पर्वेदं पर्वेद्यम्तु कृदशास्त्रं तथेव च । ज्योतिषां गणकः कृदः कृदायुर्वेदको भिषक ।। व्यक्तिसमायुक्तो विज्ञेया नरकोकसः । अपरामेवनाद्राजन्याप्रमुक्ता भर्वान्त ते ॥ अस्त्रियः क्षात्रभ्रमे यस्त्यक्त्वा युद्धान्पत्ययते । स याति नरकं घोरं स्वामिधमिषद्विष्ठतः ॥ व्यप्त सम्हापानकेप्रकेषे पापं त्यक्त्वा दिवं ब्रजेत्। विद्यावान्यः स्वयं शिष्यो गुरुनिन्दां करोति च स महापानकेप्रको निरयं याति दारुणम् । अपरासेवनान्सोऽपि सद्गति प्राप्तुयाक्रः ॥ १० महिनानमरायाः शृणु राजन्वदाम्यहम् । मकरस्थे रवा माघे प्रयागे यन्पत्न नृणाम् ॥ ११

| काञ्यां यत्त्राप्यते पुण्यं शिवगत्रेरुपोषणात् । गयापिण्डमदानेन पितृणां तृप्तिदो यथा ॥ | 13  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मिहस्थिते देवगुरी गातम्यां स्नातको नरः। यत्फलं समवामोति केदारदर्शनान्तरः॥             | ??  |
| बद्यीश्रमयात्रायां तत्तीर्थसेवनाद्पि । यन्फलं ममवामोति कुरुक्षेत्रे रविब्रहे ॥        | 18  |
| गजाश्वहेमटानेन यज्ञं कृत्वा सदक्षिणम् । तादृशं फलमाप्तोति अपराव्रतसेवनात् ॥           | १५  |
| पापद्मकुटारीयं पापेन्थनद्वानलः । पापान्थकारनरणिः पापमारक्वकेसरी ॥                     | १६  |
| बुद्रबुद्रा इव तोयेषु पृतिका इव जन्तुषु । जायन्ते मग्णायैव एकाद्रश्या व्रतं विना ॥    | ? 4 |
| अपरां समुपोष्येव पृजयित्वा त्रिविक्रमम् । सर्वेपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते ।।   | 36  |
| पठनाच्छवणाद्राजनगोसहस्रफलं लभेत् ॥                                                    | १९  |

इति श्रीमहापूराणे पाद्म रच्चरवण्ड उमापतिनारदसंवाबान्तर्गतकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे ज्येष्ठकृष्णापरैकादशीमाहातस्यकथनं नाम दिपचाशचमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

# आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः—३४५४३

#### अथ त्रिपञ्चाशनमोऽध्यायः ।

| युधिष्रिर उवाच—                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अपरायांश्र माहात्म्यं श्रुतं सर्वे जनार्दन । ज्यष्ठस्य शुक्रपक्षे तु स्याद्या तां वद मानद् ॥           | ?   |
| श्रीकृष्ण उत्राच—                                                                                      |     |
| एतां वक्ष्यति धर्मात्मा व्यामः मत्यवतीसुतः । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो वेदवेदाक्रपारगः ॥               | ર   |
| युधिष्ठिर उवाच                                                                                         |     |
| धृता में मानवा प्रमा वासिष्ठाश्च श्रुता मया । द्वैपायन यथावत्त्वं वैष्णवान्वक्तुमईसि ।।                | *   |
| वेदव्याम उवाच                                                                                          |     |
| श्रुता ये मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुताम्त्वया । कलौ युगे न शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप ॥              | 8   |
| सुखोपायमन्पधनमन्पक्रेशं महाफलम् । पुराणानां च सर्वेषां सारभृतं महामते ॥                                | Ç   |
| एकाटब्यां न भुर्ज्ञात पक्षयोरुभयोरिष । द्वादब्यां तु शुचिर्भत्वा पुष्पैः संपूज्य केशवम् ॥              | Ę   |
| भुर्द्धात कृतकृत्यस्तु पश्चादिपपुरःसरम् । सृतकेऽपि न भोक्तव्यं नाऽऽशौचे च जनाधिप ॥                     | 9   |
| यातर्ज्ञीते व्रतमिदं कतेव्यं पुरुषपेभ । स्वरोति प्राप्तुमिच्छद्भिरत्रं मे नास्ति संशयः ॥               | 6   |
| अपि पापदुराचाराः पापिष्ठा धर्मर्वाजनाः । एकाद्य्यां न भुञ्जन्ति न ते यान्ति यमान्तिकम्<br>महादेव उवाच— | (९  |
|                                                                                                        | ? o |
| पितामह महाबुद्धे श्रृणु मे परमं वचः । युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी ॥                        | ? ? |
|                                                                                                        | १२  |
| ते मां बुवन्ति वे नित्यं मा भुङक्ष्व त्वं हकोदर । अहं तानव्रवं तात बुभुक्षा दुःसहा मम ॥                |     |
| दानं दास्यामि विधिवत्पृत्रयित्वा च केशवम् ॥                                                            | ? ? |
| राग्यास्य । वास्त्रप्रमायस्य च पास्त्रम् ॥                                                             |     |

| ं महादेव उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| भीमसेनवचः भुत्वा व्यासो वचनमत्रवीत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$8        |
| व्यास उनाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| यदि स्वर्गो सभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च । एकाद्रव्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोगिष ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५         |
| भीमसेन उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| पितामइ महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः । एकभुक्ते न शक्रोमि उपवासे कुनः प्रभो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ? 8        |
| हको नाम च यो विक्तः स सदा जठरे मम । अतिवेलं यटाऽश्वामि तदा समुपशाम्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99         |
| एकं शक्नोम्यइं कर्तुमुपवासं महामुने । येनेव प्राप्यते स्वर्गस्तत्कर्तास्मि यथातथम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमामुयाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26         |
| व्यास उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| हुपस्थे मिथुनस्थे वा यदा चैकादकी भवेत । ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सोपोप्योदकवर्जितम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80         |
| गण्डूपाचमनं वारि वर्जियत्वोदकं बुधः । उपभुर्ज्जीत नवेह व्रतभक्नोऽन्यथा भवेत ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>?</b> • |
| <mark>उदयादुद्यं याबद्वर्जीयन्वोद्कं नरः</mark> । अयन्नान्समवाम्रोति द्वादशद्वादशीफलम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÷ ?        |
| <mark>ततः प्रभाते विमले द्वाद्द्यां स्नानमाचरेत्</mark> । जलं सुवर्णं दस्वा च द्विजातिभ्यो यथाविधि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123        |
| भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणैः सहितो वशी । एवं कृते तु यत्पुण्यं भीमसेन द्यृणुष्व तत् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 }        |
| <mark>सैवन्सरे तु याश्रेव एकाद्रञ्यो भवन्ति हि । तासां फल्पवाप्नाति ह्यत्र मे नास्ति संशयः ।।</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23         |
| इति मां केशवः प्राह शङ्कचक्रगदाधरः । सर्वान्परित्यज्य पृमान्मामेकं शरणं बजेत् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26         |
| <mark>एकाद्र्यां निराहारस्ततः पापात्प्रम</mark> ुच्यते । द्रव्यशुद्धिः कलौ नास्ति संस्कारः स्माते <mark>ए</mark> व च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र द        |
| <b>वैदिकस्तु कुतश्चापि प्राप्ते दुष्टे कर्ला युगे</b> । कि तु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | es         |
| एकाद्द्यां न भुज्जीत पक्षयोरुभयोर्गप । एकाद्रय्यां सिते पक्षे ज्येष्ठे मास्युदकं विना ॥ 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56         |
| <b>पुण्यं फलमवाप्रोति तच्छृणुष्व हकोदर । सं</b> वत्सरे तु याः प्रोक्ताः शुक्राः कृष्णा हकोदर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150        |
| <mark>जपोषिता हि सर्वाः स्युरेकोटक्यो न संशयः</mark> । धनधान्यप्रटा पुण्या पुत्रारोग्यशुभप्रटा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 ¢        |
| <mark>जगोषिता नरव्याघ्र इति सत्यं ब्र</mark> वीमि ते । यमहता महाकायाः करात्याः कृष्णरूपिणः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 %        |
| दण्डपाश्वरा राँद्रा नोपमपीन्त तं नरम् । पीताम्बर्धराः साम्याश्वक्रहस्ता मनोजवाः ॥ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 5        |
| अन्तकाले नयन्त्येतं वैष्णवं वष्णवी पुरीम् । तम्मात्सर्वप्रयत्नेन उपीष्योदकवर्जिता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> 3 |
| जलधेतुं तदा दस्वा सर्वेपापैः प्रमुच्येते 🛪 । ततस्त्वमपि भूपाल सोपवासोऽर्चनं हरेः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 8        |
| कुरु सर्वे प्रयत्नेन सर्वपापप्रशान्तये । स्वप्ने न मेऽपराधोऽस्ति दन्तरागतयाऽपि वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34         |
| भोक्ष्ये परेऽहि देवेश द्यश्चनं वासराद्धरेः । इत्युचार्य नतो मन्नमुपवासपरो भवेत ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>३</b> द |
| सर्वपापविनाशाय श्रद्धाद्मसर्मान्वतः । मेरुमन्द्रमात्राघं स्त्रिया पुंसा च यन्कृतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € €        |
| सर्वे तद्रस्मतां याति एकाद्रयाः प्रभावतः । न शकुर्वान्त ये दातुं जलयेनुं नराधिप ।। 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36         |
| सकाश्चनः पदानव्यो घटको वस्त्रसंयुतः । तोयस्य नियमं योऽस्यां कुरुते वे स पुण्यभाकः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| फलं कोटिसुवर्णस्य यामे यामे श्रुतं फलम्( नृष ) । स्नानं दानं अपो होमो यदस्यां कुरुते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नगः        |
| product of the control of the contro |            |

एनद्में कवित्पुस्तके 'इति श्रुखा ततश्चकुः पाण्डवाः सर्व एव हि' इत्यर्वमधिकम् ।

तत्सर्व चाक्षयं प्राप्तमेतत्कृष्णप्रभाषितम् । किं चापरेण धर्मेण निर्जलैकादशीं विना ॥ उपोष्य सम्यग्विधिवद्वैष्णवं पदमामुयात् । सुवर्णमञ्जं वासो वा यदस्यां संपदीयते ॥ 83 तसेव कुरुशाईल सर्व चाप्यक्षयं भवेत्। एकाद्रश्यां दिने योऽत्रं भुक्ते पापं भुनिक्ति सः॥ ४३ इहलोके च चाण्डालो मृतः प्राप्तांति दुर्गतिम् । ये च दास्यन्ति दानानि द्वाद्वयां समुपोषिताः उयेष्ठे मासे सिने पक्षे प्राप्स्यन्ति पर्मं पद्म् । ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुद्वेषी सदाऽनृती ॥ ४५ मच्यन्ते पातकैः सर्वेद्वाद्शी यरुपोपिता । विशेषं शृणु कौन्तेय निर्ज्ञेकादशीदिने ॥ ४६ यत्कर्तेच्यं नरैः स्त्रीभिद्रीनं श्रद्धासमन्वितैः । जलकायी च संपृज्यो देया **घेनुस्तथाऽम्मयी।।४७** [\*प्रत्यक्षा वा नृषश्रेष्ठ घृतधेनुग्थापि वा । दक्षिणाभिः सुपुष्टाभि**र्मिष्टाभैश्र पृथग्विधैः ।।** 28 नोषणीयाः प्रयत्नेन दिजा धर्मभृतां वर । तुष्टा भवन्ति वै विपास्तेस्तुष्टैर्मोक्षदो हरिः ॥ 89 आत्मद्रोहकृतस्ते हि येंग्पा न खुवोषिता । पापात्मानो दुराचारा मुष्टास्ते नात्र संज्ञयः ॥ 40 बान्तदीन्तदीनपरेरचेयद्भिस्तथा हरिम् । कुवेद्भिजीगरं रात्रौ यरेषा समुपोषिता ॥ ५२ अनं वस्त्रं तथा गावा जलं शरयाऽऽसनं शुभम् । कमण्डलुस्तथा छत्रं दातव्यं निर्जलादिने।।५३ उपानहों यो ददानि पात्रभूने दिजोत्तमे । स सीवर्णन यानेन स्वगेलोके महीयते ॥ 48 यश्रेमां जुणुयाद्भवत्या यश्रापि परिकीतयेत् । उभी ती स्वर्गमामुतो नात्र कार्या विचारणा ॥५५ यत्फलं च सिनीवाल्यां राह्यमेन दिवाकरे । कृत्वा श्राद्धं लभेन्मन्यस्तदस्याः श्रवणादपि ॥५६ नियमश्र प्रकर्तव्या दन्तधावनपूर्वकम् । एकाद्र्यां निराहारो वर्जयिष्यामि वै जलम् ॥ 40 केशवत्रीणनार्थाय अन्यदाचमनाहते । द्वादञ्यां देवदेवेशः पूजनीयस्त्रिविक्रमः ॥ 46 गर्न्बर्युपेस्तथा पूर्णवासाभिः प्रियदक्षेत्रः । पूजियत्वा विधानेन मञ्जमेतमृदीरयेत् ॥ 49 देवदेव हृपीकेश संसाराणवतारक । उदकुम्भपदानेन नय <mark>मां परमां गतिम् ।।</mark> €0 ज्येष्ठे मासि तु व भीम या बुक्रैकादशी बुभा । निजेलं समुपोप्याऽत्र जलकुम्भान्सज्ञर्करान् ६१ भदाय विश्वमुख्येभ्यो मोदने विष्णुसंनिधी । ततः कुम्भाः भदानव्या ब्राह्मणानां च भक्तितः ॥ भोजयित्वा ततो विप्रान्स्वयं भुद्धीत तत्परः । एवं यः कुरुते पूर्णी द्वादशी पापनाशिनीम्।।६३ सवपापर्विनिमुक्तः पदं गच्छत्यनामयम् । ततःमभूति भीमेन कृता ग्रेकादशी शुभा ॥ पाण्डवद्वादशीनाम्ना लोके ख्याता वभव ह ॥ ६४

दति श्रामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनास्दसवादे ज्येष्ठशुक्कनिजेले<mark>कादशीमाहात्स्यकथनं नाम त्रिपत्राश-</mark> त्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः ---३४६०७

अथ चतुष्पश्चाशत्तमोऽध्यायः ।

युधिष्टिर उवाच── आषाढकृष्णपक्षे तु किनाम्न्येकादशी भवेत् । कथयस्य प्रसादेन वासुदेव ममाब्रतः ॥

| कृष्ण उवाच—                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ब्रतानामुत्तमं राजन्कथयामि तवाब्रतः । सर्वेपापक्षयकरं सर्वमुक्तिपदायकम् ॥                          | 3     |
| आषाढस्यासिते पक्षे योगिनी नाम नामनः । एकाद्शी तृपश्रेष्ठ महापानकनाशिनी ॥                           | ₹     |
| संसारार्णवेमग्रानां पोतभृता सनातनी । जगत्रये सारभृता योगिनीत्रतकारिणाम् ।।                         | 8     |
| कथयामि तवाग्रेऽहं कथां पौराणिकीं शुभाम् । अलकायां राजराजः शिवभक्तिपरायणः ।                         | ٥     |
| तस्याऽऽसीत्पुष्पबदुको हेममालीनि नामनः । तस्य पन्नी सुरूपा च विशालाक्षीनि नामनः                     | 11 5  |
| स तस्यां चाऽऽसक्तमनाः कामपाश्चवशं गतः । मानमान्पुष्पनिचयमानीय स्वगृहे स्थितः ।                     | 1 9   |
| पत्नीपेमरसासक्तो न कुबेरालयं गतः । कुबेरो देवसद्ने करोति शिवपृजनम् ॥                               | C     |
| मध्याद्वसमये राजन्युष्यागमसमीक्षकः । हेममाळी स्वभवने रमते कान्तया सह ॥                             | ९     |
| यक्षराद्वत्युवाचार्यं कालातिक्रमकोपितः । कम्मान्नाऽऽयाति भा यक्षा हेममाली दुरात्मवाः               | न् ॥  |
| निश्चयं क्रियतामस्य इत्युवाच पुनः पुनः ॥                                                           | १०    |
| यक्षा ऊचुः—                                                                                        |       |
| वनिताकामुको गेँहे रमने स्वेच्छया नृष ।।                                                            | 7 9   |
| श्रीकृष्ण उवाच                                                                                     |       |
| तेषां वाक्यं समाकर्ण्य कुवेरः कोपपृरितः । आहयामास तं तृर्णं बेटुकं हेममालिनम् ॥                    | 8.3   |
| <b>ज्ञा</b> त्वा कालात्ययं मोऽपि भयव्याकुलले।चनः । अस्त्रात एव आगत्य कुवेगम्याग्रतः स्थित          | ; 7 3 |
| <b>तं दृष्ट्वा धनदः कुद्धः क्रो</b> यसंरक्तलोचनः । प्रत्युवाच रुपार्श्ववृष्टः कोपप्रस्फुरिताधरः ।। | 7 4   |
| धनद उवाच—                                                                                          |       |
| औः पाप दृष्ट दुर्रेत्त कृतवान्देवहेलनम् । अष्टादशकुष्टचितो वियुक्तः कान्तया तया ॥                  |       |
| अस्मात्स्थानाद्पेध्वस्तो गच्छस्व प्रमथोधम ॥                                                        | ?4    |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                    |       |
| इत्युक्ते वचने तस्य तस्मात्स्थानात्पपात सः । महादुःखाभिभृतश्र कुष्टैः पीडितविग्रहः ॥               | 95    |
| न सुखं दिवसे तस्य(सोऽथ) न निद्रां लभते निश्च । छायायां पीडिततन्तिदायेऽत्यन्तपीहि                   | : 17  |
| <mark>शिवपृजाप्रभावेण स्मृतिस्त</mark> स्य न लुष्यत । पात्रकेनाभिभृतोर्ञाप पृर्वकर्म स्मग्त्यसौ ।। | 26    |
| भ्रमगाणस्ततो गच्छन्हेमाद्रि पर्वतोत्तमम् । तत्रापदयन्मुनिवरं मार्कण्डेयं तपोनिविम् ।।              | 90    |
| यस्याऽऽयुर्विद्यते राजन्ब्रह्मणा वयसा समम् । ववन्दे चरणा तस्य दृरतः पापकर्मकृत् ॥                  | 50    |
| मार्कण्डेयो मुनिवरो हृद्वा तं कम्पितं तथा । परोपकरणार्थाय समाह्यदमब्रवीत् ॥                        | ٠,    |
| मार्कण्डेय ज्वाच—                                                                                  |       |
| कस्मान्कुष्ठाभिभृतस्त्वं कुनो निन्द्यनगे ग्रांस ॥                                                  | 22    |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                    |       |
| इत्युक्तः स पत्युवाच मार्कण्डेयं महामुनिम् ॥                                                       | 23    |
| यक्ष उवाच                                                                                          |       |
| राजराजस्यानुचरो हेममालीति नामतः । मानसान्पद्मनिचयमानीय प्रत्यहं मुने ।।                            | 28    |
|                                                                                                    |       |

55

| शिवपुजनवेलायां कुवेराय समर्पये । एकस्मिन्टिवसे चैव कालश्राविदिनो मया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २५         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| कृष्टाभिभृतः संजातो वियुक्तः कान्तया तया । भधुना तव सांनिध्ये प्राप्तोऽस्मि शुभकर्मणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30         |
| All the state of t | ₹6         |
| मार्कण्डेय उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| न्वया सत्यमित पोक्तं नासत्यं भाषितं यतः । अतो व्रतोपदेशं ते कथयामि शुभप्रदम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २९         |
| आपाढे कृष्णपक्षे तु योगिनीव्रतमाचर । अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठं यास्यति वै ध्रुवम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹          |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| इति वाक्यमुपेः श्रुत्वा दण्डवत्यतिनो भुवि । उत्थापितः स मुनिना बभुवातीव हांपितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1       |
| माकेण्डेयोपदेशेन ब्रतं तेन कृतं यथा । अष्टाद्शैव कुष्टानि गतानि तस्य सर्वशः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3:         |
| मुनेवेचनतः सम्यग्त्रते वीर्णेऽभवन्सुखी । ईदृग्विधं नृपश्रेष्ठ कश्यितं योगिनीत्रतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 :        |
| अष्टाशीतिसहस्राणि दिजान्भोजयते तु यः । तत्समं फल्याझोति योगिनीव्रतक्रुत्ररः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 8        |
| महापापप्रशमनी महापुण्यफलपदा । पटनाच्छवणान्मत्येः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.0        |
| ्राची भी महा उर्को पाता अन्तरकाह रमाणा सारहसवादारवर्गातकरणवर्षिणस्मवाद आणाहकरणयोगिरयेका <b>दवीमादात्स</b> र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>T</b> - |

क्रमन राम चतापक्राशनमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ आदितः श्लोकानां समझ्काः - ३४६४२

अय पञ्चष**द्यागनमाऽ**ऱ्यायः

युधिष्ठिर उवाच---आपाढम्य सिते पक्षे का च एकादशी भवेत । किनामको विधिस्तम्या एतद्विस्तरतो वद ॥ १ श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महापृष्यां स्वगमोक्षप्रदायिनीम् । शयनी नाम नाम्ना तु सर्वपापहरां पराम् ॥ 3 यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् । सत्यं सत्यं मवा शोक्तं नातः परतरं नृणाम् ॥ पापिनां पापनाजाय सृष्टं यात्रा सहोत्तमम् । अतः परा न राजेन्द्र वतेते मोक्षदा परा ॥ एतस्मात्कारणाद्वाजञ्ञ्चयतां गतिरुत्तमा । भवेत्रराणां श्रोतृणां कथायाः श्रवणाद्पि ॥ ५ ते सदा बैब्लवा राजन्मम भक्तिपरायणाः । आषाढे वामनश्चेव पृज्यते परमेश्वरः ॥ Ę वापनः पृजिता येन कमलैः कपलेक्षणः। आपादस्य सिते पक्षे कामिकाया(शयन्याश्च) दिने तथा नेनाचिन जगत्सर्व त्रयो द्वाः सनातनाः । कृता चैकादशी येन इस्वासरमुत्तमम् ॥ 6 युधिष्ठिर उवाच-संग्रयाऽस्ति महान्मेऽत्र श्रयतां पुरुषोत्तम । कथं सुप्तोऽसि देवेश कथं च बल्लिमाश्रितः ॥ कथं भूमो च सर्वेज्ञ कि कुर्वन्ति जनाः परे । एतद्दद महाप्राज्ञ संशयोऽस्ति महान्मम ॥ श्रीकृष्ण उवाच--

श्रुयतां राजशार्वृत्व कथा पापप्रणाशिनी । यस्याः श्रवणमात्रेण सर्वेपापक्षयो भवेत् ॥

बिलवें दानवः पूर्वमासीब्रेतायुगे नृप । पूजयंश्वेव मां नित्यं मद्भक्तो मन्परायणः ॥ 83 ये बैस्तु विधिवदैत्यो यजते मां सनातनम् । भक्त्या च परया राजन्यक्ककृत्वनकृत्तथा ॥ 2 3 परं विचार्य बहुधा मधोना चैव सृक्तिभिः । गुरुणा दैवतैः सार्ध बहुधा पृजिनोऽप्यहम् ॥ १४ ततो वायनरूपेण अवतारे च पश्चमे । अन्युग्ररूपेण तदा सर्वब्रह्माण्डरूपिणा ॥ १५ बाक्छलेन जितो दाता सत्यमाश्रित्य संस्थितः। शुक्रस्तं वाग्यामाम यन्नागायण इत्यहम्॥ १६ याचिता वसुधा राजन्सार्थपदत्रया मया । संकल्पादकमात्रे तु करे तेनेव चार्षिते ॥ 99 **क्रपमीहरिवर्ध राजंस्तदा ऋणु मया कृतम् ।** भूर्लोके चरणौ न्यस्य भुवर्लोके तु जानुनी ।। 26 स्वलोंके च कटि न्यस्य महलोंके तथाद्रम् । जनलोके च हृद्यं त्रेतरोलोके तु कण्डकम् ॥ 90 सत्यलोके मुखं स्थाप्य मस्तकं च तदृर्ध्वकम् । चन्द्रसृर्यग्रहाश्चेव नक्षत्राणि तथैव च ॥ 20 देवाः सेन्द्राश्च नागाश्च यक्षगन्धर्वकिनगः । स्तुवन्त्रां वे(अस्तुवन्त्रे)दसंभृतेः स्केश्च विविधेस्तथा (दा) ॥ 3 9 करे गृहीत्वा च बलि त्रिपदैः पृग्ति। मही । अर्थ च तस्य पृष्टे च पटं न्यस्तं मया तटा ॥ 33 गतो रसातलं राजन्दानवा मम पूजकः । क्षिप्तोऽधो दानवश्चैव किमकुर्व(वि) ततः परम्।। विनयेनाऽऽनतोऽसौ वै सुप्रसन्तो जनार्दनः । आषाद्यगुरूपक्षे तु कामिकाः जयनी हरिवासरे २४ तस्यामेका च मृतिमें बलिमाश्रित्य तिष्टति । द्वितीया शेषपृष्टे व श्रीरमागरमध्यतः ॥ स्विपत्येव महाराज यावदागामिकातिकी । तावद्भवेतस्थर्मात्मा सर्वथर्मानमान्मम् ॥ 36 व्रतं च कुरुते मत्येः स याति परमां गतिम् । एतम्मान्कारणाद्वाजन्कर्तव्या च प्रयन्ततः ॥ 29 नातः परत्रा काचित्पवित्रा पापनाशिनी । यस्यां स्वीपति देवेशः शहस्वचक्रगदाधरः ॥ 36 तस्यां च पुजयेहेवं शह्वचत्रगदाधरम् । रात्री जागरणं कृत्वा भवत्या चैव विशेषतः ॥ तस्य पुण्यस्य संख्यां न कर्तुं शक्तश्रवृष्टुंग्यः । एवं यः कुरुवे राजन्नेकाटस्या ब्रवोत्तमम् ।। 30 सर्वपापहरं चैव भुक्तिमुक्तिपदायकम् । स च लोके सम सदा श्वपचोऽपि प्रियंकरः ॥ 3 9 दीपटानेन पालाशपत्रे भुकत्या ब्रोतेन च । चातुर्मास्यं नयन्तीह ते नरा मम बहुआः ॥ 3 7 चानुमीस्ये हरी सुप्ते भृमिशायी भवेत्ररः । श्रावणे वर्जयेष्ठाकं द्वि भादपदे तथा ॥ 3 3 दुम्धमाश्वयुजि(जे) त्याज्यं कार्तिके द्विदलं त्यजेत् । अथवा ब्रह्मचर्यस्थः स याति प्रमां गतिम् एकाद्रक्या व्रतेनेव पुमान्यापेविमुच्यते । कर्तव्या सर्वदा राजन्विस्मर्तव्या न कहिचित् ॥ श्चयनीबोधिनीमध्ये या कृष्णकादशी भवेत् । सेवोपोप्या गृहस्थस्य नान्या कृष्णा कदाचन३६ श्रुणयाचैव भो राजन्कथां पापहरां पराम् । अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमार्पातनारदमवादान्तर्गतकुरणवृधिष्ठरमवाद आषादशुक्रवायन्यकाद-र्ह्यामाहातम्यकथनं नाम पश्चपकाशनमोऽध्याय ॥ २५ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-- ३४६ ७९

अय षट्पयाशत्तमोऽध्याय: ।

युधिष्ठिर जवाच — भावणस्यासिते पक्षे किंनाम्न्येकादशी भवेत् । तन्मे कथय गोविन्द वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ १ श्रीकृष्ण उवाच---

त्रृणु राजन्शवक्ष्यामि आरूयानं पापनाज्ञनम् । यन्त्रोक्तं ब्रह्मणा पूर्वे पृच्छते नारदाय वै ॥ २ नारद उवाच---

भगवङ्श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽहं कमलासन । श्रावणस्यासिते पक्षे किंनाम्न्येकादशी भवेत् ॥ को देवः को विधिस्तम्याः किं पुण्यं कथय प्रभो ।

ब्रह्मोवाच-

श्रण नारद ने वक्ष्ये लोकानां हितकाम्यया । श्रावणैकाद्शी कृष्णा कामिका नाम नामतः यस्योः स्मरणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् । यस्यां जागति देवेशः शहुचक्रगदाधरः ॥ 4 श्रीधरारुषं हरि विष्णुं माधवं मधुसृदनम् । पूजयेद्ध्यायते यो वे तम्य पुण्यफलं शृणु ॥ Ę न गङ्गायां न काइयां च नैभिषे न च पुष्करे । यत्फलं समवामोति तत्फलं कृष्णपूजनात ॥ ७ िमोदावर्या गुरो सिंहे व्यतीपाते च दण्डके । यन्फलं समवामोति तन्फलं कृष्णपूजनात् ।।।८ समागरवनोपेनां यो ददानि वसंधराम् । कामिकावनकारी च उभौ समफर्छौ स्मृतौ ॥ प्रस्यमानां यो धेनुं दद्यात्सीपस्करां नरः । तत्फलं समवाभौति कामिकाव्रतकारकः ॥ 20 श्रावणे श्रीधरं देवं पूजयेद्यो नरोत्तम । तेनैव पूजिता देवा गन्धर्वीरगपन्नगाः ॥ 25 तम्मात्सर्वप्रयत्नेन कामिकादिवसे हरिः । पूजनीयो यथाशक्ति मानुषैः पापभीहिभः ॥ 33 ये संसाराणेवे मन्नाः पापपङ्कसमाकुले । तेपामुद्धरणार्थाय कामिकात्रतमुत्तमम् ॥ 23 नातः परतरा काचित्पवित्रा पापहारिणी । एवं नारद जानीहि स्वयमाह पसे हरिः ॥ 38 अध्यात्मविद्यानिरतेयेत्फलं पाष्यते नरेः । ततो बहुतरं विद्धि कामिकाब्रतसेविनाम् ॥ १५ रात्री जागरणं कृत्वा कामिकावतकृत्वरः । न पश्यति यमं रौद्रं नव गच्छति दुर्गतिम् ॥ ? 4 न पञ्चात क्योनि च कामिकात्रतसेवनात् ! कामिकाया त्रते चीर्णे केवल्यं योगिनो गताः॥१७ तम्मात्सर्वेभयल्नेन कर्नेच्या नियनात्मभिः । तुल्लमीप्रभवैः पत्रैयौ नरः पूजयेद्धरिम् ॥ 96 न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवास्थमा । सुवर्णभारमेकं तु रजतं च चतुर्गुणम् ॥ १९ तन्फलं समवामोति तुलसीद्लपूजनात् । रक्तमौक्तिकवेदूयपवालादिभिरार्चितः ॥ २० न तुष्यति तथा विष्णुम्तुलमीदलतो यथा । तुलसीमञ्जरीभिर्यः पृजितो येन केशवः ॥ आजन्मपातकं तस्य निश्चयाद्याति संक्षयम् ॥ 53

> या दृष्टा निग्विलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्ताऽन्तकत्रासिनी। प्रत्यासित्तविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता

न्यस्ता तच्चग्णे विमुक्तिफलदा तस्य तुलस्यै नमः ॥ २२ दीपं ददानि यो मर्त्यो दिवा रात्रो हर्रार्दने । तस्य पुण्यस्य संख्यां तु चित्रगुप्तो न बेन्यलम् ॥ कृष्णाग्र दीपको यस्य ज्वलत्येकादशीदिने । पितर्स्तस्य तृष्यन्ति श्चमतेन दिवि स्थिताः २४ धृतेन दीपं प्रज्याल्य तिलतेलेन वा पुनः । प्रयाति सूर्यलोकं च दीपकोटिशतार्चितः ॥ २५

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. झ. घ. इ. पुस्तकस्थः ।

९ झ. त्र. 'स्याः श्रवण'। २ ख. च. ज. झ. त्र. ति सर्वतो लोकं दी'।

श्रीकृष्ण जवाच—
अयं तवाग्रे कथितः कामिकामिहमा मया । अतो नरेः प्रकर्तव्या सर्वपातकहारिणी ।। २६
ब्रह्महत्यापहरणी श्रृणहत्याविनाशिनी । त्रिदिवस्थानदात्री च महापुण्यफलप्रदा ।। २७
श्रुत्वा माहात्म्यमेतस्या नरः श्रद्धासमन्वितः । विष्णुलोकमवामाति सर्वपापः प्रमुच्यते ।। २८
इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरसण्ड उमापितनारदमवादान्तर्गतकृष्णयुधिष्टिरसवादे श्रावणकृष्णकामिकैकादर्शामाहाय्मकस्य नाम पर्पकाशन्तमाऽभ्याय ॥ ५६॥

### भादितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः---३४७०७

| भादितः स्टाकाना समध्यङ्काः ३४७०७                                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अथ समप्रवाशनमः Sध्याय                                                                                     |     |
| युधिष्टिर उवाच—                                                                                           |     |
| श्राबणस्य सिते पक्षे किनाम्न्येकाद्शी भवेत् । कथयम्व प्रसादेन मगाग्रे मधुस्रुटन ॥                         | 9   |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                           |     |
| भूणुष्वावहितो राजन्कथां पापदृगं पराम् । यस्याः श्रद्रणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् ॥                           | 5   |
| हु।<br>हु।परस्य युगस्याऽऽदौ पुरा माहिष्मतीपुरे । राजा महीजिदारुयातो राज्यं पाळयति स्वक्रम्                | 113 |
|                                                                                                           | 78  |
| चिन्तयानस्य तस्यैवं कालो बहुतरो गतः । न प्राप्तश्च सुतो राज्ञा सर्वसौख्यप्रदो हुणाम् ॥                    | ધ   |
| <b>इष्ट्रा</b> ऽऽन्मानं प्रवस्सं राजा चिन्तापरोऽभवत् । तटाऽऽगतः प्रजाम <sup>ः</sup> ये चेटं वचनमब्रवीत् ॥ | ६   |
| राजोवाच—                                                                                                  |     |
| इह जन्मिन भो लोका न मया पातके कृतम् । अन्यायोषाकितं वित्तं क्षिप्तं कोशे मया न हि                         | , 9 |
| अह्मस्यं देवद्रविणं न गृहीनं मया कचित् । पुत्रवत्पालितो लोको धर्मेण विजिता मही ॥                          | 6   |
| दुष्टेषु पानिनो दण्डो बन्धुपुत्रोपमेष्विप । शिष्टाम्तु पूजिता नित्यं न द्वेष्याश्च मया जनाः ।।            | ¢   |
| इत्येवं ब्रुवतो मार्ग धर्मयुक्तं द्विजोत्तमाः । कम्मान्मम यृहे पुत्रो न जातस्तद्विगृब्यताम् ।। 💎          | 9 s |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                           |     |
| इति वाक्यं द्विजाः श्रुत्वा सप्रजाः सपुरोहिताः । सत्रयित्वा नृपहितं जग्मुस्ते गहनं वनम् ।।                | 99  |
| इतस्ततश्च पत्रयन्त आश्रमानृषिसेवितान । नृषतिहितमिच्छन्तो दृदशुर्धृतिससम् ॥                                | 45  |
| तुष्यमानं तुषो घोरं निरालम्बं निरामयम् । निराहारं जितात्मानं जितकोथं सनातनम् ॥                            | 9.3 |
| स्रोमशं धर्मतस्वज्ञं सर्वशास्त्रविशाग्टम् । दीर्घायुपं महात्मानं सकेशं ब्रह्मसंमितम् ॥                    | 9 3 |
| करंपे करंपे गते तस्य एकं लोग विशीरीते । अतो लोगशनामानं त्रिकालज्ञं महामुनिम् ॥                            |     |
| तं दृष्टा दृषिताः सर्वे उ.चुस्ते च परम्परम् ॥                                                             | 94  |
| जना उ.चुः—                                                                                                |     |
| अस्पद्भाग्यवशाद्वे प्राप्तां अयं मुनिमत्तमः ।।                                                            | १इ  |
| श्रीकृष्ण उवाच                                                                                            |     |
| तांस्त्रधा सप्रजान्तीश्य उवाच ऋषिमस्यः ॥                                                                  | ي و |

? \$

| • |    |    |    |  |
|---|----|----|----|--|
| ल | मश | उव | चि |  |

किमर्थमिह संप्राप्ताः कथयध्वं स्वकारणम् । दर्शनाद्धृष्टमनसः स्तुवन्तश्चैव मां किमु ॥ १८ असंशयं किष्टियामि भवतां यद्धितं भवेत् । परोपकृतये जन्म माहशानां न संशयः ॥ १९

जना उच्चः—

श्रृयनामिश्वाम्यामा वयमागमकारणम् । संशयच्छेद्नार्थाय तव सांनिध्यमागताः ॥ २० पद्मयोनेः परतराच्वचः श्रेष्ठो न विद्यते । अतः कार्यवशान्त्राप्ताः समीपं भवतो वयम् ॥ २१ महीजिन्नाम राजाऽसा पुत्रहीनोऽस्ति सांप्रतम् । वयं तस्य प्रजा ब्रह्मनपुत्रवन्पालितास्तथा॥२२ तं पुत्ररहितं हष्ट्रा तस्य दुःखेन दुःखिताः । तपः कर्तुमिहाऽऽयाना मितं कृत्वा तु निष्ठिकीम् २३ तस्य भाग्येन हष्टोऽसि ह्यमाभिस्त्वं द्विजोत्तम । महतां द्शेनेनव कार्यसिद्धिभवेश्वणाम् ॥ उपदेशं वद मुने राजः पुत्रो यथा भवेत् ॥ २४

श्रीकृष्ण उवाच--

इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहर्ते ध्यानमास्थितः । प्रत्युवाच मुनिक्कात्वा तस्य जन्म पुरातनम् ॥२५ लोमञ उवाच---

पुराजन्मिन वैष्योऽयं धनहींनो नृशोषकृत । वाणिज्यकमीनरतो ग्रामाद्धामान्तरं गतः ॥ २६ ज्येष्ठे मामि स्मिते पक्षे दशमीदिवसे तथा । मध्यमे त्रुमणा प्राप्तो ग्रामसीक्षित्र जलाश्यम् ॥ २७ कृत्या पिकां सजलां दृष्ट्वा जलपाने मनो दृष्टे । सद्यस्ततः सवत्मा च धेनुस्तत्र समागता॥ २८ तृपातुरा निदाधातो तस्यामपः पपा तु सा । पित्रन्ती वार्गयत्वा तामसी तोयं पपी स्वयम् २९ कमेणा तेन पापेन पुत्रदीनो नृपोऽभवत् । कस्यापि जन्मनः पुण्यात्प्राप्तं राज्यमकण्टकम् ॥ ३०

लोका अनुः —

पुण्यात्यापं क्षयं याति पुराणे श्रयते मुने । पुण्योपदेशं कथय येन पापक्षयो भवेत् ॥ तथा भवत्वसादेन पुत्रो भवति भुपतेः ॥

लामग उवाच —

श्रावणे शुक्रपक्षे तु पुत्रदा नाम विश्वता । एकाद्शी वाञ्छितदा कुरुष्वं तद्वतं जनाः ॥ ३२ [अश्रीकृष्ण उवाच —

इति श्रुत्वा नमस्कृत्य मुनिमेत्य पुरं वतम् ]। यथाविधि यथान्यायं कृतं तैजीगरान्वितम् ॥ ३३ तस्य पुण्यं मृविमलं दत्तं नृपत्यं जनः । दत्ते पुण्ये असा गाज्ञी गर्भमाधत्त शोभनम् ॥ ३४ माप्ते प्रस्वकाले सा सृपुवं पुत्रमृजितम् । श्रावणस्य सितं पक्षे कर्कटस्थे दिवाकरे ॥ ३५ द्वाद्वय्यां वासुदेवाय पवित्रागोपणं स्मृतम् । हेमरूत्यताम्रक्षोमः सृत्रः काशेयपद्यज्ञेः ॥ ३६ कुशः काशेश्व कापास्त्रवेद्वणा कीर्तितः शुभः । स्नात्वा त्रिगृणितं सृत्रं त्रिगुणीकृत्य शोधयेत् ३७ गोदोहान्तिगते काले पूर्वेद्युर्गयवासनम् । बाह्मणांश्व नमस्कृत्य गुरुपादां प्रणस्य च ॥ ३८ गितमङ्गलनियोपंः कुर्याज्ञागरणं ततः । बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्या भक्ताः शृदास्तथैव च ॥ ३९ स्वधमीवस्थिताः सर्वे भक्त्या कुर्युः पवित्रकम् । ततः पवित्रं गुरवे दद्याद्वे विधिपूर्वकम् ॥ ४०

<sup>🛪</sup> धतुश्चिद्रान्तर्गतः पाष्टः क. ख. च. ज. झ. ञ. पुस्तकस्थः ।

५ क. ख. च ज. श. व. विपुट । २ झ. व. विद्याण्याकी ।

ब्राह्मणान्वैष्णवांश्वेव गन्धपुष्पादिनाऽर्चयेत् । अतो देवेति मन्नेण द्विजो विष्णुं निवेदयेत् ॥ ४१ सूद्रस्तु पूलमन्नेण यथा विष्णोस्तथा शिवे । वर्षे वर्षे प्रकर्तव्यं पित्रत्रारोपणं नरैः ॥ ४२ भुक्तिं मुक्तिं च इच्छद्भिः संसारे शोकसागरे । न करोति विधानेन पवित्रारोपणं तु यः ॥ ४३ तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला वैष्णवस्य तु । श्रुत्वा माहात्म्यमेतम्या नरः पापात्ममुच्यते ॥ इदं लोके सुखं प्राप्य परत्र स्वर्गतिं लभेत् ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनारदसंबादान्तर्गतकृष्णयुधिष्टिरसवादे श्रावणशुक्कपुत्रदैकादर्शा-माहात्म्यकथनं नाम सप्तपश्चाज्ञाचमोऽध्यायः ।। ५७॥

आदितः श्लोकानां समछ्यङ्काः — ३४७५२

अधाष्ट्रपञ्चाजनमा ऽध्यायः ।

युधिष्टिर उवाच-

भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किनाम्त्येकादशी भवेत् । एतदिच्छाम्यद्दं श्रोतुं कथयम्ब जनार्दन ॥ श्रीकृष्ण जवाच—

शृणुष्वेकमना राजन्कथिषण्यामि विस्तरात । अजेति नामतः मोक्ता सर्वपापप्रणाशिनी ॥ १ पृजिषित्वा हृषीकेशं व्रतमस्याः करोति यः । पापानि तस्य नद्यन्ति व्रतस्य अवणाद्वि ॥ १ नातः परतरा राज्ञांकद्वयिद्वताय वे । सत्यमुक्तं मया द्येतन्नासत्यं मम भाषितम् ॥ १ हिरिश्चन्द्र इति व्यातो वभव नृपतिः पुरा । चक्रवती सत्यसंथः समस्ताया भ्रवः पतिः ॥ १ कस्यापि कर्मणः प्राप्ता राज्यभ्रष्टो वभव सः । विकीतो विन्तापुत्रा स चकाराव्यत्मविकयम् ॥ पुल्कसस्य च दासत्वं गतो राजा स पुल्यकृत् । सत्यमालस्य राजन्द्र मृतचलापहारकः ॥ १ सोअभवन्त्रपतिश्रेष्टो न सत्याचिलतस्त्या । एवं च तस्य नृपत्वद्वयो वत्सरा गताः ॥ १ दत्तिश्चित्वपर्ता प्राप्ता वभुवातिसुदुः विन्तः । कि करोपि क गच्छापि निष्कृतिर्मे कथं भवेत् ॥ १ इति चिन्तयतस्तस्य मग्रस्य द्विन्ताणेवे । आजगाम मुनिः कश्चिज्ञात्वा राजानमातुरम् ॥ १ दिन्ताखलिपुरो भृत्वा गातमस्याग्रतः स्थितः । कथयामास द्वान्तमात्मनो दुः वसंयुतम् ॥ १ श्वाः स्वाखलिपुरो भृत्वा गातमस्याग्रतः स्थितः । कथयामास द्वान्तमात्मनो दुः वसंयुतम् ॥ १ श्वाः स्वाविवाक्यानि गातमो विस्मयान्वतः । उपदेशं नृपत्य व्रतस्यास्य दद्रा मुनिः ॥ १ श्वः स्वावान्यानि गातमो विस्मयान्वतः । उपदेशं नृपत्ये व्रतस्यास्य दद्रा मुनिः ॥ १ श्वः स्वावान्यानि गातमो विस्मयान्वतः । उपदेशं नृपत्ये व्रतस्यास्य दद्रा मुनिः ॥ १ स्वावान्ति स्वावान्ति । स्वावान्ति । स्वावान्ति व्यान्ति । स्वावान्ति । स्वावानि । स्वावानि गातमा विस्ति । स्वावानि । स्वावानि

गीतम उवाच—
गामि भाद्रपदे राजन्कृष्णपक्षेऽतिशोभना । एकाद्रशी समायाता अजा नामेति पुण्यदा ॥ १४ अस्याः कुरु ब्रतं राजन्पापस्यान्तो भविष्यति । [ःतव भाग्यवशादेषा सप्तमेऽहि समागता १५ उपवासपरो भृत्वा रात्री जागरणं कुरु । एवमस्या ब्रते चीर्णे तव पापक्षयो भवेत्] ॥ तव पुण्यप्रभावेण आगतोऽहं नृपोत्तम ॥ १६

<sup>+</sup> पुस्तकेष्वेतदम्रे ''इद पवित्रारोपणमेकादश्यामप्युचिनम् । यदस्यामुभयोर्दैवतः हर्गिराति वचनात्मदाचाराखः पृवीः चार्यादिकृतोत्सवः । मालिनोक्तः'' इति प्रन्थो दृश्यते । \* धनुधिहान्तर्गतः पाटः क. ख. च ज. झ. म. पुस्तकस्थः ।

श्रीकृष्ण उवाच--

इत्येवं कथित्वा च मुनिरन्तरधीयत । मुनिवाक्यं नृषः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमम् ॥ १७ कृते तस्मिन्वते राज्ञः पापस्यान्तोऽभवत्सणात् । श्रुयतां राजशाई ल प्रभावोऽस्य व्रतस्य च १८ यहुः खं बहुभिवेषेभोंक्तव्यं तत्सयो भवेत् । निम्नीर्णदुः खो राजाऽऽसीद्वतस्यास्य प्रभावतः १९ पत्न्या मह समासक्नं पुत्रजीवनमाप सः । दिवि दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षमभूदिवः ॥ २० एकाद्वयाः प्रभावेण पाष्य राज्यमकण्टकम् । स्वर्ग लेभे हिर्थद्रः सपुरः सपरिच्छदः ॥ २१ ईद्यिवधं व्रतं राजन्ये कुर्वन्ति च मानवाः । सर्वपापविनिर्मुक्तास्त्रिदिवं यान्ति ते नृप ॥ प्रवनाच्छवणोद्वाऽपि अश्वमेधफलं लभेत् ॥

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमापिनारदमंबादान्तर्गतऋण्णयुधिष्ठिरसंबादे भाद्रपद**ङ्गणाजैकाद्यी**-माहास्म्यकथन नामाष्ट्रपखाज्ञसमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

आदितः भ्रोकानां समष्टाङ्काः — ३४७७४

#### अयोनपष्टितभोऽभ्यायः ।

युधिष्ठिर उताच —
नभस्यस्य सित पक्षे किनामैकाद्शी भवेत्। को देवः को विधिस्तस्या एतदाख्याहि केशव॥१
श्रीकृष्ण उताच —
कथयामि महीपाल कथामाश्रयेकारिणीम्। कथयामास यां ब्रह्मा नारदाय महात्मने॥ २
नारद उताच—
कथयस्य प्रसादेन चतुर्मुख नमोऽस्तु ते। नभस्यशुक्रपक्षे तु किनामैकाद्शी भवेत्॥
एतद्च्छास्यहं श्रोतुं विष्णोरागधनाय व ॥

\*

ब्रह्मावाच--र्वेष्णवोर्शम मुनिश्रेष्ठ साधु पृष्टं किल त्वया । नातः परतरा लोके पवित्रा इरिवासरात् ।। पद्मनाभेति विख्याता नभस्यंकाद्शी सिता । हृपीकेशः पुज्यतेऽस्यां कर्तव्यं व्रतमुत्तमम् ॥ 4 कथयामि तवाग्रेऽहं कथां पौराणिकीं शुभाम् । यस्याः श्रवणमात्रेण महापापं प्रणक्यति ॥ Ę मांधाता नाम राजिंपिविवस्बद्वंशमंभवः । बभूव चक्रवर्ती स सत्यसंधः प्रतापवान् ॥ 9 थमनः पालयामास प्रजाः पुत्रानिवौरसान् । न तस्य राज्ये वुभिक्षं नाऽऽधयो व्याधयस्तथा ८ निगतङ्काः प्रजास्तस्य धनधान्यसमेधिताः । त्यायेनोपाजितं वित्तं तस्य कोशे महीपतेः ॥ 9 म्बम्बधर्मे प्रवर्तन्ते सर्वे वर्णाश्रमास्तथा । कामधेनुसमा भृगिस्तस्य राज्ये महीपतेः ॥ १० तस्येवं कुर्वता राज्यं बहुमीरूयं गताः प्रजाः । अर्थकस्मिश्र संप्राप्ते विपाके कर्मणः खेलु ॥ 99 वर्षत्रयं बद्दिषये न वर्षुवैलाहकाः । तेन भग्नाः प्रजास्तस्य बभूवुः शुधयाऽर्दिताः ॥ 13 स्वाहास्वधावषट्कारवदाध्ययनवर्जिताः । वभूव विषयस्तस्याभाग्येन दैवपीढितः ॥ अथ प्रजाः समागम्य राजानमिदमञ्जवन् ॥ ? ?

| भूगा अर्थः—                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| श्रोतव्यं नृपशार्दृत्व प्रजानां वचनं त्वया । आयो नाग इति प्रोक्ताः पुगणेषु मनीषिभिः                 |               |
| अयनं ता भगवतस्तस्मान्नारायणः स्मृतः । पर्जन्यरूपो भगवान्विष्णुः स्वेगतः स्थितः ॥                    | 9 લ્          |
| स एव कुरुते दृष्टिं दृष्टेग्नं ततः प्रजाः । तद्भावे नृष्श्रेष्ठ क्षयं गच्छन्ति वै प्रजाः ।।         |               |
| तथा कुरु नृपश्रेष्ठ योगक्षेमं यथा भवेत ॥                                                            | 3 ह           |
| राजावाच—                                                                                            |               |
| सत्यमुक्तं भवद्भिश्र न मिथ्याऽभिहितं कचित् । अत्रं ब्रह्म यतः प्रोक्तमन्त्रे सर्वे प्रतिष्ठितम्     | 1129          |
| अन्नाद्भवन्ति भृतानि जगदन्नेन वर्तते । इत्येवं श्रुयते लोके पुराणे बहुविस्तरम् ।।                   | 96            |
| नृषा <mark>णामपचारेण प्रजानां</mark> पीडनं भवेत् । नांहं पञ्याम्यात्मकृतमेत्रं बुद्ध्या विचारयन ॥ 🥏 |               |
| तथाऽपि प्रयतिष्येऽहं प्रजानां हितकाम्यया ।।                                                         | 30            |
| ब्रह्मोवाच—                                                                                         |               |
| इति क्रुत्वा मित राजा परिभेयपरिच्छदः । नमस्कृत्य विधातारं जगाम गहनं वनम् ।।                         | <b>3</b> c    |
| चचार मुनिमुख्यां(रुषे)श्र भाश्रमांस्तापसैः श्रितान । ददर्शाथ ब्रह्मसुतमृषिमक्किंग्सं तृषः ।         | 1138          |
| तेजसा द्योतितदिशं द्वितीयभिव पद्मजम् । तं हष्ट्रा हर्षितो राजा अवतीय स्ववाहनात् ।।                  | <b>シ</b> コ    |
| नमश्रकेऽस्य चरणो कृताञ्जलिपुटो वशी । मुनिस्तर्माभनन्दाथ स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥ 🥏                     | 2 3           |
| पपच्छ कुक्तलं राज्ये सप्तस्वक्रेषु भूपतेः । स निवेद्य स्वकुशलं पप्रच्छानामयं नृषः ॥ 💎               | 2,8           |
| इत्तासनो गृहीतार्घ्ये उपविष्टोऽस्य संनिधौ । प्रत्युवाच मुर्नि राजा पृष्टो द्यागमकारणम् ।।           | 34            |
| राजावाच—                                                                                            |               |
| भगवन्धमैविधिना मम पाल्यको महीम् । अनाष्ट्रष्टिश्च संष्ट्रचा नाहं वेद्रस्यत्र कारणम् ।। 🥏            | 55            |
| <mark>संशयच्छेदनायात्र आगतोऽहं तवान्तिकं । योगक्षेमिविधानेन प्रजानो कुरु निर्हातम् ।। 🥏 🔻</mark>    | و -           |
| ऋषिरुवाच—                                                                                           |               |
| रतन्कृतयुगं राजन्युगानामुत्तमं मतम् । अत्र ब्रह्मपरा लोका धर्मश्रात्र चतुष्पदः ॥                    | 36            |
| अस्मिन्युगे नर्षायुक्ता ब्राह्मणा नेतरे जनाः । विषये तत्र राजेन्द्र रूपलोऽयं तपस्यति ।। 🦠           | <b>૱</b> ૦,   |
| <b>एतस्मा</b> त्कारणाचैव न वर्षन्ति बलाहकाः । कुरु तस्य वर्षे यत्नं येन दोषः प्रशास्यति ॥ ।         | 3 0           |
| गजोवाच─                                                                                             |               |
| <mark>नाइग्रेतं</mark> विधिप्यामि तपस्यन्तमनागसम् । धर्मोपदेशं कथय उपसर्गीवनाशनम् ।।                | <b>&gt;</b> / |
| ऋषिरुवाच—                                                                                           |               |
| पद्येवं र्ताहं नृपेते कुरुप्वेकाटशीव्रतम् । नभस्यस्य सिते पक्षे पद्मनाभेति विश्वता ।।               | 32            |
| तस्या व्रतप्रभावेण सुद्रष्टिर्भविना भ्रुवम् । सर्वीमद्भिपदा द्वेषा सर्वोपद्रवनाशिनी ।।              |               |
| अस्या व्रतं कुरु नृप <sup>°</sup> सप्रजः सर्पाग्च्छदः ॥                                             | 33            |
| ब्रह्मावाच—                                                                                         |               |
| हित <mark>वाक्यमृषेः</mark> श्रुत्वा राजा स्वयृहमागतः । भाद्रमासे सित पक्षे पद्माव्रतमथाकरोत् ॥     | ₹ 6           |
| प्रजाभिः सह सर्वाभिश्वातुर्वेण्येसमन्वितः । एवं ब्रॅन कृते राजन्म(क्का म)ववर्ष बलाहेकः ॥            | 34            |
|                                                                                                     |               |

| ज्ञक्षत्र श्राविता सुमरमवरत्तरवसार्वमा । ज्ञापवरममावण काकाः मारूय प्रपाद्र ॥                                                                                       | * 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                                                                                    | •   |
| एतस्मात्कारणादेव कर्तव्यं व्रतमुत्तमम् । दध्योदनयुतं तस्यां जलपूर्णं घटं द्विजे ॥<br>——∸देश्तरं सम्बद्धाः व्यवेशास्त्रकेत् च । स्योरं समाने स्रोशित्स स्वयं        | 99  |
| बम्बमंदेष्टितं दत्त्वा छत्रोपानहमेव च । नमो नमस्ते गोदिन्द बुधश्रवणसंक्षेक ॥<br>अद्योद्यमंक्षयं कृत्वा मर्दमौष्ट्यपदो भव । भुक्तिमुक्तिपद्श्वेव लोकानां सुखदायकः ॥ | 36  |
| अधायसञ्जय कृत्या स्वसाप्त्यमदा मया मुग्तिमुग्तिमद्वय लाकाना सुखदायकः॥<br>यटनाच्छवणाद्वाजनसर्वेषापैः प्रमुच्यते ॥                                                   |     |
| ष्ठन। ৯६५व पा.६। मन्यवपापः अभुरुषतः ।।<br>इति श्रीमहापूराणे पाद्य उत्तरखण्ड उमापतिनारदसंबादान्तर्गतश्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंबादे भाइण्क्रपद्मैकाद्-                     | \$6 |
| र्शाः ताल्यादुरासः सम् उत्तरास्य उत्तरासारम्य सामग्रीकान्य विकास विकास । १९॥                                                                                       |     |
| आदितः श्लोकानां समख्यद्काः—३४८१३                                                                                                                                   |     |
| भथ पश्चितमोऽभ्यायः ।                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                    |     |
| युधिष्ठिर उत्राच —                                                                                                                                                 |     |
| कथयस्य प्रसादेन ममाग्रे मधुसुदन । इपस्य क्रुष्णपक्षे तु किनामैकाद्शी भवेत् ॥<br>श्रीकृष्ण उवाच—                                                                    | 9   |
| आश्विने कृष्णपक्षे तु इन्दिरा नाम नामतः । तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणक्यति ॥                                                                                   | 3   |
| अथोयोनिगतानां च पितृणां गतिदायिनी । शृणुष्वार्वाहतो राजन्कथां पापहरां पराम् ॥                                                                                      | 3   |
| यम्याः अवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् । पुरा कृतयुगे राजन्वभृव वृपनन्द्नः ॥                                                                                            | 8   |
| इन्द्रमेन इति रूपातः पुरा माहिष्मतीपतिः । स राजा पालयामास धर्मेण यशसाऽन्त्रितः ।                                                                                   | 1 4 |
| पुत्रपीत्रसमायुक्ताः धनधान्यसमान्द्रतः । माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णुभक्तिपरायणः ॥ 🥏                                                                                 | É   |
| जैपन्गोविन्द्रनामानि मुक्तिदानि नगिथप । कालै नयति विधिवदध्यात्मध्यानिबन्तकः ॥                                                                                      | 9   |
| एकस्मिन्दिवसे गांत सुखासीने सदोगते । अवतीयीगमत्तत्र ग्रम्बराद्यारदो मुनिः ॥                                                                                        | C   |
| तमागतम्भित्रक्षय प्रत्युत्थाय कृतार्च्चालः । पृज्ञीयत्वाञ्थ विधिना चाञ्जलने स स्यवेशयत्                                                                            | 11  |
| सुखोपविष्टं स मुनि पत्युवाच नृपोत्तमः ॥                                                                                                                            | ९   |
| राजावाच <i>्य</i>                                                                                                                                                  |     |
| त्वत्यसादान्मुनिश्रेष्ठ सर्वे च कुश्चं मग् । अद्य क्रतुक्रियाः सर्वोः सफलास्तव दर्शनात् ॥                                                                          | १०  |
| पसादं कुरु देवर्ष ब्रह्मन्नागमकारैणान् ॥                                                                                                                           | 99  |
| नाग्द उवाच                                                                                                                                                         |     |
| भ्रुयतां नृपशाद्विक मद्रचो विस्मयप्रदम् । ब्रह्मलोकादहं पाप्तो यमलोकं नृपोत्तम ॥                                                                                   | 15  |
| शमनेनाचितो भक्त्या उपविष्टो वरासने । धर्मशीलाः सत्यवन्तो भास्करि समुपासते ॥                                                                                        | ? 3 |
| <b>बहुपु</b> ण्यप्रकर्तामा बनवैकल्यदोषनः । सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्टः पिता तवे ।।                                                                             | \$8 |
| कथिनस्तेन संदेशस्तं निवोधे जनेश्वरः । इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मतीपतिः ।।                                                                                   | १५  |
| तस्याग्रे कथय ब्रह्मन्स्थितं मां यममंनिधौ । केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन च ॥                                                                                 | ?8  |
| स्वर्गे प्रणय मां पुत्र इन्दिरापुण्यदानतः । इत्युक्तोऽहं समायातः समीपं तत्र पार्थिव ॥                                                                              |     |
| <sup>पितुः</sup> स्वर्गकृते राजि <b>भ</b> न्दिराव्रतमाचर ॥                                                                                                         | ? 9 |
|                                                                                                                                                                    |     |

राजोवाच-

कथयस्व प्रसादेन भगवित्रान्दराव्रतम् । विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन्पक्षे नियौ तथा ॥ १८ नारद उवाच—

ब्रुणु राजेन्द्र ते विच्य व्रतस्यास्य विधि शुभम् । आश्विनस्यासिते पक्षे दशमीदिवसे शुभे ॥१९ मातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा । ततो मध्याह्ममये स्नानं कृत्वा समाहितः ॥ 30 एकभक्तं ततः कृत्वा रात्री भूमी शयीत च । प्रभाते विमले जाते पाप्ते चैकाटशीटिने ॥ 2 9 मुखप्रक्षालनं कुर्यादन्त्रधावनपूर्वकम् । उपवासम्य नियमं गृहीयाद्वक्तिभावतः ॥ 22 अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवर्जितः । श्वो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरणं से भवाच्युत।।२३ इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याहसमये तथा । शालग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृर्याद्यथाविधि ॥ 2 4 पितृणां प्रीतये आद्धं कुर्याच्छद्धासमन्त्रितः । गोधूमचूर्णयेच्छाद्धं कृतं मध्यकृतं भवेत् ॥ यवैद्यीहितिर्द्धर्माष्ट्रमेश्वणकेस्तथा । आद्धं कृत्वा तु यो विशे न भुङ्गे पितृसेवितम् 🕬 25 अन्नाश्चितानि पापानि अयायेतस्वासरे । ब्राह्मणान्भोजयेद्राजन्दक्षिणाभिश्च प्रजितात् ॥ 2 9 विष्यमनं समाद्याय गर्वे द्याद्विचक्षणः । पूजियत्वा हुपीकेशं प्रपगन्थादि सिम्तथा ॥ 26 रात्री जागरणं कुर्यात्केश्वस्य समीपतः । ततः प्रभातसमये पापे व द्वादर्शादिने ।। 50 अर्चियत्वा हरि भवत्या भोजयित्वा द्विजांस्तथा । बन्धुदौहित्रपुत्रायैः स्वयं भृद्धीत वाग्यतः ॥ अनेन विधिना राजन्करु ब्रतमतिन्द्रतः । विष्णुलोकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते ॥ 3 9

श्रीकृष्ण उवाच

इत्युक्त्वा नृपति राजन्मु निरन्तरधीयत । यथोक्तविधिना राजा चकार व्रतमृत्तमम् ॥ ३२ अन्तः पुरेण सहितः पुत्रभृत्यसमित्वतः । कृते व्रते तु कौन्तय पुष्पवृष्टिरभृहिवः ॥ ३३ तित्पता गरुहारू हो जगाम हिर्मान्दरम् । इन्द्रमेनोऽपि राजिषः कृत्वा राज्यमकण्टकम् ॥ ३४ राज्ये निवेद्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयम् । इन्द्रिराव्रतमाहात्स्यं त्वाग्रे कथितं स्या ॥ ३२ प्रताच्छवणादाजन्सविपालसमुच्यते ॥ ३६

इति श्रीसहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनारदसवादान्तर्गतश्राकृत्णयुश्चित्रिरस्यादः अत्तनकृत्णे स्टरकादः शीमाहायस्यकथन नाम प्रतिसोऽ याच । ১०

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्भाः—३४८४५

सधेकप्राधितमा ५-या २

युधिष्टिर उवाच--

कथयस्य प्रसादेन ममाग्रे मधुसुदने । इषस्य शुक्रपक्षे तु किनामैकादशी भवेत ।।

श्रीकृष्ण उवाच-

शृणु राजेन्द्र बक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम् । शुक्कपक्षे चाऽऽश्विनस्य भवेदेकाद्शी तु या॥ २ पौषा(शा)ङ्कृशेति विख्याता सर्वेपापहरा परा । पद्मनाभाभिधानं मां पुजयेत्तत्र मानवः ॥ ३

क एतदमे कियाधिकन्थस्त्राटित इति भाति ।

९ इ. भो । २ इ. न । आधिनश् । ३ इ. पाशादक् ।

सर्वाभीष्ठफलप्राप्त्ये स्वर्गमोक्षपदं नृणाम् । तपस्तप्त्वा पुनस्तीत्रं चिरं मृनिर्यतेन्द्रियः ॥ यत्फलं समवामोति तन्नत्वा गरुडध्वजम् । कृत्वाऽपि बहुन्नः पापं नरो मोहसमन्वितः ॥ न याति नम्कं नत्वा मर्वपापहरं हिम् । पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ नानि सर्वाणि चाउऽमोनि विष्णोनीमानुकीर्तनान् । देवं शाक्वेधरं विष्णुं ये प्रपन्ना जनार्दनम् ७ न नेपां यमलोकस्य यातना जायने कचित् । उपोर्ध्यकादशीमेकां प्रसक्केनापि मानवः ॥ न यानि याननां यामी पापं कृत्वाऽपि दारुणम् । वैष्णवः पुरुषो भृत्वा शिवनिन्दां करोति यः न विन्देर्द्रेष्णवं लोकं स याति नरकं ध्रुवम् । बीवः पाशुपतो भृत्वा विष्णोर्निन्दां करोति चेत्।। र्गान्वे पच्यते घोरे यावदिन्द्राश्चतुद्दश । नेद्दशं पावनं किचित्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 83 याद्यं पद्मनाभस्य त्रतं पातकनाजनम् । तावत्पापानि देहेऽस्मिस्तिष्ठन्ति मनुजाधिप ॥ यावस्रोपवसे जन्तुः पद्मनाभदिनं शुभम् । अश्वमेधसहस्राणि राजस्यक्षतानि च ॥ ? ? एकाटब्युपवासम्य कलां नार्द्धान्त पोडशीम् । एकादशीसमं किंचिद्वतं लोके न विद्यते ॥ १४ ब्याजेनापि कृता येथ न ते यान्ति हि भास्करिम् । स्वर्गमोक्षपदा होषा शरीरारोग्यदायिनी ॥ मुकलत्रप्रदा ग्रेपा धनमित्रप्रदायिनी । न गङ्गा न गया राजन काशी न च पुष्करम् ॥ ?8 न चापि कौरवं क्षेत्रं पुण्यं भूप हरेर्दिनात् । रात्री जागरणं कृत्वा समुपोष्य हरेदिने ॥ 99 अनायासेन भवाल प्राप्यते वैष्णवं पढम् । दशैव मातृके पक्षे राजेन्द्र दश पैतृके ॥ 96 वियाया दश पक्षे तु पुरुषानुद्धरेन्नरः । चतुभुजा दिव्यक्त्या नागारिकृतकेतनाः ॥ 99 र्माग्वणः पीतवस्त्राश्च प्रयान्ति द्यागित्रम् । बालत्वे योवनत्वे च रुद्धत्वे च रुपोत्तम् ॥ २० उपार्यकादशी ननं नीत पापोशीप दुर्गीतम्। पापा(शा)ङ्कशामुपोर्थेव आश्विनस्य सिते नरः॥२१ [असवेपापविनिमुक्तो हरिन्छोकं स गच्छित । दुच्या हैमितलान्भूमि गामस्मपुदकं तथा ॥ २२ उपानच्छत्रवस्त्राणि न पञ्चति यमं नगः । ] यस्य पुण्यविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च ॥ स लोहकारभस्त्रेव श्वसन्त्रीप न जीवति । अवन्ध्यं दिवसं कुर्योद्दरिद्रोऽपि नृपोत्तम ॥ २४ समाचग्र्यथार्शाक्त स्नानदानादिकाः क्रियाः । होपस्नानजपथ्यानसत्रादिपुण्यकर्मणाम् ॥ कतारों नेव पर्व्यान्त घोरों तो यमयातनाम् । दीघोषुषो धनाड्याश्र कुलीना रोगवर्जिताः॥२६ इञ्चन्तं मानवा लोके पुण्यकतार इंड्याः । किमत्र बहुने किन यान्त्यधर्मेण दुर्गतिम् ॥ आरोहस्ति दिवं धर्मेनात्र कार्या विचारणा । इति ते कथितं राजन्यत्पृष्टोऽहं त्वयाऽनघ ॥ पोपा (शा)ङ्करशाया माहात्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ 36

শ্বি आमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापांतनारदमवादान्तर्गतभीकृष्णयुधिष्ठिरसवाद भाश्विनशुक्रप पा(शा)क्वित्रादशामाद्दारम्यकथन नामैकष्टितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः —३४८७७

धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. झ. म. पुस्तकस्थः ।

## भथ द्विषष्टितमोऽध्यायः।

| The district of the state of th |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>पु</b> घिष्ठिर उवाच─                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| [अकथयस्व प्रसादेन मिय स्नेहाज्जनार्द्न । कार्तिकस्यासिते पक्षे किंनामैकाद्शी भवेत् ॥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9            |
| श्रीकृष्ण उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| श्रुयतां राजशादील कथयामि तवाग्रतः । कार्तिके कृष्णपक्षे तु रमा नाम सुशोभना ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7            |
| एकादशी समाख्याता महापापद्दरा परा । अस्याः प्रसङ्गतो राजन्माद्दात्मयं प्रवदामि ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| <b>मु</b> चुकुन्द् इति रूपातो वभूत्र भूपतिः पुरा । देवेन्द्रेण समं तस्य मित्रत्वमभवकृष ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦,           |
| यमेन वरुणेनेवं कुवेरेण समं तथा । विभीषणेन यस्यवं सम्बित्वसभवेत्पुरा ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5            |
| विष्णुभक्तः सत्यसंधो वभुत्र नृषतिः पुरा । तस्यवं ज्ञासतो राजन्राज्यं निद्दतकण्टकम् ॥ 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3            |
| बभुत्र दुहिता गेहे चन्द्रभागा संग्डिंग । शोभनाय च सा दत्ता चन्द्रसेनसृताय व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ي            |
| स कडाचित्समायातः श्वशुरम्य ग्रहे नृष् । एकाडशीव्रतदिनं समायातं सुपृण्यदम् ॥ 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            |
| समागते ब्रत्तढिने चन्द्रभागा त्वचिन्तयत् । कि भविष्यति देवेश सम भतोशीतदुर्वेलः ॥ 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¢            |
| क्षुधां न क्षमते सोहं पिता चैत्रोग्रशासनः । पटहस्ताड्यते यस्य संप्राप्ते दशमीदिने ।। 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ? c          |
| न भें।क्तरुयं न भोक्तर्थ्यं संबाप्ते तु इरोदिने । श्रुत्वा पटहनिर्योपं बो।भनस्त्वब्रदीतिषयाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,           |
| शंभिन उदाय—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| किं कर्तव्यं मया कान्ते देहि जिक्षां वरानने ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , :          |
| चन्द्रभागोवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| मन्पिर्नुवेंद्रमनि प्रभो भोक्तद्यं नाद्य केनचित् । गर्जगर्थंश्र कळभग्न्यः पश्भिग्य च ॥ 🥏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>,</b> ,   |
| नृणमन्नं तथा वारि न भोक्तव्यं हरेदिने । मानवेश्व कृतः कान्त भृष्यते हरियासरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>)</b> 4   |
| यदि त्वं भोक्ष्यसे कात्त ततो गर्हा प्रयास्यसि । एवं विचार्य मनसा सुदढं मानसं क्रुरु ॥ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14           |
| शोभन उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| सत्यमेनन्त्रिये वाक्यं करिष्येऽहमुपोपणम् । देवेन विहितं यद्धि तत्त्रथेव भविष्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६           |
| कृष्ण उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| इति इद्दों मति कृत्वा चकार नियमं ब्रेत । क्षुधया पीडिततनुः स वभ्वातिदुः खितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>)</b> 5   |
| इति चिन्तयनस्तस्य आदित्योऽस्तमगाहिरिम् विष्णवानां नराणां सा निशा दर्पाववर्षिनी।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196          |
| इरिषृजारतानां च जागरासक्तचेतसाम् । वभव नृष्णादृत्य शोभनस्यातिदुःखदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90           |
| रवेरुद्यवेळायां श्रोभनः पञ्चतां गतः । दाहयामास राजा तं राजयोग्येश्व दार्शनः ॥ 🧪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>T</b> , 6 |
| चन्द्रभागा नाऽऽत्मदेहं ददाह पतिना सह । क्रत्याध्वदेहिकं तस्य तस्ये। जनकवेश्मनि ॥ 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | マク           |
| शोभनश्च नृपश्रेष्ठ रमात्रतप्रभावतः । प्राप्तो देवपुरं रम्यं मृत्दराचळसानुनि ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | સ્ક્         |
| अनुपम्मनाभृष्यमसंख्ययगुणान्वितम् । हेमस्तम्भमयः सीध रत्नवदृर्यमण्डितः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ ३          |
| 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.8          |
| किरीटकुण्डलयुतो द्वारकेयुरभृपितः । स्तृयमानश्च गन्धर्वेग्प्सरोगणसेवितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>સ્ડ</b> , |
| * धनुधिहास्तर्गतः पाठ क. ख. च ज झ ज पुस्तकस्थ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

**९ म. नृपतिः । २ क. ैवनहा** । वि<sup>\*</sup> । ३ क. ख. च. ज्ञ. ञ. ट ै०य न मोक्तब्य ह । ४ **४.** ैतुर्विषये प्र<sup>\*</sup> ।

| शोभनः शोभने यत्रं राजराजोऽपरो यथा । सोमशर्मेति विख्यातो मुचुकुन्दपुरेऽभवत् ॥ तीर्थयात्राप्रसक्नेन भ्रमन्विष्रो दद्र्श तम् । तृपजामातरं क्वात्वा तत्समीपं जगाम सः ॥ | २ <b>६</b><br>२७ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                    |                  |
| क्षोभनोऽपि तदा क्रात्वा सोमजर्माणमागतम् । आसनादुत्थितः शीघं नमश्रके द्विजोत्तमम्।।                                                                                 |                  |
| चकार कुञलप्रश्नं श्वेगुरम्य नृपम्य च । कान्तायाश्वन्द्रभागायास्तरीव नगरस्य च ॥                                                                                     | २९               |
| सोमशर्मीवाच-                                                                                                                                                       |                  |
| कुजलं वर्तते राजनाश्रर्य विचतेऽद्वतम् । पुरं विचित्रं रुचिरं न दृष्टं केनचित्कचित् ॥                                                                               | \$ o             |
| एतदाचक्ष्व नृपते कुतः प्राप्तमिदं त्वया । तत्त्वं कथय राजेन्द्र तत्करिष्यामि नान्यथा ॥                                                                             | \$ 5             |
| शोभन उवाच <del></del>                                                                                                                                              |                  |
| कार्तिकस्यासिते पक्षे या नामैकादशी रमा । नामुपोष्य मया प्राप्तं द्विजेन्द्र पुरमीदशम् ॥ 👚                                                                          | \$3              |
| मर्यतिर्द्वाहनं वित्र श्रद्धाहीनं बनोत्तमम् । नेनाहम[*श्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तच्छ्रणु ।।                                                                         | 33               |
| मुचुकुन्द्रस्य दुहिता चन्द्रभागा सुशोभना । तस्यै कथेय द्वनान्तं राजकन्याप्रता द्विज ॥                                                                              | ₹8               |
| श्रीकृष्ण उत्राच                                                                                                                                                   |                  |
| म श्रुत्वा वचनं तस्य मुचुकुन्दपुरं गतः । उवाच सर्वे हत्तान्तं चन्द्रभागा]ग्रतो द्विजः ॥                                                                            | 34               |
| मोमशर्मावाच —                                                                                                                                                      |                  |
| प्रत्यक्षं द्वयिते कान्तम्तव दृष्टी मया शुभे । <b>उन्द्रतुल्यमनाधृष्यं दृष्टं तस्य पुरं मया</b> ॥                                                                  |                  |
| अध्यं तेन तत्प्रोक्तं ध्रुयं भवति तत्कुर्ण ॥                                                                                                                       | ३६               |
| चन्द्रभागावाच —                                                                                                                                                    |                  |
| तत्र मां नय विपर्षे पतिदशैनलालसाम् । आत्मनो व्रतपुण्येन करिप्यामि पुरं ध्रुवम् ॥                                                                                   | \$ 19            |
| आवयोदिन संयोगी यथा भवति तत्कुम । माध्यते हि महत्युण्यं कृत्वा योगं वियुक्तयोः ॥                                                                                    |                  |
| श्रीकृष्ण उनाच —                                                                                                                                                   | ,                |
| इति श्रुत्वा सह तया सोमशमी जगाम ह । आश्रमं वामदेवस्य मन्दराचलसंनिधौ ॥                                                                                              | 39               |
| ऋषिमञ्जूषभावेण विष्णुवासग्सेवनात । दिव्यदेहः वभूवासौ दिव्यां गतिसवाप ह ॥                                                                                           | 8•               |
| पत्युः समीपमगमत्प्रहर्षात्फुङ्लाचना । जहर्प शोभनोऽतीव <b>दृष्टा कान्तां समागताम् ॥</b>                                                                             | 83               |
| समादृय स्वकं वाम पार्च तां स न्यवंशयत् । अथोवाच प्रियं इपीचन्द्रभागा प्रियं वचः ॥                                                                                  | 83               |
| चन्द्रभागावाच —                                                                                                                                                    | 0 1              |
| •                                                                                                                                                                  | u &              |
| शृणु कान्त हितं वाक्यं यन्पुण्यं विद्यते मिय । अष्टवर्षाधिका जाता यदाऽहं पितृवेदमित ॥                                                                              | 6 7              |
| [+तनः प्रभृति यचीर्ण पया चैकादशीव्रतम् ] । तेन पुष्यप्रभावेण भविष्यति पुरं ध्रुवम् ॥                                                                               |                  |
| सवकामसमृद्धं च यावदाभृतसंप्रवम् ।।                                                                                                                                 | 88               |
| कृष्ण उवाच-                                                                                                                                                        |                  |
| प्वं सा तृपशार्द्वेल रमते पतिना सह । दिव्यभोगा दिव्यस्पा दिव्याभरणभूषिता ॥                                                                                         | 84               |
| शोभनोऽपि तया सार्ध रमते दिव्यविष्रहः । रमाव्रतप्रभावेण मन्दराचलसानुनि ॥                                                                                            | ४६               |
| चिन्तामणिसमा ग्रेपा कामधेनुसमाऽथवा । रमाभिधाना नृपते तवाग्रे कथिता मया ॥                                                                                           | 80               |
|                                                                                                                                                                    |                  |

<sup>\*</sup>धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. स्व. च. ज. अ. इ. पुस्तकस्थः । +धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. स्व. च. ज. झ. ल.पुस्तकस्थः ।

तस्या माहात्म्यमैनघं श्रुतं सर्वे त्वया नृष । मया तवाग्रे कथितं माहात्म्यं पापनाञ्चनम् ॥ ४८ एकाद्शीव्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि । यथा कृष्णा तथा श्रुक्ता विभेदं नैव कारयेत् ॥ ४९ सेवितेकाद्शी नृणौं भुक्तिमुक्तिपदायिनी । धेनुः श्वेता यथा कृष्णा उभयोः सहशं पयः ॥५० तथेव तुल्यफलदं स्मृतमेकादशीद्वयम् । एकादशीव्रतानां यो माहात्म्यं शृणुते नगः ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलंके महीयते ॥

् **इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापितना**रदसंवादास्तर्गतकृष्णयुधिश्रिरसंबादे कार्तिककृष्णरमेकादधीमाहायस्यस्यस् नाम द्विष्ठितमोऽभ्यायः ॥ ६२ ॥

## आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः—३४९२८

अथ त्रिपण्टिमें ५५ गाय ।

युधिष्टिर उवाच-

श्रुतं रमाया माहात्म्यं त्वत्तः कृष्ण यथातथम् । कार्तिके शुक्रपक्षे या तां मे कथय मानद्र ॥ '
कृष्ण उवाच —

त्रृणु राजन्त्रवक्ष्यामि शुक्ते चोर्जदले तु या । सा यथा नारदायोक्ता ब्रह्मणा लोककारिणा । र नारद डवाच──

प्रवेषित्याश्च माहात्मयं वद विस्तरतो मम । यम्यां जागति गोवित्दो धर्मकमेववर्तकः ॥

ब्रह्मावाच-प्रवोधिन्याश्च माहात्म्यं पापन्नं पुण्यवर्धनम् । मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां ज्ञृणुष्व मुनिसत्तम् ॥ ताबहुर्जन्ति तीर्थानि आसमुद्रसर्गास च । यावत्प्रवेशियनी विष्णोरितिधनाऽऽयाति कार्तिके । र <mark>ताबद्वर्जन्ति विषेन्द्र गङ्गा भागीरथी क्षितो । याबन्ना</mark>ऽऽयाति पापन्नी कातिके हरिवोधिनी ॥३ अश्वमेधसहस्राणि राजस्यक्षतानि च । एकेनेवीपवासेन प्रवीधिन्यां रुभेन्नरः ॥ यहुर्रुभं यद्वाप्यं त्रेलोक्यम्य न गोचरम् । तद्वि प्राधितं पुत्र ददाति हरिबोधिनी ।। पेश्वर्यं संपदं प्रज्ञां राज्यं च सुखमेव हि । ददात्युपोषिता भवत्या जनेभयो हरिवोधिनी ॥ मेरुपन्द्रमात्राणि पापान्युचानि यानि च । एकेनैवोपवासेन दहेन पापनाशिनी ।। पूर्वे जन्मसहस्रेषु यत्पापं समुपाजितम् । निशि जागरणं चास्या दहेत तुलराशिवत् ॥ **उपवासं प्रवोधिन्यां यः करोति स्वभावतः । विधिवन्मृतिशादृ**ङ यथोक्तं रूभते फलम् ॥ यथोक्तं कुरुते यस्तु विधिवत्सुकृतं नरः । स्वन्षं मुनिवरश्रेष्ठ मेरुतृत्यं भवेत्फलम् ।। 93 विधिद्दीनं तु यः कुर्यात्सुकृतं मेरुमात्रकम् । अणुमात्रं तदाः स आ )मोर्ति फलं धमस्य नागदः । **ये** ध<mark>्यायन्ति मने।ह</mark>त्त्या ये कग्प्यिन्ति बोधिनीम् । वर्मान्त पितरो हृष्टा विष्णुलोके च तस्य <sup>व</sup> विमुक्ता नारकेर्दुः खेर्यान्ति विष्णोः परं पदम् । कृत्वा तु पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नरः ॥१६ कृत्वा तु जागरं विष्णोर्थीतपापो भवेत्रगः । दुष्पाप्यं यन्फलं विष्र ह्यश्वमेधादिकैर्मग्वैः ॥ प्राप्यते तत्सुग्वेनेव प्रवोधिन्यास्तु जागरे । आङ्गत्य मर्वर्तार्थेषु प्रदक्त्वा(दाय) काश्चनं महीम् तरफर्लं समवामोनि यत्क्रत्वा जागरं इरेः । जानः स एव सुकृती कुळं तेनव पावितम् ॥

९ इत. मेसुनार्थुं। २ इ. "णां भक्ति"। ३ इ. 'त मयाच मा । ४ इत. 'हे। ज्ञात: स एव नृपति कुं।

कार्तिके मुनिशार्द्रल कृता येन प्रबोधिनी । यथा ध्रुवं नृणां मृत्युर्धनमात्रं तथाऽध्रुवम् ॥ इति ज्ञान्या मुनिश्रेष्ठ कर्नव्यं वैष्णवं दिनम् । यानि कानि च नीर्थानि त्रैलोक्ये संभवन्ति च ॥ तानि तस्य गृहे सम्यग्यः करोति पर्वाधिनीम् । किं तस्य बहुभिः पुँण्यैः कृता येन प्रवोधिनी।। पत्रपीत्रप्रदा होषा कार्तिके हरिवोधिनी । स ज्ञानी च स योगी च स तपस्वी जितेन्द्रियः॥२३ भागो मोक्षश्च तस्यास्ति य उपास्ते प्रवोधिनीम् । विष्णोः प्रियतरा श्रेषा धर्मसारसहायिनी२४ यः करोति नरो भक्त्या मुक्तिभाक्स भवेत्रगः । प्रवोधिनीमुपोपित्वा+ गर्भे न विशते नरः २५ सर्वधर्मान्यग्रित्यज्य तम्मात्कुर्वीत नारद् । कर्मणा मनसा वाचा पापं य अत्समुपार्जितम् ॥ २६ तन्क्षालयति गोविन्दः प्रवेशिन्यां तु जागरे । स्नानं दानं जपो होमः समुद्दिश्य जनाईनम्॥२७ नगे यन्कुकते बन्स ]प्रवोधिन्यां तदक्षयम् । येऽर्चयन्ति नरास्तस्यां भक्त्या देवं च माधवम् ॥ सम्पोष्य प्रमुच्यन्ते पाँपस्ते शतजन्मजः । महात्रतमिदं पुत्र महापापौधनाशनम् ।। प्रवीधवासरे विष्णोविधिवनसमुपोपयेत् । व्रतेनानेन देवेशं परिनोष्य जनाईनम् ॥ विराजयान्द्रशः सर्वाः प्रयाति हरिमन्द्रिम् । कतेव्येषा प्रयत्नेन नरेः कान्तिधनाधिभिः ॥३१ बाल्ये यन्संचितं पापं योजने वार्धके तथा । अतजनमकृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु ॥ नन्धालयति गोविन्दश्वास्यामभ्याचितो नृणाम् । धनधान्यवहा पुण्या सर्वेपापहरा परा ॥ ĘĘ नाम्पोष्य हरेभेकत्या दुलेभे न भवेत्कचित् । चन्द्रसूर्योपरागे च यत्फलं परिकीर्तितम् ॥ \$8 तन्महस्रमुणं प्रोक्तं प्रवोधिन्यां च जागरे । स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायोऽभ्यर्चनं हरेः ३५ तत्मर्व कोटिगुणितं प्रवेशियत्यां तु यत्कृतम् । जनमप्रभृति यत्पुण्यं नरेणोपार्जितं भवेत् ॥ PF ब्या भवति तत्मवेषकृत्वा कार्तिके ब्रतम् । अकृत्वा नियमं विष्णोः कार्तिके यः क्षिपेन्नरः e Ę जन्माजितस्य पुण्यस्य फलं नाऽऽसोति नाग्द् । तस्मात्सवेषयत्नेन देवदेवं जनाईनम् ॥ 36 उपसेवेत विषेट्ट सर्वेकामफलप्रदम् । परास्नं वजेयेद्यस्तु कार्तिके विष्णुतत्परः ॥ 39 पराचवर्जनादृत्य चान्द्रायणफलं लभेन् । नित्यं शास्त्रविनोदेन कार्तिकं यः क्षिपेचरः ॥ 80 स दहेन्सवेपापानि यजायनफलं लभेत् । न तथा तृष्यते यज्ञैने दानैवी जपादिभिः ॥ यथा बास्त्रकथाळापैः कार्तिके मधुसुदनः ॥ 83 ये कुर्वन्ति कथां विष्णोर्ये द्युर्ध्वान्त शुभान्विताः । श्लोकार्यं श्लोकपादं वा कार्तिके गोशतं फल**म्** सर्वथमोन्परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रतः । शास्त्रावधारणं कार्ये श्रोतव्यं च महामुने ॥ 83 श्रेयमां लोगबुद्ध्या च यः करोति हरेः कथाम् । कार्तिके मुनिशाईल कुलानां तारयेच्छतम्४४ नियमेन नरो यस्तु जृणुते वेष्णवी कथाम् । कार्तिके तु विशेषेण गोसहस्रफलं लभेत् ॥ ४५ भवोधवासरे विष्णोः शृण्ते यो हरेः कथाम् । सप्तद्वीपवतीदाने यत्फलं तर्छभेन्युने ॥ ४६ भुत्वा विष्णुकथां विष्णार्येऽचेयन्ति कथाविदम्। स्वशक्तया मुनिशार्द्गल तेषां लोकोऽक्षयः स्मृतः गीतशास्त्रविनोदेन कार्तिके यो भवेत्ररः। न तस्य पुनराष्ट्रतिमेया दृष्टा कलिप्रिय।। 86 गीतं वृत्यं च वाद्यं च तथा विष्णुकथां मुने। यः करोति स पुण्यात्मा त्रेलोक्योपिर संस्थितः॥ बहुपुष्पबहुफलः कपूरागरुकुङ्क्ष्मः । हरेः पूजा विधातव्या कार्तिके बोधवासरे ॥ 40 विज्ञाक्यं न कर्तव्यं संप्राप्ते हरिवासरे । यस्मान्पुण्यमसंख्यातं प्राप्यते मुनिसत्तम ॥ ५१ + ल्यबभाव भाषः । \* धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. झ. स. पुस्तकस्थः ।

१ इ. पार्पः । २ क. ख. ज. म. सुभाविताः । झ. स्वभावतः । ३ ख. च. ज. झ. म. भेन्नरः । श्रु ।

फलैर्नानाविधेर्द्रव्यैः प्रवोधिन्यां तु जागरे । शक्वतोयं समादाय अर्घो देयो जनार्दने ॥ 42 यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम् । तत्फलं कोटिगुणितं दस्वाऽर्ध बोधवासरे ।। 63 गुरुपुजा ततः कार्या भोजनाच्छादनादिभिः । दक्षिणाभिश्च देवर्षे तुष्ट्यर्थे चक्रपाणिनः ॥ 63 भागवतं भृणुते यस्तु पुराणं च पठेन्नरः । प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानजं फलम् ॥ 46 कार्तिके मुनिशार्द्देल स्वशक्त्या वैष्णवं व्रतम् । यः करोति यथोक्तं तु मुक्तिस्तम्य सुनिश्वला५६ केतक्या एकपत्रेण पृजितो गरुडध्वजः । समासद्दसं सुपीतो भवति मधुसृदनः ॥ و یا अगस्तिकुसुमेर्देवं पृजयेद्यो जनार्दनम् । दर्शनात्तम्य देवर्षे नम्काग्निः प्रणव्यति ॥ 46 मुनिपुष्पाचितो विष्णुः कार्तिके पुरुषोत्तमः । ददात्यभिमनान्कामाञ्ज्ञाशिसृर्यग्रही यथा ।। 50 विहास सर्वपुष्पाणि मुनिपुष्पेण केशवम् । कार्तिके योऽर्चयेद्धवत्या वार्त्रिमधफलं लभेत् ॥ ६० तलसीदलपुरपाणि ये यच्छन्ति जनार्दने । कार्तिके सकलं वन्स पापं जन्मार्जितं दहेतु ।। हुष्टा स्पृष्टाऽथ वा ध्याता कीर्तिना नामतः स्तुता । गोपिता सैचिता नित्यं पृजिता तुलसी नता नवधा तुलमीभक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने । युगकोटिसहमाणि तन्त्रित सकृतं गुने ।। F3 यावच्छांग्वाप्रशास्त्राभिवीजपुष्पद्छेर्पुने । रोपिता तुल्लमी पुंभिर्वर्धने वसुधातले ।। E 3 तेषां वंशे तु ये जाता ये भविष्यन्ति ये गताः । आकल्पसाद्यं तेषां वासो भवेद्धरेग्रेहे ।। € . यत्फलं सर्वपुष्पेषु मर्वपत्रेषु नारद । तुलसीटलेन चेकेन कार्तिकं पाष्यते त तत ॥ 55 संवाप्तं कार्तिकं दृष्टा नियमेन जनार्दनः । पूजनीया महाविष्णुस्तुलसीदलकामलेः ॥ F. 9 इष्टा क्रतुशर्तदेवान्द्रच्या दानान्यनेकशः । तुलसीदलम्तु तत्पुण्यं कार्तिके केशवाचेने ॥ 8%

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमापितनारदमवादास्तर्गतथाङ्गण्यायणिरमवादे कालकर्ष्ट्रप्रभेगंधस्य काददीमाहात्स्यकथन नाम जिप्पणितमे।ऽभ्याय । १३ म

आदितः श्लोकानां समध्यक्काः-- ३४९९५

## भय चतुःपश्तिमाऽध्याय ।

युधिष्ठिर उवाच—
भगवञ्श्रोतुमिच्छामि ब्रतानां ब्रतमुत्तमम् । सर्वपापद्दरं विष्णोः फल्टदं ब्रतिनां च यत् ॥ १
पुरुषोत्तममासस्य कथां ब्रहि जनादन । को विधिः कि फलं तस्य को देवस्तत्र पृज्यते ॥ १
अधिमासे च संप्राप्ते ब्रतं ब्रहि जनादन । कस्य दानस्य कि पुण्यं कि कर्तव्यं वृधिः प्रभो ॥ ३
कथं स्तानं च कि जाप्यं कथं पूजाविधिः स्मृतः । कि भोज्यमुत्तमं चान्नं मास्याम्मिन्पुरुषोत्तम ४

कृष्ण उवाच— कथिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहकारणात् । पुरुषोत्तममासस्य माहान्स्यं पापनाशनम् ॥ व अधिमासे तु संप्राप्ते भवेदेकादशी तु या । कमला नाम मा नाम्ना निर्थानामुत्तमा निर्थः ॥ ६ तस्या वतप्रभावेण कमलाऽभिमुखी भवेत् । ब्राह्मे मुहूर्ते चौन्थाय संस्मृत्य पुरुषोत्तमम् ॥ ७ स्नात्वा चैव विधानेन नियमं कारपेद्वती । यहे न्वेकगुणं जाप्यं नद्यां तु द्विगुणं स्मृतम् ॥ ७ गवां गोष्ठे सहस्रोध्वेमग्न्यागारे शतान्वितम् । शिवक्षेत्रेषु तीर्थेषु देवतानां च संनिधो ॥ ९ स्निं तुलस्याः सानिध्ये धनन्तं विष्णुसंनिधौ । अवन्त्यामभवत्किश्विच्छवशर्मा द्विजोत्तमः ॥ १० तस्याऽऽत्मजास्तु पश्चाऽऽसन्किनिष्ठो दोषवानभृत् । तदा पित्रा परित्यक्तस्त्यक्तः स्वजनवान्धवैः॥ विकर्मणः प्रभावेण गतो दूरतरं वनम् । एकदा दैवयोगेन तीर्थराजं समागमत् ॥ १२ श्रुत्क्षामो दीनवदनिष्ववेण्यां स्नानमाचरत् । मुनीनामाश्रमांस्तत्र विचिन्वन्कुध्याऽदितः ॥ १३ हिरिमित्रमुनेस्तत्र ददर्शाऽऽश्रममुत्तमम् । पृष्ठपोत्तममामे वै जनानां च समागमे ॥ १४ तत्राऽऽश्रमे कथयतां कथां कल्मपनाशिनीम् । ब्राह्मणानां मुखात्तेन श्रद्धया कमला श्रुता ॥१५ एकाद्शी पुण्यतमा भुक्तिमुक्तिपदायिनी । जयशमा विधानन श्रुत्वा तां कमलाकथाम् ॥ १६ व्रतं तः कृतवान्सार्थं स्थित्वा मुन्यालये तदा । निशीथे समनुपाप्ते लक्ष्मीस्तत्र समागता ॥१७ लक्ष्मीकवाच —

पद्मपुराणम् ।

वरं ददामि भो विष्ठ कमलायाः प्रभावतः ॥

36

जयगर्मावाच--

का त्वं कस्यासि रम्भोरु प्रसन्ना च कथं मग । इन्द्राणी सुरनाथस्य भवानी शंकरस्य वा।। १९ गन्थर्वी किन्री वाऽथ वध्वो चन्द्रसूर्ययोः । त्वत्सदक्षा न दृष्टा च न श्रुता च श्रुभानने ॥ २०

लक्षीकवाच —

प्रमन्ना सांप्रतं जाता वेकुण्डादहमागता । प्रेरिता देवदेवेन कमलायाः प्रभावतः ॥ २१ पुरुषांचममासम्य कृष्णपक्षम्य या भवेत । कमलाया ब्रताचम्याः कमला दानुमागता ॥ २२ पुरुषांचममासम्य या पक्षं प्रथमे भवेत् । तम्या ब्रतं त्वया चीर्णे प्रयागे मुनिसंनिधा ॥ २३ ब्रतस्यास्य प्रभावेण वशगाऽहं न संशयः । तव वंशे भविष्यन्ति मानवा दिजसत्तमाः ॥ मत्प्रसादादवाष्ट्यन्ति सत्यं ते व्याहृतं मया ॥ २४

ब्राह्मण उवाच --

प्रमन्ना यदि मे पद्मे ब्रतं विस्तरतो बद्द । यत्कथासु प्रवतेन्ते साधवो ये जना दिजाः ॥ २५ लक्ष्मीरुवाच----

श्रोतृणां परमं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम् । दुःस्वप्ननाज्ञनं पुण्यं श्रोतव्यं यत्नतस्ततः ॥ २६ उत्तमः श्रद्धया युक्तः श्लोकं श्लोकार्यमेव च । पठित्वा मुख्यते सद्यो महापातककोटिभिः ॥२७ मासानां परमा मासः पक्षिणां गरुडो यथा। नदीनां च यथा गङ्गा तिथीनां द्वादशी तिथिः २८ अद्यापि निजेराः सर्वे भारते जन्म लिप्सवः । तमर्चयन्ति विबुधा नारायणमनामयम् ॥ २९ ये जॅर्पान्त सद्दा भक्त्या देवं नागायणं प्रभूम् । तानचैयन्ति सततं ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ ३० येर्जाप नामपरा ये च हरिकीनेननत्पराः । हरिपृजापरा ये च ते कृतार्थाः कलौ युगे ॥ 39 शुक्रे वा यदि वा कृष्णे भवेदेकादशीद्वयम् । गृहस्थानां भवेत्पूर्वो यतीनामुत्तरा स्मृता ॥ 32 एकादशी द्वादशी च गात्रिशंषे त्रयोदशी। तत्र कतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणे।। \$ \$ एकाद्रयां निराहारः स्थित्वाऽहमपरेऽहनि । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥३४ अमुं मत्रं समुचार्य देवदेवस्य चिक्रणः । भक्तिभावेन तुष्टात्मा उपवासं समाचरेत् ॥ ३५ कुर्यादेवस्य पुरतो जागरं नियतो ब्रती । गीतैर्वाद्येश्व नृत्येश्व पुराणपटनादिभिः ॥ 36

ततः प्रातः समुत्थाय द्वादशीदिवसे व्रती । स्नात्वा विष्णुं समभ्यच्यं विधिवत्प्रयतेन्द्रियः ॥३७ पश्चामृतेन संस्नाप्य एकाद्रश्यां जनार्दनम् । द्वादश्यां च पयःस्नानाद्धरेः सायुज्यमश्चृते ॥ ३८ अज्ञानितिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव । प्रमीद संमुखो भृत्वा ज्ञानदृष्टिपदो भव ॥ ३९ एवं विज्ञाप्य देवेशं देवदेवं गदाधरम् । ब्राह्मणान्भोजयेद्धकत्या तेभ्यो द्याच दक्षिणाम् ॥४० ततः स्वबन्धुभिः सार्थं नारायणपरायणः । कृत्वा पश्च महायज्ञान्स्वयं भुद्धीत वाग्यतः ॥ ४१ एवं यः प्रयतः कुर्यान्पुण्यमेकादशीव्रतम् । स याति विष्णुभवनं पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥ ४२ श्रीकृष्ण उवाच—

इत्युक्त्वा कमला तस्म वरं दत्त्वा तिरोद्धे । सोऽपि विषो धनी भृत्वा पितुर्गेहं समागतः ॥१३ एवं यः कुरुते राजन्कमलाव्रतमुत्तमम् । शृणुयाद्वासरे विष्णोः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४४

हित श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापातनारदमवादान्तर्गतङ्गणयुप्धांब्ररमवादे पुरुषोत्तरसम्बर्ध कृत्याकसर्वकाद दीमाहारस्यकथन नाम चत्र पावितमोऽन्यायः ॥ ६४ ।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः ३५०३०

स्था प्रयोगनमार्थाय

युधिष्ठिर उवाच—
श्रुतानि बहुधमाणि ब्रतानि च जगत्प्रभो । एकादशीसमं किचिच्छतं नेव जनार्दन ।। '
पुनम्त्वेकादशीं बृहि पापब्री पुण्यदायिनीम् । यां कृत्वा मनुजो लोके प्राप्नुपान्यसमं पदम् ।। '
श्रीकृष्ण उवाच

शुक्के वा यदि वा कृष्णे यदा चैकादशी भवेत । न त्याज्या जगतीपाल मोक्षमीस्यविवधिनी वे एकादशी कलो राजनभववन्थनमोचनी । कामदा सर्वकामानां पापानां पापदा भुवि ।। व दिवसिऽथ माङ्गल्ये संक्रमे वा तृपोत्तम । एकादशी सदीपोष्या पुत्रपेश्वविवधिनी ।। व प्रकादशीवतं कापि न त्याज्यं विष्णुवल्लभैः । आयुष्कीर्तिभदं नित्यं संतानारोग्यवित्तदम् ।। ६ मोक्षदं रूपदं राजिबत्यमेकाददीवतम् । ये कुर्वन्ति महीपाल अद्धया परया युताः ।। व थयोक्तविधिनां लोके ते नरा विष्णुरूपिणः । जीवन्मुक्तास्तु भूषाल दृदयन्ते नात्र संशयः ।। ८

युधिष्टिर उवाच

जीवन्युक्ताः कथं कृष्ण विष्णुरूषाः कथं पुनः । पापरूषाश्च दृश्यन्ते परं कातृहन्त्रं हि मे ।। ﴿ श्रीकृष्ण उवाच—

ये च राजन्कला भक्त्या निर्जलं व्रतमृत्तमम् । एकाटब्याः प्रकुर्वन्ति विधिष्टप्टेन कर्मणा ॥ १० न कथं विष्णुरूपास्ते जीवन्मुक्ताः कथं न हि । सर्वपापद्दरं पुण्यं व्रतमेकाद्शीसमम् ॥ ११ न किंचिद्वियते राजन्क्ष्त्रिकामप्रदं नृणाम् । एकाशनं दशम्यां च नन्दायां निर्जलं व्रतम् ॥ १२ पारणं चेव भद्रायां कृत्वा विष्णुसमा नगः । श्रद्धावान्यस्तु कुरुते कामदाया व्रतं शुभम् ॥ १३ बाञ्छितं लभते सोऽपि इद लोकं परत्र च । पवित्रा पावनी श्रेषा महापातकनाशिनी ॥ १४ भुक्तिमुक्तिपदा चेव कर्तृणां नृपसत्तम । कामदायां विधानन पृजयेन्पुरुषोत्तमम् ॥

५ इ. सारूप्यम<sup>्</sup>। २ च. ॉन्त नरा लोके थ्र**ा ३ च. "ना राजस्ते न**ा ४ झ. नी । भक्ति" ।

वृष्वभूषादिभिश्वेव नैवेदीश्र फलैस्तथा । कांस्यं मांसं मसूरांश्व चणकान्कोद्रवांस्तथा ॥ 79 शाकं मधु परात्रं च पुनर्भोजनमधुने । वैष्णवो त्रतकर्ता च दशम्यां दश वर्जयेत् ॥ 20 द्युतं क्रीडां तथा निद्रां ताम्बलं दन्तधावनम् । परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम् ॥१८ क्रोधं च विनथं वाक्यमेकादञ्यां विवर्जयेत्। कांस्यं मांसं मसृगंश्च तेलं वितथभाषणम्।। व्यायामं च मनामं च पुनर्भोजनमैथुने । दृषपृष्ठं परास्नं च शाकं च द्वादशीदिने ॥ २० अनेन विधिना राजन्त्रिहिता यैश्व कामदा । रात्री जागरणं कृत्वा पृजितः पुरुषोत्तमः ॥ 38 सर्वपापविनिर्मुक्तास्ते यान्ति परमां गतिम् । पठनाच्छ्वणाद्राजनगोसहस्रफलं लभेत् ॥ इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरमण्ड उमापितनारदमवादान्तर्गतर्थाकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे पुरुधोत्तममासस्य शुक्रकामदैका-

दर्शामाहात्म्यकथन नाम पत्रपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

# आदितः श्लोकानां समक्र्यद्वाः---३५०६१

#### भय पटपहितमोऽध्यायः।

| नारद उपाच                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| चातुमीस्ये तु नियमा ये केचिद्भवि विश्वताः । तानई श्रोतुमिच्छामि कथयस्य वैरानन ॥             | 1   |
| चातुमास्य हरा सुप्ते कर्नव्यं कि जनादेन । पड़सानां परित्यागे नखकेशविधारणे ॥                 |     |
| अन्येश्व नियमैः स्वामिन्यन्फलं तद्ववीहि मे ॥                                                | 7   |
| सत् उताच 🐇                                                                                  |     |
| ्रतच्छुत्वा त्वसा देवः प्रहस्योत्फुळ्ळोचनः । प्रोवाच तं दिजवरं नाग्दं तपसां निधिम् ॥        | *   |
| महादेव उवाच                                                                                 |     |
| शृणु त्वमिह देवेपे कथयामि सविस्तरम् । आषाढस्य सिते पक्षे एकादृश्यामुपोषितः ॥                | 8   |
| चातुमास्यवतानीह गृहीयाङ्किपवेकम् । भूमिशय्यासमारूको योगनिद्रां गते हरी ॥                    | લ   |
| नयत चतुरा मासान्यावद्भवति कार्तिकी । प्रतिष्ठा न प्रवतन्ते तथा यज्ञादिकाः क्रियाः ॥         | Ą   |
| विवाहत्रतसंबन्धा अन्यन्माङ्गल्यकमे च । भूमिपानां तथा यात्रा अन्याश्च विविधाः क्रियाः        | 119 |
| भसुमें च जगुन्नाथे अच्युने गरुडध्वजे । ब्रतिक्यां च्रेचम्तु तस्य ब्रतफले ह्युणु ॥           | 6   |
| अखमधमहस्त्रस्तु युत्फलं पामुयान्नरः । चातुर्मोस्यवतैश्रीणस्तत्फलं ममवामुयात् ॥              | ९   |
| मिथुनस्थं सहस्राजा स्वापयुनमधुसुद्रनम् । तुलाराज्ञी गते सूर्ये पुनहत्थापयेद्धरिम् ॥         | 90  |
| अधिमासे तु ५ तिते तदा चेव ।विधिक्रमः । स्थापयेत्प्रतिमां विष्णोः शक्कचकगदाधराम् ॥           | 9 9 |
| पीताम्बरधरा साम्या पर्यङ्के स्थापयेच्छुचा । श्वेतवस्त्रममाच्छन्ने सोपधाने तु नारद ॥         | १२  |
| इतिहासपु 📭 को विष्णु भक्तां ऽथवा पुनः । स्नापयित्वा दिधिक्षीरमधुलाजघतस्तथा ॥                | 9 3 |
| समालस्य शुनेगेन्धपूर्णः पुष्पेभेनारमेः । पृजितां कुसुमैः शुभ्रमिश्रेणानेन बाहव ॥            | 88  |
| सुप्ते त्वीय जगन्नाथे जगन्सुप्तं भवेदिदम् । विबुद्धे त्विय बुध्येत जगत्सर्वे चराचरम् ॥      | 94  |
| एवं तां प्रतिमां विष्णोः स्थापयित्वा तु नारद । तस्यैवाग्ने स्वयं वाचा गृह्णीयाश्चियमांस्ततः | ? & |
| fil                                                     | 910 |

युद्धीयाभियमानेतान्दन्तधावनपूर्वकम् । उपवासं ततः कृत्वा प्रभाते विमले सित ॥ 36 नित्यं कर्म चरित्वा तु विष्णोरग्रे जितात्मवान् । तेषां फलानि वक्ष्यामि तन्कर्तृणां प्रथक्पृथक् १९ मधुरत्वं लभेद्विद्वन्युरुषो गुडवर्जनात् । तथैव संताति दीर्घा तैलस्य वर्जनाद्यतः ॥ २० ष्ट्रतस्य वर्जनादिम सुन्दराङ्गः प्रजायते । कटुँतेळपरित्यार्गः शत्रुनाशमवाप्नुयात् ।। **२१** सुगन्धर्नेलत्यागेन सौभाग्यमतुलं लभेत् । पुष्पभोगपरिन्यागी स्वर्गे विद्याधरो भवेत् ॥ योगाभ्यासी नरा यस्तु स ब्रह्मपद्मामुयात् । कटवम्लमधुरक्षारिक्तकाषायपद्गमान ॥ वर्जयेद्यस्तु वेरूप्यं दोर्गन्थ्यं नाऽऽप्रुयान्नरः । ताम्बृलवर्जनाद्धोगी रक्तकण्टम्त् जायते ।। 3.8 ष्ट्रतत्यागाच लावण्यं सदा स्त्रिग्धननुभवेत् । फलत्यागी च विषेत्रः बहुपुत्रश्च जायने ॥ 26 पलाशपत्राशनकृद्रूपवानभोगवानभवेत् । [अपादाभ्यक्किशोभ्यक्कत्यागेनेव दिजोत्तम] ॥ 25 दीप्तिमान्दीप्तकरणो सदा द्रव्यपानिर्भवेत् । द्धिदुग्धपरिन्यागी गोलोकं लभने नरः ॥ و د मोनव्रती भवेद्यस्तु तस्याऽऽज्ञाऽस्स्वलिता भवेत् । इन्द्रामनमवामोति स्थालीपाकस्य वर्जनात् २८ एक एवं स वै स्वर्गे विद्याधग्पतिभवेत् । पुष्कग्रस्तानमात्रेण गङ्गायाः स्तानजं फल्प्म ।। भूमो भुक्के सदा यस्तु स पृथिव्यिथपो भवेत । [+पाटाभिवन्टनाद्विष्णार्लभेद्रोटानजं फलम् विष्णुपादाम्बुजस्पर्शात्कृतकृत्यो भवेत्रयः । एकभक्ताशनो नित्यमग्निष्टोमफलं लभेत् ] ॥ विष्णोर्श्वेत ग्रुहे कुर्यादुपलेपनमार्जने । कल्पस्थायी भवेद्विदान्वॅकुण्टे नात्र संशयः । 3 3 भद्क्षिणं च यः कुर्याच्छतमष्टोत्तरं नरः । हंसयुक्तविमानेन दिव्येन सह गच्छति ॥ 3 3 गीतवाद्यकरो विष्णोर्गन्धर्वलोकमामुयात । पञ्चगब्याज्ञनो विद्वेश्वान्द्रायणफलं लभेत् ॥ नित्यं शास्त्रविनोदेन लोकान्यस्तु प्रवोधयेत् । स व्यासक्तर्पा विष्णवेग्रे तेते। विष्णुपदं लभेत्।।३६ तुलसीदलपूजां तु कृत्वा विष्णुपदं बजेद । कृत्वा प्रोक्षणकं दिव्यं स्थानमप्सरमां लभेद ॥ शीताम्बुना गृहे स्तानात्त्रिमेलं देहमामुयात् । उष्णोद्कं परित्यज्य स्तानं व पौष्करं भवेत् ॥ पत्रेषु यो नरो भुद्रे कुरुक्षेत्रफलं लभेत् । भुद्रे शिलायां यो नित्यं तस्य पुण्यं प्रयागजम् ॥ धर्मीद्यजलस्यामी न रोगैः परिभूयते । ताम्रपात्रेषु भुज्जानी नीभपं फलमाप्तृयात् ॥ Sc कांस्यपात्रं परित्यज्य शेषपात्रमुषाचरेत् । अलाभे सर्वपात्राणां मृत्मयं पात्रमुत्तमम् ॥ स्वरहीतकृतवीर्था पात्रः पालाशसंभवः । यस्तु संबन्सरं पूर्णमिन्नहोत्रमुपासते ॥ 84 पत्रैर्वा भोजनं विद्वन्वने वा तत्समं स्मृतम् । चान्द्रायणसमं शोक्तं ब्रह्मपत्रेषु भोजनम् ॥ 83 एकैकं भोजनं विद्वन्बह्मपत्रेषु भुज्जनः । त्रिगत्रेण समं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥ 8.8 एकाद्दयुपवासेन यन्पुण्यं परिकीतितम् । सर्वदानफलं चेव सर्वतीर्थफलं लभेत् ॥ ४५ न चापि नम्कं पञ्येन्पद्मपत्रेषु भोजनात् । ब्राह्मणो याति वैकुण्डे अन्यो जनः स्वर्गमामुयात् एष ब्रह्ममहाद्यक्षः पापद्या सर्वकामदः । मध्यमं वर्जितं पत्रं शृद्रजातौ तृपोत्तमः तु नागदः) ॥ भुज्जन्नरकमामोति यावदिन्द्राश्चतुर्द्भ । वर्जयेन्मध्यमं पत्रं शेषपत्रेषु भाजनम् ॥ 38 मध्यपत्रे तु यः शृद्रो भोजनं कुरुते द्विज । कपिळां ब्रह्मणे दत्त्वा शृद्धिर्भवात नान्यथा ॥ 80.

धतुश्चिद्वान्तर्गतः पाटः फ. पुस्तकस्थः । + धतुश्चिद्वान्तर्गतः पाटः फ. पुस्तकस्थः ।

कपिलां दोहयेद्यम्त शृद्रो भूत्वा निजे गृहे । दश वर्षमहस्राणि विष्टायां जायते कृषिः ॥ 40 कमियोनिविनिर्मुक्तः पशुयोनिमवामुयात् । कपिलं यो सनद्वाहं गूद्रो भूत्वा प्रवाहयेत् ॥ 4 ? गावन्ति तस्य रोमाणि ताबद्वर्षाणि नारद् । कुम्भीपाकेषु पच्येत स नरो नात्र संशयः ॥ 42 अजा चैव गृहे यम्य शृद्रम्य च विशेषतः । तस्या वै दुग्धपानेन शृद्रो यातीह रौरवम् ॥ 43 ब्राह्मणैः सह व्यापारो यस्य गृदस्य दृश्यते । स विषो वेदवाहाः स्याच्छूद्रः कौलिक उच्यते५४ ब्यापारे प्रेरितो विषः शृदाज्ञां च करोति यः । यावत्पदानि चलते तावद्भवति नारकी ॥ ५५ उदकार्थ तु यो विप्रः शृद्रेण प्रेषितो यृहे । उदकं मद्यतुल्यं स्यात्पीत्वा वै नरकं ब्रजेत ॥ ५६ अामित्रितस्त् यः शृद्रो ब्राह्मणानां गृहेषु वै । तद्भं चामृतकल्पं भुक्त्वा मोक्षमवामुयात् 60 मावर्ण चाथ गेंप्यं वा दिजातीनां विशेषतः। 46 यो गुह्माति हि लोभेन स शुद्रो नरकं बजेत् । ] शुद्रेण सर्वदा नित्यं दानं देयं द्विजन्मने ॥ ५९ तेषां चैव तु वै भक्तिः कर्तव्या च विशेषतः। [ंचथा विष्णुस्तथा विश्रशातुमीस्ये विशेषतः ६० तेषां पूजा प्रकर्तव्या विधिपूर्वी तु नाग्द् । प्राप्ते भाद्रपदे मासे महापूजा प्रवर्तते ॥ **६** ? कटिटानं भवेदिष्णोगीः प्रजा च विवर्धते । चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते शरीरं दापयेद्विज ॥ ६२ उत्थापनं ततः पूर्वे दस्या चैव सूखी भवेत । शृद्रो वाऽप्यथ शृद्री वा यो ददाति द्विजन्मने ६३ देवत्रयं तच्छरीरं ज्ञातव्यं वैष्णवादिभिः । गुरुम्त् विष्णुरूपोऽयं तस्य देयं विशेषतः] ॥ **E8** इह लोके सुखं भुकत्वा परलोकं च गच्छति । पाश्चभौतिकमेतद्धि अनर्थकमुदाहृतम् ॥ ६५ अता देयं हि गुरवे यतोऽनन्तफलं लभेत् । अस्मिन्कलियुगे घोरे पापाचारे दुरात्म(त्मा)नः ६६ निन्दां कुर्वन्ति विषेन्द्र जनानां पुण्यकर्मणाम् । निन्द्या लभन्ते दुःखं यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ६७ नानाधर्माः प्रवतेन्ते कली चैव पहामते । धर्मीऽयं दुर्लभो लोके धर्मकामार्थमोक्षदः ॥ ६८ भृमिशायी नरो यस्तु विमानं चाऽऽमुयान्नरः।[\*तैलाभ्यक्तं न कुर्वीत नरः कोऽपि महीतले]६९ द्शवपेसहस्राणि न रोगैः परिपीड्यते । बहुपुत्रो धनैयुक्तो बकुष्टी जायते नरः ॥ 90 नक्तभोजी नरो यस्तृ तीर्थयात्राफलं लभेत् । अयाचितेन चाऽऽमोति वापीकृपक्रियाफलम् ७१ वजेयेद्यम्तु व द्रोहं प्राणिहिसापराब्युखः । अहिंसा परमो धर्म इति वेदेषु गीयते ॥ 93 दानं दया दम इति सर्वत्रव श्रुतं गया । तस्मात्सर्वभयत्नेन कार्यं व महतामपि ॥ € e गुरवे ये प्रयच्छन्ति श्रारीरं पुत्रपीत्रकम् । तत्र दानप्रभावेन विष्णोर्वेह्रभतामियात् ॥ 98 श्रदेण दीक्षिता यस्तु शृद्रः शृद्रेण दीक्षितः । उभा तौ पापिनौ मोक्तौ यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ७५ हिमामित यदा धत्तं शुद्रों वे पापिसत्तमः । एकविशातिकुछं तेन नरकं प्रतिपद्यते ॥ Be कली पापिण्डनः शूद्रा दृश्यन्ते बहवी भुति । तेषां संभाषणादेव नरकं(को) भवति द्विज ॥ ७७ ब्रह्मज्ञानरता ये च गायत्रीजापका हि ये। तेषां दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति ॥ **৩८** शक्कचक्रथरा विषा विष्णुधर्मेषु संमताः । वेदधर्मरता नित्यं पङ्किपावनपावनाः ॥ 98 चातुर्मास्यमिदं कमे कर्तव्यं तः सदा नरः । किमन्यद्वह्नोक्तेन भूयो भूयश्र वाहव ॥ 60

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः । चनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः । **\* धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः** फ. पुस्तकस्थः ।

ते धन्याः पृथिवीमध्ये नरा ये वैष्णवा भुवि । तेषां कुलं धन्यतमं जातिर्धन्यतमा स्मृता ॥ ८१ मधु भक्षयते यस्तु सुप्ते देवे जनार्दने । महत्पापं भवेत्तस्य वर्जने यच्छृणुष्व तत् ।। सर्वयद्गेश्व विविधैयेत्फलं तदवामुयात् । दाडिमं मातुलिङ्गं च नालिकेरं च वर्जयेत् ॥ 63 देवो वैमानिको भृत्वा सन्ते विष्णुपदं बजेर्त । विज्ञवान्सुभगर्थेव कुले श्रीमति जायने ॥ 64 यः क्षिपेदेके भुक्तेन नरो मासचतुष्ट्यम् । यावन्ति च मुहुर्तानि उद्ति भाम्करेऽपि च ॥ 64 ताबद्वर्षसहस्राणि विष्णुलोके महीयते । ब्रीहींश्च यवगोधृमान्वर्जयेद्यम्तु मानवः ॥ CE अश्वमेधादिकं कृते विधिवद्वे सदक्षिणे । यत्फलं मुनिभिः मोक्तं तत्फलं लभते मरः ॥ 69 भनधान्यसमायुक्तो बहुपुत्रश्च जायते । तुलसीतिलदभैंश्च ये कुर्वन्ति च तर्पणम् ।। 61 तत्फलं कोटिगुणितं चातुर्भास्ये विशेषतः । यदा सुप्ते हृषीकेशं, कुर्याचैतत्रयान्वितम् ॥ 60 तेऽपि युगसहस्राणि मोदन्ते विष्णुसंनिधौ । पदं वा पदमर्थ वा ऋचं चार्यमुचं तथा ॥ **o** 5 विष्णवये ये प्रगायन्ति भक्तास्ते वे न संशयः । मधुनं वर्जयद्यस्त् सुप्ते देवे जनादेने ॥ O 9 एकमन्बन्तरं सोऽपि विष्णुलोकं महीयते । द्विध दुग्धं तथा तकं गृहं काकं तथेव च ॥ 0: वर्जयेद्यस्तु भी विष्ठ मुक्तिभागी न संशयः । स्नानमामलकेनैव ये कुर्वन्ति च मानवाः ॥ 0 3 दिने दिने महत्पुण्यं प्राप्तवन्ति च ते मुने । धात्रीफलं पापहरं प्रवटन्ति मनीपिणः ।। 0 4 त्रैलोक्यतारणार्थाय निर्मिता ब्रह्मणा पुरा । संध्यामानं चरेद्यस्त नरो मासचत्रपृयम् ॥ 0 % [+सत्येन चाधिपुण्यं च प्रवदन्ति मनीषिणः । नित्यस्तायी नगे यस्तृ यावन्मासचत्रुयम् ] OF मन्बन्तराणि चत्वारि वेकुण्ठे मोद्ने पुनः । स्वयंपाकी नरो यस्त भुद्रे मासचत्रुयम् ।। ¢ s दश वर्षसहस्राणि इन्द्रलोके महीयते । चतुरो वार्षिकान्मामान्मीनं चैव समाचरेत् ॥ 01 स च विष्णुपूरं गच्छेह्नासं च तडनस्तरम् । मौनभोजी नरो यस्त कटाचित्रावसीटति ॥ मोनेन भुञ्जमानास्तु राक्षसास्त्रिदिवं गताः । कृषिकीटसमायकं पकात्रमश्चिर्भः भवेत् ॥ गवां मांसममं क्रेयमनं चापि द्विजोत्तम । तदन्नमशुचिश्वेरचि च )व ग्रसते मानुषो यदि एतद्वे भोजनं प्रोक्तं राक्षसानां प्रियं सदा । तोषितो हि पुरा ब्रह्मा तन दत्तं महात्मना ॥ मीनेन भोजयित्वा(?) तु स्वर्ग प्राप्ता न संशयः। संजल्पन्भुञ्जते यस्तु तेनान्नमशुर्विभेरभ वेत १०३ पापं स केवलं भुद्धे तस्मान्मानं समाचरत् । उपवाससमं भाज्यं द्वयं मानेन नाग्द ॥ 808 पश्चपाणाहृतीर्यस्तु मीनभोजी नरोत्तमः (१०। पश्च व पानकान्यस्य नञ्चान्त नात्र संशयः १०५ न कुर्यान्संधितं वस्त्रं पितकर्माण वाहव । अगुच्यक्तस्थितं चैव वस्त्रं तदर्गाचिभे भ वत् ॥ १७६ कटिपृष्ठस्थित वस्त्रे पुरीषं कुरुते तु यः । मृत्रं वा मधुनं वाऽपि तद्वस्त्रं परिवजयत ।। 705 पितृकर्मविशेषे तु वर्जनीयं च वाडव । सर्वदा च मुने प्राक्षेदेवाची चक्रपाणिनः ॥ 406 कर्तव्या च विशेषण शुचिभिविजितेन्द्रियः । संप्रमुप्ते हृषीकेशे तृणशाककुमुम्भिकाः ॥ 700 संधितानि च वस्त्राणि वर्जनीयानि यन्नतः । चातुर्मास्ये हर्गे सुप्ते यस्तु एतानि वर्जयेत् 990 नरकं न तु स गच्छेद्यावदाभृतसंष्ठ्रवम् । मद्यं मांसं न भक्षेत शाशकं साकरं तथा ॥ 999 8 8 3 चातुर्मास्ये विशेषण सुप्तं देवे जनार्दने । सोर्डाप देवत्वमामोति अहिसानिग्तो नगः ॥

<sup>+</sup> धर्नुश्चिद्यान्तर्गतः पाटः पः प्रस्तकस्थः ।

५ स. <sup>\*</sup>त् । दीप्तिमान्सु । २ स. म. ॅकभक्ते । ३ क. ख. च. ज. झ. घ. घ. पः नित मुक्ता । ४ झ. भूवि ।

?

मिध्याक्रोधस्तथा सीद्रं तथा पर्वसु मैथुनम् । वर्जितं येन विभेन्द्र सोऽश्वमेधफलं लभेत् ॥ ब्रह्मचर्य प्रजादृद्धिमायुर्दृद्धि तथैव च । पुष्पं पत्रं फूलं शय्यामभ्यक्नं च विलेपनम् ।। हृथादुग्धानि मांसं च मद्यं च परिवजयेत् । चातुर्मास्ये हरी सुप्ते नियतं यद्विवर्जितम् ॥ 236 प्रथमं तत्तु दानव्यं ब्राह्मणाय न संशयः । तद्धनं चाक्षयं विद्वन्यदत्तं यद्विजातये ॥ 775 कोटिकोटिगुणं विष्र लभ(जाय)ने नात्र संशयः । येन केनापि विषेन्द्र नियमेनार्चितो हरिः११७ ददाति विष्णुभवनं नात्र कार्यो विचारणा । चातुर्भास्ये हरी सुप्ते नियमं यो न कारयेत्।।११८ माऽपि नरकमामोति तस्य जन्म दृथा गतम् । यः पुमान्कारयेत्रित्यं द्विजोक्तं विधिमुत्तमम् ॥ न्धोक्तात्रियमांश्रेव स याति परमं पदम् । त्रिवर्गरहितं दानं दत्तं भवति निष्फलम् ॥ 120 तम्मात्मवेशयत्नेन देवदेवं जनार्दनम् । तोषयेत्रियपेद्रिनेयेथाशक्त्या(क्ति) नरोत्तम् ॥ 155 न कृतं म्नानदानं च ब्राह्मणानां च एजनम् । द्रथा गतं तु तत्सर्वे यावदिन्द्राश्चतुर्देश ॥ ??? नागद उवाच-

कीहर्ज ब्रह्मचर्य च वद विश्वेश्वर प्रभो । येन चीर्णेन गोविन्दः परितृष्टो भवेश्वणाम् ॥ १२३ महादेव उवाच

स्वतार्यानरतर्श्वेय ब्रह्मचारी स्मृतो तुषेः । चाण्डालाद्यिको विद्वन्यः स्वभायी परित्यजेत् १२४ कृताव्याममं कृत्वा ब्रह्मचर्य विश्वीयते । परित्यज्ञति यो भार्यो भक्तां दोपविवर्णिताम् ॥१२६ प्राप्तकमो नरो लोके श्रणहत्यामवाप्रयात् । [+अश्वमधमहम्माणि वाजपेयशतानि च ॥ १२६ प्रकाद्वर्युपवासस्य कलां नाहीति पोडशीम्]। स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्॥ चातुमीस्य कृतं यच्च सर्व हि चाक्षयं भवेत् । एककालं दिकालं वा पुराणं शृणुते तु यः ॥१२८ सर्वपापवित्तिमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति । हरो सुप्ते विशेषेण हरेनीम पठछपत् ॥ १२९ तत्फलं कोतिगुणितं लभते दिजसत्तम् । वष्णवो ब्राह्मणो यस्तु पूजनं च करोति हि ॥ १३० स एव सर्वथमात्मा पत्र्य एव न संशयः । चातुमीस्यमिदं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् ॥ शृत्वा तु लभते पुण्यं गङ्गास्नानभवं मुने ॥

हात अःमहापुराण पाद्म उत्तरस्यण्ड स्मापातनारदसवाद वातुर्मास्यत्रतमाहात्स्यकथन नाम षटपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३५१९२

अथ सप्तपष्टितमाऽभ्याय ा

नारद उवाच--चातुमास्यव्रतानां च प्रवृद्धयापनं विभो । उद्यापने कृते सर्वे संपूर्ण भवति ध्रुवस् ॥ ----

महाद्व उवाच

वर्त कृत्वा महाभाग यदि नोद्यापनं चरंत् । यस्तु कर्ता कर्मणां स न सम्यक्फलभाग्भवेत् ॥ २
वर्तवंकल्यमामाद्य कुर्ष्ठां चान्धः प्रजायते । एतस्मात्कारणाचैव कुर्यादुद्यापनं द्विज ॥

शर्हात्वा नियमानेतान्पालियत्वा यथाविधि । सुप्तोतिथते जगन्नाथे गत्वा ब्राह्मणसंनिधौ ॥ ४
क्षमापयेदेवदेवं यथाविधि च विस्तरात् । तैलत्यागे घृतं दद्याद्घृतत्यागे पयः स्मृतम् ॥ ५

ي

मीने पिण्डास्तिला देयाः सहिरण्या द्विजातये । भोजने भोजनं दद्याद्वध्योदनसमन्वितम् ॥ असं दद्याद्विशेषेण हिरण्येन समन्वितम् । अस्रदानान्मुनिश्रेष्ठ विष्णुलोके महीयते ॥ पालाशपात्रे यो भूके नरो मासचतुष्ट्यम् । भोजनं घृतपूर्णे तु द्यादुवापने द्विज ॥ षद्सं भोजनं दद्याद्वाह्मणे नक्तभोजने। अयाचिते बनद्वाहं महिरण्यं पदापयंत् ॥ मापं त्यजन्मुनिश्रेष्ठ गां च दद्यात्सवत्सकाम् । धात्रीम्ताने नरो दद्यात्म्वर्णं मापिकमेव च ॥१० फलानां नियमे चैव फलानि च पदापयेत् । धान्यानां नियमे धान्यमथवा शालयः स्मृताः ११ द्याङ्गयने शय्यां सतृलां गेन्दुकान्विताम् । ब्रह्मचर्यं कृतं येन चातुर्माम्ये दिनोत्तम ॥ 95 दंपत्योभींजनं देयमुभयोभिक्तिपूर्वकम् । सभीगं दक्षिणोपेनं सशाकं लवणं नथा ॥ 93 नित्यस्नाने नरो दद्यात्रिस्तेहे सर्पिमक्तवः । नखकंशवते चैव आदर्श परिकल्पयेत् ॥ 99 उपानहो प्रदातवर्षा उपानहोर्विवर्जनात् । आमिषस्य परित्यागान्सवन्सा कांपला म्मृता ॥ नित्यं दीपपदो यस्त सावर्णं दीवमावहेत् । तं दीपं घृतसंयुक्तं दयाचेव द्विजन्मने ॥ 9 5 विष्णुभक्ताय विशाय परिपूर्णवर्तेष्मया । शाकस्य नियमे शाकं मापे सावर्णमापकम् ॥ 9 9 मैथुनानां तु नियमे गेप्यं दद्याद्विजातये । नागवहत्याम्तु नियमे कर्पृगं सहिरण्यकम् ॥ 96 काले काले द्विजश्रेष्ठ यत्कृतं नियमेन तु । तत्तद्देयं विशेषेण पग्लोकसमीप्सया ॥ आदी स्तानादिकं कृत्वा विष्णोश्चाग्रे प्रकारयेत् । अनादिनिधनी देवः शहचक्रगदाधरः॥ २० तस्यांग्रे के न कुर्वन्ति यता विष्णुम्त् पापहा ।।

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमार्पातनारदमवादे चातुर्मास्यवतोद्यापन नाम समप्रशितमे ১৮৭ য ৮ ১৩ ৪ आदितः अरोकानां समख्यङ्काः— ३५२१३

#### अधाष्ट्रपष्टिनमा ३५याय 🗇

#### नारद उवाच-

यमस्याऽऽगधनं वृद्धि मिद्धितार्थं सुगोत्तमः । कथं न गम्यते देव नगकं न(काञ्र)गकान्तगम् ॥ श्रृयते यमलोके तु सदा वेतगणी नदी । अनाष्ट्रप्या न्वपागः च दुस्तगः शोणितावहा ॥ दुस्तगः सर्वभृतानां सा कथं सुतगः भवेतः । भयमेतन्महादेव यमलोकं प्रति प्रभो ॥ तस्य निर्मोचनार्थाय वृद्धि कृत्यमशेषतः । भगवन्सर्वदेवेश कृपां कृत्वा ममोप्रिंगः॥

महादेव उवाच--

द्वारावत्यां पुरा वित्र स्नातोऽहं लवणास्भिस् । दद्शे मुनिमायान्तं मुद्गलं नाम वाडवम् ॥ ५ ज्वलन्तमिव चाऽऽदित्यं तपसा द्योतिनाङ्गकम् । मां प्रणस्य मुनिः प्राह मुद्गलो विस्मयान्विनः ६

मुद्गल उवाच— अकस्मान्मुर्छितो देव पतिनोऽस्मि धरातले । मुज्बलन्ति मुमाङ्गानि गृहीतो यमकिकरैः ॥

बलादाकृष्यमाणोऽहं पुरुषोऽङ्गुष्टमात्रकः । वद्धां यमभँटर्गाढं नीतोऽस्मि शमनान्तिकम् ॥ ४ क्षणात्सभायां पञ्चामि यमं पिङ्गललोचनम् । कृष्णमुखं महारोद्रं मृत्युव्याधिशतान्वितम् ॥ ४ बातपित्तक्षेष्मदोषेमृतिमद्भिस्तु सेवितम् । कासशोषज्वरातङ्कः कोटिकालृतकादिभिः ॥ ४४

विष्णुदेहोद्भवे देवि महापापापहारिणि । सर्वपापं हर त्वं वे सर्वीषधि नमोऽम्तु ते ।। **∌** હ तुस्सीपत्रकं धृत्वा नामोचारणपूर्वकम् । स्त्रानं सुकृतिभिः प्रोक्तं कर्नव्यं विधिपूर्वकम् ॥ 36 एवं स्नात्वा समुत्तीर्थ परिधाय सुवाससी । तर्पयित्वा पितृन्देवांस्ततो विष्णोस्तु पूजनप् ॥३९ संस्थाप्य स्रवणं कुम्भं पश्चपल्लवसंयुतम् । एश्वरत्नसमोपेतं दिच्यस्रागन्यवासितम् ॥ X3 जलपूर्ण सद्रव्यं च ताम्रपात्रसमन्वितम् । तत्रम्थं श्रीयरं देवं देवदव नपानिधिम् ॥ X3 पूर्वेण विधिना राजन्कुर्यात्पृजां गरीयसीम् । मृहोमयादिरचितं मण्डलं कारयेच्छुभम् ।। तण्डुलैः गुक्रधातेश्र अम्बुपिष्टेश्र कारयेत् । धर्मराजः प्रकर्तव्यो हम्ताद्यवयवान्वितः ॥ 83 नदीं वेतरणीं ताम्रां स्थापयित्वा नद्यतः । पूजयेच प्रथवसम्यक्तमाबाहनपूर्वकम् ॥ 8'8 आवाहयामि देवेशं यमं व विश्वरूपिणम् । इहाभयेहि महाभाग सांनिध्यं कुरु केशव ॥ 83 इदं पाद्यं श्रियः कान्त सोपविष्टं(?) हरे प्रभी । विश्वीधाय(?) नमी नित्यं कृषां कुरु समीपरि ।: भृतिदाय नमः पादौ अशोकाय च जाननी । उ.रु नमः जिवायेति विल्मेते नमः कटिम् ॥४७ कंदपीय नमें। मेहमाहित्याय फलं तथा । दामीदराय जटरं वासुदेवाय व स्तनी ।। श्रीधराय मुखं केशान्केशवार्यात वे नमः । प्रष्टं शाह्नेधरायेति चरणी वस्टाय च ॥ 80 स्वनाम्ना शह्वचक्रासिगदापरशुपाणये । सर्वात्मने नमस्तुभ्यं शिर इत्यभिर्धायते ॥ मत्स्यं कर्म च वागाहं नागिसहं च वामनम् । गामं गामं च कृष्णं च बुद्धं कल्कि नमोऽस्तू सर्वपापीयनाजार्थ पूज्यामि नमी नमः । एभिध सर्वजी मञ्जीवरणं ध्यात्वा पप्रजयेत् ॥ धर्मराज नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते । दक्षिणाशाय ते तभ्यं नमो महिष्याहत ॥ 4 3 चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं विचित्राय नमो नमः । नस्कातिप्रशास्त्यर्थं कामार्यस्य मेमोप्सतात् ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय काठाय सवभतक्षयाय च ॥ हकोदगय चित्राय चित्रगप्ताय वे नमः । नीलाय चैव दक्षाय नित्यं कुर्यान्नभो नमः ॥ एवं द्वादशिमः पृत्रयो नामभिर्धमराहप्रभुः । वैतर्गाण त्वं सुदुष्पारे पापन्ने सर्वेकामदे ॥ इहाभ्येहि महाभागे गृहाणाव्यं मया कृतम् । यमद्वारप्ये घोरे क्याता बैतरणी नदी ॥ तस्या उद्धरणार्थाय जन्ममृत्युजरातिगा । या दस्तरा दृष्कृतिभिः सर्वेपाणिभयापहा ॥ पस्यां भयात्रपञ्चत्ति प्राणिनो यातनारयाः । तत्रेकामस्त् तां घोरां जयात्य देशि नमां नमः ।। तस्यां देवा+अधितिष्टन्ति या सा वैतरणी नदी । सा चापि इक्ता अक्ता अक्तार्थ केशवस्य च यस्यास्तरे प्रतिष्टुन्ति ऋषयः पितरस्तथा । मा चापि निन्धुरूपेण एजिता पापदारिका ॥ = 3 तरितुं नां पदास्यामि सर्वेपापविमुक्तये । पुण्यार्थं संप्रयच्छामि तुभ्यं वेतरणा नर्दाम् ॥ € 3 मयाऽपि पुजिता भक्त्या श्रीत्यर्थ केशवस्य च । कृष्ण कृष्ण जगन्नाय संसाराद्ध्यस्य मामु६४ नामग्रहणमात्रेण सर्वेषापं हरस्य मे । यज्ञोपत्रीतं परमं कारितं 🛒 रार्तुभः ॥ € 4 शतिगृहीष्य देवेदा शीटो यच्छ संरक्षितम् । इई दुनं च ताम्बृळं यथांशक्त्यार्शास्त्र, सुशोभनम् ॥ प्रतिगृह्णीप्त देवेश मामुद्धर भवार्णवात् । पश्चवित्रपद्धिरोटमें देवेस्, असातिकं तक । ६७ मोद्दान्यकारचुमणे भक्तियुक्तो भवातिहत । परमात्रं सुपक्षात्रं समस्तरससंयुतम् ॥ ६८

<sup>+</sup> माधरार्यः ।

निवेदिनं मया भक्त्या भगवन्मतिगृह्यताम् । द्वादशाक्षरमञ्जेण यथासंख्यजपेन च ॥ ६९ बीयतां मे श्रियः कान्तः पीतो यच्छतु वाञ्छितम् । पश्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ ॥ तामां मध्ये तु या नन्दा तस्य घेन्वै नमो नमः । गां संपृत्य विधानेन अर्घ्य दद्यात्समाहितः ॥ सर्वकामदुघे देवि सर्वार्तिकनिवारिणि । आरोग्यं संतर्ति दीर्घी देहि नन्दिनि मे सदा ॥ ७२ पजिता च विसप्टेन विश्वामित्रेण धीमता। कपिले हर मे पापं यन्मया पूर्वमंचितम् ॥ 9 गावा मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । नाके मामुपतिष्ठन्तु हेमज्ञक्ति पयोगुचः ॥ 80 सरभ्यः सौरभेयात्र यरिनः सागरास्तथा । सर्वदेवमये देवि सुभद्रे भक्तवत्सले ॥ ७५ एवं संपुज्य विभिवदद्याद्रोपु गवाहिकम् । सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनाशिनीः ॥ Be वृतिगृह्णन्तु मे ग्रामं गावस्त्रत्येक्यमानरः । गं गदाये नमो भृत्ये सर्वपापप्रहाणये ॥ ७७ व्रमन्त्रा भव मे नित्यमाञीर्वादपरायणा । दौर्गन्ध्यध्वंसिनी भृत्वा सर्वपापहराय च(भव) ॥७८ अनेनैव तु मन्नेण गढां वे धारयेदवधः । पं नमः पद्मनाभाय पद्मं वे धार्येत्सधीः ॥ 90 वं चक्ररूपिणे विष्णो धारणं चक्रजं स्मृतम् । शं शहरूपिणे तुभ्यं नमोऽस्तु सुखकारिणे ॥८० मञ्जूणातेन व दता धारणं शहनं स्मृतम् । चतुर्णामायुधानां तु धारणं मुनिभिः स्मृतम् ॥ 63 चन्द्रनेत सुपत्येन गोपिकाचन्द्रनेन तु । धारणं च विशेषण ब्राह्मणेर्वेदपारगैः ॥ 63 चाण्डाची जायते गृद्धो धारणाच न संगयः । अध्येषुण्डमुजुं साम्यं सचिहं धारयेखदि ॥ ८३ स चाण्डालोऽपि श्रुद्धात्मा पुज्य एव सदा द्विजैः । चाण्डालानां ग्रुहे दृता तुलसी यत्र दृश्यते॥ नंत्रत्या तुल्ह्मी ग्राद्या भक्तिभावेन चेतमा । इति श्रुतं धर्ममुखान्मुहलो द्विजसत्तमः ॥ ८५ कथयित्वा ममाग्रे वे गतो याद्यच्छिको मुनिः ॥ ८इ महेश्वर उवाच

गोपिकाचन्द्रनं यत्र तिष्ठते वे द्वित्रोत्तम । तहुढं तीर्थरूपं च विष्णुना भाषितं किल ।। ८७ शोकमोहाँ न तत्र स्तो न भवत्यशुभं कचित् । गोधिकाचन्दनं यस्य तिष्ठते द्विज सम्मनि ॥ 66 सुखिनः पृत्रेजास्तस्य संततिवेथेते सदा । गोपिकाचन्द्रनं यस्य वतेतेऽहर्निशं ग्रहे ॥ 60 गोंपीपुष्करजा मृत्स्ना पवित्रा कायशोधनी । उद्दतेनाद्दिनक्यन्ति व्याधयो ह्याधयश्च ये ॥ 90 अता देहे धृतं पुंभिमींक्तदं सावेकामिकं । ताबहजेन्ति तीथीन ताबन्धेत्राणि सर्वेदा ॥ ९ १ गोपिकाचन्द्रनं यावस्र इष्टं च श्रुतं द्विज । इदं ध्येयमिदं पुज्यं मलदोपिवनाशनम् ॥ ९२ यस्य संस्पर्भनाटेव पूर्वा भवात मानवः । अन्तकाले तु मन्यीनां मुक्तिदं पावनं परम् ॥ ९३ कि वदामि दिनश्रेष्ठ मृक्तिदं गोपिचन्दनम् । विष्णोम्तु तुलसीकाष्ठं तथा वै मूलमृत्तिका ॥९४ गोपिकाचन्द्रनं चैव तथा व हरिचन्द्रनम् । चन्यार्वेतानि संमील्य अङ्गमुद्र्तयेत्सुधीः ॥ ९५ तेन तीर्थं कृतं सर्व जम्ब्ध्रिषेषु सर्वदा । तिलकं कुरुते यस्तु गोपिकाचन्दनद्रवेः ॥ ९६ सर्वेपापिर्विनिमुक्तो याति विष्णोः परं पदम् । पितुः श्राद्धादिकं तेन गयां गत्वा तु वै कृतम् ॥ येन वा पुरुषणापि विश्वतं गोपिचन्द्नम् । मद्यपो ब्रह्महा चैव गोघ्नो वा बालहा तथा ॥ मुच्यते तत्क्षणादंव गोपीचन्दनधारणात् ॥ 96

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमापतिनाग्दसवादे यमाराधनगोपीचन्दनमाहात्म्यं नामाष्ट्रषष्टितमोऽध्यात्यः ॥ ६८ n

۶

4

ş

8

#### अथोनसप्ततितमोऽभ्यायः ।

## महेश्वर उवाच-

**द्युणु नारद वक्ष्यामि वेष्णवानां च लक्षणम् । य**च्छ्रत्वा मुच्यते लोको ब्रह्मद्वत्यादिपातकात्।।? तेषां वै लक्षणं यादकस्वरूपं यादशं भवेत् । तादशं मुनिशादुल शृण त्वं विस्मि सांप्रतम् ॥ विष्णोरयं यतो ह्यासीत्तस्माद्वेष्णव उच्यते । सर्वेषां चैव वर्णानां वैष्णवः श्रेष्ट उच्यते ।। 3 येषां पुण्यतमाहारास्तेषां वंशे तु वष्णवः । क्षमा द्या नपः सन्यं येषां वै तिष्ठति दिज्ञ ॥ 8 तेषां दर्शनमात्रेण पापं नक्याति तुल्वन् । हिंसाधर्माद्विनिमेको यस्य विष्णो स्थिता मतिः ॥ ५ **शहं चक्र गरां पद्मं** नित्यं वे धारयेचु यः । तुरुसीकाष्ट्रजां मालां कण्टे वे धारयेच् यः ॥ तिलकान्द्राद्शानेव नित्यं वै धारयेद्वधः । धर्माधर्म त जानाति स च वैष्णव उत्यते ॥ ૭ **बेदशास्त्ररतो नित्यं नित्यं वै यद्भयाजकः ।** उत्सवांश्च चतुर्विजनकुर्वन्ति च पुनः पुनः 🖒 ।। ८ **तेषां कुळं धन्यतमं तेषां वै यश** उच्यते । ते वै ळोके धन्यतमा जाता भागवता नराः ।। एक एव कुले यस्य जातो भागवतो नरः । तत्कलं तारितं तेन भ्यो भ्यश्र बाइव ।। 90 अण्डजा उद्भिजार्थेय ये जरायजयोनयः । ते तु सर्वेऽपि विजेयाः शहचकगटाधराः ॥ 99 **येषां दर्शनमात्रेण ब्रह्महा शुध्यते सदा ।** कित् बक्ष्यामि देवर्षे तेभ्यो धन्यतमानभूवि ।। 9 2 **बैप्लवा ये तु इत्यन्ते भुवने** ऽस्मिन्महामुने । ते वे विष्लुसमार्थव ज्ञातव्यास्तत्त्वकोविदैः ।। कली धन्यतमा लोके श्रुता में नात्र संशयः । विष्णोः पूजा कृता तेन सर्वेषां पूजनं कृतम्।। १४ महादानं कृतं नेन पूजिता येन वैष्णवाः । फलं पत्रं तथा शाकमन्नं वा वस्त्रमेव च ।। 7 % **बैष्णवेभ्यः प्रयच्छन्ति ते धन्या भृति सर्वटा । अ**चितो वे हर्गियेस्त सर्वेषां चैव पृजनम् ।। १६ **कृतं येरिचनो विष्णुस्ते वे धन्यतमा मनाः** । तेषां टर्शनमात्रेण शु*्*यस्ते पापका नगाः ।। 9 9 किमन्यद्धहुनोक्तेन भूयो भूयश्च वाडव । अतो व दर्शनं तेषां स्पन्ननं सुखदायकम् ॥ 96 यथा विष्णुस्तथाचायं नास्तरं वर्तते कचित् । इति ज्ञात्वा तु भी वत्स सर्वेदा पूजयेदव्याः।। एक एव तु यैर्विमा वैष्णवो भवि भोज्यते । सहस्रं भोजितं तेन दिजानां नात्र संजयः ॥ **इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमाप**तिनारदमवादे वेष्णवमाहात्म्य नामं नमभ<sup>े स्</sup>रोप्टियान । ६० ।

आदितः श्लोकानां समध्यद्धाः-- ३५३३५

### अथ समातितमाऽन्यायं ।

## नागद् उवाच--

**७पवासासमर्थानां** सर्वदा सुग्सत्तम । एका या द्वादर्ज्ञा पुण्या नां वदस्व ममानघ ॥ शिव उवाच—

मासि भाइपदे शुक्ते द्वादशी श्रवणान्विता । सा व सर्वप्रदा पृण्या ह्युप्वासे महाफला ।। संगमे सरितां स्नात्वा द्वादशीं तामुपोपितः । अयत्नात्समवामोति द्वादशद्वादशीफलम् ॥ सुधश्रवणसंयुक्ता या च व द्वादशीं भवेत् । अतीव महती तस्यां कृतं सर्वमथाक्षयम् ॥

| द्वाद्शी श्रवणोपेता यदा भवति नाग्द् । संगमे सरितां स्नात्वां लभेहोदानजं फलम् ॥                            | G   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| जलपूर्ण तदा कुम्भं स्थापयित्वा विचक्षणः । तम्योपरि न्यमेत्पात्रं स्थापयित्वा जनार्दनम्                    | 115 |
| ततस्तस्याग्रतो देयं नेवेद्यं घृतपाचितम् । मोदकांश्च नवान्कुम्भान्दद्याच्छक्त्या विचक्षणः ॥                | 9   |
| एवं मंपूज्य गोविन्दं जागरं तत्र कारयेन् । प्रभाते विमले स्नान्वा संपूज्य गरुडध्वजम् ॥                     | 4   |
| वृत्ववृवादिनवेदीः फलैर्वेद्धः सुशोभनैः । पुष्पाञ्जलिं नतो दद्यान्मत्रमेनमुदीरयेत् ।।                      | 9   |
| नमो नमस्ते गोविन्द वुधश्रवणसंयुत् । अघोष्यसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भवै ॥                             | ? 0 |
| अन्नं तु ब्राह्मणे पूर्व वेटवेटाङ्गपारगे । पुराणज्ञे विशेषेण विधिवत्संप्रदापयेत् ॥                        | 8 ? |
| अनेन विधिना चैत्र नद्याम्तीरे नरोत्तमः । सर्वे निवेतेयेत्सम्यगेकचित्तरतोऽपि सन् ॥                         | १व  |
| अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । महत्यरण्ये यहृतं भूमिदेव शृणुष्व तत् ॥                              | ? ? |
| तां कथां तु प्रवक्ष्यामि जुणु देवर्षिसत्तम । यां श्रुत्वा मानवो लोके महादुःखात्ममुच्यते ॥                 | 38  |
| देशी दाशरको नाम तस्य भागे च पश्चिमे । तत्र विद्वन्मकदेशः सर्वेसच्यभयंकरः ॥                                | १५  |
| सुतप्रसिकता भूमियेत्र दुष्टा महोरगाः । अत्यद्य्यायद्वपाकी <b>णो मृतप्राणिसमाकुला ॥</b>                    | ? 5 |
| र्गमीखद्रिग्पालाशकरीं∔ः पीलुभिः सह । तत्र भीमदुम <mark>गणाः कण्टकेराचिता दढैः ॥</mark>                    | १७  |
| द्रस्वप्राणिजनाकीणो यत्र भृद्रस्यते कचित् । तथार्शय जीवा जीवन्ति सर्वे कमेनिबन्य <mark>नात्</mark> ।      | 126 |
| नोटकं नोटकाधारा विदंस्तत्र वळाडकाः । पक्षान्तरगतैः कैश्चिच्छिशुभि <b>स्तृषितैः समम्</b> ॥ ।               | १९  |
| उन्क्रान्तजीवना विष्ठ इञ्यन्ते च खगोत्तमाः । तस्मिस्तथाविधे देशे कश्चिदैववशाद्वाणिक् ॥                    | २०  |
| निजसाथपरिञ्रष्टः प्रतिष्टो मरुजाङ्गले । बञ्चामोद्धान्तहृदयः क्षुतृहभ्यां श्रमपीडितः ॥ 🥏                   | २१  |
| क ग्रामः क जलं काहं याम्यामि न वृवोध ह । अथ प्रेतान्ददर्शामौ क्षुचृषाव्याकुलेन्द्रियान                    | [२२ |
| उत्कटात्माळिनात्र्भीमान्त्रिमीसात्रीढढशेनात् । पेतस्कत्थसमारूढमे <mark>कं विकृतेद्श्नेस् ॥</mark>         | २३  |
| ददर्भ बहुभिः प्रेतेः समन्तात्परिवास्तिम् । आगच्छमानमत्युग्रं प्रेतशब्द्पुरःसरम् ॥                         | २४  |
| प्रतोऽपि हेप्ट्रा तां घोरामटवीमागतं नरम् । प्रतस्कन्धान्मद्दी गत्वा तस् <mark>यान्तिकमुपागमत् ।।</mark>   |     |
| र्शाणपत्य वर्षणकश्रेष्ठांमदं वचनमबर्वात् ।                                                                | २५  |
| प्रत उवाच <del>-</del>                                                                                    |     |
|                                                                                                           | २६  |
| भवेशों देवयोगेन पूर्वकमेक्कतेन च । तृषा में वाधतेऽत्यर्थ क्षुघा चैव भ <mark>ृत्रं तथा ।।</mark>           | २७  |
|                                                                                                           | २८  |
| शिव उवाच —                                                                                                |     |
| इत्येवमुक्ते पेनस्तं विणजं वाक्यमब्रवीत् ।                                                                | २९  |
| भेत उवाच —                                                                                                |     |
| फुढ़ां शर्मा समाश्रित्य प्रतीक्षम्य मुहुर्तकम् । कृतातिथ्यो मया पश्चाद्गमिष्यसि <mark>यथासुस्तम्</mark> ॥ | ₹0  |
| शिव उवाच—                                                                                                 |     |
| प्वमुक्तस्तथा चक्रे स वणिवतृष्णयाऽदिंतः । मध्याह्रसमये प्राप्ते पेतस्तं देशमागतः ॥                        | ₹ १ |

९ च. 'त्वा व्रत विधिवदाचरेत् । जै । २ च. मि । दध्योदनं सोदनुम्भा । ३ च वि । तत्सर्वे ब्राह्मणे दखाद्वेद । ४ फ. '६मण्डले ।

फुल्लात्स हक्षाच्छीतोदां वारिधारां(नीं) मनोरमाम् । दध्योदनसमायुक्तां वर्धमानेन संयुनाम् अवती(ता)र्य ततः स्वनं प्रादादितथये तदा । स तत्राज्ञनमात्रेण परं तृष्ठिन्वमागतः ॥ ३ वितृष्णो विज्वरश्चेत क्षणेन समपद्यत् । ततश्च प्रेताः संप्राप्तास्तम्माद्धाः (स्तेभ्यो भा)गं क्रमाद्द हध्योदनात्सपानीयात्भीतास्तृष्तिं पर्गं गताः । अतिथि तर्पयित्वा तु प्रेतलोकं च सर्वतः ॥ ३ ततः स्वयं स बुभुजे भुक्तशेषं यथासुखम्। तस्य भुक्तवतः स्वन्नं पानीयं च क्षयं ययौ ॥ शेताधिपं ततस्तं वै विणग्वचनमञ्जवीत् ।

विणगुवाच— भाश्चर्यमेतन्परमं वनेऽस्मिन्प्रतिभाति मे । अत्रं पानं च परमं संपाप्तं च कृतस्तः ॥ स्तोकेनेव तथाऽक्षेन त्वमेतांस्तु बहुनपि । अतर्पयः कथं त्वेते निर्मासा भिन्नकुक्षयः ॥ कथमस्यां सुघोरायामटव्यां च कृतालयाः । तद्तित्संगयं छिन्धि परं कौतृहलं मम ॥

शिव उवाच--

एवमुक्तः स वणिजा प्रेतो वचनमत्रवीत् ।

प्रेत उवाच-

बाणिज्यसक्तस्य पुरा जन्मातीतं ममानय । सकले नगरे नास्ति ममान्यो हि दुरात्मकः ॥ 🔞 धनलोभान्न कस्यापि दत्ता भिक्षा मया नदा । सखा चैव त नवा असीहाह्यणा गणवात्मम र श्रवणद्वादशीयोगे मासि भादपदे ततः । स कटाचिन्मया सार्थं तापी नाम नदी यया ॥ तस्याश्च संगमः पुण्यो यत्राऽऽसीचन्द्रभागया । चन्द्रभागा चन्द्रसृता तापी चैवाकेर्नान्दनी तयोः शीतोष्णमलिले पविवेश सहद्विजः । श्रवणद्वादशीयांगं नगश्चव गुनापिताः ॥ चन्द्रभागासुतोयेन वारिधानी ददौ दिने । दध्योदनयुतां सार्ध संपूर्णवेधमानकैः पूर्णा वर्धम नेन संयुताम्) ॥ छत्रोपानद्यगं वस्त्रं मनिमां च नथा हरेः । प्रदर्वे विषमुख्याय हरस्याग्रे महामने ।। वित्तसंरक्षणार्थीय तस्यास्तीरे ब्रतं मया । सोपवासन दत्तेका वारिधानी मनोरमा ॥ तत्कृत्वाऽहं गृहं प्राप्तस्ततः कालेन केनचित् । पश्चत्वमहमासाद्य नास्तिक्यात्वेततां गतः ॥ अस्यामटच्यां घोरायां यथा हाहिकुळं तथा । श्रवणद्वादकीयोगे वारिधान्यपिता मया ॥ सेयं मध्याह्ममयं लभ्यते च दिने दिने। ब्रह्मम्बरुषि(हागि)णः सर्वे पापाः प्रतत्वमागताः परदाररताः केचिन्स्वामिद्रोहरनाश्च ये । भूनप्रेनजरूपेण ने जाना हात्र मानवाः ॥ **देशे मरुस्थले त्वस्मिन्ममेते मित्रतां गताः** । अक्षयो भगवान्विष्णुः परमात्मा जनार्दनः ॥ दीयने यत्समुद्दिय्य चाक्षयं तत्प्रकीर्तितम् । अक्षयेनापि चान्नेन तुप्ता एते पुनः पुनः ॥ <mark>मेनत्वभावाद्दीवेल्यं न विमुश्चन्ति कद्दिचित् । पूर्जायत्वाऽहमन्नेम्त्वामार्ताथ समुपाम्थतम् ।।</mark> <mark>मेनभावाद्विनिर्मुक्तो यास्यामि परमां गतिम् । मया विद्</mark>वानाः कि त्वेते वनेऽस्मिन्धुबदारुणे पीडामनुभविष्यन्ति दारुणां कर्मयोनिजाम् । एतेषां तु महाभाग ममानुग्रहकाम्यया ॥ मत्येकं नामगोत्राणि गृह्णीप्व लिखिनानि च । अस्ति कक्षागता चैव तव संपुटिका शुभा ॥ ५४ हिमबन्तमथाऽऽसाद्य तत्र त्वं लप्स्यसे निधिम् । गयाशीर्षं ततो गत्वा श्राद्धं कुरु महामते॥ ५०

शिव उवाच--इत्याज्ञाप्य म वे प्रेतो विणजं च यथामुखम् । विसर्जयामाम तदा स वै प्रायात्ममुत्सुकः ॥६० समासाद्य गृहं तत्र पश्चात्प्रायाद्धिमालयम् । त(मे)नोहिष्टं निधि तत्र गृहीत्वा स समागतः ॥६१ प्रांशं प्रतिगृह्याथ गयाशीर्षं ततोऽभ्यगात् । तत्र गत्वा गयायां स श्राद्धं कृत्वा महामतिः ६२ वेतानां तु यथोडिष्टं श्राद्धं सम्याग्वधानतः । पत्येकं नामगोत्राणि गृहीत्वा पिण्डमु+त्सृजत् ६३ यम्य यस्य तु वे श्रादं स करोति दिने विशक्त । स स तस्य तदा स्वमे दर्शयत्यात्मनस्तनुम् ॥ व्रवीति च महाभाग प्रसादात्तव चानघ । प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि प्रमां गतिम्।।६५ ्<sub>एवं</sub> कृत्वा विधानेन गयाशीर्षे महामनाः । पश्चाज्जगाम स्वयृहं विष्णुं ध्यायन्पुनः पुनः ॥ ६६ मासि भाद्रपदे प्राप्ते गुऋपक्षे तथा सुधीः । श्रवणद्वाद्शीयोगे संगमे सरितां पुनः ॥ e p जगाम स महावृद्धिः सर्वोपस्करसंयुतः । संगमे सरितां स्नात्वा द्वादशीं तामुपोषितः ।। 86 तत्र रतात्वार्शप दच्या तु पूजियत्वा जनार्देनम् । अनन्तरं ब्राह्मणस्य ह्यपहारं तदा ददौ ॥६९ शास्त्रोक्तेनापि विधिना बेकचित्तरतोऽपि सः । निवेर्तयामास तदा वाणिजो बुद्धिमान्स वै वंवें वर्षे तु संप्राप्ते मास्यि भाद्रपटे तथा । श्रवणद्वाद्शीयोगे संगमे सरितां पुनः ॥ 90 एवं वे कृतवान्सर्व विष्णुमृद्दिस्य सन्वरम् । कालेन चा<mark>तिमहता पश्चन्वं समुपागतः ।।</mark> ७२ अपाप परमं स्थानं दुलेभं सर्वमानवैः । क्रीडतेऽद्यापि वकुण्ठे विष्णुद्तैः स सेवितः ॥ 50 तुर्व करूप भी ब्रह्मञ्श्रवणदादर्शावतम् । सर्वसीभाग्यदं चैव इह लोके परत्र च ॥ 98 मुब्द्धिजननं चैव सर्वेशपहरं परम् । श्रवणद्वाद्शीयांगे यः कुर्याद्व्रतमीदृशम् ॥ दास्यास्य प्रभावन विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ७५

इति घरमरा राण राष्ट्र उत्तरमणः ।मार्पातनारदसवादे अवणदादशाजनग्राहास्य नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ୬० ॥ आदितः श्रुरोकानां समस्यङ्काः— ३२४०६

## -

अयक्सपः⊲तमाऽ-यायः ।

नारत उवाच —

देवदेव जगन्नाथ मृक्तिमृक्तिप्रदायक । कथयम्व सुरश्रेष्ठ येन दुःषं न पद्म्यति ॥

सृध्य उवाच —

शृणु वाद्य वक्ष्यामि विरावं सरितः शुभम् । येन चीर्णन नरको मानवानां न जायते ॥

शृणु वाद्य वक्ष्यामि विरावं सरितः शुभम् । येन चीर्णन नरको मानवानां न जायते ॥

श्रायुगरोग्यमतुळं सीभाग्यं सुग्वसंपदम् । संतानं चाक्षयं प्राप्य स्वगेलोके महीयते ॥

श्रापादे मामि संप्राप्ते नदी पूर्गण संयुता । सन्तं तोयसंस्थाने पुराणे सा च विश्रुता ॥

श्रापादे मामि संप्राप्ते नदी पूर्गण संयुता । सन्तं तोयसंस्थाने पुराणे सा च विश्रुता ॥

श्रापतो चनसंपूर्ण कर्तव्या सा वर्तन वा । तोयाचः परिपूर्णा ता सकूलेः स्यान्नदी यदा ॥

श्रापाप्तामं नदीपृतं स्त्रीभिस्तीरे जलस्य तु । अथवा तज्जलं कुम्भे कृष्णे कृत्वा गृहं नयेत् ॥

श्रातः स्नानं तथा नद्यां कृत्वा ह्यभ्यचेयेत्सुधीः । विरावस्योपवासस्य यदा शको भवेद्विज ॥ ९

श्रातः स्नानं तथा नद्यां कृत्वा ह्यभ्यचेयेत्सुधीः । विरावस्योपवासस्य यदा शको भवेद्विज ॥ ९

श्राक्तश्रेकभुक्तं च कुर्याचेवाप्युपोषणम् । दीपं द्यादिविच्छिनं प्रातः सायं च पूजनम् ॥

| महानदीं समुचार्य नाम्ना वें वरुणं तथा । जलमूले तु संस्थाप्य केशवं जलशायिनम् ॥                      | <b>१</b> c  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| नमो देव्ये च गङ्गेति गौतमीति नदीति च । सिन्धो चेत्र च कार्त्रेरि सरस्त्रति नमोऽम्तु ते।।           | 188         |
| तापी पयोष्णी पूर्णेति महेन्द्रसुखदेति च । काञ्यपी गण्डकी चैत्र सिन्धुनचे नमा नमः ॥                 | 3.5         |
| वरुणाय नमस्तेऽस्तु जलवास हरित्रिय । यादोनाथ रमेशान कल्याणं देहि म सदा ॥                            | 2 3         |
| <b>बृहाणा</b> र्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलम् । कृष्माण्डेनोलिकेरैश्व फर्लः कालोद्धवैः शुभै | : 1         |
| नैवेद्यं घृतपकं तु सरितः संप्रकल्पयेत् । नगस्त केशवानन्त जलवायित्रमोऽस्तु ते ।।                    | ? 4         |
| परिपालय मामीश गोविन्द वरदो भव । एवं एजा प्रकर्तव्या यथाकालक्रमण तु ।।                              | 93          |
| प्रार्थना चोपचारेस्तु त्रिरात्रनियमः शुचिः । पारणेन तु संपृज्य जलपात्रं समाचरेत् ॥                 | 9, 5        |
| फलपुर्णस्तथा विद्वन्स्रीभिवोलेर्नरेरपि । गीतवादित्रमहिनेन्दीकुम्भपिष्ठतेः ॥                        | 26          |
| जले जले समास्थाप्य फलपुष्पैः प्रपृजयेत् । धान्येनीनाविधेश्वेव जलप्रक्षेपणैरपि ॥                    | 90          |
| हास्यैगीतेश्व नृत्येश्व गृहमागत्य यन्नतः । सप्तयान्यः पृग्तितानि वंशपात्राणि पृज्येत् ॥            | و ح         |
| सप्त वा पश्च वा त्रीणि यथाशकत्या(क्ति) प्रपृंग्येत । त्रिगात्रं च नदीनोयं न पिवेद्धितमिन्छ         | ना          |
| पारणे तु हविष्यात्रं हुतं वा अन्यथा भवेत् । कृते स्त्रानाचेने दाने नोपयोज्यं नदीकरुष ॥             | ננ          |
| शुच्यनानि च भोज्यानि दांपत्यित्रितयं तथा । सप्तैत वंशपात्राणि सप्त व मणिकास्तथा ॥                  | - 3         |
| <b>इविष्यात्रं च भुञ्जीत कटबम्लम</b> थुवर्जितम् । मापात्रं च शिलापिष्टं यन्नेन परिवर्जयेत् ॥ 💎     | - 3         |
| एवं वर्षत्रयं कुर्याद्वनमेनिद्विजोत्तम । वर्षत्रये समाप्येवं नम्याद्यापनमाचरन ॥                    | 7,          |
| कुष्णां गां कुष्णवस्त्रां च निलान्द्याच नारत । दंपनी परिदार्थवं सुवर्ण चावि शक्तिनः ॥              | इ इ         |
| <b>हैमं च वरुणं कुर्यात्र</b> दीरूपेण नारद्र । मण्डलं वारुणं चैव सर्वतोभद्रमेव च ।।                | <b>-</b> 9  |
| कुम्भं तत्र प्रतिष्ठाप्य सौपहारं प्रतिष्ठितम् । संपृष्ट्य विधिवद्भवत्या ततो विप्राय दापयेत् ॥      | -1          |
| बाह्मणान्भोजयेद्भक्त्या यथावित्तानुसारतः । गुरवेऽचितशीलाय सर्वशास्त्ररताय च ॥                      | <b>\$</b> 0 |
| एवं कृते तु तिद्वदृत्परिपूर्ण व्रतं भवेत । साभारयं सुखसंपत्तिः संतितश्राक्षया भवेत ॥               | 30          |
| न दुर्गतिमवास्रोति चिरं स्वर्गे महीयते । देवपत्नीतिमाचीर्णमूर्णपत्नीतिमेव च ॥                      | 3 %         |
| नागसिद्धाङ्गनाभिश्च व्रतमेतन्पुरा कृतम् । नर्दाविरात्रमतुर्छ किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥                 |             |
| साभाग्यं सैनित चैव निश्चयं पासूने सदा ॥                                                            | 3 3         |

**इति भीमहापुराणे पाद्म उत्तर**खण्ड उमार्पातनारदमवन्दे भदीविरात्रत्रत्रतः नामेश्रमणि तमीठ यायः ॥ ३५ ।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः --३५४३८

**अ**थ द्विसमितितमोऽध्याय ः

ऋषय ऊचुः—

सृत जीव चिरं साधो न्वयाऽतिकरुणान्मना । संवादो हाङ्गृतः प्रोक्तो यथाऽऽमीन्नाग्देशयोः १ भगवन्नाममहिमा नारदेन महान्मना । कीदवश्रुतः समाख्यादि अद्भया शृण्वतां गुरो ॥ २

मृत उवाच-

शृणुध्वं मुनयः सर्वे पुराद्वत्तं वदाम्यहम् । यस्मिञ्श्रुते द्विजश्रेष्ठाः कृष्णे भक्तिर्विवर्धते ॥

एकदा नारदो द्रष्टुं पितरं सुसमाहितः । जगाम मेरुशिखरं सिद्धचारणसेवितम् ॥ ४ तत्र देवं समासीनं ब्रह्माणं जगतां पितम् । नमस्कृत्वाऽब्रवीद्विमा नारदो मुनिसत्तमः ॥ ५

नाग्द उवाच--

नाम्नोऽम्य यावनी ज्ञक्तिर्वेद विश्वेश्वर प्रभो । कीद्दक्च नाममिहमा अन्ययस्य महात्मनः ॥ ६ योऽयं विश्वेश्वरः साक्षादयं नारायणा हिरः । परमात्मा हृषीकेशः सर्वजीवेषु समतः ॥ ७ मायाविमोहिताः सर्वे भगवन्तमधोक्षजम् । नैव जानन्त्यसारेऽस्मिन्नरा मृहाः कलौ युगे ॥ ८

ब्रह्मोवाच-

अस्मिन्तर्लो विशेषण नामोचारणपूर्वकम् । भक्तिः कार्या यथा वत्म तथा त्वं श्रोतुमईसि ॥ ९ इंदुं परेपां पाप।नामनुक्तानां विशोधनम् । विष्णोर्जिष्णोः प्रयत्नेन स्मरणं पापनाशनम् ।। मिथ्या ज्ञान्ता ततः सर्वे हरेनीम पठच्चयन । सर्वेपापितिनिर्मुक्तो याति विष्णोः परं पदम्॥ ११ य वर्दान्त नमा नित्यं हमिन्यिक्षमद्वयम् । तस्योचामणमात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः ॥ 35 शायश्चित्तानि सर्वाणि [क्षतपःकमोत्मकानि वै । यानि तेपामशेषाणां] कृष्णानुस्मरणं परम्॥१३ शावर्तिश्च तथा सायं मध्याद्वादिषु संस्मरत । नारायणमवामोति सद्यः पापक्षयो नरः ॥ 8.8 विष्णुसंस्मरणादेव समस्तक्रेशसंक्षये । मुक्ति प्रयाति स्वर्गाप्तिस्तस्य विष्णोस्तु कीर्तनात् ॥ 94 वास्टेवे मनो यस्य जपहामाचेनादिए । तदक्षयं विजानीयाद्यावदिन्द्राश्रतुर्देश ॥ 98 क नाकपृष्ठगमनं पुनगर्जानलक्षणम् । क जपो वासुदेवस्य मुक्तिवीजमनुक्तमम् ॥ 90 तत्मुखं परमं तीर्थ यत्राऽऽवर्त वितन्वती । नमो नारायणायेति भाति पाची सरस्वती ॥ 26 तम्मादहर्निशं विष्णुम्मरणात्पुरुषोत्तमः । न यानि नरकं पुत्र संशीणाखिलकल्मषः ।। 90 मत्यं मत्यं पुनः मत्यं भाषितं मम सुत्रत । नामोचारणमात्रेण महापापात्रमुच्यते ॥ 20 राम रामात रामात रामात च पुनजेपन । स चाण्डालोऽपि पुनात्मा जायते नात्र संशयः ॥२१ कुरुक्षेत्रं तथा काशी गया वे द्वारका तथा । सर्वे तीर्थ कृतं तेन नामोचारणमात्रतः ॥ २२ कृष्ण कृष्णीत कृष्णीत इति वा यो जपन्पठन् । इहलोकं परित्यज्य मोदते विष्णुसंनिधी ॥२३ वृश्मिद्दांत मुदा वित्र वतते यो जपन्पठन् । महापापात्त्रमुच्येत कस्त्रो भागवतो नरः ॥ २४ ध्यायन्कृत जपन्यद्वस्त्रतायां द्वापरं ऽचयन् । यद्वामोति तद्वामोति कली संकीत्ये केशवम् ॥ यं तज्ज्ञात्वा निमग्राश्च जगदात्मनि केशवे । सर्वेपापपरिक्षीणा यान्ति विष्णोः परं पद्मु ॥ मन्म्यः कुमी बगाहश्र जुसिहा व।मनम्तथा । रामी रामश्र कृष्णश्र बुद्धः कल्की ततः समृतः एते दंशावताराश्च पृथिव्यां परिकीतिताः । एतेषां नाममात्रेण ब्रह्महा शुध्यते सदा ॥ पातः पठञ्जपन्ध्यार्यान्वरणान्।म यथा तथा । मृच्यते नात्र संदेहः स वै नारायणो भवेत् ॥ २९

स्त उवाच-

श्रुत्वा व नाग्दा धेनद्विम्मयं परमं गतः । उवाच पितरं तत्र किमुक्तं देवसत्तम ॥ ३० दवाः सहस्रक्षः सन्ति रुद्राः सन्ति सहस्रक्षः । पितरः सन्ति शतशो यक्षाश्र किंनरास्तथा॥३१

ः धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठश्च फ. पुस्त**कस्थः ।** 

१ क. ख.च.ज. झ. अ. सगतः । २ झ. त्यावब्लोर्नाम मुमङ्गलम् । ३ क. ख.च.ज. **झ.** ज. **क्षाणकलिक**ै। ६ ख.च.च झ. अ. ह्यशावताराधाः

भूताः मेताः पिशाचाश्र ये केचिद्देवयोनयः। तेषां नाम्नां च माहात्म्यं भृतं दृष्टं तथा न च ३२ भीविष्णोनीममाहात्म्यं यादृशं च भ्रुतं मया। यस्य वै नाममात्रेण मुच्यते नात्र संशयः।। ३३ किं वे तीर्थकृते तात पृथिव्यामटने कृते। यस्य वै नाममिहमा श्रुत्वा मोक्षमत्रामुयात्।। ३४ तन्मुखं तु महत्तीर्थं तन्मुखं क्षेत्रमेव च। यन्मुखं राम रामेति तन्मुखं सार्वकामिकम्।। ३५ कानि वे तस्य नामानि कीर्तनीयानि सुत्रत। तत्सर्वं च विशेषण मम श्रृहि पितामह।। ३६

ब्रह्मोवाच--

च्यापकोऽयं सदा विष्णुः परमात्मा सनातनः । अनादिनिधनः श्रीमान्भृतात्मा भृतभावनः ३७ यस्माद्दं हि संजातः सोऽयं विष्णुः सदाऽवतु। सोऽयं कालस्य कालो वे सोऽयं मम तु पूर्वजः अक्षयः पुण्डरीकाक्षो मितमानव्ययः पुमान । शेषशायी सदा विष्णुः मेहस्त्रशीषो महान्त्रभुः ३० सर्वभूतमयः साक्षाद्विश्वरूपो जनार्दनः । कटभारिग्यं विष्णुर्धाता देवो जगन्पतिः ॥ ४० तस्यादं नाम गोत्रं च न वेश्व पुरुषप्भ । वेदवादी श्वदं तात नाहं झाता कटाचन ॥ ४० अतस्त्वं गच्छ देवपे यत्रास्ति किल विश्वराद । स च तत्त्वं मुनिश्रेष्ठ सर्वं ते कथिष्यपि ॥४० स एव पुरुषः श्रीमान्कलासाधिपतिः सदा । सर्वेषां चेव भक्तानामयं देवः सुगिधिषः ॥ ४७ पञ्चवक्त्रो खुमाकान्तः सर्वदुःखनिवर्दणः । विश्वश्वरो विश्वनाथः सर्वटा भक्तवन्मलः ॥ तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ सर्वं ते कथिपप्पति ॥

सृत उवाच-

पितुर्वचनमाकण्ये तत्र गन्तुं प्रचक्रमे । विज्ञातुं नाममाहात्म्यं केलासभवनं प्राति ॥ ४० यत्र विश्वेश्वरो देवो नित्यं तिष्ठति भृतिदः । गैतोऽसौ नाग्दस्तत्र देवं तं सुग्पृतितम् ॥ ४७ केलासिशक्त्रासीनं देवदेवं जगहुरुष् । पश्चवक्त्रं दशभुनं त्रिनेत्रं शृलपाणिनम् ॥ ४० कपालिनं सखद्वाङ्गं तीक्ष्णशृलासिथाग्णिम् । पिनाकथाग्णिं भीमं वग्दं वृपवाहनम् ॥ ४० भस्माङ्गं व्यालशोभाद्यं शशाङ्ककृतशेखरम् । नीलजीमृतसंकाशं सृयेकोटिसमप्रभम् ॥ ४० कीहन्तं तत्र देवेशं [अगणेश्च प्रिवारितम् । तं दद्शं सुग्श्रेष्ठं नाग्द ऋषिसत्तमः ॥ ५० नमश्चके तदा तत्र] साष्टाङ्गं दण्डवत्पुनः । तं हृष्टा तु महादेवो विस्मयोत्पुल्लेचनः ॥ ५० विष्णवानां परः श्रेष्ठः शह वाडवसत्तमम् । कस्मास्यं च समायातो वद देविषमत्तम् ॥

नाग्द उवाच-

एकस्मिनेव काले तु गतोऽहं ब्रह्मणोऽन्तिकम् । श्रुतं तत्र मया विष्णोमोहात्म्यं पापनाशनम् । ब्रह्मणा कथितं तत्र ममाग्रं देवसत्तम् । नाम्नोऽस्य यावती शक्तिः सा श्रुता ब्रह्मणो मुखान् ५४ तत्र पृष्टं मया पृत्रं विष्णोनीमसहस्त्रकम् । तदाऽहं ब्रह्मणा चोक्तो नाहं जानामि नाग्द् ॥ ५५ जानात्ययं महारुद्मतत्सर्वं कथ्यिष्यति । महाश्रयं तु संपाप्य श्वागतस्तव संनिर्धा ॥ ५६ अस्मिन्कलियुगे घोरेऽल्पायुषश्रव मानवाः । विश्वमेषु गता नित्यं नामनिष्ठा न व पुनः ॥ ५७ पाखण्डिनस्तथा विप्रा धमेषु विरताः सदा । संध्याहीना व्रतश्रष्टा दुष्टा मलिनक्षिणः ॥ ५८ यथा विप्रास्तथा क्षत्रा वैश्याश्रव पुनः । एवं शृद्वास्तथाऽन्ये च न व भागवता नराः ५९

धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः पः पुस्तकःस्थः ।

| शूद्रा द्विजातिबाह्याश्र कली विश्वेश्वर प्रभो । धर्माधर्मी न जानन्ति हितं वाऽहितमेव वा ॥   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| एवं ज्ञात्वा बारं स्वामित्रागतः संनिधी तव । पुनश्च नाममाहात्म्यं श्रुतं वे ब्रह्मणी मुखात् |      |
| न्वं देवः सर्वदेवानां त्वं नाथो मम सर्वदा । त्रिपुरारिश्व विश्वात्मा धाना त्वं च पुनः पुनः | 63   |
|                                                                                            | S P  |
| ब्राह्मणानां ब्रह्मदं च क्षत्राणां च जयपदम् । वैश्यानां धनदं नित्यं शृदाणां मुखदायकम्।     | 1148 |
| तद्रहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेश्वर । त्वं समर्थोऽसि भक्तानां सर्वदा केशवं प्रति ॥   | ६५   |
| कथयस्व प्रसादेन यद्गोप्यं तच सुत्रत । इदं पवित्रं परमं सर्वतीर्थमयं सदा ॥                  |      |
| अतो वै श्रोतुमिच्छामि वद विश्वेश्वर प्रभो ॥                                                | इइ   |
| मृत उवाच                                                                                   |      |
|                                                                                            |      |

श्रुत्वा नारदवाक्यानि विस्सर्यान्फुल्ललाचनः । रामाश्रितस्तता जाना विष्णानामानुसस्मरन् **६७** इेश्वर उवाच--

एतद्रोप्यं परं ब्रह्मन्विष्णोनोमसहस्रकम् । एतच्छ्न्वा नरो वत्स न लभेद्रुगेति कचित् ॥ कटाचिच गते काले पार्वती मामुबाच ह ॥ BB

पार्वन्यवाच--

कैलामाधिपने महां कथयम्व यथा तथा । त्वं कि जपसि देवेश परेश्वर्यसमन्वितः ॥ सदा त्वं भम्मिलिप्राङ्गः [अकृत्तिवासाः सदा कथम् । जटाधरः कथं जातो वद विश्वेश्वर प्रभो त्वं देवः सर्वदेवानां त्वं गुरुः सर्वकर्मणाम् । त्वं पतिर्मेष विश्वेज्ञ] विश्वनाथ जगत्प्रभो ।।

महादेव उवाच

इति पृष्टं मम ब्रह्मन्पावेत्या च पुनः पुनः । तदा सर्वे मयाऽऽग्व्यातं तस्याश्राग्रे विशेषतः ॥ ७२ शृणु नाग्द् वक्ष्यामि यदुक्तं पावेनीं प्रति । येन प्रसन्नो भगवान्मुक्तिदाना न संज्ञयः ॥ ममायं तु पिता साक्षाद्धन्धुश्चेत्र तु सर्वदा । [+तस्याइं सर्वदा भक्तो ह्ययं मम पतिः सदा ॥] तद्हं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्व गदतो मम ॥ **ye** 

सृत उवाच ---

णवमुक्त्वा नारदाय कथयामास व द्विजाः । उमायै यत्पुरा प्रोक्तं विष्णोनीमसहस्रकम् ॥ ७५ महेशा<del>र्चे</del>व तत्प्राप्तं केलासं नाग्ट्रेन वे । कटाचिद्दैवयोगेन कैलासात्स समागतः ॥ Pe निमिपारण्यसंद्गे तु नीर्थे वे परमाद्भते । तत्र ने ऋषयः सर्वे दृष्ट्वा तमृषिसत्तमम् ।। 99 पुजां चकुर्विश्चेषेण नारदाय महात्मने । आगतं नारदं ज्ञात्वा विस्मयोत्फुळ्ळोचनाः ॥ 30 पुष्पद्दष्टिं प्रचकुस्ते वैष्णवे द्विजसत्तमे । पाद्यमर्घ्ये ततः कृत्वा कृत्वा चाऽऽरार्तिकं ततः ॥ 90 निवय फलम्लानि दण्डवत्पतिता भुवि । ऊचुश्र कृतकृत्याः स्मो वंशे बस्मिन्महामुने ॥ Co भवतो दर्शनं जातं पवित्रं पापनाञ्चनम् । त्वत्प्रसादाच देवर्षे पुराणानि श्रुतानि च ॥ 6? बहान्केन प्रकारेण सर्वपापक्षयो भवेत् । विना दानेन तपसा विना तीर्थैविना मसीः ॥ ८२ विना योगेविना ध्यानैविना चेन्द्रियनिग्रहैः । विना शास्त्रसम्हैश्च कथं मुक्तिरवाप्यते ॥ 63

नारद उवाच-कैलासिश बरासीनं देवदेवं जगहुरुम् । प्रणिपत्य महादेवं पर्यपृच्छदुमा पियम् ॥ 82

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तगतः पाठः क. च. ज. फ. पुस्तकस्थः । + इदमर्थं क. ख. च. ज ह म. फ. पुस्तकस्थम् ।

पार्वत्युवाच—

भगवंस्त्वं परो देवः सर्वद्रः सर्वपूजितः । त्विल्लिक्गमितं देवैब्रीह्मसूर्यादिकैरिष ॥ ८८ रूभतेऽभिमतां सिद्धिं त्वामभ्यच्यं वरमद ! त्वं जन्ममृत्युरिहतः स्वयंभुः सर्वशक्तिमान ॥ ८६ सदा ध्यायसि किं स्वामिन्दिरवासा मदनान्तकः । तपश्चरीम कम्मान्वं जिटलो भम्मधूमरः ८७ किं वा जपिस देवेश परं कीतृहलं हि मे । अनुग्राह्या पिया तेऽस्मि तन्त्वं कथय सुत्रत ॥ ८८

महादेव उवाच-नेदं कस्यापि कथिनं गोपनीयमिदं मम । किंतु बक्ष्यामि ते भट्टे न्वं भक्ता सृप्रियाऽसि मे ।।८९ पुरा सत्ययुगे देवि विशुद्धमनयोऽखिल्टाः । जैपन्ति विष्णुमेवैकं ज्ञात्वा सर्वेश्वरेश्वरम् ॥ **Q** C प्रयान्ति परमामृद्धिमेहिकामुप्यिकीं प्रिये । यां न प्राप्ताः सुराः सर्वे ऋपयः क्रेजसंयुताः ॥ ते तां गति प्रपयन्ते ये नामकृतानिश्रयाः । मन्मुखादपि संश्रुत्य देवा विष्णुविद्यमेखाः ॥ 0 5 वेदैः पुराणेः सिद्धान्तेभिन्नेविभ्रान्तचेतसः । निश्चयं नाधिगच्छन्ति कि तस्त्रं कि परं पदम् ।। तुलापुरुषदानाद्येग्टवमेधादिभिर्मग्वः । वागणसीप्रयागादितीर्थस्नानादिभिः प्रिये ॥ गयाश्राद्धादिभिः पित्र्येर्वेदपाटादिभिर्ज्यः । तपोभिरुग्रेनियंभर्यमभूतदयादिभिः ॥ गुरुशुश्रुषणैः सत्येथेमेवेणीश्रमान्वितः । ज्ञानध्यानादिभिः सम्यक्षरितेजन्मकोटिभिः ॥ ने यान्ति तत्परं श्रेयो विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् । सर्वभावः समाश्रित्य पूराणपुरुषोत्तमम् ।। ي پ अनन्यगतयो मृत्यी भौगिनोऽपि प्रनेषे । ज्ञानवैगाग्यगहिता ब्रह्मचयादिवजिताः ॥ सर्वेथमोंज्ञिता विष्णोनीममात्रेकजल्पिनः । सुम्बेन यां गति यान्ति न तां सर्वेशीप धार्मिकाः स्मर्तेब्यः सततं विष्णुविस्मर्तव्यो न जातुचित्।सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतस्यव हि किकराः१०० किं तु ब्रह्माद्यो देवा ऋषयश्च निरंहमः । निर्भयं विष्णुनाम्ना व यथेष्टं पदमागताः ॥ अलब्ध्वा चाऽऽत्मनः पूर्वा सम्यगाराधितो हरिः।मयाऽस्मादपि च श्रेष्टा वाञ्छिताऽहेकृतात्मना ततः साक्षाज्ञगन्नाथः प्रसन्नो भक्तवत्सन्तः । अंशाशेनाऽऽत्मेनवतात्प्रजयामास केशवः ॥ १०३ देवान्पितृन्द्विज्ञान्द्रव्यकव्यार्थः करुणामयः । ततः प्रभृति पृज्यन्ते जैलोक्ये सचराचरे ॥ ब्रह्माद्यः सुराः सर्वे प्रसादाच्छाईथन्वनः । मां चावाच यथा मत्तः पृत्यः श्रेष्टी भावष्यांस ॥ त्वामाराध्य तथा शंभा ब्रहीप्यामि वरं सदा । द्वापरादी युग भत्वा कलया मानुपादिष स्वागमेः कल्पिनस्त्वं च जनान्मिद्वमुखान्कुरु । मां च गोपय येन स्यानसृष्टिरेपोत्तरोत्तरा ततस्तं प्रणिपत्याद्दमवोचं परमेश्वरम् । ब्रह्मदृत्यासदृक्षस्य पापं शास्यत्कथंचन ॥ न पुनस्तदविज्ञानं कल्पकोटिशनगपि । नम्मान्मया कृता म्पर्धा पवित्रः स्यां कथं हरे ॥ 900 तन्में कथय गोविन्द पायिश्वत्तं यदीच्छिम । ततः प्रसन्नो भगवानवोचत्तत्त्वमात्मनः ॥ 990 येनाइमधिकस्तम्मादभवं नगनन्दिनि । तमेव तपसा नित्यं भजामि म्तामि चिन्तये ॥ तेनाद्वितीयमहिमा जगन्युज्योऽस्मि पार्वित ॥ 9 7 7

पार्वत्युवाच--

तन्मे कथय देवेश यथाऽहमपि शंकर । सर्वेश्वरी निरुपमा तव स्यां सहशी मभो ॥ ११२ महादेव जवाच--

साधु साधु त्वया पृष्टं विष्णोर्भगवतः त्रिये। नाम्नां सद्दस्नं वक्ष्यामि मुख्यं त्रेलोक्यमुक्तिदम् ११३

९ क. स. च. ज. छ. म. यहा। २ क. स. च. ज. स. म. यजन्ति। ३ च. मत्याः सर्वेषां गतिमीश्वरम् । ज्ञां।

| अस्य श्रीविष्णोर्नीममहस्रस्तोत्रस्य श्रीमहादेव ऋषिः। अनुष्टुप्छन्दः।परमात्मा देवता। ही ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ीजम्।      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| श्रीं जिक्तः। क्रीं कीलकम् । चतुर्वर्गधर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258        |
| ॐ वासुदेवाय विक्रहे । महाहंसाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११५        |
| अङ्गन्यासकरन्यासविधिपूर्व यदा पठेत् । तत्फलं कोटिगुणितं भवत्येव न संज्ञयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ??&        |
| श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेति हृदयम्। मृल्पकृतिरिति शिरः।महावराह इति शिखा।सूर्यवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शध्वज      |
| इति कवचम्। ब्रह्मादिकाम्यलालित्यजगदाश्चर्यशैशव इति नेत्रम्। पार्थार्थखण्डिताशेष इत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यस्त्रम् । |
| नमो नारायणायेति न्यासं सर्वत्र कारयेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 229        |
| 🕉 नमा नागयणाय पुरुषाय महात्मने । विशुद्धशुद्धसन्त्राय महाहंसाय धीमहि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| नन्नो देवः प्रचोदयात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296        |
| क्रीं कृष्णाय विष्णवे(बहे)। हीं रामाय धीमहि । तक्रो देवः प्रचोदयात् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 990        |
| जं निमहाय निवहे श्रीकण्टाय धीमहि । तन्नो निष्णुः प्रचोदयान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220        |
| अ वास्टेवाय विद्याहे । टेवकीस्ताय धीमहि । तकः कृष्णः प्रचोदयात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323        |
| अं हां ही है है हो है: की कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाये नमः स्वाहा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२२        |
| इति पत्रं समुचार्य यजेदा विष्णुमञ्ययम् । श्रीनिवासं जगन्नाथं ततः स्तोत्रं पठेन्सुधीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11         |
| ॐ वास्देवः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 923        |
| परं थाम परं ज्योतिः परं तत्त्वं परं पदम् । परः शिवः परो ध्येयः परं ज्ञानं परा गतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२४        |
| परमार्थः परश्रेष्ठः परानन्दः परादयः । परोऽव्यक्तान्परं व्योम परमर्द्धिः परेश्वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२५        |
| निरामयो निर्विकारो निर्विकल्पो निराश्रयः । निरञ्जनो निरालस्वो निर्लेपो निरवग्रहः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२६        |
| निगुणो निष्कलाऽनन्ताऽभयोऽचिन्त्योऽचलोऽश्चितः । अतीन्द्रियोऽमितोऽपारो नित्योऽन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ीहोऽ-      |
| व्ययोऽक्षयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 920        |
| मवेब्रः सर्वगः सर्वेः सर्वेदः सर्वेभावनः । सर्वेशास्ता सर्वेसाक्षी पृज्यः सर्वेस्य सर्वेदक् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२८        |
| सर्वशक्तिः सर्वसारः सर्वात्मा सर्वतामुखः । सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वेदुःखद्दा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ?29        |
| सर्वार्थः सर्वतोभद्रः सर्वकारणकारणम् । सर्वातिश्चायितः सर्वीध्यक्षः सर्वेश्वरेश्वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ? 30       |
| पड्डिंगको महाविष्णुमेहागृद्यो महाविभुः । निन्योदिनो नित्ययुक्तो नित्यानन्दः सनातनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 939        |
| मार्यापतिर्योगपतिः केवल्यपतिरात्मभूः । जन्ममृत्युजरातीतः कालातीतो भवातिगः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ? ? ?      |
| पुणः सत्यः शुद्धवुद्धस्वरूपो नित्यचिन्मयः । योगिषियो योगगस्यो भववन्धैकमोचकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ? ? ?      |
| पुगणपुरुषः प्रत्यवचनन्यः पुरुषोत्तमः । वेदान्तवेद्यो दुर्बेयस्तापत्रयविवर्जितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 538        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समः॥       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1938       |
| संकर्षणः सर्वेहरः कालः सर्वभयंकरः । अनुङ्घ्यश्चित्रगतिर्महारुद्रो दुरासदः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?39        |
| मुळ्पकृतिरानन्दः प्रद्युक्तो विश्वमोहनः । महामायो विश्ववीजं परशक्तिः सुस्रैकभूः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236        |
| सर्वकाम्योऽनन्तलीलः सर्वभृतवशंकरः । अनिरुद्धः सर्वजीवो हुपीकेन्नो मनःपतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 236        |
| The state of the s |            |

निरुपाधिप्रियो इंसोऽसरः सर्वनियोजकः । ब्रह्मशाणेश्वरः सर्वभूतभृद्देहनायकः ॥ क्षेत्रज्ञः प्रकृतिस्वामी पुरुषो विश्वसूत्रपृक् । अन्तर्यामी त्रिधामाऽन्तःसाक्षी निर्गुण ईश्वरः १४१ योगिगम्यः पद्मनाभः शेषशायी श्रियः पतिः । श्रीशिवोपास्यपाटाङ्गो नित्यश्रीः श्रीनिकेतनः नित्यवसस्यलस्थश्रीः श्रीनिधिः श्रीधरो हरिः । वश्यश्रीनिश्रलश्रीदो विष्णुः क्षीगान्धिमन्दिरः कौस्तुभोद्धासितोरस्को माघवो जगदातिँहा । श्रीवत्सवक्षा निःसीमकल्याणगुणभाजनम् ॥ १४५ पीताम्बरो जगनायो जगन्नाता जगन्पिता । जगद्धन्धुर्जगन्स्रष्टा जगद्धाता जगन्निधिः ॥ 383 जगदेकस्फुरद्वीर्यो नाहंवादी जगन्मयः । सर्वाश्चर्यमयः सर्वसिद्धार्थः सर्वरञ्जितः ॥ 984 सर्वामोघोद्यमो ब्रह्मरुद्रायुत्कृष्टचेतनः । शंभोः पितामहो ब्रह्मपिता शक्रायधीश्वरः ॥ 283 सर्वदेवियः सर्वदेवमृर्तिरनुत्तमः । सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदेवता ॥ 385 यद्गभुग्यद्गफलदो यद्गेशो यद्गभावनः । यद्गत्राना यद्गपुमान्वनमाली द्विजिपयः ॥ 3 30 द्विजेकमानदो२०० विषकुलदेवोऽसुरान्तकः । सर्वदृष्टान्तकृत्सर्वसज्जनानन्यपालकः ॥ सप्तलोकेकजठरः सप्तलोकेकमण्डनः । सृष्टिम्थित्यन्तकृश्वजी बार्क्षथन्वा गटाधरः ॥ श्रुक्षभृत्रन्दकी पद्मपाणिर्गरुडवाहनः । अनिर्देश्यवपुः सर्वपुज्यस्त्रेलोक्यपावनः ॥ अनन्तकीर्तिनिःसीमपौरुषः सर्वमङ्गलः । सूर्यकोटिपतीकाशो यमकोटिद्रासदः ॥ 951 कंदर्पकोटिलावण्यो वृशीकोट्यरिमर्दनः । समुद्रकोटिगम्भीरम्तीर्थकोटिसमाहयः ॥ 945 ब्रह्मकोटिजगन्स्रष्टा वायुकोटिमहाबलः । कोटीन्दुजगढानन्दी शंभुकोटिमहेश्वरः ॥ 944 कुबेरकोटिलक्ष्मीवाञ्शककोटिविलासवान् । हिमवत्कोटिनिष्कम्पः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥ १५६ कोट्यश्वमेधपापन्नो यज्ञकोटिसमार्चनः । सुधाकोटिम्वाम्ध्यहेतुः कामधुकोटिकामदः ॥ 96 5 ब्रह्मविद्याकोटिरूपः शिपिविष्टः शुचिश्रवाः । विश्वंभगस्तीर्थपातः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ 966 आदिदेवो जगज्जेत्रो मुकुन्दः कालनिमिहा । वैकुण्डां ऽनन्तमाहात्म्यां महायांगश्वरात्मवः ॥ नित्यतुप्तो लसद्भावो निःशङ्को नरकान्तकः । दीनानार्थकशरणं विश्वंकव्यमनापदः ॥ 9 & : जगत्कृपाक्षमा नित्यं कृपालुः सज्जनाश्रयः । योगेश्वरः सटोटीर्णो दृद्धिक्षर्यावविजनः ॥ 9 6 5 अधोक्षजो विश्वरेताः प्रजापतिशताधिषः । शक्रब्रह्माचितपटः शंभव्रह्मोध्वधामगः ॥ १६३ सूर्यसोमेक्षणो विश्वभोक्ता सर्वस्य पारगः । जगत्सेतुर्धर्मसेतृथरो विश्वपुरंधरः ॥ ? 5 1 निर्ममोऽखिललोकेको निःसङ्गोऽङ्गतभोगवान् । वज्यमायो वज्यविश्वो विष्वक्सेनः सुरोत्तमः॥ सर्वश्रेयःपतिर्दिव्योऽनर्ध्यभृषणभृषितः । सर्वलक्षणलक्षण्यः सर्वदैत्येन्द्रदर्पहा ॥ 955 समस्तदेवसर्वस्वं सर्वदेवतनायकः । समस्तदेवकवचं सर्वदेविशरोर्माणः ॥ १६६ समस्तदेवतादुर्गः प्रपन्नाञ्चनिपञ्जरः । समस्तभयद्दन्नामा भगवान्विष्टग्श्रवाः ॥ १६७ विशुः सर्वहितोदकी इतारिः स्वर्गतिषदः३०० । सर्वदेवतजीवको बाह्मणादिनियोजकः १६८ ब्रह्मशंभुपरार्धायुर्बह्मज्येष्ठः शिक्कस्वराद । विराह्भक्तपराधीनः स्तुत्यः स्तात्रार्थसाधकः ॥ १६९ परार्थकर्ता कृत्यक्रः स्वार्थकृत्यसदोज्ज्ञितः । सदानन्दः सदाभद्रः सदाशान्तः सदाशिवः 005 सदािभयः सदातुष्टः सदािष्टः सदािचतः । सदापूतः पावनात्र्यो वेदगुग्रो हषाकिषः ॥ 999 सहस्रनामा त्रियुगश्रतुर्भृतिश्रतुर्भुजः । भूतभव्यभवनाथो महापुरुषपूर्वजः ॥ يتن و

नारायणो मञ्जूकेशः सर्वयोगविनिःसृतः । वेदसारो यज्ञसारः सामसारस्तपोनिधिः ॥ 107 मीध्यश्रेष्ठः पुराणिषिनिष्ठा शान्तिः परायणम् । श्रिविस्त्रज्ञलिध्वंसी श्रीकण्डैकवरप्रदः ॥ 805 तरः कृष्णो हरिर्धर्मनन्दनो धर्मजीवनः । आदिकर्ता सर्वसत्यः सर्वस्त्रीरत्नदर्पहा ॥ १७५ त्रिकालजितकंदर्भ उर्वशीसृज्युनीश्वरः । आद्यः कविईयग्रीवः सर्ववागीश्वरेश्वरः ॥ १७६ं सर्वदेवमयो ब्रह्मगुरुवीगीश्वरीपितः । अनन्तविद्याप्रभवो मूलाविद्याविनाज्ञकः ॥ 200 सार्वहयदो नमज्जाड्यन(श्रको मधुसृदनः । अनेकमच्चकोटीशः शब्दब्रह्मैकपारगः ॥ 305 आदिविद्वान्वेदकर्ता वेदात्मा श्रुतिसागरः । ब्रह्मार्थवेदाहरणः सर्वविज्ञानजन्मभूः ॥ 905 विद्याराजो ज्ञानमृतिज्ञीनसिन्धुग्खण्डधीः । मत्स्यदेवो महाशृक्षो जगद्वीजवहित्रधृक् ॥ 160 लीलाव्याप्ताखिलाम्भोधिर्ऋग्वेदादिप्रवर्तकः । आदिकुर्मोऽखिलाधारस्तृणीकृतजगद्भरः ॥ १८१ अमरीकृतदेवीयः पीयृषोत्पत्तिकारणम् । आत्माधारो धराधारो यज्ञाको धरणीधरः ॥ १८२ हिरण्याक्षहरः प्रथ्वीपतिः श्राद्धादिकल्पकः । समस्तपितृभीतिघ्नः समस्तपितृजीवनम् ॥ 167 इच्यकच्यैकभुग्य४००व्यकव्यैकफलदायकः । रोमान्तर्लीनजलधिः श्लोभिताशेषसागरः ॥ १८४ महावगहो यज्ञ प्रध्वंसको याज्ञिकाश्रयः । श्रीनृसिंहो दिव्यसिंहः सर्वानिष्टार्थदुःखहा ॥ 264 एकवीरोऽद्भवको यत्रमञ्जेकभञ्जनः । ब्रह्मादिदुःसहज्योतिर्युगान्ताग्न्यतिभीषणः ॥ 188 कोटिव जाधिकनावो जगदुष्पेक्ष्यमूर्तिधृक । मातृचक्रप्रमथनो महामातृगणेश्वरः ॥ 269 अचिन्त्यामोधर्यायोक्यः समस्तासुरघम्परः । हिरण्यकशिपुच्छेदी कालः संकर्षणीपतिः ॥१८८ क्रतान्तवाहनः मद्यः ममस्तभयनाज्ञनः । भर्वविष्ठान्तकः मर्वसिद्धिदः सर्वपुरकः ॥ 268 ममस्तपातकःवंसी सिद्धिमत्राधिकाह्यः । भैरवेशो हरातिष्टः कालकोटिदुरासदः ॥ 190 देत्यगभेम्बाविनामा म्फुटह्रमाण्डगजिनः । म्मृतमात्राखिलत्राताऽङ्कतरूपो 🔫 📢 ? ? ? ब्रह्मचर्याज्ञरःपिण्डी दिक्पालोऽधोक्रभुषणः । द्वाद्शार्काशरोदामा रुद्रविकिर्णुपुरर्दे **ART** 1 योगिनीप्रस्तर्गिरजात्राता भैरवतजेकः । वीर्चकेश्वरोऽत्युप्रो वसारिः कार्क्सवरः ॥ कोधेश्वरो कृद्रचण्डीपरिवार्गाद्रदृष्टभुक । सर्वाक्षोभयो मृत्युमृत्युः कालमृत्युनिवर्तकः ॥ 368 , 94 असाध्यसवरोगद्यः [ \*सर्वदुर्वहसाम्यकृत् । गणेशकोटिद्पैद्यो दुःसहाशेषगोर्जहा ।। देवदानवदुर्देशी जगद्भयद्भीपकः । समस्तदुर्गतित्राता जगद्भक्षकभक्षकः ॥ 368 उग्रेशोऽस्वरमाजीरः कालमुषकभक्षकः । अनन्तायुधदोद्देण्डी नृसिंहो वीरभद्रजित् ॥ 999 296 योगिनीचक्रगृबंशः शुक्राग्यिशूमांसभूक । रुद्रो नारायणो मेषरूपश्चंकरवाहनः ॥ मपरूर्पाश्वत्राता दृष्ट्यक्तिसहस्रभुक् । तृलसीवल्लभो वीरो वामाचाराखिलेष्टदः ॥ 266 महाशिवः शिवारूढो भैग्वैककपालधृक् । ब्रिल्लिचक्रेश्वरः शक्रदिव्यमोहनरूपदः ॥ 🗡 200 र्गोरीसीभाग्यदो मायानिधिमीयाभयापहः । ब्रह्मतेजोमयो ब्रह्मश्रीमयश्च त्रयीमयः ॥ 20? सुत्रह्मण्यो बलिध्वंसी वामनोऽदितिदुःखहा । उपेन्द्रो तृपतिर्विष्णुः] कश्यपान्वयमण्डनः॥२०२ र्वालस्वाराज्यदः सर्वदेवविषास्रदोऽच्युतः५००। उरुक्रमस्तीर्थपादस्त्रिपदस्थस्त्रिविकमः ॥ २०३ व्योमपादः स्वपादाम्भःपवित्रितजगन्नयः । ब्रह्मशाद्यभिवन्द्याक्त्रिर्द्धतथर्माऽहिधावनः ॥ २०४

पश्चपुराणम् ।

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. झ. म. फ. पुस्तकस्थः ।

अचिन्त्याद्भुतविस्तारो विश्वद्वक्षो महाबलः । राहुमूर्धापराङ्गच्छिद्धग्रुपत्नीशिरोहरः ।। पापात्रस्तः सदापुण्यो दैत्याशानित्यखण्डकः । पूरिताखिलदेवाशो विश्वार्थेकावतारकृत् स्वेमायानित्यगुप्तात्मा भक्तचिन्तामणिः सदा । वरदः कार्तवीर्यादिराजगाज्यपदोऽनघः विश्वश्लाघ्योऽभिताचारो दत्तात्रेयां मुनीश्वरः । पराज्ञक्तिसदाश्लिष्टो योगानन्द्रसदोन्मदः २० समस्तेन्द्रारितेजोहृत्परमामृतपद्मपः । अनस्यागर्भरत्नं भोगमोक्षसुखपदः ॥ जमदिमकुलादित्या रेणुकाद्भतशक्तिपृकः । मातृहत्यादिनिर्लेषः स्कर्त्यादिमगज्यदः ॥ 53 सर्वेक्षञ्चान्तकृद्वीरद्पेहा कार्तवीर्याजित् । सप्तद्वीपवतीटाना शिवार्चकयशः पटः ।। भीमः परग्रुरामश्र शिवाचार्यैकविश्वभः । शिवाखिलज्ञानकोशा भीष्माचार्योऽप्रिटेवतः ॥ द्रोणाचार्यगुरुविश्वजेत्रधन्वा कृतान्तजित् । अद्वितीयतपोमृतिब्रह्मचर्येकदक्षिणः ॥ मनुश्रेष्ठः सतां सेतुमहीयान्द्रषभा विराद । आदिराजः क्षितिपिता सर्वग्रनेकदोहकृत ।। पृथुर्जन्माद्येकद्क्षो गीःश्रीकीर्तिम्वयंवृतः । जगद्वृत्तिप्रदश्वकवर्तिश्रेष्टोऽद्वयास्रपृकः ॥ सनकादिम्निप्राप्यभगवद्धक्तिवर्धनः । वर्णाश्रमादिधर्माणां कर्ना वक्ता प्रवर्तकः ॥ सूर्यवैद्याध्वजो रामो राघवः सहणाणेवः । काकृत्म्थो वीरराजार्यो राजधमधुरेपरः ॥ नित्यस्वस्थाश्रयः सर्वभद्रग्राही शुभैकटकः । नरगरनं रतनगर्भी धर्माध्यक्षो महानिधिः ॥ सर्वश्रेष्ठाश्रयः सर्वशस्त्रास्त्रामवीर्यवान् । जगदीशो दाशर्गधः सर्वरन्नाश्रयो तृषः ॥ समस्तर्थमेसुः सर्वथमेद्रष्टाऽखिलातिहा । अतील्द्रो ज्ञानीवज्ञानपारद्रष्टा क्षमास्युधिः ॥ सर्वेषकृष्टः शिष्टेष्टां६०० हपेशोकाद्यनाकुलः । पित्राज्ञात्यक्तमाम्राज्यः सपत्नोदयनिभयः गुहादेशार्षितेश्वर्यः शिवस्पर्धाजटायगः । चित्रकृटाप्तगतनाद्विजगतीको वनेचगः ॥ यथेष्टामोघसर्वास्त्रो देवेन्द्रतनयाक्षिद्या । ब्रह्मेन्द्रातिनतैषीको मारीचद्रो विरायद्या ॥ ब्रह्मशापहताशेषदण्डकारण्यपावनः । चतुर्दशसहस्रोग्नरक्षोन्नेकशंकार्यकः ॥ खरारिखिशिरोहन्ता दृपणद्गो जनार्द्नः । जटायुपीर्शयमानद्दांश्मस्यमवस्यपात्रगरः ॥ स्रीलाधनुष्कं।ट्यपग्स्तदुन्दुभयस्थिमहाचलः । सप्ततालव्यधाकृष्ट्यस्तपातालदानवः ॥ सुधीवराज्यदोऽहीनमनसैवाभयपदः । हन्मदृद्गुख्येशः सयस्तकपिदेहभृत् ।। सनागदैत्यबाणेकव्याकुळीकृतसागरः । सम्लेच्छकोटिवाणेकगुःकनिदेग्धमः(गरः ॥ समुद्राद्धतंपृर्वेकबद्धसेतुर्पशोनिधिः । असाध्यसाधको लङ्कांसम् रोत्साददक्षिणः ॥ वरद्याजगच्छल्यपीलस्त्यकुलक्रन्तनः । रावणित्रः प्रदस्तच्छन्कुम्भकणीमदुश्रहा ॥ रावणैकशिर्श्छेत्ता निःशङ्केन्द्रकराज्यदः । स्वर्गास्वर्गत्वविच्छेदी देवेन्द्रारातिनिद्देरः ॥ **रक्षोदेवत्वहृद्ध**मीधर्मत्वद्मः पुरुष्टुतः । नतिमात्रद्शास्याग्दित्तगज्यविभीषणः ।। 73' सुधारृष्टिमृताशेषस्वसन्योज्जीवनंककृत् । देवब्राह्मणनार्मकथाता सर्वामगाचितः ॥ ₹ 3 ब्रह्मसूर्येन्द्ररुद्रादिवन्ध्यायितशतात्रियः । अयोध्याखिलगजाप्रयः सर्वभूतमनोहरः ॥ स्वाम्यतुल्यकृपादण्डो हीनोत्कृष्टकसन्त्रियः । श्वपक्ष्यादिन्यायदक्षी हीनार्थाधिकसाधिकः ॥२३० वथव्याजानुचितकुत्तारकोऽखिलतुल्यकृत् । पार्वत्य(पावित्र्या)धिक्यमुक्तात्मा वियात्यक्तः स्मग रिजित् ॥

**९ झ. ल** स्वयोनिनि । २ **झ. शिवोऽ**खि । ३ **झ.** शो अस्माची । ४ क. ख. च. ज. झ. अ. जगढण्यो । ४ <sup>१</sup> तसर्वे । ६ झ. 'ड्राम्लोक्कर्यणदक्षि' । ल. ड्राम्लोक्कर्यसर्दक्षि ।

माक्षात्कुशलवृच्छबद्रावितो । कोशलेन्द्रो वीरवाहुः सत्यार्थत्यक्तसोदरः ॥ 330 अद्यादिकामसांनिध्यसनाथीकृतदेवतः ॥ 216 शरसंधाननिर्धृतधरणीमण्ड ब्रह्मलोकाप्तचाण्डालाद्यके साम्बद्धः । स्वर्नीतगर्दभश्वादिश्विरायोध्यावनैककृत् ॥ 239 रामो दिनीयमीमित्रिक्ष कालेक्द्रजित् । विष्णुभक्तः सरामाङ्घिपादुकाराज्यानिर्द्वतिः २४० भरतोऽसहगन्धर्वकोटिको कित्रकातकः । शत्रुक्तो वैचराडायुर्वेदगभौषधीपतिः ॥ 388 नित्यामृतकरो धन्वन्तरियं विगद्धरः । सूर्यारिघः सुराजीवो दक्षिणेशो द्विजिषयः ॥ २४२ छित्रमुधीपदेशः(न्मुक्ता)केः शेषाङ्गस्थापितामरः । विश्वार्थाशेषक(कृ)द्रास्त्र(हु)शिरुछेदा(ताऽ)-38\$ क्षेत्राकृतिः ॥ वाजपेयादिनामाऽग्निर्वेद्धमेपरायणः ७००। श्वेतद्वीपपतिः सांख्यप्रणेता सर्वसिद्धिराट् ॥ 288 विश्वप्रकाशितज्ञानयोगमोहतमिस्रहा । [+देदहःयात्मजः सिद्धः कपिलः कर्दमात्मजः ॥] २४५ योगस्वामी ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्मकृत् । धर्मो द्वपेन्द्रः सुरभीपितः शुद्धात्मभावितः ॥ 28€ शंभुस्तिपुरदाहेकस्थेयविश्वरथोद्वहः । भक्तशंभुजितो दैत्यामृतवापीसमस्तपः ॥ २४७ महाप्रत्याविश्वकद्विती(निल)योर्जाखलनागराट । केपदेवः सहस्राक्षः सहस्रास्यशिरोभुजः॥२४८ फणामणिकणाकारयोजिताच्छाम्बुदक्षितिः । कालाग्निकद्रजनको मुझलास्त्रो हलायुघः ॥ 288 भोजः स्वरो वारुणीयो मनोवाकायदोपहा । असंतोषदृष्टिमात्रपातितेकद्शाननः ॥ २५० चित्रसंयमनो घोरो **रौहिलेयः** प्रलम्<mark>यहा ≜ कुधिकद्रो</mark> द्विविद्हा कालिन्द्ीकपेणो बलः ॥ २५१ वतीरम्**षः पृ**वेभिक्तस्वदारम्**तात्रजः** । देवकीवसुदेवाहकश्यपादितिनन्दनः ॥ २५२ वार्णियः मास्वतां श्रेष्ठः सोरियेदुकुलेश्वरः । बराकृतिः परं ब्रह्म सञ्यसानिकस्वदः ॥ 344 ब्रह्मादिकाम्यलालित्यजगदाश्रयेजैशवः । पृत्नाद्यः काटभिद्यमलार्जुनभ 368 वातासुरारिः केशिन्नो धनुकारिगेवीध्वरः । दामोदरो गोपदेवो यशोदा 👫 👫 346 कार्श्यमद्रेनः सर्वेगोपगोपीजन्तियः । लीलागोवधेनधरेः गोविन्दो गोकुलौत्सवैः ॥ अरिष्टमथनः कामोन्मत्तरोपीविमुक्तिदः । सद्यःकुवलयापीडघाती चाणुरमर्दनः ॥ कंसारिरुप्रसेनादिराज्यव्यापारितामरः । सुधर्माङ्कितभूलोंको जरासंधवलान्तकः ॥ त्यक्तभग्रजरासंघो भीमसेनयकःपदः । सांदीपनिमृतापत्यदाता कालान्तकादिजित् ॥ समस्तनारकत्राता सर्वभूपतिकोटिजित् । रुक्मिणीरमणो रुक्मिशासनो नरकान्तकः ॥ समस्तमुन्दरीकान्तो मुर्गारगेरुडध्वजः । एकाकिजितरुद्राकैमरुद्राद्यखिलेश्वरः ॥, देवेन्द्रद्पेहा कल्पट्टमालंकृतभतलः। वाणवाहुसहस्रच्छित्रन्द्यादिगणकोटिजित् 🛚 🕍 लीलाजितमहादेवी महादेवकपृजितः । इन्द्राधीजुनिनिभेक्षजयदः पाण्डवैकपृक् 🎼 काशिराजशिरपञ्चला रुद्रशक्त्यकमदेनः । विश्वेश्वरप्रसादाद्व्यः काशिराजसुत्वर्दन शंभुविज्ञाविष्यंमी काशीनिद्ग्यनायकः८००। काशीश्रगणकोटिया होकि सिति चिकः शियतीव्रतपोवक्यः पुराश्यववस्पदः। शंकरेकप्रतिष्ठापुरक्योशशंकरपूजकः शिवकन्यात्रतपतिः कृष्णा(ष्ण)रूपशिवारिया 🔭 स्वयस्मीवपुगीरीत्राता वैदलहर्णेहा ॥

स्वधाममुचुकुन्दैकनिष्कालयवनेष्टकृत् । यमुनापितरानीतपरिलीनद्विजात्मजः ॥ २६८ श्रीदामरङ्गभक्तार्थभूम्यानीतेन्द्रवेभवः । दुर्वृत्तिशत्रुपालकमुक्तिदो द्वारकेश्वरः ॥ २६० आचाण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधिकोटिकृत् । अकृरोद्धवमुख्येकभक्तः स्वच्छन्द्मुक्तिदः॥२७० सवालस्त्रीजलक्रीडामृतवापीकृतार्णवः । ब्रह्मास्त्रदृग्धगर्भस्थपरीक्षिज्ञीवनककृत् ॥ 209 परिलीनद्विजसुतानेताऽर्जुनमद्।पद्यः । गृहमुद्राकृतिग्रस्तभीष्माद्यखिलकौरवः ।। 503 यथा(पार्था)र्थस्विण्डिताशेषदिच्यास्त्रपार्थमोहहृत् । गर्भशापच्छलध्वस्तयाद्वोर्वीभगपदः ॥ 303 जराच्याधारिगतिदः स्मृतमात्राग्विलेष्टदः । कामदेवो रतिपतिर्मन्मथः शस्त्ररान्तकः ॥ 208 अनक्को जिनगौरीको रतिकान्तः सदेष्मितः । पुष्पेषुविश्वतिजयी स्मरः कामेश्वरीपियः ॥२७५ उषापतिविश्वकेनुविश्वनुप्रोऽधिषृष्ठषः । चतुरात्मा चतुर्व्यृहश्चनुर्युगविधायकः ॥ 20€ चतुर्वेदैकविश्वात्मा सर्वान्क्रष्टांशकोटिसः । आश्रमात्मा पुराणिष्ट्यासः शास्त्रासहस्रकृत e.e = महाभारतनिर्माता कवीन्द्रो बादरायणः । कृष्णद्वषायनः सर्वपुरुषार्थकवोधकः ॥ 30€ वेदान्तकती ब्रह्मोकव्यञ्जकः पुरुवंशकृत् । बुद्धो ध्यानजिताशेषदेवदेवीजगन्त्रियः ॥ 2 90 निरायुधो जगज्जेत्रः श्रीधनो दुष्टमोहनः । दैन्यवेदवहिष्कर्ता वेदार्थश्रुर्तिगोपकः ॥ 260 शोद्धोदनिर्द्षष्टदिष्टः सुखदः सदसम्पतिः । यथायोग्याखिलकृपः सर्वशन्योऽखिलेष्टदः ॥ 269 चतुष्कोटिपृथक्तत्त्वप्रज्ञापारमिनेश्वरः । पाखण्डवेटमार्गेशः पाखण्डश्रुतिगोपकः ॥ 262 कल्की विष्णुयशःपुत्रः कलिकालविलोपकः । समस्तम्लेच्छदुष्ट्रयः सर्वशिष्टद्विजातिकृत् ।। सत्यप्रवर्तको देवद्विजदीर्घक्षुथापहः। अश्ववागदिरेवेन्तः पृथ्वीदुर्गातनाश्रनः।। 268 स्यः क्ष्मानन्तलक्ष्मीकुष्ठानिः शेषधंपेवित् । अनन्तस्यर्णयागैकहमपूर्णाखिलद्वितः ॥ -6. असाध्येकजनच्छास्ता विश्ववन्धो जयध्वजः । आत्मतत्त्वाधिषः कर्तृश्रेष्टो विधिरुमापतिः भर्त्वश्रेष्ठः ९०० प्रजेशास्यो मरीचिजेनकाग्रणीः । कञ्यपो देवराडिन्द्रः प्रहादी देत्यरादशशी ।। नक्षत्रेजो रविस्तेजःश्रेष्टः जुकः कवीश्वरः । महिषराद्वभृगुर्विष्णुरादित्येजो बल्टिस्वराद ।। बायुर्वेद्धिः शुचिश्रेष्ठः शंकरो रुट्रगट्गुरुः । विद्वत्तमश्चित्ररथो गन्धर्वाष्ट्रयोऽक्षरोत्तमः ॥ वर्णादिग्रयस्त्री गौरी शक्त्यस्या श्रीक्ष नाग्दः। देवर्षिगारपाण्डवास्योऽर्जुनो वादः प्रवादगारः। पावनः पावनेशानो वरुणो यादमांपितः । गङ्गा तीर्थोत्तमो छुतं छलकाउँयं वर्गपथम् ॥ असं सुद्रीनोऽस्त्राष्ट्रयं वज्ञं प्रहरणोत्तमम् । उच्चेश्रवा वाजिराज ऐरावत इभेश्वरः ॥ अरुत्यत्येकपत्नीशो ह्यश्वत्थोऽशेषद्वक्षगद । अध्यात्मविद्या विद्याद्रयः मणवञ्छन्द्रमां वरः २०३ मेरुगिरिपतिर्मार्गो मासाप्रयः कालसत्तमः । दिनाद्यात्मा पूर्वीसद्धः कपिलः साम वेद्राट २९४ तार्स्यः खगेन्द्र ऋन्वर्रयो वसन्तः कल्पपाद्पः । दातृश्रेष्ठः कामधेनुगर्तिन्नारयः सुहत्तमः चिन्तामणिर्गुरुश्रेष्टां माता हिततमः पिता । सिंहो मृगेन्द्रो नागेन्द्रो वासुकिन्वरो तृपः ॥ २९६ वर्णेक्षा ब्राह्मणश्चेतः करणाय्यं १०००नमा नमः । इत्येतद्वासुदेवस्य विष्णानीमसहस्रकम् २९७ सर्वापराधशमनं परं भक्तिविवर्धनम् । अक्षयं ब्रह्मलोकादिसर्वेस्वर्गेकसाधनम् ॥ 296 विष्णुलोकेकसोपानं सर्वदुःखविनाशनम् । समस्तमुखदं सद्यः परं निर्वाणदायकम् ॥ २९९

९ इस. श्रिदीमोर्ग । स्थाप्तमो । २ इस. श्रीयरो । ३ फ. तिमागरः । शोर्ग । ४ इस. स. विस्तप्त । ५ फ. मिधुक् । भो । ६ च. स. फेंट्रे चेर्ग ।

कामकोधादिनिःशेषमनोमलविशोधनम् । शान्तिदं पावनं नृणां महापातिकनामपि ॥ सर्वेषां प्राणिनामाञ्च सर्वाभीष्टफलपदम् । समस्तविघ्रशमनं सर्वारिष्ठविनाशनम् ॥ 305 घोरदः समज्ञमनं तीवदारिद्यनाज्ञनम् । ऋगत्रयापदं गुर्वं धनधान्ययज्ञस्करम् ॥ ३०३ सर्वेश्वर्यप्रदं सर्वेमिद्धिदं सर्वेथर्मदम् । तीर्थयज्ञतपोदानव्रतकोटिफलप्रदम् ॥ \$0\$ जगज्जाङ्यपशमनं सर्वविद्यापवर्तकम् । राज्यदं भ्रष्टराज्यानां रोगिणां सर्वरोगहृत् ॥ 808 बन्ध्यानां सुतदं चाऽऽशु क्षीणानां जीवितप्रदम् । भृतब्रहविषध्वंति ब्रह्मीडाविनाशनम् ॥३०५ माङ्गल्यं पुण्यमायुष्यं श्रवणात्पठनाज्जपान्। सकृदस्याग्विला वेदाः साङ्गा मन्त्राश्च कोटिशः ३०६ पुराणकास्त्रम्मृतयः श्रुताः स्युः पठितास्तथा । जप्त्वाऽस्यैकाक्षरं श्लोकं पादं वा पठति प्रिये ॥ नित्यं सिध्यति सर्वेष्ट्रमचिरात्किमुताखिलम् । नानेन सदृशं सद्यःप्रत्ययं सर्वकर्मसु ।। इदं भद्रे त्वया गोष्यं पाठ्यं स्वार्थेकमिद्धये । नावष्णवाय दानव्यं विकल्पापहतात्मने ।। ३०९ भक्तिश्रद्धाविहीनाय विष्णुसामान्यदर्शिने । देयं पुत्राय शिष्याय सुहदे हितकाम्यया ॥ मन्त्रमादादतो नेदं ग्रहीष्यन्त्यल्पमेश्रमः । कलौ सद्यःफलं कल्पग्रामं नेष्यति नारदः ॥ लोकानां भाग्यहीनानां येन दुःखं विनञ्चात् । द्वित्रेषु वैष्णवेष्वेतदायीवर्ते भविष्यति ॥ नाम्ति विष्णाः परं याम नाम्ति विष्णाः परं तपः । नास्ति विष्णाः परो धर्मी नास्ति मन्नो शर्वरणवः ॥ 393 ∫क्रनास्ति विष्गोः परं सत्यं नास्ति विष्णोः परो जपः । नास्ति विष्णोः परं ध्यानं नास्ति विष्णाः परा गातः ।। 338 कि तस्य बहुभिमेत्रैः शास्त्रः कि बहुविस्तरः । वाजपेयसहस्त्रेवी भक्तियस्य जनादीने ॥ 399 सर्वेतीर्थमया विष्णुः सर्वेजास्वमयः प्रभुः । सर्वेक्रतुमयो विष्णुः सत्यं सत्यं वदास्यहम् ॥ आब्रह्मसारसर्वेम्वं सर्वेमेतन्मयोदितम् ॥ 398

पावन्युवाच--

धन्याऽम्म्यनुगृहीताऽस्मि कृताथोऽम्मि जगत्यते । यन्भयेदं श्रुतं स्तोत्रं त्वद्रहस्यं सुदुर्लभम् ३१७ अहा वत महत्कष्टं समस्तसुखदं हरो । विद्यमानेऽपि देवेश मृहाः क्रिश्यन्ति संसृतौ ॥ ३१८ यमुद्दिय सदा नाथो महेशोऽपि दिगम्बरः। जिटेशो भम्मिलिमाङ्गो तरस्त्री वीक्ष्यते जनैः ३१९ तताऽिश्वेऽपित को देवा लक्ष्मीकान्तान्मगुद्विषः। यत्तस्त्रं चिन्त्यते नित्यं त्वया योगेश्वरेण हि॥ ततः परं किमिथिकं पदं श्रीपुरूपोत्तमात् । तमिविद्वाय कं मृहा यजन्ते ज्ञानमानिनः ॥ ३२१ मृषिताऽिम त्वया नाथ चिरं यद्यमिश्वरः। प्रकाशितो न मे यस्मात्त्वदाद्या दिव्यशक्तयः ३२२ अहो सर्वेश्वरो विष्णुः सर्वदेवोत्तमोत्तमः । भवदादिगुरुभृदैः सामान्य इव वीक्ष्यते ॥ ३२३ महीयमां हि माहात्म्यं भजमानान्भजन्ति ते। दिष्वतोऽपि दृथा पापान्नोपेक्षन्ते क्षमान्विताः ३२४ मयाऽपि बाल्ये स्विपतुः प्रजा दृष्टा बुभुक्षिता। दुःखादशक्ता संपोष्टं श्रियमाराध्य वै भृता ३२५ तया संनिहिताभ्यश्च प्रजाभ्यो भवदादयः । चिलमन्ति सशक्राद्याः ससुहन्मित्रवान्थवाः ३२६ तया विना क देवन्वं केश्वर्य क परिग्रहः । सर्वे भवन्ति जीवन्तो यातनास्त्रिव संस्थिताः ३२७ तया विना क देवन्वं केश्वर्य क परिग्रहः । सर्वे भवन्ति जीवन्तो यातनास्त्रिव संस्थिताः ३२७

अय श्लोकः क. ख च. क झ. अ. पुस्तकस्थः ।

तामृते नैव धर्मीऽर्थः कामो मोक्षोऽपि दूरतः । क्षधितानां दुर्गतानां कुतो योगसमाधयः ॥३२८ स च संसारसारेकः सर्वलोकेकनायकः । वश्या कमला यस्य त्यवत्वा त्वामपि शंकर ॥ ३२० अनौद्धत्येन शोर्थेण रूपेणःऽऽर्जवसंपदा । सर्वातिशायिवीर्येण संपूर्णस्य महात्मनः ॥ ३३० कस्तेन तुल्यतामेति देवदेवेन विष्णुना । यस्यांशांशावतारेण विना सर्व विलीयते ॥ ३३० जगदेतत्त्रथाऽप्याहुर्देशियतिहिताः । नास्य जन्म न वा मृत्युर्नाप्राप्यं स्वार्थमेव च ॥ ३३० कामाद्यासक्तिनित्वातिकंतु सर्वेश्वर प्रभो । त्वत्मयत्वात्प्रमादादा शक्रोमि पिटतुं न चेत् ३३३ विष्णोः सहस्रनामेतत्त्रत्यहं दृषभध्वज । नाम्नेकेन तु येन स्यात्तत्पलं वृहि मे प्रभो ॥ ३३० महादेव उवाच—

राम रामेति रामेऽतिरमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने । ३३५ इति श्रीमहापरागे पाद्म उत्तरखण्डे पार्वतीमहादेवसवादे विष्णं नीसमहस्यक नाम जिसम्बीत नमेऽन्याय । ३२॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः —३५७७३

#### अथ जिस्तर्गतनमाऽ यायः ।

## महादेव उवाच-

बाह्मणा वा अञ्चिया वा वैष्ट्या वा गिरिकन्यके । शृद्धा वाध्य विशेषण पटन्यनृदिनं यदि ॥१ धनधान्यसमायुक्ता यान्ति विष्णोः परं पदम् । श्र्ट्राकं वा श्र्ट्राकमर्य वा पादं पादार्थमेव च॥२ पटनान्मोक्षमाम्नाति यावदाभूनसंष्ठ्वम् । विष्यानेन युतं देवि विष्णोनीमसहस्रकम् ॥ ३ ये पटन्ति नरश्रेष्टास्ते यान्ति पटमप्ययम् । एककालं दिकालं वा त्रिकालं वाऽथ यः पटेन्॥ ४ धनायुवेशैते तस्य यावदिन्द्राश्चतुदेश । पुत्रान्भोत्रोस्तथा लक्ष्मी संपत्ते विष्णो लक्षेत् ॥ ५ किमन्यद्वहुनोक्तेन भूयो भूयो वरानने । विष्णोनीमसहस्रं तु परं निर्वाणदायकम् ॥ ६ [श्रिलिखन्वा पुन्तिका येन स्थापिता देवसद्वानि । पूर्णिता स्वापदादेवी पुत्रपात्राथदायका] ॥५ पूजनं प्रथमं तस्या कृतं येन नरेण तु । संपूर्णः पृत्रितो विष्णुभवेत्प्जा च वापिका ॥ ८ व्याद्वतं च न कर्तव्यं पटने तु विशेषतः । यदि चेत्क्रियते पाटे ब्यायुविनं च नव्यति ॥ ९ यावन्ति भृवि तीर्थानि जस्बृद्धीपेषु सर्वदा । नानि तीर्थानि तत्रव विष्णोनीमसहस्रकम् ॥ १० तत्रव यक्षा यमना च वेणी गोदावरी तत्र सरस्वती च ॥

सर्वाणि तीर्थानि वर्यान्त तत्र यत्र स्थितं नामसद्देसकं तत् ।। ११ इदं पिवत्रं परमं भक्तानां बहुभं सदा । ध्येयं दि दास्यभावन भक्तिभावन चेतमा ।। १२ परं सद्दस्तनामाख्यं ये पठन्ति मनीपिणः । सर्वपापिविनिर्धकार्ये यान्ति द्वार्ग्यमिनिर्धे ॥ १३ अरुणोद्यकाले तु ये पठन्ति जपन्ति च । आयुर्वलं च तेषां श्रीविधेते च दिने दिने ॥ १४ रात्रो जागरणे प्राप्ते कली भागवतो नरः । एउनान्मुक्तिमामोति यार्वादन्द्राश्चनुर्देश ॥ १५ पक्तेकेन तु नाम्ना व हरा तुलसिकार्पणात् । एजा मा चव विद्या कोटियद्वफलाधिका ॥ १६ मार्गे वा गच्छमानास्तु ये पठन्ति द्विजातयः । न दोषा मार्गजास्तेषां भवन्ति किल पार्विन॥१५

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं केशवस्य तु । ये शृण्वन्ति नरश्रेष्ठास्ते पुण्याः पुण्यरूपिणः ॥१६

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे पार्वतीमहादेवसंवादे महस्रनाममहिमा नाम त्रिमप्तातितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः -- ३५७९१

भथ चत्ःसप्ततितमोऽध्यायः ।

महादेव उवाच-

ॐ रामरक्षास्तोत्रेमऋस्यं विश्वामित्र ऋषिः । श्रीरामो देवता । अनुषुष्छन्दः । विष्णुप्रीत्यर्थे जपे विनियागः ॥ १ अतमीपुष्पमंकाशं पीतवाससम्बद्धतम् । ध्यात्वा व पुण्डरीकाक्षं श्रीरामं विष्णुप्पच्ययम् ॥ १ पातु वो हृद्यं रामः श्रीकण्ठः कण्ठमेव च । नाभि पातु मख्त्राता कृष्टि मे विश्वरक्षकः ॥ १ करा पातु दाशर्थः पादा मे विश्वसूत्रभृक । चश्चपी पातु व देवः सीतापितरनुत्तमः ॥ १ शिखां मे पातु विश्वात्मा कर्णो मे पातु कामदः । पाश्वयोस्तु सुरवाता कालकोटिदुरासदः ॥ १ अनत्तः सवदा पातु शरीरं विश्वनायकः । जिहां मे पातु पापन्नो लोकशिक्षाप्रवर्तकः ॥ १ श्रायवः पातु मे दन्तानकशान्त्रभतु केशयः । सिवधनी पातु मे दन्तविजयो नाम विश्वस्क ॥ १ एतां रामवलोपेतां रक्षां यो व पुमान्पटेत । स चिरायुः सुर्या विद्वाल्वभते दिव्यसंपदम् ॥ १ श्रा करोति भतेभ्यः सद् रक्षतृ विष्णवी । रामेति रामभद्रित रामचन्द्रेति यः पटेत् ॥ १ विभुक्तां कि नरः पापान्मुक्ति प्रामोति शाश्वतीम् । विसष्टेन इदं प्रोक्तं गुरवे विष्णुरूषिणे॥ १ ततो मे बन्नाणा प्रोक्तं मयोक्तं नारदं प्रात् । नारदेन तृ भूलोके प्रापितं स्वजनैः सह ॥ १ स्मा वाऽथ गृह वाऽपि मार्गे गच्छन्त एव वा । ये पटन्ति नरश्रेष्ठास्ते नराः पुण्यभागिनः १ स्मा वाऽथ गृह वाऽपि मार्गे गच्छन्त एव वा । ये पटन्ति नरश्रेष्ठास्ते नराः पुण्यभागिनः १ स्मा

द्यातः आमहापुरायः पाद्यः उत्तरसण्डे पावतामहादेवसवादे राम<mark>रक्षास्तोत्रं नामः चतुःसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥</mark>

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः -- ३५८०३

अथ पश्चम्प्रातितमोऽध्यायः ।

महादेव उवाच

गृण देवि प्रवक्ष्यामि धर्ममाहात्म्यमुत्तमम् । यच्छुत्वा न पुनर्जन्म जायते भृवि किहिचित् ॥ १ धर्मादर्थं च कामं च मोक्षं च त्रित्यं लभेत् । तस्माद्धमं समीहेत विद्वान्स बहुधा स्मृतः ॥ २ तपसा चव दानेन व्रतेन नियमन च । तपसा प्राप्यते स्वर्गः सान्त्रिकेन तथैव च ॥ ३ इहाऽऽयातो लभेद्राज्यं कोधलोभविवर्जितः । जन्मान्तरेण मुक्तिः स्यात्पदं विन्दति वैष्णवम् ४ तपसा राजसेनेह राजसश्चेव जायते । तप्त्वा तामसभावेन कूरकर्माऽतिनिष्ठुरः ॥ ५

१ क त्रस्य । २ ल. स्य महापाव । ३ ड. तमुनिश्रियम् । ४ क. ख. च. ज. झ. ल. श्वरूपपृ । ५ **ल. ति** <sup>बा स्मरे</sup>त् । ६ च. च लमते पुमान् । तं । ७ क. ख. च. ज. झ. ल. द्वान्यः स बुधः स्मृ । ८ इ. ल. मी हि नि ।

```
तपस्तद्रक्षसां चोक्तं भुक्तिदं तापसान्मनाम् । यत्तप्तं सान्त्रिकं चेव तत्तपो भवति [अध्वयम् ॥ :
              रजस्तमोभ्यां नियतं तपस्यतां पर्णाशिनां वायुभुजां सुनिर्जने ।
              तपस्विनां चैव धनादि बाञ्छतां वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम् ॥
              गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपम्न्वकुन्सिने कर्मणि यः प्रवर्तने ।
              निवृत्तरागस्य तपोवनं गृहं गृहाश्रमोऽतो गदितः स्वधर्मः ॥
                                                                                         1,
              सुद्स्तरः स त्वजितेन्द्रियाणां संहत्यते श्रेष्ट्रतमः श्रेभाश्रमः ।
              गृहस्थधर्मः प्रवरो मनीषिणां ब्रह्मादिभिश्वाभिहिता नगात्मजे ॥
              तप्त्वा तपः सन्विपिने क्षुधानां गृहं समायानि सद्दाऽस्रदानुः ।
              भक्त्यौ स चासं पददानि नम्में नपोविभागं भजने हि तम्य ।।
                                                                                        9 :
              गृहाश्रमं ज्येष्टमिहाऽऽश्रमाणां सम्यक्सदा पालयते मन्ष्यः।
              इंहेव भुञ्जन्स मनुष्यभोगान्स्वर्ग प्रयातीति न संशयोऽत्र ॥
              मदा गृहं पालयतां नगणां पापं समायाति कथं हि देवि ॥
गृहाश्रमः पुण्यतमः मर्वदा तीर्थवट्टहम् । अस्मिन्गृहाश्रमे पुण्ये दानं देयं विशेषतः ।।
                                                                                        9:
देवानां पूजनं यत्र अतिथीनां तु भाजनम् । पथिकानां च शरणमता धन्यतमा मतः ॥
                                                                                        9 :
तहृहं तु समाश्रित्य येऽर्चयन्ति द्विजनमनः । आयुर्लक्ष्मीः सुताम्तेषां न हीयन्ते कटाचन ॥
                                                                                        9 %
शृषु सुन्दरि वक्ष्यामि महापापविशोधनम् । संवीसंपत्करं टानिमहामुत्रफलपटम् ।।
क्रुभे काले समायाते सम्भ्येच्येंन्दुदेवतम् । नित्यं नीमित्तकं कृत्वा दयादानं स्वशक्तितः ॥
शृहीत्वा परद्रव्यं च द्विजदेवेभ्य एव हि । दद्यात्म निर्यं हृष्ट्रा पश्चाद्याति परां गतिम् ॥
शतानीको यथा ट्रानात्स्वपुत्रश्चावतारितः । दत्त्वा ऽत्ये च द्विजेभ्यश्च संगता धर्मतो दिवस् ॥१८
धर्मस्थानेषु येर्द्त्तं तेषां धर्ममुटाहृतम् । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि विचटानं समासतः ॥
देह्युद्धिकरं दानं न भृतं न भविष्यति । पापहन्ता येन पुमाञ्जायते नात्र संशयः ।।
भोगान्भुकत्वा ततश्चायं याति विष्णुं सनातनम् । पुरा व ब्रह्मणा चोक्तं भागेवाय महात्मने ११
पापयुक्ताय रामाय तुलाद्वपभमेव च । पापकमरतश्चेव वधवन्धक्रियो तृषः ॥
अभक्ष्यभक्षणग्तो भ्रूणहा गुरुतल्पगः । एतेऽप्यनृतवादी च प्रस्यन्ते वियोनिषु ।।
अयाज्ययाजनं कृत्वा याचियत्वा तु निन्दितात् । सदा कोपसमायुक्तः साधनां पीडने स्तः १४
विश्वासोपदृतश्चव अशुचिर्धर्मानन्द्रकः । पाँपरेभिः समायुक्ता ज्ञान्वोऽःन्मानं गतायुपम् ॥
इति बात्वा तु भो देवि दानं देयं विशेषतः । बहवा धमकर्तारो वैष्णवा भवि विश्वताः ॥ २६
    इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड पार्वतीमहादेवसवादे दानधमेकधन नाम पश्चमतीवनमोऽध्याय ना उत्तत
```

आदितः श्टोकानां समष्ट्यद्भाः- ३५८२९

<sup>🗝</sup> धनुश्चिहास्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज. झ. अ. ६. फ. पुस्तकस्यः ।

९ ड. °क्तं पुनः कि तमसावृतमः । य<sup>®</sup> । २ ज. शुभाशुभः । ३ इ. कत्या यते।ऽत्र । ४ झ. पुजरम् । ५ इ. ये **ददन्ति । ६ च.** वित्र सुखदं दाँ । ७ क. ख. ज. झ. ⊬यचेंतस्वदं । च. ज. ⊬यच्ये स दे । ८ इ. विष्णं∷ ।

#### अथ पर्ममतितमोऽभ्यायः।

## महादेव उवाच--

गिह्यकायाम्तु माहात्म्यं वक्ष्य देवि विधानतः । यथा गङ्गा तथा सा च कथिता नगनन्दिनि १ ज्ञालग्रामिकला यत्र जायते बहुधा तथा । माहात्म्यं चेव तस्याश्च कथितं मुनिसत्तमेः ॥ अण्डना उद्भिना यत्र स्वेदनाश्च नगयुनाः । यस्या द्रश्नेनमात्रेण पुण्यरूपास्तु पार्वति ॥ उत्तरे सा तु संभूता गिह्निका तु महानदी । संस्मृता संस्मृता नूनं पापं इन्त्यगनिदिनि ॥ 8 यत्र नारायणो देवो नित्यं तिष्ठति भृतिदः । शङ्खचक्रधरास्तस्य समीपे निवसन्ति ये ॥ ते मृत्युं समनुप्राप्य दिव्यरूपाश्चनुभुजाः । ऋषयम्तत्र तिष्ठन्ति देवाश्चव विशेषतः ॥ हद्रा नागास्तथा यक्षा नात्र काया विचारणा । तस्याः समीपे बेकोऽयं (प एकं हि) स्थूलो(लं) वे विष्णुरूपधुक ॥ 9 म्थलेऽस्मिन्वतेते मृतिबेहुरूपा सुखपदा । चतुर्विशतिमृतीनां जातयः सन्ति तत्र वै ॥ 6 एका व मन्म्यरूपा च [अकुमे रूपा तथेव च । वागही नारसिंही च वामनी च शुभप्रदा ॥ ९ रामाच्या परशुरामा च] कृष्णरूपा तु मुक्तिदा। अन्या च या बुध(द्धा) प्रोक्ता स्थले वै वि-प्णमंजके ॥ १० कन्किनाम्त्री तथा पुण्या कपिलो या मर्यादिता । अन्याम्तु विविधाकारा दृश्यम्ते **वहुधा अपि** तिष्ठन्ति मृतयः सर्वा नानारूपा बनेकशः । सा गङ्गा महती पुण्या धर्मकामार्थमुक्तिदा ॥ यस्यां भूमां हर्पिकेशां नियमेन समन्वितः । वर्ततेऽद्यापि तत्रैव मया सह न संशयः ॥ ₹ 9 भृणहत्यावालहत्यागोहत्याचिव(भिर्वि)शेषतः । यस्याः स्पर्शनमात्रेण मुच्यते सर्वेकिल्विषात् १४ बाह्मणाः क्षत्रिया वैष्याः गद्रार्श्ववान्यजातयः । सर्वे ते वै विमुच्यन्ते द्र्शनाद्गत्छिकाम्बुनः॥१५ इयं वेणीसमा पुण्या पापिनां तु विशेषतः । मुच्यते ब्रह्महा यत्र इतरेषां तु का कथा ॥ मवेटा सबैकाले तु अहं गन्छामि पावेति । तीथोनां तीथेराजोऽयं ब्रह्मणा भाषितः किल ॥१७ तत्र स्नानं च दानं च मुर्निभिः परिकल्पितम् । आषाढे पुण्यकाले तु तत्र गच्छामि सुन्दरि १८ मार्मकं विधिना चैत्र स्नानं तत्र करोम्यद्यम् । तारकं तत्र विशदं जपामि तु निरन्तरम् ॥ १९ अनोऽहं वेष्णवो जानो विष्णुक्षेत्रे यनो गनः । विष्णुना निर्मिनं पूर्वे क्षेत्रं तत्तु महत्तरम् ॥ २० विष्णवानां च र्गातदं पावनं परमं स्मृतम् । भवेऽस्मिन्मानुषे जन्म दुर्लभं देवि सर्वदा ॥ 38 इलभं गोहिकातीर्थ विष्णुक्षेत्रं तु द्लेभम् । अतो बाषादमासे तु गन्तव्यं द्विजसत्तमेः ॥ 33 तत्र गत्वा विशेषेण बह्वचकादिधारणम् । कर्तव्यं तु द्विजश्रेष्ठेः पवित्रं परमं स्मृतम् ॥ २ ₹ श्रह्मतीर्थ(चिह्नि)तु वामे व दक्षिणे चक्रचिह्नितम्। द्विजानां मुक्तिदं मोक्तं धारितव्यं प्रयत्नतः २४ बाह्मणेश्व विशेषेण शक्कचकादिधारणम् । धृते सति महादेवि वैष्णवास्ते हि मानवाः ॥ २५ न र्गाङ्ठकासमं तीर्थ न व्रतं द्वादशीसमम् । न देवः केशवान्यो वै भूयो भूयो वरानने ॥ २६ गिं छिकायाम्तु माहात्म्यं ये शृष्वन्ति नरोत्तमाः। इह लोके सुखं भुक्त्वा विष्णुलोकं हि यान्ति ते र्शत श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे पार्वतीमहादेवमवादे गिल्लकातीर्थमाहात्म्यकथन नाम पर्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः — ३५८५५

धनुश्चिद्गान्तर्गतः पाठः फ पस्तकस्थः।

#### अध सप्तमप्तितमोऽध्यायः।

महादेव उवाच-भृषु सुन्दरि वक्ष्यामि स्तोत्रं चाभ्युद्यं ततः । यच्छत्वा मुच्यते पापी ब्रह्महा नाच संशयः भाता वै नारदं पाह तद्हं तु ब्रवीमि ते । मामुवाच नतो देवः स्वयंभूगमितछुतिः ॥ मगृह्य रुचिरं बाहुं स्मार्ये चे ध्वेदंहकम् । भगवात्रारायणः श्रीमान्देवश्वत्रायुधो हरिः ॥ भाक्निधारी त्हबीकेशः पुराणपुरुवोत्तमः । अजितः खद्गभिज्जिष्णुः कृष्णश्चैत्र सनातनः ॥ एकजुङ्गी बराहस्त्वं भूतभव्यभवात्मकः । अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु आद्रौ चान्ते च रायवः ॥ लोकोनां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्रुर्भुजः । सेनानीरक्षणस्त्वं च वैकुण्डस्त्वं जगत्त्रभो ॥ प्रभवश्राव्ययस्त्वं च उपेन्द्रो मधुसुद्रनः । पृक्षिमर्भो धृतार्चिम्त्वं पद्मनाभौ गणान्तकृत् ॥ श्वरण्यं शरणं च त्वामाहः सेन्द्रा महर्पयः । ऋक्सामश्रेष्टो वेदात्मा शतजिह्या महर्पयः ॥ हवं यज्ञस्त्वं वषदकारस्त्वमाँकारः परंतपः । शतधन्वा वसः पूर्वं वसनां त्वं प्रजापतिः ॥ त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ना स्वयंत्रभः । रुद्राणामप्रमा रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः ॥ अश्विनौ चापि कर्णों ने सूर्यचन्द्री च चक्षपी । अन्ते चाडडदी च मध्ये च हत्रयसे न्वं परंतप॥ प्रभवो निधनं चासि न विदुः को भवानिति । इष्टयंस सर्वछोकेषु गोषु च बाह्मणेषु च ॥ दिक्ष सर्वास गगने पर्वतेषु गृहास च । सहस्रनयनः श्रीमाञ्जनशीपः सहस्रपात ॥ हवं धारयमि भृताति वसुधां च सपर्वताम् । अन्तःपृथिष्यां सल्लिखं सर्वस(वर्तसे) हवं महार्रगः॥ त्रीह्रोकाधारर्थत्राम देवगन्थर्वदानवान । अहं ते हृदयं राम जिह्ना देवीं [≉सरस्यती ।। देवा रोमणि गात्रेषु निर्मितास्ते स्वमायया । निर्मिपस्ते स्मृता गत्रिकत्मेपो दिवसस्तथा ॥ संस्कारस्ते भवेदेहो न तद्स्ति वि]ना त्वया । जगत्सर्व शरीरं तत्स्ये(ते स्थै)र्य च वसुधातस्य अग्निः कोषः प्रसाद्स्ते शेषः श्रीमांश्र लक्ष्मणः। त्वया लोकास्त्रयः कान्ताः प्राणिविक्रमीस्त्रिभः त्वयेन्द्रश्च कृतो राजा बल्विवद्धो महासुरः । लोकान्मंहत्य कालम्त्वं निवश्याऽऽर्त्मान केवलम् ॥ करोप्येकार्णवं घोरं दृश्यादृश्ये च नान्यथा । त्वया सिंहवपुः कृत्वा पग्मं दि्व्यमङ्ग्तम् ॥ भयदः सर्वभृतानां हिर्ण्यकशिपुर्हतः । त्वमश्ववद्नो भृत्वा पातालतलमाश्रितः ॥ = 3 संहतं परमं हव्यं रहस्यं व पुनः पुनः । यन्परं श्रयते ज्योतिर्यन्परं श्रयते परः(मृ) ॥ २२ यत्वरं परतश्चेव परमात्मेति कथ्यते । परो मन्नः परं नेजम्न्वमेव हि निगद्यमे ॥ ₹3 इब्यं कव्यं पवित्रं च प्राप्तिः स्वर्गापवर्गयोः । स्थित्युत्पत्तिविनाज्ञान्त त्वामाहः प्रकृतेः परम् २४ यक्कथ यजमानथ होता चाध्वर्युरेव च । भोक्ता यज्ञफलानां च त्वं वे वेदेश गीयसे ॥ 25 सीता लक्ष्मीर्भवान्विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापितः । वधार्थं गावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुषी तुनुम् २६ तदिदं च त्वया कार्य कृतं कमेश्रुतां वर । निहता रावणा राम प्रहेश देवताः कृताः ॥ २७ अमोघं देव वीर्य ते नमोऽमोघपराक्रम । अमोघं दर्शनं राम नमोऽमोघस्तव स्तवः ॥ 26

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज. झ. ञ. ढ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ इ. ते । तमुँ। २ इस. <sup>\*</sup>येचोर्घ्वं। ३ इ. त्यं ते आैं। इस. त्यं तु अधोक्षज च । ४ ख अ. राघव । ५ इस्. **रिक्षणीयस्त्वं । फ. रिप्रणीस्त्वं । ६ इ**स. पृष्टिगर्मी । ७ अ. रगा। त्रीं। ८ अ. <sup>\*</sup>यन्नास्ते दे । ९ इ. देवैश्व । ९० फ. <sup>\*</sup>हष्टी **दिवमाकमः । अं।** 

अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि । ये च त्वां देव संभक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम् २९ इममार्ष स्तवं पुण्यमितिहासं पुरातनम् । ये नराः कीर्तियिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ ३०

कथिमह हि पराभवं व्रजेयुः पुरुषवराः पुरुषोत्तमे हि(मस्य) भक्ताः ॥
न हि विगतिश्चतुर्भुजिमियाणां त्रिद्श इहास्ति वरमदो विशिष्टः ॥ ३१
स्तोत्राणां प्रवरं स्तोतं राघवस्य महात्मनः । त्रिकाले यः(तु) पठेन्त्रित्यं(उन्मुक्तो) महापातकवानि ॥
३२
संध्याकाले द्विजश्रेष्ठेः श्राद्धकाले विशेषतः । पठनीयं प्रयत्नेन भक्तिभावेन चेतसा ॥ ३३
इदं गोष्यं हि परमं नाऽऽज्येयं किहिचित्कचित् । पठनान्मुक्तिमामोति शाश्वती सा भवेद्भुवम्
प्रथमं पिण्डपूजान्ते ब्राह्मणेर्नरमत्तमेः । पठितव्यमिदं स्तोतं श्राद्धमक्षयमामुयात् ॥ ३५
इदं पवित्रं परमं जनानां मुक्तिदायकम् । लिखित्वा वै यहे यस्तु धारयेन्युसमाधिना ॥ ३६
आयः श्रीश्च वलं तस्य इद्धि यान्ति दिने दिने । लिखित्वा ब्राह्मणे दद्याद्धीमान्यो वे कदाचन

विमुक्ताः पूर्वनास्तस्य यान्ति विष्णोः परं पदम् । चतुर्णो चैव वेदानां पाठे चैव तु यन्फलम् ॥
तन्फलं समवामोति एतन्स्तोत्रं पठञ्जपन । धृत्वा वै शृह्णचक्रादि ब्राह्मणेर्वेद्तैनन्परेः ॥ ३९
[\*श्राद्धकाले महादेवि अक्षयं तद्भवेद्धुवम् । कण्ठे चैवाक्षमालायाः शृह्णचक्रादिधारणम् ॥ ४०
ततः श्राद्धं प्रकुर्वीत इदं स्तोत्रं पठञ्जपन् । ] विधिना भक्तिभावेन पूर्णे भवति नान्यथा ॥ ४१
अतो भक्तिमता पुंसा पठनीयं प्रयन्नतः । पठनान्सविमामोति स नरः सुखमेधते ॥ ४२
इति श्रामहापराणे पाद्य उत्तरखण्डे पार्वतीमहादेवसवाद आस्युद्धिकमीर्ध्वदेविह्न स्तोत्रं नाम समसम्तितमोऽध्यायः॥ ३०।

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः-३५८९७

#### अधाष्ट्रमप्ततितमोऽध्यायः ।

| महादेव उवाच                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| पप्रच्छाहं जगन्नाथं त्रतानामुत्तमं त्रतम् । पुत्रपात्रविद्वद्व्यर्थं सुखसाभाग्यदायकम् ॥ | 9 |
| तवाग्रे संप्रवक्ष्यामि जूणु सुन्दरि सांप्रतम् । इदं कथानकं दिव्यमृषीणां व्रतमुत्तमम् ॥  | 3 |
| रजस्वला तु या नारी सा इता पापरूषिणी । कृतेन च त्रतेनैव महापापैः अमुच्यते ॥              |   |
| पितृणामक्षये देवि धमेकामार्थमाधनम् ॥<br>श्रीविष्णुरुवाच                                 | ş |
| पुर्वमासीन्महाबाहो ब्राह्मणा वेदपारगः । सदाऽध्ययनशीलस्तु देवशर्मा इति द्विजः ॥          | ૪ |
| र्जाब्रहोत्रक्रियायुक्तः षदकर्मनिरतः सदा । सर्ववर्णेषु संपूज्यः सपुत्रपशुवान्धवः ॥      | લ |
| तस्य ब्राह्मणमुख्यस्य भग्ना च गृहवाहिनी । प्राप्ते भाद्रपदे मासे मुऋपक्षे तु पश्चभी ।।  | Ę |
| पितुः क्षयाहं कुरुने नपसा च जितेन्द्रियः । रात्रौ निमन्नयेद्विपान्सुखसौभाग्यदायकान् ॥   | ૭ |
| प्रभाते विमले प्राप्ते भाण्डान्यन्यानि कारयेत् । पाकं सर्वेषु पात्रेषु स कारयति जायया ॥ | 6 |

धनुश्चिहान्तगंतः पाठः कवित्रास्ति ।

| प्रशुप्त महानुष्त्राच्यात्र । १ १ ७ ५५ १                                                 | •          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अष्टादशरसोपेतं पितृणां प्रीतिदायकम् । आकारणं ततो दत्त्वा विप्राणां च पृथक्पृथक ॥         | ٥          |
| सर्वे विपास्तु संपाप्ता मध्याहे वेदपाठकाः । अर्घपाद्यादि विधिवन्कृतवान्द्विजसत्तमः ॥     | <b>?</b> c |
| रैजोद्दुषितया तत्र चरणक्षालनं कृतम् । गृहमध्यगताः सर्व आसने ते निरू(गे)पिताः ॥           | 9 2        |
| प्रदत्तं भोजनं तेन पिष्टान्नेन विशेषतः । विधिना च कृतं श्राद्धं पिण्डदानपपुरकम् ।।       | , s        |
| ताम्बृलं दक्षिणां चैव वस्त्राणि विविधानि च । सर्व ददौ द्विजेभ्यो वै पितृध्यानपरायणः ॥    | ? 3        |
| विमा विमर्जिताः सर्वे आशीर्वादपरायणाः । गोत्रिणो बान्धवाश्रैव अन्ये ये च बुभुक्षिताः॥    | بر و       |
|                                                                                          | 95         |
|                                                                                          | 3 5        |
| शुन्युवाच—                                                                               |            |
| भूणु कान्त बची महा यादशं कृतवान्वधः । तादशं संप्रवक्ष्यामि नान्यथा प्रव्रवीस्यहम् ।।     | ي و        |
| कदाचिद्देवयोगेन गताऽहं पुत्रसद्मान । तत्र स्थितं पयः पीतं वध्वा हुप्टं तृ तत्पूनः ।।     | 91         |
| पीतं पयम्तु सर्पेण तङ्कृष्टं तु मया पुनः । पश्चान्पीतं मया सम्यग्दष्टं वध्वा तदा पुनः ।। | 9 c        |
| तेन संपर्कदोषेण कटिभेग्ना च मे तदा । तेन दुःखेन भोः स्वतिमञ्जाताव्हं दःखभागिनी ॥         | ء <b>د</b> |
|                                                                                          | 5 %        |
| बर्लीवर्द उवाच—                                                                          |            |
| भूणु त्वं शुनि वक्ष्यामि मम दुःखस्य कारणम् । अस्मिन्वं दिवसे माप्ते ब्राह्मणानां त् भाज  | नम्        |
| कारितं मम पुत्रेण मम चिन्तां ऽपि नो कृता । नोटकं तु तुणं चैव न दन्तं कर्नाचन्कांचतु ॥    | ٠.         |
| अनाहारो बर्हे पापी वद्धोऽस्मि पापभावितः । पूर्वपापविशेषेण जातं शृति न संशयः ॥ 💛          | بر ت       |
| महादेव उवाच                                                                              |            |
| तद्वाक्यं तु नदा देवि श्रुतं पुत्रेण धीमना । ममायं तु पिना माक्षाज्ञानो मम गृहे पशुः ॥   | ٠,         |
| इयं तु जननी साक्षात्मम माता न संशयः । देवयोगाच्छनी जाता कि करोमि सुनिश्रयम्।             | . ;        |
| एवं विचार्यासी विभी नेव निद्रामवाप सः । रात्री चिन्तापरी भृत्वा स्मर्शन्वश्वेश्वर परम् । | ٠,         |
| नानाधर्मपरोऽहं च मँमेव च कथं भवेत । विचारियत्वा च ततो रात्रो सुप्रस्तदा पुनः ॥           | • 6        |
| मभाने विमले प्राप्त ऋषीणां पुरतो गतः । तेषां मध्ये विसप्टेन तस्य सुस्वागतं कृतम् ॥       | <b>5</b> 0 |
| विसष्ठ उवाच –                                                                            |            |
| बृहि त्वं ब्राह्मणश्रेष्ठ तवाऽऽगमनकारणम् ।।                                              | 3 :        |
| महादेव उवाच—                                                                             |            |
| इति पृष्टस्तेन विषः प्रणाममकरोत्तदा ॥                                                    | ÷ 9        |
| अप्रजन्मावाच—                                                                            |            |

ः इदमधमाधकम् ।

अद्य में सफर्ल जन्म अद्य में सफला किया । अद्य में पिनग्स्नुप्ता दुंलीभं तव दर्शनम् ॥

९ इ. झ. ज. रजमा द्षिता श्राद्धे प्रक्षात्य विधिवत्कृतम् । गृ । २ इ. झ. ञ ब्राक्षणे । ३ फ. मि शृणु त्व न धुरधरः । की ४ क. ख. च. ज. ञ. फ. है हुपुण्यमा । ५ क. ज रिडिह च ममैव च ४७ शुमम् । वि । छ. झ. रिडिश च ममैव च क ४ शुभम् । वि । ६ क. ख. ज. झ. ठिमाचव दर्शनात् । ये ।

यथोक्तं च कृतं श्राद्धं द्विजार्श्ववापि भोजिताः । कुदुम्बानां तु सर्वेषा भोजनं कारितं तथा॥३३ भोजनानन्तरं प्राप्ता शुनी तत्र उवाच ह । अस्माकं तु गृहे होको बलीवर्दस्तु वर्तते ।। तं प्रतिं सा उवाचेदं यज्ञातं च शृणुष्व तत् । गृहे स्थितं दुग्धभाण्डमहिना दृषितं मया ॥ ३५ हुएं मे यहती चिन्ता तदा जाता न संशयः । अनेन पयसा चैव पकमझं यदा भवेतु ॥ तदाऽत्र सर्वे विपाश्र म्रियन्ते भोजनात्ततः । एवं विचार्य भोः स्वामिन्दुर्ग्धं पीतं तदा मया ३७ तदा दृष्टं तु वध्या व तया मे ताडनं कृतम् । चरामि तेन संभग्ना किं करोमि सुदुः खिता ॥ ३८ तस्या दःखं तु संस्मृत्य द्रपः पाह शुनीं पति । शृणु शुनि पवश्यामि मम दुःखस्य कारणम् ३९ अम्याहं तु पिता साक्षात्पृत्रीजनमिन वै शुनि । अद्य व भोजिता विषा दत्तमनं तु भूरिशः ॥४० न तुणं नोटकं चैत्र ममाग्रे संनित्रेदितम् । तेन दुःखेन मे दुःखं जातं बहुतरं तैदा ॥ 83 क्तन्कथानकं श्रुत्वा रात्रों निद्रामवाय न । मम चिन्ता तु तत्रवे जाता वै ऋषिसत्तम ॥ ४२ वंदात्ययनशीलोऽहं कुशलो वेदकर्मणि । अनयोश्च महद्वुःखं कि करोमीति चिन्तयन् ।। 83 बागतस्त्वत्ममीये तु मप कष्टं निवास्य ॥ 88

ऋषिरुवाच--

अग्रजन्मक्शृणुष्त त्वं प्रतेजन्मिन यत्कृतम् । अयं व तु दिजः श्रेष्ठः कुण्डिने नगरे शुभे ॥ ४५ मासे भादपदे चेत्र पश्चमी या समागता । तदत्रतं तेन न ज्ञातं पितुः श्राद्धादिकारणात् ॥ ४६ स्वीधर्मेण तु संप्राप्ता चयाहे तु तदाउत्तय । तया चैत्र कृतं सर्व बाह्मणानां च भोजनम् ॥ ४७ न ज्ञातं च वतं तेन पापिष्ठेन दुरात्मना । प्रथमेऽहिन चाण्डाली दितीय ब्रह्मचातिनी ॥ ४८ तृतीय रजकी प्राक्ता चतुर्थे उहीन शुव्यति । तेन पापन सा जाता शुनी स्वग्रहचारिणी ॥ वलीवदेस्तवयं जातः कमणाउनन सुवत ॥ ४९

अग्रजन्मीवाच

वरं दानं तथा यज्ञास्तीर्थ वा मम सुव्रत । ब्रुहि येन विशेषेण मुक्तिः पित्रोभेवेन्मम ॥ ५० व्यापिकवाच

मामं भाद्रपटे शुक्के जायने ऋषिपश्चमी । रजसादिकृतं पापं नव्यने करणाद्यनः ॥ 49 प्त्रपात्रप्रदात्री च पितृणां मृक्तिदायिनी । नद्यां कृषे तडागे वा बाह्मणस्य गृहे तथा ॥ ५२ गोमयं (१) मण्डलं क्योन्क्रमं तत्रेव स्थापयत् । तत्रोपरि न्यसेन्पात्रमृषिधान्येन पूरयेत् ॥ 43 यज्ञोपवीनस्त्रं च महिरण्यफलं तथा । स्थाप्यास्त्रत्रर्थयः सप्त सुखसौभारयदायकाः ॥ 48 सवाहियत्वर तान्मवीन्युजनीया व्रतस्थितः । नेवेद्यमृषिधान्यं च ऋषिधान्यं तु भोजनम् ॥५५ ्क**भुक्तेन क**रीव्यमृषीणामचेनं तदा । पुजयेत्परया भक्त्या मन्नेण विधिपूर्वकम् ॥ ५६ ेन**र्वापं स**च्चतं देयं दक्षिणामंयुतं तदा । देयं विपाय विधिवदृषीणां पीयतामिति ।। ५७ कथां श्रत्वा विधानन कृत्वा चैत्र प्रदक्षिणाम् । धृपं दीपं च नेवेद्यमर्घ्यं दद्यात्पृथकपृथक् ॥ ५८ ऋषयः सन्तु मे नित्यं व्रतसंपूर्ण(ति)कारिणः । पूजां गृह्णन्तु महत्तामृषिभ्योऽस्तु नमो नमः ५९ पुलम्त्यः पुलहर्श्वेव ऋतुः प्राचेतसस्तथा । विसर्ष्ठेमारिचात्रेया अर्घ गृह्णनतु वो नमः ।) ६० एवं पूजा प्रकर्तव्या ध्रपदीपैर्मनोरमेः । पितृणां जायते मुक्तिः कृतस्यास्य प्रभावतः ॥ ६१ पूर्वकर्मविपाकेन रजसा दोषभावतः । कृते ह्येवं तु भो वत्स मुक्तिस्तस्य न संशयः ।। ६२ महादेव उवाच—

तर्वतं च कृतं तेन मुक्त्यर्थं पितृहेतवे । तौ गतौ मुक्तिमार्गेण आशीर्वादपरायणौ ॥ ६३ ऋषिपश्चमीव्रतं पुण्यं विषाय परिकीर्तितम् । ये कुर्वन्ति नरश्रेष्टास्ते नराः पुण्यभागिनः ॥ ६४ ये कुर्वन्ति नरश्रेष्टा ऋषिव्रतमनुक्तमम् । भुक्त्वाऽत्र भोगान्विपुलान्यान्ति विष्णोः सनातनम् ॥

इति र्श्वःमहापुराणे पाद्म उत्तरस्वण्ड उमामहेश्वरसवाद ऋषिपञ्चमावतकथनं नामाप्रसप्ततितमोऽप्याय ॥ ५८ ॥

## आदितः श्लोकानां समक्ष्यक्काः - ३५०६१

#### अथानाशांतितमोऽध्यायः

| महादेव उवाच-                                                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| अथातः संप्रवक्ष्यामि अपामार्जनमुत्तमम् । पुलम्त्येन यथोक्तं तु दालभ्याय महात्मने ॥    | 9 |
| सर्वेषां रोगदोषाणां नाशनं मङ्गलपदम् । तत्तेऽहं तु प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं नगनन्दिनि ॥  | ÷ |
| पार्वन्युवाच—                                                                         |   |
| भगवन्प्राणिनः सर्वे विषरोगाचुपद्रवाः । दुष्ट्रग्रहाभिभृताश्च सर्वकाळे ह्युपद्रुताः ।। | 3 |
| अभिचारककृत्यादिवहुरोगेश्च दारुणः । न भवन्ति सुरश्रेष्ठ तस्म त्वं वकुमर्दास ।।         | 8 |
| भैहादेव उवाच—                                                                         |   |

वृतोपवासिनियमिविष्णुर्वे तोषितस्तु येः । ते नरा नव रोगार्ता जायन्ते नंगनिन्दिनि ॥ व्यः कृतं न व्रतं पुण्यं न दानं न तपस्तथा । न तीर्थं देवपृजा च नाम्नं दनं तु भूरिकाः ॥ ६ ते वे लोकाः सदा क्षेया रोगदोपप्रपीडिताः । आरोग्यं परमामृद्धि मनमा यद्यदिच्छति ॥ ७ तत्तदाम्रोत्यसंदिर्थं विष्णोः सेवाविशेषतः । नाऽऽथि प्राम्नोति न व्याधि न विष्यद्वन्धनम् ८ कृत्यास्पर्शभयं चापि तोषिते मधुसदने । समस्तदोपनाशश्च सर्वदा च शुभा ग्रहाः ॥ व्यवासप्तिनान्ते तु तोषिते च जनादने । यः सर्वेषु च भृतेषु यथाऽऽन्मान तथाऽपरे ॥ १० उपवासदिनान्ते तु तोषितो मधुसुदनः । तोषिते तत्र जायन्ते नगः पृणेमनोरधाः ॥ ११ अरोगाः सृग्विनो भोगभोक्तारो नगनिद्ति । तेषां च शत्रवो नव न च रोगाभिचारिकम् १० ग्रहरोगादिकं चैव पापकार्यं न जायते । अव्याहतानि कृष्णस्य चक्रादीन्यायुधानि व ॥ रक्षन्ति सक्लापद्भयो येन विष्णुरुपासितः ॥

र्षार्वत्युवाच— अनाराधितगोविन्दा ये नग दुःखभाजिनः । तेषां दुःखाभिभृतानां यत्कर्तव्यं द्यालुभिः॥१४ पश्यद्भिः सर्वभृतस्यं वासुदेवं सनातनम् । समदृष्टिभिरप्यत्र तन्मे बृद्धि विशेषतः ॥ १५

् मँहादेव जवाच— तद्वस्यामि सुरश्रेष्ठे समाहितमनाः शृणु । रागदोषाशुभहरं विद्विडापद्विनाशनम् ॥ १६

९ क. स्न. ज. इ. दालम्य उवाच — २ क. स्न. ज. इ. मुनिश्रेष्ठ । ३ क. स्न. ज. इ. श्रीपुलस्य । ४ क. स्न. ज. इ. श्रीपुलस्य । ६ क. स्न. ज. इ. श्रीपुलस्य । ६ क. स्न. ज. इ. श्रीपुलस्य । ६ क. स्न. ज. इ. मुनिश्रेष्ठ ।

शिग्वायां श्रीधरं न्यस्य शिग्वाधः श्रीकरं तथा । हृषीकेशं तु केशेषु मूर्धि नारायणं परम् ॥ १७ कुर्विश्रोत्रे न्यमेद्रिष्णुं ललाटे जलशायिनम् । विष्णुं वै भ्रुयुगे न्यस्य भूमध्ये हरिमेव च ॥ नगिंहं नामिकाग्रे कर्णयोर्ग्णवेशयम् । चक्षुषोः पुण्डरीकाक्षं तद्धो भूधरं न्यसेत् ॥ कपोलयोः कल्किनाथं वामनं कर्णमूलयोः । शक्किनं शक्कयोर्न्यस्य गोविन्दं वदने तथा ॥ २० मुकून्दं दन्नपङ्को नु जिह्नायां वाक्पिनं तथा । रामं हनौ नु विन्यस्य कण्ठे वैकुण्ठमेव च ॥ 28 वलघं वाहुमृलाधश्रांमयोः कंमघातिनम् । अत्रं भुजद्वये न्यस्य शार्क्वपाणि करद्वये ॥ २२ र्मकर्पणं कराङ्गप्रे गोपमङ्गलिपङ्गिषु । वक्षस्यधोक्षजं न्यस्य श्रीवन्सं तस्य मध्यतः ॥ 23 स्तनयोगनिरुद्धं च दामोद्रग्मथोद्रे ! पद्मनाभं तथा नाभी नाभ्यधश्चापि केशवम् ॥ २४ मेहे धराधरं देवं गुदे चेव गदाग्रजम् । पीताम्बरधरं कट्यामुरुयुग्मे मधुद्विषम् ॥ २५ मुर्गद्वपं पिण्डकयोजीनुयुग्मे जनार्द्नम् । फणीशं गुल्फयोर्न्यस्य क्रमयोश्च त्रिविक्रमम् ।। २६ पाटाङ्गप्रे श्रीपति च पाटाधो धग्णीधगम् । गोमक्षेषु सर्वेषु विष्वक्सेनं न्यसेद्बुधः ॥ २७ मन्मयं मांसे तु विनयम्य कुर्मे मेद्रसि विनयसेत् । वागाहं तु वसामध्ये सर्वास्थिषु तथाऽच्युतम् २८ दिजिपयं तु मज्जायां शुके श्वेतपति तथा । सर्वोङ्गे यञ्जपुरुषं परमात्मानमात्मिने ॥ 39 त्वं न्यासविधि कृत्वा साक्षात्रागयणो भवेत् । यावत्र व्याहरेत्विचित्तावद्विष्णुमयः स्थितः ३० गृहीत्वा तु समलाग्रात्कुकाञ्जुद्धान्समाहितः । मार्जियत्सर्वगात्राणि कुशाँग्रैरिह शान्तिकृत् ॥३१ विष्णुभक्तो विशेषेण रोगग्रहविषार्तिनः(दि्तः)। विषातीनां रोगिणां च कुर्योच्छान्तिमिमां शुभार्म् जपनत्र तु भो देवि सबेरोगप्रणाजनम् अभिरमार्थाय पुरुषाय महात्मने ॥ ξĘ अरूपवहुरूपाय व्यापिने बग्मात्मने । वागाई नागसिंहं च वामनं च सुखप्रदम् ॥ 38 ध्यात्वा कृत्वा नमा विष्णोनीमान्यक्षेषु विन्यसेन्।निष्कल्मषाय गुद्धाय व्याधिपापहराय वै३५ गोविन्द्रपद्मनाभाय वासुदेवाय भूभृते । नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तित्सध्यतु मे वच(ः) ॥ 36 त्रिविक्रमाय रामाय वैक्षण्ठाय नराय च । वाराहाय नृसिंहाय वामनाय महात्मने ॥ र ६ हयग्रीवाय शुश्चाय हपीकेश हराशुभम् । परोपनापमहितं प्रयुक्तं चाभिचारिणम्(णा) ॥ 36 गरम्पर्शमहारोगप्रयोगं जरया जर । नमोऽस्तु वासुदेवाय नमः कृष्णायु खिद्गने ॥ 39 नमः पुष्करनेत्राय केशवायऽऽदिचिक्रणे । नमः किञ्जलकवर्णाय पीतन्धिकनायमे ॥ ×~ महादेववपुःस्कन्धघृष्ट्चकाय चिक्रणे । दंष्ट्रोद्धतक्षितितलित्रिमूर्तिपतये नर्पः ॥ 88 महायज्ञवराहाय श्रीविष्णवे नमोऽम्तु ते । तप्तहाटककेशान्तज्वलत्पावकलोचन ॥ 83 वज्राधिकनग्वस्पर्शदिव्यसिंह नमोऽस्तु ते । कश्यपायातिहस्वाय ऋग्यज्ञःसामलक्षण ॥ 83 तुभ्यं वामनरूपाय क्रमते गां नमा नमः । वाराहाशेषदुःखानि सर्वपाण्यलानि च ॥ 88 मदं मदं महादंष्ट्र मर्द मर्द च तत्फलम् । नरसिंह करालास्यदन्तमान्तप्रकाज्ज्वल ॥ ४५ भञ्ज भञ्ज निनादेन दुःखान्यस्याऽऽतिनाशन । ऋग्यजुःसामभिर्वाग्भिः स्कामरूपधरादिधृक् ४६ भशमं सर्वदुःखानि नय त्वस्य जनार्दन । ऐकाहिकं द्याहिकं च तथा त्रिदिवसं ज्वरम् ॥ चातुर्धिकं तथाऽनुग्रं तथा व सनतज्वरम् । दोषोत्थं संनिपातोत्थं तथैवाऽःगन्तुकज्वरम् ॥ शमं नयतु गोविन्दो भिन्वा छिन्वाऽस्य वेदनम् । नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं तूदरसंभवम् ४९

५ फ. प्रेंदेंहैं। २ क. ख. ज इत. भू। जायते तेन भो विप्र सैं।

अनुच्छ्वासं महाश्वासं परितापं तु वेषथुम् । गुद्घाणाङ्घिरोगांश्र कुष्ठरोगं नथा क्षयम् ॥ कामलादींस्तथा रोगान्यमेहादींश्च दारुणान्। ये वातप्रभवा रोगा लुताविस्फोटकादयः ॥ ते सर्वे विलयं यान्तु वासुदेवापमार्जिताः । विलयं यान्ति ते सर्वे विष्णोरुचारणेन वा ॥ क्षयं गच्छन्तु चाशेषास्ते चक्राभिद्दता हरेः । अच्युतानन्तर्गाविन्द्रनामोच्चारणभेषजात् ॥ नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् । म्थावरं जङ्गमं यच कृत्रिमं चापि यद्विपम् ५३ दन्तोद्भवं नखोद्धृतमाकाश्वप्रभवं च यत् । भूनादिप्रभवं यच विषमत्यन्तदुः सहम् ॥ शमं नयत् तन्सर्वे कीर्तिनोऽस्य जनार्दनः । ग्रहान्त्रेनग्रहांश्चेत्र नथाऽन्याञ्जाकिनीग्रहान ।। मुखमण्डलकान्क्ररान्रेवर्ती हृद्धरेवतीम् । हृद्धिकारूयान्त्रहांश्रोग्रांम्तथा मानग्रहान्।। बालस्य विष्णोश्वरितं हैन्ति बालग्रहानिए। हृद्धानां यं ग्रहाः केचिद्धालानां चापि ये ग्रहाः ५८ हसिंहदर्शनादेव नञ्यन्ते तत्क्षणादिष । दंषाकरालवदनो हसिंहा देन्यभीषणः ॥ तं दृष्टा ते ग्रहाः सर्वे दृरं यान्ति विशेषतः । नर्गमह महामिह ज्वालामालोज्ज्वलानन ॥ ब्रहानशेषान्सर्वेशं नुद स्वास्यविलोचन । ये रोगा ये महोत्पाता यदिप ये महाब्रहाः ॥ € 7 यानि च कुरभूतानि ब्रह्मपीडाश्च टारुणाः । ब्रह्मक्षतेषु ये रोगा ज्वालागर्यभकादयः ॥ 8 = विस्फोटकाट्यो ये च ग्रहा गात्रेषु संस्थिताः । त्रेलोक्यरक्षाकर्तस्त्वं दृष्ट्रानववारण ॥ 53 सुद्रीनमहातेजञ्छिन्थ च्छिन्धि महाज्वरम् । छिन्धि वातं च लतं च चिछन्धि घोरं महाविषम उद्दण्डामरशुलं च विष्डवालासगर्वभम् । ॐ हांत्रांहरूंहरूं प्रधारेण करारेण हम दिषः ॥ ६० 🍑 नमो भगवते तुभ्यं दुःखदारणविष्ठह । यानि चान्यानि दृष्टानि प्राणिपीडाकराणि वै ॥ ६६ तानि सर्वाणि सर्वत्या परमात्मा जनार्दनः । किचिटपं नमास्थाय वास्टेव नमोऽस्तृ ते ॥६७ क्षिप्त्वा सुदर्शनं चत्रं ज्वालामालाविभीषणम् । सर्वदृष्टेपशमनं कुरु देववराज्यत् ।। सुद्रीन महाचक गोविन्द्स्य वरायुथ । तीक्ष्णधार महावेग सूर्यकोटिसमध्ते ॥ सुदर्शन महाज्वाल चिछात्य निर्छान्य महारव । सवदःग्वानि रक्षांगि पापानि च विभीषण ४० दुरितं हन चाऽऽरोर्ग् दुरु त्वं भाः सुदर्शन । प्राच्यां चैव प्रतीच्यां च दक्षिणोत्तरतस्तथा । रक्षां करीत विश्व विषः स्वगतितः विक्यन्ति च तथा पृष्टतः पार्धतो प्राप्तः ॥ ७० गक्षां कांग्त भगव 👣 नार्द्भः । [क्रमथा विष्णुपयं सर्वे सदेवास्रमानुषम् 🖟 🕕 वस्तु । बद्धा बीगे भगे विष्णुः सर्ववेदेषु गीयते ॥ तेन सत्यंन मुक्त 9 4 वासुदेवशरीरोत्**के क्यां**कितं मया । अपामाजितगाविन्दो नगे नागयणस्तथा ॥ तथाऽपि सर्वदुः कियो वचनाद्धरेः । शान्ताः समस्तदोपाम्ते ग्रहाः सर्वे विपाणि च ॥ भृतानि च पश्चानिक स्वान प्रमुदन ॥ 96

<sup>🌉 [</sup>श्रद्धान्तर्गत. पाट: क. ख ज झ फ पुस्तकस्थः।

१ क. स. अ. हो धुनिभी । इ. त. वाता । २ च. स. इ. इन्तु । ३ इ. अ. हो धुनिभी । ४ इ. अ. श केदस्वासिवि । ५ च. के झाइपक्र था । ६ झ. द्विषम् । ७ झर्तः पर्वते गृहे । रै । ८ इ. सर् न. । यथा योगेश्वरी विष्णुः सर्वदेवेषु गरिको क्षेत्री

एते कुञा विष्णुजरीरसंभवा जनार्दनोऽहं स्वयमेव चाग्रतः। हतं मया दुःखमशेषमस्य वे स्वस्थो भवत्वेष वचो यथा हरेः ॥ 90 शान्तिरम्तु शिवं चाम्तु प्रणञ्यत्वसुखं च यत् । यदस्य दुरितं किंचित्क्षिप्तं तछ्वणास्भसि 60 म्वास्थ्यमस्य सर्देवास्तु हपीकेशस्य कीर्ननात् । यद्यतोऽत्र गतं पापं तत्तु तत्र प्रगच्छतु ॥ 63 एतद्रोगेषु पीडासु जन्तुनां हितमिच्छुभिः । विष्णुभक्तेश्र कर्तव्यमपामार्जनकं परम् ॥ ८२ अनेट सर्वेदुःखानि विलयं यान्त्यशेषतः । सर्वेपापविशुद्ध्यर्थे विष्णोश्चेवापमार्जनात् ॥ 63 आई शुष्कं लघु स्थलं ब्रह्महत्यादिकं तु यन् । तत्सर्वे नक्ये तूर्णं तमोबद्रविद्र्शनात् ॥ 68 नक्यन्ति रोगा दोषाश्च सिंहान्क्षुद्रमृगा यथा । ग्रहभूतपिक्षाचीदि श्रवणादेव नक्यति ॥ 64 इच्यार्थ लोभपरमेने कर्तव्यं कदाचन । क्रुतेऽपामाजेने किंचित्र ग्राह्मं हितकाम्यया ॥ ८६ निरपंक्षः प्रकतेत्व्यमादिमध्यान्तवोधकः । विष्णुभक्तः सदा शान्तेरन्यथाऽसिद्धिदं भवेत् ॥ ८७ अतुलेयं नृणां सिद्धिरियं रक्षा परा नृणाम् । भेषजं परमं ह्येतद्विष्णोर्यद्वपमाजीनम् ॥ 66 उक्तं हि ब्रह्मणा पर्व पौ(पु)लम्त्याय मुताय व । एतत्पुलम्त्यमुनिना दालभ्यायोदितं स्वयम् मवभनदिनाथीय दालभ्येन भकाशिनम् । त्रेलाक्ये नदिदं विष्णाः समाप्तं चापमाजेनम् ॥ ९० त्वांग्रे कथितं देवि यतो भक्तार्शस में सदा । श्रुत्वा तु सर्व भक्त्या च रोगान्दोषान्व्यपोहति॥ होते अप्राट पुराण राद्य विचरपण्ड एमार्गद्रश्वरस्त्रादे उपामाजनस्त्रोत्रकथत् नामोनाजीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः— ३६०५२

### संबंधातित**माऽ**ध्यायः ।

भरावत उवाच —
अपामाजनकं दिच्यं परमाद्धतमंत्र च । पठितच्यं विशेषेण पुत्रकामार्थिसद्धये ॥
एतत्स्तोत्रं पठेत्पाद्धः सर्वकामार्थामद्ध्ये । एककालं द्विकालं वा ये पठित्त द्विजातयः ॥
अायुश्च श्रीवेलं तेषां दृद्धि यान्ति दिने दिने । ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियो राज्यमेव वा॥३ वृद्ध्यो धनसमृद्धि च मृद्धो भाक्ति च विन्द्रति । अन्यश्च लभते भक्ति पठनाच्छ्वणाज्ञपात् ॥ ४ सामवेदफलं तस्य जायते नगनिद्धिन । अग्विलः पापसंघातस्वत्क्षणादेव नश्यति ॥
दृति ज्ञात्वा तु भो देवि पठितच्ये लमाहितः । पृत्राश्चेव तथा लक्ष्यीः संपूर्णा भवति ध्रुवम् ॥६ लिग्वत्वा भूजपत्रे तु यो धारयति वृद्ध्याः । इह लोकं सुखं भुक्त्वा यति विष्णोः परं अवद्या पठित्वा श्रोकमेकं तु तुलसीं यः समर्पयत् । सर्व तीर्थं कृतं तेन तुलस्याः विष्णोः परं अवद्या । विशेषिकाने विष्णाले समाहितैः ॥
गोगग्रहाभिभृतानां वालानां शान्तिकारकम् । भृतग्रहितेषं चेव पठनादेव समाहितैः ॥
र कण्डे तुलसिनां मालां धृत्वा विभो हि यः पठेत्।स च व वैष्णवो क्षेपो कि तोकं स गच्छिति कण्डे माला धृता येन शङ्कचकादिचिद्धितः । वष्णवः प्रोच्यते विभः स्तौ विशेषे स्ति स गच्छिति कण्डे माला धृता येन शङ्कचकादिचिद्धितः । वष्णवः प्रोच्यते विभः स्तौ विशेषे स गच्छिति कण्डे माला धृता येन शङ्कचकादिचिद्धितः । वष्णवः प्रोच्यते विभः स्तौ विशेषे स गच्छिति कण्डे माला धृता येन शङ्कचकादिचिद्धितः । वष्णवः प्रोच्यते विभः स्तौ विशेषे स्वयन्ति । ११

| १४१६                                                                      | महामुनिश्रवियासमणीत—                                                        | [६ उत्तरखण्ड-               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| एतत्स्तोत्रं पठन्दिव्यं परं नि                                            | र्क स गच्छति । मोहमायापरित्यक्तो द<br>र्वाणमामुयात् । ते धन्याः सन्ति भूटों | के ये विशा वैष्णवाः स्मृताः |
|                                                                           | <mark>लो नात्र संश्वयः । ते वे धन्यतमा</mark> लोवे                          |                             |
| तैर्भक्तिश्र सदा कार्या ते वे                                             |                                                                             | १६                          |
|                                                                           | खण्ड उमा <b>महेश्वरसंवादेऽ</b> पामार्जनमहिमकथनं नाम                         |                             |
| आ                                                                         | ादितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः— ३६०६                                          | 6                           |
|                                                                           | — —<br>अर्थकार्शातितमोऽध्यायः ।                                             |                             |
|                                                                           |                                                                             |                             |
| श्रीपार्वन्युवाच                                                          |                                                                             |                             |
| _                                                                         | · विश्वेश्वर प्रभाे । यन्माहात्म्यं पुनः ध्                                 | रुत्वान भवा जायते कविन      |
| महादेव उवाच                                                               | •                                                                           |                             |
|                                                                           | मिहात्म्यमुत्तमम् । श्रुत्वा तु लभने पुण                                    |                             |
|                                                                           | तयणम् । आश्रमं सर्वशास्त्राणां यतिन्द्र                                     |                             |
| अप्रधृष्यं महाभागं देवेर्गप स                                             | खासर्वः । मत्यसंधं जितकोधं समत्वे                                           | परिनिष्ठितम् ॥ 💢 🕏          |
| नारायणे जगनाथे शरण्ये भ                                                   | क्तिवन्सले । पर्गा निष्टामनुपाप्तं वाद्या                                   | नःकायकर्मभिः ॥ 🦠 🤏          |
| गुणानामाश्रयं शान्तं भीष्मं                                               | कुरुपितामहस् । प्रणम्य शिग्सा भृमौ ।                                        | पप्रचलेदं युधिष्ठिगः ।। 💢 ६ |
| युधिष्ठिर उवाच—                                                           |                                                                             |                             |
| केचिदाहः परं धर्म केचिदाह                                                 | ट् <mark>: परं धनम् । केचिदानं प्रशंस</mark> न्ति सर                        | मुदायं तथा पंग ।। — ७       |
|                                                                           | पन्ये तथा पैरम् * । सम्यरज्ञानं परं के                                      |                             |
| _                                                                         | चेत्परं विदुः । आत्मज्ञानं परं केचित्म                                      | 9 (                         |
|                                                                           | का मनीषिभिः । कारुण्यमपुरं कचिदा                                            | _                           |
|                                                                           | वार्चनं नगः । व्यामाहं चात्र इच्छिन                                         |                             |
| ना प्रथम प्राप्त ना दुर्भाष पर<br>सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः | त्माभः । वक्तुमर्हास धर्मज्ञ सर्वशास्त्रभृत                                 | संबर्धाः सम्बद्धाः स        |
| पद्गापु पर कृत्यनगुष्ठय महार                                              | नान । परुष्तराच पनश चपरास्त्रहर                                             | ।। भरा।                     |

महादेव उवाच-

भुलोंके या कथा जाता भैष्मी योधिष्ठिरी सती। तामहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां न हिताय वै।। एतान्त्रश्लांस्तदा श्रुत्वा प्राह भीष्णे युधिष्टिरम म 73

भीष्म उवाच-

भृयैतागि-

तत्तव्य यस्वया सम्यग्ज्ञातव्यं धर्मनन्द्न ॥ 1.3

नव पुरातनम् । पुण्डरीकस्य संवादं महर्पेनीरदस्य च ।। 94

.... श्रुतिसं**पन्नः पुण्डरीको महामतिः । आश्रमे प्रथमे तिष्ठन्गुरूणां व**श्चगः सद्या ॥ १६ जितेन्द्रियो जितकोधः संध्योपासनतत्परः । वेद्वेदाङ्गनिपुणः शास्त्रेषु च विचक्षणः ॥ ي با ममिद्धिः सार्धुहृ<mark>च्येन सार्यप्रातहे</mark>नानलः । ध्यात्वा जगत्पति विष्णुं सम्यगाराधयन्विभुम् ॥१८

एतदमे क. स. ज. झ. फ. पुस्तकेषु 'केचिद्दान प्रशमन्ति केचिदाहुः पर श्रुतम्' इत्यर्धमधिकम् ।

**५ क. फ. परे । २ इस. धर्म । ३ इस. यतांच इद मन्य गृ । ४ इ. ञ** धुयन्नेन ।

तपःम्वाध्यायनिरतः साक्षाहुक्षमुनो यथा । उद्केन्धनपुष्पाद्यैरसकृत्पजयनगुरुष् ॥ 36 मातापित्रोश्च शुश्रुष्भिक्षाहारी विमन्मरः । ब्रह्मविद्यामधीयानः प्राणायामपरायणः ॥ २० तस्य सर्वात्मभूतस्य संसारे निस्पृहस्य च । महात्मनो बुद्धिरासीत्मंसारार्णवतारिणी ॥ 3? मातरं पितरं चैत्र भ्रातृनथ सुहज्जनान । मित्राणि मातुलांश्वेत सम्बिसंबन्धिबान्धवान् ॥ **२**२ धनधान्यसमृद्धं च गृहं वंशक्रवागतम् । क्षेत्राणि सुमहार्हाणि सर्वसस्योद्धवानि च ॥ ₹ ₹ पित्यज्य महासन्त्रम्तृष्णां चैत्र महासुखी । विचचार महीं पद्धयां शाकमृत्रफलाशनः ॥ 28 [ अभिनत्यं यावनं रूपमायुष्यं द्रव्यसंचयः । इति संचिन्तयानम्तु त्रेलोक्यवक्रतां तथा ॥ २५ पुराणोदितमार्गेण सर्वतिथानि पाण्डव । आगमन्स यथाकाममिति निश्चितमानसः ।। २६ गङ्गां च यपुनां चैव गोमतीमथ गहिकाम् । ज्ञतद्वं च पर्योप्णीं च सर्युं च सरस्वतीम् ॥ २७ प्रयागं नमेटां चैव जोणं चैव महानटम् । प्रभामं विन्ध्यतीर्थानि हिमवन्प्रभवानि च ॥ 26 आश्रमेषु च यानि स्युनेमिषे पुष्कगदिषु । कुरुक्षेत्रे च यानि स्युस्तथा गोवर्धनादिषु ॥ २९ अन्यानि सुमहातेजास्तीर्थानि सुसमाहितः । विचचार महायोगी यथाकाचे यथाविधि ॥ 30 कटाचित्र्याप्रवान्धीरः बालग्रामं तपोधनः । पुण्डरीको महाभागः पृषेकमेवशानुगः ॥ 3? असिव्यमानो(नं) मूर्निभिम्नच्यविद्धिम्नपोधनैः । मूर्नीनामाम्पदं रम्यं पुराणेप्वपि विश्वतम् ३२ र्भापतं चैव चकार्येश्वकाङ्कितशिलातलम् । रम्यं विविक्तविम्तीर्णं सद्वाविष्णुप्रसादकम् ॥ 33 केचिककाङ्गितास्तत्र प्राणिनः पुण्यदर्शनाः । विचगन्ति यथाकामं पुण्यतीर्थपद्शेनात् ॥ 38 र्ताम्मन्क्षेत्रे महापृण्ये बालग्रामे महामतिः । स्नात्वा देवहदे तीर्थे सर्स्वत्यां च सुत्रतः ॥ 39 जातिस्मर्या चक्रकुण्डे चक्रनद्याश्चितेषु च । तथाऽन्यान्यपि तीथानि तस्मिन्नव चचार सः 35 **e**\$ तत्र क्षेत्रप्रभावेन तीर्थानां चेव तेजसा । मनः प्रसादम्भजनास्मिन्नेव महात्मनः ॥ मोर्जाप तीर्थावशुद्धात्मा पृण्डरीकस्तपोधनः । तत्रैव वसति चक्रे ध्यानयोगपरायणः ॥ 36 तत्रैव सिद्धिमाकाङ्क्षत्रागध्य गरुडध्वजम् । शास्त्रोक्तेन विधानेन भक्त्या परमया पुनः ॥ 39 उवास चिरमेकाकी निर्देदः स जितेन्द्रियः । शाकमुलफलाहारः संतुष्टः समद्शेनः ॥ 80 यमैश्च नियमैश्चैव तथेवाऽऽसनवन्थनः । प्राणाय।मैश्च तथिश्च प्रत्याहारैश्च संततेः ॥ 83 धारणाभिस्तथा ध्यानैः समाधिभिरतन्द्रितः । योगाभ्यासं सद्। सम्यक्चके विगतकिल्बिषः ॥ वैदिकैस्ताबिकैश्रव तथा पौराणिकैसी । आराधयति सर्वेशं ततः गुद्धिमवाप सः ॥ 83 रागदेपविनिर्मुक्तः स्वयमे इव रूपवान । आराधयामास देवं तद्गतेनान्तरात्मना ॥ 88 तुर्ताप भगवान्विष्णः पृण्डरीकायतेक्षणः । जगारः भगवान्याजन्त्रसन्त्रस्य धीमतः ॥ ४५ ततः कदाचित्तं देशं नाग्दः प्रमाथितित् । जगाम स महातेजाः साक्षादादित्यसंनिभः ॥ ४६ तं द्रष्टुकामी भगवान्षुण्डरीकं तपोनिधिम् । विष्णुभक्तिपरीतात्मा वैष्णवानां हिते रतः ॥ 80 स दृष्ट्वा नाग्दं प्राप्तं तेजोमण्डलमण्डितम् । महामति महोदारं सर्वेवेदैकभाजनम् ॥ 86 मार्खालः प्रणतो भृत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । अर्घ दुन्वा विधानेन प्रणाममकरोत्पुनः ॥ ४९ कोऽयमन्यद्भताकारस्तेजस्ती ह्यवेषधृक । आतोयहस्तः सुमुखो जयमण्डलमण्डितः ॥ 40

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः ।

| विवस्वानथवा विकिरिन्द्रो वरुण एव च । इति संचिन्तयन्स्थिन्वा जगाद परमधुतिम् ॥              | લ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| पुण्डरीक उवाच—                                                                            | 7              |
| को भवानिह संमाप्तः कुतो वा परमद्यते । त्वदर्शनं हि भगवन्त्रायेण भुवि दुर्लभम् ॥           | <b>د</b> ر:    |
| नैव दृष्टः पुमान्कापि मया तव समः प्रभो । वक्तुमईस्यशेषेण यन्त्रदिष्टं ममानय ॥             | લ              |
| नारद उवाच—                                                                                | 7.             |
| नारदोऽहमनुपाप्तस्त्वद्दरीनकुतृहलात् । पैभावो भगवद्भक्तस्त्वाद्दशः सततं द्विज ॥            | 4              |
| स्मृतः संभाषितो वाऽपि पृजितो वा द्विजोत्तमः । पुनाति भगवद्धक्तश्राण्डालोऽपि यहच्छ         | या ।           |
| दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शाक्षिणः । शक्कचक्रगदापाणेक्षेत्रोवयस्यव चक्षुपः ॥           | ५६             |
| भीष्म उवाच—                                                                               | , ,            |
| इत्युक्तो नारदेनासौ भक्तिपर्याकुलात्मना । प्रोवाच मधुरं विप्रस्तदर्शनसृविस्मितः ।।        | <b>ં</b>       |
| पुण्डगीक उवाच —                                                                           |                |
| धन्योऽहं देहिनां मध्ये सुवृज्योऽहं सुरेरिप । कृतार्थी पितरी मेट्य संप्राप्तं जन्मनः फलम्  | 1156           |
| अनुगृहीप्व देवर्षे त्वज्ञक्तम्य विशेषतः । तत्किन्ध्याम्यहं विद्वेनभ्राम्यमाणः स्वकर्मभिः॥ | ંદ્            |
| कर्तव्यं परमं गुद्यमुपदेषुं त्वपर्दसि । त्वं गतिः सर्वभृतानां वर्षणवानां विशेषतः ॥        | <b>&amp;</b> 3 |
| नाग्द उवाच—                                                                               |                |
| अनेकौनीह शास्त्राणि कर्माणि च तथा द्विज । धर्मवर्ग(बृन्दं) बहुविधं तथैव भुवि मानव ॥       | <b>5</b> >     |
| वैलक्षणं(ण्यं?) च जगतस्तस्मादेवं द्विजोत्तमः। अन्यथा सर्वसत्त्वानां सुखं वा दुःखमेव च ॥   | E 2            |
| विज्ञानमात्रे क्षणिकं निरात्मकार्मदं जगत् । इति केश्वित्परिज्ञातं वाद्यं(र्थानरपेक्षकम् ॥ | Ε 3            |
| अब्यक्तं जायते नित्यं नित्यानित्यामिदं जगत् । इत्येवं पाहुरपरे तत्रेव लयमेति च ।।         | 63             |
| आत्मानो वहवः मोक्ता नित्याः सर्वगतास्तथा । अन्ये मतिमता श्रेष्टास्तस्यालोकनतत्पगः         | ६७             |
| यावच्छरीरमात्मानं प्रतिपन्नास्तथाऽपरे । हस्तिकीटादिदेहेऽपि महान्तमण्डमेव च ॥              | ६३             |
| यथाऽद्य जगतो हत्तिम्तथा कालान्तरेष्ट्यपि । प्रवाहो नित्यमेवैप कः कर्तित च केचन ॥          | ξ y            |
| षद्यत्मत्यक्षविषयं तस्माद्त्र न(त्यन्न) विद्यते । कुतः स्वगोद्यः सर्तित्यस्ये विजितमानसाः | ६८             |
| निरीश्वरिवदं प्राहुः सेश्वरं च तथाऽपरे । अत्यन्तिभिन्नमतयः परमार्थपराङ्गस्याः ॥           | <b>६</b> ९     |
| एवमन्येऽपि कुहका यथामति यथाश्रुतम् । वद्दित विविधेभेटैः स्वयुक्तिस्थितिकारकोः 💥           | <br>           |
| तर्केष्ववहिनो भृत्वा कथयामि तपोधन । परमार्थाममं पुण्यं घोरसंसारनाजनम् 🕕 🥏                 | 90             |
| तन्मूळमनुयानं चेत्ततो देवादयो नराः(रैः) । प्रमाणेनोपळभ्यन्ते न प्रमाणांवमोर्गहतैः ॥       | ૭૨             |
| अनागनमतीतं च विषकुष्टमतीव यत् । न गृहीतं यथाशकत्या(क्ति) वर्रमानार्थीर्नाणतम् ॥           | ₹e             |
| आगमो मुनिभिः प्रोक्तो रूपपृत्कमागतः । प्रमाणे(णं) स तु विज्ञेयः परमार्थप्रसाधकः ॥         | હું            |
|                                                                                           | ७५             |
|                                                                                           |                |

<sup>+</sup> एतदमे फ. पुस्तके ''तकोंऽप्रतिष्ठः श्रुतयो वि[िभ]का नासाम्वर्षयः स मतिनं भिक्षा । धर्भस्य तस्य निहितं मुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः'' इति श्लोकोऽधिकः ।

९ स. प्रभुवें भगवान्मक्तं तत्त्वद्वर्शनसंमतम् । स्पृष्टं । २ ड. दिन्ध्रममा । ३ इ. कार्नि महस्राणि । ४ इ. बार्य वि<sup>°</sup> । ५ स. अस्ये तु कि । ६ फ. का: । श्रणुष्वावे । ३ स. झ. स. स. पूर्व ।

| फलं कमे च यत्तस्वं विज्ञानं दशनं विभु । जात्यादिकल्पनाद्यीनं द्वितीयागमलक्षणम् ॥                     | MÉ         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| आत्मसंवेदनं नित्यं सनातनमतीन्द्रियम् । चिन्मात्रममृतं क्षेयमनन्तमजमव्ययम् ॥                          | 99         |
| व्यक्ताव्यक्तम्बरूपेण व्यक्तस्थितमनञ्जनम् । व्यौप्तविष्णुरिति ख्यातं ख्यातभिष्ठमबस्थितम्             | ડળ         |
| योगिध्येयमविज्ञेयं परमार्थपराज्जुर्यः । लक्ष्यते बुद्धिभिभिन्नमिप भिन्नं न चाऽऽत्मनि ॥               | ७९         |
| जृणुष्वावदिनस्तार्न कथयापि नवानघ । यन्त्रोक्तं ब्रह्मणा पूर्व पृच्छतो मम सुत्रत ॥                    | 60         |
| कटाचिद्रह्मलोकम्थं ब्रह्माणं च पितामहम् । प्रणिपत्य यथान्यायमपृच्छमजमन्ययम् ॥                        | 68         |
| किँस्विज्ञानं परं शोक्तं कश्च योगः परो मनः । एतन्मे तस्वतो ब्रह्मन्समाचक्ष्व पितामइ ॥                | ८२         |
| ब्रह्मोत्राच                                                                                         |            |
| शृणुष्वाविहतस्तात ज्ञानं योगमनुत्तमम् । अल्पग्रन्थं प्रभृतार्थमदुःग्वोपासनक्रियम् ॥                  | 63         |
| यः परंपरया प्रोक्तः पुरुषः पञ्चविंशकः । स एव सर्वभूतात्मा तेन इत्यभिधीयते ॥                          | <b>८</b> ४ |
| नारायणो जगद्भाम परमात्मा मनातनः । जगतः सृष्टिमंहारपरिपालनतत्परः ॥                                    | ८५         |
| त्रयाणात्रात्मनां चेको देवदेवः सनातनः । आगध्यः सर्वदा ब्रह्म[+स्पुरुपेण हितैषिणा ॥                   | ८६         |
| निःम्पृहा नित्यसंतुष्टा ज्ञानिनस्ते जितेन्द्रियाः । निर्मेमा निरहंकारा रागद्वेषविवर्जिताः ॥          | ८७         |
| अक्षयं यान्ति ते शान्ताः सर्वसङ्गविवर्जिताः । ध्यानयोगपरा ब्रह्मं]स्ते पश्यन्ति जगत्पतिम्            | 66         |
| यथाजगदवस्थानं यथाकालान्तरं पुनः । भृतं भव्यं भविष्यं च विषक्रष्टं तथैव च ॥                           | ८९         |
| म्थृलं सृक्ष्मं तथा चान्यत्परुयन्ति ज्ञानचक्षुषा । तिज्ञ्चास्तद्भतशाणा नाराय <mark>णपरायणाः ॥</mark> | ९०         |
| अन्यथा मन्दवुद्धीनां प्रांतभाति दुरात्मनाम् । कुतक्रीज्ञानदुष्टानां विभक्तेन्द्रियवादिनाम् ॥         | 6 8        |
| नाग्द उत्राच—                                                                                        |            |
| श्रयतामन्यद्धि वे कथ्यमानं मयाऽनघ । ब्रह्मणैव पुरा प्रोक्तं जगतः कारणात्मना ॥                        | ९२         |
| देवानामिन्द्रमुख्यानामृषीर्णा चैव सुत्रतः । हितानि कथयामास पृच्छतां कमलासनः ॥ 🥏                      | ९३         |
| ब्रह्मे वाच —                                                                                        |            |
| नारायणपरो धर्मस्तथा लोकाथ काश्वताः । नारायणपरा यज्ञाः कास्त्राणि विविधानि च ॥                        | १९४        |
| बेदाः साङ्गास्तथा चान्ये विष्णुविश्वेश्वरो हरिः।पृथिव्यादीनि विबुधाः पश्च भूतानि सोऽव्य              | यय:        |
| सर्वे विष्णुमयं द्वेयं विबुधेः सकेलं जगत् । तथाऽपि मानुषाः पाषा न जानन्ति विमोहिताः                  | ९६         |
| तस्येव मायया व्याप्तं चराचर्रामदं जगत् । तन्मनास्तद्भतप्राणोः जानाति परमार्थवित् ॥                   | ९७         |
| ईश्वरः सर्वभृतानां विष्णुर्खेलोक्यपालकः । तस्मिन्नेतज्जगत्सर्वे तिष्ठति प्रभवत्यपि ॥                 | ९८         |
| जगत्संहरते रुद्रः पालने विष्णुरुच्यते । उत्पत्तौ चाहमेवात्र तथाऽन्ये लोकपालकाः ॥                     | 99         |
|                                                                                                      |            |

नारद उवाच— एवमुक्ताः सुराः सर्वे ब्रह्मणा पद्मयोनिना । प्रणेमुः सर्वेलोकेशं देवं विष्णुं जनार्दनम् ॥ १०२

तमेव शरणं यात सर्वसंहारकारकम् । स पिता जनिताऽस्माकं कीर्तितो मधुसूदनः ॥ "

सर्वायारो निराधारः सकलो निष्कलस्तथा । अणुर्वहांस्तथाऽप्यन्यत्तस्माच परतः परः ॥ १००

<sup>⊢</sup> धनृश्चिद्वान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः ।

१ ख. ज झ. 'रूप च ब्याँ। २ ख. झ. "म् । ब्यक्तावि"। ३ ड. व्याप्तावि"। ४ क. किं तु ज्ञानं। फ. किं विज्ञान । ५ म. 'ससारकर्मगम्।

तस्पाच्यमपि विप्रर्षे नारायणपरो भव । तदृत्यः को महोदारः प्रार्थितं टातुमईति ।। 903 पितरं मातरं चैत्र तमेत्र पुरुषोत्तमम् । परिगृह्णीप्त्र लोकेशं देवदेवं जगन्यतिम् ॥ 808 अग्निकार्येग भेक्ष्येण तपसाऽध्ययनेन वे । तेषयेहेवदेवेशं गुरुं नित्यमतिद्वतः ॥ स्वर्गेऽक्षयं तथा भोगमनुष्ठेयं तथेत्र च । परिगृह्णीच्य विपर्षे तमेव पुरुषोत्तमम् ॥ कि तैस्तु मन्नेवीहभिः कि नैस्तु बहुभिन्नेतः । ॐ नमा नारायणायति मन्नः सर्वार्थसायकः १०७ चीरवामा जटी विभो दण्डी मुण्डी नथेव च । भूषिना वा दिजश्रेष्ठ न लिङ्गं धर्मकारणम्।।१०८ ये नृशंसा दुरात्मानः पापाचारपराः सद्दा । तेऽपि यान्ति परं म्थानं नारायणपरायणाः॥१०० लिप्यन्ते न च पापेन वष्णवा बान्किन्विपाः । पुनन्ति सकलं लोकमहिसाजितमानसाः ॥११० क्षत्रबन्धुरिति ख्यातो राजा पाणिविहिसकः । प्राप्तवान्यरमं धाम वैष्णवं केशवाश्रयात् ॥ १११ अम्बरीषो महासत्त्व[+ऋषोऽतष्यनसुद्रारुणम् । तेनैव तपसाऽऽराध्य हष्ट्रवानपुरुषो तमम् ॥११२ मित्रासनस्तथा राज्ञां] राजा परमतस्त्रवित् । हृषीकेशं समाराध्य वष्णवं पटमाप्रवान ।। अन्ये ब्रह्मर्षयः शान्ता बहवः संशितव्रताः । ध्यात्वा च परमात्यानं संमित्नि परमां गताः ११४ प्रहादः प्रमाहादः पुरा नारायणं हारम् । संविताऽभयाविता ध्याता तेनव परिरक्षितः ॥ ११५ भरतो नाम नेजस्वी राजा परमधार्मिकः । उपार्म्यनं चिरं कालं परां मुक्तिमदाप्रदान ।। ११६ **ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो**ऽथ भिञ्जकः । केब्रवाराथनं ।हत्वा नैव याति परां गतिम्<sup>९९</sup>७ जन्मान्तरसहस्रेषु यस्य स्यान्मतिरीहशी । दासोऽहं विष्णुभक्तानामिति सर्वर्थसायकः ॥ ११८ स याति विष्णुसाळोक्यं पुरुषा नात्र संज्ञयः । कि पुनस्तद्वतप्राणाः पुरुषाः संज्ञितव्रताः ११६ अनन्यमनमा नित्यं ध्यातव्यस्तर्र्वाचन्तर्कः । नारायणो जगद्यापी परमात्मा मनातनः ॥ १२०

भीष्म उवाच-

इन्येवमुक्त्वा देविषस्तर्त्रवान्तरधीयत । परोपकार्रानरतो नारदः परमार्थवित् ॥ पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा नारायणपरायणः । ॐ नमो नारायणार्यात मन्नमष्टाक्षरं जपन ॥ प्रसीद सम विश्वात्मिति वाचं वदन्सदा । हत्पृण्डरीके गोविन्दं प्रतिष्ठाप्यामृतात्मकम् ॥ तपस्वी विमले सोम्ये शालग्रामे नपोधनः । उवास चिरमेकाका निद्वंद्वे निष्पीरग्रहः ॥ स्वमेऽपि केशवास्त्रात्यत्पद्यतीति महामतिः । निद्रार्शय नेव तस्याद्य तित्वस्यार्थावरोधिनी १२५ तपसा ब्रह्मचेरंण शांचेन च विशेषतः । जन्मजन्मान्तरारुहे संस्कारे च यथा तथा ॥ 978 श्रसादाहेबदेवस्य सर्वलोकस्य माक्षिणः । अवाप परमां सिद्धि वैष्णशी वीर्वाकाल्वपः ॥ 925 शङ्कचकगदापाणि पीतवाससमस्यतम् । स्यामसं पुण्डरीकाक्षं स ददर्गं सदाकृतिम् ।। 500 सिंहव्याब्रास्तथा चान्यं मृगप्राणिविहिसकाः । विरोधं सहजे हिन्दा समेतास्तस्य संनिधौ १२० विचरन्ति यथाकामं प्रसन्तिन्द्रयहृत्तयः । परम्पर्राहतं रम्यं संप्राप्तं पाण्ट्नन्दन् ॥ 935 तथा प्रसन्नमलिला इदाश्च सरिनस्तथा । ऋतवः सृप्रसन्नाश्च विमलेन्द्रियसंयुनाः ॥ 159 मारुताश्च सुखम्पर्शा द्वशाः पुष्पफलान्विताः । आनुकल्यं ययुः सर्वे पदार्थास्तस्य धीमतः りまる प्राप्तमभवत्तास्म प्रसन्धे मच्याच्यम् । प्रमन्ने देवदेवेशे गोविन्दे भक्तवत्मले ॥ 933

<sup>🛨</sup> धरु(भ्रदारतर्गत ५% ५, प्रस्तास्यः ।

| ततः कदाचिद्धगवान्पुण्डरीकस्य धीमतः । आविरामीज्ञग <b>न्ना</b> थः पुण्डरीकाय <b>तेक्षणः</b> ॥ | 258   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ———- प्रात्ताः प्रतिवासाः सम्बद्धव्यः । पण्डरीकविशालाक्षश्रद्धविस्वनिभाननः ॥                | १३५   |
| शहुचक्रगदापाणः सार्मानाः राष्ट्रकारम् । श्रीवत्याङ्कः पीनवासाः कोस्तुभेन विभूषितः           | ? 36  |
| वनमालापरीताङ्गः स्फुरन्मकरकुण्डलः । स्फुरता ब्रह्मसूत्रण मुक्तादास्त्रा विलम्बिना ॥         | १३७   |
| विगानमानो देवेशश्वामग्रव्यजनादिभिः । देवैः सिद्धः सदेवेन्द्रर्गन्थवैर्मुनिभिवरैः ॥          | 246   |
| यक्षेत्रीगवरेश्वव सेव्यमानोऽष्मरोगणः । तं दृष्ट्वा देवदेवेशं पुण्डरीकोऽनघः स्वयम् ॥         | 236   |
| नतो बुद्ध्वा महात्मानं तुष्टाव च जनादनम् । प्राञ्जलिः प्रणतो भृत्वा पहृष्टेनान्तरात्मना     | १४०   |
| प्ण्डरीक उवाच—                                                                              |       |
| नमोऽस्तु विष्णवे तुभ्यं सर्वेलोकेकचञ्जूषे । निरञ्जनाय नित्याय निर्णुणाय महात्मने ॥          | 181   |
| त्वमीशः सर्वभृतानां तथेव च निरीश्वरः । तथा भयातिनाशाय गोविन्द् गरुडध्वज ॥                   | १४२   |
| अनुसरेण भवानामनेकाधारधारिणे । त्विय सर्विमिदं पाहरत्वन्मयं चैव केवलम् ॥                     | \$8\$ |
| व्यमसाज्ञगतोऽभिन्नो निर्मितं च जगच्यया । नमोऽम्तु नाभित्रस्यनिल्नाय नमो नमः ।               | 188   |
| नमः समस्तवेदान्तविश्वतात्मविभ्तये । त्वमेव सवेदेवेशः कारणं केटभादेन ॥                       | १४५   |
| प्रमीट हृदयावाम शह वकगढायर । नमः समस्तभृतानामादिभृताय भूभृते ॥                              | १४६   |
| अनेकरू कराय विष्णवे पर्भावष्णवे । यस्य ब्रह्मादयो देवा न विद्वन्ति सुरेब्बराः ॥             | १४७   |
| र्माद्रमानं तपोमेयं तस्मात्तभय नपाम्यद्रम् । वाचामगोचरो यस्य महिमा तव नाऽऽप्यते ॥           | 588   |
| जात्यादिभिरसंस्पृष्टः सदा ध्येयोऽसि तत्त्वतः । तथा विभेदरूपेण भक्तानामनुकस्पया ॥            |       |
| मन्स्यक्मीदिक्षपेण दृश्यमे पुरुषेत्तम ॥                                                     | 6,86  |
| भीरम स्थान                                                                                  |       |
| पार्टीको जगन्नाथं स्तत्वेवं परुपोत्तमम् । तमेवाऽऽलोकपद्दीरं चिरपार्थितद्र्शनम् ॥            | १५०   |
| तमाह भगवान्त्रिष्णुः पद्मनाभस्त्रित्रिक्रमः । पुण्डरीकं महाभागं तथा गम्भीरया गिरा ॥         | १५१   |
| र्श अमुनासना स                                                                              |       |
| त्रीतोऽस्मि वत्स भद्रं ते पुण्डरीक महामते । वरं द्वणीष्य दास्यामि यत्ते मनसि वर्तते ॥       | १५२   |
| ਬੀਨਨ ਤਰੀਤ— <u> </u>                                                                         |       |
| एतच्छत्वा तु वचनं देवदेवस्य भाषितम् । एवं विज्ञापयामास पुण्डरीको महामतिः ॥                  | १५३   |
| पण्डरीक उवाच -                                                                              |       |
| काहमन्यन्तदुर्वोद्धः क भवन्तो हितेषिणः । यद्धितं मम देवेश तदाज्ञापय माधव ॥                  | १५४   |
| भीष्म उवाच                                                                                  |       |
| एवमुक्तः स भगवान्सुर्शातश्च ततोऽब्रवीत् । पुण्डरीकं महाभाग कृताञ्चलिमुपस्थितम् ॥            | १५५   |
| ਪਸ਼ਰਕਿਤਾ ਚ                                                                                  |       |
| आगच्छ कुशलं तेऽस्तु मयेव सह सुव्रत । उपकारी च नित्यात्मा मया त्वं सर्वदा <b>सह</b>          | ।।१५६ |
| र्भाष्म उवाच <del>ः —</del>                                                                 |       |
| एवमुक्तवति पीत्यः श्रीधरे भक्तवत्मले । देवदुन्दुभयो नेदुः पृष्पवर्षे पपात ह ॥               | १५७   |
| ५ इ. रैं: । अकेलों । २ फ. भूतय । ३ ज. प्रशायाय । ४ फ. रेशव नि ।                             |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |       |

ज्ञादयस्तथा देवाः साधु साध्विति चान्नुवन् । जगुः सिद्धाश्च गन्धर्वाः किंनराश्च विशेषतः तत्रेव तमुपादाय देवदेवो जगन्पतिः । जगाम गरुडारूढः सर्वलोकनमम्कृतः ॥ १५ तस्मास्वमिप राजेन्द्र विष्णुभक्तिसमन्वितः । तिच्चत्रस्तद्वनप्राणस्तद्धक्तानां हिते रतः ॥ १६ अर्चियत्वा यथायोग्यं भजस्व पुरुषोत्तमम् । शृणुष्व तत्कथां पुण्यां सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥१६ येनोपायेनं राजेन्द्र विष्णुभक्तिसमिवतः । प्रीतः भवति विश्वात्मा तत्कुरुष्व सुविस्तरम् १६ अश्वमेधशतेरिष्ट्वा वाजपेयशतेरिष । प्रामुवन्ति नरा नव नारायणपराज्जुत्वाः ॥ १६ सकुदुचरितं येन हरिहित्यक्षरद्वयम् । बद्धः परिकरम्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ १६ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतम्तेषां पराजयः । येपामिन्द्रीवर्ण्यामां हृदयस्थो जनादेनः ॥ १६ य इदं शृणुयान्नित्यं पठेद्वार्शप समाहितः । सर्वपापिर्वानमुक्ते। विष्णुलोकं म गच्छिते ॥ १६ ईश्वर उवाच —

प्तदे नाममाहात्म्यं श्रुत्वा व नगनिदिनि । धर्मार्धकाममोक्षाम्ते भवत्ति च न संशयः ॥ १६ शुक्के कुलेऽवतीणीं यो ब्राह्मणो देवतत्त्वरः । वण्णवो विष्णुक्तरोऽसी नान्यो विष्रम्तु किंदिन् सुसे नामोच्चरन्विष्णोहृदये ध्यानतत्त्वरः । शृह्षचक्रधरो विद्रान्मालां तुल्लीसजां दधत् ॥ १६ जीवन्मुक्तः स विद्रयो भुकत्वा भोगान्धनंकशः । एकविशत्कुलैः सार्ध विष्णुलोके स मोदते । पुण्डरीको यथा भक्त्या मुक्तो छत्र न संशयः । भक्तिभावेन गोविन्दम्तुष्टि प्राप्नोति शाश्वतीम् कली व हिर्मितं तु स्वपृहे वा विशेषतः । सामगानसमं प्रोक्तं देवाचैनसमाधिषु ॥ १६

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसव दे विष्णमातमक स्नानार्थ पार्ट । वसेष्ठ यायः । ८९ ।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३६२४०

अथ क्राशातितमाऽ याप

पार्वत्युवाच-श्रीगङ्गायाश्च माहात्म्यं पुनर्वद महामते । यच्छुःवा मुनयः सर्वे वीतरागाः पुनः पुनः ॥
भाहात्म्यं कीदृशं चैव तस्याः सर्वेश्वर प्रभो । उत्पत्तिश्च श्रुता पूर्व महिमा न श्रुतो मया ॥
त्वमाद्यः सर्वेश्वनानां त्वं देवश्च सनातनः ॥

श्रीमहादेव उवाच—
बृहस्पितसमं बुद्ध्या अक्रतुल्यपराक्रमम् । शर्माल्पगतं भीष्ममृपयां द्रष्टुमाययुः ॥
श्रात्रिवसिष्ठश्च भृगुः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । अङ्गिग गौतमाद्रगस्त्यः सुमितिस्वायुगात्मवान्॥
विश्वामित्रः स्थलशिराः सर्वतः प्रमथाधिषः । रेभ्यो बृहस्पितन्यामः पावनः कृष्यो ध्रुवः ॥
दुवीसा जमद्गिश्च मार्कण्डेयोऽथ गालवः । उश्चनाऽथ भग्द्वाजः कृतो ह्यास्तिक एव च ॥
स्थूलाक्षः स च लोकाक्षः कृष्यां मधार्तिथः कुणः । नाग्दः प्रवत्रवेव सुयन्वा च्यवना द्विजः
मित्रभूभुवनो धोम्यः श्वतानन्दोऽकृतव्रणः । जामद्गन्योऽथ रामश्च ऋचीकश्चवमाद्यः ॥
तान्त्रणम्य यथान्यायं धमीपुत्रः महानुजः । पृजयामाम विधिवज्ञगत्पृज्यानसुतेजसः ॥
संपूजिता महान्यानः सुखासीनास्तपोधनाः । भीष्माश्चिताः कथाश्चकुदिव्ययमाश्चितास्तथा १

९ इ. 'न भो वेदे विं । २ इ. 'स्त्यः सम । ३ क. ख. ज. झ. फ. कुशः।

क्यान्ते तु ततस्तेषामृषीणां भावितात्मनाम् । प्रणम्य शिरमा भीष्मं पप्रच्छेदं युधिष्ठिरः ॥ ११ युधिष्ठिर उवाच—

के देशाम्तु महापुण्याः के शैलाः केऽपि चाऽऽश्रमाः। सेव्या धर्माधिभिनित्यं तन्मे श्रूहि पितामइ

भीष्म उवाच-

अत्रैवोदाहरन्तीमामितिहासं प्रातनम् । शिलोञ्छदृत्तेः संवादं सिद्धस्य च युधिष्ठिर ॥ ? ? कश्चित्मिद्धः परिक्रम्य समस्तां पृथिवीमिमाम् । उञ्छव्दत्तेर्गृहस्थस्य गृहं प्राप्तो महात्मनः ॥ १४ आत्मविद्यास् तत्त्वज्ञः सर्वेदा स्जितेन्द्रियः । रागद्वेषपरित्यक्तः कुज्ञलो ज्ञानकर्मस् ॥ 79 वैष्णवेष सदा श्रेष्टो विष्णुधर्मपरायणः । अनिन्द्को वैष्णवानां सदा धर्मपरायणः ॥ \$8 ग्रोगाभ्यासरतो नित्यं शङ्खचक्रादिधार्कः । त्रिकालपुजातत्त्वज्ञः श्रीकण्ठे संरतः सदा ॥ 29 वेदविद्यास् विशदो धर्माधर्मविचारकः । वेदपाठत्रतो नित्यं नित्यं चातिथिपूजकः ॥ 26 म तीर्थमितयुक्तम्त् शिलोञ्छेषु म्थितः मदा । चतुर्वेदेषु यद्ध्यानं गीतं यद्यतस्वयंभुवा ॥ ? 9 [क्ष्तत्मर्व म च जानाति दिजो विष्णुम्बरूपधुक] । नानाधमीथैविशदो सब्यये सुमतिः सदा।। एकस्मिनेव काले तु गतोऽसो वे शिवेग्रेहम् । तं हृष्टा विधिवचैव कृत्वाऽऽतिथ्यं महामनाः ॥ नेदा नं प्रच्छयामास देशानां दिनकारणम् । 3?

उञ्छवृत्तिम्याच---

के देशाः के जनपदाः के शैलाः केऽपि चाऽऽश्रमाः।[च्युण्या द्विजवर मीत्या महां निर्देष्टुमईसि सिद्ध जवाच—

ते देशास्त्रे जनपदास्त्रे शैलास्तेऽपि चाऽऽश्रमाः] । पुण्यास्त्रिपथगा येषां मध्ये नित्यं सरिद्वरा ॥ तपमा ब्रह्मचर्यण यज्ञैमन्यागन वा पुनः। गति तां न लभेज्ञन्तुगैङ्गां संसेच्य यां लभेत् ॥ स्नातानां तत्र पर्यास गाङ्गेयं नियतात्मनाम् । तृष्टिभीवति या पुंसां न सा ऋतुशतैरपि ॥ २५ अपहत्य तमस्तीत्रं यथा भात्युदये रिवः । तथाऽपहत्य पाष्मानं भाति गङ्गाजलाष्ट्रतः ॥ २६ अग्नि प्राप्य यथा विष्ठ तुल्लग्राशिविनञ्यति । तथा गङ्गावगादश्च सर्वेषापं व्यपोद्दति ॥ २७ यस्तु सूर्योशसंतप्तं गाङ्गयं सिललं पिवेन् । सद्यो नीहारनिमेक्तः पावकाद्धि विशिष्यते ॥ 26 चान्द्रायणसहस्रं तु पंदिनकेन यः पुमान । संघनश्रापि गङ्गायां यो नरः स विशिष्यते ॥ २९ सम्बंदयःशिंग यस्तु वर्षाणामयृतं नगः । मासमेकं तु गङ्गामभः सेवते यो नरोत्तमः ॥ 0 6 बह्महत्याविनिमुक्ता याति विष्णांहोनामयम् । इयं वेणीसमा पुण्या पवित्रा पापनाशिनी ॥ ३१ यस्याः स्मरणमात्रेण बालहा मुच्यते क्षणात्। स प्रयागस्तीर्थराजो वैष्णवानां हि दुर्लभः॥३२ स्तात्वा यत्र नरश्रेष्ठ वैकुण्डे याति सत्वरम् । त्रियात्रियं न जानाति धर्माधर्मे न विन्दति ॥ ३३ स्नान्वा वे स तु गङ्गायां महापापान्त्रमुच्यते । गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि ॥ <sup>मुच्यते</sup> सर्वेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति । ब्रह्महा चैव गोघ्नो वा सुरापी <mark>बालघातकः ॥ ३५</mark> गुच्यते सर्वपापेभ्यो दिवं याति च सत्वरम् । दर्शनं माधवस्याथ वरस्य दर्शनं तथा ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज. झ. अ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. स. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

वेण्यां स्नानं प्रकुर्याणो वैकुण्टं प्रति गच्छिति । उदिते च यथा सूर्ये विलयं याति वै तमः ३७ तथा वै तस्य पापानि गच्छित्ति स्नानमात्रतः । गङ्गाद्वारे कुशावते विलयके नीलपर्वते ॥ ३८ स्नात्या कनस्रले तथिँ पुनर्जन्म न विद्यते । एवं ज्ञात्वा नरश्रेष्ठो गङ्गास्नायी पुनः पुतः ॥ ३० स्नानमात्रेण भो राजन्मुच्यते किल्बिषादतः । देवानां प्रवरं विष्णुर्यज्ञानां चाश्वमेधकः ॥ अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां नदी भागीरथी सदा ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंत्रादे गहासाहात्म्ये आर्थातितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ आदिनः श्रोकानां समष्ट्यङ्काः— ३६२८०

**अध** व्यक्तितमे ऽध्यायः

विष्णीरयं यतः प्रोक्तो हातो व वष्णवो मतः । सर्वस्याऽ्दिस्त विज्ञेयोः ब्रह्मरूपधरस्ततः ॥ २ यतः सकाशात्मंजाता ब्राह्मणा वेदयारगाः । ते वैष्णवास्तु विज्ञेया नैवात्ये तु कटाचन ॥ शौचमन्यक्षान्तियुक्तो रागद्वेपविवज्ञितः । वेदविद्याविचारज्ञः सं वे वेपणव उच्यते ॥ अग्निहोत्ररतो नित्यं नित्यं चार्तिथिएजकः । पित्रभक्तो मात्रभक्तः सं व वैष्णव उच्यते ॥ द्याधर्मेण संयक्तस्तथा पापपराब्युखः । शहचक्राङ्किता यो वै से वै वैष्णव उत्यते ॥ कण्डे माला धूना येन मुखे रामं सटोचरन । गानं कुर्वन्सदा भवत्या स नरो वैष्णवः स्मृतः ७ पुराणेषु रता नित्यं यज्ञेषु च रताः सदा । ते नरा वैष्णवा ज्ञेयाः सर्वेधमषु संमताः ॥ तेषां निन्दां प्रकृतिन्त ये नराः पापकारिणः । ते मृतास्त् कृयोनि व गच्छन्ति च पुनः पुनः॥१ गोपालनाम्नी मृति च येऽचैयन्ति द्विजाः सदा । धातृजां मृत्मयी चैव चतृहेम्तां स्वाभिताम् ॥ पुत्रां कुर्वन्ति ये विश्वास्ते नराः पुण्यभागिनः । कृत्वा पापाणजां मृति कृष्णास्यां रूपसन्द्रगम् पूजां कुर्वन्ति ये विधास्ते नराः पृण्यमृतेयः । शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारवर्ताशिला ॥ 95 उभयोः पुजनं यत्र मृक्तिस्तत्र न संशयः । मृति मन्नेण संस्थाप्य पृजनं क्रियते यदि ॥ 93 तद्चीनं कोटिगुणं धर्मकामार्थमोअटम् । नवधा तत्र वै भक्तिः कर्नव्या च जनाटन ॥ 9 3 अतः पाषाणजा मृतिस्तथा धातुमयी च या । तस्यां भक्तः पकर्तव्यं ध्यानं पुजनमेव च ॥ 95 राजीपचारिकां पूजां मुत्री तत्र प्रकल्पयेतु । सर्वात्मानं स्मरेत्रियं भगवन्तमधीक्षजम् ॥ 48 दीनानार्यकशरणं लोकानां हितकारकम् । मृत्यां तत्र स्मर्राञ्चत्यं महापातकनाशनम् ॥ وبو गोवालोऽयं तथा कृष्णो रामोऽयमिति च बुवन । पृजां करोति यः सम्यक्त व भागवता नगः गोकुले च यथा रूरं धृतं व केशवेन तु । तादृष्ट्यं प्रकर्तव्यं वैष्णवैनिरसत्तर्मः ॥ 90 आत्मसंतोषणाथीय स्वक्षं कारयेदव्यः । यता भक्तिस्तु बहुला जायते नात्र संशयः ॥

९ इ. गहिके । २ इ. <sup>°</sup>दशो ब्रह्मन्वद । ३ च. क्रेयाः सदा विष्णवर्चने रताः । द्यो**ि । ४ च. ज. सदा वैष्ण** ५ च. ज. सदा वैष्ण<sup>९</sup> । ६ च. अ. सदा वैष्ण<sup>९</sup> । ७ क. ख. ज. विप्रास्ते क्रेयाः पु<sup>°</sup> । इ. विष्णोस्ते क्रेयाः पु<sup>°</sup> ।

क्रह्मचक्रगदादीनि विष्णोश्रेवाऽऽयुधानि च । तस्यां मूर्ती विशेषेण कर्तव्यानि प्रमाणतः ॥ चतुर्भूजां द्विनेत्रां च शक्कचक्रगदाधराम् । पीतवासःगरीधानां शोभमानां गरीदसीम् ॥ २२ वनमालां दधानां तां लसद्देव्येकुण्डलाम् । मुकुटेन समायुकां कीस्तुभोद्धासितां सहा ॥ ₹ ₹ मीवर्णी चाथ रोप्यां वा नाम्रजां चाथ पैत्तलीम् । कारयेन्परया भक्त्या वैष्णविद्वितसत्तमेः २४ आगमोक्तेर्वेदमद्भेः प्रतिष्ठाप्य विशेषतः । पश्चाद्वा अर्चनं कार्यं यथा गास्तानुसारतः ॥ २५ बोडगोपचारमचायैः पूजनं विधिपुर्वेकम् । पूजिते तु जगन्नाथे सर्वे देवाश्च पूजिताः ॥ २६ अतोऽनेन प्रकारेण पूजनीयो महान्यभुः । अतादिनियनो देवः शह्नचक्रगदाधरः ॥ २७ मर्व ददाति सेर्वेशो वेष्णवान्पण्यरूपिणः । यथा विष्णुस्तथा सर्वे नान्तरं वर्तते कचित् ॥ 36 एवं ज्ञात्वा तु भे। देवि ह्युभयोम् र्तिकल्पनम् । शिवपूर्णामकुर्वाणो विष्णुनिन्दासु तत्वरः ॥ गंगवे नरके चैव वसते नात्र संशयः । अहं विष्णुग्हं रुद्रो हाहं ब्रह्मा पितामहः ॥ मब्भतेषु सततं वसामि च पुनः पुनः ॥ 30

हति शीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे वैष्णवाना लक्षणकथन नःम व्यक्तीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ आदितः श्रुटे(कानां समछ्यङ्काः— ३६३१०

### चयः च*ुरईः*तित्रमोऽध्याय

पावेन्यवाच —

क दासा वैष्णवाः के तु के भक्ता भृति कीर्तिताः । तेषां वै लक्षणं बृहि यथार्थ वै महेश्वर ॥ १ श्रीमहादेव उवाच---

श्रा भवन्ति व दासा वेष्णवा नाग्दादयः । [य]पहादास्वरीषाद्या भक्तास्ते नगनिद्दिने ॥ २ वद्यांक्रयाग्तो नित्यं वेद्वेदाङ्गपाग्गः । शङ्क नकाङ्कितो यस्तु स वे वेष्णव उच्यते ॥ ३ दिनसंवाग्तो नित्यं विष्णुपृनाप्तपृनकः । शुणोति बहुवा चेव पुराणं वेद्संपितम् ॥ ४ स श्रदो हिग्दासस्तु इत्युक्तो नगनिदिनि । पञ्चवपःवमाश्रित्य कृता भक्तिक्षेनेकथा ॥ ५ स व भक्त इति प्रोक्तः सर्वसाधुषु संपतः । धुवाद्यस्ते विज्ञेया अस्वरीषाद्यश्च थे ॥ ६ भक्ताश्च मुनिभिः प्रोक्ताः सर्वकाल्यु भामिति । कल्या धन्यतमाः शृदा विष्णुव्यानवरावणाः॥७ इह लोके सुन्वं भुक्तवा यान्ति विष्णाः सनातनम् । शङ्क चक्राङ्कितो यस्तु विष्णुभक्तिप्रकारकः ५ चतुर्विधमहोन्माहं कतो चेव विशेषतः । स शृदो विष्णुदासस्तु पाद्ये दृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ९ व्याव्यासहपूर्णणे पाद्य उत्तरक्षण्ड उसामहत्यस्यवेद दासवेदण्यभक्तानः लक्षणकथन नाम चतुर्शातितभोऽध्यायः ॥८४॥

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः 📑 ३६३१९

च्य पद्माशास्तिनमाऽन्याय ।

पावन्युवाच--पर्वेषां चैव मासानां विधि ब्रुहि महेश्वर । महोत्सवाः प्रकर्तव्याः को विधिस्तत्र संगतः ॥ १

को देवः पूजनं कस्य मिहमा कीदशो भवेत् । कस्यां तिथौ प्रकर्तव्यं तन्मे वद् स्रेश्वर ॥ भासं प्रति किमुक्तं च वैष्णवान्पुण्यकर्मणः । धन्याऽहं कृतकृत्याऽहं सौ(सु)भाग्याऽहं धगानले विष्णोः कथां शृणोमीति दर्शनान्स्पर्शनात्तव ॥

महादेव उवाच-

उत्सवानां विधि हुमो मासं प्रति तवानचे । याञ्श्रत्वा च पुनर्देवि गीतवादित्रहर्षिता ॥ तत्राऽऽदी तु सिने पक्षे चैत्रमासे सुशोभने । एकार्टस्यां विशेषण दोलारूढं प्रपृतयेत् ॥ कुर्याद्भक्तया सद्। देवि उत्सर्व विधिष्वैकम् । दोलारूढं प्रपत्र्यन्ति कृष्णं कल्पिलापद्दम् ॥ ६ अपराधमहस्रेस्तु मुक्तास्ते नगनन्दिनि । तावत्तिष्ठन्ति पापानि कोटिजन्मकृतान्यपि ।। यावनाऽऽन्दोलयेदवं विश्वेशं विश्वनायकम् । कला वै ये प्रपञ्यन्ति दोलारूढं जनादेनम् !। ८ गोघ्नादिकाः प्रमुच्यन्ते का कथा इतरेष्वपि । दोलोत्सवप्रहृष्ट्रास्त् रुद्रेण सांहताः सुराः ॥ **%आळीनाप्राप्तरुद्भतु रुद्रेण महिताः सुगः**(ः) । दोलायां च समायान्ति विष्णुदर्शनलालसाः। कुर्वन्ति प्राङ्गणे तृत्यगीतवाद्यं च द्विताः । ऋषयां गणगन्धवी रम्भाद्यव्यरमां गणाः ॥ वास्किपस्या नागास्तथा देवाः स्रेथाः । दोलायात्रानिमनं त् दोलाहे मध्माधवे ।। 93 भुतानि मन्ति भुष्षेष्ठे ये केचिद्देवयोनयः । समायान्ति महादेवि कृष्णे दोलाम्थिते भ्रवम् ॥ १३ विष्णुं दोलाम्थितं **रष्ट्रा** त्रेलोक्यस्योत्सवो भवेत् । तस्मात्कार्यशतं त्यकत्वा ्रिटोलाहे उत्सवं क्र प्रहादस्त समायाति विष्णोदीलाधिगोहणम् । कुरुते च महादेवि वग्दं तमनुस्मगन े।। 23 दोलास्थितस्य कृष्णस्य ये कुर्वन्ति प्रजागरम् । सर्वपृष्यफलपापिनिमेपैकेण जायते ॥ 9 5 दोलायां संस्थितं विष्णुं पञ्यस्ति मधुमाधवे। क्रीडस्ति विष्णुना सार्धे देवदेवेन वस्तर्भन्दताः १७ दक्षिणाभिमुखं देवं दोलारूढं सुरेश्वरि । सकुदृष्ट्वा तु गोविन्दं मुन्यते ब्रह्महत्यया ॥

अं दोलास्टाय विद्यहे। माधवाय च धीमहि। तस्रो देवः प्रचोदयात् ॥ इदं गायव्या प्रतम् । माधवाय गोविन्दाय श्रीकण्टाय नमे नमः । प्रतनं मस्रपूर्व च कत्य्यं विधिप्वकम् ॥ १० गुरवे दक्षिणां द्याद्यथाशक्त्या समाहितः । गायिन्वण्णाः सदा भक्त्या परिपूर्ण ततो भवेत् १० किमन्यद्वहुनोक्तेन भूयो भूयो वरानने । दोलायां संस्थितो विष्णुः सर्वपापापहारकः ॥ १० पृत्रितो येन् १० सम्यक्सदा सर्व ददाति च । यत्र देवाः सगन्यवाः किन् । ऋष्यस्तथा ॥ १० आयान्ति बहुधा तत्र दोलास्ट न संशयः । ३० नमा भगवते वासुदेवायेति अन्नेण पृत्रनं तत्र कारयेन् ॥ १० पोडशोपचारेः पृत्रा च कर्तव्या विधिप्वकम् । धर्माथमुख्या ये कामास्तान्सवान्त्रामुयुश्रुवम् १० अङ्गन्यासं करन्यासं न्यासं शारीगकं च यत् । तत्सर्व च प्रकर्तव्यं मन्नेणानेन सुत्रत् ॥ १० आगमोक्तेन सन्नेण कर्तव्यो हि महोत्सवः । श्रीलक्ष्म्या सहितं देवं दोलायां च प्रकल्पयेत्॥ १० देवाये विष्णवाः स्थाप्या नाग्दाद्याः सुर्णयः । विष्यक्सेनादिका भक्ताः स्थाप्यास्ते ह्यातः सदा पश्चवादित्रतियेषः कुर्यादागतिकं वृथः । यामे यामे तथा देवि पृत्रनीयः प्रयन्ततः ॥ १०

[अनालिकेरेस्तथा शुभ्रः कट्लॅर्बा तथा पुनः। अध्यं दद्यानतो देवि पुनर्नीयः प्रयत्नतः]

इंद्रमर्थ च. अ इ पुस्तकेष्वेष । + धनुंध्वशस्त्यार पाठ क स्व अ अ अ अ प्रधानकस्थ श्विद्वारतर्गतः पाठः क. ख. च. च. च. च. च. प्रस्तकस्थ ।

देवदेव जगनाथ शक्क चक्रगदाधर । अर्घ्य गृहाण मे देव कृषां कुरु ममोपिर ॥ ३१ तच्छेषं वेष्णवानां तु द्यांत्पाद्यादिकं पुनः । वादनं नर्तनं तत्र कर्तव्य वैष्णवेनिरैः॥ ३२ आन्दोलनं ततः सर्वः कर्तव्यं च विशेषतः । पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राणि च सुरेश्वरि ३३ सर्वाण्येतानि व तत्र द्रष्टुमायान्ति तहिने । एवं ज्ञात्वा सदा देवि कर्तव्य उत्सवो महान् ॥ ३४ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेष्ट्याः ३द्राद्याश्चान्यजातयः । शक्क चक्रधगः सर्वे ज्ञातव्या नगनन्दिनि ३५

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरस्वण्ड उमामहेश्वरसवादे दोलोत्सवकथनं नाम पश्चार्शानितमोऽध्याय: ॥ ८५ ॥

## आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः -- ३६३५४

#### अथ पडशां।तनमाऽ-याय: ।

### महादेव उवाच--

अस्मिन्व चेत्रमासे तु कार्यो दमनकोत्सवः । द्राद्श्यां तु तथा सम्यग्विधिः कार्यो विशेषतः॥१ वैष्णवेः श्रद्धया पृण्यो जनतानन्दवर्षनः । देवानन्दसमुद्धता दिव्या दमनमञ्जरी ॥ निवेद्या वैष्णवैभेक्तेः सर्वेषुजाफलेष्मुभिः । चैत्रे च शुक्रपक्षे तु द्वाद्व्यां नगनस्दिनि ॥ कारयेत्परया भवत्या महोत्सवमनास्तथा । तत्राऽऽद्ये च स्वयं गत्वा आरामं प्रति चान्घे ॥ ४ गुर्वोज्ञया प्रकतेच्यं पूजनं र्गतना \* सह । कामदेव नमस्तेऽस्तु विश्वमोहनकार्क ॥ विष्णोरर्थे विचिन्वा(नोंं)मि कृषां कुरु ममोपरि । गीतवादित्रनिर्घोषेरानेतव्यो गृहं प्रति ॥ णकादञ्यां सुरश्रेष्ठे बाधिवासनपर्वकम् । कर्तव्यं पृजनं तत्र रात्रौ भक्त्या त वैष्णवः ॥ कतन्यमग्रतस्तम्य सवतोभद्रमण्डलम् । स्थापयित्वा तु देवेशं रैतिना तत्र वै सह् ॥ ሪ आच्छाद्य श्वेतवस्त्रेण दमनं स्थापयेदव्धः । तत्र वे पुजनं कार्यं वेष्णवेद्विजसत्तमेः ॥ की कामदेवाय नमी ही रत्ये तत्तथा नमः । ऐन्द्यां ही दिशि संस्थाप्य कंदर्प पूजयेद्वूधः १० ग<sup>्यपुष्पं</sup> तथा वृपदीपमार्गात्रकं तथा । रात्रौ च भ<del>व</del>त्या कर्तव्यं विधिनाऽत्र सुरेश्वरि ॥ मदनाय इति पाच्याम् । मन्मधायः नम इत्याग्रेय्याम् । कंद्रपाय इति याम्ये । अनङ्गायः नम इति रक्षोद्धिक । भम्मकर्गागय नम इति वारुण्याम् । म्मराय नम इति वायव्याम् । **ईश्वराय नम** इति काँवेयोम् । पुष्पवाणाय नम इति इजान्याम् ॥ 35 चनुर्दिश्च च मर्वास् पूजनं तत्र कारयेत् । पूजिते केशवे चात्र सर्वदेवाः सुपूजिताः ॥ \$ \$ अक्षतगन्धभूपनेवेदीस्ताम्ब्लेश्च दमनकं प्रजयित्वा तुः तत्पुरुषाय विवाहे । कामदेवाय धीमहि । त्रशादियात् ॥ 88 इति व कामगायत्र्या छोत्तरज्ञतवारं तं दुमनकमभिमन्त्र्य नमस्कुयोत् ॥ 96 नमोऽम्त पूष्पवाणाय जगदाहाटकारिणे । मन्मथाय जगनेत्रे रितिपीतिकरीय च ॥ 8 € देवदेव नमस्तेऽस्तु श्रीविश्वेश नमोऽस्तु ते । रतिपते नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वमण्डन ॥ 95 नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ सर्ववीज नमोऽस्तु ते । एतेनीनाविधमित्रेरागमोक्तिविशेषतः ॥ 26

<sup>-</sup> नामाव आर्थः । एवमुत्तरत्रापि ।

पूजनीयः प्रयत्नेन रत्या सह जनाईनः । ततो निवेद्य तत्कर्म जागरं कारयेद्बुषः ॥ १९ देवदेव जगनाथ वाञ्छितार्थपदायक । हृत्स्थान्पृत्य मे विष्णो कामान्कामेश्वरीपिय ॥ २० इत्येतेर्वहिभिमेत्रेः पूजनीयः प्रयत्नतः । श्रीनिवासो जगनाथा भक्तानां शमभीष्यवः ॥ २१

ततो दमनकं पुर्विश्वहीत्वा मूलमञ्जेण श्रीविज्यादिश्वेभयो दमनकं निवद्येन् । ततो गन्धादि भिर्महती पूजा गीतवाद्यतृत्येश्च महोत्सवः कार्यः । देवाग्रे म्थापयित्वा कलगोदकं देवस्य पाटः योनितिष्य जलकीडा तस्मिन्दिने कर्तव्या । ततः स्वगुरुं वस्त्रालंकाग्द्रविणेः श्रद्धया पृजयेतः ततः स्वयं बःधुभिर्वेष्णवेः सहाश्चीयात् ॥

+श्रीमहादेव उवाच --तनो दमनमञ्जयी यो वै निष्णं प्रप्तयेत् । प्रजिते वै जगन्नःथे हाई वै प्रजितः सदा ॥ ब्रह्महा हैमहारी च मद्यपो मांसभक्षकः । मुख्यते पातकादेवि दृष्ट्वा दमनकोत्सवर्मः ॥ 20 सद्वं दमनको देवि एजितो येम्नु वैष्णवः । सर्व नीर्व कृतं तम्नु [अमर्वटा नगनन्दिनि ॥ २० भूमिदानं च गोदानं महादान तु भूगिशः । सबेटानं कृतं ते तु ] मञ्जयोः पृत्रने कृते ॥ 73 बै: १४वयनं वृतं तेत शास्त्राध्ययनमेव च । अग्निहीत्रं कृतं तेन मख्नयी एजिती हरिः ॥ ~ s त कु ं तु महज्ज्ञेयं ब्राह्मं वा चाय क्षत्रियम् । शोंद्रं वेश्यं च यज्ञान्यद्ध्यं धन्यतरं स्मृतम् २८ यस्मिन्कु नेऽवतीर्यायोज्सवो द(इ:)यनकः कृतः। स च धन्यम्तु धन्यो व येन विष्णुः प्रपृतितः २० दमनकेन तु देवि संशप्ते मधुमाधवे । सपूज्य गोसहस्रम्य देवि संलभने फलम् ॥ मिल्लिकाकुसुनै देवे वसन्ते गरुडध्वजम् । योऽचीयैत्परया भवत्या मृक्तिभागी भवेत्तु सः ॥ 3 9 मैंरु हो उमनकश्चेव सद्यः पु(चम्तु)छिकरो हरेः । अतः पजा प्रकतेच्या वैष्णवनरसत्तमः ॥ रोसहस्य कृतं तेन कन्यादानं नथेव च । पृथ्वीः। नं कृतं तेन विष्णोवें एजने कृते ॥ 3 3 एकानेकां गृहीत्वा तु मञ्जरीं दमनस्य तु । यः एजयांत देवेशं संप्राप्ते मधुमाधवे ॥ 3 4 पुण्यसंख्यां न जाने व तस्याहं नगनन्दिनि । स व चतुर्भुजो भृत्वा इह लोके परत्र च ॥ ६मी धीश कामांश्र प्रभुद्धे विष्णवं पटम ॥ 34

ही। श्री महाणुराणे राख्य उत्तरखण्ड उनामहेश्वरमदादे दमनकमहोत्मववर्णन नाम यहर्शातनमोऽध्याय ॥ ४६ ॥

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यद्भाः -- ३६३८९

## अय सप्ताशीतिनमे।ऽध्याय

श्रीमहादेव उवाचविशास्त्रां पौर्णवास्त्रां व जलस्यं जरदीश्वरम् । एजयेद्वर्णवा भक्त्या कृतोत्साहा मुदाऽन्वितः
गातं व द्यं तथा नृत्यं कृत्वा पुष्यं महोदस्वं । एकादक्यां सुरश्रेष्ठं पक्ष्येद्वाऽथ महाधितः ॥ व गातं गायत्हर्भेकत्या कर्तव्य उत्सवः शुभः । शयनं कुरु देवेश जलेऽस्मिन्वे सुरश्वरः ॥ व रावि सुप्ते जगत्सुतं भवतं नात्र संशयः । घनागमे प्रकुर्वन्ति जलस्यं व जनादनम् ॥ व

<sup>+</sup> इदमधिकमिति भाति । \* धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः फ. पुस्तकस्थः।

९ इ. स. म् । गृहीत्वादमन के यस्तुप्। २ स. कत्याभुक्ति । ३ झ. मधुको । ४ इ. स. 'ध्यव भ'।

वे जनाम्तु सुरश्रेष्ठे न दाहो नाग्को भवेत् । स्वर्णपात्रे तथा रौष्ये ताम्रे वा च सुरेश्वरि ॥ ५ मृत्मये वाऽथ कर्तव्यं शयनं विष्णुसंक्षकम् । तत्र तोयं च संस्थाप्य श्रीतलं गन्धवासितम् ॥ 🗣 तस्मिम्तोये ततो विष्णोः स्थापनं कारथेट्बुयः । गोपालनाम्नी मूर्तिश्र रामनाम्नी तथाऽपि **वा**७ शालग्रामिशका वाऽपि स्थापनीया विशेषतः । प्रतिमा वा महाभाग(गे) तस्य पुण्यमनन्तकम् ८ याबद्धराधरा लोका याबद्रविकरा भुवि । ताबत्तस्य कुले कश्चित्र भवेदेवि न रकी ॥ तस्माज्ज्येष्ठे महादे वि नोयग्थं पूजये द्विम् । बीननापो नरस्तिष्ठे यावदाभृतसंष्ठवम् ॥ ?0 म् शीतले तथा तोये तुलमीदलवासिते । शुच्चशुक्रगते काले पूजयेद्धरणीधरम् ॥ ?? ज्ञाचक्रक्रमने काले येऽर्चियप्यन्ति केशवम् । जलस्यं विविधैः पुष्पेमुद्यन्ते यमयात(साद्)नात्।। जलपेष्ठा यतो विष्णुजलकाायी जलपियः । तम्माद्भीष्मे विशेषेण जलस्थं पृज्ञयेद्धरिम् ॥ ? 3 नीरमध्ये स्थितं कृत्वा शालग्रामसमुद्भवम् । येनाचितं(तो) महाभक्त्या स भवेत्कुलपावनः ॥१४ ककेराजियते सुर्वे मिथुनस्थे विशेषतः । येनाचितो हरिभेक्त्या जलमध्ये तु सुन्दरि ॥ 29 द्वादञ्यां तु विशेषेण जलम्थजलशायिनः । येनार्चनं कृतं तेन कोटियज्ञशतं कृतम् ॥ ?8 निक्षिष्य जलपात्रे तु मासे माधवसंज्ञके । माधवं येऽचीयष्यन्ति देवास्ते न नरा भूवि ॥ 29 षात्रे गन्धादिकं कृत्वा यः क्षिपेहरूडध्वजम् । द्वाद्क्यां पुजयेद्वात्रौ मुक्तिभागी भवेद्धि सः ॥१८ अश्रद्धपानः पापात्मा नाम्तिकोऽच्छित्रसंगयः । हेत्निपृथ पश्चैते न पूजाफलभागिनः ॥ 98 तथा महेश्वरं देवं जलम्थं जगदीश्वरम् । एजयेचो नगे नित्यं महापापैः प्रमुच्यते ॥ २० ॐ हों हीं रामाय नमः। इति मन्त्रेणं देवेशि एजनं तत्र वे स्मृतम्।। 2 ? अं की कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। इति मन्त्रेण गिरिजे उद्कं चाभिमन्त्रयेतु॥ देवदेव महाभाग श्रीवत्सकृतलाच्छन । महादेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ ₹ ₹ अध्यं गृहाण भो देव पुक्ति में देहि सर्वदा । नानाविधैः सुपूर्णेश्च पुनयेद्गरुहासनम् ॥ 38 सर्ववाधाविनिमुक्तो विष्णाः सायुज्यनामियान् । रात्रौ जागरणं तत्र(कृत्वा) द्वाद्र्यां सुसमाहितः भक्तिपूर्व भजेदेवं विष्णुपव्ययमक्षयम् । एवं वैशाखसंबन्धी भक्तिभावेन तट रैः ॥ २६ उत्सर्वे। विष्णुसंब्रम्तु कर्तव्यो भक्तिमिच्छ्भिः । आगमीक्तन मन्नेण विधि तत्र प्रकारयेत् ॥ २७ कृतं सति महादेवि कोटियज्ञसमं फलम् । रागद्वेषविनिर्मुको महामोहनिवर्तकः ॥ 36 इइ लोक सुखं भुक्त्वा याति विष्णाः सनातनम् । ब्राह्मणो भक्तिभावेन यः करोत्युत्सवं भुवि सर्वपार्पात्रनिमुक्ती वेंकुण्टं गच्छते ध्रुत्रम् । वेदाध्ययनहीनोऽपि शास्त्राध्ययनविज्ञः ॥ र्हास्पक्ति तु संप्राप्य लप्पतं वष्णवं पद्म् । आत्मारामः सदामुक्तो विजितात्मा भवेतु सः॥३१ स व विष्णुपदं याति यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ 12

इति श्रामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे देवकायनीर होत्सवो नाम सप्ताक्षीतितमोऽध्यायः ॥४७॥

आदितः श्लोकानां समध्यद्वाः -- ३६४२?

#### अधाष्टार्शातितमोऽध्यायः ।

श्रीमहादेव उवाच —

आवणे मासि संप्राप्ते पवित्रागोपणो विधिः । यम्पिन्कृते तु देवेशि दिव्यभक्तिः प्रजायते ॥ पवित्रारोपणं विष्णोः कर्नव्यं श्रद्धया वृधेः । संपृणी जायन तस्य पृजा पार्वित वार्षिकी ॥ पवित्रारोपणे विष्णोर्जायते सुखमान्मनः । संपृज्ञिते सदा विष्णो नानासुखमवास्यात् ॥ सुत्रं वाससमा(आ)नीय ब्राह्मण्या करितं तथा । स्वेनैव करितं सूत्रं तेनैव च प्रकारयेत् ॥ सच्छुद्राकृतिनं सूत्रं नद्भार्धं वा तथैव च । अन्यथा विक्रयेणापि ग्राह्यं चापि यथा तथा ॥ क्षीमेणेव प्रकर्तव्यः प्रवित्रागेपणो विधिः । गैष्येण वा तथा कार्य प्रवित्रं विष्ण्दैवतम् ॥ सौवर्णेनापि देवेशि कर्नव्यं विधिष्वेकम् । अभावे सर्वधातृनां ग्राह्यं सूत्रं तथा वृद्येः ॥ कुरवा न त्रिष्टतं सूत्रं प्रशास्यम्दकेन न् । लिङ्गे लिङ्गप्रमाणं च प्रतिमायां यथाविधि ।। पादान्तं जानुपर्यन्तं तथा नाभिसमं स्मृतम् । ज्येष्ठं मध्यं कनिष्ठं च पवित्रं कारयेववृधः ।। संबत्सर्डिनेयद्वा तदर्थार्थेन संख्यया । सृत्रेणेव प्रकर्तव्यं ग्रन्थिमष्ट्रोत्तरेण तु ।। तदर्धसंख्यकेनापि युक्तं वा तत्र पार्वित । लिहे वे लिहसंहं तु गहानागंश्र संयुतम् ॥ प्रतिमार्या तथा देवि पवित्रं वनमालकम् । यथा शोभा तथा कार्यं येन विष्णुः प्रसीदति ॥ १२ एकं वे सुप्तित्रं तु गन्धारूयं कारयेत्सदा । तत्तु त्तु )नामवसंयुक्तं कर्तरुयं वैष्णवेनिरेः ।। 93 देवानां च यथा प्रोक्तं पवित्रं विष्णुदैवतम् । अम्बरीपादिभक्ताश्च अन्ये ये च श्रवादयः 🗇 १४ पवित्राणि ततः पश्चाद्यात्माद्यानीह पार्वात । प्रतिपद्धनदस्योक्ता पवित्रागेषणे तिथिः ॥ लक्ष्मया देव्या दितीया च तिथीनामुचमा तिथिः। तृतीया त तव मोक्ता चतुथी गणपम्य च १६ पश्चमी चन्द्रमसञ्च पष्टी वे कार्तिकस्य च । सप्तमी च ग्वेः प्रोक्ता दुर्गायाञ्चाष्ट्रमी समुता ।। नवमी चैव मानुणां यमस्य दुशमी तथा । एकादशी तु सवेषां द्वादशी माधवस्य च ।। 46 त्रयोद्शी तु कामस्य शर्वस्योक्ता चतुर्दशी । तद्वस्यश्चदशी ख्याता धातुर्वे हार्चने एनः ॥ एता व तिथयः प्रोक्ताः पवित्रारोपणोचिताः । कनिष्ठे द्वादश प्रोक्ता मध्यमे द्विगुणाः स्मृताः ।। त्रिगुणाश्चोत्तमा(मे) चैव ग्रन्थयश्च पावत्रके । कपूरकेशराभ्यां वा चन्द्रनेन द्यार्था ।। रञ्जियित्वा तु तत्मर्वं स्थाप्यं नवकरण्डके । देवस्य यजनं यत्र स्थाप्यानि देववचटा ॥ आहाँ देवार्चनं कृत्वा वासनं सर्पावत्रकम् । अधिवासिते पवित्रे तु ततो व पत्रनं स्मतम् ।। पवित्रेषु च ये देवास्तेषां निकटमाचरेन् । ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रख्यो व सबदेवताः ॥ क्रिया च पाँरुपी वीरा चतुर्थी चापराजिता । जया च विजया चैव मुक्तिदा च सदाशिवा २५ मनोन्मनी तु नवमी दशमी सर्वतोमुखी । ग्रन्थीनां देवताश्चेताः सृत्रेषु विनिवेशयेत् ॥ आवाहनं मृद्रया व शास्त्रोक्ताविधना ततः । आवाह्य तत्र ताः सर्वाः सानिधीकरण म्मृतम् ॥२७ संनिधीकरणं मुद्रया संनिधीकरणम् । रक्षामुद्रया संरक्ष्य धेनुमृद्रयाऽमृतीकृत्य देवस्याप्रे कलकोदकं गृहीत्वाऽऽगमोक्तेन मन्नेण मोक्षणं विधाय की कृष्णायेति मन्नेण मोक्षणम् । गन्धभूपदीपनैवद्यादिकं दत्त्वा ताम्ब्रलादिकं दत्त्वा षोडशोपचारादिना पवित्रदेवताः

९ ख. ज. इ. मिर्गणे च । २ इ. विश्वनाऽष्टो<sup>°</sup>। ३ इ. ञ. वाद्यभ<sup>°</sup>। ४ इ. मधिकारणमुत्तमम् । ५ क. ख. ज. इ. **ैक्ट्रसाऽऽनीय दे<sup>°</sup>। ६ फ. क्टा क्र्रां क**्रा

मध्यच्ये गन्धपवित्रं देवस्य धृपितं कृत्वा देवाभिमुखः सन्नमस्कारमुद्रया देवमभिमन्नयीत ॥ १८ आमित्रतो महादेव सार्थ देव्या गणादिभिः । मन्नेर्वा लोकपालैश्व सहितः परिचारकैः ॥ २९ आगच्छ भगवन्विष्णो विधेः संपूर्ण(तिं)हेनवे । प्रातस्त्वत्पूजनं कुर्मः सांनिध्यं नियतं कुरु ॥३० तेद्वन्धं च पवित्रं च देवस्य राघवस्य च।श्रीविष्णोश्वरणे तन्निक्षिप्य प्रातः स्वक्रियां विधाय पुण्याहं स्वस्तिवाचनं जयशब्द्यण्टादिवादित्रनिर्घोषतृयादिशब्द्ः पवित्रैः पूजां कुर्यात् ॥ ततः प्रथमं ज्येष्ठं ततो मध्यमं कनिष्ठं चैभिः सर्वेर्यथाक्रमेण पृजां कुर्या(जये)तु ॥ \$3 अ वासुदेवाय विश्वहे विष्णुदेवाय थीमहि । तन्नो देवः प्रचोद्यात् । इति पवित्रादानम् अथवा स्वमन्त्रेः ॥ FF तनो वै महतीं पूजां विष्णोः कुयोत्प्रसादिनीस् । यया वै कृतया देवि विष्णुगत्मा प्रसीद्ति३४ समन्तादीपमाला च कर्तव्या च विधानतः । चतुर्विधं तथा चात्रं नैवेद्यं कारयेद्रबुधः ॥ ३५ पवित्राणि ततो दद्यान्एजितानि तु शोभने । भक्त्या व तु विशेषेण श्रीगुरुं पूजयेत्ततः ॥ 3 6 बस्रालंकारविधिना पुजनीयो गुरुगेहात । पुजयित्वा गुरुं तत्र पवित्रं धारयेत्ततः ॥ e Ę अथ ये वैष्णवाः सन्ति तेभ्यस्ताम्बृलादिकं दत्त्वा पृणोहृतिमग्रये दत्त्वा श्रीनिवासाय श्रीकृ-च्णाय कम निवेदयेत ॥ 36 मन्नहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं तु केशव । यत्पृजितं मया सम्यवसंपूर्णं यातु मे धु(क्पूर्णतां यात् तदध तम् ॥ 38 तत उद्गास्येष्ट्वन्युभिस्तथा वैष्णवैविषेवो सहितः सन्मृष्ट्मस्नं स्वयं भुज्जीत ॥ 80 एतत्पुजनकं दिव्यं ये शुष्त्रत्ति दिजोत्तमाः । सर्वेपापितिमुक्ता यान्ति विष्णोः परं पदम्॥ यावचर्यात वे चन्द्रो यावचर्यात वे रविः । पवित्रारोपकस्तावचर्यते नात्र संज्ञयः ॥ ४२ पृथिच्यां यानि दानानि नियमाश्च तथा पुनः । सर्वे संपृणेतां याति पवित्रागेपणे कृते ॥ 88 उत्सवानां राजराजः पवित्रारोपको विधिः । ब्रह्महा शुध्यते तत्र नात्र कार्या विचारणा ॥ ४४ मत्यं मत्यं पुनः मत्यं यद्क्तं नगनिन्दान । पवित्रारोपणे पुण्यं द्शेने तु तथा स्मृतम् ॥ शुद्रेबोध्य महासांग प्रवित्रागीपणी विधिः । कृतो वै भक्तिभावेन ते वै धन्यतमाः समृताः ॥ ४६ अन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सौ(स्)भाग्या अग्णीतले । मया तु या कृता भक्तिवेष्णवी मुक्तिदायिनी

६'तः यामहा सराणः याद्म उत्तरखण्ड उमाग्रहश्वरमवादे पांवत्रारोपणं नामाप्रार्शातित्वमोऽभ्यायः ॥ ८८ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्गाः -- ३६४६८

ययाननवाततमाऽ-यायः ।

[ अपावत्युवाचः -कानि च पुष्पाणि कस्मिन्मासे प्रकल्पयेत् । तत्मे वद सुरेश त्वं विस्तराज्जगतः प्रभो ] १
श्रीमहादेव उवाच--चेत्रे तु चम्पकेनैव जातीपुष्पेण वा पुनः । पृजनीयः प्रयत्नेन केशवः हेशनाशनः ॥ २

🖚 धनुश्चिद्धान्तर्गत पाठः क स्व ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

```
दमनकैर्महर्वकैर्वलपुष्पैस्तयाऽपि वा । पूजयेज्ञगतामीशं विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् ॥
श्वतपत्रीस्तथा दिव्ये रक्तीर्वा सुप्तमाहितः । पजयति नरो नित्यं चैत्रमासे सुरे धरि ॥
वैशाखे तु सदा देवि सर्चनीयो महाप्रभुः । केतकीपत्रमादाय दृषभस्थ दिवाकरे ॥
येनार्चितो हरिभेक्त्या प्रीतो मन्वन्तरं शतम् । ज्येष्ठे मासे तु संशाप्ते नानापुष्टीः प्रपूजयेत् ॥ ६
पृजिते देवदेवेशे सर्वदेवाः सुपजिताः । कृत्वा पारमहस्राणि महापापशतानि च ॥॥
तेऽपि यास्यन्ति भो देवि यत्र विष्णः श्रिया सह । आषाढे मामि संप्राप्ते पूजां कुर्याद्विशेषतः८
करबीरै रक्तपुर्वेस्तथाऽङ्कार्वा सदा नराः । पूजां कुर्वन्ति ये विष्णोस्ते नगः पुण्यभागिनः ॥९
जातरूपनिभेविष्णुं कदम्बकुसुमेस्तथा । येऽर्चिष्टियन्ति गाबिन्दं न तेपां सारिजं भयम् ॥
घनागमे घनक्यामः कदम्बकुसुमार्चितः । ददाति वाञ्छितान्कामान्यावदिन्द्राश्चतुर्देश ॥
यथा पद्मालयां प्राप्य प्रीतो भवति माधवः । कटम्बकुसूर्य लब्ध्वा प्रीतो भवति लोककृत् ॥१२
तुलसीकृष्णतुलसीवञ्जलेवी सुरेश्वरि । सर्वदा पूजितो विष्णः कष्टं हर्गत नित्यशः ॥
श्रावणे मामि संशाप्ते येऽर्चयन्ति जनार्डनम् । अतसीपुष्पमादाय तथा दुर्बादलेन तु ॥
नानापृष्येविशेषेण पूजनीयः प्रयत्नतः । द्दाति विपुलान्कामान्यावदाभृतसंष्ठ्रवम् ॥
भाद्रभासे तु संप्राप्ते बृणु त्वं नगनित्ति । चम्पकैर्वा श्वेतपृष्पे रक्तासिन्हरकैस्तथा ॥
कहारैवी महादेवि सर्वकामफल लभेत्। आश्विन व शुभे मासि कर्तव्यं विष्णु रजनम् ॥
यूथिकानवजातीभिस्तथा नानाविधैः शुभैः । पुजनीयः प्रयत्नेन भक्तिपुर्व सदा जनैः ॥
                                                                                       96
पद्मान्येव समानीय येऽर्चयन्ति जनार्दनम् । धर्मार्थकाममोक्षांश्र लभन्ते मानवा धृति ॥
कार्तिके मासि संप्राप्ते पूजनीयो महेश्वरः । यार्वान्त ऋतुपृष्पाणि देयानि माधवस्य च ॥
तिलानि तिलप्षाणि तैर्वा हार्चनकं चरेन्। प्रिते सात देवेशे अनस्तफलपश्ते ॥
पुनागैर्वकर्तः पृष्पेश्रम्पकेवी जनाईनम् । कार्तिक पृजायप्यान्त ते देवा न हि मानवाः ॥
मार्गशीषं प्रयत्नेन पूजनीयः सदः प्रभः । नानापृष्यः सुनैवर्धभौनीराजनस्तथा ॥
मार्गशिषे विशेषण दिल्यः पुष्पः प्रमुजयेत । [ अपापमासे महादेवि हार्चनं शुभदं स्मृतम् ॥ २४
नानातुलसीपत्रेश्च मृगनाभिजलम्बधा । माघवासे तु संप्राप्ते नानापुष्यैः प्रपृजयेत् ] ।।
पृजिते देवदेवेश वाञ्छितं लभते धुत्रम् । कर्रिजा तथा पृजा नानानैवेद्यमोदकैः ॥
फालगुने चैंद संप्राप्ते हार्चनं माधवस्य च । कृत्वा वासान्तिकी एजां पृष्पाण्यादाय सर्वशः ॥ २७
नवीनेवीऽथ देवेशि सर्वेवी पृजयेत्ततः । पृजिते तु जगन्नाथे वैकुण्डपदमब्ययम् ॥
मामोति पुरुषो नित्यं श्रीविष्णोश्च प्रसादनः ॥
                                                                                       21
```

**इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमाम**हेश्वरमवादे मासपुष्पकथन नामकाननवातत्समोऽन्याय

आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः 📑 ६४८६

🕳 धनुश्चिद्दान्तर्गत. पाट: क स्व च ज इ. १ पुम्तकस्थ:

## पद्मपुराणम् ।

### **भग नवतितमोऽ**ध्यायः ।

मृत उवाच-एकट्रा द्वारकामागाद्यविः कृष्णदिद्क्षया । पुष्पाण्यादाय दिव्यानि कल्पद्वश्लोत्थितानि च ॥ १ नाग्दं स्वागतेनामा कृषाः सन्कारमाचरन । इदमध्यमिदं पाद्यमित्युवाचाऽऽसनं ददत् ॥ नाग्दम्नानि पुष्पाणि कृष्णायोपाजहार ह । कृष्णः पोडशसहस्रस्रीभ्यस्तानि व्यवीभजत् ॥ ३ विम्मृत्य मत्यभामां तु सर्वोभ्यस्तान्यदान्त्रभुः । मत्यभामा ततः कुद्धा कोधागारं समाविश्वत्थ [क्रप्रेप्यामित स्थितां कोपान्निश्वसतीं मुद्दुर्भेद्दुः । करजाग्रावलीढं तु पङ्कजं मुखपङ्कजे ॥ 4 मंश्लेपयित्वा निश्वस्य विरहन्तीं पुनः पुनः । करपद्मे पुनः शक्कं मुखपद्मं निवेदय च ॥ Ę विनीतां चारुमवीक्षी ध्यायन्तीं कमलेक्षणम् । सरमं चन्दनं गृह्य प्रेष्याहस्तात्सुनन्दिताम् ॥ 9 पहाँदियन्त्रा हृदयं क्षिपन्ती निर्देयं पुनः । पुनरुच्छुम्य शयनात्पतन्तीं च पुनः पुनः ] ॥ 6 ममाज्ञाय ततः कृष्णस्तत्र गत्वा समाहितः । [+अवगुद्य यदा वक्त्रमुपधाने स्यवेशयत् ।। इदमन्तरितं ज्ञात्वा तदा गत्वा जनादनः । प्रेष्याजनं स संज्ञायानारूयेयोऽस्मीति संज्ञया ॥१० जग्राह व्यजनं चैव स्थित्वा स परिपार्श्वतः । शर्नरिवास्त्रज्ञद्वातं जहास शनकैरिव ॥ तदुद्धवमदृष्ट्रेव हार्वे।चन्सा तु भागिनी । कथमेकतरः संख्या गन्थे।ऽयमिति तं खलु ॥ 93 ददर्भ केशवं देवी सहसा लोकभावनम् । युज्यतीति तदोवाचास्त्रं सुस्नावाऽऽविलेक्षणा ॥ ? ? अविसक्ता च रापेण वभव प्रणयान्विता । सा रापम्फुरमाणाष्ट्री तिष्टन्त्यधोमुखी तदा ॥ 38 मृद्दुर्नेमांसतापाङ्गी तस्थावस्यमुखी तदा । तस्याः सुस्राव नेत्राभ्यां वारि प्रणयकोपजम् ॥ १५ कुशेशयपलाशाभ्यामवञ्यायज्ञलं यथा । समुत्यत्य जलं तत्र पतितं वदनाम्बुजात् ॥ ? 5 प्रतिज्ञयाह पद्माक्षः कराज्यामेव सन्वरः । अधार्यस च तत्तायं श्रीवत्साङ्कोऽस्बुजेक्षणः ॥ शियानयनजं देवः पश्मिज्यवमन्नवीत् ॥ 20 श्रीकृष्ण उवाच--स्रवत्यांसितपत्राक्षि किमर्थ तत्र भामिनि ॥ 96 मृत उवाच---86 शर्नेरुवाच नेत्राभ्यां प्रमुख्य सुभगा जलम् ॥ सन्यभागावाच मदीयस्त्विमात ह्यासीत्मितिनित्यं मम प्रभो । अद्य साधारणस्त्रेहरूवमित्यवगताऽस्म्यहम् ॥ २० सृत उवाच--2? तच्छुत्वा वचनं तस्याः प्रत्युवाच जनादेनः ॥ श्रीकृष्ण उवाच 🗝 दहतीव ममाक्रानि शोकः कमललोचने । किमु तत्कारणं येन त्वमेवं सति विक्रुता ॥ २२ सृत उवाच--₹ ₹ ततः प्रोवाच भर्तारं सत्या सत्यव्रते स्थितम् ॥

<sup>\*</sup> धनुश्विद्दान्तर्गतः पाठो इ. पुस्तकस्थः। + धनुश्विद्दान्तर्गतः पाठो इ. पुस्तकस्थः। \* ल्यवभाव आर्षः।

| सत्यभागोवाच—                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| यत्पारिजातकुमुमं दत्तवान्नारदस्तव । तत्तु स्वेष्टजने दत्त्वा न्वयाऽहं परिविश्चिता ।।        | D 13 |
| सृत उवाच—                                                                                   |      |
| विहस्य भगवान्कृष्णः सुविचार्य ततः स्वयम्] । सत्यभामां मार्नायन्वा गरुडं मनसाऽस्मरत्         | 23   |
| स्मृतमात्रस्तु गरुडस्तदाऽऽगत्याग्रतः स्थितः । आरुद्य वेगात्पत्रं तमि दि त्युवाच पियां प्रभु | : 11 |
| कृष्ण उवाच—                                                                                 |      |
| सत्ये त्वं मा कृथाः कोधं त्वत्कृते देवतेः सह । विरुध्य देवराज्ञानं रोपयिष्ये तवाङ्गणे ॥     |      |
| कल्पद्रुमं महाभागेऽपराधं मे(धस्य) क्षमां कुरु ।।                                            | ≎ ૬  |
| सृत उवाच—                                                                                   |      |
| इति कृत्वा प्रतिज्ञां तु श्रीकृष्णः सत्यभामया । देवलोकमगात्तर्णं यत्र देवः स दृत्रहा ॥      |      |
| याचितः कत्रपद्वक्षार्थमुनगं दनवान्त्रभुम् ॥                                                 | ٦/,  |
| इन्द्र उवाच                                                                                 |      |
| नार्यं देवहुनो भुम्यां प्राप्तुं योग्यस्त्वया प्रभो ।।                                      | 20   |
| सृत उवाच—                                                                                   |      |
| तदा कुद्रो महाबाहुईअमुन्प:च्य मूचतः । वाहमारेषयामास वेगेन वळवचरः ॥                          | 3 :  |
| तदा बज्जबरी बेगाइज्जमुद्यस्य वीर्यवान । गरुई ताइयामास कल्पट्सं त्यजेदिति ॥                  | 3 9  |
| तदा पत्रस्थः पत्रं कुल्लिशस्यापि सँ स्वात् । एकं विसर्जयामास त्यस्या प्रजगाम च ॥            | 35   |
| तेन बज्जबहारेण त्रयोऽभवन्यतिर्णः । मयरो नकुउश्चापः कृष्णो द्वारवर्तामगात् ।।                | 3 3  |
| आगत्य सत्यभाषाया गृहे चैनमरोपयत् । तदेव नारदे। ३२ यागात्मत्यया मानितो बहु ॥                 | 3 1  |
| सत्योवाच—                                                                                   |      |
| ईद्दशः कल्पवृक्षोऽयं पतिरेतादृशः प्रभुः । भवे भवे कथं प्राप्यस्तदारूयातु भवान्मम् ॥ 🥏       | 3 4  |
| स्त उवाच                                                                                    |      |
| इति पृष्टस्तदा प्राह नाग्दो मुनिसत्तमः ॥                                                    | ÷ŝ   |
| नारद उत्राच—-                                                                               |      |
| <b>प्रा</b> प्यते सत्यभामेऽयं तुलापुरुषदानतः ।।                                             | و ۽  |
| स्त उवाच—                                                                                   |      |
| सत्यभामा तदा कृष्णं कलावृक्षसमान्वितम् । नाग्दायेव सा प्रादाचीलियत्वा विधानतः ॥             | 36   |
| सर्वोपस्करमादाय नारदिखिदिवं ययो । श्रियः पतिमथाऽऽमन्त्र्य गते देविषसत्तमे ॥                 |      |
| इर्षोत्फुङ्ञानना सत्या वासुदेवमथात्रवीत् ॥                                                  | 30   |
| सत्यभागोवाच—                                                                                |      |
| धुन्याऽस्मि कृतकृत्याऽस्मि सफलं जीवितं च मे।मज्जन्मनि निदाने च धन्या तो पितरी म             |      |
| या मां त्रेटोक्यसुभगां जनयामासत्ध्रीयम् । पोडशस्त्रीमहस्राणां ब्रह्माऽहं यतस्तव ॥           | 88   |
| यस्मान्मयाऽऽदिपुरुषः कल्पद्वश्वसमिनवतः । यथोक्ताविधना सम्यङ्नाग्दाय समर्पितः ॥              | ४२   |

| यद्वार्तामपि जानन्ति भूमिसंस्था न जन्तवः । सोऽयं कल्पद्वमो गेढे मम तिष्ठति सांप्रतम् ॥<br>ब्रेलोक्याधिपतेश्वाहं श्रीपतेरतिवल्लभा । अतोऽहं प्रपुमिच्छामि किंचिच्वां मधुसुद्रन् ॥ | 88         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| यदि त्वं मत्त्रियकरः कथयम्वात्र विम्तरात् । श्रुत्वा तच पुनश्चाहं करोमि हितमात्मनः ॥                                                                                            | •          |
| याद त्व मात्यवरण क्षयवन्याव विकास । उत्था विच पुनवाह करामि । इतमात्मकः ॥ यथा कल्पं त्वया देव वियुक्ता स्यां न किंदिन् ॥                                                         | ४०         |
| स्त उवाच                                                                                                                                                                        |            |
| इति प्रियावचः श्रुत्वा स्पेरास्यः स गदाधरः । सत्याकरं करे कृत्वाऽगमत्कल्पतरोस्तलम् ।                                                                                            | lly 5      |
| निष्ध्यानुचरं लोकं सविलासं त्रियान्वितः । प्रहम्य सत्यामामन्त्र्य प्रोवाच जगतां पतिः ।                                                                                          |            |
| तन्त्रीतिपरितोषार्थे विलसन्पुलकाङ्गकः ॥                                                                                                                                         | ४७         |
| श्रीकृष्ण उवाच—                                                                                                                                                                 | •          |
| न में त्वचः प्रियतमा काचिदन्या नितस्विनी। पोडशस्त्रीसहस्राणां प्रिये प्राणसमा सस्ति ॥                                                                                           | 1 42       |
| न्वदर्थ देवराजेन विरोधो देवतेः सह । त्वया यत्प्रार्थितं कान्ते शुण् यच महद्भवेतु ॥                                                                                              | ४९         |
| अदेयमथवाऽकायमकथ्यमपि यत्प्नः । तत्करोमि कथं प्रश्नं कथ्यामि न तु प्रिये ॥                                                                                                       | 9 1        |
| युच्छम्ब सर्व कथये यत्ते मनस्य वर्तते ॥                                                                                                                                         | ५०         |
| मृत्योवाच ः                                                                                                                                                                     | 7.5        |
| तात्राचाच<br>दानं तर्पो बतं वार्षाप कितु पूर्व कृतं मया । येनाहं मत्येजा मर्त्यभावातीनाऽभवं किल ॥                                                                               | 4 9        |
| त्वाक्तार्थहरा नित्य गरुडोपरिगामिनी । इन्द्रादिदेवतावासमगर्म च त्वया सह ॥                                                                                                       | 45         |
| विकासिकार नित्य गणकायारणामिता । उत्प्राक्वियावालमणमे च त्वया सक्ष्मा<br>अतस्त्वां प्रष्ट्रामच्छामि कि कृतं तु मया शुभम् । भवान्तरे च किंगीला का वाऽहं कस्य कर                   | •          |
| अतस्त्वा अष्टामच्छाम कि कृत तु मया सुमम् । मनान्तर च किंगाला का बाउ६ कस्य कर<br>श्रीक्रम्ण उवाच—                                                                                | <b>पका</b> |
|                                                                                                                                                                                 |            |
| शुणुष्वेकमनाः कान्ते यस्वं वे प्रवेजन्मनि । पुण्यत्रतं कृतवती तत्सर्वे कथयामि ते ।।                                                                                             | 48         |
| आसीत्कृतयुगस्यान्ते मायापुर्या दिजोत्तमः । आत्रेयो देवग्रमैति वेदवेदाङ्गपारगः ॥                                                                                                 | ५५         |
| भातिथेये। ऽश्रिगुश्रवी सीम्ब्रतपरायणः । स्वेमाराधयित्रचं साक्षातसूर्ये इवाप्रः ॥                                                                                                | ५६         |
| तस्यातिवयसम्त्वासी <b>न्नान्त्रा गु</b> णवती सुता । अग्रत्रः स स्वृशिष्याय चन्द्रना <b>न्ने ददौ सुतास्</b>                                                                      |            |
| नमेव पुत्रवन्मेन स च तं पितृबद्वशी । तो कदाचिद्रनं याती कुशेष्माहरणार्थिनौ ॥                                                                                                    | 46         |
| हिमाद्रिपादपवने चेरतुस्तो यतस्ततः । ती तत्रो राक्षमं घोरमायान्तं समप्रयताम् ॥                                                                                                   | ५९         |
| भयविद्वलसवीद्वावसम्थी पलायितु । निहता रक्षसा तेनु कृतान्त्समरूपिणा ॥                                                                                                            | ६०         |
| तौ तत्क्षेत्रप्रभावेन धर्मशीलतया ुनः । वेकुछभवनं नीतौ मद्दशैमेन्समीपगैः ॥                                                                                                       | ६१         |
| यावर्ज्ञावं तु यत्ताभ्यां सृयेपुजादिकं कृतम् । तेनाहं कमेणा ताभ्यां सुपीतो सभवं किल ॥                                                                                           | ६२         |
| साराश्च शेवा गाणेशा वेष्णवाः शक्तिपृजकाः । मामेव प्राप्तुवन्तीह वर्षीपः सागरं यथा ॥ ः                                                                                           |            |
| एकोऽहं पश्चधा जातः क्रीडया नार्माभः किल । देवदत्तो यथा कश्चित्पुत्राद्याहाननामभिः                                                                                               | ६४         |
| ततश्च ताँ मद्भवनाधिवासिनौ विमानयानौ रविवर्चसाबुभौ ॥                                                                                                                             |            |
| मजुल्यरूपी मम संनिधानगी दिव्याङ्गनाचन्दनभोगभाजनी ॥                                                                                                                              | ६५         |
| इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीकृष्णसत्यभामासवादे कार्तिकमाहात्म्ये पा <b>रिजातवक्षानयन</b>                                                                             |            |
| नाम नर्गाननमे ९५गामः ॥ ९० ॥(९)                                                                                                                                                  |            |

आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः — ३६५६०

28

#### अधैकनवतितमोऽध्यायः ।

श्रीकृष्ण उवाच-ततो गुणवती श्रुत्वा रक्षसा निहतावुभौ । पितृभर्तृजदुःखानी करुणं पर्यदेवयत ।। 9 गुणवन्युवाच--हा नाथ हा पितस्त्यक्तवाऽगच्छनं क च मां विना । बालाऽहं किं करोम्यद्य अनाथा भवतो वि(द्र्यां वि)ना॥ को नु मामास्थितां गेहे भोजनाच्छादनादिभिः। अकिंचित्कुशलां स्नेहात्पालयिष्यति दुःखिताम हतभाग्या हतसुखा हताशा हतजीविता । शम्णं कं प्रयास्येऽद्य यो महुःस्वं प्रमाजयेत् ॥ क यास्यामि क निष्ठामि किं करोमि यथाऽघृणम्। विधात्रा हा हना उम्म्यद्ये शनाथा वन वालिका श्रीकृष्ण उवाच--एवं बहु विलप्याथ कुररीव भृजातुरा । पपान भृमा विकला रम्भा वानहता यथा ।। चिरादाश्वस्य सा भूयो विलप्य करुणं वह । निमग्ना दुःखजलधौ शोकार्ता समवर्तत ॥ 5 सा गृहोपस्करात्सर्वात्विकीय ग्रुभकमेकृत् । तयोश्वके यथाशक्ति पारलीकिकसर्विकयाम् ॥ तस्मिन्नेव पुरे वासं चक्रे प्रभृतिजीविनी । विष्णुभक्तिपरा शान्ता सत्यशाचादितनपरा ॥ ब्रतद्वयं तया सम्यगाजन्ममरणात्कृतम् । एकाटशीव्रतं सम्यक्मेवनं कार्तिकस्य च ।। 9 0 एतद्वतद्वयं कान्ते ममातीव प्रियंकरम् । भूक्तिमुक्तिकरं पृण्यं पुत्रसंपत्तिदायकम् ।। 9 4 कार्तिके मासि ये नित्यं तुल्हासंस्थे दिवाकरे । प्रातः स्नास्यन्ति त मक्ता महापातिकनोऽपि चाः स्तानं जागरणं दीपं तुलसीवनपालनम् । कार्तिके ये प्रकृष्टित ते नरा विष्णुमृतयः ॥ 93 संमार्जनं गृहे विष्णोः स्वस्तिकादिनिवेदनम् । विष्णोः पृजां च ये कंग्रेजीवनमुक्ताश्च ने नगः ।। इत्थं दिनत्रयमपि कार्तिके ये प्रकृति । देवानामपि ने वत्याः कि येराजन्म तत्कृतम् ॥ इत्थं गुणवती सम्यवप्रत्यब्दं व्रतिनी हाभृत् । नित्यं विष्णोः परिकरे भवत्या तत्परमानसा १६ कदाचिज्ञरया माऽथ कुशाङ्गी ज्वरपीडिना । स्नातुं गङ्गां गना कान्ते कथंचिच्छनकैस्तदा ॥१७ यावज्ञलान्तरगता कम्पर्नता शीनपीडिना । नावन्मा विह्नलाऽपञ्चिद्यमानं यातमस्बरात् ॥ 86 शृङ्खकरगद्दापग्रहस्तरासस्रमस्यरात् । विष्णुरूपधरः सम्यर्ग्वनतयध्वजाङ्कितम् ॥ आरोहयद्विमानं सा ह्यप्सरोगणसेवितम् । चामर्रवीज्यमानां तां वकुण्डमनयन्गणाः ॥ अथ सा तद्विमानस्था ज्वलद्ग्रिशिखापमा । कार्तिकत्रतपुण्येन मन्मानिध्यगताऽभवत् ॥ अथ ब्रह्मादिदेवानां यदा प्रार्थनया भुवम् । आगतोऽहं गणाः सर्वे यातास्तेऽपि पया सह।। २२ एते हि याद्वाः सर्वे महणा एव भामिनि । सर्वटा मन्त्रिया देवि मन्त्यगणशालिनः ।। पिता ते देवशमीऽभूत्सत्राजिद्भिधो श्रयम् । यश्चन्द्रशमी मोऽकृग्मत्वं मा गुणवती शुभे ॥ - 6 कार्तिकत्रतपुण्येन बहुमन्धीतिवधिनी । महारि यन्त्रया पूर्व तुल्जमीदाटिका कृता ॥ 23

तस्मादयं कल्पष्टक्षस्तवाङ्गणगनः शुभे । कार्तिके दीपदानं च न्वया यत्त् कृतं पुरा ।।

९ भ. व कथं जीवामि बाे। २ भ. चा जितेन्द्रिया। त्र । ३ क. स. छ ज, झ. ल. र सम्यक्पुत्र। ४ ज कुर्युस्ते नरा विष्णुमृतेयः । इं। ५ क. ख. ज. झ. म. "स्तथा। यां।

त्वेद्देहगेहमंस्थेयं तस्माछक्ष्मीः स्थिराऽभवत् । यच व्रतादिकं सर्वे विष्णवे भर्तृक्षिणे ॥ २७ निवेदितवती तस्मान्मम भार्यान्वमागता । आजन्ममरणान्पृर्वे यन्कार्तिकव्रतं कृतम् ॥ २८ कटाचिटपि तेन त्वं मिद्रियोगं न याम्यसि । एवं ये कार्तिके मासि नरा व्रतपरायणाः ॥ २९ मन्मांनिध्यगतास्तेऽपि मीतिटा त्वं यथाँ मम । यज्ञदानव्रततपःकारिणो मानवाः खलु ॥ कार्तिकव्रतपुण्यस्य नाऽऽमुवन्ति कलामपि ॥ ३०

मृत उवाच--

इत्थं निशम्य भुवनाथिपतेस्तदानीं पारजन्मपुण्यभववेभवजातहर्षा ।।

विभवेश्वरं त्रिभुवनेकनिदानभनं कृष्णं प्रणम्य वचनं निजगाद सत्या ।।

श्री श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डं कार्तिकमाहात्म्ये श्राकृष्णस्यभामासंवादे सत्यापृवजन्मवर्णनं नामैकनव
विवसं ऽभ्यायः ॥ ९९ ॥ (२)

## भादितः श्लोकानां समख्यद्वाः -- ३६५९१

#### अध दिनवतितमोऽध्याय ।

मत्योवाय -

सर्वेऽपि कालावयवास्तव कालस्वरूपिणः । मासानां तु कथं नाथ स मासः कार्तिको वरः १ एकादशी तिथीनां च मासानां कार्तिकः प्रियः । कथं ते देवदेवेश कारणं किंच कथ्यताम् २

श्रीकृष्ण उवाच

मापु पृष्टं त्वया सत्ये शुणुष्विकाग्रमानमा । पृथोर्वेत्यस्य संवादं देवर्षेनीरदस्य च ॥ । १ एवमेव पुरा पृष्टो नारदः पृथुना प्रिये । उवाच कार्तिकाधिकये कारणं सर्ववित्सुनिः ॥ । । । । । । ।

नारद उवाच-

शक्कनामाऽभवत्पर्वमसुरः सागरात्मजः । त्रिलोकीमथने र्शको महाबलपराक्रमः ॥ લ जित्वा देवाश्विराकृत्य स्वर्लीकात्म महासुरः । इन्द्रादिलोकपालानामधिकारांस्तथाऽहरत् ॥ तद्भयादथ ते देवाः सुवर्णोद्रगृहां गताः । न्यवसन्बह्वपोणि सावरोधाः सेवासवाः ॥ 9 मुवर्णाद्रिगृहादुर्ग संस्थितास्त्रिदशा यदा । तद्वश्या नो वभूवुस्ते तदा दैत्यो व्यचारयत् ॥ हर्ताधिकार्गास्त्रदेशा मया यद्यपि निजिताः । लक्ष्यन्ते बलयुक्तास्ते करणीयं ममात्र किम् ॥ भय ज्ञानं मया देवा वेदमञ्जवलान्विताः । नान्हरिष्यं ननः सर्वे बलहीना भवन्ति हि ॥ इति मन्वा ततो दैन्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितम् । मन्यलोकाज्जहाराऽऽ<mark>शु वेदानादिस्वयंभुवः ११</mark> नीताम्नु तेन ते वेदास्तद्भयाचे निराक्रमन् । तोयानि विविशुस्तत्र यज्ञमन्त्रसमन्विताः ॥ 33 तान्मार्गमाणः शक्षां अपि समुद्रान्तर्गता भ्रमन । न दृद्शे ततो दैत्यः कचिदेकत्र संस्थितान् ? 3 अथ ब्रह्मा सुरै: सार्थ विष्णुं शरणमन्वयात् । पृजोपकरणान्यृह्य वैकुण्डभवनं गतः ॥ 38 तत्र तस्य प्रवोधाय गीतवाद्यादिकाः क्रियाः । चक्रुर्देवा गन्धपुष्पधूपदीपान्मुहुर्मुहुः ॥ 29 अथ पबुद्धो भगवांस्तद्धक्तिपरिनोषितः । दृहशे तेः सुरेस्तत्र सहस्रार्कसमद्युतिः ॥ १६ उपचारैः षोडशभिः संपृज्य त्रिदशास्तदा । दण्डवन्पतिता भूमौ तानुवाचाथ माधवः ॥ १७

१ भ. त्वद्रेहमस्था च शुभात । २ च. विष्णु विम्। ३ च. ज. झ. भ. दं महर्षे । ४ ख. झ. भ. सक्तो । ५ म. महान्धवाः ।

3 4

Ç

विष्णुरुवाच--बरदोऽहं सुरगणा गीतवाद्यादिमङ्गर्लैः । मनोभिल्षितान्कामान्सर्वानेव ददामि वः ॥ ईषस्य शुक्रैकादञ्यां(ञ्या) यावदुद्धोधिनी भवेत् । निज्ञातुर्याश्रजेषे तु गीतवाद्यादिमङ्गलेः ॥ ये कुर्वन्ति नरा नित्यं भवद्भिर्यद्यथा कृतम् । ते मन्त्रीतिकरा नित्यं मत्मानिध्यं त्रजन्ति हि २० पाद्यैराचमनार्घाद्येभेवद्भियद्यथा कृतम् । तद्भुतगृणं यम्माज्ञातं वः सुखकारणम् ॥ वेदाः शक्कहृताः सर्वे तिष्ठन्त्युद्कसंस्थिताः । तानानयाम्यहं देवा हत्वा सागग्नन्दनम् ॥ 22 अद्यमभृति वेदास्तु मन्नवीजमखान्विताः । प्रत्यब्दं कार्तिके मामि विश्रामन्त्वप्य सर्वेदा ॥ अद्यप्रभृत्यहमपि भवामि जलमध्यगः । भवन्तोऽपि मया सार्थमायान्त् समृतीश्वराः ॥ برح कालेऽस्मिन्ये प्रकुर्वन्ति पातः स्नानं द्विजोत्तमाः । ते सर्वयज्ञावभूषेः सुस्नाताः स्यूनं संशयः २५ ये कार्तिकव्रतं सम्यकुर्वन्ति मनुजाः सदा । ते देहान्ते त्वया शक प्राप्या मद्भवनं सदा ॥ विश्लेभ्यो रक्षणं तेषां त्वया कार्यं तथा यम । देया त्वया च वकण प्त्रयात्रादिसंत्तिः ॥ و ټ धनदृद्धिर्थनाध्यक्ष त्वया कार्या मदाज्ञया । मम रू रथगाः साक्षाज्ञीवनम्काम्त् ते यतः ॥ आजन्ममरणाद्येस्तु कृतमेतद्वतोत्तमम् । यथोक्तविधिना सम्यक्ते मान्या भवतामपि ॥ एकादृश्यां यतश्चाहं भवाद्भः प्रतिवाधितः । अतश्चेषा तिथिमीन्या सांवतीव प्रीतिदा मम ॥३० ब्रतद्वयं सम्यगिदं नरेः कृतं सांनिध्यकृत्मे न तथाऽत्यद्यस्ति ।

दानानि तीथानि तपांसि यज्ञाः स्वर्टीकदान्येव सदा सुरोत्तमाः ॥ इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कानिकमाहण्यये श्रीकृषणप्यसामासवादे कानिकपंधकप्रकारणवर्णेन नाम हिनवतितमोऽन्यायः । ४२ ॥ ३०

आदितः श्लोकानां समक्षद्भाः—३६६२२

अथ त्रितवतितमे। ऽध्यायः ।

नारत उवाच—
इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुः शफरीनुलयस्त्राष्ट्रकः । खान्यपानाञ्चला विन्ध्यवासिनः कद्यपम्य च १ स तं कमण्डला स्वस्य कृपया क्षिप्तवान्मुनिः । नावत्स न ममा नत्र ततः कृपे न्यवेशयत् ॥ ३ तत्रापि न ममा तावत्कामारं प्रापयत्म तम् । एवं स सागरे क्षिप्तम्तत्र सोऽष्यभ्यवर्धतः ॥ ३ ततोऽवधीत्स तं शङ्कं विष्णुर्मत्स्यम्बरू । अथ तं स्वकरे कृत्वा वदरीवनमाविशत् ॥ तत्राऽऽहृय ऋषीन्सर्वानिद्माज्ञापयंत्रभुः ॥ ४

श्रीविष्णुकवाच — जलान्तरिवशीर्णास्तु यूर्वं वेदान्शमार्गत । आनयध्वं च न्वरिताः सरहस्याञ्चलान्तरात् ॥ तावत्त्रयागे तिष्ठामि देवतागणसंदृतः ॥

नारद उवाच— ततस्तैः सर्वपुनिभिस्तेजोबलसमन्वितैः । उद्धारिताः सर्वीजास्ते वेदा यज्ञसमन्विताः ॥ ६

९ इ. ऊर्जस्य । २ च. एकादर्शावतं । ३ ज. सर्वव । ४ क. च. ज. भ. क्षित्र । ५ क. ख. च. छ. ज. झ. व. य. द्विमु: । ६ च. स्यान्सवीजकान । ता । ७ क. ख. च. ज. झ. व. भ. भिस्तपोव । ८ क. ख. छ. ज. झ. व. प्रदशस्ते ।

तेषु यावन्मितं येन लब्धं तावन्मितस्य हि । स स एव ऋषिजीतस्तदाप्रभृति पार्थिव ॥ अथ सर्वेऽपि मंगम्य प्रयागं मूनयो ययः । विष्णवे सविधात्रे ते लब्धान्वेदाक्यवेदयन् ॥

L

20

| लब्ध्वा वेदान्सयज्ञांम्तु ब्रह्मा हर्पसमन्वितः । अयजद्राजिनेधेन देवर्षिगणसंद्वतः ॥                                            | ९          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| यज्ञान्ते देवंगन्धर्वयक्षेकिनरगुद्यकाः । निपत्य दण्डवद्रृमौ विज्ञप्ति चकुरञ्जसा ॥                                             | ? 0        |
| देवा अचुः                                                                                                                     |            |
| देवदेव जगन्नाथ विज्ञप्ति शृणु नः प्रभो । हपेकालोऽयमस्माकं तस्माच्वं वरदो भव ।।                                                | ? ?        |
| म्थानेऽस्मिन्दुहिणो वेदान्विनष्टान्प्रापयत्म्वयम् । यज्ञभागान्वयं प्राप्ताम्त्वत्प्रसादाद्रमापते ॥                            | १२         |
| म्थानमेतदतः श्रेष्ठं पृथिच्यां पुण्यवर्धनम् । भुक्तिमुक्तिप्रदं चाम्तु प्रसादाद्भवतः सदा ॥ 🦠                                  | <b>?</b> ? |
| कालोऽप्ययं महापुण्यो ब्रह्मचादिविशुद्धिकृत् । दत्ताक्षयकरश्चाम्तुं वरमेनं ददस्व नः ॥                                          | \$8        |
| श्रीविष्णुकवाच                                                                                                                |            |
| ममाप्येतस्पतं देवा यद्भवद्भिरुदाहृतम् । तत्तथाऽस्तु लभन्वेतह्रह्मक्षेत्रमिति प्रथाम् ॥                                        | १५         |
| मुर्यवंशोद्भवो राजा सङ्गामत्राऽऽनयिष्यति । सा सृर्यकन्यया चात्र कालिन्द्या वै समेष्यति॥                                       | १६         |
| ययं च सर्वे ब्रह्माद्या निवसध्यं मया सह । तीर्थराजेति विख्यातं तीर्थ <mark>ेनेतद्</mark> ववि <mark>ष्यति ।।</mark>            | ? 🤝        |
| टानं ब्रतं तयो होमो जयपूजादिकाः कियाः । अनन्तफलदाः सन्तु मत्सानिध्यकराः सदाः                                                  | 96         |
| ब्रह्महत्यादिपापानि सप्रजन्माजितान्यपि । दशेनादस्य तीथेस्य विनाशं यान्तु तन्क्षणात् ॥                                         | 9 9        |
|                                                                                                                               | २०         |
| पितृनुद्दिदय ये श्राद्धं कुपन्त्यत्र भमाग्रतः । तेषां चि <mark>तृगणाः सर्वे यान्तु ते म</mark> न्भैल <mark>ोकताम् ।।</mark> : | २१         |
| कालोऽप्येष महापृण्यः फलदोऽस्तु सदा तृणाम् । सूर्ये मकर <mark>गे प्रातःस्त्रायिनां पापनाश्चनः</mark> ।                         | २२         |
| मकरम्ये रवी मार्च प्रातःस्त्रातं प्रकृवेताम् । दशनादेव पापानि यान्ति सृष्यीद्यथा तमः ॥ 📑                                      | २३         |
| सलोकत्वं समीपत्वं सरूपत्वं त्रयं कमात् । तृणां दास्यास्य <mark>ढं स्तानेमीघ मकरगे रवो ।।</mark> 💛                             | २४         |
| य्यं मुनीत्वराः सर्वे शृणुध्यं वचनं मम् । वदरीयनमध्ये इं सदा तिष्ठामि सर्वेगः ॥                                               | २५         |
| अन्यत्र दर्शासवेषेन्तपेसाऽपाष्यते फलम् । तदत्र दिवसकेन भवद्भिः प्राप्यते सदा ॥ 🥏 🖰                                            | २६         |
| म्थानस्य दर्शन तस्य वे कुवान्त नरोत्तमाः । जीवन्मुक्ताः सदा ते तु पापं नैवावतिष्ठति ॥ ।                                       | २७         |
| नाग्द उत्राच                                                                                                                  |            |
| एवं देवान्देवदेवस्तदुक्त्वा तत्रैवान्तर्थानमागात्सवधाः ॥                                                                      |            |
| ^                                                                                                                             | २८         |
| इमां कथां यः शुणुयास्त्रगेनमा यः श्रावयद्वाऽपि विशुद्धचेताः।                                                                  |            |

इति आमहापुराणे पाद्म उत्तरस्वण्डे कार्तिकमाहात्स्ये श्रीकृष्णसन्यभामासवादे प्रयागोत्पत्तिकथन नाम त्रिनवितिमोऽ-न्याय ॥ ९३ ।। ( ४ )

स तीर्थराजं बद्रीवनं यद्गत्वा फलं तत्समवामुयाच ॥

# आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः --३६६५१

१ क. ख. ज झ. ज. यदेवेश यो । २ स. क्षपन्नगगुं । ३ क. ख. ज. झ. ज. ीस्तन्नृषयोः वेदान्न आत्प्रापुः पुनः स्वयम् । ४ झ. सतु सगयस्वत्यमादतः । श्रीं । ५ क. ख. छ. ज. झ. ज. नि ५ हुज सक्वतात्यौ । ६ क. ख. छ. ज. झ. भ. समागताः । ज.स. त्यस्पता । ८ क. ख. च. छ. ज. झ. वर्षोऽस्मि वः । बो।

## **भय च**र्नुनवतितमोऽध्यायः।

पृथुरुवाच—
महाफलं त्वया प्रोक्तं मुने कार्तिकमाघयोः । तयोः स्नानविधि सम्यङ्गनियमानपि नारद् ।।
चद्यापनविधि चैव यथावद्वकृमहीस ।।

नारद उवाच-त्वं विष्णोरंशसंभूतो नाज्ञातं विद्यते तव । तथाऽपि वदनः सम्यङ्गाहान्म्यं शृणुं वे महन् ॥ २ आिश्वनस्य तु मासस्य या शुक्रैकाद्शी भवेत् । कार्तिकस्य ब्रतानीह तस्यां कुर्योदतन्द्रितः ॥ रात्र्यां तुर्योशशेषाँयां समुत्तिष्ठेत्सदा बती । नैक्रीताशां बजेद्वामाद्वद्दिः सोदकभाजनः ॥ दिवा संध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उद्बुखः । अन्तर्धाय तुर्णभूमि शिरः पावृत्य वासमा ॥ वक्कं नियम्य यत्नेन ष्टीवनोच्छासवर्जितः । कुर्यान्मृत्रपूरीपे तु रात्री चेदक्षिणामृखः ॥ पृहीतिशिक्षश्चीतथायं मृद्धिरभ्युकृतेर्जलैः । गन्धलेपक्षयकगं शौचं कुर्यादतिन्द्रतः ॥ पश्चापाने दुर्शकस्मित्रभयोः सप्त मृत्तिकाः । एका लिक्ने करे तिस्र उभयोगृद्धयं स्मृतम् ॥ एतद्वित्रिगुणं क्षेत्रं ब्रह्मचारिवनस्थयोः । यनश्रतुर्गुणं रात्रौ तदर्थं शौचमाचरेत् ॥ तदर्धमपि मार्गस्थस्त्रीशद्राणां नदर्धकम् । शोचकर्मविद्यीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ मुख्युद्धिविद्यीनस्य न मन्नाः फलदायकाः । दन्तजिद्याविशृद्धि च तम्मान्कुर्योन्प्रयन्नतः ॥ १० आयुर्वलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसृति च । ब्रह्मप्रज्ञां च मेथां च त्वं ने। देहि वनस्पते ॥ [\*अजाद्या यज्ञव्यृह अर्थ सोमो राजाऽयमागतः। स मे मुखं प्रमार्ध्य ते यदासा च भगेन चः 👉 इमं मन्नं समुचार्य द्वादशाङ्कलया पृद्धी । समिधा क्षीरहक्षम्य क्षयाहोपोपणं विना ॥ प्रतिपद्दर्शनवमीषष्टीष्वर्काटने तथा । चन्द्रसूर्योपरागे च न क्योदन्तथावनम् ॥ 9 3 [+उपवासे तथा श्राद्धे न कुर्याद्दन्तधावनम् । अपां द्वाद्शगण्ड्षेमेखश्चित्रीयते ।। 93

<sup>\</sup>star अयं श्लोकश्र पुस्तकस्य । + अयं श्लोकश्र पस्तकस्य ।

९ क. ख. च. छ. ज. झ. घ. ंणु वेनज । आ । २ व. ख. च. छ. ज. इ. अ. कहतान्यतः त. उ. स. या. सुदक्तिष्टेत्सः । ४ भ. प्रागुरीची । ५ क. ज. व. ग्रहीत्वः धृचिमित्तिकः । ग. । छ. च. छ. इ. अ. ५ ० हा च. कुहार-सुचिमृत्तिकः । ग. । ६ क. ख. ज. इ. च. त. । एका छिट्टे गृदे पत्र तया वासकरे दशा । उसये । सभ दान्यतान्त्रा तिसस्तु पादयोः । एतिक्वित्रिगुण श्रोक्त बद्भाचारिवनस्थयो । यतेश्वतुग्ण रात्रा तदय शाचमाचरेत् । तदयेसाय संगम्यद्वाः सूद्राणां तदर्थकम् ॥

च. ैतः । एका लिहं को सब्ये तिस्रो हे हस्तयोस्तया । मुत्रशीचे मृदाज्ञाता शुक्रे तु द्विगुणा भवेतः पश्च पादे दशे-कस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः । एतच्छीच एहस्यस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । एका लिहं गुदे पश्च त्रियमे दश चोभयोः । द्विसप्त पादयोश्चेव गृहिणां शींचमुच्यते । एतनद्विगुण प्रोक्त ब्रह्मचारिवनस्थयोः । यतेश्चतुर्गण रात्रो तद्य शोचनाचरेत् तद्यं राजि मार्गस्थे श्लीशुद्धाणा तदर्थकम् ॥

छ. ैतः । एका लिक्ने गुदे पश्च जित्रांमे दश चोमयोः । द्विमन पादयोः पश्च गृहिणा शाचमुच्यते । एतद्दिजिगुण प्रोक्ते ब्रह्मचारिवनस्थयोः । यतेश्वनुगुणं प्रोक्त रात्रीं चेदर्धमाचरेत् । तद्धं रोगिमागैस्यक्राराणा तद्येकम् ॥

भ. <sup>\*</sup>तः । एका लिङ्गे करे तिस्र उभयोर्मृदृद्वयः स्मृतम् । पश्चापाने दशेकस्मित्रुभयोः सप्त मृत्तिकाः । एतः छीच गृह-स्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीना च चतुर्गुणम् । याद्दवा विहितं शीचं तदथं निश्चि कातितम् । तदर्थमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्थमध्वनि । शीचक<sup>°</sup> ।

७ छ. °र्यादतन्द्रितः । ८ च. च । मन्त्रद्वयं स ।

कण्टकी दृशका पीमिन गुण्डी ब्रह्म वृक्षका न । वटैरण्ड विगन्धा चान्वर्जये दृन्तधावने ॥ १६ ततो विष्णोः शिवस्यापि यहं गच्छेत्प्रसम्नधीः । गन्धपुष्पं सतास्वृत्तं यहीत्वा भक्तितत्परः १७ तत्र देवस्य पाद्याघ्यी चुपचारान्पृथकपृथक् । कृत्वा स्तुत्वा पुनर्नत्वा कुर्योद्गीता दिमक्तलम् ॥ १८ तालवेणु मृदङ्गादि ध्वनियुक्तान्मनर्नकान् । पुर्वेपे धूपैः सतास्वृत्तेणीयकानपि चार्चयेत् ॥ १९ देवालये गानप्रा यतस्ते विष्णु मृत्यः । तपांसि यह्मदानानि कृतानि च जगहुरोः २० तुष्टिदानि कर्त्तौ यस्माद्भकत्या दानं विभिष्यते । कृत्वं वससि देवेश मया पृष्टस्तु पार्थिव ॥२१ विष्णु पृत्वं तदा प्राष्ट मद्धक्तिपरिताषितः ॥ २२

विष्णुकशाच-

नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हुर्द्ये न वे । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद् ।। २१ तेषां प्रजादिकं गन्धपुष्पादि(द्येः) क्रियते नरेः । तेन प्रीति पगं यामि न तथा मत्प्रपूजनात्२४ मन्पुगणकथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम्। निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते महेष्या भवन्ति हि २५

नाग्द उवाच—

किरीपोन्मत्तिगिरिजामिल्लकाशाल्मलीभवेः । अर्कजैः कर्णिकारेश्व विष्णुर्नार्च्यस्तथाऽक्षतेः ॥२६

जपाकुन्द्भिरीपेश्व यृथिकामालतीभवेः । केतकीभवपुष्पेश्व नैवार्च्यः शंकरस्तथा ॥

र७

गणेशं तुलसीपत्रदुर्गा नेव तु दुर्वया । मुनिपुष्पेस्तथा सूर्य लक्ष्मीकामो न चार्चयेते ॥

र८

एस्योऽन्यानि प्रशस्तानि पृजायां सर्वदेव तु । एवं पृजाविधि कृत्वा देवदेवं क्षमापयेत् ॥

र९

मत्रदीनं क्रियादीनं भिक्तिदीनं सुरेश्वर । यत्पृजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥

किर्यादीनं कृत्वा दण्डवन्प्रणिपत्य च । पुनः क्षमापयेदेवं गायनाद्यं समापयेत् ॥

विष्णोः शिवस्यापि हि पृजनं ये कुर्वन्ति सम्यङ्गनिशि कार्तिकस्य ।

विश्वतपापाः सह पूर्वजैस्ते प्रयान्ति विष्णोभवनं मनुष्याः ॥

३२

इति भीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीकृष्णमयभामामबादे कार्तिकमाहारस्ये पूजाजागरणविधिनीम बनुनेवितितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ ( ५ )

आदितः श्लोकानां समष्ट्यक्काः---३६६८३

अथ पश्चनवतितमोऽध्यायः ।

### नाग्द उवाच-

नाडीद्वयाविशिष्टायां रात्रां गच्छेज्ञलाशयम् । तिलदर्भाक्षतेः पृष्पगन्धाद्येः सिंहतः श्रुचिः ॥ १ मानुषे देवरवाते च नद्यामथ च संगमे । कमादशगुणं स्नानं तीर्थेऽनन्तफलं स्मृतम् ॥ २ विष्णुं स्मृत्वा ततः कुर्यान्संकर्ल्पं सावनस्य तु । तीर्थादिदेवताभ्यश्च क्रमादर्घ्यादि दापयेत् ॥ ३ नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिते । नमस्तेऽस्तु हृषीकेश गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ ३ वेकुण्ठे च प्रयागे च तथा बद्रिकाश्रमे । यतो विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा विनिद्धे पदम् ॥ ५

<sup>9</sup> क. न. "ण्डांबृद्धदार स्मृ। बिल्वंर"। २ क. ख. च छ. ज. झ. ज. ब. ण्येर्गन्यैः स°। ३ क. ज. झ. की निर्द्ध भक्त्या देवस्य सन्पते। च. छ. ेठां यस्माद्भक्त्या गान प्रशस्यते। ४ क. च. छ. ब. ये रबी। म°। ५ क. ज. झ. ंत्। सुगन्धानि। ६ छ. ेल्प म जले स्थितः। तांै।

अतो देवा मामवन्तुं त्रेधा स निद्धे पदम् । तैरेव सिहतैः सर्वेर्मुनिवेदमखान्वितैः ॥ ६ कार्तिकेऽद्दं करिष्यामि पातःस्तानं जनार्दन । प्रीत्यर्थं तव देवेश दामादर मया सह ॥ ७ ध्यात्वाऽद्दं त्वां च देवेश जलेऽस्मिन्स्नातुमुद्यतः । तव प्रसादान्पापं मे दामादर विनञ्यतु ॥ ८ अर्ध्यम्बः—

नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने । गृहाणार्ध्य मया दत्तं राधया महिता हरे ॥ स्मृत्वा भागीर्थी विष्णुं शिवं सूर्य जलं विशेषु । नाभिमात्रे जले तिष्ठेहती स्नायाद्यथाविषि ॥ तिलामलकच्णेंन गृही स्नानं समाचरेत् । वनस्थानां यतीनां च तृलसीमलमृतस्रया ॥ सप्तभीदर्शनवमीद्वितीयादश्मीषु च । त्रयोदश्यां च न स्नायाद्धात्रीफर्लातलैः सह ॥ 93 आदौ कुर्यान्मलस्तानं मन्नस्तानं ततः परम् । स्त्रीशद्राणां न वेदोक्तैर्मश्रेस्तेषां प्राणजेः ।। 93 त्रिभाऽभृदेवकार्यार्थं यः पुग भक्तिभावितः । स विष्णुः सर्वेषापन्नः पुनात् कृत्याःत्र माम् 99 विष्णोराज्ञामन्त्राप्य कार्तिकव्रतकारणात् । क्षेपन्त् देवास्ते सर्वे मां पुनन्त् सेवासवाः ॥ 95 वेद्मन्नाः सवीजाश्र सरहस्या मैखान्विताः । कब्यपाद्याश्च मृनयो मां पुनन्तु सदैव ते ।। 9 E गङ्गाद्याः सरितः सर्व।स्तीर्थानि जलदा नदाः । समप्रमागराः सर्वे मां प्नन्तु सदैव ते ।। 9 9 पतित्रतास्त्वदित्याचा यक्षाः सिद्धाः सपन्नगाः । ओषध्यः पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रित्योक्षजाः एभिः स्तायाद्वती मञ्जेहेस्तन्यस्तपवित्रकः । देवपीनमानवान्यितंस्तप्येच यथाविधि ॥ यावस्तः कार्तिके माभि वर्तस्ते पितृतपेणे । तिलास्तत्संख्यकाव्दानि पितरः स्वर्गवासिनः ॥२० तनो जलाद्विनिष्कम्य शुचित्रस्तावृतो बती । प्रातःकालोदितं कर्म समाष्याचेँद्वर्ग पुनः ॥ तीर्थानि देवान्संस्मृत्य पुनर्ध्यं पदापयेत् । गन्धपुष्पफलयुक्तं भक्त्या तत्परमानसः ॥ व्यतिनः कार्तिके मासि स्वातस्य विधिवन्सम् । ग्रहाणार्ध्यं भया दत्तं ग्रथया सहितो हरे ॥ तनश्र बाह्मणान्भवत्यां पृजयेद्वेदपारमान । सन्धैः पुष्पैश्र नाम्बूटैः प्रणमेचु पुनः पुनः ॥ तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदाश्च मुखमाश्रिताः । सर्वाङ्गेप्वास्थिता देवाः पूजितास्ते तदचने ॥ २५ अव्यक्तरूपिणो विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मणा भूवि। नावमान्या नो विरोध्याः कर्ताच्छ्यभीमञ्चला तनो हरिषियां देवी तुल्रमीमचयेद्वती । [ अपयागस्त्रानयक्तानां काट्यां प्राणविमाक्षणे ॥ यत्फलं विहितं वेदेस्तुलसीपृजनेन तत्। युक्तां यति(दि)सदा पापः सुकृतं नाजितं कचित् तथाऽपि गीयते मोक्षम्तुल्रसी पूजिता यदि । प्रदक्षिणानमम्कागन्क्योदेकाग्रमानमः ॥ देवेस्त्वं निर्मिता पृर्वमिचिताऽसि मुनीश्वरः । नमो नमस्ते तुर्लास पापं हर हरिविये ॥ ततो विष्णुकथां श्रुत्वा पाराणीं स्थिरमानसः। ब्राह्मणं तं मुनि विषे पृत्रयेद्धक्तिमान्वती ॥३१ एवं सर्वे विधि सम्यक्षृवींकं भक्तिमान्नरः । करोति यः स लभते नारायणसलोकताम् ॥ ३२

धनुश्चिद्दान्तगर्तः पाठश्चः पुस्तकस्थः ।

९ ख. च. ज. इ. 'न्तृयतो विष्णुर्विचक्रमे । ते '। २ इ. ज. 'निदेवसमन्त्रि । ३ व. 'तृ । विधवाद्धार्य । ४ क ख. इ. ज. इ. ज. भक्तिभावनः । च. ब. भक्तभावनः । ५ क. ख. च. ज. झ. रक्षुन्तु । ६ क. ख. ज. झ. ज. सदेव ते । वे । ७ क. ख. ज. ज. सवीर्यकाः । इ. सपहवाः । ८ क. ख. च. इ. ज. झ. ब. 'न्तु जलाश्चर्य । प. । ९. क ख. च. इ. ज. झ. ज. त्रत्या मोजये । ९० च. 'दाणास्त्र म

# रोगापहं पातकनाशतन्परं सद्बुद्धिदं पुत्रधनादिसाधनम् । मुक्तेनिदानं न हि कार्तिकव्रताद्विष्णुत्रियादन्यदिहास्ति भूतले ॥

33

इति भामहापुराणे पादा उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये स्नानविधिवर्णनं नाम पत्रनवितिनमोऽध्यायः ॥९५॥ (६)

आदिनः श्लोकानां समप्रयङ्काः—३६७१६

अथ पणावांतनमाऽभ्यायः

#### नाग्द उवाच-

कातिकब्रतिनां पृंसां नियमा ये प्रकीतिनाः । ताञ्जूणुष्य मया राजन्कथ्यमानान्समासतः ॥ १ अस्त्रदानं गर्वा ग्रामो बेष्णवैः सह संकथा । बोधनात्परदीपस्य धर्ममाहर्मनीषिणः ॥ 3 परास्त्रं परशस्यां च परवादं पराङ्गनाम् । सदा च वर्जयेत्पाज्ञो विशेषेण तु कार्तिके ॥ 3 मर्वामपाणि मापांत्र और सावीरकं तथा । राजमापादिकं चापि नवाद्यात्कार्तिकवती ॥ 8 ंक्रहिदलं तिलतेलं च तथाऽसं शंल्यद्पितम् । भावद्**ष्टं शब्दद्ष्टं वर्जेये**न्सार्तिकव्रती ॥ ५ प्रान्नं च प्रद्राहं प्रदारागमं तथा । तीर्थे प्रतिग्रहं नापि गृह्णीयान्कार्तिकव्रती ।। £ देववेदद्विजानां च गुरुगोत्रतिनां तथा । स्त्रीराजमहतां निन्दां वजेयेत्कार्तिकत्रती ॥ 0 वाण्यक्रमाभिषं चर्ण फले जस्वीरमाभिषम् । धान्यं मसुरिका शोक्ता **हात्रं पर्युषितं तथा** ॥ 6 अजागोर्माहर्षाक्षीरादस्यदृग्धाद्यमामिषम् । द्विजकीता रसाः सर्वे लव**णं भृमिजं तथा ।।** ताम्रपात्रास्थतं गरुयं जलं पत्वलसंस्थितम् । आत्मार्थं पाचितं चान्नमामिषं तत्समृतं बुधैः ॥१० ब्रह्मचयमयःस्राप्तः पत्रावल्यां च भोजनम् । चतुर्थकाले भुज्जीत कुर्या<mark>देवं सदा ब्रती ॥</mark> नरकस्य चतुर्द्या तेलाभ्यङ्गं च कारयेत् । अन्यत्र कार्तिकस्तायी तेलाभ्यङ्गं च वजेयेत् ।। १२ पलाण्डुं लशुनं हिङ्गु च्छत्राकं गृञ्जनं तथा । नालि<mark>कं मुलकं शिम्नुं वर्जेयेत्कार्तिकव्रती ।।</mark> 93 अलावं चैव बुस्ताकं कृष्माण्डं बृहतीफलम् । श्र्रेष्मातकं कपिन्<mark>यं च वजेरेंद्रेष्णवत्रती ।।</mark> 98 रजस्वलां त्यजेनस्लेच्छपानतात्रत्वेः सह । द्विजद्विडवेदवाह्येश्च न वदेनसर्वदा व्रती ॥ 96 एभिट्छे च काकेश्र स्तिकाले च यद्भेत् । द्रिःपाचितं च दग्धालं नैवाद्याद्वेष्णवत्रती ॥ ? & तैलाभ्यक्वं तथा शय्यां परात्रं कांस्यभोजनम् । कार्तिके वर्जयेद्यस्तु परिपूर्णवती भवेत् ॥ 99 एतानि वजेर्यात्रत्यं व्रती सर्ववतेष्वपि । कुच्छादिकं प्रकुर्वीत स्वशक्त्या विष्णुतुष्ट्ये ॥ 96 क्रमान्कृष्माण्डबृहतीतरूणीमलकं तथा । श्रीफलं च कलिक्नं च फलं धात्रीभवं तथा ।। 90 नालिकेरमलावं च पंटालं वद्रीफलम् । चर्मग्रन्ताकवल्ली च शाकं तुलसिनं तथा ॥ 20 शाकान्येतानि वज्योनि कमान्यतिपदादिषु । धात्रीफलं रवी तद्वद्वर्नेयेत्सर्वदा ग्रही ॥ 23

वनाश्वदान्तर्गतः पाठः क. ख. च. छ. ज. झ. त्र. पस्तकस्थः।

भ व माजिकोरमादिक । २ च शहदू । ३ च. थें बन मदैबेह वर्जयेका । ४ क. ख. छ. ज. ती । श्विभि । ५ क ख च. ह अ. म. मनकाब । ६ क ज झ. ब. ण्डव्रनाक बृहर्नामृ । च. ण्डव्रहर्नाछवाकं मृ । ७ च. मैत्रेयं । ६ क. चमेविकत्तकं चापि शिव च केव्हलक तथा । ल. चमेविताइकी तुम्बी शांक तु जलजे तथा । ज. चमे वैकतकं चापि विश वै करफल तथा । अ. चमे वृन्ताकरचकीशाकं तुलसिजं तथा । अ. चमेविन्ताकं व्यक्तिका तथा । ९ छ म. इती ।

**एभ्योऽन्यद्वर्जये**त्किचिद्यद्विष्णुप्रीतये नरः । तत्पुनर्ज्ञाद्मणे दुस्त्रा भक्षयेत्सर्वदेव हि ॥ 33 एबमेव हि माघेऽपि कुर्याद्वे नियमान्त्रती । हरिजागरणं तत्र विधिमोक्तं च कारयेत् ।। 23 यथोक्तकारिणं दृष्ट्वा कार्तिकव्रतिनं नरम् । यमदृताः पलायन्ते गजाः सिंहार्दिता यथा ॥ 58 वरं विष्णुवतं सेतज्ज्ञेयं यज्ञशताधिकम् । यज्ञकृत्वामुयात्स्वर्गे वैकुण्डं कार्तिकवती ।। 34 भुक्तिमुक्तिपदानीह यानि क्षेत्राणि भृतले । वसन्ति तानि व देहे कार्तिकत्रनकारिणः ॥ २६ दुःस्वमं दुष्कृतं किंचिन्मनोवाकायकर्मजम् । कार्तिकत्रतिनं दृष्ट्रा विलयं याति तत्क्षणात् ॥ २७ कार्तिकव्रतिनः पुंसो विष्णुवाक्यप्रणोदिताः । रक्षां कुर्वन्ति शक्राद्या राज्ञो वै किंकरा यथा २८ विष्णुवतकरो नित्यं यत्र तिष्ठति पृजितः । ग्रहभूतिपशाचाद्या नेव तिष्ठन्ति तत्र व ।। 20 कार्तिकत्रतिनः पुण्यं यथोक्तत्रतकारिणः । न समर्थो भवेद्वकुं ब्रह्माऽपि हि चतुर्मृखः ॥ 3 0 विष्णुमियं सकलकलमपनाञ्चनं च सन्पुत्रपंत्रिधनधान्यसमृद्धिकारि । ऊर्जवर्त सनियमं कुरुते मनुष्यः कि तस्य तीर्थपरिशीलनसेवया च ।। 3 8

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डं कातिकमाहायस्य श्रीकाणसत्यभामासवादे हरिजागरणानियसविधिनाम पण्णवितिनमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ ८३ ।

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३६७४७

अथ मन्नवितितमोऽ यय ।

### नाग्द उवाच-

अथोजेत्रतिनः सम्यगुद्यापनविधि तृप । त्वं शृणुष्व मया ३१ व्यातं मृतिधानं समासतः ॥ ऊर्जेशुक्रचतुर्द्द्यां कुर्यादुद्यापनं व्रती । व्रतसंपृरणार्थाय विष्णुशीत्यथमेव च ॥ तुळस्या उपरिष्टात्तु कुर्यान्मण्डपिकां शुभाम् । सुतारणां चतुद्वारां पृष्पचामरशाभिताम् ॥ द्वारेषु द्वारपालांश्च पृजयेन्मृन्मयान्पृथक् । पुण्यशीलं सुशीलं च जयं विजयमेव च ॥ तुलमीमूलदेशे वे सर्वतोभद्रमालिखेत् । चतुर्भिर्वणकेः सम्यक्षाभाट्यं समनोहरम् ॥ तस्योपरिष्टात्कलशं पश्चरत्नसमन्वितम् । महाफलेन संयुक्तं गुभं तत्र नियाय च ॥ वृज्ञयेत्तत्र देवेशं शङ्कचक्रगटाधरम् । काशेयपीतवसनं एतं जर्लाधकन्यया ॥ इन्द्रादिलोकपालांश्च पृजयेन्मण्डले व्रती । द्वाटक्यां प्रतिवृद्धोऽसौ त्रयोटक्यां ततः सुँगैः ।। 6 हृष्टोऽचितश्रतुर्देश्यां तस्मान्पृज्यस्त्विहापि ह । तस्यामुपवसेद्धवन्या शान्तः प्रयतमानसः ॥ पुजयेदेवदेवेशं सीवर्णं गुर्वनुक्रया । उपचारः षोडश्चाननानामध्यममन्वितः ॥ १० रात्रों जागरणं कुर्योद्गीतवाद्यादिमङ्गर्लैः । गीतं कुर्वन्ति ये भक्त्या जागरे चक्रपाणिनः ॥ जन्मान्तरश्रते। द्वेर्युक्तास्ते पापसंचयः । नराणां जागरे विष्णे। गीतवाद्यं प्रकुर्वताम् ॥ गोसहस्रं च दद्नां समं फलपुदाहृतम् । गीतनृत्यादिकं कुर्वन्द्शीयन्कौतुकानि च ॥ 93 पुरतो वासुदेवस्य रात्रो च हरिजागरं । पटन्विष्णचरित्राणि यो रञ्जयति वैष्णवान् ॥ 98

९ भ. °वैदा वर्ता । ए° । २ ड. ʿतुॉभः कर्णिकैः । ३ क. च. छ. ज. झं. त्र. भ. समलकृतमः । ४ क. ख. च. हः ज. इ. म. कुभ्मं ।

मखेन कुरुते वाद्यं स्वेच्छालापांश्व वर्जयेत् । भावेरेतैनेगो यस्तु (श्र)कुरुते हरिजागरम् ॥ दिने दिने तस्य पुण्यं तीर्थकोटिसमं स्मृतम् । ततस्तु पौर्णमास्यां वै सपत्नीकान्द्विजोत्तमान् १६ त्रिज्ञान्मितानधैकं वा स्वज्ञकत्या वा निमन्नयेत् । वरान्द्रच्या यता विष्णुर्मत्स्यकृष्यभवत्ततः॥ १७ अस्यां दत्त हुतं जप्तं तद्श्रयफलं स्मृतम् । अतस्तान्भोजयेद्विप्रान्पायसान्नादिना वती ॥ १८ अतो देवा इति द्वाभ्यां जुहुयात्तिलपायसम् । शीत्यर्थे देवदेवस्य देवानां च पृथक्षृथक् ॥ १९ दक्षिणां च यथाशक्ति पद्चात्प्रणमेच नान । पुनर्देवं समभ्यच्ये देवांश्व तुलमीं तथा ॥ ततो गां कपिलां तत्र पूजयेद्विधिवक्त्रती । गुरुं त्रतोपदेष्टारं वस्त्रालंकरणादिभिः ॥ सपत्नीकं समभ्यर्यये तांश्र वित्रान्धमापयेत् । युष्मत्त्रसादाद्देवेशः पसन्नोऽस्तु सदा मम् ॥ व्रतादम्माच यन्पापं सप्तजन्मकृतं मया । तत्सर्वे नाशमायात् स्थिगा मे चास्तु संततिः ॥ मनोरथास्तु सफलाः सन्तु नित्यं समर्चनात् । देहान्ते वैष्णवं स्थानमामुयामतिवुर्लभम् ॥ इति क्षमाप्य तान्विमान्यसाय च विसर्जयेत् । तामर्ची गुरवे द्यौद्भवा युक्तां तदा ब्रती ॥ ततः मृहद्रुरुयुतः स्वयं भुद्धीत भक्तिमान । कार्तिके वाऽथ तपसि विधिरेवंविधः स्मृतः ॥ २६ एवं यः कुरुते सम्यकार्तिकस्य त्रतं नरः । निष्पापः से विनिर्मुक्तो विष्णुसांनिध्यमामुयात् २७ मवेबते: सर्वतिथि: सर्वेदानेश्व यत्फलम् । तत्कोटिगुणितं द्वेयं सम्यगम्य विधानतः ॥ ते बन्यास्ते सदा पृज्यास्तेषां सर्वेफलोटयः । विष्णुभक्तिपरा ये स्युः कार्तिकत्रतचारिणः॥२९ देशस्थितानि पापानि वितर्के यान्ति तद्भयान् । क याम्यामा वदन्त्येष यदुर्जवतकुन्नरः ॥ इत्यजेवर्तानयमाष्ट्रशूणोति भक्त्या यो वैतत्कथयति वैष्णवाग्रतो यः ॥ तौ सम्यग्वतकरणात्फलं लभेतां दृष्टा तो कलुपविनाशनं लभन्ते ॥

इति অसहायरणे पाद्म उत्तरसण्डे कातिकमाहात्म्ये श्री**कृष्ण**स्यमामासवाद उद्यापनविधि<mark>नाम सप्तनव</mark> तित्रसोऽन्यायः ॥ ९७ ॥ (८)

आदितः श्लोकानां समप्र्यङ्काः — ३६७७८

अधाष्ट्रनवतितमोऽध्यायः ।

पृथुरुवाच--

न्वया यन्किथितं ब्रह्मन्व्रतमृजस्य विस्तरात् । तत्र या तुल्रमीमृले पूजा विष्णोस्त्वयोदिता ॥ १ तेनाइं प्रष्टुमिच्छामि माहान्म्यं तुल्रसीभवम् । कथं साऽतिप्रिया विष्णोर्देवदेवस्य शार्क्किणः ॥ २ कथमेषा समुन्त्रका कम्मिन्स्थाने च नाग्द । एतद्ब्रहि समासेन सर्वज्ञोऽसि मतो मम ॥ । । ।

नाग्द उवाच— शुणु राजन्नविद्यां माहान्म्यं तुलसीभवम् । सितिहासं पुरा द्वतं तत्सर्वे कथयामि ते ॥ १ पुरा शकः शिवं द्रष्टुमगात्केलासपर्वतम् । सर्वदेवेः पग्टिनस्त्वप्सरोगणसेवितः ॥ ५ यावहतः शिवगृहं तावत्तत्र स दृष्टवान । पुरुषं भीमकर्माणं दंष्ट्रानयनभीषणम् ॥ ६

१ ज. झ. फ.ट । २ क. ख. ज अ. ताननेकान्या । छ. तान्यांडश वा । ३ क. ख. ज. झ. अ. च्यं गां च तस्मै प्रदापयेत् । छ. च्यं नत्वा विप्रान्क्षमापयेत् । ४ क. ख. च. छ. ज. अ. व्यादत्नयु । ५ भ. सर्वकामाद्यो विष्णु । ६ छ. ते बन्धास्ते महापुण्यास्तेषां । ४ क. ख च ज. झ अ स्ते महापुण्यास्ते । ४ भ. बिकस्पं ।

| स पृष्टस्तेन करूवं भोः क गतो जगदीश्वरः । एवं पुनः पुनः पृष्टः स यदा नोचिवाशृप ।                                                                                               | 1           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सतः कुद्धो वज्रपाणिस्तं निर्भन्स्ये वचोऽत्रवीत् ।।                                                                                                                            | 9           |
| शक उवाच—                                                                                                                                                                      |             |
| रे मया पृच्छ्यमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानामि । अतस्त्वां हन्मि वज्रेण कस्ते त्राताऽस्ति दुर्म                                                                                     | ति॥८        |
| नारद उवाच—                                                                                                                                                                    |             |
| इत्युदीर्य ततो बच्ची बच्चेणाभ्यहनदृढम् । तेनास्य कण्ठो नीलन्वमगाद्वचं च् भस्मनाम् ॥                                                                                           | e,          |
| ततो रुद्रः प्रजञ्वाल तेजसा प्रदृहस्थित । दृष्ट्वा बृहम्पनिम्तृर्णे कृताञ्चलिपुटोऽभ्यगात् ॥                                                                                    |             |
| इन्द्रश्च दण्डचद्धमौ नत्वा स्तातुं प्रचक्रमे ॥                                                                                                                                | 9 0         |
| बृहम्पातिरुशच                                                                                                                                                                 |             |
| नमो देवाधिपतयं त्र्यम्बकाय कपर्दिने । त्रिपुरद्राय शर्वाय नमोऽन्धकनिपदिने ॥                                                                                                   | 9 9         |
| विरूपायातिरूपाय बहुरूपाय शंभवे । यज्ञविष्वंसकर्त्रे च यज्ञानां फलटायिने ॥                                                                                                     | 95          |
| कालान्तकाय कालायँ भोगिभोगधगाय च । नमो ब्रह्मशिगोहच्चे ब्रह्मण्याय नमो नमः ।।                                                                                                  | 9 3         |
| नाग्द उवाच                                                                                                                                                                    |             |
| एवं स्तृतस्तदा शंभुधिषणेन जगाद तम् । संहरस्रयनज्वात्रां त्रित्रांकीदहनक्षमाम् ॥                                                                                               | د د         |
| शिव उवाच                                                                                                                                                                      |             |
| बरं वर्य भो ब्रह्मन्त्रीतः स्तुत्याऽनया तव । इन्द्रम्य जीवटानेन जीवेति त्वं प्रथां ब्रज्ञ ॥                                                                                   | 9 %         |
| बृहम्पतिरुवाच—                                                                                                                                                                |             |
| यदि तुष्टोऽिम देव न्वं पार्हान्द्रं शरणागतम् । अग्निरेष शमं यातु भालनेत्रसमुद्धवः ॥                                                                                           | 95          |
| र्दृभग उत्राच—                                                                                                                                                                |             |
| पुनः प्रवेशमायाति भालनेत्रे कथं शिखी । एनं त्यक्ष्याम्यहं दुरे यथेन्द्रं नेत्र पीडयेत् ।।                                                                                     | ی و         |
| नाग्द उत्राच —                                                                                                                                                                |             |
| इन्युक्त्वा तं करे धृत्वा प्राक्षिपत्नवणार्णवे । सोऽपतिसम्धुगङ्गायाः सागरस्य च संगमे ॥                                                                                        | 46          |
| नावन्स वालकपत्वमगात्तत्र रुगेद् ह । रुदनम्तस्य शब्देन प्राकम्पद्धगर्णा मृहः ॥                                                                                                 | ې د         |
| स्वर्गश्च सत्यलोकश्च तत्म्वनाद्धिर्याकृतो । श्रुत्वा ब्रह्मा ययो तत्र किमतदिर्ति विम्मितः ।                                                                                   | 125         |
| नावन्समुद्रस्योन्सङ्गे नं बार्च स ददशे ह । दृष्टा ब्रह्माणमायान्नं समुद्रोर्धय कृतार्ज्ञान्तः ॥                                                                               | 2 4         |
| प्रणम्य शिरसा बार्लं नम्योत्सङ्गे न्यवशयत् । ततो ब्रह्माध्ववीद्वावयं कस्यायं शिश्यहतः ।                                                                                       | 1155        |
| सरित्पते कुतो लब्धो बालो होप महाबलः । तस्य नादेन संत्रस्ता देवासुर्भहोरगाः ॥                                                                                                  |             |
| निशस्येति वचो धातुर्वोक्यं तु सागरोऽब्रवीत् ॥                                                                                                                                 | 53          |
| समुद्र उवाच—                                                                                                                                                                  |             |
| भा ब्रह्मन्सिन्धुगङ्गायां जातोऽयं मम पुत्रकः । जातकमोदिसंस्कागन्कुरुष्वास्य जगहुरो ॥                                                                                          | 5,          |
| ना त्रलान्तन्तुगत्राचा जागाञ्च नम युच्यतः । जाग्यतमादिसम्कागन्कुरुष्यास्य जगहुग ॥<br>नारद उवाच                                                                                | - 9         |
| नारद् उपापः<br>इत्थं वदति पार्थोघो स बालः सागरात्मजः । ब्रह्माणमग्रहीत्कुर्चे विधुत्वंस्तं मुहुर्बुहुः ।।                                                                     | 25          |
| इत्य वदात पायाया स बाळः सागगत्मकः । ब्रह्माणमग्रहात्क्च वियुन्दस्त मुहुमुहुः ॥<br>धुन्वतस्तस्य कुर्च तु नेत्राभ्यामगमज्जलम् । कर्थाचन्मुक्तक्चम्त् ब्रह्मा प्रोवाच सागगम् ॥ । | २<br>इ      |
| अन्यपस्पस्य कृषे पु नेत्रा स्थानगर्भकालम् । कथाचन्युक्तक्चम्तृ ब्रह्मा प्रविचि सीगरम् ः।                                                                                      | =, \(\phi\) |

| ब्रह्मोत्राच—                                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| नेत्राभ्यां विधृतं यस्मादनेनैतज्ञलं मम । तस्माज्जलंधर इति नाम्ना ख्यातो भवत्वसौ ॥                                                   | २७    |
| अधुनैवैप तरुगः सर्वेशस्त्रास्त्रपारगः । अवध्यः सर्वभृतानां विना रुद्रं भविष्यति ॥                                                   |       |
| यत एव समुङ्गतस्त्रेवान्तं गमिष्यति ॥                                                                                                | २८    |
| नाग्द उवाच                                                                                                                          |       |
| इत्युक्त्वा शुक्रमाहूय राज्ये तं चाभ्यपेचयत् । आमन्त्र्य सरितां नाथं ब्रह्माऽन्तर्धानमागमत                                          | (३९   |
| अर्थ तद्दर्शनोत्फुळनयनः सागरस्तदा । कालनेमिसुतां दृन्दां तद्वार्यार्थमयाचत ॥                                                        | 30    |
| ने कालनेमित्रमुखास्तनोऽसुरास्तस्मे सुनां नां प्रदेवुः प्रहर्षिनाः ॥                                                                 |       |
| म चापि तान्प्राप्य सुहद्वरान्वशी शशास गां शुक्रसहायवान्वली ।।                                                                       | 3 9   |
| क्रातः आमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कातिकमाहारस्ये श्रीकृष्णस्यभामामवादे जलंधरात्पत्तिर्नामाष्ट्रस्य-<br>तित्रमाऽभ्यायः ॥ ९८ ॥ ( ९ ) |       |
| आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३६८०९                                                                                                  |       |
| •                                                                                                                                   |       |
| अथः नवनवतित्रमोऽभ्यायः ।                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                     |       |
| नाग्द उवाच्                                                                                                                         |       |
| ये देवैर्निर्जिताः पूर्वे दैत्याः पातालसंस्थिताः । तेऽपि भूमण्डलं <mark>याता निर्भयास्तमुपाश्चिताः</mark>                           | 113   |
| कटाचिक्छिन्नशिरसं दृष्ट्वा राहुं स देत्यराद । पप्रक्छ भागवं तैत्र तिछिर्द्छेदकारणम् ॥                                               | २     |
| ्भागवस्तस्य [शरसञ्छेदं राहोः शशंस ह । अमृतार्थ] समुद्रस्य मथनं देवकारितम् ॥                                                         | 7     |
| ग्रनापद्दरणं देवेदत्यानां च पराभवम् । स श्रुत्वा क्रोधनाम्राक्षः स्वपितुमेथनं तदा ॥                                                 | ૪     |
| इतं प्रस्थाप्यामास घम्मरं शक्रसीनिधौ । इतिस्त्रिविष्टपं गत्वा सुधर्मी प्राप्य सत्वरः ॥                                              |       |
| गवादेखवैमीलिस्तु देवेन्द्रं वाक्यमत्रवीत् ॥                                                                                         | ۹     |
| यम्मर उवाच—                                                                                                                         |       |
| जलंधरोऽब्धितनयः सर्वेदैत्यजनेश्वरः । दृतोऽहं प्रेपितस्तेन स यदाह ऋणुष्व तत् ॥                                                       | ह्    |
| कम्मान्वया मम पिता मथितः सागरोऽद्रिणा । नीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रयच्छ न                                                    | ि :1  |
| नाग्द् उवाचः—                                                                                                                       |       |
| र्धात इतवचः श्रुत्वा विस्मितिस्वद्शाधिषः । उवार्चं संस्मरन्रुद्रं भयरोषसमन्वितः ॥                                                   | C     |
| इन्द्र उवाच                                                                                                                         |       |
| राणु इत मया पूर्व मथितः सागरो यथा । अद्रयो मद्भयात्रस्ताः स्वकुक्षिम्थास्तथा कृताः                                                  | ९     |
| अन्येर्शप मद्विपस्तेन रक्षिता दितिजाः पुरा । तस्मात्तद्रत्नजातं तु मयाऽप्यपहृतं किल ।।                                              | १०    |
| <sup>शङ्कोऽप्येवं</sup> पुरा देवानदिक्षत्सागरात्मजः । ममानुजेन निहतः प्रविष्ठः सागरोदरे ।।                                          |       |
| <sup>त</sup> हच्छ कथयस्वास्य सर्व मथनकारणम् ।।                                                                                      | \$ \$ |
|                                                                                                                                     |       |

<sup>🛨</sup> धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाटः ख. छ. ञ. पुस्तकस्थः ।

९२. वंशास्त्रार्थपाँ । २ व. वि.प्र.। ३ व्य. ज. "च पस्मर धोर गाँ । छ. च घरमर क्ष्रूद स.। स. च घरमर रीद्रं सी रे

| गार्द उपाप                                                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| इत्थं विसर्जितो दूतस्तदेन्द्रेणागमझ्त्रम् । तदिन्द्रवचनं दैत्यराजायाकथयत्तदा ॥                   | 85            |
| तिकाशम्य ततो दैत्यो रोषात्प्रस्फुरिताथरः । उद्योगमकरोत्तूर्णं सर्वदेवजिगीषया ॥                   | 93            |
| तदोद्योगेऽसुरेन्द्रस्य दिग्भ्यः पातालतस्तथा । [ *दितिजाः मत्यपद्यन्त र्शनशः कोटिशस्तद            | <b>r</b> ] II |
| अथ शुम्भनिशुम्भार्येबेलाधिपतिकोटिभिः । गन्वा त्रिविष्टपं देत्यो नन्दन्वेधिष्टितोऽभवत् ।          | 195           |
| निर्ययुस्त्वमरावन्या देवा युद्धाय दंशिताः । पुरमावृत्य तिष्ठन्ति दृष्ट्वा दैत्यवलं महत् ।।       | ? 5           |
| ततः समभवयुद्धं देवदानवसेनयोः । मुक्तलैः पृष्टिक्षेर्वाणेर्गदापॅरिघक्तिभिः ।।                     | ? 9           |
| तेऽन्योन्यं समधावेतां जब्नतुश्च परस्परम् । क्षणेनाभवतां सेने रुधिरोधपरिष्ठृते ।।                 | 26            |
| पतितैः पात्यमानेश्च गजाश्वरथपत्तिभिः । व्यराजन रणे भूमिः संध्याभ्रपटलैरिव ।।                     | 90            |
| तत्र युद्धे मृतान्दैन्यानभार्गवस्तृद्तिष्ठय(ष्ठिप)त्। विद्यया मृतजीविन्या मित्रतेस्तोयविन्दुभिः। | 100           |
| देवानपि तथा युद्धे तत्राजीवयदक्षिगाः(?) । दिव्याषिधीः समानीय द्रोणादेः स पुनः पुनः॥              | 23            |
| हृष्ट्वा देवांस्तथा युद्धे पुनरेव समुन्धिनान् । जलंधरः क्रोधवक्षो भागवं वाक्यमत्रवीत् ॥          | 23            |
| जलंधर उवाच—                                                                                      |               |
| मया देवा इता युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः । तव संजीविनी विद्या नवान्यत्रेति विश्वतम् ॥           | 23            |
| गुक्र उवाच <del>─</del>                                                                          |               |
| दिव्योषधीः समानीय द्रोणादेरिक्षराः (?) सुरान । जीवयत्येष व र्वाघं द्रोणादि तसुपाहर।              | 12 3          |
| नारद उवाच—                                                                                       |               |
| इन्युक्तः स तु देत्येन्द्रो नीत्वा द्रोणाचलं तदा । प्राक्षिपत्यागरं तृर्णं पुनरायान्महाहवम् ॥    | = '.          |
| अथ देवान्हतान्हष्ट्वा द्राणाद्रिमगमहुरुः । तावत्तत्र गिरीन्द्रं तं न टदर्श सुरार्वितः ॥          | - 5           |
| <b>बान्वा देत्यहर्न् द्रोणं धिषणो भयविह</b> लः । आगत्य दृगद्याजेंहे श्वासाकुल्तिनविग्नहः ॥ 🥏     | ٠ 5           |
| पलायध्वं मेहादैत्यो नायं जेतुं क्षमो यतः । रुद्रांशसंभवो होप स्मरध्वं शक्रचेष्टितम् ॥            | ٤.            |
| नाग्द उवाच—                                                                                      |               |
| श्रुत्वा नद्वचनं देवा भयविद्वलितास्तदा । देत्येन वध्यमानास्तेऽपलायन्त दिशो दश ।।                 | <b>4</b> 6,   |
| देवान्विद्रावितान्दृष्ट्वा देत्यः सागग्नन्द्नः । श्रद्धभेगीजयग्वैः प्रविवेशामगावतीम् ।।          | 3 0           |
| प्रविष्टे नैगरी देत्ये देवाः शकपुरोगमाः । सुवर्णाद्रिगृहां प्राप्ता न्यवसन्दैन्यतापिताः ।।       | 3 9           |
| ततः स सर्वेष्वसुरोऽधिकारेष्विन्द्रादिकानां व्यनि(हिन्य)वेशयत्तदा ।                               |               |
| शुम्भादिकान्दैत्यवरान्पृथक्पृथक्म्वयं सुवर्णाद्रगुहामगाश्रृप ।।                                  | 33.           |
| <b>इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे</b> कातिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णमत्यभामामवादेऽभरावतीजये। नाम  |               |
| नवनवितसाँऽध्याय: ॥ ९९ ॥ ( ५० )                                                                   |               |
| आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः—३६८४१                                                                 |               |

इदमर्थ ख. च. छ. घ. भ. पुस्तकस्थम् ।

१ च. छ. भ. कोटिशः । २ ड. <sup>\*</sup>नाभिमुखोऽभ<sup>°</sup> । ३ ख. च. छ ञ. भ. परिधेर्बा<sup>°</sup>। ४ ख. च. छ. झ. 'परशुश<sup>ः</sup> । ५ भ. महादेवा । ६ ख. झ. देर्ग्यर्स्तर्वध्य<sup>°</sup> । ४ ञ. नगरे । ८ ञ. प्राप्य ।

### अथ ज्ञतनमोऽध्यायः ।

| नाग्द उवाच—                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पुनर्देत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः । भयपकम्पिनाः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः ।। 🥏               | •          |
| देवा अचु:                                                                                                      |            |
| नमो मन्म्यकुर्मादिनानाम्बरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्ने ।                                                |            |
| विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसक्त्रे गद्गपब्रुशक्कारिहस्ताय नेऽस्तु ॥                                               | Ś          |
| रमावऌभायासुराणां निहन्ने भुजंगारियानाय पीतास्वराय ।                                                            |            |
| मन्त्रादिकियापाककर्त्रेऽथ हन्ने <b>त्रग्ण्याय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः</b> ॥                                  | ş          |
| नमो देन्यसंतापितामन्येदुःस्वाचलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते ।                                                      |            |
| भुजंगेशतल्पेशयायाकेचन्द्रद्विनेत्राय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः ॥                                               | ş          |
| नाग्द उत्राच                                                                                                   |            |
| लंकष्टनाशनं स्तोत्रमेतस्यस्तु पटेन्नरः । स कदाचि <b>न्न सं</b> कष्टेः पीड्यते कृपया हरेः ।।                    | 4          |
| इति देवाः स्तृति यावत्कुर्वेन्ति दनुजद्विषः । तावत्सुराणामापत्तिर्विज्ञाता विष्णुना तदा ॥ ।                    | Ę          |
| सहसोत्थाय दैत्यारिः क्रेपया स्विन्नमानसः । आरुब गरुडं वेगालक्ष्मी वचनमेत्रवीत् ॥                               | ૭          |
| श्रीविष्णुकवाच- <del>-</del>                                                                                   |            |
| जलंधरेण ते भ्रोत्रा देवानां कदनं कृतम् । तैराइतो गमिष्यामि युद्धायातित्वरान्त्रितः ॥                           | 6          |
| श्रीम्याच —                                                                                                    |            |
| भहं ते बहुभा नाथ भक्ता च यदि सबेदा । तत्कथं ते मम भ्राता युद्धे बध्यः कृषानिषे ॥                               | ٥,         |
| র্ <u>থাবিত্</u> যুক্তবা <del>ৰ</del> —                                                                        |            |
| रुट्रांशसंभवत्वाच ब्रह्मणो वचनार्दाप । प्रीत्या तव च नैवायं मम वध्यो जलंधरः ॥                                  | ? 0        |
| नारंड उवाच                                                                                                     |            |
|                                                                                                                | <b>š</b> š |
| अथारुणानुंजजवात्पक्षवातप्रपीडिताः । वात्या विवर्तिना दैत्या वस्रमुः खे यथा घनाः ॥                              | 35         |
| ततो जलंधरो इष्ट्रा देत्यान्वात्या प्रपीडितार्न । उज्जूत्य नयने क्रोधात्ततो विष्णुं समभ्यगात्                   | 9.3        |
| ततः समभवयुद्धं विष्णुदैत्येन्द्रयोगेहत् । आकाशं कुवैतोवीणैस्तदा निरवकाशवेत् ।।                                 | 3.3        |
| विष्णुदेत्यस्य वाणोद्येध्वेजं छत्रं धनुद्रयान् । चिच्छेद् तं च हृद्ये वाणेनैकेन ताइयन् ।। 🦠                    | 94         |
| तनो दैत्यः समुत्पत्य गदापाणिम्त्वरान्वितः । आहत्य गरुडं मूर्त्रि पातयामास भूतले ॥                              | 3 8        |
| विष्णुर्गदां स्वखंद्रेन चिच्छंद प्रहसन्निव । तावत्म हृदये विष्णुं जघान दृढमुष्टिना ॥                           | وې         |
| ततस्ता बाहुयुद्धेन युयुधाते महाबला । बाहुभिर्मुष्टिभिश्चैव जानुभिनीदयन्महीम् ॥                                 | 26         |
| एवं सुरुचिरं युद्धं कृत्वा विष्णुः प्रतापवान । उवाच दैत्यराजानं मेघगम्भीरया गिरा ॥                             | 90         |
| श्रीविष्णुरुवाच                                                                                                |            |
| वरं वरय दृत्येन्द्र शीतोऽस्मि तव विक्रमात् । अदेयमपि ते दक्षि यसे मनसि वर्तते ॥                                | २०         |
| ९ ख. त. रिनाथाय । २ ख. च. छ. ल. म. 'त्री <mark>विकर्त्त श</mark> . । ३ म. मकोघः । ४ ख. च <b>. छ.</b> ल. स. सुउ | तान्यु-    |
| प्रपक्ष <b>े।५ স. क्षपात ।६ म. विमादता । ୬ ख. ज. न्</b> । <b>नोवाच वचन को</b> ै।                               |            |

20

जलंभर जवाच— थेदि भोस्त्यं प्रतृष्टोऽसि वरमेतं ददस्य मे । मद्धगिन्या सेह तया महुहे सगणो वस ।। २१ नारद जवाच—

तथेत्युक्तवा स भगवान्सर्वदेवगणैः सह । जालंधरं नाम पुरमगमद्रमया सह ॥ २० जलंधरश्च देवानामधिकारेषु दानवान् । स्थापियत्वौ सहर्ष स पुनरागान्महीतलम् ॥ २३ देवगन्धर्वसिद्धेषु यत्किचिद्रत्नसंक्षितम् । तदात्मवशगं कृत्वाऽतिष्ठत्मागरनन्दनः ॥ २४ पातालभुवने देत्यं निशुम्भं स महाबलम् । स्थापियत्वा स शेषादीनानयङ्गतलं बली ॥ २५ देवगन्धविसँद्धौद्योग्सर्पराक्षसमानुषान् । स्वयुरे नागरान्कृत्वा शशास भुवनत्रयम् ॥ २६ एवं जालंधरः कृत्वा देवान्स्ववशविनः । धर्मेण पालयामास प्रजाः पुत्रानिवारसान् ॥ २७ न कश्चिद्याधितो नेव दुःखितो न कृशस्तथा । न दीनो हञ्यते तिस्मन्धर्माद्वाज्य प्रशासित।।२८

एवं महीं ज्ञासित दानवेन्द्रे धर्मेण सम्यर्कंच यहच्छयाऽहम् । कदाचिदागामथ तस्य लक्ष्मीं विलोकितुं श्रीरमणं च सेवितुम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे कातिकमादारम्ये जलध्योपाम्याने जलध्यस्य विष्णुवरप्राप्तिनीम जननमाऽध्यायः ॥ १०० ॥ १९१०

आदितः श्लोकानां समक्राद्वाः ३६८७०

अर्थकाधिकदाननमें ८-याय

नारद उवाच

र्सं मां संपृज्य विधिवद्दानवेन्द्रोऽतिभक्तितः । संप्रहम्य तदा वाक्यं जगाद तृपसत्तमः ॥ जलंघर उवाच —

कुत आगम्यते ब्रह्मन्किचिद्दृष्टं न्वया कचित् । यदर्थमित चाऽऽयातस्तदाज्ञापय मां मृते ॥ । । । नाग्द उवाच —

गतः कैलासशिखरं देन्येन्द्राहं यहच्छया । तत्रोमया सहाऽऽमीनं हृष्ट्वानिस्म शंकरम् ॥ विज्ञानायुतिवस्तीणे कल्पहुममहावने । कामधेनुशताकीणे चिन्तामणिसुदीपिते ॥ विव्वत्तायुतिवस्तीणे कल्पहुममहावने । कामधेनुशताकीणे चिन्तामणिसुदीपिते ॥ विव्वत्तायुतिवस्तीणे कल्पहुममहावने । कामधेनुशताकीणे चिन्तामणिसुदीपिते ॥ विव्वत्तावया विव्वत्तायुत्ता । कामधेनुशताकान्यां चा न वेति च ॥ विव्वत्तायां पृत्र्यस्त्रीयः संस्मृता मया । तिद्वलोकनकामोऽइं त्वत्मानिध्यमिहाऽऽगतः ॥ विव्यत्तसमृद्धिमिमां पश्यत्त्र्यत्तिम् प्रवम् । कल्पयामि शिवादन्यस्त्रिलेयां न समृद्धिमान अव्यत्मरोनागकन्याद्या यद्यपि त्वद्वश्चे स्थिताः । तथाऽपि ता न पावत्या रूपेण सहशा भ्रवम्॥ विव्यत्या लोप्याने ॥ विव्यत्या लोप्याने विव्यत्तायां विव्यत्वायां विव्यत्तायां विव्यत्तायां विव्यत्तायां विव्यत्तायां विव्यत्तायां विव्यत्तायां विव्यत्तायां विव्यत्तायां विव्यत्वायां विव्यत्वायायायां विव्यत्वायायायायायायायायायायायायायायाय

<sup>+</sup> इदमधं ख. च. छ अ. भ पुस्तकस्थम् ।

९ ख. च. भ. दि भावुक तूँ। २ भ महाय त्व म । ३ भ ैत्वा महावाहुः पु ॥ ४ म सिद्धायानमे । १ ख ख. यान्यक्षराँ। ६ भ. क्च दिरक्षयाँ। ७ भ म मां प्रोवाच विधिवत्सप्ष्य च तु भक्तिमान । सप्रहस्य तदा वाक्य क्षेद्रपूर्व च व तृप । कुँ ८ भ प्रसो । ९ भ विस्मयो । ९० स स्वर्षाय ।

| सौन्दर्योद्गहने भ्रामञ्शवरीकपया पुरा । निष्कामः कामयुक्तोऽपि स्ववशोऽपि बशः कृतः॥           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| यस्याः पुनः पुनः पुत्रयन्रूपं धाता विसर्जने । ससर्जाप्सरसस्तासां तत्समैकाऽपि नाभवत्        | 15         |
| अतः स्त्रीरःनमंभोकुः समृद्धिम्तस्य सा वरा । तथा न तव दैत्येन्द्र सर्वरत्नाधिपस्य च ।।      | ? 3        |
| एवम्कत्वा तमामन्त्र्य गते मिय स दैत्यराट । तद्रपश्रवणादासीदनङ्गज्वरपीडितः ॥                | 38         |
| अथ संपेषयामास स वृतं सिंहिकासुतम् । त्र्यम्बकाय तदा किंचिद्विष्णुमायात्रिमोहितः ॥          | 94         |
| केलासमगमद्राद्रः कुर्वञ्जुक्रन्दुवचेसम् । काष्ण्येन कृष्णपक्षेन्दुवर्चसं स्वाक्रजेन तु ॥   | १६         |
| निवंदितस्तदेशाय नर्निदेना स प्रवेशितः । त्र्यम्यकभ्रुलतासंद्वापेरिनो वाक्यमब्रवीत् ॥       | 99         |
| गहरुवाच                                                                                    |            |
| देवपन्नगमेव्यम्य त्रैलोक्याधिपतेस्तथा । मर्बरत्नेश्वरस्य त्वमाज्ञां शृणु दृषध्वज ॥         | 16         |
| इमजानवासिना नित्यमेम्थिभारवहस्य च । दिगम्बरस्य ने भाषी कथं हैमवती शुभा ॥                   | 99         |
| अहं रत्नाधिनाथोऽस्मि साऽपि स्वीरत्नसंज्ञिता । तस्मान्ममैव सा योग्या नैव भिक्षाशिनस्त       | व ।।       |
| नारद उवाच-                                                                                 |            |
| वदत्येवं तदा गही भ्रमध्याच्छलपाणिनः। अभवन्पुरुषो गौद्रस्तीत्राशनिसमस्वनः॥                  | २१         |
| सिंहास्यः पचलिज्ञिद्दः सञ्चालनयनो महान् । ऊर्व्वकेशः गुक्रननुनृसिंह इव चापरः ॥             | २२         |
| म तं खादितुमायान्तं दृष्ट्वा राहुर्भयातुरः । अधावद्तिवेगेन बहिः स च द्धार तम् ॥            | 2,3        |
| [क्रम च गहुमेहाबाहुमेविगम्भीग्या गिगा । उवाच देवदेवेशं पाहि मां शरणागतम्] ।।               | <b>२</b> 8 |
| बाह्मणं मां महादेव खादितुं समुपागतः । [+एतस्मादक्ष देवेश शरणागतवत्सल ।।                    | २५         |
| रक्ष रक्ष महादेव न्वामहं शरणं गतः ] महाद्वी वचः श्रुत्वा ब्राह्मणस्य तदाऽब्रवीत् ॥         | २६         |
| [ * र्थंत्वा म्वादितुमारब्धम्तावदुद्रेण वारितः । नैवामौ वध्यतामेति दूतोऽयं परवान्यतः] ॥    | २७         |
| मुर्खात पुरुषः अन्वा राह् तत्याज मोऽम्बरे । राह् त्यक्त्वा म पुरुषो महादेवं व्यजिक्वपत     |            |
| पुरुष उत्राच                                                                               | ı          |
| श्रुधा माँ बाधते स्वामिन्धुतक्षामश्रास्मि सर्वथा । कि भक्ष्यं मे महादेव तदाज्ञापय मा प्रभो | 2,0        |
| ईश्वर उवाच -                                                                               |            |
| भक्षयम्बाऽऽत्मनः क्षीन्नं मासं त्वं इस्तपाद्योः ॥                                          | ) a        |
| नारत उवाच                                                                                  |            |
| म शिवनैवमाक्रमश्रम्बाद पुरुषः स्वयम् । हस्तपादोद्धत्रं मांसं शिरःशेषो यदाऽभवत् ।।          | 3 ?        |
| दृष्ट्वा शिरोवशेषं तं सुनसन्नस्तदा विक्ति पुरुषं भीमस्मार्ग तमुत्राच सविस्मयः ॥            | 12         |
| ईश्वर <b>उ</b> वाच—                                                                        |            |
| त्वं कीर्तिमुखसंज्ञो हि भव मद्वारमः सदा । त्वदर्ची ये न कुर्वन्ति नैव ते मत्प्रियंकराः ॥   | **         |
| नारद उवाच—                                                                                 |            |
| तदाप्रभृति देवशद्वारे कीर्तिमुखः स्थितः । नार्चयन्तीह ये पूर्व तेषामर्ची दृथा भवेत् ॥      | \$8        |
| गहुर्विमुक्तो यस्तेन सोऽपतद्वविगस्थले । अतः स वर्षगद्भित इति भमौ प्रथां गतः ॥              | ३५         |
|                                                                                            |            |

<sup>\*</sup> अय श्लोर. ख. ज पुस्तकस्थः । + अय श्लोको ज. पुस्तकस्थः । \* अयं श्लोको ज. पुस्तक नास्ति ।

५ सः ज नियम् मुण्डसालासः । २ छः मस्थिमालावः । ३ सः च. जः मः शुवितः । ४ **मः दृष्याः** 

# ततश्च राहुः पुनरेव जातमात्मानमस्मिश्चिति मन्यमानः । समेत्य सर्वे कथयांवभूव जलंधरायेशविचेष्टितं तत ।।

3 &

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णसत्यभामासवादे जलंश्वरोपाण्याने शिवद्वसवादी नामैकाधिकद्यतस्यादाः ॥ १०१ ॥ ( १० )

## आदितः श्लोकानां समक्र्यङ्गाः -- ३६९०६

#### अथ क्यधिकशततमोऽध्यायः

| नारद | उवा | च |  |
|------|-----|---|--|
|------|-----|---|--|

| जलंधरस्तु तच्छुत्वा कोपाकुल्लितमानसः । निर्जगामाऽऽशु दैन्यानां कोटिभिः परिवारितः                 | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| गनस्तस्याय्रतः युक्रो रार्दुर्देष्टिस्थितोऽभवत् । मुकुटश्वापनद्भर्मा वैगान्त्रम्ग्वल्तिस्तदा ॥   | ;  |
| देत्य्सन्याद्दरम्तत्र विमानानां शतस्तदा । अराजत नुभः पूर्णं पावृषीव वलाहकः ॥                     | ;  |
| तस्योद्योगं ततो दृष्ट्वा देवाः शक्रपुरोगमाः। अलक्षितोस्त्वराऽऽत्ररमुः शल्लिनं ते व्यक्तिक्रपुः र | 1न |
| देवा अनुः—                                                                                       |    |

न जानासि कर्थं स्वामिन्देवापत्तिमिमां प्रभो । तदस्मद्रक्षणार्थाय जिहि सागरनन्द्रनम् ॥ व

इति देववचः श्रुत्वा प्रहस्य वृषभध्वजः । महाविष्णुं समाह्य वचनं चेदमञ्जवीत् ।। ६ - ६ - ६ - ६ - इत्या उपाच--

जलंधरः कथं विष्णो न इतः संगरे त्वया । तंद्रृहं चापि यातोऽसि त्यवत्वा वैकुण्टमात्मनः॥ ५ श्रीभगवानुवाच —

तवांशसंभवत्वाच भातृत्वाच तथा श्रियः । न मया निहतः संख्ये त्वमेनं जहि टानवम् ॥ ८ इश्वर उवाच—

[\*नायमेभिर्महातेजाः शस्त्रास्त्रवेध्यते मया । देवैः सह स्वतेजोशं शस्त्रार्थं दीयतां मम] ॥ ९ नाग्द उवाच—

अथ विष्णुमुखा देवाः स्वेतजांसि द्रुम्तदा । तान्येकत्वं गतानीकां दृष्ट्वा स्वं च महम्तदा १२ तेनाकरोत्महादेवां महमा शस्त्रमुक्तमम् । चक्रं सुद्रक्षेनं नाम ज्वालामालातिभीषणम् ॥ ११ तेजःशेषण च तदा वज्रं च कृतवान्हरः । तावज्जलंधरो हृष्टः कलासत्तलभूमिषु ॥ १२ हृस्त्यश्वरथपत्तीनां कोर्टिभः परिवारितः । तं दृष्ट्वांऽलक्षिता जम्मुदेवाः सर्वे यथागतम् ॥ १२ गणाश्व समनद्यन्त युद्धायातित्वगान्विताः । नन्दीभवक्त्रसेनानीमुखाः सर्वे शिवाज्ञया ॥ १४ अवतेक्र्मणाः सर्वे कलासायुद्धदुर्मदाः । ततः समभवयुद्धं कलासायत्वकाभुवि ॥ १५ ममथाविषदत्त्यानां घोरं शस्त्रास्त्रसंकुलम् । भेरीमृद्द्वश्वक्रीधनिस्वनवींग्हपेणः ॥ १६ गजाश्वरथयव्यक्षेत्र नादिता भृव्यकम्पत् । शक्तितोमरवाणायमुस्तराव्यक्षित्राः ॥ १५

\* अय श्लोकः ख. च. छ. अ. पुस्तकस्थ ।

<sup>🤊</sup> ल. ँहुदर्षि । २ च. भ. 'तप्स्तदाऽऽज' । ३ अ. तद्भयाचापि । ४ अ. पृवा हांपता । ५ छ "मास्कोधदुं ।

व्यराजन नभः पूर्णमुल्काभिः संदृतं यथा । निहते रथनागाश्वैः पत्तिभिर्भृव्येराजन ॥ ?6 बज्राहताचलिशःशकलैरिव संवृता । प्रमथाहतदैत्योघेदैंत्याहतगणैस्तथा ॥ ? 9 वसामृद्धांसपङ्कार्यभूरगम्याऽभवत्तदा । प्रमथाहतदेत्यौघान्भार्गवः समजीवयत् ॥ २० यद्धे पुनः पुनश्रेव मृतसंजीविनीबलात् । तं दृष्ट्वा व्याकुलीभूता गणाः सर्वे भयार्दिताः ॥ 23 शशंसुर्देवदेवाय तत्मर्वे शुक्रचेष्टितम् । अथ रुद्रमुखात्कृत्या बभूवातीव भीषणा ॥ 22 तालजङ्घा दरीवक्त्री स्तनपीडिनभृरुहा । सा युद्धभूमिमासाच भक्षयन्ती महासुरान् ॥ 23 भागेवं म्वभगे कृत्वा जगामान्तर्हिता नभः । विधृतं भागेवं दृष्टा दैत्यसेनां गणास्तदा ॥ २४ अम्लानवदना हपीक्षिजन्नपुंद्धदुर्भदाः । अथाभज्यत देत्यानां मेना गणभयादिता ॥ २५ वाय्वेगहता यद्गन्पकीणी तृणसंहतिः । भन्नां गणभयात्सेनां दृष्ट्वाऽमर्घयुता ययुः ॥ २६ निशृम्भशुम्भसेनात्यौ कालनेमिश्र वीर्यवान । त्रयस्ते वार्यामासुर्गणसेनां महाबलाः ॥ २७ मुअन्तः शस्त्रपाणि पाद्यपित बलाइकाः । ततो दैत्यशरीयास्ते शलभानामित ब्रजाः ॥ 36 हरूपुः खं दिज्ञः सर्वो गणसेनामकम्पयन । गणाः जग्ज्ञतर्भिन्ना रुधिरासार्वर्षिणः ॥ २९ वसन्तिक कृकाभासा न प्राज्ञायन्त किंचन । पतिताः पात्यमानाश्च च्छित्रभिन्नास्तदा गणाः न्यक्त्वा सङ्घामभामि ते सर्वेऽपि विमुखौँ। अवन ॥ 30 ततः प्रभिन्नं स्ववलं विलोक्य जैलादिलस्वोदरकार्तिकेयाः। त्वरान्विता दृत्यवरान्त्रसद्य निवारयामासुरमप्रणास्ते ॥ 3 9

टा रामराप्राणे पादा उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णसन्यभामामवादे जलंधरोपाय्याने दैयमेनावधो नाम ऋधिकजननमोऽत्यायः ॥ ९०२ ॥ (९३)

आदिनः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः—३६९३७

अथ व्योधकशततमाऽध्यायः ।

### नाग्द उवाच-

ते गणाधिपतीन्द्रष्ट्वा नन्दीभमुखपण्मुखान । अमपीद्रभ्यधावन्त द्वंद्रयुद्धाय दानवाः ॥ १ निन्दनं कालनिर्मम्तु गुम्भो लम्बोद्दं तथा । निग्रुम्भः षण्मुखं वेगाद्रभ्यधावत दंशितः ॥ २ निग्रुम्भः कार्तिकेयस्य मयुरं पश्चिभः शरंः । हृद्धि विच्याध वेगेन मूर्छितः स पपात ह ॥ ३ ततः शक्तिथः शक्ति यावज्ञयाह रोषितः । नाविश्वग्रुम्भो वेगेन स्वशक्त्या तमपातयत् ॥ १ ततो नन्दीश्वरो बाणः कालनेमिमविध्यत । सप्तभिश्व हयान्केतुं त्रिभिः सार्धिमच्छिनत् ॥ ६ कालनेमिम्तु संकुद्धां धनृश्चिच्छेद् नन्दिनः । तद्पास्य स शूलेन तं वशस्यहनैहृहम् ॥ ६ स शूलिभित्नहृद्यो हताश्वो हतसार्थः । अदेः शिखरमामुच्य शैलादिं सोऽभ्यताहयत् ॥ ७ अथ शुम्भो गणेशश्च रथमृपकवाहना । युध्यमानो शरवातः परस्परमविध्यताम् ॥ ८ गणेशस्तु तदा शुम्भं हृदि विच्याध पत्रिणा । सार्थि च त्रिभिर्वाणेः पातयामास भूतले ॥ ९

| ्वतोऽति <b>कुदः शु</b> म्भोःपि <b>व ण</b> षःया गणाधिषम्। मूत्रकं च त्रिभिविद्ध्वा ननाद जलदस्त्रः                   | नः ।        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>मृपकः शराभित्र क्रथ</b> चाल <b>दृढवेदनः ।</b> लम्बोदर्थ पतितः पदःतिरभवत्रृप ।।                                  | 9 9         |
| ततो लम्बोदरः शुम्भं इत्वा परशुना हृदि । अशातयत्तदा भूमौ मृषकं चाऽऽरुहःपुनः ॥                                       | १३          |
| कालनोमिनित्रुम्भश्राप्युभौ लम्बोदरं करैः । युगरज्जञ्ञतुः कोधात्तोन्नेणेव महाद्विरम् ॥                              | ۶ ۽         |
| तं पीड्यगनगलोस्य वीरभद्रे महाबलः । अभ्ययास्त वेगेन भूतकोटियुतस्तदा ॥                                               | y g         |
| कूष्माण्डा भैरवाश्वापि वेताला योगिनीतणः । पिशाचा रक्षसां संघा गणाश्वापि तमन्त्रयुः                                 | ? 4         |
| ततः किलकिलाशब्दैः सिंहनादैः सर्घवैरैंः । विनादिना डमरुकैः पृथिवी समकमान ॥                                          | ? 6         |
| ततो भूतान्यवावन्त भक्षयन्ति स्म दानवान् । उत्पतन्त्याप्रतन्ति स्म ननृतुश्च रणाङ्गणे ॥                              | 9 9         |
| नन्दी च कार्तिकेयश्च समायानौ त्वरात्त्रितौ । निजञ्चत रणे दैत्याक्रिरन्तरशरव्रजः ॥                                  | ?6          |
| <b>छित्रभिन्ना ह</b> तेदैंत्ये: पातितेभीक्षितेस्तदा । व्याकु हा साड यवत्सेना विषण्णवदना तदा ॥                      | 9 0         |
| मविध्वस्तां तथा सेनां हृद्वा सागम्नन्दनः । रथनातिपताकेन गणानिभिषयां बली ॥                                          | ₹ 0         |
| इस्त्यश्वरथमंद्वाद्ः शद्वभेगीरवास्तथा । अभवन्तिः नादाश्च सेनयोरुभयोस्तदा ॥                                         | ٠,          |
| जलंधरशरत्रातेनीं हारपटलेरिव । चात्रापृथिच्योगाच्छन्नमन्तरं समपद्यत ॥                                               | 3,3         |
| गणे । पश्चभिविष्ट्या शैलादिं नवभिः शर्गः । वीर दं च विशया ननाद जलदम्बनः ॥                                          | ÷ }         |
| कार्तिकेयस्ततो देत्यं शक्त्या विव्याध सत्वरः। व्यार्धणः शक्तिनिर्भन्नः किचिद्याकुलमान                              | मः॥         |
| ततः क्रोधपुरीताक्षः कार्तिके रं जर्रथरः । गद्या ताइयामान स तुर्ग भूतलेऽप्रतत् ॥                                    | 24          |
| तथैव नन्दिनं कोपादपातयत भूतले । तता गणे वरः कुद्धो गदां प शु ॥ऽच्छितन् ॥                                           | 38          |
| बीरभद्रस्त्रिभिर्वाणेईदि विव्याध दानवम् । सप्ताभिध हया केतुं धनुदछत्रं च चिक्छिदे ॥                                | و ټ         |
| ततोऽतिकृद्धो देन्येन्द्रः शक्तिमुखम्य दारुणाम् । गणेशं पानयामास रथमन्यं समारु ⁄ ॥                                  | ٠.          |
| अभ्ययाद्य वेगेन वीरभद्रं रुवाऽन्यितः । ततस्ता सूर्य काशा युषु यते परस्परम् ॥                                       | <b>2</b> 0, |
| <b>बीरभद्रः पुनस्तस्य इ</b> यान्बाणेंग्पानयत् । धनु ४ चिच्छिटं देत्यः पुँछत्रे परिष्यः युवः                        | 3 0         |
| स वीरभद्रं त्वग्याऽभिगम्य जघान देत्यः पश्चिण मुर्थान ।                                                             |             |
| स चापि वीरः प्रविभिन्न-धी पपात भूगाँ रुघिरं समुद्रस्त ।।                                                           | 3 9         |
| <b>इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे का</b> ।तकमाहारम्ये श्रीकृष्ण न्त्यमा । मत्र दे जल्दरीपण्ट्याने मैन्यपराम्यो |             |

न म व्यक्तिशतनमाँऽध्ययः ॥ ५०३ ॥ ५५३ । आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः— ३३९६८

## अथ चतुरचिकशननमं। ऽध्याय ।

### नारद उवाच-

पतितं वीरभदं तु दृष्ट्वा रुद्रगणा भयात् । प्रागच्छंस्ते रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम् ॥ १ अथ कोलाहलं श्रुत्वा गणानां चन्द्रशेखरः । अभ्ययद्वपभारूढः सङ्घामं प्रहर्मास्त्रव ॥ १ रुद्रमायान्तमालोक्य सिंहनादॅगीणाः पुनः । निष्टत्ताः संगरे दैत्यास्त्रिज्ञः शरवृष्टिभिः ॥ ३

९ म. <sup>°</sup>रैः । नेर्नाः **डम्फ**ोश्चर्षुः । २ म. पूर्णदा । ३ स्व च छः घनः न वगादं । ० अ युगुधे ।

| दैत्याश्र भीषणं रुद्रं रङ्घा सर्वे विदुद्रुदुः । कार्तिकत्रतिनं रङ्घा पातकानीव तद्रयात् ।।   | ¥            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अथ जालंघरो दैत्यान्त्रिद्वतान्त्रेक्ष्य संगरात् । रोषाद्धातचण्डीशं मुख्रन्वाणान्सइस्रश्नः ॥  | ۹            |
| जुम्भो निजुम्भोऽश्वमुखः कालनेमिर्वलाहकः । खङ्गरोगा प्रचण्डश्च घैस्मरश्च <b>त्रिवं ययुः ॥</b> | •            |
| बाणान्यकारसंख्रकं द्रष्ट्वा गणवलं शिवः। बाणजालमवन्दिख्य स बाणैराद्वणोन्नभः॥                  | 9            |
| र्दैन्यांश्र वाणवात्याभिः पीडितानकरोत्तदा । प्रचण्डवाणजालौघैरपातयत भूतले ।।                  | 6            |
| खड़गोम्णः शिरैः कोपात्तदा पग्जुनाऽच्छिनत् । वलाहकस्य च शिरः खद्वाङ्गेनाकरोद्विधा             | 119          |
| बङ्ध्वा च घम्मरं दैत्यं पाशेनाभ्यहनद्भवि । द्वषवेगहताः केवित्केचिद्धौणैनिराकृताः ॥           | १०           |
| न क्षेकुरसुराः स्थातुं गजाः सिंहार्दिता इव । ततः कोषपरीतात्मा वेगादुद्रं जलंबरः ॥            |              |
| आइयामास समरे तीव्राशनिसमस्वनः ॥                                                              | ??           |
| जलंधर उवाच                                                                                   |              |
| [ *युध्यम्वाद्य मया मार्थ किमेभिनिं इतैस्तव । यच किंचिद्धलं नेऽस्ति तद्दर्शय जटाधर ॥         | १२           |
| नाग्द उत्राच]—                                                                               |              |
| इत्युक्त्वा बीणसप्तत्या जघान द्वषभध्वजम् । तानपाप्ताञ्चित्रविशेषिधच्छेद् महसञ्जितः ॥         | ? ३          |
| ततो हयान्ध्वतं छत्रं धनुश्चिच्छेद सप्ताभिः । स च्छिन्नधन्त्रा विरथो गदामुद्यस्य वेगवान् ॥    | 88           |
| अभ्यथाविज्ञवस्तावद्भदां वाणेर्दिधाऽकरोत् । तथाऽपि मुष्टिमुद्यस्य ययौ रुद्रजिघांसया ॥         | *4           |
| नावच्छिवेन वार्णाघैः क्रोशमात्रमपाकृतः । ततो जलंधरो दैत्यो मन्वा रुद्रं बलाधिकम् ॥           | १६           |
| ससर्जे मायां गान्धवीमद्भुतां रुद्रमोहिनीम् । ततो जगुश्च नतृतुर्गन्धवीप्सरसां गणाः ॥          | ?9           |
| नालवेणुर्मृदङ्गांश्व बादयन्तस्तथा परे । नदृष्ट्वा महदाश्चर्य रुद्रो नाद्विमोहितः ॥           | १८           |
| पतिनार्त्याप शस्त्राणि करेभ्यो न विवेद सः । एकाग्रीभृतमालोक्य रुद्रं दैत्यो जलंधरः ॥         | १९           |
| कामार्तः स जगामाऽऽशु यत्र गीरी स्थिताऽभवत् । युद्धे शुम्भनिशुम्भाख्यौ स्थापिय                | त्वा         |
| महाबली ।।                                                                                    | ٥ <i>ز</i> ه |
| दगरोदेण्डपञ्चास्यास्त्रनेत्रश्च जटाधरः । महाद्रषभमारूढः स वभूत्र जलंबरः ॥                    | <b>3</b> 8   |
| अथ रुद्रं समायान्तमालोक्य भववल्लभा । अभ्याययौ सखीमध्यात्तदर्शनपथेऽभवत् ॥                     | २२           |
| यावददर्भ चार्वेक्षी पार्वेनी द्नुजेश्वरः । नावत्म वीर्यं मुमुचे जडाक्कथाभवत्तदा ॥            | २३           |
|                                                                                              | २४           |
|                                                                                              | २५           |
|                                                                                              | २६           |
| पार्वत्युवाच-—                                                                               |              |
| विष्णो जलंबरो देत्यः कृतवान्यरमान्द्रुतम् । तत्कि न विदितं तेऽस्ति चेष्टितं तस्य दुर्भतेः॥   | २७           |

श्रीभगवानुवाच -तेनव दक्षितः पन्था वयमप्यन्वयामहे । नान्यथा स भवेद्वध्यः पातित्रत्यात्सुरक्षितः ॥ 36

धन्श्विद्वान्तर्गतः पाठः ख. छ. म. भ. पुस्तकस्थः ।

५ स. घस्मराद्या: । २ स. <sup>°</sup>र: कायानः । ३ स. निंगातिता: । ४ स. दशभिर्बाणै: । ५ स. <sup>°</sup>णे**खिधाऽत्र्यानत**् । म 'मृदहाद्यान्वाद अस स्याद्विष्ण ।

30

नारद उवाच-

जगाम विष्णुरित्युक्त्वा पुनर्जालंघरं पुरम् । अथ रुद्रश्च गान्धर्वाद्विमुक्तः संगरे स्थितः ॥ अन्तर्भानगतां मायां दृष्ट्वा स बुबुधे तदा ॥

ततः शिवो विस्मितमानसः पुनर्जगाम युद्धाय जलंधरं रुपा ॥

स चापि देत्यः पुनरागतं शिवं दृष्टा शरोघः समवाकिरद्रणे ॥ इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णमयभामामंबादे जलधरोपाल्याने शिवजलधरमङ्कामां नाम चतुर्राधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४॥ (१५)

आदितः श्लोकानां समक्र्यद्वाः - - ३६९९८

अथ पश्चाधिकशततमाऽध्यायः ।

## नारद उवाच-

विष्णुजोलंधरं गत्वा नद्देत्यपुटभेदनम् । पानित्रत्यस्य भक्ताय हन्दायाश्वाकरंतिम् ॥ अथ वृन्दा तु सा देवी स्वप्नमध्ये दृद्र्श ह । भर्तारं महिपारूढं तैलाभ्यक्तं दिगम्बरम् ॥ कृष्णशसृनभृषाढ्यं क्रव्यादगणसेवितम् । दक्षिणाञ्चां गतं मुण्डं तमसाऽप्यावृतं तटा ।। 3 स्वपुरं सागरे मग्नं सहसेवाऽऽत्मना सह । ततः प्रबुद्धा सा बाला तं स्वम्नं समिवन्तयत् ॥ द्दर्शोदितमादित्यं सच्छिद्रं निश्चलं मुहुः । तद्निष्टमिति ज्ञात्वा रुटती भयविह्नला ॥ कुत्रचिन्नालभच्छर्म गापुगद्दालभूमिषु । ततः सम्बीद्वययुता नगराद्यानमागमत् ॥ Ę तत्रापि सा गता वाला नालभन्कुत्रचिन्सुखम् । वनाद्वनान्तरं याता नेव वेदाऽऽत्मनस्तद्। ॥ ७ तनो भ्रमन्ती सा बाला द्दर्शानीव भीषणा । राक्षमा सिंहबद्ना दृष्टानयनभासूरी ॥ तो दृष्ट्वा विह्नलाऽतीव पलायनपराऽभवत् । दृद्र्य तापसं शान्तं सक्षिष्यं मोनमार्म्थतम् ।। तनस्तन्कण्ठ आसज्य निजां वाहुलतां भयात् । मुने मां रक्ष शरणमागर्नाामन्यभाषत ॥ मुनिस्तां विद्वलां दृष्ट्वा राक्षमानुगतां तदा । द्वंकारेणैव तो घोरौ चकार विमुखाँ रुपा 99 तद्भंकारभयत्रस्तौ हष्ट्वा ता तिमुखौ गता । प्रणम्य दण्डवङ्ग्मा हन्दा वचनमब्रवीत ॥ タン वृत्दावाच-

रक्षिताऽहं त्वया योगाद्धयादस्मात्कृपानिथे । किंचिद्विज्ञमुमिच्छामि कृपया तिक्षशामय ॥ १३ जलंधरो हि से भर्ता रुट्टं योद्धं गतः प्रभो । स तत्रास्ति कथं युद्धे तन्से कथय सुत्रत ॥ १४

नाग्द उवाच —
मुनिस्तद्वाचमाकण्यं कृपयोध्वेमवैक्षत् । नावन्कपी समायाना नं मणस्याग्रतः स्थितो ॥ १५
ततस्तकृत्रतासंज्ञानियुक्ता गगनं गर्ना । गत्वा क्षणार्थादागत्य वानरावग्रतः स्थितो ॥ १६
क्षिरःकवन्थहस्तो च हष्ट्वाऽब्धितनयस्य सा । पपात मूर्छिता भूमी भर्तृब्यसनदुःखिता ॥ १७
कमण्डलुज्ञत्थेः सिक्त्वा मुनिनाऽऽश्वासिता तदा । स्वभर्तृभाले सा भालं कृत्वा दीना रुगोद् ह

वृन्दोवाच--

यः पुरा सुखनंवादैर्विनोदयसि मां प्रभो । स कथं न वदस्यद्य वल्लभां मामनागसम् ॥ १९

<mark>५ त्र. पदम् । २ इ. त्र. ने दै</mark>त्यकपटवर्णनो ना<sup>7</sup> । ३ स. निष्प्रभ । ४ स. <sup>\*</sup>त् । सत्रस्टा स ऽग्रसहाला ।

| येन | देवाः | सगन्धर्वा | निर्जिता | विष्णुना | सह। म | कथं | नापैसेन | न्वं | त्रैलोक्यविजयी | इत: | 1120 |
|-----|-------|-----------|----------|----------|-------|-----|---------|------|----------------|-----|------|
|     | नाः   | रद उवाच   |          |          |       |     |         |      |                |     |      |

रुदिन्वेति तदा वृन्दा तं मुनि वाक्यमन्नवीत् ॥

२१

वृन्दोवाच--

कृपानिथे मुनिश्रेष्ठ जीवर्येनं मम प्रियम् । त्वमेवास्य पुनः शक्तो जीवनाय मतो मम ॥ २२ नाग्द् उवाच—

इति तद्वाक्यमाकण्ये प्रहमन्मुनिगन्नवीत् ॥

2,3

मुनिरुवाच-

नायं जीवियतुं शक्यो रुद्रेण निहतो युधि । तथाऽपि त्वत्कृपाविष्ट एनं संजीवयाम्यहम् ॥ २४ नाग्द उवाच---

इत्युक्त्वाऽन्तर्वे यावत्तावत्सागरनन्दनः । इन्दामालिङ्गच तद्वकं चुचुम्वे श्रीतमानसः ॥ २५ अथ इन्दाऽपि भतोरं दृष्ट्वा द्वितमानसा । रेमे तद्वनमध्यस्था तद्यक्ता बहुवासरम् ॥ २६ कदाचित्सुरतस्यान्ते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव हि । निभेत्मये कोधसंयुक्ता वृन्दा वचनमब्रवीत् ॥ २७ इन्दोवाच—

थिक्तवेदं हरे शीलं परदाराभिगामिनः । ज्ञातोऽसि त्वं मया सम्यद्धायात्रच्छन्नतापसः ॥ २८ यो त्वया मायया द्वाःम्थो स्वर्कीयो द्शितो मम । तावेव राक्षसौ भृत्वा भार्यो तव विनेष्यतः॥ त्वं चापि भार्यादुःखातो वने कपिसहायवान । भ्रम सर्पेश्वरेणायं यत्ते शिष्यत्वमागतः ॥ ३०

नाग्द उवाच

इत्युक्त्वा सा तदा वृत्दा पाविशद्धव्यवाहनम् । विष्णुना वार्यमाणाऽपि तस्यामासक्तचेतसा ॥ ततो हरिस्तामनुसंस्मरन्मुहुद्वेन्दाचिताभस्मरजीवगुण्टितः ।

तर्त्रव तर्मथौ सुर्गसद्धसंघैः प्रवोध्यमानोऽपि ययौ न शान्तिम् ॥ ३२ ३९३ लामहापरण पाद्य उत्तरसण्डे शालकमाद्यास्य श्रीकृष्णस्यभामासवादे जलप्रशेषास्याने पर्दाया विष्णुः

सहाप्रकाश याद्य उत्तरक्षण्य आराजनाहारक आराजनाहारक आराजनाहारका गाउँ । साक्षा आरोग नाम प्रवाधिकशनतमोऽध्यायः ॥ १०५ । ( १६ )

आदितः श्रोकानां समष्ट्यद्वाः—३७०३०

तथ पडाधकशतनमाऽभ्याप

### नाग्द उवाच-

तता जलंघरो हष्ट्वा स्ट्रमद्भुतिक्रमम् । चकार मायया गाँरी त्र्यम्वकं मोहयंस्तदा ॥ १ रथापि गतां हष्ट्वा स्ट्रती पार्वती शिवः । निशुम्भशुम्भमुख्येश्व वध्यमानां ददर्श सः ॥ २ गाँरी तथाविधां हष्ट्वा शिवोऽप्युद्विप्रमानसः । अवाङ्मुखः स्थितस्तूष्णीं विस्मृत्य स्वपराक्रमम् ३ ततां जलंधरां वंगाब्रिभिर्विष्याध सायकेः । आपुङ्कमप्रेस्तं रुद्रं शिरम्युर्गि चोदरे ॥ ४ ततां जङ्गे स तां मायां विष्णुना सुप्रबोधितः । रोद्ररूपधरो जातो ज्वालामालातिभीषणः ॥ ५

१ म. सेनाय त्रे १२ ज. तांस्मन्नासनामानमा १३ ख. छ. ज. स्थौ मुनिसि<sup>\*</sup>। ४ ज. न्दाचिताप्तिप्रवे**शो ना<sup>°</sup>।** 

| तस्यातीव महारौद्ररूपं दृष्ट्वा महासुराः । न शेकुः प्रमुखे स्थातुं भेजिरे ते दिशो दृश ।।      | Ę          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ततः शापं ददौ रुद्रस्तयोः शुम्भनिशुम्भयोः । मम युद्धादपक्रान्तौ गौर्या वध्यौ भविष्यथः।        | 1 9        |
| पुनर्जलंघरो वेगाद्ववर्ष निशितैः शरेः । बाणान्धकारसंख्यं यथाऽभृत्तद्वलं महत् ॥                | 6          |
| याबद्बद्वश्च चिच्छेद तस्य बाणांस्त्वरायुतः । तावन्स परिघेणाऽऽशु जघान वृषभं बली ।।            | •          |
| वृषस्तेन प्रहारेण परावृत्तो रणाङ्गणात् । रुद्रेणाऽऽकृष्यमाणोऽपि न तम्थी रणभृमिषु ॥           | χo         |
| ततः परमसंकुद्धो रुद्रो रोद्रवपुर्धरः । चक्रं सुदर्शनं वेगाचिक्षेपाऽऽदित्यवर्चसम् ।।          | <b>š</b> 8 |
| भदहद्रोदसी वेगात्तदासाद्य जर्रुधरम् । जहार तच्छिरः कायात्महदायतरु।चनम् ॥                     | 95         |
| रथात्कायः पपातोर्व्यो नादयन्वसुधातलम् । तेजश्च निर्गतं देहात्तद्वृद्दे लयमागमन् ॥            | 93         |
| बृन्दादेहोद्भवं तेजस्तद्वीर्या विलयं गतम् । अथ ब्रह्मादयो देवा हपादृन्फुळ्लोचनाः ॥ 💎         |            |
| प्रणम्य शिरमा रुद्रं शशंसुर्विष्णुचेष्टितम् ॥                                                | ۶ ه        |
| देवा अचुः—                                                                                   |            |
| महादेव न्वया देवा रक्षिताः शत्रुजाद्धयात् । किचिदन्यन्समुद्धतं तत्र कि कस्वामहे ॥ 💎          |            |
| बृन्दालावण्यसंभ्रान्तो विष्णुस्तिष्ठति मोहितः ॥                                              | 9%         |
| रुद्र उवाच <del></del>                                                                       |            |
| गच्छध्वं शरणं देवा विष्णोर्मोद्दापनुत्तये । शरण्यां मोद्दिनी मार्यां सा वः कार्यं करिष्यति । | ११६        |
| नाग्द्र इवाच—                                                                                |            |
| इन्युक्त्वाऽन्तर्देधे देवः सह भृतगणस्तदा । देवाश्च नुष्टुवुर्मृत्रप्रकृति भक्तवत्सलाम् ॥     | و ٧        |
| देवा अचुः—                                                                                   |            |
| यदुद्धवाः सत्त्वरजस्तमे।गुणाः सर्गाम्थ्तिध्वंसनिदानकारणाः ।                                  |            |
| यदिच्छया विश्वमिदं भवाभवा नर्नाति मृत्यप्रकृति नताः स्म ताम् ॥                               | 96         |
| या हि त्र्योविशतिभेद्संज्ञिना जगत्यशेष समाधिष्ठिता परा ।                                     |            |
| यङ्गपकमीणि जडास्त्रयोऽपि ते देवा न विद्युः प्रकृति नताः स्म ताम् ॥                           | 90         |
| यद्गक्तियुक्ताः पुरुषाम्तु नित्यं दार्गिद्यभीमोद्दपराभवादीन ।                                |            |
| न प्राप्तुवन्त्येव हि भक्तवन्मलां सदैव मृलप्रकृति नताः स्म ताम् ॥                            | ٠.         |
| नाग्द उवाच—                                                                                  |            |
| स्तोत्रमेनिहत्रम्थ्यं यः पटेदेकाग्रमानसः । दाग्छिमोहदुःखानि न कदाचित्मपृशन्ति तम् ॥          | 29         |
| इति स्तुवन्तस्ते देवास्तेजोमण्डलमास्थितम् । दृदशुर्गगनं तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् ॥        |            |
| तन्मध्याद्भारती सर्वे शुश्रुवुर्व्यामचारिणीम् ॥                                              | ६२,        |
| भाग्यशक्तिरुवाच <u></u>                                                                      |            |
| अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधेरीणैः । गौरी लक्ष्मीः स्वंग चीत रजःसच्वतमोराणैः         | 11         |
| तत्र गच्छथ वः कार्य विधार्म्यान्त च ताः सुगाः ॥                                              | 53         |
| नारद उवाच                                                                                    |            |
| शृष्वतामिति तां वाचमन्तर्धानमगान्महः । देवानां विस्मयोत्फृह्धनेत्राणां तत्तदा वर्ष ॥         | 28         |

ततः सर्वेऽपि ते देवाः श्रुत्वा तद्वाक्यनोदिताः । गौरीं लक्ष्मीं स्वेरां चैव प्रणेमुर्भिक्ततत्पराः २५ ततस्तास्तान्सुरान्दञ्चा प्रणतान्भक्तवत्सलाः । बीजानि पद्दुस्तेभ्यो वाक्यान्युचुश्च भूमिप ॥२६ देव्य जच्चः—

इमानि तत्र बीजानि विष्णुर्यत्राविष्ठिते । निर्वपध्वं ततः कार्यं भवतां सिद्धिमेष्यिति ।। २७ नाग्द उवाच—

ततः सृहष्टाः सुरसिद्धसंघाः प्रगृह्य बीजानि विचिक्षिपुश्च । इन्दाचिताभूमितले स यत्र विष्णुः सदा तिष्ठति सौरुयेवृत्तिः ॥

२८

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे श्रीकृष्णसन्यभामासंबादे कार्तिकमाहण्यये जलंधरोपण्याने जलंधर्वधी नाम प्रदिधिकशानतमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ ८ ९७

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः— ३७००८

अथ समाधिकशततमोऽध्यायः ।

### नाग्द उवाच--

क्षिप्रेभ्यस्तत्र वीजेभ्यो वनस्पत्यस्त्रयोऽभवन् । धात्री च मालती चैव तुलसी च नृषोत्तम ॥ धाःयुद्धवा स्मृता धात्री माभवा मालती स्मृता । गौरीभवा च तुलसी तमःसच्चर्जोगुणाः स्रीकपिणीवेनस्पतीरेष्ट्रा विष्णुस्तदा नृष् । उत्तस्था संभ्रमाङ्ग्दारूपानिशयमोहिनः ॥ हुए। य तेन ता रागात्कामासक्तेन चेतसा । तं चापि तुलसी धात्री रागेणेव व्यलोकयत् ॥ यच लक्ष्म्या पुरा वीजमीष्ययेव समर्पितम् । तस्मात्तदुद्धवा नारी तस्मिन्नीष्यीयुताऽभवत् ॥५ अतः सा वर्बरीत्यारुयामवाप चातिगर्हिताम् । धात्रीतुलस्यौ तद्रागात्तस्य प्रीतिप्रदे सद्य ॥ ततो विस्मृतदुःखोऽसौ विष्णुस्ताभ्यां सहैव तु । वैकुण्ठमगमद्धष्टः सर्वेदेवनमस्कृतः ॥ 9 कार्तिकोद्यापनं विष्णोम्तस्मात्पूजा विधीयते । तुलसीमुलदेशे तु पीतिदा सा यतः समृता ॥ तुर्ल्मीकाननं राजन्युहे यस्यावितष्ठते । तहुईं तीर्थेरूपं तु न यान्ति यमिकंकराः ॥ ৎ सर्वपापहरं पृष्यं कामदं तुल्लसीवनम् । रोपयन्ति नरश्रेष्ठास्ते न पञ्यन्ति भास्करिम् ॥ 90 दर्शनं नर्मदायाम्तु गङ्गास्तानं तथैव च । तुल्लमीवनसंसर्गः सममेतत्रयं स्मृतम् ॥ ? ? रोपणात्पाळनात्सेकाइर्शनात्स्पर्शनात्रृणाम् । तुलसी दहेते पापं वाज्यनःकायसंचितम् ॥ १२ तुलसीमञ्जरीभियेः कुर्योद्धिग्हराचेनम् । न स गभेगृहं याति मुक्तिभागी न संशयः ।। ? 3 पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । वासुदेवादयो देवास्तिष्टन्ति तुलसीदले ॥ 8.8 तुरुसीमञ्जरीयुक्ता यम्तु प्राणान्विमुञ्जति । विष्णोः सायुज्यमामोति सत्यं सत्यं नृपोत्तम ॥१५ तुर्ल्म(मिर्गत्तकालिप्तो यम्तु प्राणान्त्रिमु**अ**ति । यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतेरपि ।। ? 8 तुलसीकाष्ट्रजं यम्तु चन्द्नं धारयेत्ररः । तद्देहं न स्पृशेत्पापं कियमाणमपीह यत् ॥ 99 तुलसीविषिनच्छाया यत्र यत्र भवेश्रृष । तत्र श्राद्धं प्रकुर्वीत षितृणां दत्तमक्षयम् ॥ 28 धात्रीछायासु यः कुर्यात्पण्डदानं नृपात्तम । मुँक्तिं प्रयान्ति पितरस्तस्य ये नरके स्थिताः 99

20

ज, इ. म. नद्भयात् । मंा

मूर्प्नि पाणो मुखे चैव देहे च नृपसत्तम । धत्ते धात्रीफलं यस्तु स विक्रेयो हरिः स्वयम् ॥ २० धात्रीफलं च तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भवा । यस्य देहे स्थिता नित्यं स जीवन्युक्त उच्यते॥२१ धात्रीफलविमिश्रेस्तु तुलसीपत्रमिश्रितैः । जलेः स्नाति नग्स्तस्य गङ्गास्नानफलं स्मृतम् ॥ २२ देवार्चनं नगः कुर्याद्धात्रीपत्रेः फलेरपि । सुवर्णपुष्पेविविधेरचनस्याऽऽमुयान्फलम् ॥ २३ तीर्यानि मुनयो देवा यज्ञाः सर्वेऽपि कार्तिके । नित्यं धात्रीं समाश्रित्य तिष्टन्त्यर्के तुलास्थिते ॥ द्वाद्वयां तुलसीपत्रं धात्रीपत्रं तु कार्तिके । लुनाति स नगे गच्छेकिग्यानिगर्हितान ॥ २० धात्रीखायां समाश्रित्य कार्तिकेऽचं भुनिक्त यः । अक्रमंसर्गतं पापमावर्षं तस्य गच्छित ॥ २७ धात्रीमुले तु यो विष्णुं कार्तिकेऽचंयते नगः । विष्णुः क्षेत्रेषु सर्वेषु पृजितस्तेन सर्वदा ॥ २७ धात्रीतुलस्यामीहात्स्यमपि देवश्रतुर्मुखः । न समर्थो भवेदनुः यथा देवस्य जाङ्गिणः ॥ २८ धात्रीतृलस्यान्द्वक्षाम्यः स्थापित् सः शास्त्राते च भवत्या ।

धात्रीतुलस्युद्भवकारणं यः शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या । विधृतपाष्मा सह पृवजः स स्वर्गं व्रजन्यप्रयविमानसंस्थः ॥

इति श्रीमहापुराणे पाञ्च उत्तरसण्डे श्रीकृष्णसत्यभामामवादे कातिकमातासम्य धार्त्रात्तरमये मीह्रमक्यन नाम सप्ताधिकशततमोऽत्यायः ॥ ५०७ % ५०

आदितः श्लोकानां समक्षद्भाः—३७०८७

चध शाधिकशततमाऽ५याय ा

पृथ्रवाच -सेनिहासमिदं ब्रह्मस्माहात्म्यं कथितं त्वया । अत्याश्चर्यकरं सम्यक्तृत्रस्याम्त् श्रृतं मया ॥ यदृर्जव्रतिनः पुंसः फलं महदुर्दीरितम् । तन्मे वृद्धि मुनिश्रेष्ठ केन चीणिमदं व्रतम् ।। नारट उवाच-आमीत्महादिविषये करवीरपुरे पुरा । ब्राह्मणो धर्मविन्काश्चद्धपदित्त इति स्मृतः ॥ 3 विष्णुव्रतकरः सम्यरिवष्णुपुजारनः सदा । द्वाद्शाक्षरिवद्यायां जपनिष्ठार्थातिथिप्रियः ॥ कटाचित्कातिके मासि हरिजागरणाय सः । राज्यां तुर्योशशेषायां जगाम हरिमन्दिरम् ॥ हरिपृजोपकरणान्त्रगृह्य त्रजना नदा । नेन दृष्टा समायाना राक्षमी भीर्मानस्वना ॥ ६ वक्रदंष्ट्रा ललीजहा निषयारक्तलोचना । दिगम्बरा शुष्कमांसा लम्बोर्ष्टा घर्षरम्बना ॥ y तां दृष्ट्वा भयवित्रस्तः कम्पितावयवस्तदा । पृजोपकरणैः सर्वेः पयोभिश्वाहर्नदुषा ॥ L संस्मृत्य च हंग्र्नाम नुलसीयुक्तवारिणा । सोऽहनत्पानकं यस्मात्तस्मात्तस्या बगाह्यम् ॥ अथ संस्मृत्य सा पृत्रेजन्मकमेविपाकजाम् । स्त्रां द्शामब्रवीद्विमं दण्डवच प्रणम्य सा ॥ 9 6 कलहावाच-पृवेकमिविषाकेन द्ञामेनां गनाऽस्म्यहम् । तत्कथं तु पुनर्वित्र यास्यहं गनिमुत्तमाम् ॥ 7 7 नारद उवाच---तां दृष्टा प्रणतामग्रे वदमानां स्वकमे तत् । अतीव विस्मितां विपस्तदा वचनमत्रवीत् ॥ १२

९ छ. भ. "र्णमणिमुक्तीर्घर"। २ च. भ. भदर्शना। ३ क. ख. छ. ज. झ. ञ. गेवेंगात्पयो । ४ क. ख. छ

| धर्मदत्त उवाच <del></del>                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| केन कर्मविपाकेन त्वं दशामीदृशीं गना । कुनस्त्वं का च किंशीला तत्सर्व कथयस्व मे ॥            | ? ?  |
| कलहोवाच—                                                                                    |      |
| मौराष्ट्रनगरे ब्रह्मिन्भुनामाऽभवद्विजः । तस्याहं गृहिणी पूर्वे कलहाख्याऽतिभीषणा ॥           | 18   |
| न कदाचिन्मया भर्तुर्वचमाऽपि शुभं कृतम् । नार्पितं तस्य मिष्टान्नं भर्तुर्वचनभङ्गया ।।       | १५   |
| कलहिशयया निन्यं मयोदिग्रस्तदा दिजः । परिणेतुं तदाऽन्यां स मितं चक्रे पितर्भम् ॥             | १६   |
| ततो गरं समादाय प्राणाम्त्यक्ता मया द्विज । अथ वद्ध्वा वध्यमानां मां च निन्युर्यमानुग        |      |
| यमश्र मां तदा दृष्ट्रा चित्रगुप्तमपृच्छत ॥                                                  | ? 9  |
| यम उत्राच-                                                                                  |      |
| अनया किं कृतं कर्म चित्रगुप्त विलोकय । प्राप्नोन्येषा कर्मफलं शुभं वाऽप्यथवाऽशुभम् ॥        | 26   |
| कल्होवाच <u></u>                                                                            |      |
| चित्रगुप्रस्तदा वाक्यं भन्सेयन्मामुबाच इ ॥                                                  | 80   |
| चित्रगुप्त उत्राच—                                                                          |      |
| अनया तु शुभं कमे कृतं किचिन्न विद्यते । मिष्टानं भुज्जमानेयं न भनेरि तदर्पितम् ॥            | २०   |
| अतस्तु वल्गुलीयोन्यां स्वविष्ठादाऽविष्ठितु । भर्तेद्वेषकरी त्वेषा नित्यं कलह्कारिणी ॥       | २१   |
| विष्ठादा श्करीयोन्यां तस्मात्तिष्ठत्वियं हरे। पाकभाष्ट्रे सदा भुक्के नित्यं चैषा यतस्त्तः ॥ |      |
| [ *तम्माद्रीपाद्भिदाली तु म्वजातापन्यभक्षिणी । भूतीरमपि चोद्दिश्य बात्मघातः कृतोऽनय         | _    |
| तम्मान्त्रेतश्रीरेःपि तिष्ठन्वेषाऽतिनिन्दिता । अत्येषा मरुदेशं प्रापितव्या भटेः सह ॥        | २४   |
| तत्र प्रेतरारीरम्था चिरं तिष्ठन्वियं ततः । इत्थं योनित्रयं चैषा भुनक्त्वशुभकारिणी ।।        | २५   |
| कलहोवाच—                                                                                    |      |
| माइं पश्चभताब्दानि पेतदेहस्थिता किल । अनुइभ्यां पीडिता नित्यं दुः चिता स्वेन कर्मप्         | गा ॥ |
| ततः श्रुत्पीडिताऽऽविकय क्रांगं विणजिस्तिवह । आयाता दक्षिणं देशं कृष्णावेण्योस्तु संगमे      |      |
| तत्तीरे संस्थिता यावत्तावत्तस्य शरीरतः । शिवविष्णुगणैद्वैरमपाक्रष्टा बलादहम् ॥              | 26   |
| ततः क्षुत्क्षामया दृष्टो मया हि सं द्विजोत्तम । त्वद्धस्ततुल्रसीवारिसंसर्गेद्दतपापया ॥      | २९   |

तत्कृपां कुरु विभेन्द्र कथं मुक्ता भवाम्यहम् । योनित्रयादुग्रभावादस्माच भेतदेहतः ॥ ३० नाग्द् उवाच -इत्थं निशम्य कलहावचनं द्विजाग्रणीस्तत्कर्मपाकभवविस्मयदुःखयुक्तः । तद्ग्लानिद्शेनकृपाचलचित्तवृत्तिध्यीत्वा चिरं स वचनं निजगाद दुःखात् ॥३१

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीकृष्णमत्यभामामंबादे कार्तिकमाहात्स्ये कलहोपाख्यानं नामाष्टाधिकश-

ततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ (-१९-)

आदितः श्लोकानां समक्राङ्काः -- ३७११८

<sup>\*</sup> अयं श्लोकः क. ख. च. ज. झ. म. भ. पुस्तकस्यः ।

#### अध नवाधिकदाततमोऽध्यायः।

| भर्मदत्त जवाच                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| विलयं यान्ति पापानि तीर्थदानत्रतादिभिः । प्रेतदेहस्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता ॥                | 9   |
| त्वद्ग्लानिद्शीनादस्मात्स्वित्रं च मम मानसम् । नेव निर्वृतिमायाति त्वामनुद्धृत्य दुःखिताम्       | 3   |
| पातकं च तवात्युग्रं योनित्रयविपाकदम् । नैवान्येः क्षीयते पुण्यैः प्रेतत्वं चार्तिगहितम् ॥        | 3   |
| तस्मादाजन्मजनितं यन्मया कार्तिकव्रतम् । तन्पुण्यस्यार्थभागेन पर्गं गतिमवाप्नुहि ।।               | 8   |
| कार्तिकव्रतपुण्येन न साम्यं यान्ति सर्वथा । यज्ञदानानि तीर्थानि व्रतान्यपि यता ध्रुवम् ॥         | S   |
| नारद उवाच —                                                                                      |     |
| इत्युक्त्वा धर्मदत्तोऽसौ यावत्तामभ्यषेचयत् । तुल्रमीमिश्रतोयेन श्रावयन्द्वादशाक्षरम् ॥           | Ę   |
| तावन्मेतन्वनिर्मुक्ता ज्वलदग्निशिखोपमा । दिव्यरूपधरा जाता लावण्येन यथेन्द्रिरा ॥                 | e   |
| ततः सा दण्डवद्भूमो प्रणनामाथ तं द्विजम् । उवाच सा तदा वाक्यं हर्पगद्गदभाषिणी ॥                   | 1   |
| कलहोवाच                                                                                          |     |
| त्वत्प्रसादाद्विजश्रेष्ठ विमुक्ता निग्यादहम् । पापार्ब्या मज्जमानायास्त्वं नौभृतार्शम मे धृवम्।। | 0   |
| नारद उवाच                                                                                        |     |
| इत्थं सा +बद्ती विमं द्दर्शीऽऽयान्तमम्बरात् । विमानं भाम्बरं युक्तं विष्णुरूपयरेगेणैः ॥ १        | 2 = |
|                                                                                                  | 9   |
|                                                                                                  | -   |
|                                                                                                  | 3   |
| गणावृचनुः—                                                                                       |     |
| साधु साधु द्विजश्रेष्ठ यस्त्वं विष्णुरतः सदा । दीनानुकस्पी धर्मात्मा विष्णुत्रतपरायणः ॥ १        | 3   |
| आबालत्वाच्छुभं होनद्यक्त्वया कार्तिकत्रतम् । कृतं तस्यार्धदानेनं पुण्यं द्वेगुण्यमागतम् ।। १     | 4   |
| [*त्वत्पुण्यस्यार्धभागेन यदस्याः पृत्वेकमेजम् ] । जन्मान्तरशतोद्ध्तं पापं निद्वत्यं गतम् ॥ १     | ६   |
|                                                                                                  | ي ر |
|                                                                                                  | 0   |
|                                                                                                  | 9   |
| त्वमध्यस्य भवस्यान्ते भागिभ्यां सह यास्यसि । वैकण्डभवनं विष्णोः सांनिध्यं च सरूपनाम              | 11  |

ते धन्याः कृतकृत्यास्ते तेषां च सफलो भवः । यभवन्याऽऽराधिनो विष्णुधर्मदत्त यथा न्वया।। सम्यगाराधिनो विष्णुः कि न यच्छति देहिनाम्। आत्तानचर्गणर्येन ध्रुवन्वे स्थापितः पुरा २२

यश्वामस्मरणादेव देहिनो यान्ति सद्गतिम् । ग्राहगृहीतो नागन्द्रो यश्वामस्मरणान्पुरा ।। २३ विमुक्तः संनिधिं प्राप्तो जातोऽयं जयमंद्रकः। अतस्त्वयाऽचितो विष्णुः स्वसानिध्यं प्रदास्यति ।। + नुमभाव आर्थः । \* इदमर्थं च. छ. पुस्तकस्थमः । + इदमर्थं इ. अ. पुस्तकयोनीस्ति । + अय श्लोकश्च छ

भ. पुस्तकस्यः। १ च छ भ नैवालीः। १ क ख च ज ब ज तो एण्यकः। २ क ख च च च च घ भंगो। भ

९ च. छ. भ. नैवाल्पैः । २ क. ख. च. ज झ. अ. ती पुण्यक्ः । ३ क. ख. च. छ. ज. झ. अ. धर्मज्ञो । भ सर्वज्ञो । ४ क. स. म. भ. <sup>\*</sup>न यदस्याः पृर्वसंचितम् । ज्ञ. <sup>\*</sup>न कलहा मुक्तिमागता । जः ।

बहून्यब्दसहस्राणि भार्याद्वययुनस्य ते । ततः पुण्ये क्षयं याते यदा यास्यसि भूतछे ॥ २५ सूर्यवंशोद्धवा राजा विख्यानम्त्वं भविष्यसि । नाम्ना दशरथस्तत्र भार्याद्वययुतः पुनः ॥ २६ तृतीययाऽनया चापि या ते पुण्यार्थभागिनी । तत्रापि तव सांनिध्यं विष्णुर्यास्यति भूतछे २७ आत्मानं तव पुत्रत्वे पकल्प्यामरकार्यकृत् । तवाऽऽजन्मवतादस्माद्विष्णुः संतुष्टिकारणात् ॥ २८ न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यथिकानि ते ।

धन्योऽसि विवाड्य यतस्त्वयेतद्वतं कृतं पीतिकरं जगद्रुरोः । यस्यार्धभागाप्तफलान्मुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम् ।।

२९

?

इति श्रीमहापुराणे पाञ्च उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्री∌ष्णमत्यभामामवादे कल**होपाख्याने नवाधिकशततमोऽ-**ध्यायः ॥ ९०९ ॥ (२०)

## आदितः श्लोकानां समष्टाङ्काः—३७१४७

#### अथ इशाधिकशत**तमोऽ**ध्यायः ।

नागढ उवाच

इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः सविस्मयः । प्र<mark>णस्य दण्डवद्धमा वाक्यं चेदमुवाच ह ।।</mark> धर्मदत्त उवाच ल

आराधर्यान्त सर्वेऽपि विष्णुं भक्तार्तिनाशनम् । यज्ञैद्दीनेत्रैतैस्तीर्थेस्तपोभिश्च यथाविधि ॥ २ विष्णुर्धीतकरं तेपां किंवा सांनिध्यकारकम् । यन्कृत्वा तानि चीर्णानि सर्वोण्यपि भवन्ति हि

गणावृचतुः -

माधु पृष्टं त्वया विश शृणुष्वेकाग्रमानसः । सेतिहासं पुरावृत्तं कथ्यमानं मयाऽनघ ॥ 8 काञ्चीपुर्यो पुरा चोलश्रकवर्ती नृपोऽभवर्त । तस्याऽऽश्रयेण ने देशाश्रोला इति प्रथां गताः ॥५ र्याम्मञ्जासात भुचकं दरिद्रो वार्शप दुःखितः । पापबुद्धिः सरुखाऽपि नैव कश्चिदभून्नरः ॥ ६ यम्याप्यनन्तयज्ञम्य ताम्रपण्यास्तटातुर्भा । सुवर्णयूषः शोभाड्येरास्तां चैत्ररथोपमी ॥ 9 म कदाचिदगादाजा ह्यनन्तशयनं द्विज । यत्रासी जगतां नाथो योगनिद्रामुपाश्चितः ॥ 6 तत्र श्रीरमणं देवं संपूज्य विधिवत्रृषः । मणिमुक्ताफलेदिव्यैः स्वर्णेषुष्पेश्च शोभितैः ॥ ९ प्रणस्य दण्डवंद्यावदुपविष्टः स तत्र व । तात्रह्राह्मणमायान्तमपश्यदेवसंनिर्धो ॥ १० देवाचेनार्थं पाणे। तु तुल्लस्युदकथारिणम् । स्वपुरीवासिनं तत्र विष्णुदासाह्नयं द्विजम् ।। 5 5 तत्राभ्येत्य म विप्रपिद्वदेवमपृजयत् । विष्णुसूक्तेन संस्नाप्य तुलसीमञ्जरीदलैः ॥ 35 तुलसीपृजया तस्य रत्नपृजां पुरा कृताम् । आच्छादितां समालोक्य राजा कुद्धोऽब्रवीदिदम् ॥ गजावाच-

राजावायः माणिक्यस्वर्णपृजाऽत्र शोभाड्या या मया कृता । विष्णुदास कथं सेयमाच्छिन्ना तुलसीदलैः ॥ विष्णुभक्ति न जानामि वराकोऽसि मतो मम । यस्त्रिमामतिशोभाड्यां पृजामाच्छादयस्यहो ॥

गणावृचतुः —

र्डात तस्य वचः श्रुत्वा सक्रोधो द्विजसत्तमः । राज्ञो गौरवमुळ्ळङ्घ्य जगाद वचनं तदा ।। १६

९ ख छ. स. म. कान्तिपुं। २ क. ख. ज. झ. स. न. <sup>°</sup>त्। यस्य नाम्नाच ते । ३ झ. भ. <sup>\*</sup>वद्भमानुप<sup>°</sup>।

30

विष्णुदास उवाच--

राजन्भिक्तं न जानासि गर्वितोऽसि नृपश्चिया । कियद्विष्णुव्रतं पूर्वं त्वयाऽऽचीर्णं वदस्व तत् ॥ गणावृचतुः—

तह्राह्मणवचः श्रुत्वा महस्य स नृपोत्तमः । विष्णुदासं तदा गर्वादुवाच वचनं द्विज ॥ १८ राजोवाच---

इत्थं चेद्वदसे विम विष्णुभक्त्याऽतिगर्वितः । भक्तिस्ते कियती विष्णोर्दिग्द्रिस्याधनस्य च ॥१९ यज्ञदानादिकं नेव विष्णोस्तुष्टिकरं कृतम् । नापि देवालयं पूर्वे कृतं विम त्वया कचित् ॥ २० ईदृशस्यापि ते गर्व एष तिष्ठति भक्तिजः । तच्छुण्वन्तु वचो मेऽय सर्वेऽप्येते द्विजोत्तमाः ॥२१ साक्षात्कारमहं विष्णोरेष वाऽऽदो गमिष्यति । पश्यन्तु सर्वेऽपि ततो भक्ति ब्राम्यन्ति चाऽऽवयोः

गणावृचतुः--

इत्युक्त्वा स नृषोऽगच्छिन्निजराजगृहं द्विज । आरभद्वेष्णवं सत्रं कृत्वाऽऽचार्यं तु मुद्रलम् ॥ २३ ऋषिसंघममाजुष्टं बहुनं बहुद्क्षिणम् । यद्वृहृह्मकृतं एवं गयाक्षेत्रं समृद्धिमत् ॥ २५ विष्णुद्दासोऽपि तत्रेव तस्थो देवालयं वर्ता । यथोक्तानियमानकृत्वा विष्णुतृष्टिकरान्मदा ॥ २६ माघोर्जयोर्वतं सम्यक्तुलमीवनपालनम् । एकादशीव्रतं जाप्यं द्वादशाक्षर्गवद्यया ॥ २६ उपचारः षांडशभिगीतनृत्यादिमङ्गलः । नित्यं विष्णोम्तथा पृजां व्रतान्येतानि मोऽकरोत् ॥२७ नित्यं संस्मरणं विष्णोगिच्छन्भुङ्गन्स्वपन्नपि । सर्वभृतिस्थतं विष्णुमप्रयत्समदर्शनः ॥ २८ माघकार्तिकयोनित्यं विशेपनियमानपि । अकरोद्विष्णुतृष्ट्यर्थं सोद्यापनिर्वाध तथा ॥ २९ एवं समाराधयतोः श्रियः पति तयोम्तु चोल्रेश्वर्गविष्णुदासयोः ॥

अगादनेहा बहु तद्वतम्थयोम्तिन्निष्ठसर्वेन्द्रयकर्मणोम्तयोः ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कातिकमाहात्म्ये श्रीक्रण्णस्यमाभामवादे थमदत्त्वस्य द। नाम दशार्यकः शतनमोऽत्यायः ॥ ५५०॥ (२५

## आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः -- ३७१७७

#### अधेकादशाधिकशततमाऽध्याय

## गणावृचनुः ---

कदाचिद्विष्णुदासाँ ३थ कृत्वा नित्यविधि द्विज । स पाकमकरा चावद्रहर्ग्को ३० यळां अतः ॥ १ तमहष्ट्वा ४ व्यक्ति पाकं पुनर्नेवाकरा चदा । सायं काळा चेनस्यामा व्रत्यक्ष भयादितः ॥ १ दितीये ३ दितीये ३

धनुश्चिहान्तर्गतः पाटः क. ख. च. छ. ज. झ. ल. पुस्तकस्थः ।

१ इ. ल. झास्यथ । २ क. ख. च. छ. ज. झ. ल. ती । पश्चेतान्नियो ३ च. ं तञ्यमन ।

किंचित्पाकें] विधायैव भोक्तव्यं तु मया निह । अनिवेर्घ मया सर्वे विष्णवे नैव भुज्यते ॥ उपोषितोऽहं च कथं तिष्ठाम्यत्र वर्ते स्थितः । अद्य संरक्षणं सम्यक्पाकस्यात्र करोम्यहम् ॥ इति पाकं विधायासौ तर्त्रवालक्षितः स्थितः । तावददर्श चाण्डालं पाकाऋहरणे स्थितम् ।। . धन्क्षामं दीनवदनमस्थिचर्मावशेषितम् । तमालोक्य द्विजाट्योऽभृत्क्रुपया खिन्नमानसः ॥ विलोक्यास्नहरं विमस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् । कथमत्ति भवान्रूक्षं घृतमेतद्रुहाण मे ॥ 23 इत्थं ब्रुवन्तं विषारयमायान्तं स विलोक्य च । वेगादधावद्गीत्या स मूर्छितः स पपात इ ॥१२ भीतं संमुर्छितं दृष्ट्वा चाण्डालं स द्विजाग्रणीः । वेगादभ्येत्य कृपया स्वत्रह्मान्तेरवीजयत् ॥ अथोन्थितं तमेवासौ विष्णदासो व्यलोकयत् । साक्षान्नारायणं देवं शङ्कचक्रगदाधरम् ॥ 38 पीताम्बरं चतुर्वाहुं श्रीवत्साङ्कं किरीटिनम् । अतसीपुष्पसंकाशं कौस्तुभोरस्थलं विभूम् ॥ १५ तं हष्ट्रा मान्त्रिकभीवेगवृतो दिजमत्तमः । स्तोतुं चापि नमस्कर्तुं तदा नालं बभूव सः ॥ अथ शकादयो देवास्त्रवाभ्याययुस्तदा । गन्धर्वाप्सरसञ्चेव जगुश्च नतृतुस्तथा ॥ ? E 20 विमानगतसंकीर्णे द्वर्षिगणसेवितम् । गीतवादित्रनिर्घोपं स्थानं तद्भवत्तदा ॥ 36 ततो विष्णुः समालिक्षय स्वभक्तं सान्विकव्रतम् । सारूप्यमात्मनो द्त्रवाऽनयद्वैकुण्ठमन्दिरम् १९ विमानवरसंस्थं तं गच्छन्तं विष्णुसंनिधिम् । दीक्षितश्रोलभूपश्च विष्णुदासं ददर्शे ह ॥ २० वंकुण्ठभूवनं यान्तं विष्णुदासं विलोक्य सः । स्वगुरुं मुद्रलं वेगादाह्येन्थं वचोऽब्रवीत् ।। 23 राजे।वाच--

यन्म्पर्धया मया चैत्यज्ञदानादिकं कृतम् । स विष्णुरूपप्टग्विमो याति वैकुण्डमन्दिरम् ॥ २२ दीक्षितेन मया सम्यवसत्रेऽस्मिन्वण्णवे त्वया । हुन्मन्नो कृता विष्रा दानायैः पूर्णमानसाः॥२३ नेवाद्यापि स मे देवः प्रसन्नो जायते ध्रुवम् । भक्त्यैव तस्य विष्रस्य साक्षात्कारं ददौ हरिः २४ तस्मादानेश्च यज्ञेश्च नेव विष्णुः प्रसीद्ति । भक्तिरेव परं तस्य निदानं द्वीने विभोः ॥ २५

गणावृचतुः---

इत्युक्त्वा भागिनयं स्वर्माभिषिच्य तृपासने । आबाल्यादीक्षितो यज्ञे ह्यपुत्रत्वमगाद्यतः ॥ २६ तम्माद्द्यापि तद्देशे सद्दा गज्यांशभागिनः । स्वस्तीया एव जायन्ते तत्कृताचारवर्तिनः ॥ २७ यज्ञवाटं ततोऽभ्यत्य वृद्धिकुण्डाग्रतः स्थितः । त्रिरुचेन्यीजहाराऽऽशु विष्णुं संबोधयंस्तदा ॥२८

गजावाच-

विष्णो भक्ति स्थिगं देहि मनोवाकायकर्मभिः॥

२९

गणावृचतुः---

इत्युक्त्वा मोऽपतद्वक्षों सर्वेषामेव पश्यताम् । मुद्गलस्तु तदा क्रोधाच्छिखामु∗त्पाटयित्स्वकाम् ३० तत्तस्त्वचापि तद्गोत्रे मुद्गला विशिखाऽ+भवत् । तावदाविरभृद्विष्णुः कुण्डामौ भक्तवत्सलः ३१ तमालिङ्गचा विमानाप्रयं समारोहयद्च्युतः । तमालिङ्गचाऽऽत्मसारूप्यं दत्त्वा वैकुण्ठमन्दिरम् ॥ तेनैव सह देवेशो जगाम विद्शेर्वृतः ॥ ३२

🖟 अइमाव आर्षः । + संधिगर्षः ।

<sup>ी</sup> क. ख. च. छ. ज. झ. ञ. म. <sup>\*</sup>द्य हरी मत वैष्णवैर्नेत्र । २ क. ख. च. छ. **ज. झ. ज. सायुज्यमा<sup>\*</sup> ।** १८४

यो विष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्रोलभृषः स सुशीलनामा । श्रावामुभी तत्समक्ष्पभाजो द्वाःस्थी कृती तेन रमाधियेण ॥

33

हातै श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णसयभामामंवादे कलहोपाख्यान एकादका-

धिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ ( २४ )

## आदितः श्लोकानां ममष्ट्राङ्गाः—३७२०९

अध द्वादशाधिकशततमाऽध्याय ः

धर्भद्रस उवाच-

जयश्च विजयश्चेव विष्णोद्धीःस्थी पुराकृती । कि तु ताभ्यां पुराऽऽचीर्णं यम्मासङ्काधारिणौ।।१ मणावृचतुः—

तृणिबन्दोस्तु कन्यायां देवहृत्यां पुरा द्विज । कदमस्य तु हृष्ट्यंव पुत्री द्वी संवभवतुः ॥ ३ ज्येश्वो जयः किनिष्ठोऽभृद्विजयश्चेति नामनः । तस्यामवाभवत्पश्चात्किप्तरां योगधमितित् ॥ ३ जयश्च विजयश्चेव विष्णुभक्तिरतां सदा । ना तिन्नष्ठोन्द्रयग्नामां धर्मशीलां वभवतुः ॥ ३ तित्यमष्टाक्षरीजाप्यां विष्णुवतकरावुभां । साक्षात्कारं दर्दी विष्णुस्तयोतित्याचने सदा ॥ ३ सक्तेन कदािचत्तावाहृतां यज्ञकमां । जग्मतुर्यज्ञकुश्चलां देविषगणपूज्ञतां ॥ ६ जयस्तवाभवहृत्या विजयां याजकोऽभवत् । तता यज्ञविधि कृत्स्तं परिपूर्णं च चक्रतुः ॥ ७ सक्तोऽवश्चथस्तातस्ताभ्यां वित्तं ददां वहु । तृत्यमादाय ता वित्तं जग्मतुः स्वाश्चमं प्रति ॥ ८ यजनाय तता विष्णोस्तुष्ट्यर्थं ता तदा मृती । तद्धनं विभजनता तु पस्पधात परस्यस्य ॥ ९ जयोऽव्रवीत्तममा भागः क्रियतामिति तत्र सः । विजयश्चाववीत्तत्र यहव्यं येन तस्य तत् ॥१० तत्रोऽशपज्ञयः क्रोधाद्विजयं शुरुशमानसः । गृदीत्वा न ददास्यतत्तनस्माद्वादो भवति तम् ॥ १४ विजयस्तस्य तं शापं श्रुत्वा सोऽप्यश्चय्च तम् । मद्यञ्चान्तोऽशपस्त्वं मां तस्मान्मातङ्गता व्रज्ञथः तत्तद्वाऽऽच्यतुर्विष्णुं हृद्वा नित्याचेने विभुम् । शापयोश्च निर्हात्त तो ययाचाने रमाप्रतिम् १३ तत्तद्वाऽऽच्यतुर्विष्णुं हृद्वा नित्याचेने विभुम् । शापयोश्च निर्हात्त तो ययाचाने रमाप्रतिम् १३

जर्यावजयावृचतुः—

भक्तावावां कथं देव ग्राहमातङ्गयोनिगौ । भविष्यावः कृषासिन्यो तच्छापो विनिवन्येताम् ।।१४ श्रीभगवानुवाच—

मद्भक्तयोवेचोऽसत्यं न कदाचिद्धविष्यति । मयाऽपि नान्यथा कर्तु शक्यते तत्कदाचन ॥ १५ प्रहादयचसा स्तम्भेऽप्याविभृतो ह्यहं पुरा । तथाऽम्वरीपवाक्येण जाती गर्भेऽप्यहं किल ॥ १६ तस्माद्यवामिमो शापावनुभृय स्वयंकृतो । लभेथां मन्पदं नित्यमिन्युक्त्वाऽन्तर्द्थे हरिः ॥ १७

गणावृचतुः---

ततस्तो ग्राहमानङ्गावभूनां गण्डकीनटे । जानिस्मरो तु तद्योन्यामिष विष्णुत्रने स्थिनो ॥ १८ कदाचित्स गजः स्तातुं कार्तिके गण्डकी गनः । नावज्जग्राह नं ग्राहः संस्मरञ्ज्ञापकारणम्॥१५ ग्राहगृहीतोऽसो नागः सस्मार श्रीपनि नदा । नावदाविरभृद्विष्णुः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १५

९ इ. म. एतावुभी । २ क. ख. च. ज इ. ज स्थी मया श्रुती । ३ क स्व च ज झ क दा । सांनयस्यः न्द्रियप्रामं घै । ४ भ ैतोऽह दशयार्क ।

ततस्तौ ग्राहमातङ्गो चकं क्षिप्त्वा समुद्धृतौ । दस्या च निजमारूप्यं वैकुण्ठमनयद्विभुः ॥ २१ तदाप्रभृति तत्म्थानं हिरिक्षेत्रमिति श्रुतम् । चक्रसंघपणाद्याम्मिन्ग्रावाणोऽपि हि लाञ्छिताः २२ ताबुभौ विश्वतौ लोके जयश्च विजयश्च ह । नित्यं विष्णुविया द्वाःस्थौ पृष्ठौ यो हि त्वया द्विज अतम्त्वमिप धमेद्र नित्यं विष्णुवते म्थितः । त्यक्तमात्मयद्मभोऽपि भवस्व समद्द्र्भनः ॥ २४ तुलामकरमेपेषु पातःस्त्रायी सदा भव । एकादशीवते तिष्ठ तुलमीवनपालकः ॥ २५ वाद्यणानथ गाश्चापि वेष्णवांश्च सदा भज । मस्रिकामारनालं द्वन्ताकानिष वे त्यज ॥ २६ एवं त्वमिप देहान्ते तद्विष्णोः परमं पद्म् । प्रामोषि धमेद्न त्वं तद्वक्त्येव यथा वयम् ॥ २७ तवाऽऽजन्मवतादम्मादिष्णुसंतुष्टिकारकात्। न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यिकानि वै॥२८

धन्योऽमि विपाप्रच यतस्त्वयतद्वतं कृतं तुष्टिकरं जगहुरोः । यद्धमेभागात्त्रयता मुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम् ॥

२९

नारद उवाच

इत्यं तो धमेदनं तपुरादिक्य विमानगा । तया कलहया सार्ध वैकुण्ठभुवनं गती ॥ ३० धमेदनोऽष्ययो जातप्रत्ययम्तदव्यते स्थितः । देहान्ते तद्विभोः स्थानं भायोभ्यामन्वितोऽभ्यगात्

> इतिहासिममं पुराभवं शृणुते श्रावयते च यः पुनात । इस्मिनिधिकारिणीं गति लभतेऽसी कृपया जगहुरोः ॥

32

शाल लामहाप्रसाण पाद्य जलस्यण्ड अगलकमाहाक्ष्य लाकाणसंयमामासवादान्तर्गतपृथुनारदसंवादे धर्मदलक-रहाणस्थान कष्टावंकुण्यगमन नाम दादशाधिकशतलमोऽन्याय ॥ १९२॥ (२३)

र्सादितः श्लोकानां समख्यद्भाः —३७२४१

*च*थ च्यांदशायकशततमाऽन्याय ०

पृथुकवाच —

कृष्णावेण्यातटाद्यम्माच्छिवविष्णुगणैः पुरा । विणिक्शरीरात्कलहा निरस्ता कथिता त्वया ॥ १ मभावेष्ट्रयं तयोनेद्योः किवा क्षेत्रम्य तस्य च । तन्मे कथय धमेक्क विस्मयोऽत्र महान्मम ॥ - २

नाग्द उवाच —

कृष्णा कृष्णतनुः साक्षाद्वेण्या देवो महेश्वरः । तत्संगमप्रभावं तु नालं वक्तुं चतुर्मुखः ॥ १ तथाऽपि तत्समुन्याने कीर्नायण्यामि तां श्रृणु । चाञ्चषस्यान्तरे पूर्व मनोर्देवः पितामहः ॥ ४ सम्बादिशिखरे रस्ये यजनायोद्यनोऽभवत् । स कृत्वा यज्ञसंभारान्सवदेवगणैर्हतः ॥ ५ युक्तो हरिहराभ्यां हि तिहरेः शिखरं यया । भृग्वादयो मुनिगणा मुहुर्ने ब्रह्मदेवते ॥ ६ तस्य दीक्षाविधानाय समाजं चकुराहताः । अथ ज्येष्ठां स्वरां पत्नीं विष्णुरावाहयक्तदा ॥ शा श्रनेराययां तावद्वगुर्विष्णुमुवाच ह ॥

् भृगुरुवाच -

विष्णो स्वरा त्वयाऽऽहृताऽप्यायाति नहि सत्वरम्। मुहुर्नातिक्रमश्चायं कार्यो दीश्लाविधिः कथम्

श्रीविष्णुरुवाच---

नाऽऽयाति चेत्स्वरा श्रीघ्रं गायत्र्यत्र विधीयताम् । एषाऽपि न भवेदस्य भार्या किं पुण्यकर्मणि नारद उवाच—

एवमेव हि रुद्रोऽपि विष्णोर्वाक्यममन्यत । तच्छुत्वा स भृगुर्वाक्यं गायत्रीं ब्रह्मणस्तदा ॥ १० निवेद्य दक्षिणे भागे दीक्षाविधिमथाकरोत् । यावदीक्षाविधि सम्यग्विधेश्वकुर्मुनीश्वराः ॥ ११ ताबद्रभ्याययो तत्र स्वरा यज्ञस्थलं चृप । ततस्तां दीक्षितां दृष्टा गायत्रीं ब्रह्मणा सह ॥ सपत्नीष्यीभवात्कोधात्स्वरा वचनमबवीत ॥ १२

म्बरोबाच-

अपूज्या यत्र पृज्यन्ते पृज्यानां च व्यतिक्रमः । त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम् १३ इयं च दक्षिणे भाग उपविष्ठा मदासने । तस्मालोके सदाऽदृज्या तेनुरूपा तु निस्नगा ॥ १४ मदासने कनिष्ठेयं भवद्भिः संनिवेशिता । तस्मान्सर्वे जडीभृता नदीरूपा भविष्यथ ॥ १५

नागद उवाच-

ततस्तच्छापमाकर्ण्य गायत्री कम्पिता तदा । समुत्थायाञपद्देवर्वार्यमाणाऽपि तां स्वराम् ॥ १६ गायच्युत्राच—

तव भर्ता यथा ब्रह्मा ममाप्येष तथा खलु । वृथाऽशपस्त्वं यस्मान्मां भव न्वमपि निम्नगा। १७ नाग्द उवाच--

तनौ हाहाकृताः सर्वे शिवविष्णुमुखाः सुराः । प्रणम्य दण्डवद्भ्मः स्वरां तत्र विष्टयः जिज्ञपुः (पतः) देवा जचुः—

देवि सर्वे वयं शप्ता ब्रह्माद्या यक्त्रयाऽधुना । यदि सर्वे जडीभृता भविष्यामोऽत्र निम्नगाः १९ तदा लोकत्रयं द्वेतद्विनदयित विनिश्चितम् । अविवेकः कृतस्तम्माच्छापोऽयं विनिवत्येताम्॥ २० स्वरोवाच—

नाचितो हि गणाध्यक्षो यज्ञादौ यत्सुरोत्तनाः । तम्मादिव्रं समुत्पन्नं मत्कोधजमिदं खलु ॥ २१ नापि मद्वचनं होतदसत्यं खलु जायते । तम्मात्म्बांशजदीभूता युवं भवत निम्नगाः ॥ २२ आवामपि सपत्न्यो च स्वांशाभ्यामपि निम्नगे। भविष्याबोध्त्र भो देवाः पश्चिमाभिमुखाबदेन ३

नारद उवाच-

इति तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । जडीभृता +भवन्नयः स्वांशरेव तदा नृष ॥ २४ तत्र विष्णुरभृतकृष्णा वेष्या देवो महेश्वरः । ब्रह्मा ककुन्नती चाऽऽसीत्पृथुवेगाऽभवत्सदा॥ २५ देवाः स्वानिष तानंशाञ्जडीकृत्या विचिक्षिपुः । सह्यादिशिखरेभ्यस्ताः पृथगासंस्तु निम्नगाः ॥ देवांशैः पृवेवाहिन्यो वभृतुः पश्चिमावहाः । तत्पत्न्यंशैः पृथक्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७ गायत्री च स्वरा चैव पश्चिमाभिमुखं तदा । योगनाभवतां नद्यां सावित्रीति प्रथां गते ॥ २८ ब्रह्मणा स्थापितां तत्र यहे हिन्दगावुभा । महावलातिर्वालनां नाम्ना देवां वभृवतुः ॥ २९ तयोनीयोस्तु माहात्स्यं नाहं वकुं क्षमो नृष। ययुर्वद्मादयो देवाः स्वांशिस्तिष्टान्त चाऽऽपगाः ३०

# कृष्णोद्भवं पापहरं शिवं च शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या । [क्रम्यात्तस्य पुंसः सकलं फलं यत्तदर्शनस्नानसमुद्भवं स्मृतम् ॥ ]

\$ 9

3

५

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णमत्यभामामवादे कृष्णावेण्यामहिमवर्णनं नाम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः।। ११३ ॥ (२४)

## आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः—३७२७२

### अथ चतुदशाधिकशततमोऽध्याय:।

श्रीकृष्ण उवाच --इति तद्वचनं श्रृत्वा पृथुर्विभ्मितमानसः । संपूज्य नारदं भैक्त्या विसमजे तदा त्रिये ॥ तम्माद्वतत्रयं ग्रेतन्ममातीव प्रियंकरम् । माघकार्तिकयोस्त(य)द्वत्तर्थवैकाद्शीव्रतम् ॥ वनस्पतीनां तुलसी मासानां कार्तिकः प्रियः । एकाद्शी तिथीनां च क्षेत्राणां द्वारका मम ।। ३

एतेषां सेवनं यस्तु करोति नियतेन्द्रियः । स मे बहुभतामेति न तथा यजनादिभिः ॥ 8

पापेभ्यो न भयं तेन कतेव्यं न यमाद्यो । एतेषां सेवनं कान्ते कुवैता मन्प्रसादतः ॥

मत्यभागोवाच ---विस्मापनीयं तस्त्राथ यच्चया कथितं मम । परद्त्तेन पुण्येन कलहा मुक्तिमागता ॥ ६ इत्थंप्रभावो मासोऽयं कार्तिकस्तं प्रियंकरः । स्वामिद्रोहादिपापानि स्नानदानैगीतानि यत् ॥ 9 दर्च च लभते पुण्यं यत्परेण कृतं प्रभा । अद्चं केन मार्गेण लभते वाऽपि मानवः ॥ 6

श्रीकृष्ण उवाच--

अदन्तान्याप पुण्यानि पापानि च तथा नर्गः । प्राप्यन्ते कपेणा येन तद्यथाविश्वशामय ॥ 9 देशग्रामकुलानि स्युभागभाञ्जि कृतादिषु । कली तु केवलं कर्ना फलभुक्पुण्यपापयोः ॥ १० अकृते च हि संसर्गे व्यवस्थेयमुदाहृता । संसगोत्पुण्यपापानि यथाऽऽयान्ति निबोध तत् ॥ ११ एकत्र मेथुनार्द्यानादेकपात्रस्थभोजनात् । फलार्थं पामुयान्मर्त्यो यथावरपुण्यपापयोः ॥ १२ िअध्यापनाद्याजनाद्वाऽष्येकपङ्कष्यशनाद्रपि । तुर्याशं पुण्यपापानां परोक्षं लभते नरः ॥ ? 3 एकामनाटकयाना(त्रश्वामस्याजसङ्गतः । पडंशफलभागी स्यान्नियतं पुण्यपापयोः ॥] 38 स्पर्शनाद्धापणाद्वार्शप परस्य स्तवनाद्षि । दशांशं पुण्यपापानां नित्यं प्रामोति मानवः ॥ 99 द्शेनश्रवणाभ्यां च मनेध्यानात्तर्थेव च । परस्य पुण्यपापानां शतांशं प्राप्तुयात्ररः ॥ ? 5 परस्य निन्दां पंजन्यं धिकारं च करोति यः । तन्कृतं पातकं पाप्य स्वपुण्यं पददाति सः १७ कुर्वतः पुण्यकर्माणि सेवां यः कुरुते परः । पत्नीभृतकशिष्येभ्यो यदन्यः कोऽपि मानवः॥ 26 [\*तस्य सेवानुरूपं चेद्रव्यं किंचित्र दीयते]। तस्य सेवानुरूप्येण तत्पुण्यफलभाग्भवेत् ॥ 38 एकपङ्गचक्षतां यस्तु लङ्घयेत्परिवेषणम् । तस्य पुण्यं पडंशं तु लभेयस्तु विलङ्घितः ॥ २० स्नानसंध्यादिकं कुर्वन्यः स्पृशेद्वा प्रभाषते । स कमेपुण्यपष्ठांशं दद्यात्तस्मे सुनिश्चितम् ॥ २१

<sup>∗</sup> घनुधिद्वान्तगतः पाटः क. ख. च. छ. ज. झ. ञ. म पुस्तकस्थः । + घनुधिद्वान्तर्गतः पाठश्छ. भ. पुस्तकस्थः । ः इद्मध छ. स. पुस्तकस्थम् ।

30

श्रीकृष्ण उवाच--

भर्मोद्देशेन यो द्रव्यं परं च याचते नरः । तत्पुष्यकर्मणस्त्रस्य धनद्रस्त्वाप्नुयात्फलम् ॥ 33 अपहृत्य परद्रव्यं पुण्यकर्म करोति यः । कर्मकर्ता नचाऽऽमोति धनिनस्तद्भवं फलम् ॥ 3 नापनुत्य ऋणं यस्तु परस्य म्रियने नरः । धनी तत्पुण्यमादत्ते स्वधनस्यानुरूपतः ॥ 38 बुद्धिदस्त्वनुमन्ता च यश्रोपकरणप्रदः । बलकृचापि षष्टांशं प्राप्नुयान्पुण्यपापयोः ।। 24 मजाभ्यः पुण्यपापानां राजा षष्टांशमुद्धरेत । शिष्याहुरुः स्त्रिया भर्ता पिता पुत्रात्तर्थेव च 28 स्वपतेरपि पुण्यस्य योषिदर्धमवामुयात् । चित्तस्यानुत्रता कश्वद्वर्तते तुष्टिकारिणी ।। S 9 परहस्तेन दानानि कुर्वतः पुण्यकर्मणाम् । विना भृतकपुत्राभ्यां कता पष्टांशमृद्धरेत ।। 36 हित्ति हित्तिमंभोकुः पुण्यषष्ठांशमुद्भेन् । आत्मना वा परम्यापि यदि सेवां न कारयेत् ॥ श्रीकृष्ण उवाच-

इत्थं ह्यद्त्तात्यपि पृण्यपापात्यायात्ति नित्यं परसंचिताति ।।
[\*कलो त्वयं वे नियमो न कार्यः कर्तेव भोक्ता खलु पृण्यपापयोः]।
शृणुष्व चास्मित्रितिहासमप्रयं पुराभवं पृण्यमित्रवदं च ।।

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कातिकमाहात्स्ये । श्रीकृष्णस्यभासासवादे पुण्यपणीदाश्राधिकश्यः साम चतुर्वशाधिकशतनमोऽभ्यायः ॥ ५५४ । १६४ )

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः 📑 ५३०२

**सम्म प्रभवकाशिककाननसं** १८१ या यः ।

षुराऽवन्तीपुरीवासी वित्र आसीछ्नेश्वरः । ब्रह्मकर्मपरिश्वष्ठः पार्पानष्ठः सुदुर्मातः ॥

रसकम्बलचर्मादिविक्रयानृतवर्तनः । स्त्येवेद्यासुरापानद्यतसमक्तमानसः ॥

देशाहेशान्तरं गच्छन्क्रयाविक्रयकारणात् । माहिष्मती पुरी यातः कटाचित्स धनेश्वरः ॥

महिषेण कृता पूर्व तस्मान्माहिष्मती स्मृता । यस्या वर्षगता भाति नमटा पापनाशिनी ॥

कार्तिकविनस्तत्र नानाग्रामगतात्रगन । तस्य द्र्या विक्रयं कुवन्मासमकमुवास ह ॥

स नित्यं नर्मदातीरे श्रमन्विक्रयकारणात् । उट्य ब्राह्मणान्स्नातान्यक्रदेवाचेने रतात ॥

कांश्वित्पुराणं पठतः कांश्वित्तच्छवणे रतान । तृत्यगायनवादित्रविष्णुस्तवनतत्परान ॥

कांश्वित्पुराक्रितान्कांश्वित्मात्रातुलसिधारिणः । दद्यं कांतुकाविष्टस्तत्र तत्र धनेश्वरः ॥

विष्णुमुद्राक्कितान्कांश्वित्मात्रातुलसिधारिणः । दद्यं कांतुकाविष्टस्तत्र तत्र धनेश्वरः ॥

एवं मासं स्थितः सोऽथ कार्तिकोद्यापने विधा । क्रियमाणं दद्यामा भक्तजीगरणं हरेः ॥१९

पौर्णमास्यां ततोऽपश्यद्विप्रगोपुजनादिकम् । दक्षिणाभोजनाद्यं च दीयमानं व्रतस्थितः ॥

<sup>\*</sup> इदमर्थ भ. पुम्तकस्थम । + अय श्लोकः क ख च छ ज झ ल म पुम्तकस्थ ।

१ क. ख. च. छ. ज इ. अ. न. भेकृत्पापमाक्तत्र घः । २ ड अ. प्रतटा मा । ३ क. ख. च ज. झ. ज. म. "ताक्रपदे" । छ. "ताक्रपदोमपरायणान् । ४ क. ख. च. ज. अ. विविच ए :

ततोऽकीम्तमये चैव दीपोर्न्सगिविधि तदा । ियमाणं ददर्शामी प्रीत्यर्थं त्रिपुगदिषः ॥ १२ त्रिपुगणां कृतो ाह। यतम्तम्यां श्वन तु । अतम्तु क्रियते तम्यां तिथी भक्तमहोत्सवः ॥१३ मम सद्रम्य यः कश्चिद्नतरं पिकल्पयेत् । तस्य पुण्यिकयाः सत्री निष्फलाः स्युने संश्वयः॥१४ तत्र तृत्यादिकं पञ्यन्त्रभ्राम स धनेश्वरः । तावन्कृष्णाहिना दृष्टो विह्नलः स पपात ह ॥ १५ जनाम्तं पिततं वीक्ष्य पित्रवृद्धः कृपान्विताः । तुलसीमिश्रितेम्तोयेम्तन्मुखं सिषिचुस्तदा ॥ १६ अथ देहे पित्रयक्ते तं वद्ध्वा यमिककराः । ताङ्यमानं कशाधातिनित्युः संयमनीं रुषा ॥ १७ वित्रगृप्तम्तु तं हृष्टा निभीन्मयीऽऽवेदयक्तदा । यमाय तेनाऽऽवाल्यानु कर्म यहुष्कृतं कृतम् ॥१८

चित्रगुप्त उत्राच— नैवाम्य इञ्यते किंचिदावाल्यात्सुकृतं कचित् । दुष्कृतं शक्यते वक्तुं वर्षेणापि न भास्करे ॥१९ पापमृतिग्यं दुष्टः केवलं इञ्यते विभो । तम्मादाकल्पमर्यादं निग्ये परिपच्यताम् ॥ २०

श्रीकृष्ण उवाच-

निर्शस्येत्यं वचः क्रोधाद्यमः पाह स्विक्तिस्यान्। द्श्येयन्नात्मनो रूपं काला<mark>ग्निसदशप्रभम् ॥२१</mark> यम उवाच-—

भोः प्रेतप नयस्वैनं वश्यमानं स्वमुद्धरैः । कुम्भीपाके क्षिपस्वाऽऽ**शु दुष्टं कल्मपद्र्शनम् ॥ २२** श्रीकृष्ण ज्वाच —

ततो मुद्रगिनिभिन्नमधानं पेतपोऽनयत् । कुम्भीपाकं अक्षिपचाऽऽशु तैलकथनशब्दिते ॥ २३ यार्वात्क्षप्रस्तु तत्रामी तावच्छातलतां यया । कुम्भीपाके यथा विद्वाः पद्वादक्षेपणात्पुरा ॥ २४ तहुष्ट्रा महदाश्रयं पेतपो विम्मणान्वितः । वेगादागत्य तत्मर्वे यमायाकथयत्तदा ॥ २५ विष्मस्तु कातुकं श्रुत्वा पेतपेन निवेदितम् । आः किमेर्तादिति पोच्य तमानीयाविचारयत् ]२६ तावदास्यागतस्तत्र नागदः प्रहसंस्त्वगा । यमेन प्रजितः सस्यक्तं दृष्ट्रा वाक्यमञ्जवीत् ॥ २७

नाग्द उवाच

नेवायं निर्यान्भाकुं अमः मित्तृनन्दन । यम्मादेतस्य संजातं कमे यित्रस्यापहम् ॥ २८ यः पुण्यक्मेणां कुर्यादर्शनस्पर्शभापणम् । ततः पडंशमामोति पुण्यस्य नियतं नरः ॥ २९ संख्यातितम्तु संसर्ग कृतवानेष यद्धरेः । कार्तिकवितिभामे तस्मान्पुण्यांशभागयम् ॥ ३० परिचयोकरस्तेषां संपूर्णवतपुण्यभाक । अताऽस्याजवतोद्धतपुण्यसंख्या न विद्यते ॥ ३१ कार्तिकवित्तां पुंसां पातकानि महान्त्यिष । नाशयत्येव सर्वाणि विष्णुः सद्धक्तवत्सलः ॥३२ भन्ते च नामदेस्तायस्तुल्यमिषिश्रतस्त्वयम् । वैष्णवैः स्तापितो विष्णोनीमसंश्रावितोऽपि च३१ तस्माविहतपापोऽयं सद्धति प्राप्तुमहिति । वैष्णवानुगृहीतोऽसौ निरये नैव पच्यताम् ॥ ३४ आद्रशुष्कियथा पापितिस्य भोगसीनिधः । प्राप्यते सुकृतस्तद्वत्स्वर्गभोगस्य संनिधिः ॥ ३५ तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयोनिस्थितस्त्वयम् । विल्लोक्य निरयान्सवीन्पापभोगमवामुयात् ॥३६

+ अय शोकः क ख. च. छ ज झ अ. भ पुस्तकस्थः।

९ कं स्व च सं<sup>क</sup>त्मयाव । २ कं खं. चं. जं अं. कुंशतवर्षेर्न भा`। ३ सं. वज्रतुल्य । ४ **कं. खं. जं. झं. अं.** वैष्णवानुष्रहाद्यस्माक्षरके नेव पच्यते रात ।

€ €

## श्रीकृष्ण उवाच--

इत्युक्त्वा गतवति नारदेऽथ सौरिस्तद्वाक्यश्रवणविबुद्धतन्सुकर्मा ॥ तं विनं पुनरनयत्स्वकिंकरेण तान्सर्वाकिरयगणान्प्रदर्शयिष्यत ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कार्तिकमाहान्स्ये श्रीकृष्णमत्यभामासंवादे धनेश्वरोष स्थाने पञ्च शाधिक-शततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ (२६)

आदिनः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः -- ३७३३०

#### अय षोदशाधिकज्ञतनमाऽध्यायः ।

श्रीकृष्ण उवाच— ततो धनेश्वरं नीत्वा निरयान्त्रेतपोऽब्रवीत् । प्रदर्शयिष्यंस्तान्सर्वान्यमानुज्ञाकरस्तदा ॥

प्रेतप उवाच--पद्येमान्निरयान्धोरान्धनेश्वर महाभयान । येषु पापकरा नित्यं पच्यन्ते यमकिकरः ॥ तप्तवालकनामाऽयं निरयो घोरदर्शनः । यस्मिन्नेते दर्थदेहाः क्रन्दन्ते पापकारिणः ॥ अतिथीन्वेश्वदेवान्ते अन्क्षामानागतान्त्र ये । पूजयन्ति नगम्ते हि पन्यन्ते स्वेन कर्मणा ॥ गुर्विभिन्नाह्मणान्गाश्च देवान्मुर्धाभिषिक्तकात् । ताड्यन्ति पटा ये वे ते निर्देग्धारुघ्रयस्थियमे।। ५ षद्दभेदम्त्वेष निरयो नानापापैः प्रपद्यते । तथैवान्धतामिस्रोऽयं द्वितीयो निरयो महान् ।। पदय सुचीमुर्विदेहो भिद्यते पापकर्मणाम् । कूर्गमभिद्यारिवक्त्रेश्चे हानेकश्च निरन्तरः ॥ ઙ तृतीयः क्रकचो होष निगयो घोग्डर्शनः । ियत्रेमे क्रकचॅर्मर्त्याः पच्यन्ते पापकारिणः ] ।। अमिषत्रवनार्धेश्व षद्मकारो हायं स्थितः । पत्नीपुत्रादिभियं वै वियोगं कारयन्ति हि ।। इष्टेरन्यर्राप<sup>®</sup> परान्पच्यन्ते त इमे नराः । असिपत्रेदिखयमान्।व्छेदशीत्या पर्लायताः ॥ पच्यन्ते पापिनः पद्म क्रन्दमाना इतस्ततः । अगेलाख्यो महाघोगश्रत्थी निग्यो ह्यम् ॥ पद्य नानाविधः पार्शराबध्य यमकिकरैः । मृहराद्यवध्यमानाः कन्दन्ते ने च पापिनः ॥ सज्जनान्त्राह्मणाद्यांश्च निरुत्धन्तीह ये नगः । कण्ठग्रहाद्यम्ते पापाः पच्यन्ते यम्किकरः ॥ असाविष हि पड्नेदो वधभेटादिभिः स्थितः । कटशाल्मिलनामानं निर्यं पश्य पश्चमम् ॥ १४ यत्राङ्कारनिभा होते शाल्मल्याद्याः स्थिता द्विज । यत्र पोटा विपच्यन्ते यातनाभिरिमे नगः परदारपग्द्रव्यपर्गद्रोहरताः सदा । गक्तप्रयमिमं पश्य पष्टं निगयमङ्कतम् ॥ 76 अघोमुखा विषच्यन्ते यत्र पापकृतो नगः । अभक्ष्यभक्षका निन्टापेशन्यादिग्ता इमे ॥ y 5 मज्जमाना वध्यमानाः क्रन्दन्ते भग्वान्स्वान् । षट्टमकार्गविगन्धाद्यग्सार्वाप च संस्थितः ।। 46 कुम्भीपाकः सप्तमोऽयं निरयो घोरदर्शनः । षोढा तैलादिभिद्रव्येर्थनेश्वर विलोक्तय ॥ 90 महापानिकनो यत्र कथ्यन्ते यमिकंकरैः । वहन्यब्दमहस्राणि सोन्मजनिनमजनैः ॥ 3 5

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्रान्तगंतः पाठः क स्त. ज स. पुस्तकस्थः ।

<sup>9</sup> छ. फैबिवतकास्विप्रान्देवां । २ क. च. छ. ज. स. स. श्रि तत्मपकांगमाद्वज । असावाप स्थितः पोटा श्रिप्रप्रपिक्षिमस्त्रा । परमर्माभदोः मर्त्याः पच्यन्ते तेषु पापिनः । तृै । ३ भ. पि नरान्यै । ४ च. ज. झ. ना स्टेन्छभा । स ना वृक्कां । ५ च. नः । स्वजनां । ५ छ. रिनिन्दारै । ७ स. फिल सक्ते यसपानना । च. र

36

चन्वारिंशन्मितानेतान्द्यधिकान्पश्य गैरवान् । अकामात्पातकं शुष्कं कामादार्द्रमुदाहृतम् ॥ २१ आर्द्रशुष्कादिभिः पापेद्विपकागानवस्थितान् । चतुरशीतिसंख्याकः पृथग्भेदरवस्थितान् ॥ २२ यन्प्रकीर्णमपाङ्गेयं मिलनीकरणं तथा । जातिश्रंशकरं तद्वदुपपातकसंज्ञितम् ॥ २३ अतिपापं महापापं सप्तथा पातकं स्मृतम् । एभिः सप्तसु पच्यन्ते निग्येषु यथाक्रमम् ॥ २४ कार्तिकव्रतिभिर्यस्मान्संसर्गो ह्यभवत्तव । तन्पुण्योपचयादेने निर्देता निग्याः खलु ॥ २५

श्रीकृष्ण उवाच--

दर्जायन्वेति निरयान्त्रेतपस्तमथाहरत् । धनेश्वरं यक्षलोके यक्षश्वाभृत्म तत्र ह ॥ २६ धनदम्यानुगः मोऽयं धनयक्षेति संस्मृतः । यदाख्ययाऽकरोत्तीर्थमयोध्यायां तु गाधिजः ॥ २७

एवंप्रभावः खलु कार्तिकोऽयं भुक्तिप्रदो पुक्तिकरश्च यस्मान् ॥ प्रयात्यनेकार्गितपातकोऽपि व्रतम्थसंदर्शनतोऽपि पुक्तिम् ॥

डिं यामहापुराणे पाञ्च उत्तरस्यणेत कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णमत्यभामामवदि धनेश्वरोषण्ड्याने पोहणाधिकजनतमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ (२७)

## आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः--३७३६७

#### चय सप्तरशाधिकशततमाऽभ्यायः ।

### मृत उवाच

ऋषय उ.चुः--

विष्णुप्रयोशितफळढः प्रोक्तोश्यं रोमहपेण । कार्तिकस्य विधिः सम्यवसेतिहासोऽतिविस्मयः ६ अवश्यमेव कर्तव्यः पापदुःग्वनिवारणः । मोक्षाधिभिनेरः सम्यरभोगकामैरथापि वा ॥ ६ एवं स्थित यदा कश्चिद्वतस्थः संकटे स्थितः । दुर्गारण्यस्थितो वाऽपि व्याधिभिः परिपीडितः कथं तेन प्रकर्तव्यं कार्तिकव्रतकं शुभम् । यस्मादत्यन्तफळद्मत्याज्यं सर्वथा नरेः ॥ ८

मृत उवाच —

एवमापद्वतो यस्तु नरेग नित्यं दृढबतः । कार्तिकबतकं तेन कर्तव्यं तु यथा भवेत् ॥ १० तस्मर्वं कथियप्येवदं शृणुक्वं मुनिपुंगवाः । विष्णोः शिवस्य वा कुर्यादालये दृरिजागरम् ॥ १० शिव्यविष्णुगृहाभावे सर्वदेवालयेष्व्यिष । दुर्गारण्यस्थितो यश्च यदि वाऽव्यद्वतो भवेत् ॥ ११ कुर्यात्तदाऽत्वत्थमृले तुलमीनां वनेष्विष । विष्णुनाममबन्धांश्च यो गायेदिष्णुमंनिधी ॥ १२ गामहस्त्रमदानस्य फलं प्राम्नोति मानवः । वाद्यकृत्पुरुषश्चिषि वाजपेयफलं लभेत् ॥ १३ सर्वतीथावगाहोत्थं नर्वकः फलमामुयात् । सर्वमेतल्लभेत्पुण्यं तेषां तु द्वयदः पुमान ॥ १४ अवणादश्चेनाद्वाविष तत्पदंशमवामुयात् । आपद्वतो यदाऽप्यम्भो न लभेत्स्वपनाय सः ॥ १५

त छ. नः । त कृत्या पाष्यते कुम. साळाक्यादिचतुष्ठयम् । हो । २ म. योद्धदार्थाः।

| व्याधितो वा पुनः कुर्योद्विष्णोर्नाम्नाऽपमाजेनम् । उद्यापनविधि कर्तुमशक्तो यो व्रतम्थितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ब्राह्मणानभोजभेच्छक्त्या वनसंपूर्ण(ति)हेतवे । [ *यम्मादत्यन्तफलदो न त्याज्यः सर्वथा नर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r:][I      |
| अव्यक्तकृषिणो विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मणा भुवि । तत्संतुष्ट्या स संतुष्टः सर्वेदा स्यान्न संशय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r:         |
| अक्षक्तो दीपदाने यः परदीपं प्रबोधयेत् । तेषां वा रक्षणं कुर्योद्वातादिभ्यः प्रयत्नतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90         |
| अभावे तुल्हसीनां च पूजरेंद्वेष्णत्रं द्विजम् । यम्मान्संनिहितो विष्णुः स्वभक्तेष्वेव सर्वेदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20         |
| सर्वाभावे व्रती कुर्योद्व।ह्मणानां गवामपि । सेवां स्थन्थवटयोव्वतसंपूर्ण(ति)हेतवे ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 3        |
| ऋषय उत्त्वः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| [+कथं त्वयाऽश्वत्थवटौ गोबाह्मणसमौ कृतौ । सर्वेभ्यश्च तरूभ्यस्ती कम्मात्पृज्यतरी स्मृती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ママ         |
| सृत उवाचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| अभान्यरुपी भगवान्विष्णुरेव न संशयः । रुद्रुक्षणी वटस्तद्वनपालाञो ब्रह्मरूपध्यक् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 3        |
| दर्शनं पुजनं सेवा नेपां पोपहरा स्मृता । दुःखापद्याधिदृष्टानां विनाशे कारणं ध्वम् । 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پ ت        |
| ऋषय अचः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| कथं द्वक्षत्वसापन्ना ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । एतत्कथय सर्वज्ञ संबयोऽत्र महान्हि नः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.         |
| सृत उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| पार्वतीशिव पोर्डवैः सुरतं कुर्वतोः किल । अग्नि ब्राह्मणवेषेण प्रेप्य विद्य कृतं पुरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 5        |
| <mark>नतस्तु प</mark> ार्वती कुद्धा शशाप त्रिद्वीकसः । रत्योत्सवसुखभ्रंशाःकस्प्रमाना रुपा तदा ॥ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 9        |
| श्रीपार्वन्युवाच<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| कृमिकीटादयोऽप्येते जानस्ति सुरते सुखन् । तेद्विप्रकरणादेवा ह्यद्भिजत्वमवाष्टस्यथः ।। 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21         |
| सृत उवाच —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| एवं सा पार्वती देवानशपव्हुद्धमानसा । तस्माबृक्षत्वमापन्नाः सर्वे देवगणाः किल् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> ¢ |
| तस्मादिमौ विष्णुमहेश्वरावुमौ बर्मवद्वाधिवटौ मृनीश्वराः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| वौधिम्वगादाकिदिनं विनेष सम्प्रयनामकेजोबिष्यागान् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>t</i> 2 |
| ्राति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरकाते व । वसाहातस्यऽश्रत्थवटप्रज्ञासन तस्य सम्बद्धाः प्रदेश । स्थाप्त यथ । १००० व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| आदिनः श्लोकानां समख्यङ्काः—३७३०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| the state of the s |            |

### **अ**थाश्रदशाधिकशतनमें।ऽन्याच

ऋषय उत्तः— अस्पृत्रयत्वं कथं यातः सृत वोधितरुम्त्रयम् । स्पृत्रयत्वं च कथं प्राप्तम्तथाऽय शिन्यासरे ॥ [\*एतिहस्तरतः सर्वं वक्तुमहीस नो भवात ]। सृत उवाच—-समुद्रमथनाद्यानि रत्नात्यापुः सुरोत्तमाः । श्रियं च कौम्तुभं तेषां विष्णवे प्रदृतुः सुराः ॥ २

 क इंदमधं क. स्व च ज. झ अ पुर्किस्यम् । क धर्नुब्धशस्त्रगेत पाए क स्व च छ ज झ अ अ में ु<sup>†</sup>ं कस्यः । क इंदम्य क स्व च ज. झ पुरुव कस्यम्

९ छ स्पर्यस 🦠 छ. तस्मान्मम मुखन्नशादक्षत्वी । 🕫 ६ विधियो 🥫

| ११८ अष्टादशाभिकशततमाऽध्यायः । प्रचपुराणम् ।                                                                                                  | 1800       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| यावदङ्गी चकारासी लक्ष्मीं भार्यार्थमात्मनः । नावद्विज्ञापयामास लक्ष्मीस्तं चक्रपाणिन<br>लक्ष्मीरुवाच—                                        | म्॥ ३      |
| असंस्कृत्य कथं ज्येष्ठां किन्ष्ठा परिणीयते । तस्मान्ममाग्रजामेतामळक्ष्मीं मधुसृद्रन ॥<br>विवाह्य नय मां पश्चादेष धर्मः सनातनः ॥<br>सृत जवाच— | A          |
| इति तद्वचनं श्रुत्वा स विष्णुर्लोकभावनः । उद्दालकाय पुनये सुद्धितपसे तथा ॥                                                                   | 4          |
| आत्मवाक्यानुरोधेन नामलक्ष्मीं ददौ किल । स्थलास्यां गुभ्रद्शनां जरदां विश्वतीं तः                                                             |            |
| विततां रक्तनयनां रूअपिङ्गिशरोगहाम् । स मुनिर्विष्णुवाकयात्तामङ्गीकृत्य स्वमाश्रमम् ।                                                         | 1 9        |
| वंदःवानिसमायुक्तमानयामास धर्मावत् । होमध्यसुगन्धाच्यं वेद्घोषनिनादितम् ॥                                                                     |            |
| आश्रमं तं समालोक्य व्ययिता साऽब्रवीदिदम् ॥                                                                                                   | 6          |
| ज्येष्ठीवाच                                                                                                                                  |            |
| नहि वरमोऽनुरूपोऽयं वेदध्वनियुतो मग । न त्वागमिष्ये भो ब्रह्मस्रयम्बान्यत्र मां धुव                                                           | म् ॥ ९     |
| उदालक उताच                                                                                                                                   |            |
| कथं नाऽप्यासि कि चात्र वतेतेऽसंमतं तव । तव योग्या च वसतिः का भवेच बदस्व                                                                      | तत्।।१०    |
| ज्येष्ठीयाच —<br>-                                                                                                                           |            |
| वंदःवनिभवेद्यस्मित्रविधीनां च पृजनम् । यज्ञदानादिकं चापि नेव तत्र वसाम्यदम् ॥                                                                | , ,        |
| ्रदत्तमो नीतिकृश्लो अमेयुक्तः भियंवदः । <mark>गुरुदेवाचेन् यत्र नव तत्र वसाम्यहम् ॥</mark>                                                   | १२         |
| परम्परानरागेण दांपत्यं यत्र वर्तते । पितृदेवाचनं यत्र नेव तत्र वसाम्यहम् ॥                                                                   | 5.3        |
| रात्री रात्री गृहे यस्मिन्देपत्योः कलही भवेत् । निराशा यान्त्यतिथयस्त्रस्मिनस्थाने रि                                                        | -          |
| दुगंदरस्ता यत्र परद्रव्यापदारिणः । परदारस्ताश्चापि तत्र स्थाने स्तिमम् ॥                                                                     | १५         |
| इद्धमः जनवित्राणां यत्र स्यादपमाननम् । निष्ठुरं भाषणं यत्र तत्र नित्यं वसास्यहम् ॥                                                           | १६         |
| ्गोवयो मद्यपानं च यत्र संजायतेर् <mark>ञानशम् । ब्रह्मद्वत्यादिपापानि तम्मिन्स्थाने स्तिमेश्</mark><br>स्त द्वाच                             | ा] ॥१७     |
| इति तद्वचनं श्रुत्वा विपण्णवदने अभवत् । उदालकः पुनीविष्णोवीक्यं स्मृत्वा नचोचिव                                                              | ान्।।१८    |
| सोऽगच्छयत्र तत्रास्य पृजामालोक्य साऽत्रत्रीत् । नाऽऽयामीति ततः सोऽपि भ्रमादृत्यातु                                                           | रोऽभवत्    |
| उदालकस्ततो वाक्यं तामलक्ष्मीमुवाच ह ॥                                                                                                        | १९         |
| उदालक उवाच—                                                                                                                                  |            |
| अभ्वत्थवृक्षमुळेर्जाम्मञ्जलक्ष्मीः स्थीयतां <mark>क्षणम् । आवासस्थानमा</mark> लोक्य यावद्यास्याम्यहं                                         | पुनः ॥     |
| सृत उत्राच—                                                                                                                                  |            |
| इति तां तत्र संस्थाप्य जगामोदालकस्तदा । प्रतीक्ष्यापि चिरं तत्र यदा तं न ददशे स                                                              |            |
| तदा रुगेद करुगं भर्तृत्यागेन दुःखिता । तत्रास्या रुदिनं लक्ष्मीवेंकुण्ठभुवनेऽशृणोन् ॥                                                        |            |
| तदा विज्ञापयामास विष्णुमुद्रियमानसा ॥                                                                                                        | <b>२</b> २ |

लक्ष्मीरुवाच म्वामिनमञ्जिमिनी ज्येष्ठा भतृत्यागेन दुःखिता । तामाश्वासीयतुं याहि कृपालो यद्यहं प्रिया २३ सृत उवाच-

स्रक्ष्म्या सह ततो विष्णुस्तत्रागच्छत्कृपान्वितः । आश्वासयभ्रलक्ष्मीं तामिदं वचनमब्रवीत् २४ श्रीविष्णुरुवाच—

अश्वत्थवृक्षमासाय सदाऽलक्ष्मीः स्थिरा भव। मगांशसंभवो होष आवासम्ते शैनि विना ॥२५ श्रानी ते भगिनी ज्येष्ठे लक्ष्मीरत्राऽऽगीमष्यति । तुम्मादश्वत्थवृक्षोऽमा शनी पृज्यो मुनीश्वराः॥ भैत्यहं येऽर्चियष्यन्ति न्वां ज्येष्ठां गृहधर्मिणः। तेष्वियं श्रीः किनष्ठा ते भगिनी निश्चलाऽम्तु वे [असूत उवाच—

इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुस्त्रवेवान्तरधीयत । इत्युर्जस्य च माहात्म्यं ये शुण्वन्ति पर्वान्त च ॥ तेषां विष्णुपुरे वासो भवेदाभृतसंष्ठवम् ॥

रोगापहं पातकनाशकृत्परं सद्बुद्धिदं पुत्रधनादिसाधनम् ।

मुक्तेनिदानं निह कार्तिकवताद्विष्णुप्रियादन्यदिहास्ति भृतले ।। २०
विष्णुप्रियं सकलकल्मषनाशनं च सत्पुत्रपीत्रधनधान्यसमृद्धिकारि ।

उर्जवतं सनियमं कुरुतं मनुष्यः कि तस्य तीर्थपरिशीलनसेवया च ।। ३०

हित श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णस्यभामासवादेऽलक्ष्यपञ्चान नामणाद्रशाचि कथनतमे।ऽध्याय े ॥५५८॥ ( २० )

आदिनः श्लोकानां समध्यङ्काः 🗦 ७४२७

#### अधकानीवशत्योधकशततमाऽध्याय

सृत उवाच ---इति सर्व समाकण्ये सत्राजितसुना नदा । हेरवीक्यं महाभागा सत्या वचनमबर्वात् ॥ १ सत्योषाच---

कार्तिकस्य च माहात्म्यं न श्रुतं विस्तरात्प्रभो । सर्वेषामेव मासानां कार्तिकः प्रवरः स्मृतः । व श्रीकृष्ण उवाच —

साधु पृष्टं न्वया सत्ये कार्तिकव्रतमादगत् । शौनकाय पृग प्रोक्तं सृतेन सुमहात्मना ॥ 🧼 🤻 सुन उवाच —

भ्रयतां मुनिशाईल एतत्प्रश्नोत्तरं शुभम् । ईश्वरेण पुरा प्रोक्तं पृच्छते षण्मुखाय व ॥ अ

षद्दिन पद्मनाभस्य गहस्यानि श्रुतानि च । यथा हि प्रोच्यमानानि वैष्णवेन न्वया प्रभो ॥ अ

## \* धनुधिद्दान्तर्गतः पाटः क ख च छ. झ पुस्तकस्थः ।

१ स. मया कृतः । २ स. प्रत्येखः । ३ भ. ते श्रीगृणैः प्रयुक्ताश्च सदा तिष्ठस्तु निश्चितम् । अङ्गाभिः मदा पृज्याः बिलिभिविविधेन्तदा ॥ पृष्णभूपादिभिश्चैव तेषां लक्ष्मीः प्रमीदितः । कृष्णमन्योश्च संवाद नारदस्य पृथोस्तदा(था) ॥ अन्याकि प्रयुक्तामाः स्मो(स्थ) वदर्गमः च सुविस्तरम् । इति तद्वचनादेव ऋषयः सस्मितास्तदा ॥ नोजुः परस्परः किचित्तृष्णीमेवाः कतिस्थरे । जञ्मुश्च बदरीं द्रष्टुं सर्वे वै शान्तमानसाः ॥ य इदं श्रणुयाद्वाऽपि श्रावयेद्वा नरोत्तमान् । सर्वपापः प्रमुच्येतः विष्णुमायुज्यमाप्तुयात् ॥ इति श्रीः।

संसारसागरे प्राप्ता दुःखोरूलहरीवृते । तेषामुत्तारणार्थाय कथयस्व प्रयत्नतः ॥ कार्तिकस्य विधि बृहि स्नानस्य वद्तां वर । येन दुःखास्तुधि तात संतरिष्यन्ति मानवाः ॥ कर्लं वेष्णवधर्मस्य कथयस्य सृविस्तरम् । येन धर्मप्रभावेन पदं गच्छिन्ति वेष्णवम् ॥ ८ दीपदानस्य माहात्स्यं मुनिपुष्पस्य सुव्रत । गोपीचन्द्रनमाहात्स्यं तुलस्यास्तु तथा विभो ॥ ९ मालनीपुष्पमाहात्स्यं वारिजानां तथा वद् । धात्रीफलानां माहात्स्यं तथा दमनकस्य च ॥ १० केतकीपुष्पमाहात्स्यं नैवेद्यस्य परंतप । तीर्थोदकस्य माहात्स्यं माघस्नानफलं विभो ॥ ११ फलं बृहि सुरश्रेष्ठ ब्रह्मपत्रेषु भोजनात् । नीराजनफलं स्थाणो परदीपप्रवोधनात् ॥ १२ पुष्करक्षेत्रमाहात्स्यं शकरस्य तथा विभो । शालग्रामस्य माहात्स्यं स्वस्तिकस्य विधानकम्॥१३ दानानां च फलं बृहि पराक्रस्य च वर्जनात् । मामोपवासस्य फलं खद्वाया मोक्षणादिभो ॥१४ दीपावल्याश्च माहात्स्यं प्रवोधिन्याश्च सुव्रत । पञ्चभीष्मस्य माहात्स्यं कथयस्य सुविस्तरात् १५ देश्वर उवाच—

साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकोद्धरणहेनवे । कथयामि न संदेहस्त्वत्समो नास्ति वैष्णवः ॥ १६ सन्पुत्रेण त्वया वत्स तारितोऽहं न संशयः । निश्चला केशवे भक्तिस्त्वयि निष्ठति सर्वदा ॥१७ नरेभ्यो विष्णवं धर्म यो ददाति दिन्नोत्तमः । ससागरमहीदाने तत्पुण्यं लभते हि सः ॥ १८ कार्तिकस्य च मासस्य कोर्त्यंशेनापि नाहिति । एकतः सर्वतीथानि सर्वदानानि चैकतः ॥ १९ पकतो गोषदानानि सर्वे यज्ञाः सदक्षिणाः । एकतः पुष्करे वासः कुरुक्षेत्रे हिमालये ॥ २० अक्तरस्य वंग तीर्थे वाराणस्यां च शुकरे । एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशविषयः ॥ २१

मृत उवाच--

इत्युक्त्वा मुनिशार्देळ पुनर्याक्यं जगाँ हरः । कार्तिकस्नानमाहात्म्यं कथयिष्य<mark>े सुविस्तरात्।।२२</mark> ईश्वर उवाच

बाह्यं कृतयुगं पोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं युगम् । द्रापगं वैञ्यमित्यादुः शौद्रं कलियुगं स्मृतम् ॥२३ कर्टा वत्स मनुष्याणां शिथल्यं स्नानकमिण । तथाऽपि कथियष्यामि स्नानं कार्तिकमाघयोः२४ यस्य हस्तो च पाटौ च वाज्यनश्च सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमापुयात्॥२५ अश्वद्यानः पापात्मा नास्तिकोच्छित्वमानसः । हेतुनिष्ठश्च पश्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥ २६ पातरुत्थाय यो विषः पातःस्नायी सटा भवेत् । सवैपापविनिर्मुक्तः परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥ २७ स्नानं चतुर्विश्चं प्रोक्तं स्नानविद्भः पडानन । वायव्यं वारुणं चेति ब्राह्मं दिव्यं तथा स्मृतम् २८

मत्यावाच--

स्नानानां हि चतुर्णां तु लक्षणं वद मे प्रभां । येषां विज्ञानमात्रेण स्वस्था स्थास्यामि ते ग्रहे२९ श्रीकृष्ण उवाच—

वायव्यं गाँग्जःम्नानं वारुणं सागगदिषु । ब्राह्मं ब्राह्मणमञ्जोक्तं दिव्यं मेघाम्बुभास्करम्।।३० स्नानानां चैव सर्वेषां विशिष्टं तत्र वारुणम् । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो मन्नवत्स्नानमाचरेत् ३१ तृष्णीमेव हि शृदुस्य स्त्रीणां च गजगामिनि । बालाश्च तरुणा दृद्धा नरनारीनपुंसकाः ॥ ३२

१ क. ख. च. झ. ंग्रे। एकतो मथुरासी । २ च. झ. त्रिष्णुतीर्धस्ता । ३ क. च. झ. स्त्रीणामेव षडानन । वाँ। ४ क. ख. च. झ. ंकाः । पापैः सर्वे प्रमृच्यन्ते स्नानात्कार्ति ।

मातः सर्वे मशंसन्ति स्नानं कार्तिकमाघयोः । स्नाता वे कार्तिके लोकाः प्राप्तुवन्तीप्मितं फलम्।। इति श्रीमहापूराणे पाद्म उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये श्रीकृष्णमयभामासवादे कार्तिकमानविधिकथनं नार्मको-

नविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ (३०)

# आदितः स्रोकानां समष्ट्राङ्गाः—३७४६०

अय विशत्यधि म् शततमो ऽध्याय ः

| उवाच |      |
|------|------|
|      | उवाच |

पुनः प्रोबाच भगवान्महादेवो वृषध्वजः । श्रोतारमुपसंगम्य भक्तियुक्तं पदाननम् ॥ १ इश्वर जवाच —

कार्तिको वैष्णवो मासः सर्वमासपु चोत्तमः । अस्मिन्मासे त्रयस्त्रिगहेवाः संनिहिताः कर्रो।। २ कर्जे मामि महाभाग भोजनानि द्विजानये । तिल्धेनुं हिरण्यं च रजतं भूमिवाससी ॥ गोपदानानि दास्यन्ति सर्वभावेन सुबत् । सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशिष्यते ॥ ब्राह्मणाय च ये कन्यां टाम्यन्ति विधिवन्नगः । वैकुण्टे वर्मातम्तेषां याविदन्द्राश्चत्रेश ।। रोमकाले तु संप्राप्ते सोमो भुद्धे तु कन्यकाम् । रजःकाले तु गन्धवी वहिस्तु क्वडर्शने ।। तस्माद्विवाद्येत्कन्यां यावस्रत्मती भवेत् । विवादम्त्वष्टवर्षायाः कन्यायाः शस्यते वृषेः ॥ दानच्या श्रोत्रियायेव ब्राह्मणाय नपस्यिने । साक्षाटधीनवेटाय विधिना ब्रह्मचारिणे ।। कन्यावरश्टानस्य एष एव विधिः स्मृतः । यावन्ति चैव रोमाणि कन्यायाध तनी सृत ।। ताबद्वष्महस्राणि रुद्रलोके महीयते । सहस्रमेव धननां शतं चानतृहां समम् ॥ द्शानदुत्समं यानं दशयानसमा हयः । हयदानसहस्रेभ्यो गजदानं विशिष्यते ॥ गजदानसहस्राणां स्वर्णदानं च तत्समम् । स्वर्णदानसहस्राणां विद्यादानं च तत्समम् ॥ विद्यादानात्केष्टिगुणं भूमिदानं विशिष्यते । भूमिदानसहस्रेभ्यो गोप्रदानं विशिष्यते ।। 9 3 गोपदानसहस्वभ्यो हासदानं विशिष्यते । असाधारमिदं सर्वे जगतम्थावरजङ्गमम् ॥ 8 2 तस्मादेयं प्रयत्नेन कार्तिक शिखिवाहन । त्रीणि तृत्यप्रदानानि त्रीणि तृत्यफलानि च ।। सर्वकामदुषा धेनुः पृथ्वी चैत्र सरस्वती ॥ 5 %

कार्तिकेय उवाच--

अन्यानिष महादेव धर्मान्मे वक्तुमहीस । यानकृत्वा सर्वेषापानि प्रक्षात्य त्रित्वा भवेत ॥ १६ सन उवाच—

इति पृष्टुस्तदा शंभुः पुनर्वकुं प्रचक्रमे । पाविके बहुधा स्तुत्वा तच्छृणुध्वं तपोधनाः ॥ १५ ईश्वर ज्वाच—

पराश्चं वर्जयेद्यस्तु कार्तिके नियमे कृते । पराश्चवर्जनादेव लभेचान्द्रायणं फलम् ॥ १८ संप्राप्तं कार्तिकं दृष्ट्वा पराश्चं यस्तु वर्जयेत् । दिने दिने तु कृच्छस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥१९ [अकार्तिके वर्जयेत्तंलं कार्तिक वर्जयेन्मयु । कार्तिके वर्जयेत्कांस्यं मेथूनं च विशेषतः ॥ २०

धनु/धद्दान्नगंतः पाटः क. स्त. च झ पुन्तकस्थः ।

गक्षमी योनिमाझोति मकुन्मांसस्य भक्षणात् । षष्टिवर्षसहस्राणि त्रिष्ठायां परिपच्यते ॥ 28 तन्मुक्तो जायन पापो विष्ठाशी ग्रामसुकरः । प्रवृत्तानां तु भक्षाणां कार्तिके नियमे कृते ॥ २२ अव्दर्धं प्राप्यते मोक्षो विष्णोस्तत्परमं पदम् । न कार्तिकसमो मासो न देवः केशवात्परः ॥२३ न वेदसहर्ग शास्त्रं न तीर्थ गङ्गया ममम् । न मत्येन समं हत्तं न कृतेन समं युगम् ॥ 38 न तभी रसनातुल्या न दानसद्द्यं सुखम् । न धर्मसद्द्यं मित्रं न ज्योतिश्रक्षुपा समम् ॥ २५ अवतन नयेद्यम्तु मासं टामोटरियम् । कमेश्रष्टः स विक्रयो हीनयोनिषु जायते ॥ ₹ कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां सदा विषः । समुद्रगा नदी पुण्या दुर्लभा स्नानशालिनाम् २७ कुलकीलवती कन्या दुलेभा दंपती तृणाम् । दुर्लभा जननी लोके पिता चैव विशेषतः ॥ वृँलेभः साथुसंमानो वृंलेभो धार्भिकः सुतः । दुलेभो द्वारकावासो दुर्लभं कृष्णदर्शनम् ॥ २९ हुळेभं गोमतीस्त्रानं दुळेभं कार्तिकब्रतम्] । ब्राह्मणेभ्यो मही दच्या ब्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ 30 र्यन्फलं रूभते बत्स तत्फलं भमिशायिनः । भोजयेद्विजदांपत्यं पृजयेच विलेपनैः ॥ 3 9 कम्बलानि च स्त्नानि वासांभि विविधानि च । तृत्रिकाश्च पदातव्याः प्रच्छाद्नपटेः सह॥ ३२ ज्यानहाबातपत्रं कार्तिके देहि पावके । यः करोति नरो नित्यं कार्तिके पत्रभोजनम् ॥ 33 त हुगोतमवामोर्गत यार्वादन्द्राश्चतुदेश । सर्वेकामफलं तस्य सर्वेतीर्थफलं लभेत् ॥ 38 नचापि नरकं पञ्येहद्मपत्रेषु भोजनात् । ब्रह्मा एष स्मृतः साक्षात्पालाशः सर्वेकामदः ॥ 36 मध्यमं वजयत्पत्रं कार्तिके शिखिवाहन । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्धः त्रयो देवास्त्रिपत्रके ॥ 38 के वर्ग वजेथेन्पत्रं ब्रह्मविष्ण्योगनुनमम् । सर्वपुण्यमवामोति शेषपत्रेषु भोजनात् ॥ 39 भाजनात्मः यपत्रे तु कपिलापयसम्तथा । प्राज्ञनात्मुनिबाद्देल नरो नरकमाप्रुयात् ॥ 36 अज्ञानाङखने यस्तु शुद्रो वा कपिलापयः । कपिलां ब्राह्मणे दत्त्वा शुद्धो भवति कार्तिके ॥३९ तिल्दानं नदीस्त्रान सर्वदा साधुसेवनम् । भोजनं ब्रह्मपत्रेषु कार्तिके मुक्तिदायकम् ॥ 30 मोनी पालाशभोजी च तिलेम्बायी मदाक्षमी । कार्तिके क्षितिशायी च इन्यात्पापं युगाजितम् ॥ नागरं कार्तिक मास्य यः करोत्यरुणोदय । दामोदराग्ने सेनानीर्गोसहस्रफले लभेत् ४२ पितृपक्षे अन्नदानेन ज्येष्ठापाढे च वारिणा । कार्तिके तत्फलं पुंसां परदीपप्रवोधनात् ॥ 83 वोधनात्पर्स्टापस्य वैष्णवानां च सेवनात् । कार्तिक फलमाप्नोति राजसृयाश्वमेधयोः ॥ 88 नदीस्त्रानं कथा विष्णोर्वेष्णवानां च दर्भनम् । न भवेत्कार्तिके यस्य हरेत्पुण्यं दशाब्दिकम् ४५ पुष्करं यः स्मरेत्वाज्ञः कर्मणा मनसा गिरा । कार्तिके मुनिशादेल लक्षकोटिगुणं भवेत् ।। वयागा माचमासे तु पुष्करं कार्तिके तथा । अवन्ती माधवे मासि हत्यात्पापं युगाजितम् ॥ ४७ थन्यास्ते मानवा लोकं कलिकाले विशेषतः । ये कुर्वन्ति स्कन्द नित्यं पित्रर्थे हरिसेवनम्।। ४८ कि दर्नवेहुभिः पिण्डमेयाश्राद्धादिभिः सुत । तास्ति।स्तेन पितसे नस्काच न संशयः ॥ र्शारादिस्त्रपनं विष्णाः क्रियते पितृकारणात् । कल्पकोटि दिवं प्राप्य वसन्ति त्रिद्शैः सह ५० कातिके नाचितो यैम्तु केमलैः कमलेक्षणः । जन्मकोटिषु विषेन्द्र न तेषां कमला ग्रहे ॥ 9 अहो मुष्टा विनष्टास्ते पतिताः कल्किद्रे । यनीचितो हरिभेक्त्या कमलैरसितैः सितैः ॥ 43 पद्मेनैकेन देवेशं योऽचेयेन्कमलापितम् । वर्षायुतसहस्रस्य पापस्य कुरुते क्षयम् ।। 43 अपराधसहस्नाणि तथा सप्तस्तानि च । पश्चेनैकेन देवेशः क्षमते प्रणतोऽर्चितः ।। ५४ तुल्लसीपत्रलक्षेण कार्तिके योऽर्चयेद्धरिम् । पत्रे पत्रे पत्रे प्रानिश्रेष्ठ मोक्तिकं लभते फलम् ।। ५६ तुल्लसीगन्धमिश्रं तु यित्किचित्क्रियते सुत । कल्पकोटिसहस्नाणि प्रीतो भवति केशवः ॥ ५६ सुत्ते किरिस देहे तु विष्णोत्तीर्णां तु यो वहेत् । तुल्लसीं षण्युम्व प्रीत्या न तम्य म्पृशते किलः॥ कृष्णोत्तीर्णेस्तु निर्माल्येयों गात्रं परिमार्जयत् । सर्वरोगेस्तथा पाप्रमुक्तो भवति षण्युम्व ॥ ५८ विष्णोर्निर्माल्यशेषेण यस्याङ्गं स्पृत्र्यते सुत । दुरितानि विनत्र्यन्ति व्याधयो यान्ति संक्षयम् ॥ श्वादेकं हर्रभक्त्या निर्माल्यं पादयोर्जलम् । चन्दनं ध्रपशेषं तु ब्रह्महत्यापद्वागकम् ॥ ६०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कार्तिकमाहातम्ये श्रीकृष्णसन्यभामामवादे कार्तिकमामनियमवर्णन नाम

विशन्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ (३१)

## आदिनः श्लोकानां समक्ष्यद्वाः —३७५२०

### अर्थकविञ्**त्यधिकशननमें।ऽध्यायः** ।

## ईश्वर उवाच-

साधकानस्य माहात्म्यं शुणु भागवतोत्तम् । त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मित्विष्णुभक्तो महामते १ चक्रतीर्थे हरि हष्ट्रा मथुगयां च केशवम् । यत्फलं लभते मत्यो माधकानेन तत्फलम् ॥ २ जितेन्द्रियः शान्तमनाः सदाचारेण संयुतः । स्नानं करोति यो माधे संसारी न भवेत्पुनः ॥ ३

श्रीकृष्ण उवाच-

शृकरस्य च माहात्म्यं कथिष्यं नवाग्रनः । यस्य विज्ञानमात्रेण मानिष्यं मम सर्वदा ॥

सून उवाच—

इन्युक्त्वा भगवान्कृष्णः सत्यार्यं बहुधा जगौ । तद्दं संप्रवक्ष्यामि तच्छृणुध्वं तपोधनाः ॥ अशकुष्ण उवाच—

पश्चयोजनिवस्तीणं शकरे मम मन्दिरे । अस्मिन्वसित यो देवि गर्दभोऽपि चतुर्भुजः ६ त्रीणि इस्तसहस्राणि त्रीणि इस्तशतानि च । त्रयो इस्ता विशालाक्षि परिमाणे विश्रीयते ॥ ७ पष्टिवर्षसहस्राणि योऽन्यत्र कुरुते तपः । तन्फलं लभते देवि प्रहरार्थेन शकरे ॥ ८ संनिहत्यां कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे । तुलापुरुषदानेन यन्फलं परिकीतितम् ॥ १० काश्यां दशगुणं भोक्तं वेण्यां शतगुणं भवेत् । सहस्रगुणितं मोक्तं गङ्गासागरसंगमे ॥ १० अनन्तं देवि विश्वयं शकरे मम मन्दिरे । अन्यत्र ददते लक्षं सुविधानेन भार्मिति ॥ १० इहेवेकेन दक्तेन शकरे तत्समं भवेत् । शकरे च तथा वेण्यां गङ्गासागरसंगमे ॥ १० सक्देव नरः स्नात्वा ब्रह्महत्यां व्यपोहित । अलक्षेण पुरा प्राप्ता सप्तद्वीपा वसुंधरा ॥ १३ स्करक्षेत्रमाहात्म्यं श्रुत्वां च गजगामिनि । \*मार्गशीर्षस्य श्रुक्वायां द्वाद्वयां व्रज पुत्रक ॥ १४

#### \* इदमधमसबद्धम् ।

९ क. ज. अ. खण्डशः । २ क. च. ज. जीवो । ३ क. च. ज. हस्ता. शुकरमय प<sup>®</sup> । ४ क. च. ज. कातिक । ५ क. च. ज. <sup>\*</sup>त्वा चैव पहानन । मा<sup>°</sup> ।

## कार्तिकेय उवाच-

भगवज्श्रोतुमिच्छामि त्रतानामुत्तमं त्रतम् । विधि मासोपवासस्य फलं वाऽस्य यथोचितम् १५ यथाविधि नरेः कार्ये त्रतं चीर्णे यथा भवेत् । आरभ्यते यथा पूर्वे समाप्यं हि यथाविधि ॥१६ यावन्संख्यं तु कर्तेव्यं तत्प्रवृहि महेश्वर । त्रतमेतन्सुखश्रीदं विस्तरेण ममानघ ॥ १७

### मद्र उवाच---

माध् पावकि(के) सर्वे ते यत्पृष्टं प्रबुवेऽनघ । भक्च्या मिनमतां श्रेष्ठ बृणुष्व गद्दती मम ॥ मुगणां च यथा विष्णुम्तपतां च यथा गविः । मेरः शिखरिणां यद्वद्वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ तीथोनां तु यथा गङ्गा प्रजानां तु यथा विणकः । श्रेष्ठं सर्वेत्रतानां तु तद्वन्यासोपवासनम् ॥२० सर्वेबतेषु यत्पुण्यं सर्वेतीर्थेषु चेव हि । सर्वेदानोद्धवं चेव लभेन्मासोपवासकृत् ॥ 3, अग्रिष्टोमादि। सर्वेजे विविध स्रीरदक्षिणैः । च तत्पुण्यमवाम्रोति यन्मासपरिलङ्घनात् ॥ २२ तेन जप्ते हुतं इतं तपस्तप्ते कृतं स्वधा । यः करोति विधानेन नरो मासमुपोषणम् ॥ ₹ ₹ इडिङ्य वैणावं यज्ञं समभ्यत्रये जनादेनम् । गुरोराज्ञां ततो लब्ध्वा कुर्योन्मासोपवासनम् ॥२४ बैंग्णवानि यथोक्तानि कृत्वा सबैब्रतानि तु । द्वादशीदिनपुण्यानि ततो मासमुपावसेत् ।। २५ अतिकृत्छं च पाराकं कृत्वा चान्द्रायणं ततः । मासोपवासं कुर्वीत गुरोविष्राज्ञया ततः ॥ २६ अास्त्रिनस्यामळे पक्ष एकादञ्यामुपोपितः । त्रतमेतत्तु गृह्णीयाद्यावित्रेर्शाहनानि त् ।। 20 वासुदेवं समभ्यत्रये कार्तिकं सकलं नरः । मासं चोपवसेद्यस्तु स मुक्तिफलभारभवेतु ॥ 20 अच्युतस्या उलये भक्त्या त्रिकालं कुर्मुद्रः शुभैः । मालतीन्दीवरैः पद्मैः कमलेश्र सुर्गान्थभिः २९ कुङ्कमोशीरकपरीविकिष्य वरचन्द्रनः । नैवेद्यधृपदीपाद्यरचेयेच जनादेनम् ॥ ₹ 0 मनसः क्रमेणा वाचा पुजयहरूडध्वजम् । कुवेन्नरः स्त्री विथवा बृहद्धक्तिजितेन्द्रियः ॥ 3 9 नाम्नामेव तथाऽऽलापं विष्णोः कृषोदहनिकाम् । भक्त्या विष्णोः स्तृतिबोच्या मिथ्यालापविवर्जिता सर्वसन्बदयायुक्तः शान्तर्याचर्गाहसकः । सुप्तो वा बासनस्यो वा वासुदेवं प्रकीतेयेन् ॥ 3 3 म्मृत्यालोकनगत्यादिस्वादितं परिकीतिनम् । अन्नस्य वजेयेद्भासं ग्रीसानां संप्रमोक्षणम् ॥ 38 गात्राभ्यद्गं शिरोभ्यद्गं ताम्ब्लं च विलेपनम् । ब्रतम्थो वर्जेयेत्सर्वं यद्यान्यच निराकृतम् ॥ 34 न बतस्यः स्पृशेत्कंचिद्विकमेस्यं न चाऽऽल्येत् । देवतायतने तिष्ठल गृहस्यअरेत्व्रतम् ॥ ३६ कृत्वः मासोपवासं तु यथोक्तविधिना नरः । नारी वा विधवा साध्वी वासुदेवं समर्चेयत् ॥३७ अन्यनाधिकमेवं तु व्रतं विर्शाहनैरिदम् । कृत्वा मामोपवासं तु संयतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 36 ततोऽचेयेत् व देवं द्वादञ्यां गरुडध्वजम् । पूजयेत्पूष्पमालाभिगत्यधूपविलेपनैः ॥ 96 वस्त्रात्रंकारवार्येश्च तोपयेदच्युतं नरः । संस्नापयेद्धरिं भक्त्या तीर्थचन्द्रनवारिभिः ॥ 80 चन्द्रनेनानुलिप्ताङ्गं गन्धपुष्पैगलंकृतम् । बस्तदानादिभिश्वेत भोजयित्वा द्विजोत्तमान ॥ 88 दयाच दक्षिणां तेभ्यः प्रीगपत्य क्षमापयेत् । एवं मासोपवासान्हि कृत्वाऽभ्यच्ये जनादनम्४२ भोजियत्वा दिजांश्वेव विष्णुलोके महीयते । एवं मासोपवासान्ते कृत्वा विशास्त्रयोद्ग ॥ 83 निर्यापयेत्तनस्तार्न्व विधिना येन तच्छृणु । कार्येद्दैष्णवं यज्ञमेकाद्द्यामुपोषितः ॥ पृजयित्वा तु देवेशमाचार्यानु इया हरिम् । अर्चियत्वा यथाशक्त्या(कि) ह्यभिवाय गुरुं तथा४५

ततोऽनुभोजयेद्विप्रान्नमस्कारपुरःसरम् । विशुद्धकुलचारित्रान्त्रिष्णुपुजनतत्परानः ॥ १६ पूजियत्वा द्विजान्सर्वान्भोजयित्वा त्रयोद्धः । ताम्बृलवस्त्रयुरमानि भोजनाच्छादनानि च ॥४७ योगपद्दानि सृत्राणि बस्मसृत्राणि चेव हि । द्द्याचैव द्विजाप्रयेभ्यः पृजयित्वा प्रणम्य च ॥४८ ततोऽनुपृजयेच्छकत्या श्रय्यां स्तरणसंस्कृताम् । साच्छादनां श्रुभां श्रेष्ठां सोपपानामलंकृताम् ४९ कारियत्वाऽऽत्मनो मृतिं काश्चनीं तु म्वशक्तितः । न्यसेत्तम्यां तु श्रय्यायामचियित्वा स्वगादिभिः आसनं पादुके छत्रं वस्त्रयुरममुपानहो । पवित्राणि च पुष्पाणि श्रय्यायामुपकल्पयेत् ॥ ५१ पत्रं श्रय्यां तु संकल्प्य प्रणिपत्य च तान्द्रिजान ॥ प्रार्थयेचानुमोदार्थं विष्णुलोकं वजाम्यद्दम् २० ततो व्रजेशरश्रष्ठो विष्णुस्थानमनामयम् । मण्दपस्थांम्तु तान्विप्रानिति वाच्यं मुहुर्मुहः ॥ ५३ मम्बितं क्रियाद्दीनं सर्वहीनं दिजोत्तमाः । सर्वं संपूर्णतां यात् भवद्वाक्यप्रसादतः ॥ विधिमांसोपवासस्य यथावत्परिकीतितः ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्स्ये श्रीकृत्रणसर्णभामामावदे मासोपवासिविकयन नप्तेकाननमोऽत्यायः ॥ १०१ ॥ ८२२

आदितः श्लोकानां समक्षद्वाः---३७५७४

### अथ इतिबद्याचा भग्नाननमोऽ याच

सृत उवाच—
इति वाक्यं समाकर्ण्य पुनः पमच्छ पार्वाकः । शालग्रामार्चनं भ्रयस्तव्छुण्डवं तपोधनाः ॥
कार्तिकेय उवाच —
अस्यव्योगिनां शेष्ट सर्वे भूषोः अनुसारम् । स्वत्यसम्बन्धं कृति विक्योगाः सम्यास्त

भगवन्योगिनां श्रेष्ठ सर्वे धर्माः श्रुता मया । शालग्रामार्चनं बृहि विस्तरेण मम प्रभो ॥ इंश्वर उवाच —

साधु साधु महाप्राज्ञ यन्मां न्वं परिषृच्छिम । तद्हं संप्रवक्ष्यामि श्रुयतां मम बन्सक ॥ शालग्रामशिलायां तु त्रेलोक्यं सचराचरम् । महाशय महासेन लीनं तिष्ठति संबेदा ॥ हृष्टा प्रणमिता येन स्तापिता पृजिता तथा। यज्ञकोटिसमं पृष्य गवां कोटिफलं लभेत् ॥ छिन्नस्तेन तथा वत्स गर्भवासः सुद्रारुणः । पीतं येन सदा विष्णोः शालग्रामशिलाजलम् ॥६ कामासक्तोऽपि यो निर्त्यं भक्तिभावविविज्ञितः । काल्ग्रामशिलां पुत्र पूर्जायत्वाऽच्युतो भवेत् ७ श्वालग्रामशिलाविम्बं हत्याकोटिविनाशनम् । स्मृतं संकीतितं ध्यातं पूजितं च नमस्कृतम् ॥ ८ शास्त्रग्रामशिलां दृष्ट्वा यान्ति पापान्यनेकशः । सिहं दृष्ट्वा यथा यान्ति वने मृगगणा भयान्।।° नमस्करंति मनुजः शालग्रामशिलाचनम् । भवत्या वा यदि वाऽभवत्या कृत्वा मुक्तिमवामुयात वैवस्वतभयं नास्ति तथा मरणजन्मनोः । यः करोति नरो नित्यं शालग्रामशिलाचेनम् ॥ 9 9 गन्धपाद्यार्घनेवंद्यदींपेधूर्वेविकंपनैः । गीतिवीद्यस्तथा स्तोत्रः शालग्रामशिलाचेनम् ॥ 42 कुरुते मानवो यस्तु कलौ भक्तिपरायणः । कलाकोटिसहस्राणि रमते विष्णुमद्यान ॥ y E ज्ञालग्रामनमस्कारो भावेनापि नरेः कृतः । मानुषत्वं कथं तेषां मञ्जक्ता य नरा भुवि ॥ 38 मद्भक्तिबलद्पिष्ठा मन्त्रभुं न नमन्ति ये । वासुद्वं न ते क्वया मद्भक्ताः पापमोहिताः ॥ 96 मद्भक्तोऽपि च यो भृत्वा भुक्के त्वेकादशीदिने । स याति स्कन्द तामिस्रे निरये मम घातकः ॥ मिलिक्सपर्शनं कार्य नान्या गुद्धिविधीयते । या निधिर्दियना विष्णोः मा निधिर्मम बल्लभा १७ यम्तां नोपवसेन्मर्त्यः स पापी श्वपचाधिकः । ज्ञालग्रामशिलायां तु सदा पुत्र वसाम्यहम्॥ दत्तं देवेन तृष्टेन स्वस्थानं मम भक्तितः । पद्मकोटिसहस्रेस्तु पूजिते मयि यत्फलम् ॥ तत्फलं कोटिगुणितं शालग्रामशिलार्चनात् । पूजितोऽहं न तेर्पत्येनीमतोऽहं न तेर्नरेः ॥ २० न कृतं मर्त्यलोके यैः शालग्रामशिलार्चनम् । शालग्रामशिलाग्रे तु यः करोति ममार्चनम् ॥ 3 % नेनाचितोऽहं सेनानीयुँगानामेकविंशतिम् । किमचित्रिङ्गर्शर्तीवष्णुभक्तिविवर्जितैः ॥ २२ ज्ञालग्रामिकलाविम्बं नार्चितं यदि पुत्रक । अनर्हं मम नेत्रद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम् ॥ 2,3 ज्ञालग्रामिनलाग्रे तु सर्व याति पवित्रताम् । भुक्त्वाऽन्यदेवनवेद्यं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ २४ भुक्त्वा केशवनंबेद्यं यज्ञकोटिफलं लभेत् । पादोदकेन देवस्य हत्याकोटिसमन्विताः ॥ २५ श्चानित नात्र संदेहस्तथा शङ्कादकेन हि । यो हि माहेश्वरी भूषा बैटणवं च न पूजयेतु ॥ २६ देश च याति नरकं यावदिन्द्राश्चतुर्देश । ज्येष्ठाश्रमी गृहे यस्य मुहुर्तमपि विश्रमेत् ॥ 3.9 पितामहा युगानयष्टौ भवनन्यमृतभोजिनः । संसारे दुःखकान्तारे निमज्जन्ति नराधमाः ॥ 26 वर्षकोटिसहस्राणि कृष्णागधनवर्जिताः । सक्रदभ्यवितैर्लिक्गैः शालग्रामसमुद्धवैः ॥ 20 र्माक प्रयान्ति मनुजा योगसांग्र्येन विजनाः । महिक्ककोटिभिटेपुर्येत्फलं पुजितैः स्त्तैः॥ € 0 शालग्रामशिलायां तु एकस्यामिह तद्भवेत् । द्वादशैव शिला यो वै शालग्रामसमुद्भवाः ॥ 3 9 अचेयेदैष्णवो नित्यं तस्य पुण्यं निवोध मे । कोटिलिङ्गसहस्रेस्तु पृजितेजोद्ववीतटे ॥ 35 काशीवासी युगान्यष्टी दिनेनैकेन तद्भवेत् । कि पुनश्च बहुयेस्तु पुजर्येदैप्णवी नरः ॥ 3 3 नाइं ब्रह्माटयो देवाः संख्यां कर्तृ समीह श ते । तस्माद्धकत्या च मद्धक्तैः शीत्यर्थे मम पुत्रक ॥ कर्तव्यं मम तद्भक्त्या जालग्रामशिलाचेनम् । शालग्रामशिलारूरी यत्र तिष्ठति केशवः ॥ तत्र देवाः सुरा यक्षा भ्वनानि चतुदेश । सुराणां कीर्तनैः सर्वेः कोटिभिश्र फर्ल कृतम् ॥ ३६ तत्फलं कीर्तनादेव केशवे सुकृतं कलौ । शालग्रामशिलाग्रे तु सकृत्पिण्डेन तर्पिताः ॥ वसन्ति पितरम्तस्य न संख्या तत्र विद्यते । ये पिबन्ति नरा नित्यं शालग्रामशिलाजलम् ॥३८ पञ्चगव्यसहस्त्रेम्त् प्राधितः कि प्रयोजनम् । प्रायश्चित्तं समुत्पन्ने कि दानैः किम्पोषणैः ॥ चान्द्रायणेश्व चीणेश्व पीत्वा पादोदकं हरेः । यः करोति तडागे त प्रतिमां जलशायिनीम् ॥४० मामकैत्रसम्प्रवीर्द्यः प्रसाद्येः कि प्रयोजनम् । वरमेका तडागे तु प्रतिमा जलशायिनी ॥ कोर्टिभिश्वापि कि कार्यमन्यदेवैश्व प्रजितैः । विष्णुमुख्यास्त् वै द्वास्तत्र जल्पन्ति वै गृह ॥ ४२ भमाणमस्ति सर्वस्य सुकृतस्य हि पुत्रक । फलं भमाणहीनं न् शालग्रामशिलार्चने ॥ या ददाति शिला विष्णाः शालग्रामशिलोज्जवाः । विषाय विष्णुभक्ताय तेनेष्टं क्रतुभिः अतैः॥ यहेर्जप वसतस्तस्य गङ्गास्नानं दिने दिने । स स्नातः सर्वतीर्थेष सर्वयह्रेषु दीक्षितः ॥ शाल्यामशिलातायेयोंऽभिषेकं समाचरेत् । स्वर्गे मर्त्ये च पाताले पाषाणाः सन्ति भूमिजाः ४६ शाल्यामिशलामाम्यं नास्ति नास्ति पुनः पुनः । मानुष्ये दुर्लभे लोके सफलं तस्य जीवितम्।। निलमस्थशनं भक्त्या यो ददाति दिने दिने । तत्फलं ममत्राप्तांति शालग्रामशिलाचेनातु ॥४८

पुत्रं पुष्यं फलं तोयं मूलं दुर्वादलं तथा । जायते मेरुणा तुल्यं शालग्रामिशलार्पितम् ॥ ४९ विभिहीनोऽपि यः कश्चित्कियामज्जविवर्जितः। चकाङ्कभुन आमोति सम्यक्शास्त्रोदितं फलम् ॥ यत्तु पूर्वं मया पृष्टं केशवं केशनाशनम् । तत्सर्वं कथयिष्यामि तव क्लेहेन पुत्रकः॥ ५१ क त्वं वससि हे विष्यो किमाधारः किमाश्रयः। कथं वा शीयसे देव तत्सर्वं कथयस्य नः ५२ श्रीविष्णुरुवाच—

निवसामि सदा शंभो शालग्रामोद्धवेऽक्रमनि । तत्रैव रथचक्राङ्के यानि नामानि मे शृणु ।। द्वारदेशे सम चन्ने दृश्येते नान्तरं यदि । वास्तदेवः स विज्ञयः श्रुक्तश्रवातिशोधनः ।। 60 मयुम्न अर्ध्वचक्रम्त् नीलदीप्तिस्तर्थेव च । सुषिगं छिद्रवहूलं दीर्घाकारं तु तद्भवेतु ॥ 26 अनिरुद्धस्त पीताभी वर्तु उश्चातिशोभनः । रेखात्रयाङ्कितौ द्वारि हृष्यग्रेन चिहितः ॥ 58 इयामी नारायणा देवी नाभिचके तथीस्रते । दीघेरखासमीपेती दक्षिणे सृपिरान्वितः ॥ 5 s अध्वीमुखं विज्ञानीयात्सुन्दरं हरिरूपिणम् । कामदं मोक्षदं चेव द्यर्थदं च विशेषतः ॥ परमेष्ठी च कक्काभः पद्मचक्रतमन्त्रितः । विस्वाकृतिस्तथा पृष्टे सुपिरं चातिपृष्करम् ॥ कुष्णवर्णस्तथा विष्णुपृष्ठे चके सुशोभने । द्वारोपरि तथा रेखा लक्ष्यते मध्यदेशतः ।। E = कपिको नर्गमहस्तु पृथ्चक्रमुकोभितः । ब्रह्मचर्येण पृज्योऽसावन्यथा विव्वदो भवेत् ॥ E 9 बाराहः जाक्तिलिङ्गम्त् चक्रे च विषमे ममृते । इन्द्रनीलिनिभः मधलाम्बरेखो नामितः ग्रभः॥ ६२ हीर्घकाश्चनवर्णा या विन्दुत्रयविभूषिता । मत्स्याख्या सा शिला क्रेया भूक्तिमक्तिफलपदा Ę 3 कुर्मस्तथोस्तः पृष्टे बर्नुलावर्तपृरितः । हरिनं वर्णमाधने कौरनुभेन नु चिहितः ॥ 8 2 इयग्रीवो हयाकारो रेखापश्चविभ्रापतः । बहुविन्दुसमाकीर्णः पृष्टे नीष्टं च रूपकम् ॥ ٤., वैकुण्डमसिमिन्नाह्नं चक्रमेकं तथा ध्व**जम् । द्वारोप**रि तथा रेखा गुङ्गाकारा सुद्योगना ।। EE श्रीयरस्तु तथा देवश्रिहितो वनमालया । कटम्बकुमुमाकारो रेखापञ्चविर्भापतः ।। वर्तुच्छ्यापि हस्यथ्य वामनः परिकीर्तितः । अतसीकुसुमप्रख्यो विन्दुना परिवोधितः ।। E / सुदर्शनस्तनो देव: इयामवर्णी महायनिः । वामपार्श्वे गटाचक्रे रेखा चैव न दक्षिण ॥ E 4 हामोदरस्त्या स्थलो मध्ये चकं प्रतिष्टितम् । द्वीभं द्वारि संकीणं पीतरेखा तथैव च ।। ء و नानावणीं ह्यान्तरत् नानाभौगेन चिह्नितः । अनेकपृतिमीभन्नः सर्वकामफलप्रदः ।। لا يى विदिश्व दिश्व मधीसु यम्योध्वे दृश्यते मुखम्। पुरुषोत्तमः स विद्वेयो भूक्तिम्क्तिफलपदः॥७२ हज्यते शिखरे लिङ्गं शालग्रामशिलोज्जवम् । तस्य योगेश्वरो देवो ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ڌ ي आरक्तः पद्मनाभरतु पङ्कजचक्रसंयुतः । तस्याभ्यर्चनतो नित्यं ट्राग्डम्न्वीश्वरो भवेत् ॥ S 6 चकारृति हिरण्याङ्गं रिक्मजालं विनिदिशेत । सुवर्णरेखाबहुलं स्फटिकर्यातशालिनम् ॥ ي′و अतिस्त्रिन्था सिद्धिकरी कृष्णा कीर्ति ददानि च । पाण्डुरा पापदद्दना पीना पुत्रफलप्रदा ॥ ७६ नीला पवच्छते लक्ष्मीं रक्ता रागप्रदायिका । रूक्षा उद्देगजननी वक्रा दाग्द्रिभागिनी ॥ وو प्कं सुद्र्शनं क्रेयं लक्ष्मीनारायणद्वयम् । तृतीयं चाच्युनं विद्याचन्धे तु जनार्दनम् ॥ 96 पश्चमं वासुदेवं च षष्ठं प्रदुष्त्रमेव च । संकर्षणं सप्तमं च ग्रष्टमं पुरुषोत्तमम् ॥ 96 नवमं नवमञ्यहं दशमं तु दशात्मकम् । एकादशं चानिरुद्धं द्वादशं द्वादशात्मकम् ॥ 60

अत ऊर्ध्व तु चक्राणि दृश्यन्तेऽनन्तसंब्रके(?) । खण्डिते बुटिते भग्ने शालग्रामे न दोषभाक् ८१ इहा तु यम्य या पृतिः स तां यत्नेन पूजयेत् । स्कन्धे कृत्वा तु योऽध्वानं वहते शैलनायकम्।। तस्य वब्यं भवेत्सर्वे त्रेलोक्यं सचराचरम् । शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः ॥ 63 तर्त्रे म्हानं च दानं च वागणस्याः शताधिकम् । कुरुक्षेत्रं प्रयागं च नैमिषं पुष्करं तथा ॥ 82 तत्र कोटिगुणं पृण्यं वागाणस्यां महाफलम् । ब्रह्महत्यादिकं पापं यत्किचित्कुरुते नरः ॥ 64 तत्मर्वे निर्देहत्याशु शालग्रामशिलार्चनम् । शालग्रामोद्भवो देवो यत्र द्वारवतीभवः ॥ ८६ उभयोः संगमा यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः । ब्रह्मचारियृहस्यैश्च वानप्रस्थैश्च भिश्वभिः ॥ 69 भोक्तव्यं विष्णुनैवेद्यं नात्र कार्या विचारणा । तत्पूजने न मन्त्राश्च न जपो नच भावना ॥ ८८ न म्तृतिनापि वाऽऽचारः शालग्रामशिलाचेने । शालग्रामशिलाग्रे तु कृत्वा स्वस्तिकमाद्रात्८९ कार्तिके तु विशेषण पुनात्यासप्तमं कुलम् । अणुमात्रं तु यः कुर्यान्मण्डलं केशवाग्रतः ॥ 90 मुद्रा धात्विकारिश्च कल्पकोटि दिवं वसेत् । यस्तु संवत्सरं पूर्णमिश्नहोत्रमुपासते(?) ॥ 65 कार्तिके स्वस्तिकं कृत्वा सममेतन्न संजयः (?) । अगस्यागमने चैव हाभक्ष्यस्य तु भक्षणे ॥ ९२ तत्पापं नाजमायाति मण्डयिन्वा हरेग्रेहम् । मेण्डलं कुरुते नित्यं या नारी केशवाग्रतः ।। सप्र जन्मानि वैधव्यं न साइइमोति कदाचन ॥ ९३

> इति श्रीमहरपुराणे पाद्य उत्तरखण्डे श्रीकरणसंयभामासंबादे शालमाममाहास्य नाम द्वाविश्वय श्रिकशतनमोऽत्याय ॥ ४२२ ॥ (३३)

# भादितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः -- ३७६६७

#### अथ त्रयंगवशन्यधिकशततमोऽभ्यायः ।

## रंभार उवाच -

भात्री छायां समाधित्य कुर्योत्पण्डं तु यो पुँने । मुक्ति प्रयान्ति पितरः प्रसादान्माभवस्य तु॥१ मिश्र पाणा मुखं चैव देह च मुनिसत्तम । धत्ते धात्रीफलं पैन्तु स महात्मा सुदुर्लभः ॥ २ धात्रीफलविलिप्ताङ्गो धात्रीफलविभूषितः । धात्रीफलकृताहारो नरो नारायणो भवेत् ॥ ३ यः किथ्वद्रप्णयो लोके धत्ते धात्रीफलं गुद्द । प्रियो भवित देवानां मनुष्याणां च का कथा ॥४ न जहात्तुल्मीमालां धात्रीमालां विशेषतः । धात्रीफलं तु तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्धवा ॥ ६ सफलं जीवितं तन्य त्रित्या लुण्डित केशवः । धात्रीफलं तु तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्धवा ॥ ६ सफलं जीवितं तन्य त्रित्यं यम्य वेश्मिनि । याविहिनानि वहते धात्रीमालां कलो नरः ॥ ७ तावचुगमहस्त्राणि वेकुण्डे वसितभवेत् । मालायुग्मं वहेचस्तु धात्रीतुलिसमंभवम् ॥ ८ वहते(नित्यं वे)कण्डदेशे तु(स)कल्पकोटि दिवं वसेत् । संनियम्येन्द्रियग्रामं शालग्रामित्रलार्चनम् ॥ यः कुर्यान्मानवो भक्त्या पुष्पे पुष्पेऽत्ववेधनम् । सुराणां च यथा विष्णुः पुष्पाणां मालती तथौ मालत्याऽनुदिनं देवं योऽर्चयेद्ररुडध्वनम् । जन्मदुःखनरारोगेर्भुकोऽसौ मुक्तिमाप्रयार्त् ॥ ११ मालतीमालया विष्णुः पूजितो येन कार्तिके । पापाक्षरक्षतां मालां स्फुटं शौरिः प्रमार्जित ॥१२

५ ख. ज. ैत्र दान जपः स्नान वा । २ ख. ज. मण्डन । ३ ज. गुहु। ४ ज. देह एव तुयो नरः । घ°। ५ **ख.** मृद मुनिसत्तमः । २ ख. ज वत्स । ४ ज ेथा । तुलस्याऽतुः । ८ क. ख. च. ज. इ. ेत् । तुलसीमाः ।

श्रीचन्दनं सकर्पूरमगरं च सुकुक्कुमम् । केतकीदीपदानं तु सर्वदा केशविषयम् ॥ 93 कार्तिके केतकीपुष्पं दत्तं येन कली युगे (?) । दीपदानं महासेन कुलानां नारयेच्छनम् ॥ 58 सरोक्हाणि तुलसी मालती मुनिपुष्पकम्। कार्तिके यदि तान्ये(तारयन्त्ये)व दीपदानं तु पश्चमम् मालतीमालया येन कार्तिके पुष्पमण्डपम् । केशवस्य कृतं वत्स वसतिर्दिवि तस्य च ॥ 3 5 केतकीपुष्पकेणेव पूजितो गरुडध्वजः । समाः सद्दस्रं सुप्रीतो जायते मधुसूदनः ॥ 68 अर्चियत्वा हृषीकेशं कुसुमेः केतकीभवेः । पुण्यं तद्भवनं याति केशवस्य शिवं गुह ॥ 96 दमनकेनापि देवेशं संपाप्ते मधुमाधवे । गोशतस्य मुनिश्रेष्ठ ग्रचनाळभते फ(यित्वा लभेत्फ`लम् अगस्तिकुसुमेदेवं योऽर्चयेतु जनार्दनम् । द्र्जनात्तस्य भा विष्र नरकाग्निः प्रणब्यति ॥ 20 न तन्करोति [+विप्रर्षे तपसा तोषितो हरिः । यन्करोति] महासेन मुनिपुर्ण्यग्लंकृतः ॥ 29 विहाय सर्वपुष्पाणि मुनिपुष्पेण केशवम् । कार्तिके योऽर्चयद्भकत्या वाजिमेधफरुं लभेत् ।। 23 मुनिपुष्पकृतां मालां यो दास्यति जनार्द्ने । देवेन्द्रोऽपि मुनिश्रेष्ठ कुरुते तस्य संकथाम् ।। गवामयुतदानेन यन्फलं पाष्यते गुह । मुनिपुष्पेण चैकेन कार्तिके लभते फलम् ॥ 20 कौंस्तुभेन यथा पीतो यथा च वनमालया । तुलसीटलेन संप्रीतः कार्तिके च तथा हरिः ॥२५

सृत उवाच--

प्रश्रयावनतं दृष्ट्वा कुमारं भक्तितन्परम् । पुनः प्रोवाच भगवान्महादेवो वृषःवजः ॥ २६ श्रीमहादेव उवाच—

शृणु दीपस्य माहात्म्यं कार्तिकं शिग्विवाहन । पित्रश्चेत वाञ्छित्ति सटा पितृगणैठृताः ॥ २७ भिविष्यित कुलेऽम्माकं पितृभक्तः सुपुत्रकः । कार्तिकं टीपटानेन यम्तोपयित केशवम् ॥ २८ घृतेन दीपको यस्य तिलतेलेन वा पुनः । ज्वलते यस्य सेनानीरश्वमधेन तस्य किम् ॥ २५ तेनेष्टं कृतुभिः सवैः कृतं तीर्थावगाहनम् । टीपटानं कृतं येन कार्तिकं केशवायतः ॥ ३५ एकाद्वयां पर्रद्त्तं दीपं प्रज्वालय मृषिका । मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य परां गतिमवाप सा ॥ ३५ लुब्धकोऽपि चतुर्द्वयां पृजयित्वा महेश्वरम् । निर्भाक्त परमां प्राप्य विष्णुलोकं जगाम सः ३३ श्वपक्ति स्वाश्रयादृष्ट्यां पृजयित्वा महेश्वरम् । निर्भाक्त परमां प्राप्य विष्णुलोकं जगाम सः ३३ श्वपक्ति स्वाश्रयादृष्ट्यां पृजयित्वा परेः कृतम् । शुद्धा लीलावती भृत्वा जगाम स्वगेमव्ययम्॥ गोपः कश्चिदमावस्यां पृजां हृष्टा तु शाक्तिणः । मुहुर्मृहुर्जयेत्युक्त्वा राजराजेश्वरोऽभवत् ॥ ३५ तस्माहीपाः प्रदातव्या राज्ञावस्तमितं रवा । गृहेषु सर्वगोष्टेषु चेत्येप्वायतनेषु च ॥ ३६ देवालयेषु देवानां स्मशानेषु सरित्सु च । घृतादिना शुभार्थाय यावत्पश्च दिनानि च ॥ ३५ पापिनः पितरा ये च लुप्तपिण्होदकिकयाः । [क्षतेऽपि यान्ति परां मुक्ति दीपदानस्य पुण्यतः] चतुर्दश्याममावस्यां दत्तं ते प्रामुवन्ति हि । अतोऽर्थ कामुदीनामाग्व्याता ते शिग्ववाहन() ३५

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कातिकमाहात्स्य श्रीकृष्णमन्यमामासवादे पुष्पदीपधात्रापालवणन नाम त्रयोविकान्यधिकशतनमाऽभ्यायः ॥ ५२३ ॥ ८३४ ।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३७७०६

<sup>🕂</sup> धनृश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज इ. अ. पुस्तकस्थः । 🗸 इदमधे क. च ज झ पुस्तकस्थम ।

भ क. च. ज. केतर्का । २ क. च. ज. झ. भू। केतर्कामाल । ३ क. च. ज. झ. पुर्थो दले दाप माऽक्षयमाप्ट-यात् । ए° ।

## अथ चतुर्विशात्यधिकशततमोऽध्यायः ।

मेत्यभागोवाच--डीपावलीफलं नाथ विशेषादृह्नाहि से प्रभो । [\*किसर्थ कियते सा तु तस्याः का देवता भवेत् १ किंच तत्र भवेद्देयं किं न देयं वद मभो] । पहर्षः कोऽत्र निर्दिष्टः क्रीडा काऽत्र मकीतिता।। र मृत उवाच--इति<sup>ँ</sup> सत्यावचः श्रुत्वा भगवाँन्कमलेक्षणः । साध<del>्क</del>त्वो कमलाकान्तः प्रहसिश्चमञ्जवीत् ॥ ŧ श्रीकरण उवाच--कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदञ्यां तु भामिनि । यमदीपं बहिद्देद्यादपमृत्युर्विनश्यति ॥ R मन्यूना पागहस्तेन कालेन भायेया सह । त्रयोदञ्यां दीपदानात्सूर्यतः प्रीयतामिति ॥ ५ कार्तिके कृष्णपक्षे त् चतुर्देश्यां विध्रदये । अवश्यमेव कर्तेव्यं स्नानं नर्कभीरुभिः ॥ Ę पर्वविद्धचतुर्देश्यां कार्तिकस्य सिनेतरे । पक्षे प्रत्युपसमये स्नानं क्यदिनन्द्रितः ॥ 9 िअम्रणोदयतोऽन्यत्र स्कितायां स्नापितो नरः । तस्याऽऽ<mark>ब्दिकभवो धर्मो नश्यते नात्र संशयः</mark> ] तैले लक्ष्मीजेले गङ्गा दीपावल्यां चतुर्देशीम् (ं)। प्रातःस्तानं **हि यः क्यीद्यमलोकं न पदयति** र अपामार्गम्तथा तुम्बी पपुत्राटं च कटफलम् । भ्रामयेन्स्नानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय वै ॥ 90 सीतालेष्ट्रिसमायुक्तः सकण्डकदलान्वितः । हर पापमपामार्गे भ्रास्यमाणः पुनः पुनः ॥ 9 9 अपामार्ग प्रपुत्नाटं भ्रामयेन्छिरसोपरि । ततश्च तपेणं कार्यं यमराजस्य नामभिः ॥ 92 यमाय धर्मगाजाय मृत्यंव चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभृतक्षयाय च ॥ 93 श्रीदुम्बराय दक्षाय नीलाय परमेष्ठिने । दुकोद्राय चित्राय चित्रगृप्ताय वे नमः ॥ नस्काय प्रदातव्यो दीपः संपुज्य देवताः । ततः प्रदोषसमये दीपान्द्यान्मनोहरान् ॥ 94 बद्माविष्णाश्चित्रादीनां भवनेषु विशेषतः । कटागारेषु चैत्येषु सभासु च नदीषु च ॥ ? 5 प्राकारोद्यानवापीए प्रतोलीनिष्कृदेषु च । मन्दुरासु विविक्तासु इस्तिशालासु चैव हि ॥ 99 ण्यं प्रभातमम्यं समावास्यां तु भामिति । स्नात्वा देवान्पितृनभक्त्या संपूज्याथ प्रणम्य च॥१८ कृत्वा तु पार्वणं श्राद्धं द्रधिक्षीरघृतादिभिः । भोज्यनोनाविधैर्विमानभोजयित्वा क्षमापयेत् ॥ १९ ततो उपरोह्नसमये तोषयेत्रागरान्त्रिये । तेषां गोष्टीश्व मानं हि कृत्वा संभाषणं त्रिये ॥ 20 पितृणां वत्सरं यावत्सीतिम् कात्पाद्यतं दिवि । अपबुद्धे हरो पूर्वे स्त्रीभिलेक्ष्मीं प्रबोधयेत् ॥ प्रबोधसमयं लक्ष्मी बोधयित्वाऽचेयेच् यः । पुमान्वे वत्सरं यावल्लक्ष्मीस्तं नेव मुश्चति ॥ अभयं प्राप्य विषेभ्यां विष्णूभीताः सुर्राद्वषः । सुप्तं क्षीगेदधौ ज्ञात्वा लक्ष्मीसद्बाश्रितास्तथार ३

\star अयं छोकः कः स्व. च ज झ. अ पुस्तकस्थः । 🛨 अयं क्षोको इ. पुस्तकस्थः ।

त्वं ज्योतिः श्री रविश्वन्द्रो विद्युत्सीवर्णनारका । सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिदीपज्योतिःस्थिता तथा या लक्ष्मीदिवसे पृण्यं दीपावल्यां च भूतले । गवां गोष्टे तु कार्तिक्यां सा लक्ष्मीवेरदा मम २५

१ क. च ज. झ. कातिकेय उवाच । २ क. च ज. झ. हि सांपतम् । कि । ३ क. च. ज. झ. हित स्कन्दव । ४ फ. च. ज. झ. वान्कामशोषण । ५ फ च ज झ. केन्त्या कार्तिकं विप्राः प्र<sup>8</sup> । ६ क. च. ज. झ. श्रीशिव उवाच । २ क च ज झ. पावके । ८ क ज. झ. पावके ।

53

6 4

इंकरश्र भवानी च क्रीडया चूतमास्थिते । भवान्याऽभ्यचिता लक्ष्मीर्थेतुरूपेण संस्थिता ॥ २६ गौर्या जित्वा पुरा शंभुर्नेग्नो चूर्ते विसर्जितः। अतोऽ(त्य)र्थ शंकरो दुःग्वी गाँगी नित्यं सुग्वान्विता मयमं विजयो यस्य तस्य संवत्सरं श्रुभम् । एवं गते निशीधे तु जने निद्रान्धलोचने ॥ ताबन्नगरनारीभिः भूपेडिण्डिमवादनैः । निष्कास्यते प्रहृष्टाभिग्लक्ष्मीः स्वयृहाङ्गणात् ॥ पराजयो विरुद्धः स्यात्प्रतिपद्धदिते रबी । प्रातर्गोबर्धनः पृज्यो द्यूनं रात्री समाचरेत् ॥ भूषणीयास्तथा गावो वज्यी वाहनदोहनातु । गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारक ।। 3 4 विष्णुवाहुकृतोच्छ्राय गर्वा कोटिपदो भव । या लक्ष्मीलींकपालानां घेनुरूपेण संस्थिता ॥ 35 घृतं बहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहत् । अग्रनः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः ॥ गावो मे हृदये मन्तु गर्वा मध्ये वसाम्यहम् ॥ 3 3 इति गोवर्धनपूजा ॥ सद्भावनेव संतोष्य देवान्सन्पुरुषात्रगन् । इतरांश्वात्रपानन वाक्यदानन पाण्डितान ॥ 3 1 वस्त्रस्ताम्बृलैदानेश्च पुष्पकर्षृरकुङ्क्सः । भक्ष्येरुचावचभीज्यगन्तःपुरनिवासिनः ॥ 3 % ग्रामेंईषभदानेश्व सामन्तात्रपतिर्थेनेः । पदातिजनसंघांश्च ग्रेवेयः कटकः श्रमः ॥ 3 8 स्वनामाङ्केश्व तास्त्राज्ञा तोषयन्स्वजनान्पृथक् । यथार्थं तोषयित्वा तु ततो महान्भटांस्तथा ॥३७ हुषभान्महिषांश्रेव युष्यमानान्पर्गः सह । राज्ञश्चापि हि योधांश्र पदातीनसमलंकतान ॥ 3/ मञ्जारूढः स्वयं पर्येष्ठरनर्वकचारणान् । युद्धापयेद्वासयेच गोर्माहत्यादिकं च यत् ॥ 30 बन्सानाकपेयहोभिरुक्तिप्रत्यक्तिवादनात् । ततोऽपराह्मसमये प्रवस्यां दिश्य भागान् ।। 40 मार्गपाली प्रवश्लीयाहर्गे स्तम्भेऽथ पाटपे । कुशकाशमर्या दिच्यां लम्बकैबेह्भिः विये ॥ दीक्षयित्वा गजानश्वात्सायमस्यास्तले नयेत् । गा वै हपांश्च महिषात्महिषीर्घाण्टकोत्कटाः ॥४२ कत्रहोमेद्विजेन्द्रेस्त् बञ्जीयान्मार्गपालिकाम् । नमस्कारं ततः क्यान्मश्रेणानेन सुब्रत् ।। 43 मार्गपालि नमस्तुभ्यं सर्वलोकसुखपदे । मार्गपालीतले चेत्थं यान्ति गावो महावृषाः ॥ 12 राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च विशेषतः । मार्गपाली समृह्यङ्घ्य नीरुजः सुखिनो हि ते ॥४५ कृत्वैतनसर्वमेवेह रात्री दैत्यपतेर्वलेः । पूजां कुर्यात्मियं साक्षाद्रमा मण्डलके कृते ॥ 25 बलिमालिख्य देत्येन्द्रं वर्णकैः पञ्चरङ्गकैः । सर्वाभरणसंपूर्ण विन्ध्यावल्या सर्मान्वतम् ॥ 15 कुष्माण्डमयजम्भोकमधुदानवसंवृतम् । संपूर्णं हृष्ट्वदनं किरीटोत्कटक्ण्डलम् ।। 16 द्विभूजं देखराजानं कार्रायत्वा स्वकं पुनः । गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां विवालायां विश्वयेषाः मातुन्नातुननैः सार्थं संतृष्टां बन्धभिः सह । कमलैः कुमुदैः पूर्णः कहारै रक्तकात्पलैः ॥

मन्नेणानेन राजेन्द्रः समन्नी सपुरोहितः । पूजां करिष्यते यो व सौक्यं स्यात्तस्य वत्सरम्

लोकश्चापि गृहस्यान्ते पर्यक्के शुक्रतण्डुलैः । संस्थाप्य बलिराजानं फर्लः पुर्वेश्व पृजयेत् ॥

गन्धपुष्पान्ननेवेदैः सर्क्षार्गेद्रपायमैः । मद्यमांससुरालेखचाष्यभक्ष्योपद्वारकैः ॥

बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसून प्रभो । भविष्येन्द्र सुराराने पृज्ञेयं प्रतिगृह्यताम् ॥

एवं पृत्रीं प्रियं कृत्वा रात्री जागरणं ततः । कार्येन्प्रेक्षणीयादिनटनृत्यकथानकैः ॥

१ सा. च. ज. झ. मुखम् । २ क. ख. च. ज झ. लिधूपैश्च । ३ इ. ज नि । कुद्धाँ । ४ च ज झ. पावके । ५ च. ज. गुहु। झ. प्रियै: । ६ इ. झ. वीक्षयित्वा । ७ क. ख म मुवतः । ८ क. ज म्कन्द्र । ॰ ज योन्ति मा १० क. च. ज. झ. "जो विधानेन गाँ"

बलिमुहिदय दीयेत तत्र सर्वे च भौमिनि । दत्तानि चाक्षयाण्याहुर्मुनयस्तन्वद्क्षिनः ॥ ५६ यदम्य दीयने दानं म्बल्पं वा यदि वा बहु। नदक्षयं भवेन्सर्वे विष्णोः पीतिकरं शुभम् ॥ ५७ रात्रों ये न करिष्यन्ति तव(स्य)गृजां बले न(न)राः। तेषां च श्रोत्रियो धर्मोऽकर्मत्वमुपतिष्ठते॥ विष्णुना वसूर्धा लब्ध्वा तुष्टेन बलये पुनः । उपकारकरं दत्तमसुराणां महोत्सवम् ॥ ५९ ततः प्रभृति रेम्भोरु प्रवृत्ता कौमुदी ग्रुभा । सर्वोपद्रवसंहत्री सर्वविद्यविनाशिनी ॥ ६० लोकज्ञोकहरा काम्या धनपृष्टिसुखावहा । कुज्ञब्देन मही ज्ञेया मुद्र हर्षे ततो द्रयम् ॥ 8 8 धातुक्कैनिगमक्रेश्च तेनेपा कामुदी म्मृता । कामुदीति जना यम्मान्नानाभावैः परस्परम् ॥ ६२ हुपुतुष्टाः स्वापन्नास्तर्नपा कामुटी स्मृता । कुमुदानि बलेर्यस्मादीयन्ते तत्र भामिनि ॥ ६ ३ अथोड्यपार्थिवैभामे तेनेपा कामुदी स्मृता । एकमेवमहोरात्रं वर्षे वर्षे च भामिनि ।। ६४ दुनं दानवराजस्य आदर्शमिव भूतले । यः करोति तृषो राज्ये तस्य व्याधिभयं कृतः ॥ ६५ मुभिक्षं क्षेपमारोग्यं तस्य संपद उत्तमाः । नीरुजश्च जनाः सर्वे सर्वोपद्ववर्जिताः ॥ ६६ काँमुदी कियते यस्माद्भवन्तीह महीतले। यो याद्दशेन भावेन तिष्ठत्यस्यां तु पण्मुख(भामिनि)॥ हपेदः खादिभावेन तस्य वर्षे प्रयाति हि । रुदिनो गोदिनो वर्षे हुष्टो वर्षे प्रहुप्यति ।। ६८ भूको भोक्ता भवेदर्ष स्वस्थः स्वस्था भविष्यति । तस्मात्पहृष्टैस्तुष्टुंश्च कतेव्या कामुदी नरेः ॥ वैष्णवी दानवी चेयं तिथिः प्रोक्ता च भामिनि ॥ ६९

दीपोत्सवं जनितसर्वजनप्रमादं कुर्वन्ति ये सुमतयो बलिगजपृजाम् । दानोपभागसुखर्बाद्धमतां कुलानां हर्षे प्रयान्ति सकलं प्रमुदं च वषम् ॥ ७०

श्रीकृष्ण उवाच--

मन्यं नाम्तिथयो ननं दिनीयाद्यात्यात्र्य विश्वनाः । मामैश्वनुभिश्व ननः पाद्यकाले शुभावहाः ॥ प्रथमा श्रावणे मास्मि नथा भाद्रपदेऽपरा । तृनीयाऽऽश्वयुजे मासि चनुर्थी कार्तिके भवेत् ॥ ७२ कलुपा श्रावणे मासि नथा भाद्रपदेऽमला । आश्विने प्रेनसंचारा कार्तिके याम्यका मना ॥ ७३

संत्योवाच--

कम्मात्मा कलुपा पोक्ता कम्मात्मा निर्मेला मना। कम्मात्मा प्रेतसंचारा कम्माद्यास्या प्रकीर्तिता सुन उवाच—

इति सत्यावचः श्रुत्वा भगवान्भृतभावनः । उवाच वचनं श्रुक्षणं प्रहर्मनगरुडध्वजः ॥ ७५ श्रीकृष्ण उवाच--

पुरा वृत्रविधे वृत्ते प्राप्तराज्ये पुरंदरे । ब्रह्महत्यापनोदार्थमश्वमेधः प्रकीर्तितः ॥ ७३ कोषादिन्द्रेण व त्रेण ब्रह्महत्या निर्णादता । पिंड्या सा क्षितो क्षिप्ता वृक्षे तोये पहीतले ॥ ७७ नायां श्रृणहिन वहाँ संविभज्य यथाक्रमम् । तत्पापश्रवणात्पूर्वे द्वितीयाया दिनोदये ॥ ७८ नार्गावक्षनर्दाभृषिर्वाह्मश्रुणहनस्तथा । केंलुपिभवनं जा(या)ता ह्यतः सा कलुपा मता ॥ ७९ मधुकेटभयो रक्ते पुरा मन्ना तु मदिनी । अष्टाङ्कलाऽपवित्रा सा नारीणां तु रजो मलम् ॥ ८०

५ क. च. ज झ. पावके । २ क. च. ज. झ. सेनानीः । ३ क. ख. च. ज. झ. सदा । ४ क. च. ज. झ. कार्तिके । ५ क च. ज झ. कार्तिके । ६ क. ख. च. ज. झ. रैप्रसादं । ७ ड. द्विशताकु । ८ ड. झ. प्रयाति । ९ ड. ब. मृंदेव व । ५० क. च. ज. झ. स्कन्द । ५९ च. स्कन्द उवाच । ज. झ. गुह उवाच । १२ च. ज. झ. ैति स्कन्दव । १२ च ज महेशा । झ. महोदेव । १५ च. ज. झ. दिनेऽनघ । १६ ड. न. निर्मेलीकरणं ।

नद्यः पाष्ट्रण्यलाः सर्वो वहेक्ध्वे मशी मलम् । [ \* निर्यासमिलनो वृक्षाः सङ्गाळणहनो मलाः ] ।। कलुपाणि चरन्यम्यां हेनेपा कलुपा मता । देविषिषितुधर्माणां निन्दका नास्तिकाः शटाः।।८२ तेष, साह्यस्यां | दाब्यलापुजा [त्पुता | द्वितीया तेन निर्मला। अनध्यायेषु बाह्याणि पाटयन्ति पटन्ति च **सां**ख्यकास्ताकिकाःश्रौतास्ते**षां शब्दापशब्दजात्। म**लात्पृता द्वितीयायां नतोऽर्थे[वै]निमेला च मा अग्निष्वाचा बहिषद् आज्यपाः सोमपास्तथा । पितृपितामहमेनसंचागाः मेनसंचरा ॥ **बे**तास्त् पितरः बोक्तास्तेषां तस्यां तु संचरः । पुत्रपौत्रस्तु दाहित्रैः स्वधामन्त्रस्तु पृजिताः ॥८६ श्राद्धदानमखेस्त्रमा यान्त्यतः पेतसंचरा । कार्तिके च द्वितीयायां पूर्वाह्ने यममचयेन ॥ भानुजायां नरः स्तात्वा यमलोकं न पश्यति। कार्तिके शुक्रपक्षे तु द्वितीयायां तु शौनक[भामिनि] यमो यमुनया पूर्व भोजितः खगृहेऽचितः । द्वितीयायां महोत्मगीं नाम्कीयाश्च तींपताः ॥ ८० पापेभ्यो विषयुक्तास्ते मुक्ताः सर्वनिबन्धनात् । अत्रासिताश्च संतुग्नः स्थिताः सर्वे यहच्छया । तेषां महोत्सवो हत्तो यमगष्टसुखावहः । अतो यमद्वितीयेयं त्रिष् लोवेषु विश्वता ॥ तम्मानित्रगृहे विष न भोक्तरूयं ततो बुधैः । स्त्रोहेन भगिनीहस्ताद्धीक्तरूयं पुष्टिवर्धनम् ॥ दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः।स्वर्णात्रंकारवस्त्राणि प्रजासन्कारभागिनि[पर्वेकम्] भोक्तव्यं सहजायाध भगिन्या हस्तनः परम् । सर्वासुविंग्त भगिनीहम्ताङ्गोक्तव्यं बलवर्धनम्। ऊर्जे जुक्दितीयायां प्रितनस्तिपता यमः । महिषासनमारूहा दण्डम्हरभृत्यभः ॥ देक्तिः क्रिकेर क्रीरेन्तरमे यस्यात्मने नमः(१) । यभीगन्यः सुवासिन्यो बखदानादितोषिताः। ०६ न तेषां बन्तरं याबन्कलक्षे न रिपोर्भयम् । धन्यं यजस्यमायष्यं धर्मकामार्थतायनम् ॥ ह्य ख्यातं सक्तरं प्रतिसत्ये। सरहस्यं मयाऽनघ(ये ।।। 4 5 यस्यां निथी यमनया यमगाजदेवः संभोजिनः प्रतिनिथी(वित्वतिः)स्वसृषीहरेन । तस्यां स्वसुः करतचादिह यो भुनक्ति प्रामोति विचश्यसंपदम्चमां सः ॥ 46 इति श्रीमहा (रोग पाद्म उत्तरखण्ड कातिकमाहात्स्य यस्ति यामाहात्स्य नाम चार्यिश य

भिक्षाततमोऽध्याय ॥ ५२४ ॥ ५२४ ॥ अस्ति । अस्ति । अस्ति । सम्बद्धाः स्टेस्ट । अस्ति । अस

अथ पश्चविश्वास्त्रधिकशतनमें ऽध्याय

इंश्वर उवाच-

प्रवाधिन्याश्च माहात्म्यं पापद्रं पुण्यवर्धनम् । मुक्तिदं तत्त्ववृद्धीनां शृणुष्व सुरमत्तमः ।। १ ताबद्वजीति सेनानिक्षाः भागीरथी क्षितां । यावजाऽऽयाति पापद्रां कार्तिकं हांग्वोधिनी ।। १ ताबद्वजीति तथि।नि आत्ममुद्रसरांसि च । यावत्त्रवाधिनी विष्णोस्तिथिनाऽऽयाति कार्तिके ॥३ अत्वमेधमहस्राणि(णां) राजस्यशतानि(तस्य) च । एकेनवोपवामेन प्रवाधिन्याः फलं लभेत् ॥ दुर्लभं चेव दुष्पाष्यं त्रेलोक्ये सचराचरे । तद्पि पार्थितं विष्ठ ददाति प्रतिवोधिनी ॥ ६ ऐश्वर्यं संतितं ज्ञानं राज्यं च सुखसंपदः । ददाःयुगोषिता विष्ठ हेल्या हरिवोधिनी ॥ ६ ६ हत्वन्द्र हथानि पाषान्युपाजितानि च । एकेनवोपवासेन दहते हरिवोधिनी ॥ ९

उपवासं प्रवोधिन्यां यः करोति स्वभावतः । विधिता नरशार्द् च यथोकं लभते फलम् ॥ प्रवेजन्त्रमहत्वेषु पाउं यन्सतुराजितम् । जागरेण प्रवोधिन्यां दश्कते तूळगशिवत् ॥ शुगु पण्युत्व वरूपामि जागरम्य च लक्षणम् । यस्य विज्ञानमात्रेण दुर्लभो न जनार्दनः ॥ 90 गीतं वाद्यं च तृत्यं च पुराणपटनं तथा । धूपो दीपश्च नेवेद्यः पुष्पगन्यानुचेपनम् ॥ 99 फलमर्घ्यं च श्रद्धा च दानमिन्द्रियसंयमः । सत्यान्वितं विनिद्रं च मुदायुक्तं क्रियान्वितम् ॥१२ माथर्थ चैव मोत्माहमालम्यादिविवर्जितम् । प्रदक्षिणादिसंयुक्तं नमस्कारपुरःमरम् ॥ \$ 3 नीराजनसमायुक्तमनिर्विण्येन चेनसा । यामे यामे महाभाग कुर्वकीराजनं हरे: ॥ 88 एनैग्रेंगे: समायुक्तं क्योज्ञागरणं विभोः । एकाग्रमनमा यस्तु न पुनर्जायते भुवि ॥ 94 य एवं कुरुते भक्त्या वित्तशाद्व्यविवर्जितः । जागरं वासरे विष्णोर्ळीयते परमात्मनि ॥ १६ पुरुषसृक्तेन यो नित्य कार्तिके हार्चयेद्धारम् । वर्षकोटिसहस्राणि पूजितस्तेन केशवः ॥ १७ यथोक्तेन विधानेन पाञ्चरात्रोदिनन वै । कार्तिके त्वचीयोक्तियं भक्तिभागी भनेन्नरः ।। 36 नमी नारायणायेति कार्षिके योऽचेयेद्धरिम् । स मुक्तो नारकेदुःखैः पदं गच्छःयनःमयम् 98 हरेनीमसहस्राख्यं नागराजस्य मोजणम् । कार्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न चिन्रति ॥ २० यगकोटिमहस्त्राणि मन्त्रन्तरभतानि च । द्वादञ्यां कार्तिके मामि जागरी वसते दिवि ॥ **२** ? कुले तम्य च ये जाताः शतशोऽथ सहस्राः । प्राप्तुवन्ति पदं विष्णोत्स्तस्माःकुर्वीत जागरम् २२ कार्तिके पश्चिमे यामे म्तवगानं करोति यः । श्वेतद्वीपे तु वसते पितृभिः सह भामिनि(पण्मुख)॥ नेवेयदानं हरये कार्तिके दिनसंक्षये(? । युगानि वस<mark>ने स्वर्गे तावन्ति म</mark>ुनिसत्तम ॥ २४ अक्षयं म्यानगार्वेळ माळतीकवळाचेनम् । अचेयेदेवदेवेशं स याति परमं पद्म् ॥ २५ कार्तिके शुक्त के तु कृत्या से कादशीं नरः । प्रातदेच्या शुभान्कुम्भान्यपाति सम(हरि)मन्दिरम् ॥ कार्तिकय उवाच --यदेतद्वयनं पुण्यं ब्रतानां परमं ब्रतम् । कर्तव्यं कार्तिके मासि भवता भीष्मपश्चकम् ॥ 50 विधानं तस्य च फलं तथेव सुरमत्तम । कथयस्व प्रसादानमे मुनीनां च पितामह ॥ 36 इंचर उवाच--श्वक्ष्यामि महापृष्यं व्रतं व्रतयतां वर । भीष्मेणेतद्यतः प्राप्तं व्रतं पश्चिदिनात्मकम् ॥ २९ सकागाद्वासुदेवस्य तेनोक्तं भीष्मगश्चकम् । ब्रास्यास्य गणान्वकुं कः शक्तः केशवादते ॥ 30 कार्तिके शुऋषक्षे तु शृणु धर्म प्रातनम् । वसिष्ठसृगुगर्गाद्येश्वीर्णं कृतयुगादिषु ॥ 3 9 अम्बरीपेण भागार्वर्थार्ण बेतायुतादिषु । ब्राह्मणैब्रीह्मचर्येण जपहोर्माक्रयादिभिः ॥ 35 र्भात्रयेश्व तथा वैद्यः सन्यजीचयरायणैः । दुष्करं सत्यहीनानामशक्यं बालचेतसाम् ॥ \$ \$ हुष्करं भैष्मामित्याहुने शक्यं प्राकृतेनेरैः । यस्तत्करे।ति विभेन्द्र तेन सर्वे कृतं भवेत् ॥ 38 वर्तं चेतत्वहारुणां महापातकनाजनम् । अतो नरैः प्रयत्नेन कर्तव्यं भीष्मपश्चकम् ॥ 39 कार्तिकस्यामे रे पक्षे स्नात्या सम्यग्वियानतः । एकाद्रक्यां तु गृह्णीयाद्वतं पश्चदिनात्मकम्॥३६ भातः स्नात्वा विशेषण मध्याहे च तथा ब्रती । नद्यां निर्झरगर्ते वा समालभ्य च गोमयम् यत्रत्रीहितिले: सम्पत्रिपतृनसंतर्पयेतकमात् । स्नात्वा मान नरः कृत्वा धौतवासा दृढत्रतः ॥ ३८

भीष्मायोद्दकदानं च हार्ध्यं चैव प्रयत्नतः । पृजा भीष्मस्य कर्तव्या दानं द्यात्प्रयत्नतः ॥ ३९ पश्चरत्नं विशेषेण दस्ता विप्राय यत्नतः । वासुदेवोऽपि संपृज्यो लक्ष्मीयुक्तः सदा प्रभुः ॥ ४० पश्चके पृजयित्वा तु कोटिजन्मानि तुष्यति । यत्किचित्त्रियते सर्व पश्चधा तु प्रकल्पयत् ॥ ४१ संवत्सरत्रतानां च लभते सकलं फलम् । कृत्वा तृदकदानं तु तथाऽध्यस्य च पृजनम् ॥ ४२ मन्नेणानेन यः कुर्यान्मुक्तिभागी भवेकाः । वैयाघपद्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च ॥ ४३ अनपत्याय भीष्माय उदकं भीष्मवर्मणे । वसृनामवताराय शंतनोरात्मजाय च ॥ ४९ अध्यं ददामि भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे ॥

इत्यर्घमन्नः ॥

अनेन विधिना यस्तु पश्चकं तु समापयेतु । अश्वमेधसमं पृण्यं प्रामोत्यत्र न संजयः ॥ 32 पश्चाहमपि कर्नव्यं नियमं च प्रयत्नतः । नियमेन विना यत्र न भाव्यं वस्वार्णानि ना ।। 75 जनरायणहीनाय भीष्माय पददौ हरिः । उत्तरायणहीनोऽपि शृद्धि लग्नं विना शृभः ।। 29 ततः संपूजयेदेवं सर्वपापहरं हिरम् । अनन्तरं प्रयत्नेन कर्तव्यं भीष्मपञ्चकम् ॥ 8% स्नापयेत जर्रेभेक्त्या मधुक्षीरघृतेन च । तथैव पञ्चगव्येन गन्धचन्द्रनवारिणा ॥ 40 चन्द्रनेन सुगन्धेन कुङ्क्रमेनाथ केशवम् । कपृरोशीरमिश्रेण लेपयेद्रस्ट ध्वजम् ॥ अर्चयेद्वचिरेः पुर्वेर्गन्धवृपसमन्दितेः । गृग्गुलं घृतसंयुक्तं दहेन्कृष्णाय भक्तिमात ॥ दीपकं तु दिवा गत्रों दद्यान्पभ दिनानि तु। नवेद्यं देवदेवस्य परमात्रं निवेदयेत् ।। एवमभ्यचेयहेवं संस्मृत्य च प्रणम्य च । ॐ नमो वासुदेवायति जपेदछोत्तरं जतम् ।। जुहुयाच घृताभ्यक्तेम्तिलब्रीहियवादिभिः । पडक्षेरण मन्त्रेण स्वाहाकारान्वितेन च ॥ उपास्य पश्चिमां संध्यां प्रणस्य गरुडध्वजम् । जीपन्वा पूर्ववन्मश्चं क्षितिशायी भवेद्वती ॥ सर्वमेतद्विधानं तु कार्य पश्च दिनानि तु । विशेषे।ऽत्र ब्रत हास्मिन्यदन्यनं शृणुष्व तत् ॥ मथमेऽहि हरेः पादौ प्रजयेन्कमळेईनैः(बेनी)। दिनीये विल्वपत्रेण जान्देशं समर्चयत् ॥ و يا तनोऽनुषुज्ञयेच्छीर्षं मालत्या चक्रपाणिनः । कार्तिक्यां देवदेवस्य भक्त्या तहतमानसः ॥ अचित्वा तं हुर्षाकेशमेकाद्रद्यां समासतः । निष्पाद्य गोमयं सम्यगेकाद्रद्याम्पावसेत् ॥ गोमुत्रं मञ्जबद्भमा द्वारुच्यां प्राज्ञायेर्व्नती । क्षीरं चैव त्रयोद्यां चतुर्वस्यां तथा द्वांध ।। 80 संपादय कायगुद्ध्यर्थं लङ्घियत्वा चतुर्दिनम् । पञ्चमे दिवसे स्नात्वा विधिवतपृत्र्य केशवम् ६१ भोजियेहाह्मणान्भवत्या तेभ्ये। द्द्याच दक्षिणाम् । पापवृद्धि परित्यज्य ब्रह्मचयेण थामता ६२ मद्यं मांसं परित्यज्य मथुनं पापकारिणः । ज्ञाकाहारेण मृत्यन्नैः कृष्णार्चनपरा नरः ॥ £ 3 ततो नक्तं समश्रीयान्पञ्चगव्यपुरःमरम् । एवं सम्यक्ममाप्य(प्यं) स्याद्यथोक्तं फलमाप्ययान्द ६ मद्यपो यस्तु यन्मध्ये जन्मतो मरणान्तिकम् । एतर्द्धाप्मत्रतं कृत्वा प्राप्नोति परमं पदम् ॥ स्त्रीभिर्वा भर्नुवाक्येन(ण) कर्तव्यं धर्मवर्धनम् । विधवाभिश्च कर्तव्यं मोक्षसौक्याविष्टद्धये ॥ ६६ सर्वकामसमृद्ध्यर्थ पुण्यार्थमिप पावके । निन्यम्नाने तथा दाने य कार्तिकम्पासने ॥ ६७ वैश्वदेवश्च कर्तव्यो विष्णुच्यानपरायणैः । आरोग्यपुत्रदो वन्स महापातकनाशनः ॥ 86

| कृष्ण उनाच                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| तीर्थेषु कार्तिकी कुर्योत्सर्वयत्नेन भामिनि । संवत्सरवतानां तु समाप्तिः कार्तिको मतः ॥                | ६९   |
| पापस्य प्रतिमा कार्या रोद्रवस्त्रादिभीषणा । खङ्गहस्ता विनिष्क्रान्ता लोहदंष्ट्रा करालिनी ॥            | 190  |
| तिलप्रस्थोपरि स्थाप्य कृष्णवस्त्राभिवेष्टिना । रक्तपुष्पकृनापीडा ज्वलन्काञ्चनकुण्डला ॥                | ७१   |
| संपृज्य प्रया भवत्या धर्मराजस्य नामभिः । इममुच्चारयेत्मम्नं गृहीनकुसुमाञ्चालिः ॥                      | ७२   |
| यदन्यजन्मनि कृर्तामह जन्मनि वा पुनः । पापं प्रज्ञममायातु तव पाद्प्रसाद्तः ॥                           | ६७   |
| एवं संपृज्य विधिवन्यतिमां तां च का अनीम्। कृत्वा पृजां यथा शक्तत्या(क्ति) विप्राणां वेदवादिः          | नाम् |
| मीतये देवदेवस्य कृष्णस्याक्तिष्टकमणः । ब्राह्मणाय प्रदातव्यं [+धर्मो मे प्रीयतामिति ॥                 | ७५   |
| वाचकाय प्रदातव्यं यथाशकत्या(क्ति) च दक्षिणाम् । दद्याद्धिरण्यगार्श्वेव कृष्णो मे प्रीयता              |      |
| कृतकृत्यः स्थितो भृत्वा विरक्तः संयतो भवेत् । अत्येपामवि दातव्यं] स्वशक्त्या दानमुक्त                 | ामम् |
| ज्ञान्तिचित्तो निरावाधः परं पटमवाप्रुयात् । नीलोत्पलदलज्ञ्यामश्रतुर्देषृश्चतुर्भुजः ॥                 | 66   |
| 1.                                                                                                    | ७९   |
| चिन्तनीयो महादेवो यस्य रूपं न विद्यते । इदं भीष्मेण कथितं श्रग्तल्पगतेन मे ।।                         | 60   |
| तदेतने मयाऽऽरूयातं दुष्करं भीष्मपभक्तम् । धन्यं पुण्यं पापद्दरं युधिष्ठिरमद्दाव्रतम् ।।               |      |
| यन्क्रत्वा ब्रह्महा गोब्रः सर्वेपापैः प्रमुच्यते ॥                                                    | 63   |
| यर्द्धीष्मपञ्चकामिति प्रथितं पृथिव्यामेकादशीप्रभृति पञ्चदशीनिरुद्धम् ।                                |      |
| उत्पन्नभोजनपरस्य तदा निषेधस्तस्मिन्त्रने शुभफलं प्रददाति विष्णुः ॥                                    | ८२   |
| स्त उवाच                                                                                              |      |
| पतन्सर्वाधिकं पृण्यं दुर्रुभं भवते कर्लो । इदं गुर्ह्य मयाऽऽख्यातं <mark>शास्त्रमारसमुख्यम् ।।</mark> | 62   |
| कृष्ण उवाच -                                                                                          |      |
| मुराणां गोपितं सर्व परं गुद्यं च मोक्षदम् । अन्वा(तं) चैकपदे देवि अगस्यागमने रतः ॥                    | 68   |
| कन्याविक्री स्वसाविकी उभयं तु वि(स्वसृविक्रियणौ सवी <mark>नेतांस्तु)मोचयेत् ।।</mark>                 | ८५   |
| ईेश्वर उवाच                                                                                           |      |
| मोक्षदं च इदं शास्त्रं प्रकारमं नेतरं जने । श्रुत्वा च शृणोत्ये)कपदे यस्तु मोक्षं गच्छति मान          | वः॥  |
| गोपनीयं प्रयत्नेन ये चापि त्यागिनो नगाः । न तेषां कथ्यते पुण्यं सत्यं सत्यं च पण्मुख ।                | 11   |
| इत्येतत्सर्वमारूयातं कार्तिकस्य तु यत्फलम् ॥                                                          | ८७   |
| श्रीविष्णुरुवाच—                                                                                      |      |
| कथितं देवदेवेन पुत्राय हिनकाम्यया । पितुम्तदाक्यमाकण्ये पण्मुखो हर्षनिर्भरः ॥                         | 66   |
| अनुः पाञ्चलयः सर्वे तं देवं जगदायुपम् । कृतकृत्या वयं जाताः श्रुत्वा कार्तिकजं फलम्                   | ८९   |
| अपरं नास्ति श्रोतव्यं प्राप्तं नो जन्मनः फलम् । माहात्म्यमेतदाकण्यं पूज्येयस्तु पाठकम् ।।             |      |
| गोभृहिरण्यवस्त्रंश्च विष्णुतृल्यो यतो हि मः । वाचके पूजित यसादिष्णुभैवति पूजितः ॥                     | 6.8  |
| तम्मात्तं पूजयन्त्रित्यं यद्। च्छेत्सफलं श्रुतम् । धर्मशास्त्रं पुराणं च वेदविद्यादिकं च यत् ॥        | ९२   |
| पुस्तकं वाचकायव दातव्यं धर्मीमञ्जता । पुराणिवद्यादातारो ह्यनन्तफलभोजिनः ॥                             | ९३   |
|                                                                                                       |      |

यः पठेत इदं भक्त्या श्रुत्वा चैत्रावधारयेत् । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छिति॥९४ धनं धान्यं यत्रः पुत्रानायुरारोग्यमेव च । माहात्म्यश्रवणादेव लभ्यते च न संत्रपः॥ १५

हति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे क ति राजहात्म्ये श्रीकृष्णस्यभामासंयादे भीष्मग्रवकत्रवक्षयनं नाम प्रविकालाविकालानिकालामाऽध्यायः ॥ १२५॥ (३६)

आदितः श्लोकानां समक्ष्यद्भाः--३७८९८

समाप्तिमदं कातिकमाद्दात्स्यम् ।

### भध षर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

श्री गर्वन्यवाच-

श्रुतं कार्तिकमाहारमेयं विशेषेण मया विभो । अधुना श्रोतुमिच्छामि मृक्तिदं कमे चोत्तमम् ॥ १ श्रेष्ठा भक्तिमतु का प्रोक्ता वद विश्वेश्वर प्रभो । येन विज्ञानमात्रेणं नगः सुख्यमव पुयुः ॥ अ

महादेव उवाच-

त्रङ्कीनिचित्तः स पुमान्सा भक्तिः परमा मता । दया धर्मपरो तित्यं विष्णुवर्मेषु तत्परः ॥ 3 फ उम्रजन जाहारी शहू चक्रैपयारकः । त्रिकालं पूज्यद्विष्णं सा भाकः सान्त्रिकी मना ।। उत्तमा सान्विकी प्रोक्ता राजमी चैव मध्यमा । कानिष्ठा तामसी चैव विश्विया सा प्रकारिता ५ श्रीहरी तु प्रकर्तव्या मुक्तिकामफलेष्युनिः । अहंकारण ऋषेण दम्भमान्सयमेव च ॥ ये कुर्वन्ति जता भक्ति नामभी सा खड़ाहुना । परम्योन्साटनार्थाय टम्भमुहद्य चाथ वा 🖂 या भिक्तः क्रियते देवे ताममी सा प्रकीतिता । विषयान्यति संधाय यश ऐश्वयमेव च ।। अर्चाद्वावर्चयेयो में प्रथरनावः स राजसः । कमेक्षयार्थे कर्तव्या ब्राह्मणेजीनतःपरेः ॥ विष्णोद्यात्मापणे बद्धिः सा भक्तिः सास्त्रिकी मता। अतो व सर्वधा देवि संविष्यः सर्वदा हरिः तामसेनैव भावेन तामयत्वं हि लभ्येत । राजयत्वं राजसेन साच्यिकेन तु साच्यिकम् ॥ वैदाध्यायस्तः श्रीमान्सागद्वेषविवर्जितः । शह्वचऋधरो विमः सर्वदा शुचिरुच्यते ॥ कर्भकाण्डपट्टचो यः सर्वदा विष्णानिनद्कः । निन्देकस्तज्जनानां च महाचाण्डाच उच्यते ॥ १३ वेदाध्यायरता नित्यं नित्यं वे यज्ञयाजकः । अधिहोत्ररता नित्यं विष्णुवमपराङ्गलाः ॥ निन्दन्ति विर्णुयक्तांश्च वेदवाह्याः सुरेश्वरि ॥ 9 8 कुर्वन्ति शान्ति विबुधाः प्रहृशः क्षेमं प्रकुर्वन्ति पितामहाद्याः ॥

स्वस्ति प्रयच्छन्ति मुनीन्प्रमुख्या गे विन्द्रभक्ति वहतां नराणाम् ॥
शुना ग्रहा भृतिशाचयुक्ता ब्रह्माद्यो देवगणाः प्रमन्नाः ॥
स्वक्ष्मीः स्थिरा तिष्ठति मन्द्रिरं च गोविन्द्रभक्ति वहतां नराणाम् ॥
श्वि
शिगङ्गागयानिभिषयुष्कराणि काशी प्रयागः कुरुनाङ्गलानि ॥
तिष्ठनित देहे कृतभक्तिपूर्व गोविन्द्रभक्ति वहतां नराणाम् ॥ ]
१५

अधनविद्रान्तर्गनः पाटः कः स्त. च. ज. पुस्तकस्यः ।

१ क. ख. च ज. झ. तेम्यं भायस्य च मं । २ झ. ण नागयगम । ३ झ. क्रिगदायस्म् । त्रि .। ४ झ. <sup>'य</sup> धनर्मेश्व<sup>8</sup> । ५ इ. स. वै । ६ झ. साधुनिन्दकः । ७ झ. 'न्द्रकः सत्र्वे । ८ ख. च. ज. झ. 'प्र्युधमंख्य ।

एवमाराभयेदिद्रान्भगवन्तं श्रिया सह । कृतकृत्यो भदेशियं स विभो नात्र संशयः ॥ १८ क्षित्रियो वाऽथ वैश्यो वा सूदो वा सुरसत्तमे । भक्ति कुर्वन्विशेषण मुक्ति याति न संशयः॥१९ इति बीमहापुराणे पाद्र उत्तरसण्ड उमामहेश्वरसंवादे विष्णुविक्तमहिमकथनं नाम ष्वि त्यिषि शतहःमोऽध्यादः ॥१२६॥ आदितः स्टोकानां समष्ट्यद्वाः—३७९१८

### अध सप्ततिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

पार्वःयुवाच---

ज्ञालग्रामाजिलाशुद्धा मृतेयः सन्ति भूतले । तामां चैत्र तु मृतीनां पूजने कतिथा समृताः ॥ १ बाह्मणेः कति पृज्यास्ताः क्षित्रयेवी सुरेश्वर । वैश्येवीऽपि कथं शूद्रः स्त्रीभिवीऽपि समादिश ॥ महादेव उवाच—

जालग्रामशिला पृण्या पवित्रा धर्मकारिणी । यस्या दर्शनमात्रेण ब्रह्महा शुध्यते नैरः ॥ तद्युहं सर्वेतीर्थानां प्रवरं श्रुतिनोहितम् । यत्रेयं सर्वेदा मृतिः ज्ञालग्रामम्थी ज्ञूमा ॥ बाह्मणैः पश्च पुरुषाम्ताथतमः अत्रियम्तथा । वैष्ठयैथ तिन्नः संपुरुषा एका बद्रेण यहनतः ॥ ५ तंम्याः पृत्तनमात्रण जुँद्रां मुक्तिमवाष्तुयात् । अनेन क्रमयोगेण ये नराः पृजयन्ति वै ॥ भोगात्मर्वास्तु ते भुकत्वा यान्ति विष्णोः सनातनम् । इयं सा महती मूर्तिः सर्वेदा पापहारिणी केरत्यफलदा देवि जायते पूजनेन सा । तत्र गङ्गा च यमुना गोदावरी सरस्वती ।। तिष्ठत्येषा शिला यत्र सर्व तत्र न संशयः । किश्तत्र बहुनोक्तेन भयो भयो वरानने ॥ 9 पुजनं मन् कैः सम्यक्षतेव्यं मुक्तिमिच्छुभिः । भक्तिभावेन देवेशि येऽचैयन्ति जनाईनम् ॥ तेषा दशनमात्रेण ब्रह्महा गुध्यते जनः । दासभावेन यः गृद्रः स्वर्वनं कुरुते सदा ॥ 99 तस्य पुण्यं न जानाति ब्रह्मा चापि सुरेश्वरः । दासभावेन यो विषो हरिमर्चेयते सदा ॥ एकविशनकुळं तेन तारितं अतजन्मसु । शङ्कचक्राङ्कितो यस्त् विषः पुजनमाचरेत् ॥ 93 प्रितं तु जगत्सर्व तेन विष्णुप्रप्रजनात् । पितरः संवद्नत्येतत्कुरेऽस्माकं तु वैष्णवीः ॥ ये स्युस्तेऽस्मान्समुद्भृत्य नयन्ते विष्णुमन्दिरम्। स एव दिवसो धन्यो धन्या माताऽथ बान्धवाः पिता तस्य च वै धर्नयो यस्तु विष्णुं समचेयत् । सर्वे धन्यतमा क्रेया विष्णुभक्तिपरायणाः॥१६ तेषां दुर्शनमात्रेण महापापात्वमुच्यते । उपपातकानि सर्वाणि महान्ति पातकानि च ॥ तानि सर्वाणि नञ्यन्ति वैष्णवानां च द्शैनात् । पावका इव दीष्यन्ते विष्णुरुजारता नराः १८ [अिमुक्ताः सर्वेषापेभ्यो मेघेभ्य इव चन्द्रमाः। आर्द्रे शुःकं लघु स्थूलं वाड्यतःकमेभिः कृतैम्ं] ॥ महापापानि नदयन्ति वैष्णवानां समर्चनात् । प्रामादिकं च यत्पापं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत् ॥२०

अंगिश्वहान्तर्गतः पाठः क. स. ज झ. फ. पस्तकस्थः।

१ क. ज. ज. झ. फ. मदा । २ क. ख. ज. झ. तस्या दशंनं । ३ ङ. शुद्रो । ४ क. व. झ. विस्तित्र भुं। ७ क. ख. ज. झ. णी । कैलामाय फ.ल दें । फ. पी । कलो सबा फ.ल देवि जाउने प्रजाबना । ते । ६ फ. व्यं भुक्ति । ७ क. ख. ज. झ. जान नत्र ब्रह्मायाश्र मुद्रेश्वरि । दाँ । ८ क. ख. ज. झ. विष्णोः । ९ क. ख. ज. झ. फ. वाः । त-स्कुल तारितं तस्तु यावदाभृतसप्रवम् । ९० अ. विधिमें । ९९ क. ख. ज. झ. फ. न्यो धन्या वै सुद्दस्तथा । ति । १० क. ख. ज. झ. फ. न्यो धन्या वै सुद्दस्तथा । ति । १० क. ख. ज. झ. फ. न्यो धन्या वै सुद्दस्तथा । ति ।

तत्सर्वे नाशमायाति वैष्णवैः सह भाषणात् । निष्पापास्त्रिदिवं यान्ति पापिष्ठा यान्ति शुद्धनाम् दर्शनादेव साधुनां सत्यं तुभ्यं मयोदितम् । मंसारकर्दमालेपप्रक्षालनविशाग्दः ॥ पावनः पावनानां च विष्णुभक्तो न संशयः ॥

**%श्रीमहादेव उवाच**—

प्रत्यहं विष्णुभक्ता ये स्मर्गनित मथुसृद्नम् । ते तु विष्णुमया क्षेया विष्णुस्ते व न संशयः ॥२३ नवनीलघनश्यामं निलनायतलोचनम् । शक्कचक्रगदापद्मधरं पीतास्वराष्ट्रतम् ॥ २४ कोस्तुभेन विराजन्तं वनमालाधरं हिरिम् । उद्धमत्कृण्डलञ्ज्योतिः कपोलवदनिश्रया ॥ २५ विराजितं किरीदेन वलयाक्षदन्पुरेः । प्रसन्नवदनास्भोजं चतुर्वाहुं श्रियाऽन्वितम् ॥ २६ एवं ध्यायन्ति ये विष्णुं भक्तियुक्ताश्च पार्वित । ते विषा विष्णुस्पाश्च वष्णवास्ते न संशयः २७ तेषां द्शीनमात्रेण भक्त्या वा भोजनेन वा । पृजनेन च देवेशि वक्षण्डं लभते ध्वम् ॥ २८

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे ज्ञालघामधिलापुजनमाहारम्प्रकथन नाम समापिकाराधिक

**इ**तिलमोऽश्याच ॥ ५२७ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः 📑 ७९४६

अधार्णावदात्यधिकदात्तत्रमें ५ ए। य

श्रीपार्वत्युवाच— अनेन्तवासुदेवस्य कींदर्शं स्मरणं स्मृतम् । यच्छुत्वा न पुनेमींद्दं प्राप्तृयात्मानवः कवित् ॥ १ महादेव उवाच—

हृष्टा तत्त्वेन देवेशि स्मरास्यनं तु नित्यशः। तृपातुरा यथवास्भस्तद्वदिष्णुं स्मरास्यहम् ॥ ३ हिमेनाऽऽकुलितं विश्वं स्मरत्यात्र यथा तथा। स्मरान्त सततं विष्णुं पितृदेविपानवाः॥ ३ पितृवता यथा नारी पितं स्मर्गत नित्यशः। तथा स्मरामि दिवेशि विष्णुं विश्वंश्वरेश्वरम् ॥ ४ भयातः शरणं यद्वद्धेलोभी यथा धनम् । पुत्रकामो यथा पुत्रं तथा विष्णुं स्मरास्यहम् ॥ ५ [+हुरस्थोऽपि यथा गेहं चातको मघवानं (जलदं) यथा । ब्रह्मविद्यां ब्रह्मविदस्तथा विष्णुं स्मरास्यहम् ॥ ६ हंसा मानसमिच्छन्ति ऋपयः स्मरणं हरः। भक्ताश्व भिक्तिम्चछन्ति तथा विष्णुं स्मरास्यहम् ५ विष्णवाश्व यथा भक्ति पशवश्व यथा तृणम् । धर्मामच्छन्ति व सन्तस्तथा विष्णुं स्मरास्यहम् ५ यथा व्यसनिनो मारं तथा विष्णुं स्मरास्यहम् । प्राणिनां वह्नभो देहे। यत्र आत्माऽवित्रष्टते ९ आयुर्वाञ्छन्ति व जीवास्तथा विष्णुं स्मरास्यहम् । भ्रमराश्व यथा पुष्पं चक्रवाका दिवाकरम्॥ यथाऽऽत्मवह्नभा भक्ति तथा विष्णुं स्मरास्यहम् । भ्रमराश्च यथा पुष्पं चक्रवाका दिवाकरम्॥ यथाऽऽत्मवह्नभा भक्ति तथा विष्णुं स्मरास्यहम्। अन्येनाऽऽकुलिता लोका दीपं वाञ्छन्ति व यथा तथेव पुरुषा लोके स्मरणं केशवस्य च । यथा अमाती विश्रामं निद्रां व्यसनिनो यथा ॥ १२

<sup>\*</sup> इदमधिकम् । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ख. ज फ. पुस्तकस्थ ।

१ क. ख. ज. झ. फ. नि दर्शनाद्वैष्णवस्य च । नि । २ ड. "नन्तं वा । २ फ. "नर्देही मानुपाणां च जायते । म । ४ क. ख. ज. झ. लोकेशे ।

यथाऽऽलस्योज्झिता विद्यां तथा विष्णुं स्मराम्यहम्।मातङ्गाः पार्वतीं भृमि सिंहा बनगजादिकम् नथैव स्मरणं विष्णोः कर्तव्यं पापभीरुभिः । सूर्यकान्तरवेर्योगाद्वह्निस्तत्र प्रजायते ॥ एवं वे साध्संयोगाद्धरी भक्तिः प्रजायते । शीतरविपशिला यद्वचन्द्रयोगाद्दपः स्रवेत ॥ 96 एवं वैष्णवसंयोगां इक्तिभेवति वाश्वती । कुपुद्रती यथा सोमं दृष्ट्रा पुष्पं विकाशते ।। 3 6 तद्वदेवे कृता भक्तिम्किदा सर्वदा नृणाम् । यथा नलाया लिस्य मंत्रस्ता भ्रमरी स्मरणं चरेतु॥ तन म्मरणयोगेन नला[ल]मारूप्यतामियात् । गोपीभिजीरबुद्ध्या च विष्णोश्च स्मरणं कृतम् ॥ ताश्र मायुज्यतां नीताम्तथा विष्णुं म्मराम्यद्दम् । केऽपि व दुष्टभावेन चछन्नभावेन केचन ॥१९ के चापि लोभभावेन निःस्प्रहार्श्वव केचन । भक्त्या वा स्नेहभावेन द्वेपभावेन वा पुनः ॥ २० केऽपि स्वामित्वभावेन बुद्ध्या वा बुद्धिपृत्रकैः[कम्]। येन केनापि भावेन चिन्तयन्ति जनार्द्धनम् इह लोके मुखं भुक्त्वा यान्ति विष्णोः सनातनम्। अहो विष्णोश्च माहात्म्यमञ्जुतं लोमहर्षणम्॥ यहच्छयार्शप म्मरणं त्रिधा मुक्तिप्रदायकम् । न धनेन समृद्धेन न वै विपूलया धिया ॥ एकेन भक्तियोगेन समीपे इत्यते क्षणात् । सांनिष्येऽपि स्थितो दुरे नेत्रयोगञ्जनं यथा ॥ भक्तियोगेन दुरुयेत भक्तेश्रव सनातनः । इदं तत्त्वभिदं तत्त्वं मोहितो देवमायया ॥ २५ भक्तितन्त्रं यदा प्राप्तं तन्त्रं विष्णुमयं तदा । इन्द्राचैरमृतं प्राप्तं सुखार्थे शृणु सुन्द्रार ॥ 28 तथाऽपि दुःखितास्ते वे भक्त्या विष्णोयेथा[या]विना।भक्तिमेवामृतं प्राप्य पुनर्दुःखं न चाऽऽम्रयान् वैकण्डाक्यं पटं प्राप्य मोटते विष्णुसंनियो। वारि त्यक्त्वा यथा हंसः पयः पिवति नित्यक्षः२८ एवं धर्मान्यरित्यज्य विष्णोभीकि समाश्रयेत् । तोयं बदध्वा तु बस्त्रेण कृतं कार्यं कथं भवेत् २९ प्राप्य देहं विना भक्ति क्रियते स ब्रुथाश्रमः । विष्णुभक्तिं विना धर्मानुपदिशन्ति ये जनाः ३० ते पतन्ति सदा योगे नरके नात्र संशयः । बाह्रभ्यां सागरं तर्नु यद्वन्मुर्खोऽभिवाञ्छति ।। ३१ संसारसागरं तद्वद्विष्णुर्भाक्त विना नरः । विष्णुभक्ति च रक्षन्ति कमेणा यात्यते यदि[ं]।।३२ अकिचनः स्प्रहायुक्तां मेरी धने यथा स्पृहाम्। तव[विष्णु]भक्तौ तथा देवि मया हि क्रियते स्पृहा जन्मान्तरं हि सा भक्तिमामकीह करोनि हि(ं। बिह्नयेथैव स्वल्पोऽपि दहते विविधं वनम् ॥३४ तर्रदेव तु सा भक्ती रेणुमात्रा कृता यथा । शतैश्व श्रुयते भक्तिः सहस्रेरपि वृध्यते ॥ तेषां मध्ये तु देवेशि भक्तो खेकः प्रजायते । वृद्धि परेषां दास्यन्ति लोके बहुविधा जनाः ॥३६ म्बयमाचरते सोर्जाप नरः कोटिषु हुइयते । पूज्या हस्यते भक्तिजीपेन परिहास्यते ॥ € € एवंभावों हि देवेशि भक्तिस्तेनैव युद्धते । सागरे च यथा पोतः कृपे द्रोणोपवेशनम् ।। 36 यस्य भावो हि तद्वच भक्तिः सा तेन गृह्यते । मुले सिक्तस्य दुक्षस्य पत्रं शाखा पहत्र्यते ॥ 30 भजनादेव भी देवि फलमंत्रे प्रतिष्टितम् । पानीयहारिणा यद्वद्धदे चित्तं प्रदीयते ॥ 80 तद्वदेवं हमी चित्तं धृत्वा मोक्षमवामुयात् । शैशवे च यथा माता गुडं स्तोकं ददाति व ॥ पुनर्याचित व वालो गुडं व लोभकारणात्। नीरे नीरं यथा क्षिप्तं दुग्धे दुग्धं घृते घृतम्।। ४२ तद्वद्वेदं न पञ्यन्ति विष्णुभक्तिशसादनः । भानुः सर्वेगनो यद्वद्विः सर्वेगनो यथा ॥ र्भाक्तस्थितस्तथा भक्तः कर्मभिर्नेव वौध्यते । अजामिलः स्वधर्मे च त्यक्त्वा पापमथाऽऽचरत्४४

१ क. ज. फ. गान्मुक्ति । २ फ. ने यथा विष्णुः प्रमीदिति । सां । ३ इ. पटी । ४ इ. ल. की यरकरो ै। झ, की या क ै। ५ फ. ते । समाधियोगाच बहिः सा भक्तिः केन गु<sup>०</sup> । ६ च. ल. इ. वध्यते ।

पुत्रं नारायणं स्मृत्वा भक्ति वै प्राप्तवान्ध्रुवम् । दिवा रात्रौ च य भक्ता नाममात्रोपजीविनः ४५ वैंकुण्ठवासिनस्ते वै तत्र वेदा हि माक्षिणः । अश्वमेयादियज्ञानां फलं स्वर्गेऽपि दृश्यते ॥ ४६ तत्फलं तु समग्रं वे भुक्त्वा वे संपतन्ति न। विष्णुभक्तास्तथा देवि भुक्त्वा भोगान्सनेकशः ४७ वैकुण्ठं प्राप्य नो नेषां पुनरागमनं कटा । विष्णुभक्तिः कृता येन विष्णुत्रोके वसत्यसौ ॥ ४८ हुं बन्तो हि नो तस्य विष्णुभक्तिप्रसादनः। ग्रावामो [णा] जलमध्यम्था जत[जलं]पार्धे न विद्यते विना जलं सोमकान्ति।वैं(न्तो वि)प्णुभक्तस्य मानसम् । दर्दुगो वसते नीरे पर्पदो हि वनान्तरे गन्धं वेत्ति कुमुद्दत्या भवत्या भक्तस्तथा हरेः रिम् । गङ्गातटे वसन्त्येक एकं व जतयोजनम् १ कश्चिद्रङ्गाफलं वेत्ति विष्णुभक्ति परस्तथा । कर्षुरागरुभारं हि उष्ट्रा वहति नित्यज्ञः ॥ मध्यगन्धं न जानाति तथा विष्णुविहमेलः । [क्रमृगाः शान्धं द्वि जिद्यन्ति कस्तृरीगन्धमिच्छवः स्वनाभिस्थं न जानन्ति तथा विष्णुबहिर्मुखाः । उपदेशो हि मुखीणां यथा वै नगनन्दिनि ४४ तथैवै चान्यभक्तानामुपदेशो निर्थकः । अहिना च पयः पीतं तत्पयो हि विषायते ॥ तथैव चान्यभक्तानामुपदेशो विषायते । चक्षुविना यथा दीपं यथा दर्पणमेव च ॥ समीपस्थं न प्रयन्ति तथा विष्णुं वहिम्खाः । पावको हि यथा धूमर्यथाऽऽदशीं मलेन च यथोल्बेनाऽऽहतो गर्भो देहे कृष्णस्तथाऽऽहतः । दुग्धे सर्षिः स्थितं यद्गनिले तेलं तु सर्वदा ५८ चराचरे तथा विष्णुदृश्यते नगर्नान्द्रान् । एकसूत्रे मणिगणा धार्यन्ते बहवा यथा ॥ एवं ब्रह्मादयोऽपीद संप्रोता विष्णुचित्मये । यथा काग्ने स्थिता विद्वर्मथनादेव दृष्यते ॥ एवं सर्वगतो विष्णुध्यानादेव प्रदृश्यते । आदिरेको भवेदीपस्तस्माज्ञाताः सहस्रशः ॥ € 3 एवमेकः स्थितो विष्णुः सर्वे व्याप्य जगन्त्रियं । यथा सूर्योदये ज्योतिः पृष्करं तिष्ठते सदा ॥ हृदयते बहुधा नीरे लेंके विष्णुस्तथा हि सः । मारुतः प्रकृतिस्थोर्ाष नानागन्धवहः सदा६३ ईश्वरः सर्वजीवस्था भुद्धे प्रकृतिजान्गुणान । शर्कराविषयंयागान्त्रीरं भवति यादशम् ॥ स भूत्वा ताहरो। बात्मा कर्मणा फलमश्रुते । उवी च नीरसंयोगान्नानावृक्षा तु जायते ॥ प्रकृतेर्गुणसंयोगान्नानायोनिषु जायते । गर्जे व मशके चैव देवे वा मान्पेर्शय वा ॥ नाधिको न च वै न्युनो दृष्टो देहे स निश्चलः। ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ता ये चात्र भृति जन्तवः ६० तेषु सर्वेषु दृश्येत जले चन्द्रमसी यथा। सिचदानन्द्रः स शिवः स महेशो हि दृश्यते ॥ स व विष्णुस्तथा शोक्तः सोऽहं सर्वगतो यथा । वेदान्तवेद्यः संवेजः कालातीतो हानामयः ६९ एवं मां वेत्ति यो देवि स भक्तो नात्र संशयः। एको हि बहुधा क्रेयो बहुधाऽप्येक एव सः ५० नामरूपविभेदेन जलप्यते बहुधा भुवि । चक्षुपा न ग्वेडयोंतिभीनुना चक्षुरेधते ॥ परमास्मा तथा चाऽऽत्मा प्रतिदेहं तु सर्वदा । घटे घटे यथाऽकाशस्तर्मिनभन्ने यथा स्थितः ॥ रूपे रूपे तथाऽऽत्मा हि भग्ने तस्मिन्सुनिश्चलः । यथा काष्ट्रमयं रूपं पतते प्रमुणा विना ॥ ७३ कुमिमेदोमयो देही भ्रष्टयते चाइडत्मना विना । हेम्रो भवन्ति वर्णाश्च बहिना यान्ति प्रवेवत् ॥

च धनुक्षिद्दारतर्गतः पाट क ख ज. पुस्तकस्था → एतदधे क ख ज फ पुस्तकेषु देवा यक्षास्त्रधा नागा गरध **र्षाः किनरादयः' इ**त्यर्थमधिकम् ।

९ क. ख. ज. वि विष्णुभक्तेहि उपदेशो बहिर्भुखे । अं ः स्व स्व क्ष के 'क्ताना विष्णुभक्तिवया । ३ ड 'कृतिर्गु । ४ क. ख. ज. फ. हरि: । - फ. सर्थेषा ।

तद्वजीवाः प्रपद्यन्ते भक्त्या वै पूर्वरूपताम् । सुघनेनाऽऽवृतं सूर्यं मृहो मन्येत निष्प्रभम् ॥ ७५ तथाऽज्ञानिधयो पृढा जानिन न तमी अरम् । निर्विकल्पं निराकारं वेदान्तैः परिपठ्यते ॥ ७६ निराकाराच साकारं स्वेच्छया च प्रकाशते । तस्मात्मंजातमाकाशं निःशब्दं गुणवर्जितम् ॥७७ आकाशान्मारुतो जातः मशब्दं च तदाऽभवत् । तम्मान्यजायते ज्योतिज्यीतिषश्चाभवज्जलम् ॥ तज्जले रुक्मगभेश विगाई विश्वकष्यक्ष । तस्य नाभिमगेजे च ब्रह्माण्डानां च कोटयः ॥ ७९ वक्रतिः पुरुषम्तम्मात्रिर्भिन्नं तु त्रिधा जगत् । तयोर्द्रयोश्च संयोगात्तस्वयोगोऽभ्यजायत ॥ साच्यिकी विष्णुसंभृतिब्रेद्धा वे राजमः स्मृतः । शिवस्तु तापसः प्रोक्त एभिः सर्वे प्रवर्तितम्।। क्षा ब्राह्मी स्थितिरुकि कमेवीजानुसारतः । तथा संहरते विष्णुः सर्वेरुकानशेषतः ॥ 63 तिष्ठत्यमा तदा तत्र भगवान्विष्ण्रव्ययः । एवं सर्वेगता विष्णुगदिमध्यान्त एव च ॥ 63 अविद्यया न जाननित लोका व कमेनिश्चिताः । वर्णोचितानि कमोणि यः कालेषु प्रकारयेत्८४ तत्कमे विष्णुदैवत्यं न हि गभेस्य कारणम् । वेदान्तशास्त्रं मुनिभिः सर्वेदैव विचार्यते ॥ 64 ब्रह्मज्ञार्नामदं दे नेऽ)हं यच्वहं परिकीतेये । शुभाशुभस्य कार्यं च कारणं मन एव हि ।। 6 मनसा शृध्यते सर्व तदा ब्रह्म सनातनम्। मन एव सदा बन्धुमेन एव सदा रिपुः ॥ ८७ मनमा वारिताः केचिन्मनमा पातिताश्च के । मध्ये सर्वपरित्यामी वाह्ये कमे तथाऽऽचरन् ।।८८ एवमेव कृतं [ क्रकमे इडयते गजदन्तवत्। आकर्ल्पं तु कमे कुवे]न्कुवेन्नपि न लिप्यते ।। ८९ पद्मपत्रं यथा नीरलेशैरपि न लिप्यते । अग्निरमी यथा क्षिप्तो मुक्त्या च कि प्रयोजनम् ॥ 90 यदा भक्तिरसो क्षातो न मैक्ती राचते तदा । योगैरपृतिवैर्विष्णुने पाष्यश्रेह जन्मनि ॥ 68 भक्त्या वा प्राप्यते विष्णुः सर्वेदा सूलभो भवेत् । वेदान्तैः प्राप्यते ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञेयमेव च९३ तचु क्रेयं यदा प्राप्तं तदा शन्यमिदं जगन् । खैलेन पाष्यते विष्णुर्यागैग्ष्टविधैश्र किम् ॥ ९३ सर्वेषामेव भावानां भावशृद्धिः प्रशस्यते । आलिङ्गचते यथा कान्ता यथा भावस्तथा फलम् ९४ उपानचूक्तपादा हि वेक्ति चमेवती महीम् । बुद्धियेथाविधा यस्य तद्वच मन्यते जगत् ॥ द्मधेन सिक्तो निम्बोऽपि कद्भावं न तु त्यजेत् । प्रकृति यान्ति भूतानि ह्यपदेशो निरर्थेकः९६ छिच्वा व सहकारं चं फलं पत्रं कथं लभेत् । इन्द्रियाणां सुखार्थेन द्या जन्म कथं नयेत् ॥९७ ्रिछिच्या कर्पुरस्वण्डानि कांद्रवाणां च रक्षणम् । सुखेच्छया चेन्द्रियाणां तथा जन्म कथं भवेत।। सौवणेलाङ्गले भूमिमकेतलम्य हेतवे । इन्द्रियाणां सुखार्थन दृथा जन्म कथं नयेत् ।। ९९ म्थाल्यां वैद्यमध्यां हि पच्यते वृषलं(१) यथा । श्रद्धते चागदस्तद्वद्वथा जन्म कथं भवेत् १०० निधानं च ग्रहे अिप्त्वा श्रनः सेवां कथं चरेत्। त्यक्त्वा वेकुण्डनाथं तमन्यमार्गे कथं रमेत् १०१ र्भाक्तर्हानुश्चतुर्वदैः प्रितः कि प्रयोजनम् । ध्ययचो भक्तियुक्तस्तु त्रिद्शैरपि पृज्यते ॥ स्वकरे कङ्कणं बद्ध्या दर्पणः कि प्रयोजनम् । ब्रह्मरुद्रादिभिदेवैदेत्तेश्वयीः स्वसेवकाः ॥ अर्पितं नैव गृह्णस्ति प्रभोश्चेव तु र्किंचन । अर्किचनाय भक्ताय दातुं नालं गतो वशे ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्यान्तर्गतः पाटः फः पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्यान्तर्गतः पाटः फः पुस्तकस्थः । \* दुद्यतेऽजागल इति स्थान दिति माति । + एतदम्रे फः पुस्तके 'लक्ष्मीर्थस्य गृहे दासी प्रमुखं कि तु वण्यते देखर्थमधिकम् ।

९ क ज अ अक्त्या । २ ज भूकी । ३ क न. कुलेन । फ. उल्केन । ४ फ. च निम्बे यत्नं कथं चरेत् । १ म <sup>\*</sup>तंऽज्ञाग<sup>े</sup> । ६ फ. चिन्तया ।

निःशरीरस्य कृष्णस्य तत्र ध्यानं कथं भवेत् । साकारं बहवो दृष्टा गता भक्ताश्च तत्पद्म १०५ पूजा भक्तिः कथं शृन्ये साकारे कथ्यते बुधैः । शून्यमार्गे कथं याति आधारेण विना नरः १०६ साकारो यः स्वयं स्वामी निराकारः स वै प्रभुः। साकारो(रे)हि सुखं चव निराकारे न दृब्यते सेवारसथ साकारे निराकारे न वे रसः । साकारेण निराकारो ज्ञायने स्वयमेव हि ।। हरिस्मृतिर्थसादेन रोमाञ्चिततनुर्यदा । नयनानन्दसस्टिलं मुक्तिदीसी भवेचदा ॥ 900 बाण्या च यन्कृतं पापं कीर्तनात्तद्विनव्यति । मनमा यन्कृतं पापं स्मरणात्तद्विनव्यति ॥ 995 कमणा यन्कृतं पापं तन्कथं तु विनञ्यति । पृजादानव्रतस्तिथिजेपहोमैस्न्यःस्तः) दर्पितैः ।। निजयमें परित्यज्ये तथा घोरं कथं चरेतु । स्वधमें निधनं श्रेयः परधमीं भयावहः ॥ 992 विधि मंत्यज्य शास्त्रीयं नपो घोरं कथं चरेत । आश्रमेण विना मुद्दो नेव सिद्धिमवाप्रयान ११३ ब्रह्मणा निर्मिता वर्णाः स्वे स्वे धर्मे नियोजिताः । स्वधर्मेणाऽागतं द्रव्यं श्वकुद्रव्यं तदस्यते ।। शुक्रद्रव्येण यहानं दीयते श्रद्धयाऽस्वितम् । स्वल्पेनापि महत्पुण्यं तस्य संख्या न विद्यते॥११५ नीचसङ्गेन यद्रव्यमानीतं गृहकर्मस् । तेन द्रव्येण यहानं कृतं व मन्जादिभिः ॥ 995 तन्फर्छ न भवेत्रेषां नेव ते पृष्यभागिनः । लीलया कुरुते कर्म इन्द्रियाणां सुखंदछया ॥ 999 ताह्यी योनिमासोति मृद्यो हि ज्ञानवृत्त्रेत्यः । इह यत्कुरुते कर्म तत्यरत्रोपभुज्यते ॥ 996 पुण्यमाचरतः पृंसी न हि दुःखं प्रजायते । तदा नापो न कर्तव्यस्तन्कर्भ प्रवेदेहजम् ॥ 990 पापमाचरतः पूँसो जायते दःखमेव च । न कर्तव्यस्तदा हपः सुखे तत्र सुरेधार ॥ 925 रज्ज्वद्धाश्च पश्चः प्रभूणा स्वेच्छया यथा । नीयस्ते कमवस्थेन मन्जा अपि भतन्ते ॥ 929 शाखामुगी वनवरी ब्रजत्यथ गृहे गृहे। एवं च कमणा जीवा नीयन्ते सर्वयो(नप ।। क्रीडार्थ कन्द्रको यहप्येयेने प्रभुणेच्छया । कर्मणा वा तथा जन्त्रनीयने सम्बदःखयोः ॥ 953 बलेच्छाकर्माभवेद्धो न शक्तो बन्धनिग्रहे । देवा व कर्माभवेद्धा ऋषयश्च तथा परे ॥ 152 कैळासे रुद्रदेहस्था भूजेंगां विषभाजिनः । असमर्थाः सुवां भोक्तं कमयोनिवर्ळ।यसी ॥ 955 निरवद्यदेहदाता वर्षः सूर्यो हि कथ्यते । तद्रथे सार्राधः पङ्गः कमयो(निवर्ळ)यम्। ॥ りつら इन्द्रद्युम्नो हि राजिपिजन्वं कर्मणा गतः । समर्थस्वामिना तस्मिन्कमेयोनिर्द्या कता ॥ 9 % g रुद्रब्रह्मादयो देवा मानवाश्वासगाश्च ये । ते सर्वे कमबद्धाश्च विचर्गन्त महीतले ॥ 920 कर्मार्थानं जगत्सर्वे विष्णुना निर्मितं पुरा । तत्कर्म केशवार्थानं रामनाम्ना विनब्यति ॥ सर्वत्रापि स्थितं तोयं मुक्तिदे तु सिनासिते। एवमाचरतां कर्म मुक्तिदं केशवाचनम् ॥ 936 इन्द्रियाणां सुम्बाधीय यः कम मनसाऽऽचरेत् । अहंकृतेन मन्येत केवलं देहमेव हि ॥ 9 5 9 मनमा संस्परञ्जन्तः प्रायिश्वचं समाचरेत् । सं पूर्वकर्मभोक्ता च अग्रे कर्म न वर्षते ॥ 935 प्रशंसन्ति ग्रहान्केचित्कचित्पेतिपशाचकान । केचिद्देवान्प्रशंसन्ति हो।पर्धाः केचिद्चिरं ॥ केचिन्मर्त्रं च सिद्धि च केचिद्रबुद्धि पराक्रमम् । उद्यमं साहसं धेर्य केचिर्त्राति बलं तथा॥१३४ अहं कर्म प्रशंसाभिः(मि) सर्वे कामा(कर्मा) नुवर्तिनः। 'इति मे निश्चिता बृद्धिः कथ्यते पूर्वसूरिभिः

५ फ. प्रमोदे । २ त होंमी: स्वद्रिपतः । नि । ३ फ. ज्यं परधमपुथे रत्यः । स्व । ४ च चाँ औं प्रारम्भकः ५ च. या वायुभोति । ६ अ निरामक्टदाता यो बु । ३ ज दिवमे । ८ च राज्वष्णु प्रार्था १ झ. अ दिश्मीनत स ५० झ. झ. अत्र ।

यदा पुण्यमयो जन्तुः पापं किंचिन विद्यते । ज्ञानं हि द्विविधं चेव तदा पुण्यं सुखं भवेत १३६ पापं पृण्यं समं यस्य तदा कर्मतनुं लभेत् । समयोगं यदा दृंद्रं तदाऽऽनन्दपदं ब्रजेत् ॥ बाह्य सर्वपरित्यागो मनमा संस्पृहा भवेत । तब्रुथाऽऽचरितं तस्य तेन तत्पापभोगिनः ॥ १३८ बाह्य करोति कर्माणि मनसा निस्पृद्दो भवेत् । त्यागोऽसी मध्यमो क्षेयो न तु पूर्णफलं लभेत् ॥ बाह्य उन्तरं परित्यच्य बुद्ध्या शृन्यावलम्बनम् । त्यागः स उत्तमो क्षेयो योगिनामपि बुर्ल्छभः।। कोधानमर्व त्यजन्तयेके केचिद्रा दत्त(तद) भावतः । कष्टात्मर्वे त्यजन्तयेके त्यागाः सर्वे तु मध्यमाः म्बबुद्ध्या श्रद्ध्या युक्तने कोषादिवशं गर्नः । [अयेगेवं त्यज्यते सर्वे त्यागास्त उत्तमाः स्मृताः।। योगोभ्यासरतो देही योगपारे न वै गतः] । कर्मणा चालितो वाऽपि सुगाति याति मानवः ॥ श्चीनां श्रीमतां गेहे शीमतां योगिनामपि । योगाद्धप्रस्तु जायेत कुले वा द्विजपूर्वके ॥ . स्बन्पेनेव तु कालेन पूर्ण योगं च विन्दति । चिदानन्दपदं गच्छेद्योगभक्तिप्रसादनः ॥ पङ्केंनेव यथा पद्धं रुधिरं रुधिरेण व । हिंसया क्रमेणा कर्म कथं क्षालियतुं क्षमः ॥ हिमाकमेमयो यज्ञः कथं कमेक्षये क्षमः । स्वर्गकामकृता यज्ञाः स्वर्गे ते चाल्पसौख्यदाः ॥१४७ अनित्यानि तु माँग्ल्यानि भवन्ति च बहुन्यपि। नित्यं मौग्ल्यं न तेष्वस्ति विना भक्त्या हरेः कचित् मार्वभाषसूर्व राज्यं स्वर्गे चापि तथा सूखम्। अन्यत्किचिन्न वाञ्छामि गर्भवासाद्धिभेस्यहम्।। ग्रावा हि भिद्यते लेहिमाणिक्यं नव भिद्यते । नानाकामनया बुद्ध्या विष्णुभक्तिने वि(भि) द्यते वको जलचरान्भुङ्के मण्डकादीश्र वजेयन । तथा यमः सर्वेहन्ता वजेयेन्क्रुप्णसेवकान ॥ यः सर्जात स हता च स व पालक उच्यते । अपराधशतयुक्तं स्वस्थाने नय मामितः ॥ १५२ तथा कृतापराधम्य कृष्ण त्वं च कृषां कृरु । फलं च लभते वाद्यो रक्षकः कि करोति[स्ति]चेत् ण्वमात्मा च देहेर्शस्मन्यस्वस्यः कृषां कुरुः प्राप्तां न पासः शनकेमेह्नमुक्तिस्वापि वा ।। १५४ ब्यायस्य मृक्तिदाता च कुळिका तारिता त्वया । ब्रह्माचैद्वेळेभः स्वमे सुलभो गोपमन्दिरे१५५ गोपोज्छिष्टं यदा भक्तं तदा ते तारिताः स्वयम् । योगिभिगीयमे नित्यं परमात्मा जनाईनः ॥ अव्ययः पुरुषः श्रीमान्दञ्चा त्वां त्वत्पदं गताः । विष्णुम्मरणकं दिव्यं ये पटन्ति दिने दिने ॥ सर्वपापित्रां नमेका यान्ति विष्णाः सनातनम् । अनया भावतुद्ध्या च पठनं विष्णुसंनिर्धा ॥ इह लोके सम्बं भक्त्वा परं पदमवामुयान् ॥

दात वामतापुराणे पाद्म उत्तरसण्ड उमामहेश्वरसवादे विष्णुस्मरणमाहावस्यकथन नामाणाविदाय-ाव स्थानतमोऽत्याय । ॥ १२८ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः —३८१०४

अथकोनात्रशदधिकशततमोऽध्याय. ।

श्रीपावन्युवाच — द्वीपेऽस्मिन्यानि तीर्थानि तानि मे वद् सुव्रत । द्वीपानां द्वीपराजोऽयं सर्वदा भुवि निर्मितः ॥ संख्यया न्वं वद् स्वामिन्कृपां कृत्वा ममोपरि ॥

.. धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाटः फ. पुस्तकस्थः।

# श्रीमहादेव उवाच-

सर्वगः सर्वभूतेषु द्रष्ट्वयः सर्वतो भूवि । सप्तलोकेषु यन्किचिद्दृश्यते सचराचरम् ॥ 2 न हि तेन विना देवि दृष्टं वाऽपि श्रुतं तथा। अतो विष्णुर्महादेवः केशवः क्रेशनाशनः ॥ तीर्थक्षेण वर्तेत द्वीपे हास्मिन्सुरेश्वरि । तानि तीर्थानि वस्यामि तुभ्यं दंवि न संशयः ॥ प्रथमं पुष्करं तीर्थ तीर्थानां प्रवरं श्रेभम् । वाराणसी द्वितीयं तु क्षेत्रं मुक्तिप्रदायकम् ॥ G हतीयं नैमिषं क्षेत्रमृषीणां पावनं समृतम् । प्रयागं वे चतुर्थं तु तीर्थानामृत्तमं समृतम् ॥ 8 कौर्पुकं पश्चमं प्रोक्तमृत्पनं गन्धमादने । षष्टं वे मानसं तीर्थं देवानां गम्यमेव च ।। सप्तमं विश्वकायं तु हाम्बरे पर्वते शुभे । अष्टमं गौतमाख्यं च मन्दरे निर्मितं पूरा ।। मदोत्कटं तु नवमं दशमं रथचेत्रकम् । एकादशं कान्यकृष्णं यत्र निप्रति वामनः ॥ द्वादशं वै मलयजं कृष्ताम्रकमतः परम् । विश्वेश्वरं गिरिकर्णे केटारं गतिटायकम् ॥ बैंहिं हिमबतः पृष्टे गोकणें गोपकं तथा। स्थानेश्वरं हिमाड्री च विल्वके विल्वपत्रकम् ।। श्रीक्षेत्रे माधवं तीर्थ भद्रं भद्रेश्वरं तथा । वाराहे विजयं प्रोक्तं बैटणवं बैटणवे गिर्गे ।। रीद्रं तु रुद्रकोटे तु पैत्र्यं कालंजरे गिरी । कम्पिले काम्पिले तीर्थ मुक्टे कैकीटकं तथा ॥ 93 शालग्रामोद्भवं तीर्थं गहिकायां स्रेश्वरि । नर्मदायां शिवारूयं तु मायायां विश्वरूपकम् ॥ १४ जत्पलाक्षे सहस्राक्षं जातं रैवतके गिरौ । गैयायां पिनृतीर्थं तु विष्णुपाटोद्धवं तथा ॥ 9% विषाशायां विषापं तु पार्टलं पुण्डवर्धने । नागायणं सुपार्श्वं तुँ त्रिक्टे विष्णुर्मान्द्रग्म ।। ۶5 विपुत्ते विपुत्तं नाम कल्याणं मल्याचले । कींग्वं कोटिनीयं तु सुगन्धं गन्धमादने ॥ ي و कुञ्जाङके जिसंध्यं तु गङ्गाद्वारे हरिशियम् । शैलं विनध्यप्रदेशे ते बदर्या सारस्वतं शुभम् । १९८ कालिन्द्यां कालरूपं च सहै वे साहकं स्मृतम् । चान्द्रं चन्द्रपदेशे च [अग्मणं तीर्थन।यकम् १० यमुनायां मृगास्व्यं तु करवीरे कुरुद्भवम् । विनायके पर्वते व उपास्व्यं तीर्थमृत्तमम् ।। - 0 आरोग्यं भास्करे देशे। महाकाले महेश्वरम् । तीर्थं त्वभयदं नामामृताख्यं विन्ध्यकंदरं ॥ - 4 मण्डपे विश्वरूपं च स्वाहारूयमीश्वरे पुरे । वैगलेयं प्रचण्डायां चाण्डं चामरकण्टकं ।। सोमेश्वरं तथा तीर्थे प्रभामे पुष्करं तथा । देवमात्रं सरस्वत्यां प्रशायतत्रदे स्थितम् ॥ - 3 महालयं महापद्मे पर्योप्ण्यां पिङ्कलेश्वरम् । सिहिकायां तथा तीर्थं सौरवे र्यावसंज्ञकम् ।। - 4 कार्तिकं कृत्तिकाक्षेत्रे शांकरं शंकरे गिरो । उत्पलाख्यं ननो दिच्यं सुभद्रासिन्यसंगमे ।। . . गाणपत्यं तनर्थवं पर्वते विष्णुसंक्षके । जालंधरे ततः प्रोक्तं तीर्थं विश्वमृत्वं च यत् ॥ 35 र्तीरे वे तारकं चैव पर्वते विष्णुसंज्ञके । देवदारुवने पौण्डुं पौष्कं कार्र्मारमण्डले ॥ ى -भीमं हिमं हिमाद्री च तुष्टिकं पाष्टिकं पुनः । कपालमाचनं तीर्थ जातं मायापुर तथा ।। 21.

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दारतर्गतः पाटः ख. ज फ. पुस्तकस्थ ।

१ च. वैर्तार्थेषु । २ च. क. स्मृतम् । ३ क. कार्तिक । फ. कामुक । ० फ. नाद्याः ० क. झ. अ ँरा । कपिले कान्तिल । च. ँरों । कपिले कापिल । ६ च. कोटकं । ० क. ख. ज. गङ्गाया । ८ अ ँटले पुण्डवर्धनम् । ना । ९ फ. कौटवं । १० फ. दीन्य । १९ ज. तु वर्या । १२ ज. फ. स्मृतम् । ५३ फ. रे काटुमेव च । वि । १० फ. थ जलपद । १५ क. प्रभावे । ख. च त्र. प्रभाते । १६ क. छ. पारायणनदे । ज ढ पारावने । १० फ. व भरताश्रममङ्कम । जा । १० ज. फ. तार ।

ब्रह्मोद्धारे ततश्चेत्र देवं वे ब्रह्मधारकम् । पिण्डे वै पिण्डनं नाम सिद्धे वैखानसं भवेत् ॥ 36 अच्छोदे विष्णुकामं तु धर्मकामार्थमोक्षदम् । औषध्यं चोत्तरे कुले कुशद्दीपे कुशोदकम् ॥ मन्मथं हेमकटे तु कुमुदे सत्यवादिनम् (?) । वन्दत्यामाश्वकं नीर्थं विनध्ये वैमातृकं स्मृतम् ॥३१ चित्ते ब्रह्ममयं तीर्थे तीर्थीनां पावनं म्मृतम् । एतेषां सर्वतीर्थानामृत्तमं शृणु सुन्द्रि ॥ 33 विष्णोनीमसमं तीर्थ न भृतं न भविष्यति । ब्रह्महा हेमहारी वा बालहा गोघ्न एव च ॥ \$ \$ मच्यते नाममात्रेण प्रसादान्केशवस्य तु । कलौ द्वारावती रम्या धन्यो देवो जनाईनः ॥ 38 ुँ [+ये पञ्यन्ति नग देवं मुक्तिस्तेषां सुनिश्रला । एवं धन्यतमं देवं विष्णुं सर्वेश्वरं प्रभुम् ।। ३५ चिन्तयामि महादेवि विदन्संस्था जनादेनम्] । अष्टांत्तरं तु तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम् ॥ यो जपेन्छण्यादाऽपि सर्वेपापैः प्रमुन्यते । एषु तीर्थेषु यः स्नात्वा पश्येनारायणं हरिम् ॥ ३७ सर्वेषापविजिम्बेको याति विष्णोः सनातनम् । जगन्नाथं महातीर्थं छोकानां पावनं स्मृतम् ॥३८ यं गन्छन्ति नग्श्रेष्ठास्तेऽपि यान्ति पगं गतिम् । अष्टौ शतं महापुण्यं श्रावयेन्पित्कर्मणि ॥ ३९ इह लोकं सुखं भुक्त्वा याति विष्णोः सनातनम् । गोदाने श्राद्धदाने वा अहन्यहाने वा पुनः देवाचेनविधौ विद्वान्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 80

इति धामहापुराणे पाद्य उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसवाँद जम्बदीपगततीर्थवर्णन नामैकोनत्रिशद्धि-

क्रजनतमाऽभ्यायः ॥ १२९ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्भाः 📑 ෛ ४४

च । ।चशद्यिकशततमोऽ-यायः ।

## महादेव उवाच

वेत्रवत्यास्त् माहात्स्यं वक्ष्यामि शृणु सुन्दरि । यत्र स्तात्वा वि<mark>मुच्येत यावदाभृतसंष्ठवम् ।।</mark> बुत्रेण च कृतः करो महासम्भीरसंज्ञकः । कृषात्सा निःसृता देवी महापारोधनाशिनी ॥ यथा गङ्गा तथेयं च सरिच्छेष्ठा सुरोत्तमे । अस्या दुर्शनमात्रेण पापौघाः शमयन्ति च ॥ ₹ शुणु देवि प्रवक्ष्यामि द्वितहासं पुरातनम् । यं श्रुत्वा पापिनश्चापि मुच्यन्ते कमेबन्धनात् ॥ R चम्पके नगरे चैव राजा राज्यं करोति सः । सदा दुष्टो दुष्टक्यो जनानां संप्रपीडकः ॥ ५ अधमोऽधमेरूपश्च विष्णुनिन्दापरायणः । देवद्विजनिहन्ता च आश्रमाणां विदूषकः ॥ Ę वदानिन्दापंरश्रेव मर्खा वा निष्टृणः शदः । असच्छास्त्रेषु निरतः परदाराभिमर्शकः ॥ 9 विदारुणेतिनामा च संजातीऽन्यन्तपापकृत् । कदाचिद्देवयोगेन आगतस्तां नदीं प्रति ॥ 6 आखंटकसमायुक्तः स्वयं कृष्टी सुरेश्वरि । महापापाद्यं जातो ब्राह्मणानां च निन्दनात् ॥ 9 द्यावादी द्रात्मा च शहो वै पश्रेव हि । वेदवाद्तिरस्कर्ती गोदानां प्रतिदूषकः ॥ 90 एर्वेविधोऽभवद्राजा तृपार्तः स सहह्वृतः । अश्वादुत्तीर्यं स तदा पीत्वाऽपः स्वयृहं गतः ॥ ११ तेनेवोटकपानेन गर्न कृष्टुं न संशयः । बुद्धिश्च निर्मला जाता तस्य राङ्गो विशेषतः॥ १२ न बनाश्वद्यान्तर्गतः पाठः ख. ज फ. पुस्तकस्थः ।

१ फ विश्व वेश्रवणालये । गायत्र्य पुष्करे तीर्थ सावित्यं ब्रह्मसनिधौ । सूर्यविस्त्रे प्रभातीर्थ ती**र्थानामुत्तमं त्रृणु ।** वि । २ ज फ पर: श्रांमान्म् खां । ३ ज. फ तो मृर्ख एव च । के । ४ वै निर्पृणः पशुः । वे । ५ **ड स. ल. ती** <sup>नित्य</sup> गोना श्रदः ।

विष्णो भक्तिः समुत्पन्ना तदा तस्य सुरेश्वरि । ततः प्रभृति कालेन म्नानं च कृतवान्सदा।।१३ निर्मलो बहुरूपाढ्यो जातस्तत्र सुरेश्वरि । इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा यज्ञाननेकशः ॥ १४ विशेश्यो दक्षिणां दस्वा स गतो बैष्णवं पदम् । इति ज्ञात्वा तु भो देवि वेत्रवत्या विशेषतः ॥ स्नानं कुर्वन्ति ये विषास्ते मुक्ता नगनन्दिनि । राजन्यो वाज्य वैज्यो वा शृद्रो वा सुरमत्तमे १६ स्नानं कुर्वीत यस्तत्र म मुक्तः पापबन्धनात्। कार्तिके वाऽथ माघे वा [ अवँशाखे वा पुनः पुनः स्नानं कुर्वन्ति ये लोका मुक्तास्ते कर्मभिः सदा।ब्रह्मय्रो वाऽथ]गोय्रो वा बालय्रो वेटनिन्दकः सरितां संगम स्नात्वा मुच्यते देवि किल्विपात् । साभ्रमत्या समं यत्र यस्याः सङ्गः प्रदृष्यते १० तत्र स्नात्वा विशेषेण मुच्यते ब्रह्महा सदा । खेटकं नगरं दिव्यं स्वर्गरूपं धरातले ।। ब्राह्मणस्तत्र व देवि योगाश्च बहवः कृताः। तत्र स्तात्वा च भुकत्वा च पुनर्जन्म न विन्द्रति२० सा द्वितीया म्मृता गङ्गा कलो देवि विशेषतः । ये नगः सम्विमच्छिन्ते धर्नामच्छिन्ति ये नगः स्वर्गमिच्छन्ति ये लोकास्ते व स्नात्वा पुनः पुनः। इह लोके सुखं भुकत्वा यान्ति विष्णोः सनातन्य सर्यवंशे च ये जाताः सामवंशे तथैव च । आगता वेत्रवत्यां तु स्तात्वा निर्वृतिमागताः ॥ २२ द्रीनाद्धरते दुःखं स्पर्शनात्मानसं ह्याम् । स्नात्वा भुकत्वा तथा देवि मुक्तिभागी न संशयः २० स्नानाज्ञपात्तथा होमादनन्तं फलमश्रुते । गत्वा वाराणसीतीर्थं भक्त्या चान्द्रायणं चरेत् ॥ २६ यत्तत्र लभते पुण्यं तत्पुण्यं प्रामुयान्नरः । वेत्रवत्यां विशेषेण पञ्चत्वं यदि गर्छित ॥ स वै चतुर्भुजो भृत्वा याति विष्णोः परं पद्म । पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये देवाः पितरस्तथा ते च सर्वे वसन्तीह वेत्रवत्यां सुरेश्वरि । किमन्यद्वहनोक्तेन भृयो भृयो वरानने ॥ वैत्रवत्या समं तीर्थं पृथिव्यां नास्ति सुत्रते । अहं विष्णुस्तथा ब्रह्मा देवाश्र परमपेयः 🗵 तिष्टुन्ति देवताः सर्व। वेत्रवत्यां महेश्वार । एककालं द्विकालं वा त्रिकालं च विशेषतः ॥ स्नानं कुर्वन्ति ये तत्र ते वे मुक्ता न संशयः ॥ 3 9

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे वेत्रवर्तःमाहाश्यक्षयन नाम (४००) थिकशतनमाऽन्याय । ५५०।

आदितः श्लोकानां समक्ष्यद्भाः 📑 ८१७५

अधेकः। ब्रह्महाच्यायत्वत्र संग्रह्माच

## महादेव उवाच-

साभ्रमत्यास्तु माहात्स्यं वक्ष्यं देवि यथातथम् । कञ्यपो व मुनिश्रेष्टस्तपो व तमवात्महत् ।। ४ अयुतवपेपयन्तं तेन तम् महत्तपः । अबुदे पर्वतं रस्यं नानाद्यसमाकुळे ।। ४ तत्र नत्वा तपस्तममृपिणा कञ्यपेन व । यत्र सरस्वती रस्या पवित्रा पापनाशिनी ।। ३ तेन तीवं तपस्तमं ब्रह्मजेन महात्मना । एकस्मिन्दिवसे देवि गतोऽसी निषपं प्रति ।। ४ तदा तिक्रिपिभः सार्थं कथां चक्रं स कञ्यपः । तदा द्विजवरैः सस्यकपृष्टोऽसी कञ्यपो मुनिः। ४

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्यान्तगंत. पाट प. पुस्तकस्थ ।

५ ज. फ. पे तुवाऽनचे । ब्रह्मणा तत्र । २ ज. फ. क्ति पण्यिमि ।

ऋषय ऊचुः--

अहो कञ्यप नः पीत्ये गङ्गा ह्यानीयनां प्रभो । भवन्नाम्ना तु सा गङ्गा भविष्यति सरिद्वरा ॥ ६ महादेव उवाच —

तेपां वाक्यमुपाकण्ये नमस्कृत्य द्विनांश्व तान । आगतो सर्वुदार्ण्ये मरस्वत्याश्च संनिधौ ॥ ७ तत्र तप्तं तदाऽनेन तपः परमदुष्करम् । आगाधितो सहं तेन कश्यपेन द्विनेन व ॥ ८ प्रत्यक्षोऽहं तदा जातस्तम्य (भृत्वोवाच) द्विजवरस्य च । वरं वर्ष भद्रं ते यत्ते मनिस वर्तते ॥

कश्यप उवाच---

बरं दातुं समर्थोऽसि देवदेव जगत्पते । शिरस्थिरेयं गङ्गा च पवित्रा पापहारिणी ॥

मम देया विशेषेण महादेव नमोऽस्तु ते ॥

१०

महादेव उवाच-

तदा देवि मयोक्तं च गुहीष्व त्वं दिजोत्तम । जटामेकां परित्यज्य दत्ता गङ्गा तदा मया॥११ तां गुडीत्वा दिजश्रेष्ठः स्वस्थानं हर्षितो ययौ । केशेरन्श्रं नाम तीर्थं वासो च कठ्यपस्य च १२ गतस्तत्र तु देवेशि मुनिभिः परिवारितः । कठ्यपेन समानीता काठ्यपीयं सरिद्वरा ॥ यस्या दशनमात्रेण बहाहा मुख्यते किल ॥

श्रीपावेन्युवाच

स्नानमात्रेण कि पुण्यं तत्र तीर्धे वटम्ब मे । विश्वनाथ कृपालुम्त्वं द्यां कुरु ममोपरि ॥ १४ दशेने कि भवेत्पुण्यं स्नाने कि वट देव उट । महिमा कीदशो ब्रह्मत्मर्वं त्वं बक्तुमहिस ॥ १५

श्रीमहादेव उवाच ---मया भ्तान्यनेकानि तीर्थान्यायतनानि च । श्रीविष्णोश्च प्रसादाच नद्यः सागरगाः प्रभोः १६ गङ्गा च यमुना रेवा तापी चैव महानदी । गोदावरी तुङ्गभद्रा कौशिकी गैडिका तथा ॥ 99 कावेरी वेदिका भद्रा सरयः पापहारिणी । अन्याश्च विविधा नद्यः सर्वेपापहरा भुवि ॥ 26 प्रयागस्तीर्थराजश्च काञी पूरकरमेव च । नैमिपारण्यसंज्ञं तु तीर्थ चामरकण्टकम् ॥ 99 उत्तमं द्वारकाक्षेत्रं हार्युदारण्यमूत्रमम् । एवंविधानि तीर्थानि क्षेत्राणि विविधानि च ॥ २० भुतानि तत्र देवेशि मेया विष्णोः प्रसादतः । पूर्व भगीरथेनैव याचितोऽहं तु पावेति ॥ ₹ 9 तदा दत्ता इयं गङ्गा विष्णुलोकमभीष्युना । कश्यपाय पुनर्देत्ता ऋषीणां वचनाद्यतः ॥ २२ इयं वे काञ्चर्या गङ्गा रोगदोपहरा सदा । या इयं कथ्यते लोके युगे वे नामपूर्वकम् ॥ 23 तद्हं कथयिष्यामि ज्ञृणु सुन्दर्गि तत्त्वतः । कृते कृतवती नाम वेतायां गिरिकर्णिका ॥ २४ ढापरे चन्द्रना नाम केली साभ्यमती स्मृता । दिने दिने विशेषेण स्नानार्थ तु नराश्च ये ॥ ५५ सवपापविनिमुक्ता यान्ति विष्णोः सनातनम् । प्रक्षावतरणे तीर्थे सरस्वत्यां तथेश्वरि ॥ २६ कदार च कुरुक्षेत्रे यत्फलं स्नानबो भवेत् । तत्फलं तु भवेत्नित्यं साभ्रमत्यां दिने दिने ॥ २७ भवर्ताति न संदेही व्यासस्य वचनं यथा । नभस्येऽपरपक्षे तु लोहयष्ट्यां सुरेश्वरि ॥ 26 अमावास्यादिने सम्यक्श्राद्धदानेन यन्फलम् । नरस्तन्फलमाप्नोति साभ्रमत्यवगाहनात् ॥ २९

९ ड ञ काट्यपस्त्व । फ. कारारत्य । २ क. गांक्रेक्स । ड. गिष्ठको । इ. गांठको । ३ क. ज. चिन्द्रिका । ४ **श**॰ रम्ता ।

माघमासे प्रयागे तु प्रातःस्नानेन बत्फलम् । तत्फलं समवाप्रोति साभ्रमत्यवगाहनात् ॥ कार्तिक्यां कृत्तिकायोगे श्रीस्थले माधवाग्रतः । तत्फलं लभते मर्त्यः साभ्रमत्यवगाडनात् ॥३१ एषा श्रेष्ट्रतमा देवि सर्वलोकेषु पावनी । इयं धन्यतमा देवि पवित्रा ह्यायनाशिनी ।। यस्यां वे साभ्रमत्यां च एते तिष्टन्ति नित्यशः । पूर्वसंबन्धिनो ये च उत्तरे ये तथा पुनः ॥३३ पाश्चास्या दाक्षिणात्याश्च सर्वे ह्यायान्ति नित्यशः । तीर्थयात्रामिषेणेत्र खेटके ब्रह्मसंनिधी ॥३४ आयान्ति सर्वदा देवि कातिक्यां च न संशयः । तत्र श्राद्धं प्रकुर्वन्ति तथा वै विप्रभोजनम् ३५ नानाधमस्त्रकुर्वन्ति नानायज्ञांश्च नित्यशः । विविधानि च टानानि प्रकृवन्ति जनाः सटा ३६ चर्नुर्युगेषु सर्वेषु नात्र कार्या विचारणा । यवक्रीतोऽथ रैभ्यश्चे कक्षीवान्शिजस्तथा ।। भृग्रङ्गिरास्तथा कण्यो मेथावी च पुनर्वसः । बन्दी च गुणसंपन्नः प्राच्यां दिशि उपाधिताः उदीच्यां ये यहाभागा मधुमन्त्रमुखास्तथा । सुमध्य महाभागो दत्तात्रेयथ वीयेवानं ।। 3 0 ऋषिदीयितमाञ्चेव पीउमः कञ्यपस्तथा । खेतकेतः कहोडश्च पुलहो देवलस्तथा ॥ ક દ विश्वामित्रभरदाजी जमद्राप्रश्च वीयेषात । ऋचीकपूत्रो गर्गश्च ऋषिरुदालकस्तथा ॥ 19 देवञम्बिध घोम्यश्र आस्तिकः कब्यपस्तथा । लोमशो नामिकेतृश्र लोमहर्पण एव च ॥ ऋषिरुग्रश्रवाञ्चेव भागवश्यवनस्तथा । बालिखल्यादयो ये च मर्वे गर्ने तत्र वे ॥ / 3 कृतस्त्राना निरादागाः सदा विष्णुपरायणाः । बहुचक्रथराः सर्वे तटे तिष्ठन्ति नित्यबः ।। د' ب पितृतीर्थं गया नाम सर्वतीर्थवरं शुभम् । यत्राध्यस्ते देवदेवेशः स्वयमेव पितामहः ॥ 1'0 मीता या पितृनिर्माथा आद्धभागमभीष्म् भिः । एष्टव्या बहवः एवा यहाँकोऽपि गयां बजेत् ४६ यजेत धक्षमेपेन नीच वा वृपमुत्स्केत् । तथा वाराणसी पृण्या पितणां ब्रह्मा सदा ॥ या चैव मम सोनिध्याङ्क्तिम्क्तिफलपदा । ममाऽज्ञया तु देवेशो विन्द्माधवसंज्ञकः ॥ 20 क्षित्वं तिष्ठात देवेशि वाराणस्यां विशेषतः । अतो धन्यतमा श्रेष्ठा प्रीयं मम सवदा ॥ مار दिक्षां बहुभं दीर्व पुण्यं वे विमलेश्वरम् । पितृतीर्थं प्रयागं च सर्वतार्थसर्मान्वतम् ॥ रा ज्ञानस्यदके देख आयान्ति बचनान्मम् । बटेश्वरश्च भगवान्माधवेन सर्मान्वतः ॥ टक अमेरिक पुण्यं गङ्गाद्वारं तथेव च । मिन्नयोगाच देवेशि माश्चमत्यां वर्मान्त हि ॥ मन्दार्थं लेलिता देवि तीर्थं यत्सप्तथारकम् । तथा मित्रपदं नाम केदारं शंकरालयम् ॥ महास्थागर्गमत्याहः सर्वतीर्थमयं शुभम् । तीर्थं ब्रह्मसरस्तद्वरछनद्रसाछ्छे हदे ॥ 6 1 तं:य 🛪 नैमिपं नाम चाऽऽज्ञया मम सबदा । साभ्यमत्युदके देवि निवसन्ति न संजयः ॥ खेदा बन्किनी पृण्या ततः खेता हिरण्मयी । हस्तिमन्यथ बार्बेब्री नदी साग्रगामिनी ॥५६ विकास के अध्यक्षिताः आद्यकोटिफलभदाः । तत्र आद्यानि देयानि पुत्रैः पिनुहिताय वै ॥ पाइटं तपुषास्ट्यं च नगरं तत्र सुन्दार । साभ्रमत्या स**हेवेताः प्राप्ता नद्यो विशेषतः** ॥ तत्र स्त्रास व दानं च ये कुर्वन्ति नग भुवि । इह स्रोके सुखं भुकत्वा यान्ति विष्णाः सनातनम् क्षम्बुद्धि वहापुण्यं यत्र पुण्यं विवयेते । तत्राऽऽयोख्यं महापुण्यं सर्वकामफलप्रदम् ॥ ६० नोलकणांचित **ख्यातं तीयं नन्दहद्म्तथा । तथा रुद्रहद्म्तीर्थं पुण्यं रुद्रमहालयम् ॥** मन्दर्शकानः स्टापुण्या तथाऽच्छोदा महानदी । साभ्रमत्यां वैहन्त्येताः स्वात्मनाऽद्दीनं गताः॥

<sup>ं</sup> रू अंोलें - प्र 'तुन्नेपु । इ.ज. श्व काक्षी । ४.ज. त । शाशदीय । ५.च. अ. पाउल । ६.ज. वसन्त्ये ।

धम्नं मित्रपटं तद्वदैजनाथं इपद्रग्म । क्षिपा नदी महाकालं तथा कालंजरो गिरिः ॥ ६३ गहोद्धनं हरोद्धेदं नर्मदोंकारमेव च । गहापिण्डपदानेन समान्याहर्मनीषिणः ॥ 58 एतानि ब्रह्मतीर्थानि साभ्रमन्युत्तरे तटे । गुप्तीकृतानि तीर्थानि देवैब्रह्मपुरोगमैः ॥ ६५ सारणादपि लोकानां पापञ्चानि महेश्वरि । कि पुनः श्राद्धदातृणां मानवानां स्रेश्वरि ।। ĘĘ अंकारं पितृतीर्थं च कार्वेरी कपिलोटकम् । संभेद्श्रण्डवेगायास्तर्थेवामरकण्टकम् ॥ e p करुक्षेत्राच्छतगुणमस्मिन्स्रानादिकं भवेत् । वार्त्रश्रीसंगमे देवि गणेश्वरपुरःसरैः ॥ **5** 6 माश्रमत्यां पुरा नीतं गणस्तीर्थेकडम्बकम् । एप तृद्देशतः प्रोक्तस्तीर्थानां संगमो मया ॥ ६९ वागीजोऽपि न जक्रोति तीथोनां तत्र विस्तरम् । सत्यं तीर्थं द्यातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः 90 तम्मानीर्थे प्रयत्नेन स्नानं क्यांच संशयः । प्रातःकाके मुहुर्नास्त्रीत्पृवाह्यस्तावदेव तु ॥ 9? तदा स्नानादिकं तीर्थे देवानां पीतिदायकम् । मध्याद्वस्त्रिमृहतेः स्यादपराह्नस्ततः परम् ॥ 63 पितणां प्रीतिजननं स्त्रानिपण्डादितपेणम् । सायाद्रस्त्रिमृहतः स्थात्स्त्रानं तत्र न कारयेत् ॥ **5 2** गक्षमी नाम सा वेळा गहिता सर्वकमेसु । अद्दो मृहतो विख्याता दश पञ्च च सर्वेदा ॥ तबाष्ट्रमो महतेंं⊖यं स कालः कृतपः स्मृतः । मध्याद्वे सर्वेदा यस्मान्मन्दो भवति भास्करः॥७५ तम्मादनस्तफलदः पितणां पिण्डदानतः । मध्याद्यः खतगपात्रं च तथा नेपालकम्बलः ॥ रूष्यं दर्भोस्तथा गावे। दौहितः कुतपस्तित्वाः । पापं कुल्सितमित्याहुस्तस्य संतापकारकाः । ७७ अष्टापेते यतस्तरमात्कतपा इति विश्वताः । कर्ल्यं मृहत्तत्कृतपाद्यस्मृहते<mark>चतुष्ट्यम्</mark> ॥ 96 महतेपश्चकं चैतरहाद्वकालं । पांमध्यते । विष्णोर्देहसम्बताः कुणाः कृष्णतिलाः समृताः ॥ ७९ ब्राद्धस्य स्थलायाये वेवमाद्यदिवाकसः । तिलोदकाञ्चलिदेयो जलस्थेस्तीर्थवासिभिः ॥ 60 महभद्रम्तरेकेन श्राद्धमेयं न हिम्पते । साध्यमत्यां नामधेर्यारति तीथेप्रवेशनम् ॥ 63 कार्मयत्वा मया देवि दत्ता वै कब्यपाय च । मम भक्तः कब्यपोऽसौ ब्रह्मभो मम सर्वेदा॥८२ तस्माहचा इयं गहा पांवत्रा पापनाशिनी । साभ्यमत्यां महाभागे तीर्थे वे ब्रह्मचारिके ॥ आत्मानं च प्रतिष्ठाप्य तन्नाम्ना शंकरो हाहम् । स्थितो लोकहिताथीय ब्रह्मचारीशसंज्ञकः ॥८४ साभ्रमत्या उपकण्टे ब्रह्मचारीशसंज्ञके । कर्ला भंको विशेषण पुजनं कुरुते यदा ॥ टह लोके सुखं भुक्त्या याति केवपदं महत् । महज्ञिष्योधिभिश्चेव पीडितो यदि गच्छिति ॥८६ तस्याऽः हा नद्यंतम व्याधिदंशीनाच महेश्वरि । गत्वा व तस्य संस्थाने खुपवासी जितेन्द्रियः८७ पूजने कुरुते भक्त्या रात्री तिष्ठनसुनिश्चलः । तदाऽहं योगिरूपेण दर्शने तस्य यामि हि ॥ दर्वामि वाञ्छितान्कामान्सत्यं सत्यं वरानने । मम स्थानं विशेषेण समायान्ति च ये जनाः ४९ तेषां व्याधिप्रशमनं करोपि सृचिरादहम् । चतुरशीतिसंज्ञो यो व्याधिः संकथितो मया ॥ स च व्याबिविनद्यंत दर्शनादेव सुन्द्रि । न लिक्कं वर्तते तत्र ममैकं नगनिद्नि ॥ 68 म्थानमात्रं तु तत्रेव मामकं नात्र संशयः । एकस्मिन्नेव काले तु अस्यां भूमौ महातपाः ॥ 63 राजा वे सुर्यवंशीयो ब्रह्मदत्तम्तु वर्षिवान । तेन राजा तपस्तप्तं बहुकार्छ सुरेश्वरि ॥ ् ३ पश्चाप्रिसाधनं तेन कृतं च बहुधा ततः । मासोपवासक्तादीनि<sup>®</sup> त*ी वे व*दील्यनेकशः ॥ 68

९ इ. विश्वा । २ ज. फ. स्याच्छाद्व त । ३ ज. फ. "सं(त.समा वे । ४ इ. भक्तिवि । ५ **फ. ज. सत्यं ज्या** । ६ इ. ल. "न तपस्तप्ता ।

एवं बहुतरं कालं राज्ञा तप्तं तपो महत् । प्रत्यक्षोऽहं तदा जातो वरार्थ वरवर्णिनि ।। 0,5 ब्रह्मदत्त शुणुष्य त्वं महद्वाक्यं नरेश्वर । यं यं वाञ्छयसे नित्यं तं तं दिश्च न संशयः।। ९६ तेनोक्तं मम देवेश वाञ्छितं यदि दीयते । एक एव वरो देव दीयतां मम सर्वदा ॥ 0,9 मम नाम्ना त देवेशतत्स्यरः संप्रजायताम् । तेन वाक्येन तुष्टेन वरो दत्तो मयाऽनये ॥ 96 तद्दाऽहं नेन वै सार्ध निवसामि सुरेश्वरि । अत्र स्थित्वा निराहारा भक्ति कुर्वन्त्यनेकशः ॥९० ददामि वाञ्छितान्कामान्यावदिन्द्राश्चनुर्देश । अत्राऽऽगत्य नु ये विषा रुद्रनाष्यादिकं च यन ॥ प्रकुर्वेन्ति विशेषेण तेषां दाभ्र राणुष्य तत् । स्वीमांग्य्यं पुत्रमाग्य्यं च लक्ष्मीहद्भिकरं पूनः १०१ यज्ञ ऐश्वर्यमेवापि तथा रोगादिनाज्ञनम् । तत्सर्वे प्राप्यते क्षिप्रं वाष्ट्रिवतं व कलौ युगे ॥ १०२ अभ्यान्कली युगे घोरे मज्जका भूवि पार्वति । अत्राऽशस्य प्रकुर्वस्ति स्नानदानादिकाः क्रियाः द्दानि व.िडतानः 🗀 📫 गत्यं सुरेश्वरि । ब्रह्मद्त्तस्तु तक्षाम्ना द्वितीयं ब्रह्मचारिणम् ॥१०२ **गङ्गा**धरं प्रतिहास्य उषित्वा दिन**पञ्चकम् । स राजा** स्तवांस्तत्र स्वके राज्ये ततः पुनः ॥ १०५ ब्रह्मद्त्तस्तु विख्याती लक्षे ये परमो महात् । राष्ट्रीता वर्धकी राष्ट्री वर्षसंज्ञकम् ॥ १०६ ततो व कतिकालं च राज्यं भुकत्वा स व बुमान । गतवाञ्जिवलोकं तं ब्रह्मास्त्यं पद्रमुत्तमम् ।। देवी हो तत्र वर्तेने मम नामाभिधायको । एको वै ब्रह्मचारीको ब्रत्यो गहायरः स्मृतः ॥१०८ सम स्थाने विशेषण पूजां कुर्वन्ति ये जनाः । तेषां सर्वे ददासीह वाञ्छितं नात्र संघयः॥१०० स्थानमेव सदा लिक्नं ज्ञानव्यं बुद्धिभिः सदा । तत्र पृष्पं च पृषं च नवदां विविधं तथा ॥१५० यः करोति मम प्राज्ञः स सर्वे लभते ध्रुवम् । विरुवपत्रैथ पुष्पेथ तथा वा चन्द्रनादिनिः॥१११ पृजां कुर्वन्ति मन्स्थाने तेषां सर्वं द्दास्यहम् । य इदं द्युणुयान्त्रित्यं ब्रह्मचारी कथानकम् १५२ इह लोके सुखं प्राप्य बजते शिवसंनिधा । यत्र गङ्गाधरो देवो नित्यं तिष्टति भृतिदः ॥ ब्रह्मचारीशसंब्रस्तु द्वितीयो वर्तते सदा । ताभ्यां ध्यानसमायोगाच्छिवत्वमञ्जूते ध्वम् ॥ ११४ दर्शनाम्बन्यते रोगः पूजनाटायुरामुयात् । स्नानात्तत्र तु देवेशि मृक्तिभागी न संगयः ॥ **ञ्चृणु सुन्द्रि वक्ष्यामि तीर्थ परममद्भुतम् । राजख**ङ् इति ख्यातं साभ्यमत्यां विशेषतः ॥ सूर्यवंशसमृत्पन्नो राजा वंकर्तनस्तथा । दुराचारी तु पापात्मा ब्राह्मणानां च निन्दकः ॥ ११७ सुरुद्रोही सर्वौऽतुष्ट्रो निन्दकः सर्वकर्मणाम् । परदारस्तो नित्यं नित्यं विष्णुशद्यकः ॥ प्रजापीडनकं नित्यं करोति बहुँघातकः । एवंविधः स दुष्टात्मा पृथिव्यां वर्तते सदा ॥ 994 कार्तिचिच गते काल्टे शृणु सुन्द्रि तच्वतः । पापेन द्वयोगाच कुष्टिन्वं समजायत ।। タンこ निर्गाक्ष्य स्वशरीरं तु विचार्य च पुनः पुनः । कि कर्नस्यमिति ध्यायिक्रितिचिन्तापरोऽभवन् ।। कर्टाचिँदवयोगाच क्रीडार्थ गतवान्वने । तत्र साभ्रमतीतीरं समासाघ स तिष्टति ॥ तत्र स्नानं कृतं तेन पीतं पानीयमुत्तमम् । तेनोक्तं ते(द्के)न संजातं शरीरं दिच्यसंक्षकम्॥१२३ यथा स्वर्णमयी मृतिदृश्यते नगनन्दिनि । तद्वदेव तु मंजातः म राजा नात्र संशयः ॥ दिव्यरूपमनुप्राप्य कियत्काळं ततो तृपः । राज्यं भुक्त्वा तु देवेशि गतो व परमं पदम् ॥१२५ तदा तीर्थीमदं जातं राजखड्गेतिसंज्ञकम् । अत्र स्नानं प्रकुर्वन्ति दानं ये व दद्नित च ।। १२६ इह लोके सुखं भुकत्वा यान्ति विष्णोः सनातनम् । न रोगो वर्तते तेषां न शोकथ कदाचन ॥

प्रत्यहं कुरुते स्नानं खड़ेऽस्मिन्गजसंक्षके । [\*यो नरः प्राप्तुयातस्वर्गं ब्रह्माद्यैः स च पूर्यते ।।
कृते सत्येश्वरो नाम त्रेतायां भुवनेश्वरः] । राजेश्वरः समान्यातो द्वापरे नगनन्दिनि ।। १२९
अस्मिन्कलियुगे घोरे गुप्तीभृताऽथ विश्वराद । अतो वै तीर्थं संभूतं राजखड्गेतिसंक्षकम् ।। १३०
वितृणां तर्पणं चात्र श्रद्धया ये प्रकुर्वते । ते न्राः पुण्यकर्माणः पृथिच्यां परिकीर्तिताः ।। १३१
व्रह्माद्या बालहन्तारः स्नानं येऽत्र प्रकुर्वते । तेर्द्रोपं रिहतास्ते च गच्छन्ति ज्ञिवसंनिधौ ।। १३२
तीलोन्सर्गं करिष्यन्ति साभ्रमत्यां नराश्च ये । तेषां तु पितरस्तृष्ठा यावदाभूतसंष्ठवम् ।। १३३
इदमास्त्यानकं दिच्यं राजखङ्गितसंक्षकम् । ये शृण्वन्ति नरा देवि न तेषां विद्यते भयम् ।।
रोगदोपा विनञ्यन्ति श्रवणात्यदनात्ततः ।।

इति भीमहापुराणे पादा वनरकण्ड उमामहेश्वरमंत्रादे माञ्चमतीमाहात्स्यकथनं नामै रुत्रिशद्यिकशातनमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः— ३८३०९

अथ द्वाविज्ञाहीय रुजनतमोऽध्यायः ।

श्रीपावेन्युवाच

मत उवाच --

इति संनोदितो देव्या महेशः किल विश्वगट । उवाच <mark>बचनं तां वै पा</mark>र्वती विश्वमो**हिनीम्**॥ २ श्रीमहादेव उवाच —

निद्दकुण्डात्प्रथमतस्तिथित्यग्मपावनात् । कपालमोचनं तीर्थं मुनिभिः संप्रकारितम् ॥
सर्वतेनांधिकं तीर्थं पावनात्पावनं पग्म । अत्र मया पित्यक्तं कपालं ब्रह्मसंक्रकम् ॥
कपालमोचनं तीर्थं मनो नातं हि पावति । पावनं सर्वभृतानां प्रकटं लोकविश्रुतम् ॥
कपालकुण्डमाण्यातं तन्तीर्थं तीर्थगानकम् । यत्र देवास्तथा नागा गन्धवीः किनरादयः ॥
किनयमित्व महात्मानस्तनीर्थं निमले शुमे । त्रेलोक्यविश्रुतं तीर्थं क्रानदं मुक्तिदायकम् ॥
अत्र स्वात्वा शुचिभेत्वा कपाले मां प्रमुचयेत् । उपोष्य गननीमेकां कृत्वा ब्राह्मणेभोजनम् ॥ अत्राप्ति वस्त्रदानेन नार्शवहात्रफले लभेत् । तिस्मस्तीर्थं तु यः कश्चिद्दशैनव्रतमास्थितः ॥
साचित्रतं विमले ज्ञानं प्राप्तवान्वं सुगेश्वरि । भगीरथान्वयं जातः सुद्रासाख्यो महाबलः ॥ ११
तस्य पुत्रो मित्रसदः मोदास इति विश्रुतः । विसप्रशापतः प्राप्तो सौद्रासो राक्षसी तनुम् ॥१२
साभ्रमत्यां कृतस्तानो विमुक्तः शापजाद्यात् । अत्र गङ्गा च यमुना गोदावरी सरस्वती ॥१३
निद्दतीर्थं वसन्त्येताः पवित्राः पुण्यदाः सद्रा । गोद्रानं भूमिद्रानं च पृथ्वीद्रानं तथैव च॥१४
कन्यादानं विश्रेषेण कतिव्यं ज्ञानिभिनेरः । एतद्दानसमं प्रोक्तं साभ्रमत्यवगाहनम् ॥
१५

यत्र वै सकलान्येव पितनानीह भूत्छे। वारिणा स्पर्शमात्रेण शुँद्धत्वं यान्ति तान्यपि।। १६ अत्र श्राद्धं प्रकुर्वाणो नरो व भक्तितन्परः। पितरस्तस्य संतुष्टा गच्छन्ति परमं पदम्।। १७ एतदाख्यानकं दिव्यं ये शृण्वन्ति नराः सदा। सर्वपापितिनिर्मुक्ता विष्णोः सायुज्यमाप्नुयुः १८ कर्मणा मनसा वाचा ये स्तुवन्ति महेश्वरम्। न तेषां विद्यते दुःखं यावदाभृतसंप्रवम्।। १० इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंबादे नन्दिर्वार्थमाहम्मक्ष्यन नाम द्वाजिञ्चरिक्षकातत्वारे।ऽप्याय ।। १३०

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः — ३८३२८

अथ त्रयः विश्ववद्धिकद्यात्रत्यम् ५० पायः ।

## श्रीमहादेव उवाच-

अथे मुन्युपदेशेन यथा साभ्रमती नदी । समायाता विकीर्ण च वनं विवर्षिसंवितम् ।। बहुधा जलवेगेन पर्वतानां च रोधतः । सप्तधा प्रविभक्ता सा दक्षिणोदधिगामिनं। 🖽 आद्या साभ्रमती पृण्या द्वितीया सेटिका(श्वेतका) तथा। तृतीया वैकुला पृण्या चतुर्थ। च हिरण्मर्थः सर्वेषापहरा प्रोक्ता इस्तिमन्यथ पञ्चमी । वेत्रवती सा पष्टी स्यात्र्वेण निर्मिता प्रा ।। इयं सा परमा देवी वृत्रकपाद्विनिःसृता । वेत्रवती ततो जाता महापापत्रणाशिनी ।। भद्राम्भ्वी सुभद्रा या सप्तमी लोकपावनी । एतम्तु सप्तभिवेवि तांस्ताञ्चनपदान्य ॥ पैवित्रीकृत्य चैकेन सप्तस्त्रोताः प्रतिष्ठिता । विकीर्णतीर्थे यः श्राद्धं पितन्दित्य टास्यति ।। गयापिण्डपदानस्य फलं यत्तद्भविष्यति । अवकीर्णान्यता ये च लर्मापण्डोदकक्रियाः ॥ <mark>ते विकीर्णे प्रमुख्यन्ते ढचे पिण्डोढकाढिके</mark> । तत्र श्राद्धं तु यः क्याहाणपत्यं भवेदश्वम् ॥ तस्मात्रयीविधानेन अद्धया आद्धमाचरेत् । अस्मिस्तीर्थे विशेषेण सप्तनगढये दिजाः ॥ स्तानं करुत विषेत्द्रा ऋषिलोकमभीष्मवः । इत्यक्तं कव्यपेनाथ दिजान्पति विशेषतः ॥ यदि चैत्क्रियते स्तानं सर्वदुःखापदः सदा । तीर्थानां प्रवरं तीर्थं क्षेत्राणाम् नमे। नमम् ॥ नीर्थमनद्विकीणं च शुभदं रोगदोपहुन् । कुर्बन्त्यत्र विशेषण ये स्तानं सर्वदा कली ।। 93 ने नगः पुण्यभाजो हि जायन्ते नात्र संशयः । गयातीर्थसमं तीर्थ विकीर्ण पावनं परम् ॥ पितृणां पुण्यदं नित्यं लोकानां दःखनाशनम् ॥ 21

# **अड़िन विकीणेनीर्थम्** ।

तीर्थादस्मान्परं तीर्थं खेतोद्भवमनुत्तमम् । यत्र खेता नदी जाता संस्पृष्टोदरभस्मना ॥ १५ विश्वता त्रिषु लोकेषु सर्वपापप्रणाणिनी । हराङ्गभस्मसंयोगाज्ञाता देवस्तु मानिता ॥ १६ तस्यां स्नातः शुचिद्दिनिस्त्रिरात्रमुपितः पुमान । महाकालेखरं हष्ट्वा कद्रलोके महीयते ॥ १५ पिण्डान्पितृभ्यो यो द्यात्तस्यास्तीरे कुर्वास्त्रलेः । सृतृप्ताः पितरस्तस्य भवन्तीति न संगयः ॥ खेतगङ्गा महापृण्या दुःखदारिद्यमोचनी । यत्र स्नात्वा तु भो देवि परं(दे) गच्छति तस्य व १५ तस्या व संगमे पृण्ये नित्यं तिष्टामि पार्वति । यत्र द्वानं प्रकृत्रीत्व स्नानं व तत्र सुन्दरि ॥ २०

अत्र झः सांज्ञतपुस्तकेऽध्यायसमाप्तिवतेतः ।

९ इ. स. तहत्त्व । २ क. ज. थ नन्दिप्रदेशानुय । ३ क. विकिनः । इ. वल्कला । ४ क. स्वासुख प्राधिः सैं। स. ज. फ. <sup>\*</sup>स्वासुसप्राया । ५ इ. इ. विचित्रोकुल्यो । ६ इ. ज. सबुकोर्दा । ५ ज. <sup>\*</sup>न चवतस्र ।

तदनन्तफलं तेषां भवते नात्र संशयः । तत्र भूतेश्वरो देवः संगमे वसते ध्रुवम् ।। २१ तत्र पृषं चं पुष्पं च मालां चाऽऽरार्तिकं तथा । ये कुर्वन्ति नरश्चेष्ठास्ते नराः पुष्यरूपिणः॥२२ बिल्वदलं समादाय यो ददाति शिवोपि । वाञ्छितं लभते नित्यं श्वेतायां शिवसंनिधौ ॥२३ +इति श्वेततिधिम् ।

श्रीमहादेव उवाच-

गणतीर्थं ततो गच्छेचीर्थयात्रापरायणः । त्रितिष्टपमिति प्रोक्तं गणैस्तचन्द्रनातदे ॥ २४ त्रिविष्ठुपे नगः स्नात्वा पौणेमाम्यां समाहितः । संशयो नात्र कुर्वीत मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ २५ चत्रो वार्षिकात्मासात्म्थितियम्य त्रिविष्ठुषे । सोऽपि पुण्यां मैहाभागो रुद्रलोके महीयते ॥ २६ गणतीर्थे नरः स्नात्वा कृष्णाष्ट्रम्यामुपोपितः । वकुलासंगमे स्नात्वा स्वर्गे गच्छिति मानवः ॥२७ र्वास्मर्स्तीर्थं नरः स्नात्वा वकुलेशं विलोक्य च । गणेश्वरप्रमादंन गाणपत्यमवामुयात् ॥ ट्टं पवित्रं परमं पुण्यायुष्यविवर्धनम् । श्रुत्वा तु लभने पुण्यं गङ्गास्तानसमं नरः ॥ २९ अत्र स्थित्वा निराहारो जितेन्द्रियः समाहितः । जपत्येवं परं देवं गणेश्वरं मने(र्मम् ॥ 30 संप्रामोर्ट्यायन्त्रारभोगारसस्यं सत्यं वरानने । अत्र राजा सामवंशी विश्वदत्तः स वीर्यवान् ३१ तेन तपो महत्तप्तं बहुकालं सुरेश्वरि । गाणपत्यं तदा पाप्तं श्रीगणेशप्रसाद्तः ॥ 32 वसिष्ठो वामदेवश्र कहोडः कॉपीतको मुनिः । भारद्वाजोऽङ्गिराश्चैत्र विश्वामित्रोऽथ वामनः॥३३ णेत व मुनयः सर्वे पुष्यरूपा महेश्वरि । नित्यं सेवां प्रकुर्वन्ति श्रीगणेशप्रसाद्तः ॥ 38 अपुत्रो उभते पुत्रान्नियनो उभते यनम् । अविद्यो उभते विद्यां मोक्षार्थी मोक्षमाप्रुयात् ॥ 34 किमन्यद्वहृतोक्तेन भयो भयो वरानने । यत्र स्तानं प्रकर्वीत पृजनं वा करोति यः ॥ 3 € सवपापविनिभ्को याति विष्णोः परं पदम् । शिवाय विष्ण्रूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ॥ नान्तरं देवि पदयामि श्रीविष्णोश्च प्रसादतः ॥ ΘĘ

देश य सहापुरिश राज्ञ । चरफण्ड (सामहायर पाउँ साज्यस्तामाहणस्य विशाणतार्यश्चेतर्तार्यबकुलसगसगत-राण सर्य प्रकासाम जायात्र्यश्च प्रधारतस्य । १९३३ ।।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — ३८३६५

अथ चत्रख्याद भक्षा तमाऽत्यायः

श्रीमहादेव उवाच----साभ्रमत्युचरे कुले ऑग्नर्तीर्थिमिति स्मृतम् । तस्याश्चोचरपूर्वेण नातिद्रेरं कृतास्पदम् ॥ १ तीर्थ पोलेखरं नाम चण्डी यत्र प्रतिष्ठिता । पीठं तद्योगमातृणां सर्वेसिद्धिविधायकम् ॥ २ यत्र ताः सर्वदेवानां कायोथं मातरः स्मृतिस्य ताः । परमं यत्नमास्थाय लोकानुग्रहकारणात् ॥ त्रिरात्रमुपितो सृत्वा तस्मिस्तीर्थे दृढवतः । अभिगच्छेचमीशानं देवेशं चण्डिकेश्वरम् ॥ ४ माभ्रमत्यां कृतस्त्रानो मातृतीर्थेऽस्य संनिधौ । समाधिविधिना युक्तो गच्छेद्वे मातृमण्डलम् ॥ ५

<sup>+</sup> अत्र क ज. झ. माजितपुस्तकेष्वध्यायसमाप्तिवतेते ।

५ के ज. झ. पंच दाप च ुष्प चाऽऽै। २ के ज महाभागे । ३ के ज. श्रुतम् । ४ **इ. ल. फलेश्वरं ।** ४ के ज श्रुता ।

| गोसहस्नपदानस्य फलं पामोति मानवः । अग्नितीर्थे नरः स्नात्वा चामुण्डादर्शने कृते ॥               | Ę          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| न भयं जायते तस्य रक्षोभूतपिशाचजम् । गेोष्कगयानदी यत्र माभ्रमत्यां तु संगता ॥                   | 9          |
| तत्र तीर्थसहस्राणि तिष्ठन्ति च सुरेश्वरि । श्राद्धं तत्र प्रकृतेव्यं तिलचूर्णेन पार्वति ॥      | C          |
| पिण्डान्दस्त्रा द्विज्ञानभोज्याक्षयं पदमवामुयात् । यत्रै कुकर्दमो राजा पापिष्ठो दुर्बरः खलः    | 11 0       |
| मुढोऽहंकारसंयुक्तो द्विजानां परिनिन्दकः । गोन्नोऽयं बालहा चैत्र पापिष्ठो दुर्भदः सदा ॥         | 9 c        |
| राज्यं प्रकुर्वनस्तस्य पुरे पिण्डारसंक्षके । नदा मृति समापन्नोऽधर्मयोगे सुरेश्वरि ॥            | 9 9        |
| मृतोऽसौ तत्र संजातः मेतरूपो महेश्वरि । पीताम्यः गुष्कतुण्डश्च पीतरोमाऽथ कर्कशः ।।              | > 2        |
| उचैस्तरो बहुरोमा क्षुनिपपासाप्रपीढिनः । वायुभक्षमकुर्वाणः प्रगच्छित उतस्ततः ॥                  | 93         |
| बहुभेतैः समायुक्तो हाहेनि करुणं रुद्न । किं कर्नव्यमिति प्राहुः भेतास्ते व समीपगाः ॥           | 9 4        |
| तेऽपि रोदनमाचकुः भुत्पिपासादिपीहिताः। न प्रापुस्ते दुरात्मानो राज्ञः संगतिमागताः॥              | 95         |
| राज्ञा सार्थ च गच्छन्ति लोकान्विजनकान्बद्दन । नोदकमथवा चार्त्र न मार्गो इञ्यते कदा             | ۶ 5        |
| ते मेर्ता दुष्टरूपाश्च विचरन्ति महीतले । भक्षन्ति शवमांसानि पिर्वान्त रुधिरं सदा ॥             | ي و        |
| एवं कुंकर्दमो राजा सदा नैः परिवारिनः । कर्दाचिद्दैवयोगेन गुरोराश्रममन्वगात ।।                  |            |
| पूर्वजन्मकृतं पुण्यं तेन योगेन संगतः ॥                                                         | 96         |
| श्रीपार्वेन्युवाच —                                                                            |            |
| किं कृतं तेन वै पुण्यं वद विश्वेश्वर प्रभो । अयं पापी दुरात्मा च ब्राह्मणानां च निन्दकः        | 11         |
| सन्संगतिः कथं जाता तन्मे विम्तरतो बद् ॥                                                        | ٥٥,        |
| श्रीमहादेव उवाच—                                                                               |            |
| <b>एँतेन नरेदेवेन पूर्वजन्मिन यत्कृतम् । त</b> त्सर्वे कथायिष्यामि शृणु त्वं नगर्नात्द्रांन ।। | ٠:         |
| पूर्वजनमन्ययं विषो ब्राह्मणा वेद्पाटकः । संपूज्य च महादेवं कृत्वा चार्तिथिपुजनम् ।।            | <b>7</b> 9 |
| भोजनं कुरुते नित्यमसा वादवसत्तमः । तेन पुण्यप्रभावेन पुरे पिण्डारसंज्ञके ॥                     | •••        |
| राजा वै तत्र संजातः कुकर्दम इति स्मृतः । कर्मणा मनसा चैव न कृतं पुण्यमव च ॥                    | ٤٠         |
| तेन देवाभियोगेन मृतो व प्रेतराइभृत्+ । शुष्कास्यः शुष्करूपश्च पातवर्णः करास्रकः ॥ 🥏            | ર પ્ર      |
| गम्भीराक्षो महापापी दुष्टैः प्रतेश्च संयुतः । उध्वरोमा जटायुक्तः कालरूपो भयंकरः ॥              |            |
| एवं दृष्टा तदा देवि विहलो बाहबाँऽभवत् ॥                                                        | <b>3</b> 4 |
| कहाँ उनाच                                                                                      |            |
| अस्मिन्मनोरमे रम्ये स्थाने वै परमाङ्ग्ते । अग्निपालेश्वरं तीर्थे नित्यं तिष्ठामि भूमिप ॥       | इ.द्       |
| यजमानंस्त्वसस्माकं कथं जातोऽसि भेतराह । दुरात्मा दुष्टरूपश्च कालरूपो भयंकरः ॥                  |            |
|                                                                                                | र् ७       |

<sup>+</sup> एत**रप्रे क. ज. फ. पुस्तकेषु 'पूर्वजन्मकृत पुण्य न न**हयाति सुरश्चरि ततेन पुण्याग्नियोगेन सगतो गुरुणाऽऽश्रमे **कहोडो व**नते तत्र तेन द्रष्टोऽथ प्रेतराह' इत्यधिकम् ।

९ क. भू। पौष्करा च न १२ ख. फ. गोष्करा या न । च. गोष्कगया। ज. गोष्करा च न झ ज. ढ गोक्कगया। ३ क. ज. अ ककुर्द । ख. च. फ अ कुकुर्द । ढ. अ कुर्कुदमो। ४ ढ. झ. अ. जना। ५ क. ज. ककुरंगे। २ ४ एकस्मिश्रवसरे देवि पूर्व । ७ झ. निसमः स्वामिन्कथ।

## प्रेन उवाच-

शृणु वाडव मे पापं प्रवेजन्मिन यन्कृतम् । अहं कुकदेमो राजा पुरे पिण्डारमंक्षके ॥ २८ तत्रम्थोऽहं मया देव यन्कृतं तन्छृणुष्व हि । ब्रह्मणां हिंसनं चैव पुराऽसन्यादिभाषणम् ॥ २९ प्रजानां पीडनं चैव जीवानां हिंसनं सदा । गवां वे दुःखकर्ताऽहं ब्राह्मणंबतलोपनम् ॥ ३० अस्तातः सर्वदा नित्यं सज्जनानां प्रदूषकः । विष्णुनिन्दापरो नित्यं विष्णुवानां प्रणिन्द्कः ३१ दुगचारो दुगत्मा चं कुयोनिनिरतः सदा । यत्र तत्र प्रभुद्धानो नाहं शाचपरायणः ॥ ३२ तेन कमीभियोगेन मृतो वे दिजराद्ततः । वेतयोनि प्रकाऽस्मि दुःखी जातो ह्यनेकथा ॥ ३३ यस्य माता पिता नाम्ति यस्य स्वजनवान् खाः । तस्य वे तु गुरुमीता गतिवे गुरुरेव च ॥ इति जात्वा तु भो ब्रह्मन्मृक्ति दातुं त्वमहीव ॥

## कहोड उवाच

जुणु त्वं उपतिश्रेष्ठ करिष्ये यचनं तय । मुक्ति यास्यन्ति ते सर्वे त्वया सह न सं<mark>जयः ॥ ३६</mark> एकादशपुरोगाञ्च प्रेता ये तव संगताः । तेषां हि मुक्ति दास्यामि तीर्थेऽस्मिन्नविशेषतः ॥ ३६

## श्रीमहादेव उवाच

तहा वे तेन [स च] विषेण [प्रस्तु] तीर्थ गत्वा सुरेश्वरि । संबंधे कार्यामास तिल्पिण्डोदकिष्ठियाः न मासो न तिथिति तीर्थ गत्वा पुनः पनः । कतेव्ये आद्भारिति ब्रह्मणोक्तं पुरा भैम ॥ ३८ कृते कर्माण देवेशि मुक्तास्ते तीथराजके । विमानवरसंख्डास्ते गता मामकी पुरीम् ॥ ३९ संगता गीएकरा यत्र सास्त्रमत्या सुरेश्वरि । तत्र स्तान च दानं च कोटियज्ञफलं भवेन् ॥ ४० यत्राधितीर्थ वर्तत कपालेश्वरसंजके । तत्र ता मुक्तिता प्रोक्ता सत्यं सत्यं भवेद्धुवम् ॥ ४१ द स स्वक्तायाण स्वर्ण स्वर्यं स्वर्ण स्वर्ण स्वर्यं स्वर्ण स्वर्ण स्वर्यं स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्

आदितः श्लोकानां समछाङ्काः---३८४०६

#### र प्रदास प्रक्रिय निमाधि । प

## श्रीमहादेव उवाच

दच्यन्यत्संप्रवक्ष्यामि हिरण्यासंगर्भ महत् । यदा साभ्रमती गङ्गा सप्तस्रोताः पुराऽभवत् ॥ तदा मा ब्रह्मतनया सप्तस्रोतीत विश्वता । सप्तमं तद्धिरण्याख्यं स्रोत इत्यभिधीयते ॥ 3 त्रीम्मम्त्रीर्थं नगः स्नात्वा पापी ग्रीतमवामुयात् । ऋक्षमञ्जमयोमेध्ये सत्यवान्नाम पर्वतः ॥ ş तस्य प्राक्तमुमहातीर्थ हिरण्यासंगर्भ शुभम् । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च ना शुभां गतिमाप्तुपात् ४ वनस्थल्यां ततो गच्छेदृष्ट्वा नागयणं हरिम् । तीथेमप्सरसां पुण्यं हिरण्यासंगमेश्वरम् ॥ ५ यत्रोवशी पुरा जाता समस्ताष्त्रसमां शुभा । सरनारायणा यत्र तरस्तेषतुरुत्तमम् ॥ Ę हिरण्यासंगमे रम्ये महापापहरे शुभे । यत्र वे ऋपयः सर्वे मर्ज्ञान्ति वीतकल्मपाः ॥ ૭ वामष्टाद्याश्च ये विभा वाल्यांबल्याद्यश्च ये । यत्र मर्ज्ञान्त देवेशि हिरण्यायाश्च संगमे ॥ C यत्र हिरण्मयं रूपं स्नानाँद्र भवते ध्रुवम् । किपलागोमदस्त्रम्य दानेनव तु यत्फलम् ॥ 9

९ स फ । णबन्दियों २ , ५ च व्यवसम्युत्त । इ.इ.स. স मया। ८ फ ने प्रकुर्वीत की । ५ फ. कक्षम

तत्फलं समवामाति हिरण्यासंगमे सदा । दशाश्वमेषे यत्युण्यं ग्रहणं चन्द्रमृर्थयोः ॥ १० तदनन्तगुणं पुण्यं हिरण्यासंगमे पुनः । तुलापुरुषदानेन यत्फलं समवामुयात ॥ १२ तत्फलं लभते मन्यों हिरण्यासंगमे सदा । हिरण्याश्रो महादेन्यम्नेन तमं महत्तपः ॥ १२ हिरण्यसद्दशं तस्य शरीरमभवत्पुरा । जनमेजयोऽथ राजा व स्नानं प्राकुरुतात्र हि ॥ १३ अह्महत्या गता तत्र [स्प] हिरण्यासंगमे तदा । विश्वामित्रोऽथ राजापः स्नानार्थं व समागतः॥ स्नानं कृत्वा विशेषेण गतोऽसा मामकी पृरीम । ब्राह्मणो वा शत्रियो वा शृद्रो वाउथ सुरेश्वि स्नानं तत्र प्रकृतित वे गच्छित्त शिवालयम् । १५

+इति हिम्ण्यासंगमं तीथम् ॥

## महादेव उवाच--

ततो देवि प्रवक्ष्यामि हिरण्यासंगमादन् । धर्मावती नदी यत्र संगता सह गृह्या ॥ १६ तत्र स्नान्वा नरो धन्यस्तिदिवं यान्यसंशयम् । तत्र धर्मकृतं तीर्धं यः प्रध्यति स पृण्यभावः १९ श्राद्धं तत्रव ये कुर्युमुच्यन्ते पितृजाहणान् । ततस्तु मधुरातिर्धं सर्वपापप्रणाज्ञनम् ॥ १८ स्नात्वयं मधुरातिर्धं द्रष्ट्वयो मधुरा[रो]हरिः । यत्र विश्वान्तवान्कुण्णां ज्ञरासंधमयाकुलः ॥१९ कंसासुरवधे हत्ते गन्तुकामः कुशस्थलीम् । इपित्वा सप्तरात्रं तु स देवश्वन्दनातदे ॥ १८ भोजहण्णस्थकहतो वीर्यादवसंकुलेः । मधुरातिधिमासाय स्त्रातं कृत्वा विधानतः ॥ १२ सधुरादित्यनामानं यत्र स्थापितवान्हरिः । अष्टादश सहस्राणि विभाणा यत्र शालिनाम् ॥ १२ स्थापितवान्हरिः । अष्टादश सहस्राणि विभाणा यत्र शालिनाम् ॥ १२ स्थापितवा ययौ दस्ता यानानि विविधानि च । तत्र तीधमहस्राणि तिष्टान्त च सुरेश्वरि २३ श्राद्धं तत्र प्रकर्तव्यं पितृणो हितकास्यया । न भेतव्यं जरासंधान्मत्तिथे वसता सद्यः ॥ १४ इत्युक्तवा तान्द्विज्ञान्कुण्णः प्रययो द्वारको प्रति । तिस्मस्तिथे नरः स्नात्वा मधुरावे प्रकृत्येत् । भाषस्य शुक्रसप्तस्यां किपलागोपदानतः । चिरं सीर्ययानि भृवत्वेह पदमादित्यमावजेत् ॥ १६

## अधिमहादेव उवाच---

शृणु सुन्दिर वक्ष्यामि चेतिहासं पुरातनम् । यं श्रुःचा मुन्यते लोको ब्रह्महत्यादिपातकात्। २० एकस्मित्वासरे देवि माण्डव्य ऋषिमत्तमः । गङ्गाद्वारे महापूण्ये तपस्तेषे तदावन्ये ॥ २० पत्राशी च पत्राशी च वायुगक्षकरः सदा । अहोरायं सदा देवि विष्णुःयानपरायणः ॥ २० योगाभ्यासरतो नित्यं नित्यं धर्मपरायणः । तास्मत्देशे तु वे देवि राजा व विव्यमहन् ॥ ३० गजाश्वरथपत्तीनां संपदो बहुला(द्विविश्वतो । भृषि । सोमचन्द्रेति विष्यातः पृत्रस्तस्य सुलक्षणः एकदा तृ तदा देवि गतो ह्यायेटके वने । तत्र गत्या तदा तेन कृता ह्यायेटकाः क्रियाः ॥ ३० स्वात्मानं रमयामाम स्वलोकः परिवारितः । क्रीडिते तु तदा राजि राजिजीता सुरेश्वरि ॥ ३० तस्यां रात्री तदा राजा ह्युशमाऽअवेटके वने । तस्यां राज्यां व्यत्तिवायां मुहते ब्राह्मसंजके ३७ हृतोऽश्वेऽथ विशेषण चौरेणव दुरात्मना । तदा हा हेति शब्दोऽभृत्व गतः क गतो हरिः ३० तदा राज्ञो भटाः सर्वे गन्तुकामाः समुन्सुकाः । चौरेणापि हतश्वाश्व इत्येवं संवदन्ति हि ॥ ३६ निरीक्षमाणास्ते सर्वे हरिद्वारं समागताः । ऋषियं तत्र माण्डव्यस्तपत्ति नित्यशः ॥ ३०

ध्यानेन च समायुक्तो दृष्टोऽसो तेर्भटेस्तदा । अयं चीरः सदा पापी ध्यानं कृत्वा प्रतिष्ठति ३८ बक्क्वाऽश्वं तु समायानोऽज्ञानो राजभटेम्नदा । एवं विचार्य ने सर्वे गृहीन्वा नं महामुनिम् राज्ञे निवेदयामास्मतं चौरं म्निसत्तमम् ॥ 36 वृता अनुः — अश्वापहारी हानीतश्चारोऽयं तप सवधा ॥ 30 महादेव उवाच आज्ञा दत्ता तदा तेन शुलिकारोपणे पुनः । तदा तैस्तु भटैः सर्वेभिलित्वा बन्धनं कृतम् ॥ ४१ पश्चार्दं शुल्किकापोतस्तत्क्षणाच कृतस्तदा । न ज्ञातं तेन तत्कमे शुल्किकायाः प्रतोदनम् ॥ ४२ यता योगसमारूढेः विष्णुःयानपरायणः । ज्ञास्त्रकाप्रोतनं ज्ञातं कतिचिन्कालयोगनः ॥ 83 माण्डव्यो इम्पिश्रेष्ठः केन कमे इदं कृतम् । विकालज्ञानी सर्वेज्ञो ज्ञातवांस्तद्विचेष्टितम् ॥ 88 वमेम्य च इदं कमे नान्यम्य च कदाचन । योगारूढः स धमीत्मा गतो धमेस्य चान्तिके ॥४५ तत्र गन्ता सुवाचेट ग्रुण त्वं श्रेयमां पते । त्वं वे धमे इति ख्यातो लोके वेदे च सर्वेटा ॥ ४६ शिलिकापीतनं कमें क्ये व च त्वया कृतम् । तत्सर्वे श्रीतृभिच्छामि त्वनो देव न संशय: ॥४७ धमं उवाच शुण्डव त्वं द्विजश्रेष्ठ पर्वजनमनि यत्कृतम् । तदहं कथयिष्यामि कृषां कुरु ममोपिरि ॥ 38 बालत्वे तु इदं कम यत्कृतमृषिसत्तम् । तत्त्त्वृणुष्व महापाज्ञ भवेऽस्मिन्यातैनं कृतम् ॥ 86 प्रकरिमन्त्रमये विष्ठ त्वं गतो विजने वने । तेत्र गत्वा त्वया विष्ठ जीवः शलभसंज्ञकः ॥ 40 आरोपितः स व शत्यां कमेणा तेन दुःखितः । राजा बारोपितस्त्वं वे कमेणा तेन सूबत्।।५१ सर्वर्षेत्र प्रभोक्तव्यं कृतं कमे जूनाजनम् । अल्पमात्रमिदं कमे त्वया भक्तं न संजयः ॥ सुखी भव तु विपेन्द्र गच्छ त्वं हि यथेच्छया ।। ५२ महादेव उवाच ण्तद्राक्यं ततः श्रत्वा माण्डव्यां द्विजसत्तमः । उवाच वचनं तत्र स कोपादरुणेक्षणः ॥ 43 माण्डच्य उवाच र पापिष्ठ दराचार कि कृतं बहुपातकम् । येन कृतीपदं कमे शुलिकायाः प्रतोदनम् ॥ मम वाक्यप्रकारिण शहरत्वं सब सबेथा ।। 48 महादेव उवाच---५५

र्कार्ताचन्काळयोगेन वंशे वे चन्द्रसंज्ञके । जातो विदुरनामाख्यो विष्णुभक्तिपरायणः ॥ तीर्थयात्रामिषेणव गतः साभ्रमती नदीम् । यत्र धमीवतीसङ्गी वतेते च सुरेश्वरि ॥ ५६ तत्र व कृतवान्स्तानं विद्रां धर्मरूपवान । त्यक्तं तत्र हि शृद्रत्वं धर्मावत्यां न संशयः ॥ ५७ एनम्मान्कारणाद्देवि येऽत्र स्नानं प्रकृति । ते नराः पुण्यकमीणो गच्छन्ति परमं पद्म् ॥ 46 अत्र श्राद्धं च दानं च ये कुर्वन्ति नरा भूवि । इह लोके परामृद्धिं मोदन्ते प्राप्य वै दिवि ॥५९

दात आगटा रंगणे पादा जनस्यण्ड उमामदेवरमवादे साश्रमतीमाहारम्ये मध्रगदिनीर्थवर्णनं नाम

पत्रात्रशकोत्रकशतनमाऽत्यायः ॥ ५३५ ॥

आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः -- ३८४६५

## अथ षट्जिशदधिकशततमां ऽध्याय

| महादेव उवाच <del></del>                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| कम्बुतीर्थे नरः स्नात्वा कृत्वा वा पितृतर्पणम् । अर्चयेद्देवदेवेशं नागयणमनामयम् ॥                                | 5   |
| दुच्या दानानि विधिवह्नाह्मणेभ्यो विधानतः । विष्णुलोकमवामोति तीर्थस्यास्य प्रभावतः                                | 11: |
| अत्र राजर्षिणा पूर्व विश्वामित्रेण धीमता । तपस्तर्श विशेषेण प्रजाकामेन सुन्दरि ॥                                 | ;   |
| <mark>प्रजाकामो नरो</mark> येश्व कम्बुतीर्थ हि गच्छति । स प्रजां लभते नित्यं सत्यं सत्यं वरानने ।।               | \$  |
| इति कम्बुतीर्थमाहात्म्यम् ।                                                                                      |     |
| ततो गच्छेत्सुरश्रेष्ठि तीर्थं नाम कपीश्वरम् । संनिर्धा रक्तांसहस्य महापातकनाञनम् ॥ 🥏                             | 3   |
| बध्यमाने पुरा सेतौ रामरावणविग्रहे । गृहीतपवेतकुङ्गीविकेषात्कापिकः स्मृतम् ।।                                     | 8   |
| <mark>नाम्ना कप</mark> िश्वरादित्यं चकुम्तीर्थमनुत्तमम् । यत्र तीर्थे नगः स्तात्वा कृत्वा च पितृतर्षणम् ।।       | 1 5 |
| ह्या कषीश्वरादित्यं मुख्यते ब्रह्महत्यया । तत्र स्नानं प्रकर्तव्यं चेत्राष्ट्रस्यां विशेषतः ।। 💎                 | 1   |
| हर्नुमन्त्रमुखेंस्तत्र स्त्रानं यत्र दिनत्रयम् । कपिनीर्धप्रभावोऽयं भवन्यं समृदीरिनः ॥                           | c   |
| अस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा पूर्जायत्वा कपीश्वरम् । रूपवात्वहुभोगी च जायते नात्र संशयः।।                          | 11: |
| बलं बाञ्छति यो लोको धर्म वा पुत्रमेव च । सर्व स तु लभेक्तित्यं कपितीधप्रभावतः 🕕 🦠                                | 9.9 |
| इति कपितीर्थमाहात्म्यम् ।                                                                                        |     |
| एकधारं नते। गच्छेत्तीर्थं परमपावनम् । एकधारे नरः स्त्रात्वा एकरात्रमृषे(पितः ॥                                   | 9:  |
| अर्चयन्स्वामिदेवेशं कुलानां नाग्येच्छनम् । स्वामितीर्थसमं ज्ञेयं यत्र तीथावगाहनम् 🕕 🥏                            | у 3 |
| हद्रलोकं नरी गर्देक्तीर्थस्यास्य प्रभावतः । यत्र स्नात्वा च पीत्वा च ब्रह्मलोकं च गर्द्धति                       |     |
| ते <mark>लोकाः पुण्यकमोणस्तटेऽस्मिन्संवसन्ति हि । न</mark> भयं विद्यते तेषां खट्याग <i>दि</i> कं च य <b>न</b> ।। | į   |
| तत्सर्वमाशु नद्येत तीर्थे बेकप्रधारके ।।                                                                         | 5 a |
| इत्येकधारतीर्थवर्णनम् ।                                                                                          |     |
| पप्तथारं ततो गच्छेत्तीथीनां तीर्थमुत्तमम् । सप्तमारम्वतं नाम यत्कृते मुनिभिः कृतम् 🕩 🥏                           | 7.5 |
| वतायुगे मङ्कितीर्थं कृतं मङ्किमहर्षिणा । द्वापरे पाण्डुप्त्रेस्तु सप्तथारं प्रवतितम् ।।                          | ه د |
| प्रप्रधारकतां प्राप्तं तीर्थं हरजटाच्युतम् । सप्त रूपाणि गङ्गाया यानि लोकेषु सप्तसु ॥                            | 9 6 |
| वहन्ति नानि पुण्यानि नीर्थेऽस्मिन्सप्तथारके । सप्तथारे कृते श्राद्धं पितृणां नृप्तिदायकम् ।।                     | 90  |
| <mark>सृणु देवि प्रवक्ष्यामि चेतिहासं पुगतनम् । यं श्रु</mark> त्वा देवदेवेशि ब्रह्मछोके ब्रजेद्ध्वम् ।।         | 50  |
|                                                                                                                  | 5 9 |
| वेदाध्ययनकर्ताच अग्निहोत्रपरायणः । सुरूषा विश्वरूपोत स्वियो हे स्तर्रत तहहे ॥                                    | っつ  |
| नाभ्यां पुत्रवि <mark>द्वीनाभ्यां दृष्टा दे</mark> वि विशक्षितः । कि कर्तेव्यामिति ध्यायस्त्रविचन्तापरोऽभवत      | 2 3 |
| अध्याप्यां प्रचित्रिताप्यां यस वंद्यां विस्तृत्यति । एवेषा लुधते क्यां हिस्स्ते प्रचते ध्रेत्रेते                |     |

२

8

५

Ę

७

L

स्थिरो वंशस्तु पुत्रेण ह्यन्यथा नरकं ब्रजेत् । एवं चिन्तां प्रकुर्वाणो न सुखं लभते कचित् ॥ तदा स्वगृहमृत्मृज्य गतो वे गुरुसंनिधी ॥ २५

मङ्किरवाच-

नमां वे गुरुवे तुभ्यं देवानामुपकारिणे । त्वं नाथः सर्वलोकानां ब्राह्मणानां च रक्षकः ॥ २६ यज्ञानां त्वं प्रकर्ता च द्वित्रराज नमोऽस्तु ते । अपुत्रोऽहं तु विप्रषे किं कर्तव्यमिति प्रभो ॥२७ वट त्वं तु यथा सर्वं पुत्रो भवति निश्चितम् । अपुत्रस्य गतिनोस्ति स्वर्गो नैव च नैव च ॥२८ येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननं चरेत् । इति वाक्यं तु संस्मृत्य ह्यागतस्तव संनिधौ ॥ २९

गुरुरवाच---

गन्छ त्वे मुनिशाहेल यत्र साभ्यमती नदी । तत्र गत्वा मुनिश्रेष्ठ पुत्रान्वे पाष्स्यसि भ्रुवम् ॥३० महादेव उवाच

तदाक्यं तु समाकण्ये नमस्कृत्वा तु दण्डवत् । स गतो विषराजस्तु नदीं साश्चमतीं प्रति ॥ ३१ मिङ्कनामा तु विषरिष्यत्व गत्वा तयो महत् । अत्यात तदा देवि यावद्वष्वतुष्ट्यम् ॥ ३२ तव तीर्थं कृतं तेन मिङ्कना ब्रह्मचादिना । त्रेनायुगे तदा देवि कृतं तीर्थं महाद्भुतम् ॥ ३३ जातं तत्र न संदेहः पुत्रदं सावेकामिकम् । अद्यापि मिङ्कितीर्थं [ऋतु भूतले परिकीर्तितम् ॥ ३४ दितीयं पाण्दुपुत्रेण सप्तथारं प्रवर्तितम् । तस्मादेवं वरं तीर्थं न भृतं न भविष्यति ॥ ३५ स व दिज्ञवरो मिङ्कः पुत्रान्प्राप्य यथासुख्यम् । भोगान्नानाविधानभुक्त्वा स गतो मन्दिरं मम३६ एतदाख्यानकं दिव्यं पवित्रं परमं महत् । पुत्रसोख्यादिकं सर्वे लभते अवणाद्तः ॥ ३७

इति समहापरणा पाद्य रात्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे माञ्चमतीमाहात्स्ये मन्नधारादितीर्धवर्णन त्यम परावशाद्यक्रशतासीठ्याय । १५६०

भादितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः --३८५०२

अध समाज्ञादाधक शततमाऽ यार

#### महादव उवाच

ब्रह्मवर्त्तिविधि तता गच्छेत्सुरेश्वरि । तस्य तिथेस्य सारूप्यं साक्षाच्छुणु सुरात्ते ॥
यत्र साभ्रमतीतायं ब्रह्मवृत्यस्भमा सह । युज्यते ब्रह्मतीर्थं तत्प्रयागेण समं स्मृतम् ॥
तत्र पिण्डप्रदानेन तृतिद्वीदशवार्षिकी । पितृणां जायते नृनं ब्रह्मणो वचनं यथा ॥
गयाश्राद्धसमं पुण्यं ब्रह्मवृत्यां विशेषतः । [चयऽत्र ज्ञात्वा प्रकृतेन्ति पितरस्तृतिमामृयुः ॥
गोदानं भृमिदानं च अन्नदानं तथेव च । एतदानसमं पुण्यं ब्रह्मवृत्यां विशेषतः] ॥
अत्रव सनकाद्यास्तु स्नात्वा च विधिपृत्वेकम् । परं ब्रह्म इति ध्यानाद्विष्णुलोकमवासुयुः ॥
पुष्करे चेव गङ्गायां क्षेत्र चामरकण्टके । तत्र गत्वा तु देवेशि यत्फलं लभते नरः ॥
तत्फलं समवामोति ब्रह्मवृत्यां विशेषतः । चन्द्रसृर्योपरागे च दानं ये ददते नराः ॥

\* धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः फः. पुस्तकस्यः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः फः. पुस्तकस्थः ।

तरफलं समवामोति ब्रह्मबल्चां सुरेश्वरि । [+भृताः मेताः पिशाचाश्च ये केचिह्नृष्यानयः]॥ ९ दिव्यरूपधरास्ते च शङ्कचक्रगदाधराः । तेऽपि स्वर्गे हि गच्छन्ति स्नानं कृत्वा सुरेश्वरि ॥ १० धृत्वा तुलसिजां मालां नारायणमनुस्मरत् । वकुण्डं दिव्यमानन्दं याति व पदमव्ययम् ॥ ११ इति ब्रह्मबल्लीतीर्थमाहानस्यम् ।

हुषतीर्थं ततो गर्चछेत्खण्डतिथिमिति श्रुतम् । तत्र स्त्रात्वा दित्रं गावो गोलोकं च पुरा श्रिताः १२ सण्डरूपेण धर्मेण या गा(यहा)वो लोकमातरः । शापाइष्ठा(त्प्रच्या)वितास्तेनं खण्डतीर्थमथोच्यते पार्वत्युवाच—

शापो हि लोकमातृणां गवां कस्य पुराऽभवत् । कथं लोकात्यरिश्रष्टाः कथं धेर्मण रक्षिताः १४ महादेव जवाच—

पुरा हुषेण गोलोके क्रीडता सह मानृभिः । मुक्तं तथाऽसकृत्मृत्रं पतितं हरम्थिति ।। १० तनस्तासां ददौ शापं तेन दोषेण व हरः । नष्टसंज्ञाः स्वलोकाच गावो यास्यथ मेदिनीम् ॥१६ गावः शप्ता भगवता संप्रसाद्य पुनर्हरम् । प्राप्स्यासह पुनर्लोकामिति देवं ययाचिरे ॥ १७

हर उवाच--

यदा साभ्रमतीतीर्थे ब्रह्मबङ्घीसमीपतः । खण्डसंज्ञे इदे स्त्रात्वा(ताः) स्वर्गे व प्राप्स्यथ ध्वम् ॥ ततस्तस्मिन्हदे स्नात्वा गावो गोपितना सह । स्वर्ग गताः शुद्धतमा महादेवसमीपतः ॥ गोहदे तु नरः स्नात्वा कृत्वा व पितृतर्पणम् । गर्वा लोकमवामोति दाहवलयवर्जितम् ॥ तत्र स्थित्वा निराहारो गोपिण्डं च ददाति वै । स नरः सम्बमेधेन याविदन्द्राधनुदेश ॥ गर्वा कोटिपदानेन यन्फलं प्राप्यते ध्रुवम् । तत्फलं समयाम्।(ति खण्डतीर्थं न संशय: ।। 5. यहीत्वा रूपमृत्रं च तीर्थे यः पिवते नगः। तत्क्षणादेव शृद्धिः स्योत्खण्डतीर्थे न संशयः ॥ खण्डतीर्थात्परं तीर्थं न भृतं न भविष्यति । ये गच्छत्ति सुरश्रेष्ठे ते नराः पृण्यभागिनः ॥ तत्र गत्वा सुरश्रेष्ठे गवां पूजनमाचरेत् । हृपभं च ततः पुत्र्य स्नानं कृत्वा समाहितः ।। पुजनाई न संदेहों गोलोंके तु बसेचिरम् । तत्र गत्वा विशेषेण सावणां गां दर्दान्त ये ॥ VE ते नग भुद्धते सौष्यं यावदिन्द्राश्चतुर्दश । दश्येनु ततः कृत्वा यो ददाति द्विजातये ॥ و -र्खण्डनीर्थे सुरश्रेष्ठे तदनस्तफले समृतम् । तत्र गत्वा त् कतेव्यं पिष्पलारीपणे वृष्यः ।। - 6 तस्मिन्कृते तु देवीश पितृलोकं स गन्छति । पञ्च वाउउमलकी दिव्यां (ञ्चानां वाउऽमलकीनां) ये कुर्वन्ति प्ररोपणम् ॥ こさ इह लोके सुखं भुक्त्वा हरिलोकं ब्रजन्ति ते ॥ 3 5

इति श्रीमहापुराणे पाञ्च उत्तरकण्डे साञ्चमतामाहारम् उसामहीवरसव द प्रद्रावणाव्यव्यव्यवस्थानाथः । वस्य

आदिनः श्लोकानां समष्यद्वाः - ३८५३२

## + धनुधिद्दान्तर्गत पाट फ. प्रतक्षस्थ 🕟

१ड छित्पण्डो । २**ड पण्ड**रपेण । ३८ सामण्डा ४८ पण्डताच् ०६ पण्डताच् ०६ स्थान्यण्ड ७६ वि २ पण्डती ८ड पण्डतीये ।

#### अधाष्टात्रिशदधिकशततमाऽध्यायः ।

## महादेव उवाच-

तनो गच्छेन्महातीर्थं संगमेश्वरमुनमम् । यत्र हस्तिमती पुण्या साश्चमन्या हि संगता ॥ ज्ञापं कोण्डिन्यमुनितः पाष्य जुष्काऽभवस्रदी । वहिश्चर्यतिनाम्ना वै लोके ख्यातिमुपागता ।। २ तत्तीर्थं संप्रवक्ष्यामि पृण्यं जेलोक्यविश्वतम् । सर्वेपापदरं पुण्यं जैलोक्ये वाऽपि विश्वतम् ।। तत्र तीर्थे नरः मनात्वा दृष्ट्वा देवं महेश्वरम् । मुच्यते सवैपापेभ्यो कद्रलोकं प्रगच्छति ॥ 8 शुणु देवि प्रवक्ष्यामि एतच्छापस्य कारणम् । यथेयं शुक्तरूपा हि जाता शापस्य कारणात् ॥५ यत्र साभ्यमती पृण्या गङ्गा नाम महानदी । तत्र हस्तिमती नाम गङ्गया सह संगता ॥ तत्राऽऽरब्धं च मुनिना तपो वै परमं महत् । एवं वहुगते काले ऋषिणा परमात्मना ॥ 9 आर्गाधनो हपीकेको नारायणो निरञ्जनः । तस्यास्तरं तु देवेकि वर्षाण च बहुन्यपि ॥ गर्तानि च विशेषेण मुनेम्तस्य तु पार्वति । कटाचिँदेवयांगाच वर्षाकालः समागतः ॥ नदी तत्र तु संपर्णा काळयोगेन सुत्रते । तत्कोण्डित्येन ऋषिणा स्थानं त्यक्तं तदा निशि ॥१० रात्री दःखं महत्त्वातं हार्देति करुणं रुद्धन् । कि कतेव्यभिति ध्यायक्रतिचिन्तापरोऽभवन् ॥ ११ आश्रमो हि महान्दिच्य ऋक्षेणैव समायुतः । स गतो वारियोगेण हस्तिमत्यां सुरोत्तमे ॥ फलानि चैव मेलानि पुम्तकानि वहत्यपि । तानि तस्यां गतात्येव वारियोगेण सुन्द्रि ॥ १३ स कॉण्डिन्य ऋषिश्रेष्ठः शशाप तां नदी किल । उदकेन विना त्वं च भविष्यसि कलौ युगे ।। एवं दस्या तु वै आपं हस्तिमत्या महेश्वरि । गतोऽसौ विषयवरी विष्णुलोकं सनातनम् ॥ अद्यापि वर्तते तीर्थ संगमेश्वरसंज्ञकम् । यहुष्ट्रा मुच्यते पापी ब्रह्महत्यादिपातकान् ।।

> द्वार । र सहा पूरण पाद्य जनस्यण्ड उमामहे सरमवादे मर्गमेश्वरतीर्थवर्णन सम्बद्धात्रकारक अञ्चलतमा ५-१४ व

> > आदितः श्लोकानां समख्यद्भाः — ३८५४८

रक्त र प्रमुख्य <mark>द्वार त्रशत्तर्सं ५ अप</mark>

## महादव उवाच 😁

तता गच्छेच देवांश तार्थ कदमहाज्यम् । केदारानुषमं साक्षाद्वद्रेण परिनिर्मतम् ॥ १ आद्धं तत्रेव कर्तव्यं पितृणां तृप्तिकारणम् । तत्र आद्ध्यदानेत रितरः सपितामहाः ॥ १ तृप्ताः समाभिगच्छन्ति कद्रस्य परमं पद्म् । द्वपमुःस्त्रते यस्तु तत्र रुद्रमहालये ॥ १ कार्तिक्यामथं वैद्याग्व्यां रुद्रेण सह मोदते । केदार उदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ४ अत्र तु स्नानमात्रेण मृक्तिभागी न संशयः । एकस्मिन्समये देवि त्यक्त्वा केलासमागतः ॥ ५ साभ्रमती महागङ्गां ज्ञान्वा लोकहिताय व । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कृत्वा तीर्थमनुत्तमम् ॥६ गताऽहं च स्वकं स्थानं केलामं प्रति भाषिति । तदन्तरं (रे)महापुण्यं तीर्थ जातं महालयम् ॥७

रुद्रमहालयमिति लोके ख्यातिं गमिष्यति । कार्तिक्यामथ वैशाख्यां ये गच्छन्ति सुरोत्तमे ॥ न तेषां विद्यते दुःखं मर्वसंसारजं पुनः ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे रुदमहालयतीर्धवर्णन नामैकोनचल्यारिशद धिकशतनमोऽध्यायः ॥ ५३९ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः 📑 २८५५६

अय चल्वारिशद्धिकशत्त्रमें ५५ या ।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः ३८५६३

अधेक वरवापरशदाधक शततमा ६ छ। ।

श्रीमहादेव उवाच

साभ्रमत्यास्तरे तीर्थं गयातीर्थादनुत्तमम् । चित्राङ्गवदनं नाम मालाके अधिष्ठतं शुभम् ॥ १ कल्पपादपमंतानेमन्द्रारेश्वोपकोभितम् । चृतिनम्बकदम्बश्च काइमयश्वर्थितन्दुकः ॥ १ कस्मादपहरेन्कुष्ठं योजनम्मृतिविश्वमात् । यस्य संजायते कुष्ठं तेम्य मालाकेको हरेत् ॥ १ या तु बेदोक्तिविथिना नारी तत्राभिषिश्चित् । मृतवत्माअ्थवा बन्ध्या पुत्रं प्रामोति सार्धच्यात संध्या स्नानं जपी होमः स्वाध्यायो देवताचनम् । कृतं भास्करवारेण मालाके चाक्षयं भवत्॥ अत्र गत्वा तु देविश श्रीरवेत्रतमाचरेत् । इह लोके सुखं भुवत्वा रवेलीकं हि याति व ॥ ६ मृतवत्मो हि राजिभस्तत्र गत्वाऽकरोत्तपः । स राजा प्राप्तवान्पुत्रं श्रीमालाकेप्रमादतः ॥ १ तत्र गत्वा विशेषण उपवासी जितिन्द्रयः । मालाके पृजयद्यो व मृत्किभागी भवेदध्वम् ॥ १ विस्षष्ठममुखा विष्ठा देवा इन्द्राद्यः सद्दा । निवसन्ति सुरश्रेष्ठे मालाके रविसंनिथा ॥ १

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे साम्रमतीमाहात्स्ये मालाकेताधेवणन नासैकचत्वारिशदीयकशनतमोऽध्याय । १४५ ॥

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३८५७२

#### अथ दिचन्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ।

महादेव उवाच—
तीर्थाद्म्मात्परं तीर्थं मालार्कोत्तरतः स्थितम् । चन्द्नेश्वरमागच्छेद्रामोदीस्थानमुत्तमम् ॥ १ दृः जामनस्य रुथिरं पीत्वा भीमो महावलः । प्रतिज्ञामात्मनः सर्वा पृरियत्वा सुद्रारुणाम् ॥ २ कराभ्यां रुथिराक्ताभ्यां द्रोपचाः केशवन्धनम् । कृत्वा द्रच्या द्रिजातिभ्यस्तीर्थयात्रां ततोऽगमत् माश्रमत्यास्तदे रम्ये गतो व श्रातृभिः मह । आनीतः साश्रमत्यां यः स्वर्गाचन्द्रनपादपः ॥४ म तृ लिङ्गतया जातः पुण्यतीर्थप्रभावतः । [क्षत्तः प्रभृति तीर्थं च चन्द्रनाह्वयमं क्षितम् ॥ ६ चन्द्रनेश इति ख्यातो रुद्रो व पार्वतीपतिः] । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कृत्वा व पितृतर्पणम् न नगे निर्ण्यं गच्छेद्रुद्रलोकमवामुयात् । चन्द्रनेशं ततो दृष्ट्रा विश्वेशं लोकशंकरम् ॥ ७ प्रज्ञंच यथाशवत्याः (क्ति)रुद्रलोकमभीष्मुकः । यत्र कवत्वेशं राजा पृजां कृत्वा ह्यनेकशः ॥ ८ म गतः शिवलोकं तं यत्र गत्वा न शोचित । मज्जन्ति ऋषयो यत्र यत्र देवः सनातनः ॥ ९ माक्षादिष्णुः परमात्मा नित्यं तिष्ठति भृतिदः । इयं माश्रमती धन्या धन्यो विश्वेश्वरः पृषुः ॥ यत्र तीर्थान्यनेकानि जातानि भृति पार्वति । अत्र चाऽऽमदेकः पृण्यः फलनीनाविषः शुभैः कत्वयप्रयोतने च विश्वना तत्र सन्दर्शि ॥

इत्तर अंग्राहापुराणी पाद्म उत्तरसागड उमामोहेश्वरमवाद वस्त्रनेश्वरमाहात्म्यकथन नाम दिव्यत्वा प्रदादांधकशननमोऽद्याय च १४४०

भादितः श्लोकानां समध्य**क्षाः** — ३८५८३

#### यस प्राच कार शहर का बार का नाम है।

श्रामहादव उवाचअम्बुतीर्थ तता गच्छेत्स्नानार्थ पापनाशनम् । कांलकालं च यत्पुंमां म्बर्गसोपानवित्स्थतम् ॥ १ यत्र जाम्बवता पूर्व दशाङ्गे पवेतोत्तमे । िम्धापितमृक्षराजेन लिङ्गं सुरगणाचितम् ॥ २ रामेण हि यदा पूर्व हतो व रावणाऽसुरः । तदा जाम्बवता दिश्च भेरीघोपेः प्रघोषितम् ॥ ३ श्रितं व रामचन्द्रेण रावणां निहतो रण । लब्धा सीतेति संघोष्य स्नातं तीर्थवरे शुभे] ॥ ४ स्थापितं तत्र लिङ्गं तु स्वनास्ना तु सुरेश्वरि । तत्र स्नात्वा नरः सद्यः स्मृत्वा रामं सहानुजम् ॥ जाम्बवतंत्र्यरं नत्वा रुद्दलोके महीयते ॥

\*महादेव उवाचयत्र यत्र हि भो देवि श्रीग्रामस्मरणं कृतम् । भववन्भविमोक्षो हि दृश्यतं सच्याचरं ॥ ६
अहं ग्रामस्तु विद्वेयो गमो व रुद्र एव च । एवं झान्वा तु देवेशि न भेदो वर्तते कचित् ॥ ७
गम गमेति गमेति मनसा य जपन्ति च । तेषां सवीर्थसिद्धिश्च भविष्यति युगे युगे ॥ 
अहं हि सर्वदा देवि श्रीग्रामस्मरणं चरे । यं श्रुंत्वा तु पुनर्देवि न भवो जायते कचित् ॥ ९

रू धर्नुश्चिद्रान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः । + धर्नुश्चिद्रान्तर्गतः पाठो ज. फ. पुस्तकस्थः । \* इदमधिकम् ।

काश्यां हि निवसिन्नत्यं श्रीरामं कमलेक्षणम् । स्मरामि सततं देवि भक्त्या च विधिपूर्वकम् १० जाम्बवता तदा पूर्व स्मृत्वा रामं सुशोभनम् । जाम्बवत्तमिति ख्यातं प्रस्थाप्य जगतां गुरुम् ॥ तत्र स्नात्वा च भुक्त्वा च कृत्वा देवस्य पूजनम् । शिवलोकमवामोति यावदिन्द्राश्चतुर्द्श ॥१२ अत्र हि स्नानमात्रेण यथा जाम्बवतां बलम् । तथा वै बलमामोति विश्वेश्वरप्रसादतः ॥ १३ अत्र गत्वा तु भृदानं पुमान्यश्च करोति वै । फलं सहस्रगुणितं जाम्बवन्तेशदर्शनात् ॥ १४

इति भीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे साश्रमतीमाहारूये जम्बुतीर्थमाहारूयक्रयतं नाम जिचत्वारिशद्धिकशतनमोऽध्यायः ॥ ९४३ ॥

## आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः—३८५०७

अथ चतुः धन्वारिशदधिकशतनमा ऽभ्याय:

महादेव उवाच-

अस्मात्तीर्थान्परं तीर्थमिन्द्रग्राममिति स्फुटम् । यत्र स्नान्वा पुरा बक्नो विमुक्तो । घोर्राकन्विपान श्रीपावन्यवाच---

केनेड कर्मणा शकः प्राप्तवान्योर्गकल्विषम् । विषाप्मा च कथं सोऽभृतिति विस्तरती वट ॥ २ श्रीमहादेव उवाच—

इन्द्रः सुरेश्वरः पूर्वं नमुचिश्वासुरेश्वरः । अशस्त्रवधमन्योन्यं (न्याँ)समयं ताँ प्रचक्रत्ः ॥ अथेन्द्रम्तु नभोत्राणीनिर्देशास्त्रमुचि तदा । जघान फेनमादाय ब्रह्महत्या तदाऽभवत् ॥ पप्रच्छ च गुरुं शकः पार्पानवाणकारणम् । बृहस्पतेरथाऽऽदेशात्साभ्रमत्यूनरं तदे ॥ अस्मिन्स्थाने समागत्य स्थानं चक्रे सुरेश्वरः । तस्येह स्तानमात्रेण गतपापस्य तन्त्रणातु ॥ पूर्णेन्दुधवला कान्तिः शरीरं समजायत । धवलेश्वरमीशानं स्थापयामास हबहा ॥ इन्द्रनास्ता च तिहाई प्रसिद्धं पृथिवीतले । पौर्णभास्यां तथा दर्शे संक्रान्ता ग्रहणे तथा ॥ l आखे कृते पितृणां तु तृप्तिद्वेदिशवापिकी । धवलेश्वरमासाद्य यः कुर्यादिवभौजनम् ॥ एकस्मिन्भोजिते विशे सहस्रं भोजितं भवेत् । हिरण्यभूमिवासांसि दातव्यानि स्वर्शाक्ततः॥१० **बुह्या गांबोद्यणे देवा सवत्सा च पर्यास्वती। अत्रा**ऽऽगत्य तु यो विषो रहजाप्यादिकं चरेत्य तत्कृतं कोटिग्णितं श्रीमहेशप्रमादतः । अत्र तीर्थं नरो यस्तु उपवासादिकं चरेत् ।। स एव सर्वकामाप्तो भवत्येव न संशयः । बिल्वपत्रं समानीय यः पृजयित तं प्रभूम् ॥ 9 3 धर्मपर्थं च कामं च लभते मानवो भुवि । सोमवारे विशेषेण ये गच्छन्ति नरोत्तमाः ॥ 48 तेषां रोगं नथा दे।पं शमयेद्धवलेश्वरः । रवौ वाऽथ विशेषेण अर्चनं कुरुते सदा ॥ 93 **तेषां महिमा भो दे**वि न ज्ञानः कर्हिचिन्मया । दुवैया चार्कपुर्णेवी कहाँगैः कोमळेटेळैः ॥ 93 पूजनं कुर्वतं यत्र ते नगाः पुष्यभागिनः । श्वेतार्कपृष्यमानीय धवलेशं प्रपत्य त् ।। 99 वाञ्छितं लभते नित्यं धवलेशप्रमाद्तः । कृते व नीलकण्डम्त् सर्वेषां शंकरः सदा ॥ 96 त्रेतायुगे स विख्याते। हरो वे भगवान्त्रभुः । हापरे शर्वसंग्रस्तु कलौ वे धवलेश्वरः ॥ 9 6

| मत्राय परपुरा द्वरा राज्य्रुपुज्य सुरापार । नान्द्रनामा पुरा पर्रय इन्द्रप्राम समावसत् ॥ | 75          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                          | २ १         |
| 2                                                                                        | २२          |
|                                                                                          | २३          |
| षापी पापसमाचारश्वरन्याभ्रमतीतटे । अनेकश्वापदाकीर्णे हन्यमानो (?)मृगाञ्ज्ञज्ञान ॥         | २४          |
| एवं विचरमाणोऽसौ किरातो भृतहिंसकः । यदृच्छया गतस्तत्र यत्र लिङ्गं सुप्जितम् ॥ 🥏           | २५          |
| धवलेश्वरविष्यातमनेकाश्वर्यमण्डितम् । दृष्टं सुपृज्ञितं लिङ्गं नानापुष्पैः फलस्तथा ॥      | २६          |
| एवं लिक्नं समालिक्नच गतः साभ्रमतीतटे । तत्र पीत्वा पयः सोऽथ मुखं गण्ड्पपृरितम् ॥         | २७          |
| कृत्वा चेकेन हस्तेन मृगमांसं समुद्रहन् । करेणकेन पूजार्थ विल्वपत्राणि वे द्धत् ॥         | २८          |
|                                                                                          | २९          |
| क्रयनं तस्य लिङ्गस्य कृतं गण्ड्रपत्रारिणा । करेणैकेन पूजार्थं त्रिल्वपत्राणि सोऽपेयन् ॥  | ş o         |
| द्वितीयेन करेणेव मृगमांसं समप्यत । दण्डप्रणामसंयुक्तः संकल्पं मनसाऽकरोत् ॥               | \$ ?        |
| अद्यप्रभृति पृजां वे करिष्यामि प्रयत्नतः । त्वं मे स्थामी च भक्तोऽहमद्यप्रभृति शंकर ॥    | १२          |
| ण्वीनियमको भृत्वा किरातो ग्रुहमागमत् । तथा प्रभातसमये देवायतनमागतः ॥                     | <b>3 3</b>  |
| नर्दी ददर्श तत्मर्व किरातेन च यत्कृतम् । अञ्यवस्थं च तहुष्ट्वा अमेध्यं शिवसंनिधौ ॥       | 38          |
| विभृतानि च पुंष्पाणि हिसकेन दुरात्मना । चिन्तायुक्तोऽभवन्नन्दी जातं कि चित्रमद्य मे ॥    | ३५          |
| कथितानि च विद्यानि शिवपूजारतस्य ह। उपस्थितानि तान्येव मम भारयविपर्ययात् ॥                | 35          |
| एवं विमृत्य सृचिरं प्रक्षाल्य जिवमन्दिरम् । यथागनेन मार्गेण नन्दी स्वयुद्दमागमन् ॥       | 39          |
| ततो नन्दिनमालक्ष्य पुरोधा गतमानसम् । अत्रवीद्वचनं तं तु कस्मान्त्वं गतमानसः ॥            |             |
| पुरोहितं प्रति तदा नन्दी वचनपत्रवीत् ॥                                                   | 36          |
| नन्युवाच-                                                                                |             |
| अद्य दृष्टं मया विष अमेध्यं ज्ञिवसंनिर्धो । केनेदं कारितं तत्र जानामीह कथंच न ॥          | <b>3</b> °. |
| महादेव उवाच                                                                              |             |
| ततः पुरोधा वचनं नन्दिनं चाब्रवीत्तथा ॥                                                   | 80          |
| पुरोधा उत्राच—                                                                           |             |
| यन विस्वालितं तत्र पुष्पादीनां प्रपूजनम् । सोऽपि मूढो न संदेहः कार्याकार्येषु मन्दधीः ॥  | 88          |
| तस्माचिन्ता न कर्तव्या त्वया अणुरीप प्रभो । प्रभाते च मया सार्धे गम्यतां तिच्छवालया      | T II        |
| निरीक्षणार्थं दुष्टस्य तस्य दण्डं करोम्यहम् ॥                                            | ४२          |
|                                                                                          |             |

महादेव उवाच-एतच्छुत्वा तु वचनं नन्दी तस्य पुरोधसः । आस्थितः स्वगृहे नक्तं दूयमानेन चेतसा ॥ ४₹
तस्यां राज्यां व्यतीतायामाद्वय च पुरोधसम् । गतः श्विवालयं नन्दी समं तेन महात्मना ॥४४
मक्षाल्य पृजनं कृत्वा नानारत्नपरिच्छदम् । पश्चोपचारसंयुक्तं कृत्वा व बाह्मणेः सह ॥ ४५

६७

एवं यामद्वयं जातं अस्तुयमानस्य नन्दिनः । आयातोऽसौ महाकालस्तथारूपो महाबलः ॥ ४६ कालरूपो महारोद्रो धनुष्पाणिः प्रतापवान । तं हष्ट्रा भयसंत्रस्तो नन्दी तत्र न्यलीयत ॥ पुरोधाश्रेव सहसा भयभीतस्तदाऽभवत् । किरातेन कृतं तत्र यथापूर्वमपि म्खलन ॥ तां पूजां स य(त)दाऽऽहृत्य बिल्वपत्रं समर्पयन । नवेद्येन पलेनेव किरातः शिवमर्चयन ॥ दण्डवन्पतिनो भृमाबुन्थाय स्वगृहं गनः । तहृष्ट्वा महदाश्चर्य चिन्तयामास व चिग्म् ॥ पुरोधसा तदा नन्दी सह व्याकुलचेतसा । नेतेनाऽऽष्ट्रताम्तदा विष्रा बहवो वेदवादिनः ॥ ५१ निवेदितं च तत्सर्वे किरातेन च यत्कृतम् । किं कार्यमद्य भो विषाः कथ्यतां च यथातथम् ५२ संमधार्य ततः सर्वे मिलित्वा धर्मशास्त्रतः । उत्तः सर्वे तटा विषा नन्टिनं जातशङ्कितम् ॥ ५३ विषा ऊचुः--ईशप्नं च समुन्पन्नं दुनिवार्य सुरेरपि । तस्मादानय लिङ्गं त्वं स्वगृहे वैदयसत्तम ॥ 54 महादेव उवाच-तथेति मन्त्राऽमौ नन्दी ज्ञित्रस्योन्पाटनं महत् । कृत्वा स्वग्रहमानीय प्रक्ष्याप्य च यथाविधि ५५ सुवर्णपिण्डिकां कृत्वा नवरम्भासुकोभिताम् । उपहारँगनेकश्च पृजयामास व तदा ॥ 58 अथापरेष्ट्रग्यातः किरातः शिवमन्दिरम् । यावद्विलोकयामास लिक्कमेशं न दृष्ट्वात ॥ मीनं विहास सहसा साक्रोशियदमञ्जीत ।। ر. بي ما किंगन उवाच-है शंभो क गतोऽसि त्वं दर्शयाऽऽत्मानमद्य वै। यदि नं। दर्शनं मद्यं त्यक्ष्याम्यद्य कलेवरम्५८ है शंभो है जगन्नाथ त्रिपुरान्तक शंकर । हे रुद्र हे महादेव दर्शयाऽऽत्मानमात्मना ।। महादेव उवाच-एवं साक्षेपमधुरैर्वाक्यः क्षिप्त्वा सदाज्ञित्रम् । किरानोऽसौ धुरिकया धीरो व जटरं स्वकम् 🕕 विभिद्याऽऽशु ततो बाह्ममास्फोट्य व रुपाऽब्रवीत ॥ **8** c किरात उवाच-हे शंभो दर्शयाऽऽत्मानं कुतो मां त्यज्य यास्यीस ।। 5 9 महादेव उवाच-इति क्षिप्त्वा ततोऽन्नाणि मांसमुङ्कत्य सर्वतः । तस्मिन्गते करेणेव किरातः सहसाऽक्षिपत्।। ६२ स्वच्छं च हृद्यं कृत्वा माभ्रमत्यां न्यमज्ञत । तथैव जलमानीय विलवपत्रं त्वरान्वितः ॥ ६३ पूजियत्वा यथान्यायं दण्डवत्पतिनां भुवि । यदा ध्यानिध्यतस्तत्र किरातः शिवसंनिधा ॥ ६४ शादुभृतस्तदा रुद्रः प्रमर्थः परिवारितः । कपूरगारो द्यातमान्कपदी चन्द्रशेखरः ॥ तं गृहीत्वा करं रुद्र उवाच परिसान्त्वयन ॥ ६५ रुट्ट उवाच--भो भो बीर महाप्राज्ञ मञ्जल्कोऽसि महामने । वरं हुणीष्व भो भक्त यत्ते मनसि बर्तने ।। ६६ महादेव उवाच --एवमुक्तः स रुद्रेण महाकालां मुद्राऽन्वितः । पपात दृण्डवक्रमा भक्त्या परमया युतः ॥

<sup>\*</sup> दिवादेराकृतिगणत्वात्साधुत्वम् । + तेन पृष्टास्तदा विप्राः कथ्यतां च यथानथमिति कवित्रताठः

| ततो रुद्रं बभाषेदं न वरं प्रार्थयाम्यहम् । अहं दासोऽस्मि ते रुद्र त्वं मे स्वामी न संशयः।।६८ एतच्छलाध्यतमं लोके देहि जन्मनि जन्मनि । त्वं माता च पिता त्वं च त्वं बन्धुश्च सखा चमे |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्त्रं गुरुम्न्त्रं महामन्त्रो मन्त्रेतेंद्योऽसि सर्वदा ॥ <b>६९</b><br>महादेव जनाच—                                                                                                |
| निष्कामं वाक्यमाकण्ये किरातस्य तदा भवः । ददौ पार्षद्मुख्यत्वं द्वारपालत्वमेव च ॥ ७०                                                                                                |
| नदा इमहनादेन नादिनं भुवनत्रयम् । भेरीभांकारशब्देन शङ्कानां निनदेन च ॥ ७१                                                                                                           |
| तदा दुन्दुभयो नेदुः पटहाश्र सहस्रज्ञः । नन्दी तं नाद्माकण्ये विस्मयान्वरितो ययौ ॥ ७२                                                                                               |
| वर्षावनं यत्र शिवः मिथतः पथम(मथ)मंद्रतः । किरातो हि तथा दृष्टो नन्द्रिना च तदा भृशम्।।                                                                                             |
| ह्वाच प्र(चोप सृतो वाक्यं स नन्दी विस्मयान्वितः। किरातं स्तोतुकामोऽसौ पर्मेण समाधिनाः<br>नन्धृवाच—                                                                                 |
| इहाइइनीतम्त्वया शंभुम्त्वं भक्तोइसि परंतप । त्वद्भक्तोइहिमह प्राप्तो मां निवेद्य शंकरे ॥७५                                                                                         |
| महादेव उवाच                                                                                                                                                                        |
| तच्छुत्वा वचनं तस्य किरातस्त्वरयाऽन्वितः । नन्दिनं च करे गृह्य शंकरं समुपागतः ॥                                                                                                    |
| प्रहम्य भगवान्रुद्रः किरातं वाक्यमब्रवीत् ॥                                                                                                                                        |
| ब्रहि कोऽमा त्वयाऽऽनीतो गणानामिह संनिधौ ॥ ७७<br>किरात ज्वाच —                                                                                                                      |
| तव भक्तः मदा देव तव एजारतो समा । प्रत्यहं रत्नमाणिक्यपुष्पेश्रोचावचेरिह ॥ ७८                                                                                                       |
| जीवितेन धनेनापि प्रितोऽसि न संशयः। तम्माज्ञानीहि भोः स्वामिन्नन्दिनं भक्तवत्सल ७९ महादेव उवाच—                                                                                     |
| जानाम्यहं महाभाग नन्दिनं वैद्यवतेनम् । त्वं मे भक्तः सखा चेति महाकाल महामते ॥ ८०                                                                                                   |
| उपाधिरहिता ये च ये निष्कपटमानसाः । ते प्रियास्ते च मे भक्तास्ते विशिष्टा नरोत्तमाः ॥८१                                                                                             |
| महादेव उवाच—<br>नावभी स्वीकर्ता तेन पापेटत्वेन कांभना ॥                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                    |
| ततो विमानानि बहुनि तत्र समागतान्येव महाप्रभाणि ।                                                                                                                                   |
| किरानवर्षेण स वैश्यवये उद्धारिनस्तेन महाप्रभेण ॥ ५३                                                                                                                                |
| केलासलोकमापत्री विमानवेंगवत्तरेः । सारूप्यमेव संशाप्तावीश्वरस्य महात्मनः ॥ ८४                                                                                                      |
| नीराजितौ गिरिजया पुत्रवत्तौ गणावुभौ । उवाचेदं ततो देवी प्रहस्य गजगामिनी ॥ ४५ पावेन्युवाच—                                                                                          |
| यथा न्वं हि महादेव तथा चैंती न संशयः । सारूप्येण च गत्या च हास्यभावैः सुपूजितैः ८६                                                                                                 |
| महादेव उवाच                                                                                                                                                                        |
| देव्यास्तद्वचनं भुत्वा किरातो वैदय एव च । सद्यः पराब्धुखौ भूत्वा शंकरस्य च पदयतः॥                                                                                                  |
| उचतुस्त्वरया युक्तो गणो रुद्रस्य पश्यतः ॥                                                                                                                                          |
| वैद्यक्तिरातावृचनुः—                                                                                                                                                               |
| चभावप्यनुकम्प्यो च भवता हि त्रिलोचन । तब द्वारि स्थितौ नित्यं भवावस्ते नमो नमः॥८८                                                                                                  |

महादेव उवाच-

तयोभीवं स भगवान्विदित्वा महसन्भवः । उवाच परया भक्त्या भवतोरम्तृ वाञ्छितम् ॥८० ततः मधृति द्वावेतौ द्वारपालौ बभ्वतुः । शिवद्वारि स्थिनौ देवि मध्याद्वे शिवदर्शिनौ ॥ ९० एको नन्दी महाकालो द्वावेतौ शिववल्लभौ । ये पापिनोऽप्यर्थिषष्ठा अन्धा मृकाश्च पङ्गवः ॥९१ कुल्हीना दुरात्मानः श्वपचाद्या हि मानवाः । यादशास्तादशाश्चान्य आराध्य धवलेश्वरम्॥०२ गतास्तेऽपि गामिष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । अत्र स्नानं च दानं च ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः । धर्मार्थकामभोगांश्च भुकत्वा यान्ति हरालयम् । चन्द्रसृर्योपरागे च पितृः सांवन्मरे दिने ॥ ९४ यत्फलं लभते मर्त्यस्तन्फलं प्रामुयाद्धुवम् । स्वर्गान्कामद्वा दिवि नित्यमायाति सर्वथा ॥ ९५ आगत्य तं शिवं देवं समभ्यच्यं यथातथा[विधि]। सा गच्छित सुरश्रेष्ठे स्वर्गं प्रति न संशयः॥ तेन दुर्थाभियोगेन लिङ्गं तद्ववलीकृतम् । धवलेश्वरं नाम ततः संजातं भृवि सर्वदा ॥ ९७ जन्तवोऽत्र सदा देवि म्नियन्ते कालनोदिताः । ते वे शिवपदं यान्ति यावचन्द्रदिवाकरो ॥ ९८

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंबादे साभ्रमतीमाहात्मेण धवलेश्वरमाहात्मेण नाम चत्र्रत्यार्थ शद्धिकानतमोऽभ्याय ॥ ५८४।

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः -- ३८६९५

अब प्रवासीरहारधिकरात्रतमां अयाय

महादेव उवाच-

तीर्थानां प्रवरं तीर्थं साश्च्यस्ताटे स्थितम् । बालाप इति। ति विख्यातं भृतिमृत्तिप्रदायकम् तपस्तिषारितं तीर्थं विवुधानां समाश्रयम् । तत्र कत्या तपस्तिष परमं सुदृदृत्रता ।। विकत्या कण्यमुनेः साध्वी कपेणाप्रतिमा भृति । बाला बालावती नाम कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ अव्वतं चचार साविज्या नियमविद्विभिर्दृता । भर्ता मे भास्करो भ्यादिति निश्चित्य भौमिनि ॥ असमास्तस्याः समाकात्ता दश्च साश्चमतीतदे । चरत्या नियमास्तास्तात्भवत्या परमदृश्चराताः विस्थास्तु तेन दृत्तेन तपसा व्रतचर्यया । भवत्या च भगवात्त्रीतः परया भक्तिसंपदा ॥ अव्यास्तु तेन दृत्तेन तपसा व्रतचर्यया । अवत्या च भगवात्त्रीतः परया भक्तिसंपदा ॥ अस्याम्याद्विभक्ता सार्विप्रदे व्रद्वेदेवो दिवाकरः । आस्थाय रूपं विष्रपेः प्रविद्वस्तु महामनाः ॥ असा तं दृष्टोग्रतपसा वरिष्ठं ब्रह्मवित्तमम् । वानप्रस्थिविधानेन पुजयामास तं द्विजस् ॥ उत्याच रविभक्ता सा कल्याणी तं तपोधनम् ॥

कन्यावाच-

भगवन्मुनिशार्वृत किमाझापयसि मभो । सर्वं तुभ्यं यथाशक्ति दास्यामि स्वतनुं विना ॥ भम्यभक्ताऽस्मि ते पाणि दास्यामि न कथंचन । व्रतेश्व नियमेश्वापि तपोभिश्व तपोधन ॥ सूर्यस्तोषयितव्यो मे देवस्त्रिभुवनेश्वरः ॥ १०

महादेव उवाच-

इत्युक्तवत्यां तस्यां तु स्मयन्त्रिव निरीक्ष्य ताम् । जवाच नियमस्थां तां सान्त्वयिन भास्करः॥

**९ इ. अ**न्धम् । २ ज. च सानिध्यं शकरस्य च । साक्षमत्यां कृतक्षाना धवलेश्वरपूजकाः । ते रहलोक गच्छा<sup>नित</sup> नात्र कार्यो विचारणा । च<sup>8</sup> । ३ क. च. ज. म. इ. फ. भामिनी ।

| सर्य | उवाच |  |
|------|------|--|
| सूय  | उवाच |  |

उग्नं चरिम कल्याणि तपः परमदुष्करम् । यद्र्यं च समारम्भस्तव बाले तथैव तत् ॥ १२ तपमा लभ्यते सर्वे नपिम तिष्ठति । देवत्वं प्राप्यते भेद्रे तपसा मोक्ष एव च ॥ इमानि पञ्च सुभगे बद्गाणि प्रतीच्छ मे ॥ १३

महादेव उवाच--

दस्वा म वदगण्यस्यै पचेन्युक्त्वा गविर्ययो । अपृष्ट्रा तां तु कल्याणीं ब्रह्मरूपी विद्यायसा॥१४
स्थितोऽसौ नातिदृरेण इन्द्रग्रामे महायशाः । जिक्कासमानोऽसौ भावं तस्याश्च ब्राह्मणो रिवः ॥
वदगणामुपवनं कारयामास भास्करः । ततः सा प्रयता वाला प्राञ्चलिविगतश्रमा ॥ १७
तम्याः पचन्त्याः सुमहान्कालोऽगाच सुरेश्वरि । भम्मपुद्धो महाद्धातो दिनं च क्षयमन्वगात्१८
हृताशनेन दर्भम्तु महान्वे काष्ट्रसंचयः । पादौ प्रक्षाल्य सा पश्चात्पावके चारुद्रश्चे ॥ १९
ददाह वदगर्थ च ब्राह्मणिप्रयकाम्यया । दर्भो दर्भो पुनः पादावुपर्योभाय चान्ये ॥ २०
अथाम्याः कमे तहृष्ट्या प्रीतो देवो दिवाकरः । ततः संदर्शयामास कन्याये क्षपमात्मनः ॥
उवाच परमित्रस्तां कन्यां सुहहब्रताम् ॥

## स्य उवाच -

प्रतिशिम्म वाले भक्त्या ते तपसा वत्त्रयया। तम्माद्भिमतः कामो बाले संपद्यतां तव ॥ २२ अम्मिम्मीर्थे तपायुक्ता महृहे त्वं निवत्म्यसि । इदं च तीर्थप्रवरं तव नाम्ना च लक्षितम् ॥ २३ वालाप इति।ति विख्यातं साभ्रमत्याम्तरे स्थितम्। विख्यातं त्रिषु लोकेषु ब्रह्मांषिभिः स्तृतं पुरा वालातीर्थे नरः स्नात्वा विरावपृषितः श्रुचिः । रक्तादित्यमुखं हृष्ट्रा सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ २५ सृयलोकमवामोति नाव काया विचारणा । सृयवारेश्य संक्रान्तौ सप्तम्यां तु विशेषतः ॥ २६ विषुवत्ययने चापि चन्द्रस्येग्रहेशि च । स्नात्वा संत्रपेयदेवान्पितृनथ पितामहान् ॥ २७ युद्धेनुं ततो द्या [क्रहाम्मणेभ्यो गृहोदनम् । करवीरेजपापुष्प रक्तादित्यप्रपूजनम् ॥ २८ य कुर्वन्ति नरास्ते वे स्पर्यलोके वर्मान्त वे । रक्तां धेनुं नरो द्या देके चैव धुरंधरम् ॥ २९ स यक्षफलमामोति न नरो निरयं वजेत् । व्याधितो पुच्यते रोगाद्वद्धो पुच्येत वन्धनात् ॥ वीर्थर्शमिन्पण्डदानेन तृप्ति यान्ति पितामहाः ॥ ३०

श्रीमहादेव उवाच --

तथाऽन्यदिष माहात्म्यं तीर्थस्यास्य तपोधने । श्रृयतां यत्पुरा दृत्तं व्यासेन कथितं महत् ॥ ३१ पुराऽत्र मिहपो दृद्धां जग्या जर्जगिकृतः । अशक्तो भारमुद्धोहुं सार्थवाहस्तमत्यजत् ॥ ३२ स निदाये जलं पातुं जगाम च महानदीम् । देवात्पक्के निमग्नोऽसौ ततो मृत्युवशं गतः ॥ ३३ प्रावितास्थिजले पुण्ये तीर्थस्यास्य प्रभावतः । कात्यकुब्जेश्वरसुतो राजा जातिस्मरोऽभवत्॥३४ संस्मृत्य च स्वदृत्तात्तं प्रभावं तीर्थजं स ह । आगत्य तज्जले स्नात्वा ददौ दानात्यनेकशः ३५ स तत्र स्थापयामास देवदेवं महेश्वरम् । अत्र तीर्थे नरः स्नात्वा संपृज्य महिषेश्वरम् ॥ ३६

रक्तादित्यमुखं दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते । सर्वा साभ्रमती पुण्या रविक्षेत्रे विशेषतः ॥ ३७ अस्याः संकीर्तनादेव महापापात्प्रमुच्यते । साभ्रमत्युदकं यत्र पृर्वतः पश्चिमं व्रजेत ॥ प्रयागाद्दिष तत्पुण्यं सर्वकामप्रदं महत् ॥ ३८

दत्तं द्विजेन्द्रेषु हुतं यद्मां श्राद्धं कृतं जाप्यमिहाक्षयं स्यात् ।

गोभूतिलाः काञ्चनवस्त्रधान्यं शय्याशनं वाहनच्छत्रदानम् ॥ देवं यं वाञ्छयते कामं तं तं प्राप्नोति मानवः । श्रीमहेशप्रमादाच तथिम्याम्य प्रभावतः ॥ ४० बालापेन्द्रमिदं तथिं पुण्यं पापहरं सदा । यहृष्ट्वा मुनयः सर्वे वीतरागाः सदैव तु ॥ १० यत्र माहिषनामा [\*वे ईश्वरः हेशनाशनः । यं हष्ट्वा मुच्यते पापी सत्यं सत्यं सुरश्वरि ॥ ४० तथिनां प्रवरं तथिं ] श्वेनाक्यं पुण्यदं महत् । यत्र स्नात्वा तु देवेशि पुनर्जन्म न विद्यते ॥४० गोदावर्यो कृते स्नाने यत्फलं लभते नरः । तत्फलं लभते देवि अत्र तथिं न संशयः ॥ ४०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसवादे साञ्चमतीमाहात्म्ये वाळपेन्द्रतीर्धवर्णतं साम प्रण्य वा-रिशद्धिकशत्नतमोऽध्यायः ॥ ५२% ।

आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः ३८७३०

अध पटचत्वारिश्वेद्यांभवशतः साऽभ्याय

श्रीमहादेव उवाच--

अन्यत्तिर्थं प्रवक्ष्यामि बुर्धवेश्वरमुत्तमम् । यस्य स्मिरेणमात्रेण पापाऽपि पुण्यवान्भवत् ॥

हत्ते देवासुरे युद्धे देत्ये च निधनं गते । दुर्धपं च व्रतं कृत्वा यत्र भागवनन्दनः ॥

समाराध्य महादेवं बुर्धपं लोककारणम् । मृतसंजीविनीमाप यत्र विद्यां हि व्यम्वकात् ॥

देत्यार्थमुश्चना तीर्थं विख्यातं जगतीतले । काव्यतीर्थं कृतस्त्रानः एवय देवं महेश्वरम् ॥

हर्धपेश्वरसंग्नं वे सर्वपापः प्रमुच्यते । अत्र हत्तं तु श्रोतव्यं त्वया च नगनिव्हानि ॥

पुरा यदाऽभवद्युद्धं हत्रवासवयोगितः । तदाऽसुर्गजता देवा मध्यान्वं सुर्गश्वरः ॥

किं कर्तव्यमिति ध्यात्वा गतोऽसौ तं गुरुं प्रति ॥

इन्द्र उवाच —

अस्माकं त्वं गुरुः साक्षाद्देवानां पालकः सदा । ऋषीणां प्रवरः श्रीमान्कृषां कुरु दयानिषे ॥ द्वत्रेण निजितोऽहं च क गच्छामि च सुवत ॥

बृहस्पतिरुवाच--

| महादेव उवाच                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| गुरोर्वचनमाकर्ण्य स गतस्तां नदीं प्रति । तत्र स्नान्वा तु देवेशी महेशं तप्रपूजयत् ॥                  |            |
| म्नानाच पुजनादेव संतुष्टः श्रीमहेत्वरः ॥                                                             | ? o        |
| महेश्वर उवाच                                                                                         |            |
| यं यं प्रार्थयमे नित्यं तन्मर्वे हि ददाम्यहम् ॥                                                      | 2,5        |
| महादेव उवाच 😁                                                                                        |            |
| भुत्वा वाक्यं तु देवेशो खुवाच परमं वचः ॥                                                             | १२         |
| इन्द्र उवाच                                                                                          |            |
| न्वं नाथः सर्वेलोकानां त्वमेव कारणं परम् । त्वं हि विश्वेश्वरो देवः सर्वेदा लक्ष्यसे मया।।           | 9.3        |
| यदि त्वं मे प्रसन्नोऽसि विश्वेश्वर सुरेश्वर । वृत्रं इन महादेवं एप कामो महान्मम ॥                    | 88         |
| महेश्वर उवाच—                                                                                        |            |
| तव वाक्यान्तु देवेक वृत्रोऽसी निहनो मया। मया यद्दीयने क्षस्रं नहुर्ह्वाप्व सुरेश्वर ॥                |            |
| वेनैव चास्त्रयोगेण हन्यसे व्वं(निष्यसि) न संशयः ॥                                                    | १५         |
| इन्द्र उवाच                                                                                          |            |
| किमस्त्रं वद विश्वेश येन वृत्रं निहन्स्यहम् । बज्ञादप्यधिकं किं तन्निर्मितं तु त्वया कदा ।।          | १६         |
| महेश्वर उवाच ─                                                                                       |            |
| इदं पाशुपतं ग्रम्बं निर्मितं तुमया पुरा । न दत्तं कस्यचिच्छस्त्रं तवार्थे रक्षितं मया ।।             | १७         |
| अत्र स्नानं त्वया देव एजनं वै तथा कृतम् । अतो गृद्धीष्व मे शस्त्रं येन वृत्रं इनिष्यिस ।।            | 96         |
| महादेव उवाच—                                                                                         |            |
| श्रीमहेशप्रसादाच प्राप्तं मध्यवता ततः । तेन पाशुपतास्त्रेण हतो वृत्रो महाबलः ॥                       | 86         |
| तत्मवैमत्र संज्ञातं वृथेर्पेशप्रसादतः । स्नानमात्राचु देवेशि पूजनादेव सांप्रतम् ॥                    | २०         |
| र्वार्थप्रभावात्संप्राप्तं सत्यं सत्यं वरानने । एवं ज्ञात्वा तु देवेशि तत्र वे स्नानमाचरेत् ॥        |            |
| दर्शनं तु महेशस्य सर्वेपापप्रणाशनम् ॥                                                                | <b>२</b> १ |
| इ'त आमहापुराण पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे माञ्चमतीमाहातस्ये वृधेषेश्वरमाहात्स्यवणन नाम पट्चस्बा- |            |

पशद्यिकशततमोऽध्यायः ॥ ५४६ ॥

# र्शादतः श्लोकानां समख्यङ्काः—३८७६०

अथ समचल्वारिशद्धि प्रशतनमोऽन्याय -

श्रीमहादेव उवाच — साभ्रमत्यास्तरे गुप्तं तीर्थे परमपावनम् । खड्गधारमिति ख्यातं कलौ गुप्तं भविष्यति ॥ यत्र पसङ्गतः स्नान्वा पीन्वा वाऽषो यद्दच्छया । सर्वपापविनिर्मुक्तो रुद्रलोके महीयते ॥ यत्र साभ्रमती पुण्या कञ्चपानुगता सती । रुद्रेण हि जटाजूटे धता पातालगामिनी ॥

93

स्तद्भधारेति वै नाम्ना रुद्रस्तत्रेव संस्थितः । यत्र स्नाता दिवं याताः पापिनोऽपि सुरेश्विरे ॥ ४ अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । किरातेन कृतं यच व्रतं परमदुष्करम् ॥ ५

श्रीपार्वत्युवाच--

माधमांसेऽसितायां वै चतुर्द्द्यां नगान्मजे ॥

किनामा वै किरातोऽभूितंक तेन व्रतमाहितम् । तत्मर्वे श्रोतुमिच्छामि याथातथ्येन कथ्यताम् ६ न ग्रन्यो विद्यते लोके त्वां विना वदतां वरः । तस्मात्कथय भा देव सर्वे शुश्रुपवे हितम् ॥ ७

श्रीमहादेव उवाच—
आसीत्पुरा महारोद्रश्रण्डो नाम दुरान्मवान् । करः श्राठो नैकृतिको भृतानां च भयावहः ॥ ८ जालेन मत्स्यान्दुष्टात्मा घातयत्यनिशं ततः । भर्लुभृगाञ्चापदांश्र कृष्णमागन्मश्रलकान ॥ ९ खगान्नानाविधांश्रेव बद्ध्वा कांश्रित्मतापयेत् । पक्षिणो घातयन्कुद्धो वहिणश्र विशेषतः ॥ १० छुज्धको हि महापाषो दुष्टो दुष्टुजनिषयः । भाषी तथाविधा तस्य पुंश्रली च महाभया ॥ ११ एवं विहरतस्तस्य बहुकालो व्यवर्तत । एकदा निशि पाषीयाञ्श्रीदृक्षोपि संस्थितः ॥ १२ कोलं हन्तुं धनुष्पाणः शरं संयोज्य कार्मुकं । एवं निशा गता तस्य जाग्रतीऽनिधिषपस्य हि ॥

श्रीवृक्षपणीनि बद्दनि तत्र संछेदयामास रुपाऽन्त्रितांऽपि ।। श्रीवृक्षमुळे परिवर्तमानं लिक्कं च तस्योपि तानि पेतुः ।

श्रीवृक्षपणीनि च देवयोगाज्ञानं च सर्वं शिवपृत्रनं तत ।। १४ गण्हणकारिणा तेन स्वपनं च महत्कृतम् । अज्ञानिना च तेनव पुष्क(लक)मेन दुरात्मना ॥ १४ माघमासेऽसितं पक्षे चतुर्देश्यां विश्वरयं । पुष्क(लक)मो हि दुराचारो निष्पन्नो गतकलमपः १६ न माप्तः श्वकरस्तेन मृगोऽपि महिषाऽपि वा । अञ्चनार्थं च तस्यव अन्नमादाय भामिति ॥ १७ तस्य भायो मवण्डा च आगता तस्य संनिष्ठो।निराज्ञश्च निराहारो यत्रामौ पुष्क लक)मः स्थितः तेन हृष्टा [ष्टा]मचण्डा सा आयान्ती कृरलोचना । सा तस्य भार्या नद्यां व जलमध्ये पपात ह तावत्तयोक्तश्चण्डात्मा एहि इष्टिं च भक्षय । समानीतं त्वदर्थं च मत्स्यमांमं मयाऽधुना ॥ २० कृतं कि मृद्ध पृवेद्धमीसं पार्श्व न दृश्यते । नाश्चितं च त्वया मृद्ध कुदुम्बं लङ्घ्ययेत्तव ॥ २४ प्तच्छुत्वा तु वचनं चण्डायाश्चण्डरूपवान् । शिवराज्युपवासेन रात्रा जागरणेन च ॥ २२ शुद्धान्तःकरणो यातः स्वातुं नद्यां शृचित्रतः । यावतस्त्वाति स दुष्टात्मा तावच्छा तत्र चाऽगतः श्वना तदा भक्षितं च सर्वं मांसं सुरेश्वरि । चण्डा प्रकृपिता तं च श्वानं दृरतुपुर्णस्थता ॥ २४ निवारिता हि चण्डेन चण्डा प्रकृपिता तदा । न हन्तव्यस्त्वया चप किमनेनाशुभं कृतम् ॥२५ तयोक्तं भक्षितं चान्नमनेनव दुरात्मना । कि त्वं भक्षिता मृद्ध भविताऽद्य वुश्वितः ॥ २६ तयोक्तं भक्षितं चान्नमनेनव दुरात्मना । कि त्वं भक्षिता मृद्ध भविताऽद्य वुश्वितः ॥ २६

पुष्क(ल्क)स उवाच-

यच्छुना भिक्षतं चान्नं तेनाहं परिनोपितः । किमनेन शरीरेण नश्वरेण गतायुषा ॥ २५ ये पुष्यिन्त शरीरं वे सर्वभावन भामिनि । मृहास्ते पापिनो क्रेया लोकद्वयवहिष्कृताः ॥ २८ तस्मान्मानं परित्यज्य कानं चापि दुरात्मताम् । स्वस्था भव विमर्शन तस्ववृध्या स्थिरा भव ॥ अहमेतच्छरीरं वे खडूधारव्रतेन च । त्यजाम्यय वरारोहे कि चिरं जीवनेन मे ॥ ३०

| इत्युक्त्वा खड्गमाकृष्य यावज्रिनति कं स्वकम् । आगुनाथ गणास्तावद्वहवः शिवनोदिताः                   | ₹?         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| विमानानि वहुन्यत्र आगतानि तद्निके । हष्ट्रा स चैत्र तान्येतं विमानानि गणांस्तथा ॥                 |            |
| उवाच परया भक्त्या पुष्क[ल्क]मोऽपि च नान्यति ॥                                                     | ३२         |
| पुल्कस उवाच—                                                                                      |            |
| कस्मात्समागता युयं सर्वे रुद्राक्षधारिणः । सर्वे स्फटिकसंकाज्ञाः सर्वे चन्द्रार्धशेखरुः ॥         | 33         |
| कपदिनश्चर्मपरीतवाससो भुजंगभोगैः कृतहारभूपणाः।                                                     |            |
| श्रियाऽन्विता रुद्रममानवीर्या यथातथं भो वद्तां ममोचितम् ॥                                         | 38         |
| पुष्कि सेन तदा पृष्टा अचुस्ते रुद्रपार्षदाः ॥                                                     | 34         |
| गणा उन्हः—                                                                                        |            |
| प्रेषिताः स्मो वयं चण्ड शिवेन परमेष्ठिना । आगच्छ त्वरिनो भृत्वा सस्रीको यानमारुह ॥                | ३६         |
| लिङ्गाचीनं कृतं यच त्वया रात्रों शिवस्य च । तेन कमैविपाकेन प्राप्तोऽिम पर्मा गतिम् ॥              | 30         |
| महादेव उवाच-                                                                                      | •          |
| तथोक्तो वीरभद्रेण उवाच प्रहमन्निव ॥                                                               | 36         |
| पुन्कस उवाच                                                                                       |            |
| कि मया सुकृतं चीर्ण पापिना पुष्क[ल्क]मेन हि । मृगयागसिकेनैव मृद्देन च दुरात्मना ॥                 | ₹ <b>९</b> |
| षापाचारो बहं नित्यं कथं स्वर्गे वसाम्यहम् । कथं लिङ्गाचैनं चाद्य कृतमस्ति नदुच्यताम् ॥            | ł          |
| परं कौतुकमापन्नः पुरुछामि कृपया वद् ॥                                                             | ४०         |
| वीरभद्र उवाच—                                                                                     |            |
| देवदेवो महादेवो यो गङ्गाधरसंज्ञकः । [ऋपरितुष्टोऽद्य ते चण्ड सभायश्च उमापितः                       | 83         |
| पासङ्गिकं त्वया चाद्य कृतमर्चनमेव च । कोलं निरीक्षमाणेन विल्वपत्राणि चैव हि ॥]                    | ४२         |
| र्छेदिनानि न्वया चण्ड पिनत्तानि नर्देव हि । लिङ्गस्य मस्तके तानि तेन त्वं सुकृती प्रभो ॥          | 83         |
| वर्ववं जागरो जातो महादृक्षोपरि धुवम् । तेनैव जागरेणैव तृतोप जगदीश्वरः ॥                           | 88         |
| छलेनेव महाभाग कोलसंदर्शनेन हि । शिषरात्रिदिनं व्याघ <sup>्</sup> रम <b>क्वेना</b> ष्युगेषितम् ॥   | ४५         |
| तेनोपवासेन च जागरेण तुष्टो धर्मी देववरी महात्मा।                                                  |            |
| तव प्रसादाय महानुभावो ददाति सर्वीन्वरदो वरांश्व ।।                                                | ४६         |
| महादेव उवाच                                                                                       | •          |
| एवमुक्तस्तरा तेन वीरभद्रेग धीमता । पुष्क(स्क)सोऽपि विमानाप्रयमा <mark>क्रोह च पश्यताम्</mark> ॥ : | ७४७        |
| `                                                                                                 | 86         |
|                                                                                                   | ४९         |
|                                                                                                   | ५०         |
| पुष्क(ल्क)मोऽपि तदा प्राप्तस्तीथेस्नानं शिवार्चनात् । किं पुनः श्रद्धया भक्त्या शिवाय परमात्मने   |            |
| पुष्पादिकं फलं गन्धताम्बलाक्षतमेव च । ये प्रयच्छन्ति लोकेऽस्मिस्ते रुद्रा नात्र संशयः ॥ ५         |            |
|                                                                                                   |            |

तदामभृति तत्तीर्थं खड्गधारेति विश्वतम् । [अगङ्गाधरोऽपि देवेशः खड्गधारेति विश्वतः ] ॥ ५३ एतत्तीर्थं कलो गुप्तं भविष्यति सुरेश्वरि । माघमासेऽथ वैशाखे कार्तित्रयां च विशेषतः ॥ ५४ स्नानं ये च प्रकुर्वन्ति मुक्तास्ते नगनन्दिनि । विसष्ठो वामदेवर्थं भागद्वाजोऽथ गौतमः ॥ ५५ स्नानार्थे वे समायान्ति देवं द्रष्टुं पिनाकिनम् । त्रियुगे वर्तते लिङ्गं कलो नेव तु पार्वति ॥ ५६ विश्वामित्रेण ऋषिणा दत्तशापो झहं तदा ॥

पार्वन्युवाच--

कथं शाप्स्तु ऋषिणा दत्तश्चेत्र सुरेश्वर । तद्दं श्रोतुमिच्छामि न्वत्तो देव न संशयः ।। ५ ५

श्रीमहादेव उवाच-एकस्मिन्समये देवि विश्वामित्रो महातपाः । आगतः खहुधारेऽस्मिस्तीर्थे वै परमाद्भते ।। साभ्रमन्यां कृतस्त्रानो दर्शनं कृतवान्मम । तत्र तिष्ठति नित्यं वै पूजां कृतेन्ननेकथा ।। 00 तत्र कोऽपि महादुष्टः कोल्किः पापरूपध्कः । मांसं दत्तं नदा तेन क्षित्रस्योपरि भामिनि ॥ ६ = हृष्ट्वा तद्पि मांमं च विश्वामित्रोऽथ व पुनः । अब्बवीच तदा तत्र दुष्कृतं पापिना कृतम् ॥ ६ १ न दत्तम्तस्य दण्डो हि शर्वेण परमात्मना । तस्मादहं हि निश्चित्य भाषं दास्ये न संशयः॥६२ विचायेंवं तदा नेन प्राप्तोऽहं देवि वं तदा । अस्मिन्कलियुगे योगे गुप्तम्न्वं भव सर्वथा ॥ इति दच्याऽथ व शापं गतवान्मुनिसत्तमः । तदाप्रभृति भा देवि गृप्तोऽहम्पिशापतः ॥ मम स्थाने विशेषेण पूजनं कुरुते यदि । तेषां हि दुरितं यच नदयते तत्क्षणादिष ।। मृत्मयीं मामकी मृति कृत्वा ये पूजयन्ति व । अत्र स्थाने विशेषण मामके तु वस्पन्ति हि ॥६६ खडुधारेश्वर इति नाम्ना रूपातः कर्ला युगे । कृते व मेन्दिरो नाम त्रेतायां गौरवः स्मृतः।।६७ द्वापरे विश्वविरूपातः कला खड़ेश्वरः स्मृतः । दक्षिणं भागमाश्रित्य मम स्थानं सुरेश्वरि ॥६८ इति ज्ञात्वा तु तत्रेव कृत्वा मृति सदा बुबः । पृजनं कुरुते नित्यं वाञ्छितं फलमाशुपात् ॥६९ [चअपुत्राः पुत्रिणो यत्र निर्धनो धनमामुयात् ] । धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभने मानवो भृति ॥ ७० धुपं दीपं च नैवेदां तथा व चन्द्रनादिकम् । येऽपीयन्ति च देवेशि लोकनाथे महेश्वरे ॥ न दुःखं तु भवेत्तेषां सत्यं सत्यं वरानने ॥ ي بي

इति श्रीमृहापुराणे पाद्म उत्तरखाह उमामहेश्वरमवादे साञ्चमतीमाहात्स्ये खटगश्रोग्यरमाहात्स्यवर्णेन नाम समाचन्त्रग रिश्वपिकदात्तनमाऽन्यायः ॥ ५०० ॥

आदितः श्रोकानां समष्ट्यद्वाः - ३८८३१

अथाप्रचल्वाचिवद्यिकशततमे।ऽत्यायः ।

श्रीमहादेव उवाच— खद्गधाराष्ट्रक्षिणनस्तीर्थं परमपावनम् । दुर्ग्येश्वरमिति श्रोक्तं सर्वेपापप्रणाशनम् ॥ १ यस्मिस्तीर्थे नरः स्तात्वा दृष्ट्रा दुर्ग्येश्वरं हरम् । पुमान्सद्यो विमुच्येत दुःस्वात्पापसमुद्भवात ॥२

अचनुन्धिद्वारतर्गतः पाठः फ पुस्तकस्थ । + धनुश्चिद्वारतर्गतः पाठ फ पुस्तकस्यः ।

५ इ. 🔏 भर । २ इ. झ. घ. मन्दिर । ३ झ. स्थाने :

२३

<sup>प्रदृ</sup>स्योवाच विप्रापिस्तिष्ठध्वं क्षणमेकतः । स्वयमेव च भो देवास्त्यक्ष्याम्यद्य कलेवरम् ॥

महादेव उवाच-

| १५३४               | <b>यहामुनिश्रीव्यासप्रणीतं</b> — [ ६ उत्तर                                     | खण्डे-   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                    | द्विजो देवि योगमास्थाय योगवित् । ब्रह्मलोकं गतः सद्यो यतो नाऽऽवति              | ो पुनः   |
| ततः सर्वे सुर      | ास्तत्र दृष्ट्वा तं विलयं गतम् । चिन्तयन्तः सुरगणाः कथं च विशसामहे ॥           |          |
| मुर्गि चाऽऽ        | इयामासुस्तामुत्राच शचीपतिः ।।                                                  | 30       |
| इन्द्र उ           | उवाच                                                                           |          |
| कलेवरं द्विजेन     | द्रस्य लिह त्वं वचमा गम ॥                                                      | <u> </u> |
| महादे              | व उवाच—                                                                        |          |
| तथेति च वच         | ो मन्त्रा तन्क्षणाद्विष्ठिद्य तत् । निर्मोसं च कृतं सद्यस्तया धेन्त्रा कलेवरम् | 11 23    |
| [अजगृहुस्ता        | नि चाम्थीनि चकुः क्रस्ताणि वे सुगः । तस्य वंशोद्धवं वज्रमासीद्वद्याशिरस्य      | खा !     |
| शस्त्राण्यस्त्राणि | । कृत्वाऽऽसन्महाबलपराक्रमाः । ययुर्देवास्त्वरायुक्ता द्वत्रघाननतत्पराः ॥ ]     | 50       |
|                    | ततः सुवर्चा तु द्धीचपत्नी मंत्रेषिता या सुरकार्यमिद्धये ।                      |          |
|                    | विलोकयामास समेत्य तत्र मृतं पति देहमथी विशम्तम् ॥                              | 3 :      |
|                    | ज्ञान्वा तु नन्सर्वेमथो सुराणां कृतं तदानीं च चुकोप साध्वी ।                   |          |
|                    | द्दो नदा शापमतीव रुष्टा नटा सुवर्चा ऋषिवर्यपन्नी ।।                            | 3 7      |
|                    | अहो सुग दुर्ष्टचगश्च सर्वे बनेकशप्ताश्च तथैव लुब्धाः ।                         |          |
|                    | नस्माचु सर्वे धप्रजा भवन्तु सेन्द्राः सुगाऽ∜द्यप्रभृतीत्युवाच ।।               | 37       |
| पर्व जाएं दर्द     | ी तेषां सुराणां सा तपस्विती । उपविष्याश्वत्थमुळे साभ्रमत्यास्तटे स्थिता        | 11 3 3   |

सगर्भा सा सनी साध्वी खोदरं विददार है। निगतो जटराहर्भो दधीचस्य महात्मनः ॥ साक्षाद्भद्रावनागेऽसी पिष्पलादो महाप्रभुः । प्रहस्य जननी गर्भमुवाच वचनं महत् ।। सुबची तं पिष्पलादं चिरं तिष्टास्य संनिधा । अश्वत्थस्य महाभाग सर्वेषां शुभदा भव ॥ 3 % तथैव भाषमाणा सा सुवचो ननयं प्रति । पति प्रत्यगमन्सार्ध्वो परमेण समाधिना ॥ 3 9 एवं द्वीचपत्नी स्वर्णातना स्वर्गमास्थिता । ते देवाः कृतशस्त्रास्त्रा देत्यान्प्रति समुत्सकाः ॥३८ आजग्मुश्चेन्द्रमुख्याश्च महावळपराक्रमाः । कामधेनुः प्रसुस्राव ययौ यत्र द्विजक्षयः ॥ 30 मुनेः प्रभावनो दुग्धं लिङ्गरूपं व्यजायत् । दुग्धेश्वर्गमति ख्यातं देवि साभ्रमतीतदे ॥ 35 तदात्रभृति नीर्थं हि नन्नाम्ना प्रथितं भृति । अनुन्तं यस्य माहात्स्यं अवणात्पानकापहम् ॥ ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या दुर्ग्यश्वरमद्दः शुभम् । तेऽपि पार्पावनिमुक्ता यान्ति रुद्रपदं महत्।।४२

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उनामहेश्वरसवादे साम्रमतीमाहात्म्ये दुरयेश्वरमाहात्म्यकथन नागा ष्टचन्यारगद्धिकशततमेष्टस्यायः ।, ५४८ ॥

आदिनः श्लोकानां समख्यङ्काः— ३८८७३

**अर्थकोनपञ्चाशदधिकशतनमाऽ**ध्याय ः

श्रीमहादेव उवाच-दुग्धेश्वरस्य पूर्वे तु तीर्थं परमपावनम् । चन्द्रभागेति व नाम्ना नदी यत्र तु संगता ॥ \star धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. ज. प. पुस्तकस्थः । 🧸 साधरार्षः ।

तत्र चन्द्रेश्वरो देवो नित्यं तिष्ठति पुण्यदः । यो हरः सर्वदा व्यापी लोकानां सुखदो महान् २ अत्र झानं प्रकुर्वन्ति ध्यानं कुर्वन्ति नित्यक्षः । तत्फलं प्रामुयुस्ते व साध्रमत्यां शिवाचनात्॥ सोमेनात्र तपस्तप्तं कालं बहुतरं किल । तस्साचन्द्रेश्वरो नाम स्थापितो व महेश्वरः ॥ १ कुकेणापि तपस्तप्तं चन्द्रभागासमीपतः । अतस्तीर्थाधिकं तीर्थं पावनं सर्वदा सुवि ॥ ६ कला गुप्तं नु ऋषिणा कारितं वे सुरेश्वरि । यत्र हेममयं लिक्नं हर्यते नात्र संशयः ॥ ६ अत्र झान्वा च पीत्वा च कृत्वा व शिवपृत्रनम् । ये नगः संगमिष्यन्ति धर्मानर्थाल्वंभन्ति तेष्ठ वृत्योत्मगादिकं कर्म ये कुर्वन्ति विशेषतः । भुकत्वा स्वर्गपदं ते वे पश्चाद्यान्ति हरालयम् ॥ ६ झानार्थं प्रत्यहं देवि चन्द्रभागासमीपतः । आगमिष्यन्ति ये लोकास्ते [अक्केयाः पुण्यभागिनः ९ गत्वा परतदे ये व बर्चयन्ति च तं शिवम् । चन्द्रेश्वरेतिनामानं श्रीहरं पापकृत्तनम् ॥ १० अत्र गत्वा विशेषण कद्रजाप्यादिकं तथा । ये कुर्वन्ति नरश्रेष्ठास्ते क्षेयाः शिवक्षिणः ॥ ११ सर्वदा तु सुरश्रेष्ठे येऽत्र झानं प्रकुर्वते । ते नरा विष्णुरूपाश्च विक्षेया नात्र संशयः ॥ १२ येऽत्र श्रादं प्रकृतेन्ति तिलपिण्डेन वा पुनः । तेऽपि विष्णुपदं यान्ति पिण्डदानप्रभावतः ॥१३ अत्र दानं प्रकृतेन्त तिलपिण्डेन वा पुनः । तेऽपि विष्णुपदं यान्ति पिण्डदानप्रभावतः ॥१३ अत्र दानं प्रकृतेन्तं विशिपपृर्वकम् । यत्र झान्वा तु मुच्यन्ते ब्रह्महत्यादिकिल्बिषात् १४ तदंशिमम्ये विशेषण वदं वाऽऽरोपयन्ति ते । मृताः शिवपदं यान्ति यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ १५

हाते अप्राहल्पराणे पात्र उत्तरखण्ड उधासँहश्वरसंबंधदे साश्रमतीसाहायस्ये चन्द्रेश्वरचन्द्रभागासहिसवर्णनं नामैकोनपञ्चाशद्यिकदाननमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः—३८८८८

#### अथ पद्माशद्धिकशततमाऽध्याय ।

| श्रीमहादेव उवाच—                                                                                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| दुग्धेश्वरसमीपे तु तीर्ध चातीव पावनम् । रम्यं तत्पिष्पलादस्य नाम्ना वै प्रथितं भुवि ॥      १     | ) |
| यत्र कृत्वा तपः पूर्व मातृवेचनतो मुनिः । उत्पादयामास कृत्यां वडवानलसंमिताम् ॥ 💎 🤻                | į |
| र्गितुरानुण्यर्मान्वच्छन्दर्थीचस्य महात्मनः । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ३ | ) |
| साम्रमन्यास्तटे गुप्तं विष्यलादं सुरेश्वरि । तत्र स्नान्वा तु भो देवि मुक्तिभागी भवेत्नरः ॥ ४    | } |
| ्रशारोपणं पिष्पत्नानां कतेरुपं विधिषुर्वेकम् । क्रुते सति महादेवि मुच्यते कमेवन्थनात् ॥ 🥏 🤇      | • |
| र्शापावत्युवाच—                                                                                  |   |
| किमर्थ सा तु कृत्या व उत्पन्ना तां विवोधय । तया व कृत्यया पूर्व कि कृतं वद मे प्रभो ॥            |   |
| येन पुत्रेण साऽऽनीता पितुरानृण्यकारणात् ॥                                                        | į |
| श्रीमहादेव उत्राच—                                                                               |   |
| र राज वहायवपाठला बागपस्तपकारणात् । जव तम महत्तत्वारणा राजाताता त                                 | 9 |
| <sup>तत्र</sup> कोलासुरो नाम विद्रार्थ वे समागतः । तेन विद्रां बहुतरं कृतं वे नात्र संशयः ॥      | 6 |
|                                                                                                  | 9 |

तया वै निइतो दैत्यः कोलो नाम महासुरः । तस्मात्तीर्थ महज्जातं कलौ गुम्नं तु पार्वति ॥ १०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरस्वादे साभ्रमतीमाहात्म्ये पिष्पलादतीर्धवर्णनं नाम प्रशाश-

दिधकशततमोऽध्यायः ॥ ५५० ॥

आदितः श्लोकानां समध्यक्काः -- ३८८९८

भधैकपश्चाशदधिकशतनमा ८६याय. ।

श्रीमहादेव उवाच-

पिष्पलादात्तनस्तीर्थात्पचुमन्दार्कमुत्तमम् । नीर्थ साभ्रमतीनीरं व्याधिदार्गत्य्यनाशनम् ॥ १ पुरा कोलाहले युद्धे दानविनिजिताः सुराः । हक्षेषु विविश्वस्तत्र सुक्ष्माः प्राणपरीष्मया ॥ १ तत्र विव्वे स्थितः शंभुरश्वत्थे हरिरव्ययः । शिरीषेऽभूत्महस्त्राक्षां निस्वे देवः प्रभाकरः ॥ १ एवमादियथायोग्यहक्षेषु विविधास्तथा । यावत्कोलाहलो देत्यो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १ हतो महाहवे ताविन्ध्यतास्ते हक्षमास्थिताः । येन येन हि यो हक्षो विव्धेन समाधितः ॥ १ स तु तत्मयतां यातस्तस्मात्तं न विनाशयत् । इति सूर्यस्य विश्वामात्रियचुमन्दाक्षमुत्तमम् ॥ १ तिर्थि रोगहरं स्तानात्माभ्रमत्यास्तदेऽभवत् । अत्र दादश नामानि गत्वा ये व पर्वात्त च ॥ १ व नशाः पुण्यकर्माणां यावज्ञीवं न संशयः । आदित्यं भास्करं भानुं रवि विश्वमकाशकम् ॥ १ तिक्ष्णाशुं चव मार्गण्डं सूर्यं चव प्रभाकरम् । विभावसुं सहस्नाक्षं तथा पृण्णमेव च ॥ १ १ एकं दादश नामानि यः पदेत्पयतः सुर्थाः । धनं व पुत्रपात्रांश्व लभते नगर्नान्दिन् ॥ १ १ एकं नाम आश्वित्य योऽचयेत नरो भृवि । सप्तजन्म भवेदियो धनाद्यो वेदपारगः ॥ १ १ सित्रियो लभते राज्यं वदयो धनमवामुयात् । शहो व लभते भक्ति तस्मात्मुक्तं परं जयेत् ॥ १ सित्रियो लभते राज्यं वदयो धनमवामुयात् । शहो व लभते भक्ति तस्मात्मृक्तं परं जयेत् ॥ १ सित्रियां च पीत्वा च मित्तभागी भवेदध्वमः

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे साञ्चमतामाहात्स्ये निम्बार्कदेवतायवणन नामेशपश दादाये कहाततमोऽन्याय ॥ ६५५ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः — ३८९१२

**अथ हिपशाशदधिकशततमोऽ**ऱ्याय 🦠

श्रीमहादेव उवाच—
तस्माहरतरे देवि सिद्धक्षेत्रमनुत्तमम् । अनिरुद्धां हृतः पृत्रमुषार्थे चित्रलेखया ।।
नीतो बाणासुरपुरं निष्ठति स्म गृहे पुरा । पार्श्वाणेश्व संरुद्धः कोटगक्षीमधास्मरत् ।।
साक्षाचा वेष्णवी शक्तिः सदा रक्षणतन्परा । सेयं देवी नदीतीरे कुत्यं(ष्णे)नात्र प्रातिष्ठिता (न
स्थापिता पुरा ) ।।
नित्वा बाणासुरं संख्ये द्वारकां प्रति गच्छता । अनिरुद्धस्य स्तोत्रेण साक्षान्सांनिध्यमागता।।४
तत्र नीर्थे नगः स्नान्वा वर्षमेकं त्रयन्ननः । कोटगक्षीमुम्बं हृष्टा लक्ष्मीमाम्नोति पृष्कलाम् ॥ ५

सिद्धतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा कोटरवासिनीस् । सिंहयुक्तेन यानेन रुद्रलोके महीयते ॥

यस्या वे स्मरणादेव मुक्तः सोऽपि वरानने । अतो येऽत्र प्रगच्छिन्ति ते नरा युक्तिभागिनः ॥७

तत्र गत्वा विशेषेण स्नानं कृत्वा तु पार्विति । कोटराक्ष्यास्ततः स्तोत्रं पठेद्दै बुद्धिपूर्वकस् ॥ ८

कोटराक्षी विश्वरूपा महामाया बलाधिका । त्रिपुरा त्रिपुर्ग्नी च शिवा वे शिवकृषिणी ॥ ९

कन्या सारस्वती प्रोक्ता दुर्गतिहारिणी । भैरवी भैरवाक्षी च लक्ष्मीदेवी जनप्रिया ॥ १०

एतानि बहुधोक्तानि नामानि च सुरेश्वरि । ये पठन्ति नराः श्रेष्ठास्ते यान्ति शिवसंनिधौ॥११

अनिरुद्धकृतं स्तोत्रं ये जपन्ति मनीपिणः । पुच्यन्ते कष्टवन्धाक्ते सत्यं वरानने ॥ १२

तीर्थानां परमं तीर्थ कोटरानिर्मितं भुवि । दर्शनादेव नञ्यन्ति पापानां राशयस्तथा ॥ १३

ङ्ति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंत्रादे माञ्चमतीमाहात्स्ये कोटरातीर्थवर्णनं नाम दिपचाजद्विकज्ञतनमोऽध्यायः ॥ १५० ५

आदितः श्लोकानां समप्राङ्काः — ३८९२५

अथ । अपवाशदांधकगतनमां ऽध्याय

श्रीमहादेव उवाच-

अम्मात्तीथोन्परं तीर्थं तीर्थगजेति विश्वतम् । सप्त नद्यां वहन्त्यत्र चन्द्रनोद्किमिश्रितम् (ताः) १ अन्यतीथोन्छतगुणं स्नानं चात्र विशिष्यते । देवानां प्रवर्गे देवो यत्राऽऽस्ते वामनः स्वयम्॥२ द्वाद्ययां माप्यमासस्य द्याद्यस्तिलथंनुकाम् । विमुक्तः सर्वपापेभ्यः कुलानां नाग्येच्छतम् ॥ ३

पानीयमध्यत्र तिलेविमिश्रं द्यात्पितुभ्यः प्रयतो मनुष्यः।

श्राद्धं कृतं तेन समाः सहस्रं ग्रहस्यमेतात्पितरो बद्दित ॥ ४ तीथेऽस्मिन्भोजयद्यो व ब्राह्मणान्गुडपायसैः । एकस्मिन्भोजिते वित्रे सहस्रं भोजितं भवेत् ॥ ५

इति श्रामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहंश्वरमवादे मात्रमतीमाहास्स्ये वामनतीश्ववर्णनं नाम ।वपभावदीश्वरुवतमे।ऽन्यायः ॥ १८३ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः — ३८९३०

अयः पतरपं भागवाचा रागततमा ६ पाणः ।

श्रीमहादेव उवाच
भामतीर्थ ततो गच्छेद्रप्तं साभ्रमतीतं । पातालाद्यत्र निगत्य कालाग्निरभवञ्जवः ॥ १
मोमतीर्थ तरा स्नात्वा दृष्ट्वा मोमेश्वरं शिवम्।मोमपानफलं साक्षाञ्जवतीति (ल्लभतेऽत्र)न संशयः
कप्यान्सुभगो भोगी मर्वशास्त्रविशागदः । नरो भवति लोकेऽस्मिन्परत्र च शिवं वजेत् ॥ ३
अर्वतिहासं वश्यामि दृष्णु सुन्द्रि तच्चतः । यं श्रुत्वा मुच्यते चात्र ब्रह्महत्यादिपातकात् ॥ ४
कार्पातकेन ऋषिणा तपस्तमं विशेषतः । निराहारी(रः) म व जातः पर्णाश्चनस्ततः परम् ॥ ६
वायुभक्षं ततः कुर्वनात्मध्यानपरायणः । एवं बहुयुगं तत्र तमं तेन महत्तपः ॥
कदाचिद्देवयोगेन सुप्रमन्नो महेश्वरः ॥

بى

श्रीमहेश्वर उवाच— यद्यत्मार्थयसे विम तत्सर्व मददास्यहम् ॥

कोषीतक उवाच--

तव प्रसादाहेवेश अत्र लिक्नं प्रजायताम् । अत्र सोमश्वर इति ख्यातां देवां भवेदध्वम् ॥ ८ यत्र स्नात्वा च भुक्त्वा च वाञ्छितं फलमामुयात् । अत्र स्थानं विशेषण रुद्रजाष्यादिकं यदि॥ कुर्वते ये नरश्रेष्ठा धर्मानर्थाह्नभति ते । अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धना लभते धनम् ॥ १० राज्यकामी तु तद्राज्यं लभते नात्र संशयः । यदि चेक्वं प्रसन्नोऽसि तत्सर्वं देहि मे प्रभो ॥११

महादेव उवाच---

तदा चैव सुरेशेन सर्व दत्तं दिजनमने । तदाप्रभृति तत्तीर्थं संगमिलिङ्गेति विश्वतम् ॥ १२ चन्द्रनेवा विल्वपत्रेयंऽचयन्ति सदाणिवम् । लभन्ते मानुषे देहे सौष्ट्यं पुत्रादिसंभवम् ॥ १३ सोमवारे तथा प्राप्ते यो गच्छिति हरालयम् । वाञ्छितं लभते नित्यं सोमिलिङ्गप्रसादतः ॥ १२ अत्र गन्वा तु यो देवि यहदाति फलादिकम् । यया कामनया चैव तत्तत्प्राभोति निश्चितम् १५ श्वेतैवी करवीरेश्च पारिजातस्तथा पुनः । येऽचेयन्ति च तं देवं श्रीमहेशं पिनाकिनम् ॥ १६ लभन्ते सुरश्चेष्ठे शैवं पदमन्तमम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरस्थात उपायते अस्य दास समितामातामधे सीम राधवणन रास सर्वाप राजाविकाय र साध अरा १०००

आदितः श्लोकानां समध्यद्वाः 📑 ४९ ४६

र । १९५५ - इ.स. स. स. स. स. स. स. १

श्रीमहादेव उवाचनिता गच्छेत्तथा देवि नीर्थ कार्पात न कं पुनः । यत्र साभ्रमतीनीयं पाचीनं सप्रवते । विष्ठं ददाति यस्तत्र पिनृतपणपृत्रकम् । वन्यः प्रत्येस्तथा पृष्पः सदा पर्वाण पर्वाण ।। विकासिद्भयश्च श्वादिभ्यो बल्टि संददते तु यः । यमस्य पन्थानं सोऽपि समुखं निस्तरेक्षरः वित्र नीर्थं नरः स्नात्वा वैशाख्यां गाँगसपपः । पृत्रयेदेवर्माशानं प्राचीनेश्वरमुत्तमम् ।। विश्वतम् वित्र प्रतानं नार्येन्सोऽपि पितृनथ पिनामहान् । करोतो यत्र चाउटनमानं दस्त्वा चातिथयं मुदा विस्तृतो देवगणः सर्वेविमानेन दिवं गतः । तदाप्रसृति तत्तीर्थं कार्पातिमिति विश्वतम् ।। नत्र स्नात्वा नरः पीत्वा ब्रह्महत्यां व्यपोद्दति ।।

श्रीपावन्युवाच — कपोतेन कथं दुचे शरीरं च वट प्रभो । निमित्त कि तथा देव नाह वेद्यि स्रेरेश्वर ॥

श्रीमहादेव उवाच— अत्र तीर्थे तु देवेशि वटो व परमा महान । तस्य शाखा ह्यनन्ताश्च हृश्यन्ते विपुला भृवि ॥ ४ तत्र जीवा वसन्तीह पक्षिणा वहवस्तथा । कपोतेन गृहं तत्र कारिनं तु सुरेश्वीर ॥ ४० तत्र तिष्ठति पक्षींशो नित्यं विष्णुपरायणः । कुटुम्बेन समायुक्तः शाखायां वस्ति ध्रुवम् ॥ १० एकस्मिन्तामरे देवि द्वाद्र्यां विष्णुवासरे। ज्येनस्तत्र समायातो ह्यातिथित्वेन भामिति॥ ११ कपात देहि मांसं वे तव शारीरकं मम। नो चेच्छापं प्रदास्यामि इत्युक्तं नगनन्दिति॥ १२ अद्य व वासरे विष्णोः क्षुधार्तीऽहं समागतः। तस्माहेयं हि मांसं तत्क्षुधार्तीय मम(तव)प्रभो १३ ज्येनोक्तं तक्तु व श्रुत्वा कपोतो वेष्णवो महान। तेन दक्तं तदा देवि शरीरं नात्र संशयः॥१८ तन दानप्रभावेन तीर्थ जातं सुरोक्तमे। [\*कापोति[त]कं महत्तीर्थ पावनानां च पावनम् ॥१५ अत्र तीर्थ नरः स्नात्वा कृत्वा व शिवपूजनम्। ददाति चातिथिभ्यथ मिष्टमस्नं सुरोक्तमे]॥१६ इह लोकं सुखं भुकत्वा याति विष्णोः सनातनम्। दक्ता व स्वश्रीरं तु कपोतो व महात्मने॥ स गता वष्णवं तत्र यावचन्द्रदिवाकरो। अतो गत्वा तु भो देवि अतिथि पृजयेन्सदा॥ प्रित्ते चातिथी तत्र सर्व च लभते धुवम्॥

दर्भि भामहापुराणे पाद्य उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसवादे साम्रमतीमाहात्म्ये कपीतर्ताधेवर्णन नाम पश्चपत्राञ्चाविकज्ञातत्मीऽभ्यायः ।। ५५४ ०

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः - ३८९६४

अथ प्रथम्बाद्यदिक स्तरभाउ प्राप

श्रीमहादेव उवाच--

तीथानां प्रवरं तीर्थ महापातकनाञनम् । गांतीर्थिमिति विख्यातं कांत्र्यपहृद्धममीपतः ॥ १ यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासभानि च । गांतीर्थे तु ततः स्नानाकृत्यन्ति नात्र संशयः २ गावः कृष्णां तनुं पाष्य प्रवेपातकयोगतः । यत्र तीर्थे ततः स्नान्वा शुक्कत्वं पुनग्।गताः ॥ ३ तत्र तीर्थे तरः स्नान्वा गोभ्यो दन्त्वा गवाहिकम् । गोपात्णां प्रसादेन मातृणामनृणी भवेत् ॥४ गोतिर्थि तु नगा गत्वा स्नान्वा यस्तु प्रयम्विनीम् । ददाति वित्रमुख्येभ्यः स याति ब्रह्मणः पदम् द्राः ब्रह्महायः ॥ गांति व्रह्मणः द्राः व्रह्महायः ॥ गांति व्रह्मणः इमामहेन्यस्मवदं साव्यमत्वाहरूषं गोप्तायमाहरूष्यक्यन नाम पद्वश्वाहादः

शकशततमोऽत्यायः व १५० व

र्आादतः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः—३८९६९

अथ **सप्तप बाशदधिकश**तत्रमां Sत्यापः

श्रीमहादेव उवाच-

अत्र तीर्थ महचान्यत्काञ्यपाग्यं सुरेश्वरि । यत्र हदो महानासीन्नगदेवविनिर्मितः ॥ १ तत्र कुंशश्वरो नाम देवो यत्र विराजते । यत्र कुण्डं तथा रम्यं केञ्यपेन विनिर्मितम् ॥ २ तत्र स्नात्वा तु भो देवि न नरो निर्यं वजेत् । अग्निहोत्रकरा विषा नित्यं वेदपरायणाः ॥ ३ निवमन्ति महादेवि काञ्यपायां बहुश्रुताः । यथा काशी तथा चेयं नगरी ऋषिनिर्मिता ॥ ४ कञ्यपेन यतश्चात्र तप्तं बहुतरं तपः । गङ्गा व तपमा येन आनीतेशज्ञोद्धवा ॥ ५ सा गङ्गा काञ्यपी देवि महापातकनाशिनी । यस्या दर्शनमात्रेण मुच्यन्ते दुष्टिकिल्विषात् ॥ ६

🖟 धर्नाश्चद्रास्तर्गतः पाठः कः जः फः पुस्तकस्यः ।

•

गोदानं च प्रशंसन्ति रथदानं तथैव च । श्राद्धं कृत्वा तु तत्रैव दानं देयं प्रयत्नतः ।।
कलौ युगे तथा घोरे महापातकनाशनम् । कश्यपाच्यतीर्थसमं न भूतं न भविष्यति ।।
यत्र वै देवताः सर्वी ऋषयो वीतकल्मषाः । नित्यं तिष्ठन्ति देवेशि तीर्थराजप्रसादतः ।।

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे साश्रमतीमाहात्म्ये काञ्यपतीर्थमाहात्म्यकथनं नाम सम-पद्माशदिषिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७॥

•

आदिनः श्लोकानां समध्यद्भाः—-३८९७८

भधाष्ट्रपद्माद्यद्धिकज्ञाततसोऽध्यायः ः

श्रीमहादेव उवाच--

भूतालयं ततो गच्छेत्तीर्थं पापहरं परम् । भृतालयां यत्र वटां यत्र प्राची तु चन्द्रना ॥ भूतालये नरः स्नात्वा दृष्टा भृतालयं वटम् । भृतेश्वरप्रमादेन भृतेभयो न लभेद्रयम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे साम्रमतीमाइण्ययं मृतालयलीधैमाराज्याकशतं तथा ष्टपद्माशद्यिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५८ ।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः— ३८९८०

अधैबानप्र**स्थाधक**दातलम् । प्राप्

श्रीमहादेव उवाच— अनस्तीर्थान्परं तीर्थं घटेश्वरमिति स्मृतम् । यत्र स्नात्वा तु तं हष्ट्वा मुक्तिभागी भवेदधुवम् ॥ १ यत्र साश्चमतीर्तीर्थे घटो व परमो महात । हष्ट्वा चैव महादेवं मुख्यते नात्र संज्ञयः ॥ ३ तत्र गत्वा विशेषेण लक्षपृजां करोति यः । मनसाऽभीष्मितान्कामान्नरो व लभते भृवि ॥ ३

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे साञ्चमतीमाहात्स्ये घटश्वरतीर्थमाहात्स्य्वर्णन नामैकी नपष्ट्यभिक्शनतम्। ऽत्यायः । ९५०

आदितः श्लोकानां समष्ट्यकाः—३८०८३

बंध प्र<mark>ख्यांश्र∄शतनम</mark>ें ऽःबाद

श्रीमहादेव उवाच — ततो गच्छेन्नरो भक्त्या वैद्यनाथेति विश्वतम् । तत्र स्नान्वा नरस्तीर्थे शिवपृजनतन्परः ॥ १ पितृन्संतर्प्य विधिना सर्वयक्कफलं लभेत् । विजयो देवसंभृतः सर्वपापक्षयंकरः ॥ यं इष्ट्रा विविधान्कामान्त्रामुयुस्ते नराः सदा ॥ २

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरसण्ड उमामहेश्वरमवादे साभ्रमतीमाहातम्ये वैद्यनाथतीथमाहात्म्य नाम पश्च्यपिक सनतमोऽध्यायः ॥ ५६०॥

आदितः श्लोकानां समझ्यक्ताः -- ३८९८५

### अधैकष्ठपधिकशततमोऽध्यायः ।

श्रीमहादेव उवाच—
वैद्यनाथात्परं तीर्थ सर्वमिद्धिप्रदायकम् । तीर्थानामुत्तमं तीर्थ देवतीर्थमनुश्रुतम् ॥ १ विभीषणाद्राक्षसेन्द्राष्ट्रहीत्वा करमोजसा । प्रारब्धो धर्मपुत्रेण राजसूयो महाक्रतुः ॥ २ दिग्जये दक्षिणे जाते नकुसेन हि पाण्डुना । साभ्रमत्यास्तटे देवि पाण्डुरार्येति विश्रुता ॥ ३ स्थापिता परया भक्त्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । म्नानः साभ्रमतीनोये पाण्डुरार्यो नमस्य च॥४ अणिमाद्याः मिद्धीगष्टौ तथा मेथां महीयमीम् । नगः प्राप्नोति वै नूनं नात्र कार्या विचारणा ५ पाण्डुगर्यो नमस्कृत्य शुद्धभावेन मानवेः । संवत्सरकृता पूजा ज्ञातव्या तत्त्वबुद्धिभिः ॥ ६ तत्र तीर्थे तनुं त्यक्त्वा पाण्डुरार्योसमीपतः । कैलासाशिष्यरं पाष्य चण्डेश्वरगणो भवेत् ॥ ७ पुगा हनुमना तत्र तपस्तमं सुदुष्करम् । समुद्रप्तवने शक्तिजीता तीर्थपभावतः ॥ ८ द्वाराष्ट्रपाणे पाद्य उत्तरकण्ड रमामहेश्वरमंवादे साम्रमतीमाहास्य देवतीर्थवर्णनं नामैकपष्ट्यिकशत-

भादितः श्लोकानां समझ्यङ्काः—३८९९३

भथ द्विषट्याधिकशततमोऽध्याय 📧

श्रीमहादेव उवाच

अम्मात्तीथीत्परं तीर्थं चण्डेशमिति विश्वतम् । यत्र चण्डेश्वरो देवो नित्यं तिष्ठति भूतिदः ॥ १ यं दृष्टा मुच्यते पापादक्कानादथवा कृतात् । सर्वाभिर्देवताभिश्व मिलित्वा नगरं कृतम् ॥ चण्डेशमिति विख्यातं नाम्ना चैव महेश्वरि ॥

रात आमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे साश्रमतामाहायस्य चण्डेशतीर्थवर्णन नाम द्विषष्ट्यधिकश्च-ततमोऽस्यायः ॥ ५६२ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यद्भाः—३८९९५

अथ विष्युधिकशतम्मोऽध्यायः ।

श्रीमहादेव उवाच-

अस्मात्तीथान्परं तीर्थ गाजपत्यं ततां भुवि । साश्रमत्याः समीपे तु विख्यातं देवि निर्मितम् ? तत्र स्नात्वा नरा देवि मुच्यतं नात्र संशयः । पुण्ये साश्रमतीतीरे जनानां हितकास्यया ॥ २ पृथिच्यां यानि तीर्थानि सागरान्तानि यानि च । तानि सर्वाणि संत्यज्य तीर्थे वे परमाङ्गते ३ श्राद्धं करोति यस्तत्र रुद्रभक्त्या जितेन्द्रियः । फलं प्रामाति शुद्धात्मा सर्वयज्ञसमुद्भवम् ॥ १ पितृनुद्दिश्य यत्तिंकिचिद्गणतीर्थे प्रदीयते । तत्सर्वं जायते क्षिप्रं गणनाथप्रसादतः ॥ ५ तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा द्वषं विप्राय दापयेत् । सर्वलोकानिकम्य स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ ६

इति श्रामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे साश्रमनीमाहात्म्ये गाणपत्मनीर्थमाहा

त्म्यवर्णन नाम त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६३ ॥

आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः -- ३९००१

# **अथ** चतुःषष्ट्यधिकशतनमोऽध्याय ।

| श्रीमहादेव उवाच—                                                                                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| तनो गच्छेन्महादेवि वार्त(त्रे)घ्न्या गिरिकन्यया । शक्रश्चेत्र तया साध्य्या संगमं यत्र लब्ध         | त्रान |
| तत्र स्नानं प्रकुर्वन्ति नरा नियतमानसाः । दशानामश्वमेधानां यन्फलं स्नानकृत्यभेत् ॥                 | 5     |
| तत्र यः कुरुने श्राद्धं पिण्डान्वं निलचूर्णजान् । पुनाति पृरुषां वंज्ञान्सप्त सप्त परावरान् ॥      | 3     |
| संपूज्य विधिवतस्त्रात्वा संगमे गणनायकम् । न विद्वेर्गाभेभयेत लक्ष्म्या नि[अव विहीयते ॥             | 14    |
| श्रीपार्वन्युवाच—                                                                                  |       |
| कस्मिन्कार्यसमारमभे समायातः पुरंदरः । स्वरीलोकादिमं लोकमेनदाख्यानुमहीस ॥                           | 4     |
| वार्त(त्रे) ब्री च नदी केन नि ] रुक्तेन निगद्यते । पुण्टरपुरं देवब्रह्मघोषनिनादितम् ।।             |       |
| संभावयाति यो अन्तर्सं मम तन्संगमं वट ॥                                                             | Ę     |
| श्रीमहादेव उवाच —                                                                                  |       |
| अस्मि <b>श्रेव तु भूलोंके प्रश्नोऽयं सम</b> भूत्पृरा । युधिष्ठिरेति विख्यातो राजा वै धार्मिको महान | 1115  |
| पृष्टवान्स तु भीष्माय धर्मिणे ज्ञानरूपिणे । तेनोक्तं यत्तु तदेवि प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः ॥           | 1     |
| द्श वर्षसहस्राणि द्श वर्षशतानि च । हत्रवासवयायुद्धमभवङ्गोमहर्पणम् ॥                                | د     |
| तनः प्राजितः शकः कृत्वा हत्रेण संविदम् । अद्रोहसरणं त्यवत्वा जगाम शरणं मम् ॥                       | ۶ç    |
| वार्त(त्रे) घ्रत्याः संगमे पुण्ये नोषयामास शंकरम् । अथान्तरिक्षेऽहं देवि दर्शनं दत्तवांस्तदा       | 2.3   |
| मम गात्राचु यद्धस्म पतितं काञ्चपीतटे । भस्मगात्रीत तत्पुण्यं लिङ्गं देवि विनिमितम् ।।              | 95    |
| भृतेश्वरं भ्रम्मगात्रं ब्रह्मणा संप्रतिष्ठितम् । तस्य वै दर्शनादेव ब्रह्महत्या लयं ब्रजेत् ॥       | 93    |
| मुच्यते सर्वपापेभ्यः श्राद्धं क्रत्वा युगादिषु । तदाऽहं सुप्रसन्नोऽभवमिन्द्राय महात्मने ।। 🦠       | ۶ د   |
| यद्यन्त्वं वाञ्छसे देव तत्सर्वे हि ददामि ते । अनेन वज्रयोगेण शीघ्रं वृत्रं हीनप्यसि ॥              | 95    |
| शक उवाच—                                                                                           |       |
| भगवंस्त्वत्त्रसादेन दितिजं च दुरासदम् । बच्चेण निर्दान्त्यामि पञ्यतस्ते सुरोत्तमः ।।               | 15    |
| श्रीमहादेव उवाच                                                                                    |       |
| एवमुक्तवा तदा इन्द्रो गतवांश्वासुरं प्रति । तदा दुन्दुभयो नेदुदेवसैन्ये विशेषतः ॥                  | 15    |
| मृदङ्गो डिण्डिमश्चेत्र भेरीतृर्याण्यनेकशः । असुराणां च सर्वेषां वृक्तिळोभो महानसृत् ॥              | 16    |
| बलवान्मघवा चैव क्षणेन समजायत । तमाविष्टं ततो ज्ञात्वा ऋषयः पन्नगास्तथा ॥                           | 46    |
| स्तुवन्ति शक्रमीशानं स्तुत्या जय जयेति च । गच्छतस्तस्य शक्रस्य युद्धकामस्य सानिधौ ॥                |       |
| ऋषिभिः स्तृयमानस्य रूपमासीन्सुदुर्रुभम् ॥                                                          | ₹ 5   |
| +श्रीमहाद्व उवाच <del></del>                                                                       |       |
| हत्रस्य सहसा देवि तदा सङ्घाममुर्धान । अभवन्यानि लिङ्गानि शरीरे नानि मे शृणु ॥                      | इ.४   |
| ज्वलितास्योऽभवद्धोरो वैवर्ण्यमभवत्परम् । गात्रक्रमपश्च सुमहात्रश्वासः सोप्प्णां व्यजायत् ॥         | 55    |
|                                                                                                    |       |

मम मोक्षस्य को हेत्ब्रह्महत्याकृतः प्रभो । एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वतो लोकपूजित ॥

४६

| वस | a | đ |  |
|----|---|---|--|

| यस्त्वां ज्वलन्तमासाद्य न होष्यति नरः कचित्।बीजीषधितिलान(लैर)मे फलपूलसमित्कुशान्(जैः)                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |
| तदेव त्यक्ष्यति त्वां च तत्रैव च निवत्स्यति । ब्रह्महत्या हव्यवाह व्येतु ते मनसो ज्वरः ॥ ४८                   |
| श्रीमहादेव उवाच                                                                                               |
| ततः स परिजग्राह तद्वचो हव्यकव्यभुक् । पितामहश्च भगवांस्तथा तदलभन्धियम् ॥ 💎 😮०                                 |
| ततो ह्रक्षीषिवृणान्याहृय स पितामहः। इममर्थं महाभागे बक्तुं समुपचक्रमे ॥ ५०                                    |
| ततो हक्षौषधिनृणैस्तर्थवोक्तं यथानथम् । व्यथिनान्यग्निवद्देवि ब्रह्माणं वाक्यमब्रुवन ।। 🥏 ५१                   |
| रह्मीषितृणान्यृचुः <del></del>                                                                                |
| अस्माकं ब्रह्महत्यायाः कथमन्तः पितामह । स्वभावनिहतानस्मात्र पुनर्हन्तुमर्हिम ।। ५२                            |
| बयमप्रिं तथा शीतं वर्षे च पवनेग्निम् । सहामः सनतं देव नथा छेदनभेदनम् ।। 💢 🔾 🥹                                 |
| ब्रह्मोदाच—                                                                                                   |
| अकारणं नरो यस्तु युष्पच्छेदनभेदनम् । करिष्यति महामोहात्तमेषाऽनुश्यास्यति ॥ 💎 💈                                |
| श्रीमहादेव उवाच—                                                                                              |
| नतो महोषधितृर्णेरोमित्युक्तं महात्मभिः । ब्रह्माणमपि संपृत्र्य जस्मुश्राथ यथागतम् ।। 💎 ५५                     |
| आइयाप्सरमाँ देवस्ततो लोकपिनामदः । वाचा मधुरया प्राह सान्त्वयात्रव सत्तमे ।। 🥏 ५६                              |
| ब्रह्मोत्राच—                                                                                                 |
| इयं हत्रादनुशाप्ता ब्रह्महत्या वराङ्गनाः । चतुर्थमस्या भागं च <mark>यथो<b>क्तं संव</b>तीरुद्धथ</mark> ।। 🧪 ५७ |
| अप्सरम उ.चुः—                                                                                                 |
| ब्रहणे कृतबुद्धीनां देवेश तव शासनात् । संमोक्षसमयोऽस्माकं चिन्तनीयः पितामह ॥ 💎 ५८                             |
| पिनामह उवाच—                                                                                                  |
| रजस्वलासु नारीषु यो वे मैधुनमाचरेन् । तमेषा यास्यति क्षित्रं ब्येतु वो मनसो ज्वरः ॥ ७०                        |
| श्रीमहादेव उवाच—                                                                                              |
| तथेति हृष्टमनसः प्रत्युक्ता ह्यष्मरोगणाः । स्वानि स्थानानि संप्राप्य रेमिरे जैलजे तदा ॥ ६०                    |
| ततश्च लोकक्रहेवः पुनरेव पिनामहः । अपः संचिन्तयामास नतस्ताश्च समागमन ॥ 🧪 ६४                                    |
| नाश्च सर्वाः समागम्य ब्रह्माणमर्मिनाजसम् । इटमुचुर्वेचो देवि प्रणिपन्य पिनामहम् ॥ 🥏 ६२                        |
| आप ऊचुः —                                                                                                     |
| इमाः स्म देव संप्राप्तास्त्वत्सकाशमरिद्म । शासनात्त्व देवेश समाज्ञापय तत्प्रभौ ॥ 💎 ६३                         |
| ब्रह्मोत्राच—                                                                                                 |
| इयं वृत्रादनुशाप्ता पुरुहृतं भयानका । ब्रह्महत्या चतुर्थाशं ययमस्याः प्रतीच्छथ ।। 🥟 🤏 ६४                      |
| आप उत्तुः—                                                                                                    |
| एवं भवतु लोकेश् यत्त्वं वदसि नः प्रभो । मोक्षस्य समयं नस्त्वं संचिन्तयितुमर्हसि ।। ६५                         |
| त्वं हि देवेन्द्र सर्वस्य जगतः पग्मा गतिः । कोऽन्येभ्यो हि प्रमादोऽपि यः क्रुच्छान्नः समुद्धग्त               |
| ब्रह्मांवाच                                                                                                   |
| अल्पामेत्र मित कृत्त्रा यो नरो बुद्धिमोहितः । श्रेष्टममृत्रपुरीपाणि युष्मासु प्रतिमोक्ष्यिति ॥ ६७             |

तमेव यास्यित क्षिपं नत्रेव च निवत्स्यिति । तनो वै भविता मोक्ष इति सत्यं ब्रवीमि वः ॥ ६८ श्रीमहादेव उवाच—

ततो विमुच्य देवेन्द्रं ब्रह्महत्या सुरेश्विर । गताऽतिहृष्टो देवेशो ह्यभवद्देवशासनात् ॥ ६९ एवं शक्रण संप्राप्ता ब्रह्महत्या पुरायुगे । अस्मिस्तीर्थे तपस्तप्त्वा शुद्धात्मा त्रिदिवं ययौ ॥ ७० अश्वमेषं ततः कृत्वा विपाप्मा समपद्यत । इति साश्चमतीतीर्थे वार्त(त्रे)ब्रीयं नगात्मजे ॥ ७१

र्हा ः पंक्षाहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवा<mark>दे साभ्रमतीमाहात्स्ये वार्त(र्घ)द्रीमाहात्स्य</mark>६र्णनं नक्ष्म चतु.पछ्यधि-

कशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥

# आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः —३९०७२

अथ प्रमुख्यधिकशतनमोऽध्याय ः

श्रीमहादेव उवाच-

ततः परं देवनदी वाते (वे) श्रीमंगमान्किल । प्रविष्ठा भद्रया मार्थ मागरं वरुणालयम् ॥ समुद्रोर्जप तया तावदागम्य प्रियकाम्यया । माभ्रमत्याऽनुगगेण कृतवान्त्रियमेलकम् ॥ २ भद्रा वार्जप सुभद्राया वयस्या मा नदी पुरा । माहाय्यमकरोन्मार्गे माक्षाच्छी रूपवारिणी ॥ त्रे वर्षाम्तु संगमः पुण्यः मागरस्योत्तरे तदे । तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा मुर्छ वारि ददाति यः ॥ ४ नमम्कृत्य वराहाय हं तु । वारुणं स्थानमानुयात् । प्रविष्य भगवान्विष्णुस्तेन मार्गेण मागरम् ५ जिन्वा व दानवान्यवान्देवानां परिपत्थिनः । देवो यज्ञवराहश्च संक्षेप्य मकरालयम् ॥ श्रीहित्वा सुचिरं कालं कदमालेन निययो ॥

श्रीपावन्युवाच --

देव यज्ञवराहस्य साभ्रमत्यां प्रवेशनम् । निगेमं कर्दमालेन ब्राहि त्यं मम विस्तरात् ॥ 🧈 अ

अन्तर्भक्तींडर्ताभदं बराहम्य हरेः पुरा । तत्सर्व कथिष्यामि शृणु त्वं नगनिद्ति ॥ ८ योऽयं वे भगवान्साक्षाद्धत्वाञ्श् त्र्यो करं वषुः । देवानां कार्यासङ्घर्यं कपं धृत्वा सुरेवरः ९ धृत्वा वे पृथिवी देवी निगतः कदमालयम् । तत्र तीर्थं महज्ञातं वाराहाष्य्यं तु सुन्द्रि ॥ १० तत्र स्नाति नरो यस्तु मृक्तिभावस न संशयः । अत्र श्राद्धं प्रकुर्वीत पितृणां मृक्तिहेतवे ॥ विमृक्तस्तः समं लोकं प्रयाति सुखदं महत् ॥ ११

इति आमहापुराणे पाञ्च उत्तरखण्ड जमामहेत्रस्यादे सात्रमतीमाहात्मेषे वाराहतार्थमाहात्म्यक्ष्यते ताम प्रापष्ट्याधिकज्ञातत्मोऽध्यायः ॥ १६५ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः —३९०८३

अथ परपष्टचिकशततमोऽध्यायः ।

श्रीमहादेव उवाच— अम्मात्तीर्थान्परं तीर्थं संगमारूर्यामति श्रुतम् । यत्र साभ्रमती गङ्गा मिलिता सागरेण तु ॥ १ तत्र स्नानं च दानं च कर्तव्यं विधिपूर्वकम् । यत्र स्नान्या तु मुस्यन्ते महापातिकनोऽपि य ॥२ तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं स्वानां च हितमिच्छता । यत्र व तु कृते श्राद्धे पितृलोके वसेद्धुवम् ॥ ३ यत्र वै सागरो देवो नित्यं मिलति गङ्गया । ब्रह्महा तत्र मुस्येत किमन्येरितरंग्यः ॥ ४ यत्र तीर्थं न जानन्ति लोका व मन्देबुद्धयः । तदा व मम नाम्ना च कर्तव्यं तीर्थमुत्तमम् ॥ ५

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमवादे साम्रमर्तामाहात्स्ये संगमास्यतीर्थमाहात्स्यवर्णन नाम षटपण्डाधिकज्ञातनमाँ ५-याय । १६६॥

आदिनः श्लोकानां ममछाङ्काः--३००८८

अथ सप्तपश्चािक जनत्यमें ६ एष्ट ।

श्रीमहादेव उवाच-

संगमस्य समीप तु सत्तीर्थं लोकविश्रुतम् । आदित्याख्यं परं तम्मान्न भृतं न भविष्यति । १ यस्य वे दर्शनं कार्यं स्त्रानं व पुष्करेण तु । एजनं चाकपृष्पण करवीरस्तथा पुनः ॥ २ तत्र श्राद्धं च दानं च कुयुवें मानवाः सदा । इदमादित्यकं तीर्थं पवित्रं पापनाशनम् ॥ दर्शनात्पुण्यदं तीर्थं महापातिकनामिष ॥

हिन श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्ड जमामहेश्वरमवादे सान्यमतीमाहारकण वर्णद्यातीर्थमातारकण्यकणन नाम समयणवर्षिक शतनमीष्ट्र स्थान १००० ५०

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्गः — ३०००७

*स्वप्रा*ष्ट्रपार्थाच्या वास्त्रमं, १ २०५

श्रीमहादेव उवाच-

तस्मात्तीर्थान्परं तीर्थं नीलकण्टेति विश्वतम् । तस्य व दर्शनं कार्यं मृक्ति चैबेच्छता सदा ॥ १ बिल्वप्रेम्तथा धूपद्विविद्यादय सुरेश्वरि । वाञ्छितं लभते मन्ये। नीलकण्टस्य दर्शनात् ॥ १ उपविभिपरो देवि निजनेऽसी स्थितः सदा । यद्यद्वाञ्छन्ति य लोकास्तेषां तत्तददाति च ॥ अकला सा तु तदा देवि विख्याता काष्यपीति व ॥

इति श्रीसहापुराणे षाद्य उत्तरखण्ड उमासेत्रखरसवादे साम्रमतासीहारः । नः८३ ९८८ परः हरस्यवयस् नामाष्ट्रपरय्यिकशतन्त्रसाधन्यस्य । १६०

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः ---३५०५४

**अधेकोनस**प्रत्यधिकशततमाऽ⊾पाय

श्रीमहादेव उवाच— दुर्गया संगता यत्र देवि साभ्रमतीं नदी । संगमः सागरेणाथ स्तानं तत्र समाचरेत् ॥

🛪 इद्मवंमधिकामव सानि ।

फ. न्दिमागिनः । तं । २ फ र तीथ न मृ । ३ फ. च । घवलेश्वरात्य । ४ क. पः सिप्रयो दे ।

महाद उवाच-

ममापरि कृपां कृत्वा सर्व कथय सांप्रतम् ॥

१२

बीतदोषा भविष्यन्ति कली वै नात्र संशयः । तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं दुर्गया संगमे तथा ॥ तत्र गत्वा विशेषेण ब्राह्मणानां च भोजनम् । दानं गोमहिषीणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकम् ॥ ३ द्वां धन्या धन्यतमा पवित्रा पापनाशिनी । यां दृष्टा चापि भो देवि मुच्यन्ते पातकेनिराः ॥ ४ यथा गङ्गा तथा चेयं ज्ञेया साध्यमती नदी । कला देवि विशेषेण बहुकामफलप्रदा ॥ ५ द्वादि चेच्छतशो जिह्या मुखे व मामके सति । तस्या अपि न शक्रोमि गुणान्वकुं कदाचन ॥ ६ रिव धीमहापुराणे गाम उत्तरस्वाद साध्यमतीमाहास्य एकोनसम्वर्धिकश्वतमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥

भादिनः श्लोकानां समक्षद्धाः—३९१००

### ाय समायश्विक**श**तत्रसोडध्याप

श्रीमहादेव उवाच ज्ञाण देवि प्रवस्थामि बतं बेलोक्यदुलेभम् । यच्छत्वा मुच्यते लोको ब्रह्महत्यादिपातकात् ॥ १ उत्पत्तिः स्वप्रकाशस्य भक्तानां सुखंदतवे । तिथिवाऽपि स मासे व संजातः पुण्यकारणात् ॥२ यस्य नाम गुणन्देवि मुक्ति लभति बाब्वतीम् । स एव परमात्मा च कारणानां च कारणम्॥३ विश्वातमा विश्वकृषी च सर्वेषां भगवान्त्रभुः । द्वादशाको धृता येन तृसिंहेन महात्मना ॥ स एवं प्रकटो जातो भक्तानां समभीष्सया ॥ X श्रीपावत्यवाच---अवतारा द्यसंख्याताः कथिताः सुरसत्तम । तृसिहारु । परं धाम वद विश्वेश्वर प्रभो ॥ येन विज्ञातमात्रेण लोकः सुखमवाप्रुवात् ॥ श्रीमहादेव उवाच -हिम्ण्यक्रियुं हत्वा देवदेवं जगहुरुम् । सुखासीनं तदुत्सक्ने स्थितो वचनपत्रवीत् ॥ पहाडो ज्ञानिनां श्रेष्ट्रैः पित्हन्तारम् नमम् ।। É प्रहाद उवाच -नमस्ते भगवन्त्रिष्णो तृसिहाङ्कतरूषिणे । त्वद्भक्तोऽहं सुरश्रेष्ठ त्वां पृष्छामि च तस्वतः ॥ 🤏 स्वामिस्त्वयि ममाभिन्ना मक्तिज्ञाता बनेकया । कथं तेऽहं प्रियो जातः कारणं वद् मे प्रभो॥८ श्रीनृमिह उवाच कथयामि महाप्राज्ञ शृणुद्वैकाग्रमानसः १ भक्तेयेत्कारणं वत्स वियत्वस्य च यत्पुनः ॥ पुरा कस्य द्विजस्यापि जातस्त्वं नाष्यधीतवान । नाम्ना तु वसुदेवो हि वेश्यायामातिलम्पटः १० तस्मिञ्जन्मनि नैवं च चकार सुकृतं कियत् । भुकत्वा मधु घृतं चैव वैश्यासंगमलालसः ॥ 99 मक्त्रतस्य प्रभावेण भक्तिजाता तवानय ॥

विस्तराद्वद देवेश कस्य पुत्रेण कि ब्रतम् । वेश्यायां वर्तमानेन कथंचिद्धि कृतं मया ॥

९ फ. 'तः प्रमुका । ५ फ. कि शान्तकोष रमापतिम् । एकाकी च तदुःसहे स्थि । ३ फ. **छः पालयन्राज्यमु ।** 

3 3

| श्रानासह उवाच                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सृष्ट्यर्थे तु पुरा ब्रह्मा चके सतदनुत्तमम् । मद्वतस्य प्रभावेण निर्मितं सचराचरम् ॥         | ? 3        |
| ईश्वरेण व्रतं चीर्ण वधार्थ त्रिपुरस्य च । व्रतस्यास्य प्रभावेण त्रिपुरस्तु निपातितः ॥       | 8.3        |
| अन्येश बहुभिर्देवेर्ऋषिभिश्र पुरातनैः । राजभिश्र महाप्राज्ञविहिनं वनमुत्तमम् ।।             | <b>9</b> G |
| व्रतस्यास्य प्रभावेण सर्वसिद्धिमवाप्रुयुः । मम ते वै प्रिया जाता[अस्त्रेलोक्ये सुखचारिणः ॥१ | 9 5        |
| महाद तेन ने भक्तिमीय जाता हानुसमा । सा वेदया हाप्सरा जाता ] दिवि भागाननेकशः १               |            |
| भुक्त्वा मिय विलीना तु प्रहाद न्वं विश्वस्व माम् । कार्यार्थमवतारस्ते मच्छरीरात्पृथस्यतः १  | 96         |
| [+विहाय सर्वकायाणि शीघं मां च गामिष्यास । य इदं व्रतमग्रयं च प्रविधास्यान्ति मानवाः]        | 11         |
| न तेषां पुनरावृत्तिर्महाकलपश्तिरिप । द्रिवा लभते लक्ष्मी धनदस्य च यादशी ॥                   | ۍ  د       |
| ततः कामी लभेन्कामं राज्यार्थी राज्यमुत्तमम् । आयुष्कामो लभेदायुर्यादकं च शिवस्य हि -        | ۶ د        |
| अवैधव्यकरं स्त्रीणां पुत्रदं भाग्यदं नथा । धनधान्यकरं चैव तथा बोकविनाबनम् ॥                 | 5 5        |
| स्त्रियों वा पुरुषों बाउपि कुर्वन्ति बतमुत्तमम् । तेभ्यों ददास्यहं सौस्यं भृति मृत्ति फलं त | थः         |
| बहुनोक्तिन कि वत्स व्रतस्यास्य फलस्य हि । मद्वतस्य फलं बक्तं नाहं शक्तो न शंकरः ॥           | ٠,         |
| प्रहार रमान                                                                                 |            |

भगवंस्त्वत्प्रसादेन श्रुतं व्रतमनुत्तमम् । व्रतस्यास्य फर्ल श्रेतं भक्तिमें त्वियं कारणम् ॥ २० अथुना श्रोतृमिच्छामि व्रतस्यास्य विधि परम् । कस्मिन्सासे भवेदेव कस्मिश्चिद्रासरे प्रभो ॥२६ एतिद्वस्तरतो देव वक्तुमहीस सांप्रतम् । विधिना येन व स्वामित्समग्रफलभारभवेत् ॥ २०

श्रीनृमिंह उवाच-

प्रहाद बत्स भद्रं ते शृणुष्वैकमना व्रतम् । विशासिनपक्षे तु चतुर्रव्यां समायरेत् ॥ २८ ममाऽऽविभावसंयुक्तं मम संतृष्टिकारणम् । शृणु पुत्र ममार्ग्यते भक्तानां सुखदेत्वे ॥ २५ पश्चिमायां दिशायां च संजातं (तां)कारणान्तरात् । मोलिक्तानीमदं ति । क्षेत्रं पवित्र पापनाशनम् तिस्मन्क्षेत्रे तु विख्यातो ब्राह्मणो वेदपारगः । द्वारीत इति नाम्ना च ज्ञानध्यानपरायणः ॥ ३५ तस्य स्त्री तु महापुण्या सतीरूपा सदा प्रभो(!) । सीलावती तु नाम्ना च भतुवशपरा सदा ३५ ताभ्यां तपा महत्तमं कालं बहुतरं सुत । एकाविश्वयुगार्थव यातास्त्र न संशदः ॥ निस्मन्क्षेत्रे तु व ताभ्यां प्रत्यक्षो भगवांस्तदा ॥

श्रीनृसिंह उवाच-

यं यं वाञ्छयमे ब्रह्मंस्तं तं द्वि न संदायः ॥

श्रीनृसिंह उवाच-

नाभ्यामुक्तं नदा तस्में दीयते चेद्रशे मम । त्वाहशो मम पुत्रस्तु हाथुनेव भवत्विति।। ३५ मयोक्तं तु तदा वत्स पुत्रोऽहं ते न संशयः । विश्वकमी हाहं साक्षात्परमात्मा परात्परः ॥ ३६ उद्देश्डहं न वत्स्यामि यतोऽहं व सनातनः । हारीतेन तदा चोक्तं भवत्वेवं न संशयः॥ ३५ तदाप्रभृति व क्षेत्रे स्थितोऽहं भक्तकारणात् । अत्राऽऽगत्य प्रकुर्वति दर्शन भक्तमत्तमः ॥ ३८

अनुबिद्धान्तर्गतः पाटः फः एस्तकस्य । - बतांब्धान्त्यः पाटः पः पस्तकस्थः ।

ĘĘ

EG

तस्याहं सकलां वाधां नाजयामि निरन्तरम् । एतस्मात्कारणाचेव व्रतं वै विधिपूर्वकम् ॥ ये कर्वन्ति नम्श्रेष्ठा न नेषां विद्यते भयम् । बालरूपमयं ध्यात्वा ताभ्यां मह विशेषतः ॥ 80 पजनं कुरुते रात्रों स वे नारायणो भवेतु । चतुर्भुजं महादृष्ट्रं कालरूपं दुरासदम् ॥ 88 स्येकोटिपतीकाशं यमकोटिदुरासदम् । सिंहवच पुग्वं यस्य नग्वचाङ्गसंयुतम् (मेव तु) ॥ ४२ श्रीतृसिहं दिव्यसिंहं कालरूपं भजेत्सदा । एवं ज्ञात्वा विशेषेण यः स्थानं <mark>मामकं ब्रजेत</mark> ।।४३ व्रतं पवित्रं परमं श्रीकटस्वपदं महन् । अन्ते मुक्तिपदं चैव भक्तानां च न संक्षयः ॥ 88 येन वे क्रियमाणेन सहस्रद्वादशीफलम् । स्वातिनक्षत्रसंयोगे शनिवारे तु मद्वतम् ॥ ४५ मिद्धियोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा । योगैः सर्वेश्व संयोगं हत्याकोटिविनाज्ञनम् ॥ ४६ जनदन्यतरे योगे महिनं पापनाजनम् । विज्ञाय महिनं यस्तु लङ्घयेत्म तु पापकृत् ॥ 80 अकर्ता नरकं याति यावचन्द्रदिवाकरौ । प्राप्ते मप दिने वत्स दन्तधावनपृर्वेकम् ॥ 86 मगांग्रे बतसंकल्पं मद्धक्तो विजितेन्द्रियः । अद्याहं ते विधास्यामि व्रतं निर्विघ्नतां नय ॥ ४९ बतस्थेन न कर्तेव्यं दुष्टमंभाषणादिकम् । ततो मध्याद्वसमये नद्यादौ विमले जले ॥ 40 गृहं वा देवावाते वा तडागे वाऽथ शोभने । वैदिकेन तु पश्चेण स्नानं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 49 म् जिकागोमयेनेव तथा यात्रीफलेन च । तिलेश्व विधिवत्स्तायात्मवैषापौघशान्तये ॥ ५२ परिचाय शर्भ वस्त्रे नित्यकर्म समाचरेत् । ततो गृहं विलिप्याथ क्यदिष्टदलं शुभम् ॥ 43 कड्यं तत्र संस्थाप्यं ताम्रं स्टनसमस्यितम् । तस्योपरि स्यसेत्पात्रं तण्डुकैः परिपृरितम् ॥ 48 हैभी च तत्र मन्मुर्ति स्थाप्य लक्ष्मया समन्विताम् । निर्माय जक्त्या स्वर्णेन स्नाप्य पश्चामृतेस्ततः ततो ब्राह्मणमाह्य आचार्य नातिलोलुपम् । शास्त्रज्ञमग्रतः कृत्वा ततो देवं समर्चयेत् ॥ ५६ मण्डपं कारयेत्तत्र पृष्पस्तवकशोभितम् । ऋतुकालोद्भवैः पुष्पैः पृज्योऽहं च यथाविधि ॥ 49 उपवारः पाँडशभिमेन्मव्रेनियमेश्च यः रुपि) । ततः पौराणिकेमेश्चेः पुजनीयो विशेषतः ॥ 46 ५९ चन्दनं च सकपरं घनकुङ्कर्मार्माश्रतम् । कालोद्भवानि पृष्पाणि तथा तुलसीदलानि च ॥ श्रीतृसिहाय यो द्यात्म मुक्तो नात्र संशयः । कृष्णागरुपयं धूपं सर्वेदा इग्विछभम् ॥ Ę o इस्ये सुरत्रे द्यात्सवकामार्थासद्भये । महादीपः प्रकतेव्यो सज्ञानध्वान्तनाशनः ॥ E? महानीराजनं कृषोद्वण्टानादपुरःसरम् । नेवेद्यं बाकेरां चापि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम् ॥ ६२ ददामि त रमाकान्त सवपापक्षयं करु ॥ इति नेवचमञ्जः। र्टामहाच्युत देवेश [क्रलक्ष्मीकास्त नमोऽम्तु ते । अनेनाद्य प्रदानेन सर्वकामार्थसिद्धये ॥ **E** 3 अनेनैव विधानेन सफलाः स्यूमेनोरधाः । तृसिंह तव देवेश] तव जन्मदिने शुभे ॥ ६४ उपवासं करिष्यापि सर्वभौगविवर्जितम् । तेन पीतो भव स्वामिन्पापं जन्म निराकुरु ॥ ६५

चनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः फ. पुस्तकस्थः ।

रात्री जागरणं कार्य गीतवादित्रनिःस्वनैः । पुराणपटनं नित्यं श्रीनृसिंहकथाश्रयम् ॥

तनः प्रभातसमयं स्नानं कृत्वा ह्यनन्तरम् । पूर्वोक्तेन विधानेन पूजर्यन्मां प्रतिर्पयन् ॥

भ इ. बनस्थाने । २ च 'व्य पश्चर' । ३ इ. झ. स. सक्तो । ४ फ. °य सौख्यदं चारुभ<sup>\*</sup> । ५ **फ. प्रयत्नतः** ।

वैष्णवं कारयेच्छाद्धं मदग्ने स्वस्थमानसः । ततो दानानि देयानि वक्ष्यमाणानि यान्युत ॥ ६० पात्रेभ्यः सिद्धं जेभ्यो हि लोकद्वयिजगीषया । स हि स्वर्णमयो देवो मम संतोपकारकः ॥ ६० गोभ्तिलहिरण्यादि प्रददाति द्विजातये । शय्या सतृलिका देया सप्तधान्यसमन्विता ॥ ७० अन्यानि च यथाशकत्या(क्ति)देयानि निजशक्तितः । विज्ञशाक्तां न कुर्वीत यथाक्तफलकाङक्षय। श्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्तेभ्यो द्यान्सुदक्षिणाम् । निर्धनगि कर्तव्यं देयं शक्त्यनुसारतः ॥ ७५ सर्वेषामेव वर्णानामधिकारोऽस्ति मद्वते । मद्धक्तेन्तु विशेषण कर्तव्यं मत्यरायणः ॥ ७३

तनः प्रार्थनामचः---

महुंशे ये नरा जाता ये भविष्याश्च मानवाः । तानुद्धरम्य देवेश दःखदाद्धवसागरात् ॥ 5,4 पातकार्णवमग्रस्य व्याधिभिश्चाम्ब्धारिभिः । जीवेम्तु परिभृतस्य महादुःखगतस्य मे ॥ 20 करावलम्बनं देहि शेषशायिञ्जगत्पते । ब्रेतनानेन देवेश भूक्तिम्किपदी भव ॥ **9**= एवं प्रार्थ्य तनो देवं विस्रुज्य च यथाविधि । उपहारादिकं सर्वमाचार्याय निवेदयेनु ।। 99 द्क्षिणाभिश्र संतोष्य ब्राह्मणांश्र विसर्जयेत् । मम ध्यानसमायको भद्यीत सह बन्ध्रसः । ७८ अकिंचनोऽपि नियनमुपोषित चतुर्दशीम् । सम्जन्मकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ।। ج بی य इदं शृणुयाद्भवत्या व्रतं पापप्रणाशनम् । तस्य अवणमावेण ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥ 1.0 पवित्रं परमं गृहां कीर्नयेद्यम्तु मानवः । सर्वकामानवामानि व्रतस्यास्य फलं सदा ।। 63 य इदं कुरुते शक्ता काले मध्याद्वसंज्ञके । लीलावत्या सह ऋषि श्रीतिसह तर्येव च ।। 60 पुजयेत्परया भक्त्या मुक्ति प्रामोति जाश्वतीम् । तस्मिन्क्षेत्रे तु यो गत्वा श्रीविसिहं प्रपत्नयेतु ॥ बाञ्छितं लभते नित्यं श्रीतृसिहमसादनः । श्रीतृसिह महद्रप कालकोरिद्रासद ।। भैरवेश हरातिव्र बालरूप नमोऽस्तु ते । श्रीनृश्विहाय ३०दि ।रूपाय बालाय बालरूपिणे ॥ ८० व्यापकाय सुनन्दाय स्वात्मप्रकटरूपिणे । सर्वजीवात्मकायैव विश्वेशाय सुगत्मने ॥ 6. मार्तण्डमण्डलस्थाय दयासिन्यो नमोऽम्त ते । चतुर्विशम्बरूपाय कालकहाग्निरूपिणे ॥ 69 जगदेकस्वरूपाय नृसिंहाय नमीऽस्तु ते । भाले दथार यो देवी नृसिंही वीरभद्रानित् ।। 61 द्वादशाऽऽदित्यविस्वानि सुतप्तानि प्रमाणतः । तत्र सिन्धमेहापृण्या नदी रस्या विशेषतः ॥८० तस्याः समीपे नगरं वर्तनेऽद्यापि सुन्दरि । मौलिक्नानेतिविख्यातं सवदा देवनिमितम् ॥ e<sub>.</sub> 5 बसनिर्वर्तने तत्र हारीतस्य महात्मनः । लीलावनी न तत्रेव निष्ठते नात्र संज्ञयः ॥ و ي मतिशब्दो भवेत्तत्र सिन्धुनद्याः समीपतः । कलौ युगे तु संप्राप्ते मलेच्छा व पापचारिणः ॥९२ निवसन्ति तु तत्रव बहवा नात्र संशयः । वृश्मिहजन्मान यथा शब्दोऽभ्दञ्चतः प्रः ॥ Q 3 ताह्यः प्रतिशब्दो व जायते नगनिद्दति । ब्रह्महा हेमहारी वा सुराषा गुरुतस्पगः ॥ 9, 8 सिन्धो गत्वा विशेषेण स्नानं कुर्वन्ति ये जनाः । मुख्यन्ते नात्र संदेहः श्रीनृसिहप्रसादतः ॥६५ द्शरात्रिप्रमाणेन मानवा ये वसन्ति हि । ते ज्ञेयाः पुण्यकपाणो नामत्यं मामकं वचः ॥ ५६ निवसन्ति कर्ला तत्र वर्णा ये द्विजपूर्वकाः । स्लेच्छवत्तेर्ऽपि विज्ञेया वेदवाद्याः सुरात्तमे ॥ ९७ मांसं खादन्ति ते तत्र मद्यपानं ययुः सदा । अता व्यमिरूपास्ते पापिष्ठा नात्र संज्ञयः ॥ 4/ संव्याहीना यथा विषा वेद्बाह्यास्त्रथैव च । निवसन्ति पुरे तस्मिन्पश्चिमायां सुरेश्वरि ॥ **9 9** 

१इ

# क्रमेव परं तीर्थं नृसिंहास्वयं सुविस्तरम् । यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापान्नरः सद्यो न संज्ञयः ॥१००

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंबादे साश्रमतीमाहात्स्ये नृसिंहतीर्थवर्णनं नाम सप्तत्यधिकज्ञातनमोऽध्यायः ॥ १७० ॥

समाप्तमिद साश्रमनीमाहात्म्यम् ।

आदितः श्लोकानां समछाड्याः - ३९२००

चरीकसमन्यभिकशततमोऽभ्यायः ।

| श्रीपावेन्युवाच                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| मगवन्सर्वतत्त्वज्ञ श्रीविष्णोम्त्वत्प्रसादतः । श्रुता नानाविधा धर्मो स्रोकनिस्तारहेतवः ॥                       | ?  |
| अधुना श्रोतृमिच्छामि गीतामाहात्म्यमप्यहम् । श्रुतेन येन देवेश हरौ भक्तिर्विवर्धते ॥                            |    |
| नद्वदस्वाधुना देव यद्यद्वं नव बहुभा ॥                                                                          | २  |
| श्रीमहादेव उवाच                                                                                                |    |
| अतर्मीपृष्यसंकार्यः खगेन्द्रासनमन्युतम् । <mark>शयानं शेषशय्यायां महाविष्णुमुपास्महे ॥</mark>                  | 3  |
| कदाचिदासने रम्ये सुखासीनं मुर्रेद्वपम् । आनन्द्रयित्री लो <mark>कानां लक्ष्मीः पप्रच्छ साऽऽद्दरा</mark>        | त् |
| श्रीक्वाच                                                                                                      | •  |
| जयाऌर्गम दुरवाब्यो भगवन्केन हेतुना । उदासीन इवैश्वर्ये <mark>जगन्ति स्थापयन्नपि ।।</mark>                      | ٩  |
| इभाग उत्राच                                                                                                    |    |
| र्टात देव्या वचः श्रुत्वा मुर्रामद्रागर्गामतम् । उवाच श्र <mark>ुक्षणया वाचा विस्मयस्मेरस्रोचनः ॥</mark> ।     | Ę  |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                                  |    |
|                                                                                                                | ૭  |
| कुशाग्रया थिया देवि यदन्तर्योगिनो हदि । पञ्यन्ति य <b>च वेदानां सारं मीमांसते भृशम्</b> ॥ ⊸                    | ሪ  |
| तदेकमंजरं ज्योतिरात्मरूपमनामयम् । अखण्डानन्दसंदोहं निम्पन्दि द्वैतर्वाज्ञतम् ॥                                 | ९  |
|                                                                                                                | 0  |
| निर्मेथ्य बहुधांऽऽलोक्य वेदशास्त्राम्बुधि सुधीः । द्वैपायनो यदासाद्य गीता <mark>शास्त्रं निस्पष्टवान्</mark> १ | 8  |
| यटास्थाय महानन्टानर्टाकृतमनाः सटा । निद्रालुरिय देवेशि दुग्धाब्धौ प्रतिभामि ते ॥ - १                           | २  |
| ई भ्वर उत्राच—                                                                                                 |    |
| र्झात तम्य मुरारातिर्मितमानन्ददं वचः । प्रहर्षीत्फुह्नलोलाक्षी लक्ष्मीः श्रुत्वा विसिष्मिये ॥ १                | ş  |
| भीरताच                                                                                                         |    |

मायामर्यामदं देवि वपुर्म न तु तास्विकम् । सृष्टिस्थित्युपसंहारिकयाजालोपबृहितम् ॥

भवानेव हपीकेश ध्येयोऽस्य यामनां यदा । तस्मात्वत्तः परं चान्यदिति कौतूहलं हि मे ॥ १४ चराचराणां लोकानां कर्ता हता स्वयं प्रभुः । यथा स्थितस्ततोऽन्यस्त्वं यदि मां बोधयाच्युत॥

श्रीभगवानुवाच-

<sup>ै</sup>क. ज. वपुः । २क. ज मिक्षर । ३ झ. निष्किय । ४ ड. झ. व ेशा धोकैर्वेद<sup>°</sup> । ५ **क. ज. रंयसच्छोतुं की<sup>°</sup> ।** 

| अतोऽन्यदात्मनो रूपं द्वैताद्वैतविवर्जितम् । भावाभावविनिर्भुक्तमाद्यन्तरहितं प्रिये ॥             | ?:           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| शुद्धसंवित्यभालाभपरानन्देकसुन्दरम् । रूपमेश्वरमात्मेवयं गम्यं गीतासु कीर्तितम् ॥                 | 84           |
| ईश्वर उवाच—                                                                                      | •            |
| इत्याकर्ण्य वचो देवी देवस्यामिनतेजसः । शङ्कमानाऽऽह वाक्येषु परम्परविगेधिनाम् ॥                   | 9 6          |
| श्रीरुवाच —                                                                                      | •            |
| स्वयं चेत्परमानन्दमवाद्यानसगोचरम् । बोधयित कथं गीता इति मे छिन्धि संशयम् ॥                       | ٠,           |
| ईश्वर उवाच—                                                                                      |              |
| श्रियः श्रुत्वा वचो युक्तमितिहासपुरःसरम् । आत्मानुगामिनी दृष्टि गीतां वाधितवान्त्रभः ॥           | > ;          |
|                                                                                                  | <b>:</b>     |
| अपरः पश्चवक्त्रोऽहं द्विधा नस्यापि संस्थितिः । शब्दार्थभेदनो वाचा यथाऽऽन्माऽहं महेश्वर           | : 1          |
| गीनाया वाक्यरूपेण यन्निरुच्छिद्यते हृद्दः । मदीयः पाजबन्धोऽयं संसार्गवपयात्मकः ॥                 | ېټ           |
| यदभ्यासपराधीनः पश्चवक्त्रो महेश्वरः । इति तस्य वचः श्रुत्वा गीतोशास्त्रमहोदयेः ॥                 | 54           |
| इदं प्रमभेदेन बोध्यते भवभीक्षिः । तमपुच्छिददं वाक्यमङ्गप्रत्यङ्गमाम्थतम् ॥                       |              |
| माहात्म्यामितिहासं च सर्व तस्य न्यवेद्यत् ॥                                                      | - 3          |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                    |              |
| <b>शृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः । वक्त्राणि पञ्च जानीहि पञा</b> ष्यायाननुका      | 며. 귀         |
| दशाध्यायान्भुजांश्रेकमुद्रं हो पदाम्बुजे । एवमहादशाध्यायी वास्त्रयी मृतिरेश्वरी ॥                | ~ <i>(</i> , |
| जानीहि ज्ञानमात्रेण महापातकनाशिनी । अत्राध्यायं तदर्थं वा श्रहेकमधार्थमेव च ॥                    |              |
| अभ्यस्यति सुमेधा यः सुशर्मेव स पृत्रयते ॥                                                        | t c          |
| श्रीरुवाच—                                                                                       |              |
| सु <mark>शमी नाम को देव किंजातीयः किमात्मकः । कुत्रत्यस्तस्य वै मुक्तिः केनाजायत हेतुना ।</mark> | 3 5          |
| श्रीभगवानुवाच—                                                                                   |              |
| सुशर्मा नाम दुर्मेथाः सीमा पापात्मनामभृत् । अनाम्नार्यावदां वंशे विशाणां ऋरकर्मणाम् ।।           | ÷ ,          |
| न ध्यानं न जपा होमा नव चातिथिपुजनम् । केवलं विषयेष्वेव लाम्पट्येनाभ्यवतेतं ॥                     | : -          |
| इलेन विलिखनभूमि पर्णजीवी सुरापियः । मांसोपहाँरः सुचिरं कालमेवं निनाय सः ॥ 🥏                      | 3 3          |
| <b>आनेतुकामः पर्णानि पर्यटकृपिवाटिकाम् । ततः काल्ठेन दृष्टोऽभृत्काल्यमेपेण मृहर्याः ।।</b>       | ÷ s          |
| कालधर्म समासाद्य गन्वाऽथ निरयान्बद्दन । पुनरागत्य मर्त्येषु वलीवर्दन्वर्मायवान ॥                 | 3 %          |
|                                                                                                  | કે દ્        |
|                                                                                                  | ر ۋ          |
| विकीर्णाक्षा विष्टत्ताक्षः फेनसंतितमुद्धिग्त । न जीवति न मृत्युं वा प्रतिपदे कुकर्मणा ।। 📑       | ረ            |
| 30                                                                                               | Ç,           |
| कर्माणि स्वान्यनुस्मृत्य ददुरन्यं च केचन । गणिका कार्ऽाप तत्रस्था लोकयात्रानुवर्तिनी ॥४          | 10           |
| अज्ञातनिजपुण्या सा किंचिदुन्स्रष्टवत्यभृत् । परेननगरीमादौ स नीतः कार्लाककरः ॥ 💎 🕏                | 3 9          |

५ क. प्रियम । २ क. ज. <sup>°</sup>तासारम<sup>®</sup> । ३ क. ज. द.लक्ष्मीरक<sup>®</sup>। ४ क. ज. <sup>°</sup>त । कृषिकर्मरेती निस्य प<sup>®</sup>

मणिकादत्तपुण्येन पुण्यवानिति मोचितः । पुनरागत्य भूलोंकं कुलज्ञीलवतां गृहे ॥ ४२ द्विजन्मनामसौ जक्षे जातिं स्वामनुसंस्मरन् । काले महाति जिक्कासुः श्रेयः स्वाक्षाननोदनम्॥४३ उपेत्य गणिकां दत्तं ख्यापयित्वा स पृष्टवान । आचष्ट सा जुको नित्यं पञ्जरस्थः पठत्ययम्४४ तेन पृतान्तरात्माऽहं तत्पुण्यं पर्यकल्पयम् । ताभ्यां शुकम्तु पृष्टोऽसौ ब्याख्यानुमुपचक्रमे ॥ अख्यायिकां पुरा हत्तां म्मृत्वा जातिं निजामपि ॥ ४५

शुक उवाच---

पुरा विद्वानहं भूत्वा वेदुप्यम्मयमोहितः । रागद्वेषेण विद्वत्मु गुणवत्म्विष मत्सरी ॥ ४६ कालेनाहं ततः मत्य प्राप्य लोकाञ्चगुप्मितान । सोऽहं कीरकुलेऽभूवं सहुरावितिनित्दकः ॥ ४७ कालगर्मेण दुष्कमो पितृभ्यां च वियोजितः । निद्योऽध्विन संतप्त आनीतोऽस्म्यृष्पिपुंगवैः ४८ पाठितः पञ्चग्मथोऽहमाश्रमे महदाश्रये । आवत्यद्यो गीतानामाद्यमध्यायमाद्रात् ॥ ४९ श्रुत्वा ऋषिकुमारभ्यः पाठं चाकग्वं मृहुः । एतिम्मन्नत्वे कश्चिद्वागुग्थिंगकर्मकृत् ॥ यामाहृत्य तदाऽकीणादिति वृत्तमुदाहृतम् ॥ ५०

श्रीभगवानुवाच -

अध्यायोऽयं पुराऽऽस्नातो येन पापमनोद्यम् । पृतान्तरात्मा येनासा मोचितश्च द्विजोत्तमः ५१ एवमन्योत्यमाभाष्य तन्माहात्म्यं प्रशम्य च । ते जपन्तोऽनिशं धीरा मुक्तिमाहो प्रपेदिरे ॥ ५२ तम्मादध्यायमाद्यं यः पठते शृणुते तु यः । अभ्यमेत्तस्य न भवेद्धवामभोधिदुकत्तमः ॥ ५३ अभ्यमेत्तस्य न भवेद्धवामभोधिदुकत्तमः ॥ ५३ ॥ ५३

आदितः श्रोकानां समध्य**द्वाः**—३०२५३

चथ ।द्वसप्तचा<del>धकशततमे।ऽ</del>न्याय ।

श्रीभगवानुवाच --

आदिमस्यैवमारूयानमुदीरितमनुत्तमम् । शृणु माहारस्यमस्येषामध्यायानामपीन्दिरे ॥ दक्षिणस्यां दिशि श्रीमानासीदास्त्रायवेदिनाम् । पुरे पुरंदराह्वाने देवशर्मीति विश्वतः ॥ अचितातिथिराम्नातो वेदशास्रविशास्दः । आहर्तो कतुसंघानां तापसानां पियः सदा ॥ Ę देवान्संतर्पयामास द्रव्यं हुतवह चिरम् । नचापलेभे धर्मात्मा शान्तिमैकान्तिकी ततः ॥ S निःश्रेयमं स जिज्ञासुस्तापमाननुवासरम् । सिषेत्रे सत्यसंकल्पाननल्पेरेव कल्पकैः ॥ ५ एवमाचरतस्तस्य काले महति गच्छति । मुक्तकर्मा ततः कश्चित्पादुरासीत्पुरा भृति ॥ Ę अनुभृतो निराकाङ्की नासाग्रन्यस्तलोचनः । शान्तचेताः परं ब्रह्म ध्यायकानन्द्निर्भरः ॥ 8 पादौ तस्योपसंगृह्य प्रणते नान्तरात्मना । चकार विधिवत्तस्म विद्वानिविधसित्कयाम् ॥ 6 तं च शुद्धेन भावेन परितु 🛊 सुपस्विनम् । प्रणतः परिषप्रच्छ निर्वाणस्थितिमात्मनः ॥ 9 स तस्में कथयामास पुरंऽस**ौ धूरनामा**ने । मित्रवन्तमजापालमुपदेष्टारमात्मवित् ॥

<sup>ी</sup> का जा. पालितः । २ क. 🌉 कुर्णिक गेहे प्रीः ३ का खा. जा. ब. यवादिना । ४ च. मृहुः। ५. च. झा. डा. रिपेन्त्र की। ६ च. पुण्यना ।

| स चाभिवन्द्य तत्पादावेत्यासी पुरमृर्जितम् । तस्योत्तरिद्शो भागे ददर्श विपुरुं वनम् ॥             | 9 9        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>मरु</b> दान्दोलितानेककुसुमामोदसुन्दरम् । उत्मत्तश्चमरोद्गीतनादापृरितदिङ्गुखम् ।।              | \$5        |
| तस्मिन्वने सरित्तीरे निपीदन्तं शिलातले । मित्रवन्तं ददर्शीय सानन्दस्तिमितेक्षणम् ॥               | ? 3        |
| अपि स्वाभाविकं वैरं हित्वा अन्योन्यं विरोधिभिः । सर्स्वेराष्ट्रतमुद्याने मन्द्रस्पन्द्रनभस्वति ॥ | 8.8        |
| शान्तेषु मृगयृथेषु दशाऽऽनन्द्रमनोज्ञया । कृपानुविद्धया भृमि निषिश्चन्तमिवामृतम् ॥                | १७         |
| उपेत्य विनयनामुमुन्मनाः श्रीतमानसः । किचिदानम्रशिरमा तेनापि स तु सन्कृतः ॥                       | १६         |
| उपनस्थे तनो विद्वान्मित्रवन्तमनन्यधीः । समाप्तध्यानकालं नं पर्यपृच्छन्समीहितम् ॥                 | e e        |
| देवशर्मोवाच—                                                                                     |            |
| आत्मानं वेतुमिच्छामि तर्मुष्मिन्मनोग्थे । लब्धसिद्धिमुपायं मामुपदेषुं न्वमर्दीस ॥                | 96         |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                    |            |
| परामृड्य क्षणं सोर्ऽपि मित्रवानिदमत्रवीत ।।                                                      | 90         |
| मित्रवानुवाच <i>−</i> ं                                                                          |            |
| विद्वन्विद्धि पुरा हत्तमुच्यमार्नामदं मया । आंस्त गोदावरीतीरं प्रतिष्ठानाभिषं पुरम् ॥            | <b>5</b> 5 |
| तत्र दुर्दमनामाऽऽसीदन्वये च मनीपिणाम् । तत्रास्ति विक्रमी नाम सेव्यमानी महीपितः ॥                | 2 9        |
| द्वानानि प्रत्यहं गृहस्वर्तते स्वेदिरंभरः । कालेन कालपाशेन बद्ध्वा नीतो यमालयम् ॥ 🦠              | ::         |
| निरयानधिसस्यासाबावतेत पुनर्भवम् । कस्मिश्चित्स कुले जातो दुर्वचानां द्विजन्मनाम् ॥ -             | ÷ ;        |
| भवान्तरानुवर्तिन्याऽविद्यया स पुरस्कृतः । उपयेमे दुराधर्षा कन्यकामधमे कुळे ॥                     | ڌ ۾        |
| कालेन सा वयो हिन्दा केंग्रबं योवनं ययो । पीनस्तनी च सुश्रोणी मुटबिइललोचना ॥                      | ٠.         |
| न सेहे पतिदै।भिक्ष्यं चक्रमे सा पतीन्परान । वृत्तिमाहतुकामेर्शस्मिन्नगता सा पुराद्वहिः ॥         | ÷ 5        |
| संगता कामुकेनासँ। चिरं चाण्डाळजन्मना । दधे गभेमसँ। तस्मात्सा च कन्यं।दपद्यत ।। 🦠                 | ٠,         |
| सैव भार्याऽथ तस्याभृत्पृर्वपाषप्रसङ्गतः । सा च वृद्धा ततः काले डार्किनी समजायत ।।                | 56         |
| कुमङ्गान्कुमतिज्ञीता दुष्टनारीप्रसङ्गतः । चलाद व्याधितं व्याधमसृगाम्बादलालमा ॥                   | <b>5</b> 0 |
| [अभ्रमन्ती विषिने घोरे जर्नेदेश व्हिष्कुता] । परेतलोकमामाद्य व्याघो व्याघो अ्यवतत                | 3.5        |
| [+नरकाँन्विविधानभुक्त्वा जीवहिंसाप्रभावतः] । सार्ध्य कालेन दुष्टात्मा मृत्युगेहमुपागता           | 3 %        |
| निरयानेत्य दुर्धप(नेजाऽजायत महृहे । तामत्या अप्यद्दं विद्वत्पालयन्काननात्तरे ॥                   | <b>3</b> ~ |
| अपञ्यं द्वीपिनं घोरं जिघ्धान्तमिवास्वित्रम् । समालोक्य तमायान्तं भयेन पपलायितम् ॥                | ڌ ڌ        |
| अजासंघं पुरम्कृत्य मया मरणभीकणा । उपदुद्राव स द्वीपी प्रवेवरमनुस्मरन ॥                           | 3 8        |
| अजा तु तत्ममीपेऽगात्मत्वरं सरिद्तिके । तत्र सा भयमुतसूज्य हिन्वा वरमनगैला ॥                      | à -        |
| अवतस्ये स च द्वीपी तृष्णीमासीद्मन्सरः । तं तथाविधमालोक्य सा वक्तुमुपचक्रमे ।।                    | ३६         |
| अजोवाच—                                                                                          |            |

द्वीपिन्नभीप्सितं भुद्रक्ष्व मांसमुद्धृत्य सादरम् । नयं भवति ते बुद्धिः कथं चिरमसि स्थितः ३७

<sup>\*</sup> इदमर्थ क. ख ज अ पुम्तकम्थम् । + इदमधः क ख च. ज. अ पुम्तकस्थम् ।

९ च. पुण्यम् । २ क. ख. ज. निरयेषु ममप्रेषु यातना अनुभूय च । क<sup>®</sup> । ३ क. ख. ज. 'कान्दारुणान्सु ४ म. जिन्नोमन्त्री १ क. ज. ज. व. पश्चियाच्य । ६ ज. ध वैरमति त्यज. । **१** ।

| मित्र       | वानु | वाच    | •-  |        |          |    |
|-------------|------|--------|-----|--------|----------|----|
| इन्याकर्ण्य | नदा  | बाक्यं | माह | द्वीपी | विमत्सर: | 11 |
| Φ-          |      |        |     |        |          |    |

36

द्वीप्युवाच—

स्थानेऽस्मिन्मे गतो द्वेषैः क्षुत्पिपामा च निर्ययो। न प्रार्थयामि नेन त्वामि मे समुपस्थिताम् ॥ मित्रवानुत्राच—

सैवमुक्ता पुनः प्राह जाता इहं निर्भया कथम् । किमत्र कारणं वेत्मि यदि मे वक्तुमहीस ॥ ४० एवमुक्तः पुनर्दीपी तामाहाजां न वेद्रम्यहम् । पुरोगर्ताममं प्रष्टुं (पृच्छ) महान्तमिति निर्गतौ ॥४१ ताभ्यामुभाभ्यामागत्य पृष्टो इहं वहुविस्मयः । अहं च महितस्ताभ्यामपृच्छं वानरेश्वरम् ॥ अनुयुक्तः स विषेत्द्र हात्रवीत्मादरं कषिः ॥ ४२

कपिकवाच---

शृणु बक्ष्यास्यजापाल इत्तमत्र पुरातनम् । इद्मायतनं पत्र्य पुरो वनगतं महत् ॥ ४३ अत्र त्यस्वकलिक्षं हि दृहिणेन प्रतिष्ठितम् । सुकमी नाम मेथावी पर्युगास्ते तपश्चर्त ॥ ४४ वनपुष्पाण्युपाहत्य सुरमीङ्यं पुरा भवम् । संस्ताप्य सरिद्मभोभिः केवलं कमेणा वसन् ॥ ४५ कालं महति तस्यागादतिथिः कश्चिद्दितकम् । उपाहृत्य फलाहारं स चास्म पर्यकल्पयत् ॥ वेनाऽऽतिथ्येन संपीतः सुकमीणमभाषत ॥ ४६

अतिथिकवाच -

र्किमिदं कमेणो मुलं फलं भुक्त्वा नु तिष्ठसि । गतानुगतया वृत्त्या किंवा केवलमीहसे ।। ४७ कपिकवाच ---

स एवमुक्तः प्रायेण प्रतिनाऽब्ह्मविदा तदा । प्रत्युवाच वचः स्पष्टमात्मनो हितमुर्त्तरम् ॥ ४८ सुकर्मीवाच---

विद्वन्न विद्वा तत्त्वेन फलमेतस्य कर्मणः । बुभुत्सया परः इ.भुः सेव्यते केवलं मया ॥ ४९ फलमेतस्य सेवायाः परिपकं कपर्दिनः । यन्मां समनुग्रह्मासि संस्पृत्र्याऽऽत्ममनोरथान् ॥ ५० कपिरुवाच

तस्येवं स्नृतं वाक्यं श्रुत्वा श्रीतस्त्रपोधनः । द्वितीयमालिलेखासौ गीताध्यायं शिलातले ॥ ५१ आदिदेश च तं विषं पढनाध्यसनाय च । फलिष्यत्यात्मनः स्वरं परितस्ते मनोरथः ॥ ५२ इत्युक्त्वाउन्तद्ये श्रीमान्पुग्तस्तस्य पश्यतः । विस्मितस्तस्य चाऽऽदेशात्मोऽन्वतिष्ठदनारतम् ५३ ततः कालेन महता भावितात्मा श्रेसन्नथीः । यत्र यत्र चचारासौ शान्तं तत्तत्त्रपोवनम् ॥ ५४ न द्वंद्ववाधा नव श्रुत्विपामा नच वा भयम् । तपसा तस्य जानीहि द्वितीयाध्यायजापिनः ॥५५

मित्रवानुवाच-

एवमुक्तश्च तेनाहं [अव्यापयिन्ता परां कथाम् । अनुज्ञातः प्रसन्नेन च्छागीव्याघ्रयुतोऽगमम् ५६ गन्वा शिलातलेऽपश्यमध्या ] यं लिखितं पठं । तस्यैवाऽऽवर्तनादाप्तं तपसः पात्रमुक्तमम् ॥ ५७

\star धनुर्धिहान्तर्गतः पाठः क. ख. ज. झ. ट पुस्तकस्थः ।

१क. ज. स. <sup>\*</sup>ण्यंस तदाक्याः २**ड. झ. म. मृ**त्युः । ३क. ज सुरपूज्यं । ४ <mark>घ. "तमम् । ५ क. ख. ज.</mark> प्रकानिधीः ।

तेन त्वमिप कल्याण नित्यक्षमावर्जुमर्हिस । अध्यायं तेन ते मुक्तिग्दृग्स्था भविष्यति ॥ ५८ श्रीभगवानुवाच— देवशमी समादिष्टस्तेन मित्रवता स्वयम् । अभ्यर्च्य प्रणतो भृत्वा पुगंदग्पुगं ययौ ॥ ५९ तत्राऽऽत्मविद्मासाद्य देवतायतने कचित् । द्वत्तमेनिश्वदेषाऽऽदावध्यायमपठत्ततः ॥ ६० तेनाऽऽदिष्टः स पृतात्मा पठतेऽध्यायमाद्गत् । द्वितीयमासमादोचैिनग्वद्यं परं पदम् ॥ ६१ द्वितीयस्येदमाख्यानं कथितं शृणु सांप्रतम् । तृतीयस्याथ वक्ष्यामि माहात्म्यमिप चेन्दिगं ॥ ६२

इति भीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे गीतामाहातम्ये सतीश्वरसवादे द्विमीयाभ्यायमहिमकथन न'म द्विसप्तराधिक शतनमोऽभ्याय ॥ ५ ३२ ॥ । २ २

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः - ३५३१५

# अधावसप्रत्यधिक्रशततसोऽ याय

श्रीभगवानुवाच-जनस्थाने जडो नाम द्विजन्मा कोशिकान्वयः । हित्वा जात्युचितं धर्म वर्णग्रहस्यां मनो दर्ध ॥ व्यसनी परदारेषु दीव्यन्नक्षः पिबन्मधु । मृगयानिरतो नित्यं कालमेवं निनाय सः ॥ क्षीणे वित्ते नतो रात्रो चौयमारब्धवांस्ततः । प्रतिषेदे धनं नेन यज्वनां यष्ट्रमधिनाम् ॥ स दूरमगमत्तेन वाणिज्यायोत्तरां दिशम् । कस्तृरीमगरुं कृष्णं चामरांश्चन्द्रिकोज्ज्वलान् ॥ गृहीत्वाऽऽतृत्य चाऽऽनित्ये पश्चपानध्ययोजनात् । अथापर्गममन्तरांन प्रियादर्शनदाहदी ॥ दुरमध्वानमुहुङ्ख्य रवावस्त्रीमेते सति । ध्वान्ते प्रसर्पति स्वैरं दिशे। दश तरीस्तले ।। गन्नो वर्श स दस्युनां निजन्ने तेथ सत्वरम् । धर्मले।पादसाँ जन्ने घोरश्रोग्रतरो ग्रहः ॥ विवासिनो बुभुक्षानी लेलिहानश्च सकिणी । अध्वैकेशोऽतिजङ्घालुः पृष्ठलग्रोदमे महान ॥ ८ अस्थिमात्रशरीरोऽभृदद्वत्तनयनो भृशम् । अत्रान्तरे सृतस्तस्य धर्मात्मा वेदकोविदः ॥ पर्यपालयदृत्यर्थे दिद्दश्वस्तं नदाऽगमत् । नित्यमन्वेषयन्वार्ता पान्धेभ्यो नोपलब्धवान ॥ ततः कटाचिदायाते सदायिनि च मानवे । तस्माद्विदितवृत्तान्तः शुशाच पितरं बहु ॥ तनो विमृत्य मेथावी चिकीर्षुः पाग्लौकिकम् । वागाणसी ससंभागः स गन्तुमृपचक्रमे ॥ मार्गे निवासान्सप्तार्थो नीत्वा तस्य तरोस्तले । संध्यां पचक्रमे कर्तुं यत्रास्य निहतः पिता ॥१३ तत्राध्यायं स गीतानां तृतीयं संजजाप ह । तता घोगस्वरस्तत्र व्योममध्ये पराम्रज्ञत् ॥ 9 8 दद्र्भ घोरमाकाशात्पतन्तं पितरं ततः । विस्मयेन भयेनापि विकलीकृतचेतनः ॥ 94 तेजमा भृयसा व्याप्तमालुलोके पुरोऽम्बरे । किंकिणीकोटिसंकीर्ण तेजसा व्याप्तदिङ्काखम् ॥ १६ विमानमग्रतोऽपद्यदिच्यमच्यग्रचेतनः । तत्रापद्यत्ममारूढं दिच्याभिः स्त्रीभिगद्यतम् ॥ ي بع संस्तृयमानं मुनिभिः पितरं पीतवाससम् । प्रणतः स समाळोक्य युयुजे तेन चाऽर्राशापा ॥ ननोऽपुच्छदिदं वृत्तं स च तस्म न्यवेद्यत् ॥ 86 +जड उवाच--

दुस्त्यजात्कर्मणां वत्स वपुषांऽमुष्य कारणात् । मोचितांऽस्मि त्वया देवाद्ध्यायं जपताऽन्तिके॥
\* अन्तर्भावितण्यथांऽत्र वर्ततिरिष्टभाव आर्थयः । + धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ख च. ज अ पुस्तकस्थः।

| १७३ त्रिसप्तत्यधिकशाननमोऽध्यायः ] पद्मपुराणम् ।                                                                                                                     | १५५७  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| तिबिवर्तस्वे जपतः ] सांपतं त्वामुपस्थितम् । वाराणसी यदर्थे यत्तदनुष्ठितमात्मनः ॥<br>श्रीभगवानुवाच—                                                                  | २०    |
| एवमुक्तः सुतः पाह पितरं दीप्ततेजसम् ॥                                                                                                                               | २१    |
| सुत उत्राच—<br>हिनं ममानुशाधि त्वं कार्यमन्यच किंचन ॥                                                                                                               |       |
| हत मेमानुसावि त्व कायमन्यच कियम ॥<br>श्रीभगवानुवाच—                                                                                                                 | २२    |
| ततः प्राह पिता पुत्रं कार्यमेतन्त्रयाऽनघ । यन्मयाऽऽचरितं कर्म भ्रात्रा मम तु तत्कृतम् म यातो नरकं योगं तं मोचयितुमर्हमि । अन्ये मदन्त्रया ये वै निरयं प्रतिपेदिरे ॥ | ॥ २३  |
| ते च मोचियतव्यास्त इति मेऽ <b>स्ति मनोरथः</b> ॥<br>श्रीभगवानुवाच —                                                                                                  | २४    |
| इत्येवमुक्तः पुत्रम्तु पुनः प्राह कृता <b>ञ्जलिः</b> ॥<br>सृत उवाच—                                                                                                 | २५    |
| कर्मणा केन तान्सवोन्मोचयामि तदादिश ॥<br>श्रीभगवानुवाच—                                                                                                              | २६    |
| ण्वं निवेदिनो वाक्यं पिता [ <b>*पुत्रमुवाच ह</b> ॥<br>पितोवाच                                                                                                       | २७    |
| येनाइं मोचितो वत्स तद्नुष्ठातुमईसि । अनुष्ठाय तदुत्पन्नं पुण्यं तेभ्यः] समुत्स्रज ॥                                                                                 | २८    |
| ततोऽहमिव ते सर्वे पूर्वे सत्यज्य यातनाम् । गमिष्यन्त्यचिरेणैव तद्विष्णीः परमं पदम् ॥<br>श्रीभगवानुवाच—                                                              | २९    |
| स संदिष्टोऽवदन्पुत्रो यद्येवं तात नारकान । सर्वोनपि विमोक्ष्यामि यदि ते रोचते वचः                                                                                   | 11 30 |
| एवमस्तु शिवं भ्रयादुपपन्नं महत्प्रियम् । इत्याश्वास्य पिता पुत्रं ययौ विष्णोः परं पदम् ।                                                                            |       |
| मोर्ऽाप् तस्मान्पराहत्य जनस्थानं प्रषद्य च । सुन्दरस्य पुरः शौरेश्वाऽऽलये कालमभ्यगा(                                                                                | •     |
| स कुर्वाणः समादिष्टं पित्रा गीताजपे रतः । उत्समज् कृतं पुण्यं मोचियष्यन्स नारकान्                                                                                   | 1133  |
| भत्रान्तरे पदाद्विणोयातनापदमीयुषः । नारकान्मोचियष्यन्तः किंकरा यममभ्ययुः ॥                                                                                          | 38    |
| तेन ते पूजिताः सर्वे सात्रियाभिरनेकथा । कुशलं परिपृष्टाश्च सर्वतः सुख्यूचिरे ॥                                                                                      | ३५    |
| एवं सत्कृत्य मेथावी पितृलोकमहेश्वरः । <b>हेतुमागमनेऽपृच्छत्ते च तस्मै न्यवेदयन् ।।</b><br>विष्णुदता ऊचुः —                                                          | ३६    |
| विद्धि कीनाज्ञनाथ त्व शेषपर्यक्कशायिना । शोरिणा पहितानस्मान्समादेष्टुं त्वदन्तिके ॥                                                                                 | र ६   |
| अस्मन्मुखेन देवस्त्वां कुञ्चलं परिपृच्छति । नारकान्प्राणिनः सर्वान्विमोकुं च नियच्छति अभिगवानुवाच —                                                                 | 1136  |
| इत्याकर्ण्य समादिष्टं विष्णोरमिततेजसः । नतेन मूर्घा संभाव्य दध्यौ किंचन चेतसा ॥                                                                                     | 39    |
| विमुक्ताभारकान्यातांस्तान्विलोक्य मदोत्कटान् । स तैरनुगतः सर्वैविष्णोरायतनं ततः                                                                                     | 11 80 |
| * धनश्चिद्वान्तर्गतः पातः क. ख. च. ज. स. घ. द. पुस्तकस्थः ।                                                                                                         |       |

| ययौ स वरयानेन यत्राऽऽस्ते दुग्धवारिधिः । तदन्त उदितानेकसूर्यकोटिसमप्रभम् ॥                   | 8 3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| इन्दीवरदलक्ष्यामं लोकनाथं जगद्रुरुम् । ज्ञाय्याफणिफणारत्नमरीच्यामिश्रतेजसम् ।।               | 85        |
| विलोक्यमानन्दयुक्तं निर्भरपीतमानसम् । भावानुगर्दगालोकेः श्रिया प्रमणेक्षितं मुहुः ॥          | ક ક       |
| योगिभिः परितो जुष्टं ध्याननिस्पन्दतारकैः । स्तृयमानं महेन्द्रेण पराजेतुं विरोधिनः ॥          | 8.8       |
| आञ्चायवचसामन्ते ब्रह्मणो निःस्टर्नेर्भुखात् । मृर्तिमद्भिवेचोभिश्र गीयमानगुणोन्करम् ॥        | 8 द       |
| संप्रीतं चाप्युदासीनमीप सर्वासु योनिषु । योगमंचितपुण्यानां योगपद्येन जन्तुपु ।।              | 38        |
| विलोकमानमात्मानमस्विलं सचराचरम् । आमोदयन्तमालोकरानन्दर्पारपृर्गितः ॥                         | e S       |
| आबिभ्राणं वपुर्व्यापि द्योतिनं भोगिनस्तिवषा । इन्द्रीवरदलक्यामं उयोतम्बयेव नभःस्थलः          | म् ॥      |
| विलोक्य तं स तुष्टाव धिया बहुलया नतः ॥                                                       | 86        |
| यम उवाच —                                                                                    |           |
| नमः समस्तनिर्माण निर्मत्वीभृतचेतसे । वदनोद्गीर्णवेदाय विश्वरूपाय वेधसे ॥                     | 80        |
| बलवेगसुदुर्धर्षदानवेन्द्रमददुहै । नमः स्थिता च सच्वाय विश्वाधाराय विष्णवे ॥                  | 40        |
| नमः पानकसंघानजिष्णवेऽखिलदेहिनाम् । ईषदुर्न्मील्लल्लाटनेत्राग्निपभवाचिपे ॥                    | 59        |
| त्वं हि सर्वस्य लोकस्य गुरुगतमा महेश्वरः । विस्रुज्य वैष्णवात्मवीनतम्त्वमनुकम्पसे ॥          | 65        |
| व्यापयित्रिखिलं लोकं मायया परिबृहितम् । न तया परिभृतोऽसि न च तत्प्रभवेगुणैः ॥                | <b>43</b> |
| अन्तरा वर्तमानोऽपि न ताभ्यामभिभृयसे । हशा विषयवित्या निगृहीतमना आपि ॥                        | 28        |
| <mark>त्या फलाभिगामिन्या आत्मन्येवाभिलीयसे । [+न तवास्ति महिस्रो</mark> ञ्न्तो यथा निरविधः स | वयम्      |
| मोनमेव प्रयुक्तं मे विषयोऽस्ति कथं गिराम् ] ।।                                               | 44        |
| श्रीभगवानुवाच—                                                                               |           |
| इति स्तुत्वा तनो वाक्यमिद्माह कृताञ्जलिः ॥                                                   | ८ ६       |
| यम उवाच                                                                                      |           |
| त्विश्रयोगादमी मुक्ता देहिनो निर्गुणा मया । समादिश यदन्यन्मे कार्यमस्ति जगहुरो ॥             | ر ي       |
| श्रीभगवानुवाच—                                                                               |           |
| इति विज्ञापितस्तेन तमाह मधुसृद्नः । मेघगम्भीरया वाचा सिर्श्वान्नित्र सुधारसः ॥               | 46        |
| मधुसृद्न उवाच—                                                                               |           |
| पापादुद्धार्यते लोकस्त्वया हि समवर्तिना । न्वयि विन्यस्तभागेऽहं नानुगोचामि देहिनः ॥          | i         |
| तदाचर निजं कर्म प्रयाहि स्वनिकेननम् ।।                                                       | ५९        |
| श्रीभगवानुवाच—                                                                               |           |
| इत्युक्त्वाऽन्तर्द्धे देवः सोऽपि स्वं पुरमाययो।[×सोऽपि स्वज्ञातिज्ञान्सर्वाक्षिरयस्थाननेक३   | 1: 11     |
| उद् <del>र</del> त्य वरयानेन विष्णुलोकं ययो स्वयम् ] ।।                                      | ६०        |
| इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये तृतीयाध्यायमहिमकथन नाम त्रिसप्तत्य         |           |
| धिकशततमाँ ऽध्यायः ॥ १७३ ॥ ( ३ )<br>आस्त्रिकः भौकानां सम्बद्धाः ॥ ३०३,०८                      |           |
| आदितः श्लोकानां समक्र्यङ्काः—३९३७५                                                           |           |

# अय चतुःसप्तत्यधिकज्ञतनमोऽध्यायः ।

| ?   |
|-----|
|     |
| १२  |
| `}  |
|     |
| 8   |
| 4   |
| Ę   |
| 9   |
| 6   |
| 9   |
| ? 0 |
|     |
| ? ? |
|     |
| १२  |
|     |
| ? 3 |
|     |
| 8   |
|     |
| 4   |
| ६   |
| 9   |
| 2   |
|     |
| 0 } |
| ?   |
| . ~ |
| १२  |
|     |

<sup>ी</sup> के. खं. जं. अं. उपान्तवै। २ के. खं. जं. अ. ब्रूतां (त) । ३ इ. झं. पे उत्सङ्ख्या **म**ें। ४ **इ. झं. <sup>©</sup>प्यास** निं। • इ. झं. <sup>\*</sup>य प्रचळकू े हं अ. तज्ज्ञानानुगतव्याप्ति≀प्ते वे ।

ير ۾

इन्द्र उवाच-

**फुरुतं तत्त**पोविघ्नं मनुष्याचरितं युवाम् । यो मां पदादवष्टभ्य स्वाराज्यं भोकुमिच्छिति ॥ २३ कन्यके ऊचतुः—

इति संदेशमापने पुरस्ताच विडोंजसः । गोदावरीमगच्छाव स मुनिर्यत्र वर्तते ॥ 34 मृदक्केर्मन्द्रगम्भीरैवैंणुभिः कलवादिभिः । अप्सरोभिः कलं गीतं तन्वतीभिः समन्वितम् ॥ 5% उद्दहन्त्यौ पृथुश्रोणी धनपीनपयोधरे । [+स्मयस्मेरमुखाम्भोजे किचिद्कुश्चितालके ।। 28 मणिकुण्डलघृष्टांसे पुण्डरीकांज्ज्वलेक्षणे] । तनुमध्ये सृहत्तांरू वहन्त्यां च समे पटे ॥ و چ नृत्यन्त्यो योगिवञ्यार्थे स्वरताललयानुगम् । दुर्भयन्त्यो स्वतः कृत्स्नां गर्ति भावानुगामिनीम्॥ सृदूपक्रममुत्पन्नं मन्दं मन्दं विवर्धितम् । गर्जयामास दिक्चकं तत्तयोर्नृत्यमानयोः ॥ 20 ततो जहार बेगेन बायुर्वासः सुशीतलः । ईषदुच्छ्नसिते चेले दर्शयन्त्यौ पयोधरी ॥ उद्दर्भयन्ती कंदर्पमुल्बणा गतिरावयोः । कोपमुन्पादयामास मुनेगविकृतात्मनः ॥ 3 9 ततः शशाप कोपेन जलपुत्सुज्य पाणिना । बदरीत्वं प्रपद्येथां जाहवीरोधसीति ना ॥ 3 5 आवाभ्यां पारतन्त्र्येण यहुश्वरितमास्थितम् । तन्क्षमस्य विनम्राभ्यां मृतिः पश्चान्त्रमादितः ३३ ततः श्रापविमोक्षं नौ कल्पयामाम पुण्यधीः । भग्तागमनान्तोऽयमिति मत्यतया मुनिः ॥ 3 4 मर्त्येषु जन्मलाभश्च स्मृतिश्चातीतजन्मनाम् । आवयोगन्तिकं गत्वा बदरीभृतयोस्ततः ॥ 3 % स्मरता तुर्यमध्यायं भवता निष्कृतिः कृता । तत्तावत्प्रणमावस्त्वां शापादेव न केवलात् ॥ घोरादपि च संसाराच्ययंनन विमाचिन ॥ 3 5

श्रीभगवानुवाच — एवमुक्तो मुनिस्ताभ्यामनिश्रीनमनास्तनः । पृजिनस्ते समामन्त्र्य यथागनमसौ ययो ॥ कन्ये चतुर्थमध्यायं जेपतुर्नित्यमादरात ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गांतामाहात्म्ये चतुर्थाः यायमहिमकथन नामः चतु मधायाय रहाः तमोऽभ्यायः ॥ ९७८ ॥ १०८ ॥

आदितः श्रोकानां समष्ट्राङ्काः — ३९४१२

अय पत्रसमयोगकशननमाऽत्याय ।

श्रीभगवानुवाच —

पश्चमस्याधना देवि माहात्म्यं लोकप्जितम् । कथयामि समासेन सावधाना द्युण प्रियं ॥ १ पिङ्गलो नाम मैद्रेषु पुरुकुत्सपुरे द्विजः । अवदाते कुले जातो विश्वते वेदवादिनाम् ॥ १ कुलेचितानि शास्त्राणि तथा वदान्विस्ट य सः । तीर्यित्रके मित चके वाद्यत्मुग्जादिकम् ॥ १ कृतश्रमम्ततस्तत्र गीते तृत्ये च वादने । परां प्रसिद्धिमासाद्य नृपसद्य विवेश सः ॥ १ समातस्थे स तेनामौ पुरा भृमिभुजा सह । परदारानुपाहृत्य बुभुजे ताननत्यधीः ॥ १ भ

<sup>+</sup> अयं श्लोकः क. ख. च ज. झ त्र ट पुस्तकस्थः ।

९ क. ख. ज. ल 'विद्रमनेनाऽऽचं। २ क. ख. ज ल. 'ति मन्दानु । ३ च. झ. ल ढ भडेपु । झ. मुडेपु !

| तत उत्मिक्तगर्वोऽयं सचमानो निरङ्काः। परिच्छद्राणि चामुप्मे विवक्ते स निरन्तरम् ॥               | Ę    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| तस्याऽऽसीद्रुणा नाम भार्या हीनकुलोद्भवा । भ्रमन्यन्वेपयन्ती सा कामुकेन विहारिणी ।              | 19   |
| तमन्तरायं मन्त्राना निजीथिन्यां निजालये । निजयान शिरव्छिच्या निचल्वान महीतले ॥                 | 6    |
| वियोजितस्ततः प्राणेरुपेत्य यमसादनम् । दुर्जेयान्नग्कान्भुकत्वा ग्रुश्लोऽभृद्विजने वने ॥        | 9    |
| भगंदरेण रोगेण साऽपि दित्वा वरां तनुम् । उपेत्य नर्कान्योराञ्जक्षे तत्र वने शुकी ॥              | १०   |
| कणानाटातुकामां तां संचरन्तीमितस्ततः । विद्दार नग्वस्तीङ्णेर्ग्रश्चो वैरमनुस्मरन् ॥             | 5 \$ |
| हुकपाले पयःपूर्णे नियुत्ती ततः शुकी । अभिदुद्राव ग्रुशोऽपि निजन्ने स च जालिकैः ॥               | १३   |
| पत्नी वियोजिता प्राणेनेकपाले जले ततः । तत्रेव निममज्ञासावेत्य क्रुग्तरः खगः ॥                  | ? 3  |
| षितृचोकं प्रषेदाते तीतो तो यम्किकरैः । प्राक्कृतं दुष्कृतं कर्षे स्मरन्तो भयभागिनौ ॥ 🥏         | १४   |
|                                                                                                | १५   |
| अनुजजे ततो लोकमीध्यितं गन्तुमेतयोः । महापातकसंघातग्वि दुर्थपेतेजमी ।।                          | १इ   |
| वर्गो विस्मयमापत्री स्मृत्या ती बुष्कृतं निजम् । उपेत्य प्रणते भृत्वा वैवस्वतमपृच्छताम् ॥      | १७   |
| मुध्युक्यावृद्धः—                                                                              |      |
| संचितं हु क्रुतं प्रेमा ग्रन्थामपि शहितम् । लोकानामीव्सितानां तु को हेतुस्तद्वदस्व नो ॥        | 26   |
| श्रीभगवानुवाच-                                                                                 |      |
| ज्वम <del>ुक्तस्ततस्त</del> (भ्यामाह वैवस्यती वयः ॥                                            | १९   |
| यम उत्राच —                                                                                    |      |
|                                                                                                | २०   |
|                                                                                                | २१   |
| तेन पुरेबेन पुरातमा तनुमुर्छ2्यानको । निर्मेळीक्रुतदेहस्य गी <b>ताभिभौवितात्मनः ॥</b> 🥏 🦠      | २२   |
| उक्तपालजले वाल्य युपां पाता प्रतिवताम् । तहन्छतं यु <mark>वां लोकान्मनोरथपथे स्थितान् ॥</mark> |      |
| रातानां पश्चमा यायमाहात्स्येन पवित्रितौ ॥                                                      | २३   |
| श्री संगवातुषाच                                                                                |      |

त्रानगवातुषाच पर्व तो बोधियो तेन मृदियो सम्प्रातेना । व्योमया**नं समारुव जस्मतुबैध्णवं पदम् ॥ २५** 

> ६ ५ सम्दर्भाग पश्च असम्बन्ध गातानाहरूको प्रत्याप्यायमाहारूयकथन नाम र स्मार्थ स्थापन त्राक्षीय स्थापन स्थापन ।

> > आदितः स्टोकानां समछ्यङ्काः--३९४३६

न्य २ ८६ ४८ <mark>४४ कशततमोऽ</mark>ध्यायः ।

र्श्वाशित उत्राच —
पष्टाध्यायस्य माहात्म्यं प्रतक्ष्यामि त्रानने । यदाकर्णयतां नृणां मुक्तिः करतले स्थिता ॥ १
आस्ति गोदावरीतीरे प्रतिष्ठानं पुरं महत् । पिष्पलेशाभिधानोऽहं यत्रास्मि स्मेरलोचने ॥ ३

५ क. च झ. द भादाह<sup>र</sup> । ख ज नाहाह । ज भाद्वाहे । २ क. ख. ज. **ज. श्रीभगवानुवाच ।** १९६

| यत्र गोदावरीवारिज्ञीकरेरेव ज्ञीतलेः । हंसाः पक्षपुटोद्गीर्णेर्हरन्ति यमिनां श्रमम् ।।            | 3           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| स्फुरत्पद्मावलीकोशपरागसुरभीकृतम् । श्लाघ्यं गोदावरीतायं येन ते निर्जग नगः ॥                      | 'ઠ          |
| धिकसुधामोषधीनाथविम्बक्षयविधायिनीम् । महाराष्ट्रवधृनां च मज्जन्तीनां मुनीश्वराः ॥                 | ५           |
| स्प्रशन्ति यत्र वक्त्राणि फुल्लपङ्कजशङ्कया । यत्र खेलन्महाराष्ट्रीकणन्कंकणदन्तुराः ॥             | ६           |
| हर्नित ध्वनयोऽलीनां मनांस्यपि तपस्त्रिनाम् । अत्युचमाधिशिखरविद्यागिवनितामुखम् ॥                  | 9           |
| पश्यक्रनुदिनं यत्र क्षीयते मृगलाञ्छनः । अत्युचमाधवलभीमहार्माणमगीचिभिः ॥                          | L           |
| चुम्ब्यते मुनिगन्धेवेदेवीचन्दनचञ्चलैः । यस्मिन्नाधृयमानानां पताकानां समीरणैः ॥                   | o           |
| गतश्रमा रवेर्याने भवन्ति रथवाजिनः । राज्ञीकृतर्भरुयजैरसंख्यविणिजां गणः ॥                         | <b>ို</b> င |
| यस्मिश्रुपलशेषोऽसौ लक्ष्यते मलयाचलः । पुञ्जीकृतानि दृश्यन्ते यत्र मुक्ताफलान्यपि ॥               | 2.3         |
| नगरीदेवताहास्यस्तवका इव सर्वतः । तत्र जानश्रुतिनीम्ना मेदिनीवह्नभोऽभवत् ॥                        | 9 2         |
| यस्मित्रुद्धरति क्षोणी शेषोऽयं मणिसंनिभाम् । अपि प्रतापमार्तण्डमण्डलीकृततेर्जास ।।               | 93          |
| नित्यमध्वरधूमेन द्यामलाः कल्पशाखिनः । असाधारणदातृत्वं पद्यन्त इय लज्जया ॥                        | 83          |
| यद्ध्वरपुरोडोश्चर्वणास्वादलस्पटाः । न तत्यज्ञः सुपर्वाणः प्रतिष्ठानपुरं पराकः ॥                  | १५          |
| यस्य दानाम्बुधाराभिः प्रतापत्रयोतिषाऽनिशम् । मखध्मेश्र संपुष्टा वर्ष्युः समये घनाः ॥             | १६          |
| अपि कोषं स्वल्पमात्रं न पदं प्रापुरीतयः । नीतयः प्रसर्गत्त स्म यस्मित्र्शासति मेदिनीम् ।         | و ۱۷        |
| वापीकृपतडागानां छज्ञना योऽनुवासरम् । हृद्रयस्थानि मेदिन्या नियानानि व्यत्रोकयत् ।।               | 96          |
| पाण्डुराभिः पताकाभिः प्रासादौ यस्य राजते । वियहङ्गातरङ्गीयैहिमाद्रिरिव सानुमान ॥                 | 90          |
| दानैस्तरोभिर्यक्रेश्च प्रजानां पालनेन च । तुष्टाः स्वरोकसम्तस्म वरं दातुं समागमन ॥               | ₹ 5         |
| ततोऽन्तरिक्षमार्गेण धुन्वानाः पक्षसंहतीः । मृणालधवला देवि देवहंसा विनिगेताः ॥                    | <b>7</b> 9  |
| स्वस्या गच्छतां तेषामन्योन्यं तत्र भाषिणाम् । भद्राश्च प्रमुखा द्वित्राः पुरस्ताविययेयुजेवात ।   | ł           |
| पाश्चात्यहंमा उ.चुम्नान्पुरम्नाङ्गच्छनो जवान ॥                                                   | ••          |
| पाश्चात्यहंमा उ.चुः —                                                                            |             |
| <b>कथं वेगेन निर्याता भवन्तः पुरतः स्थिताः ।</b> सर्वेमिल्टिन्वा गन्तव्यमस्मिम्नध्वनि दुगमे ।। 🦠 | ÷ 3         |
| प्रकाशमानं पुरतस्तेजःपुद्धं न पत्रयथ । जानश्रुतेमहीभर्तुः पुण्यमृतरातस्फुटम् ।।                  | ۶ ۶         |
| প্ৰাহ্ <del>যিৰ ড্ৰাৰ—</del>                                                                     |             |
| <b>निशम्ये</b> ति वचः सम्यक्पाश्चात्यानां पुर्गास्थताः । हंसा हसित्वा सावज्ञमृचुर्वचनमुचकैः ।।   | • •         |
| पुरस्थितद्दंसा उ.चुः —                                                                           |             |
| रैकाभिधस्य दुर्धपेतेजसो ब्रह्मवादिनः । किंतु जानश्रुतेरस्य राज्ञस्तीव्रतरं मेहः ॥                | ≎ દ્        |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                    |             |
| इति शुश्राव इंसानो गिरो जानश्रुतिर्हेषः । अन्युचसौधभवनाद्वरुद्य सुखं स्थितः ॥                    | و ټ         |
| ततः सारिधमाद्द्य भृपाले। जिम्मयान्वितः । संदिदेश महान्मा उसँ। रेक आनीयतामिति ॥                   |             |
| ततोऽवधार्य भृषालवचः पीयृषैसोदरम् । निर्जगाम महो नाम्ना सार्गथः प्रथयन्मुदा ॥                     | સ્લ્        |
| यत्र वाराणसी नाम नगरी मुक्तिदायिनी । यत्र विश्वेश्वरो नुणामपदेष्टा जगत्पतिः ॥                    | 30          |

९ इ. इ. तेमिणिरा कि तिमधुर्गा २ इ. इ. महत् । ३ क. ख. ज. अ. घर्गासतम् । ४ इ. इ. महाना ४

तनो गयाभिषे क्षेत्रे यत्र देवो गदाधरः । उद्धर्तुमखिलाङ्घोकान्वसत्युत्फुङ्खलोचनः ॥ ततो गौरीगुरोः पार्त्वे सर्वेस्तीर्थेरनेकथा । पर्यटन्गतवान्यत्र केदारः पापदारणः ॥ 32 यमालोक्य सक्रन्मत्यो मुक्ताः स्युनीत्र संशयः । महापातकनिर्मुक्ता भुक्त्वा भोगौन्यथेष्सितान् ततो गाँडेपु निर्यातो यत्राऽऽस्ते पुरुषोत्तमः । यस्याऽऽलोकनमात्रेण नगः स्वलींकगामिनः ३४ तृतो द्वारावतीमागात्रगरी मुक्तिदायिनीम् । यत्रास्ति गामतीतीरे कृतिमणीवल्लभो हरिः ॥ ३५ स्तात्वा तु गो।मतीतीर्थे पश्चकृष्णान्विलोक्य वै।मर्त्यो मुक्तिमवामोति भूकवा भोगाम्य**थेप्सितान्** ततः समुद्रमासाद्य सोमनाथं विलोक्य च । भुक्तिमुक्तिप्रदं देवं ततो निर्गमन्सूधीः ॥ ततोऽवन्तीपूरी प्राप्तो भूक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् । यत्रोमया सुखं क्रीडन्महाकालोऽस्ति शंकरः ३८ अयोंकारं समासात्र शर्मदं नर्मदातटे । भुक्तिमुक्तिपदातारं त्वरया निर्गतस्ततः ॥ 39 अश्वमेषकरं नाम्ना नगरं पर्यटंस्ततः । यत्र बाङ्गधरः साक्षादास्ते लक्ष्मीपतिः स्वयम् ॥ ततो विष्णुगयां प्राप्तः कुण्डं लीणारसंज्ञितम् । यत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुच्यतं बन्धनाक्ररः ॥ ततः कोल्हापुरं नाम गतो रुट्रयःग यां प्रति । आस्ते भगवती यत्र लक्ष्मीभैक्तिपदायिनी ॥४२ पञ्चनद्यां नरः स्नात्वा महालक्ष्मी विकोक्य च । भुक्त्वा भौगान्यथाकामं भक्ति च प्रतिपद्यते ॥ ततोऽमर्खागरि नाम नगरी प्रतिपद्य च । नन्दिकेश्वरमारुद्य सोमनाथोऽस्ति यत्र तु ॥ हष्टा चत्रुं के देवं वरदानोद्यतं शिवम् । सोमनाथं नृष्णां मुक्तिभेवत्येव न संशयः ॥ ४५ तृक्षभद्रानदीतीरे हुप्ता हरिहरं ततः । युगे युगे भूजा यस्य पतन्त्यवनिमण्डले ॥ याँद्रलोक्य नगः सर्वे रम्यं हत्हारिहरं वपुः।भुक्त्वा भोगान्यथाकामं मुच्यन्ते वन्धनाक्रराः ४७ म्बंगे कल्पशतं स्थित्वा मुक्तवंसारवस्थनाः । ततः स्वामिनपालेक्य लो<mark>कानां स्वामिनं विभुम्</mark> यमालोक्य न प्रव्यक्ति निर्म्यं जातृचिन्नगः । स्वर्गे कल्पवतं स्थित्वा मुक्तसंसारवासनाः मुक्ति च प्रतिपद्यन्ते नात्र काया विचारणा । ततः श्रीशैलमासाद्य सिद्धगन्धर्वसेवितम् ॥ र्गिरिजावलुमी यत्र महिनाथोऽभिधानतः । उद्भतुमिखलाङ्गोकान्संसाराम्भोधिमध्यतः ॥ ५१ काले काले परं ज्योतियः संदर्भयते स्ययम् । अवलोकयतां नृणां यमसुस्मरतामपि ॥ 42 दूरे तिष्ठन्ति संबस्ता दुरे निरययातनाः । स्वरोलोके सुखं भुक्त्वा मुक्तसंसार्यातनाः ॥ 43 मुक्ति च प्रतिपद्यन्ते मानवा नात्र संशयः । रामोऽपि सानुजः सार्थे जानक्याऽपि ततो गतः५४ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुच्यते नरकाद्ध्यवम् । कल्पकोटिशतं भुक्त्वा स्वर्गलोके सुखं नराः ॥ मुक्तसंसारवत्मानो मुक्ति यान्ति न संशयः । ततो निष्ठत्त आयातः पश्यन्भीमस्थीतदे ॥ ५६ दिभुजं विद्वलं विष्णुं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ।[अयत्र भीमस्थीतीरे विन्दुमाधवसंज्ञितः ॥ 49 हींगः स वतेते ब्यापि भृक्तिमृक्तिपदो नृणाम् ] । यत्र गोदावरीजन्मस्थानं ब्रह्मगिरिर्महान्।। ५८ र्गातमालयमासाय यत्राऽऽस्ते ज्यस्वकेश्वरः । अरुणावरुणामध्ये यत्र गोदावरी नदी ॥ ५९ ातत्र स्त्रात्वा च पीत्वा च ब्रह्महत्या विलीयते∃। असंख्यतीर्थसंपन्नं दृष्टा ब्रह्मगिरिं नराः ॥ मुक्तिमेव प्रपद्यन्तं मुक्ताः संसारदुःखतः । [अगीतम्युभयतीरस्थतीर्थान्वेषणकौतुकी ] ॥

त्र अय क्षीकः स्व पुस्तकस्य । + ३दमधः क. ख. ज. ज. पुस्तकस्थम् । **४ इदम**र्घः क. **ख. ज. ज. पुस्तकस्थम् ।** 

९ ज. <sup>\*</sup>गाननेकशः । तः । २ झः ठोणरः । ३ च. मः नगरः ठे।कविश्वनम् । आ<sup>ँ</sup>। ४ **च. झ. ढ. <sup>\*</sup>६भीर्मुक्ति<sup>\*</sup>।** ४ च. झ. ढ. मुक्तिः ।

| ततो जगाम सृतस्तु मथुरां पापनाशिनीम् । यत्र स्वायंभुवं देवं भजन्ति सुरमानवाः ॥                    | ६३         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| आद्यं भगवतः स्थानं महत्मुक्तिप्रदायकम् । । त्रेलोक्येशजनिम्धानं विख्यातं वेदशास्त्रयोः।          | हि ह       |
| नानादेवगणेर्जुटं द्विज्षिगणसेवितम् । काल्टिन्दीकृलसंशोभि ह्यथेचन्द्रप्रभाकृति ॥                  | દ પ્ર      |
| सूर्वतीर्थनिवासेकपूर्णमानन्दसुन्दरम् । गोतर्थनगिरिप्रस्त्यं पुण्यद्वसलताद्वतम् ।।                | ६७         |
| द्विषद्वनं महापुण्यं विश्रान्तिश्रुतिसारभृत् । ्ं अततः काङ्मीरनगरमपद्यत्प्रत्यगुत्तरम् ।।        | ६३         |
| हृष्ट्वा धर्मधुरं क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं समन्ततः । यत्राभ्रंत्विहगेहानां पङ्गयः शहुपाण्टुगः ।।    | દ ડ        |
| ता जाता धूर्जटेः स्पष्टमदृहासह्या इवै । भक्ति भाति प्रासादमालानां सुवर्णकलजैद्देतम् ॥            | 50         |
| <b>स्वःसिन्धोः पतिनानी</b> (तैर्थे)व हेमपद्मानि[बैथ]मारुतैः । यत्र प्रासादशिख्ये नीलपट्टपताहि    | (本):       |
| <b>क्षेत्रालावलयो भान्ति स्वःसिन्धोर्लतिका इव । यत्र कार्य्मीरमाश्रित्य नित्यं वस्यति भारती</b>  |            |
| नो चेघुगपदेवेदं कथं लिखित वाज्ययम् । विश्राम्यन्त्याः सरम्बन्याश्चिरं यत्र मदालगाः ।             | 97         |
| मृणालैचअवो हंसा बाहनानि चरन्यमी । कळाविशेषे प्रहिता यत्र वोद्धं विजिल्लिना । 💍                   | <b>ু</b>   |
| तारा इव विराजनेते हंसा याताः समस्ततः । स्थलपद्मानि हय्यने वर्ण्यस्यस्त च ॥                       | <u>ક</u> 3 |
| <b>शयनाय नितम्बन्या यस्मिन्दा[तां ढा]नवर्बारणः । उपन्यासिद्विजातीनां यत्र न</b> अयते रफ्         | रम्∵       |
| मूकोऽपि निर्जरो वाचापदकङ्कोलडम्बरः । यदीयाध्वरधूमेन व्याप्तं ससनसण्डलम् ॥                        | ه َ و      |
| अपि च क्षालितं मेर्यः कालिमानं न मुर्श्वति । गलितायाः सुधायास्तु यत्राध्यसमहाचिपा ।              | ১ই         |
| <b>लाञ्छितं छज्ञना स्थानं दृश्यते तु</b> हिनस्विषि । जन्माभ्यासयशादेव पर्दान्त बटवः स्ययम् ॥     | 55         |
| <b>यत्रोपाध्यायसांनिध्यमाश्रित्य सकलाः कलाः । यत्र ब्राह्मण</b> पटनीनां कषोलफलकं मृह्य ॥         | 9%         |
| <b>स्पृज्ञन्समीरणो मन्दं वाति शाप</b> भयादिव । यत्र ब्राह्मणपानीनो कंकणाविनहं कृतिः ।ः 🦠         | 5=         |
| <b>लुम्पन्यनुदिनं विभ्यद्वमगव</b> लिसुञ्जितस् । माणिक्येश्वरनामाऽस्। यत्र शीतांश्वेस्यरः ।। 🦠    | 6:         |
| वसत्यनुद्दिनं देवो वरदानाय देहिनाम् । अचितो भूपती जित्वा मर्शिकेश उदाहतः ॥ 🥏                     | 63         |
| <b>माणिक्येश्वर इत्याख्यां नदाप्र</b> श्रृति यो दर्थो । राज्ञा काञ्मे।रदेवेन दिरजवे(त्सवकारिणाः) | 133        |
| <b>असा सुपृजितो यम्मान्याणिक्ये</b> सृतिभृतिभिः । संसेवमानं तद्वारि चळत्यां शक्राधिशेषांग ः      | ٤ ٤        |
| <b>कण्डुयमानमङ्गानि यन्ता रेकमप</b> क्ष्यत । राज्ञाञीय कथितस्तर्मसीयदेः परिचितं जयात् ।।         |            |
| प्रणतः सार्ग्धा रेकं संप्रणस्याभ्यभाषत ॥                                                         | 63         |

मार्गयरुवाच -

कस्मिन्ब्रह्मन्किनामाऽसि स्वच्छन्दोऽसि निरन्तरम् । किम्बेस्त्र विश्वान्तः किच् कर्तुं चिकार्पसि श्रीशिव डवाच—

इत्याकण्यं च तद्वावयं परमानन्द्विभेरः । स्मृत्वा सार्गार्थाभित्युचे वयं पूर्णमनोरथाः ॥ ८६ परं केनापि वहुना परिचर्याविधायिना । भवितव्यं मनोवृत्ति जानताऽस्माकमेव हि ॥ ८७ हृद्यस्थितमादाय रेकाभिपायमाद्रगत् । शनैनिरगमद्यन्ता यत्राऽऽस्ते वसुर्याधिषः ॥ ८८ ततः प्रणस्य भूपाळं यथावृत्तं न्यवेद्यत् । वद्धाञ्चित्युटो हृष्टः सार्गाधः स्वामिदशनात् ॥ ८८

धनुबिद्यान्तर्गतः पाट क स्थ ज ज ज पुस्तकस्थ ।

**९ इ. विप**ष्ट्रवन । २ रा ज ञ. व । पदिप्रा । इ.च. छत्रचंसी हा। इ.ज. न ब्रास्थ्य । २ व. स. ज. स. **ैस् । मणिकेश्व । ६ क. स्व. ज. ज. व. (त: ) म**णिकेश्व ।

श्रीशिव उवाच —

88

| तनो निजम्य तद्वाक्यं विस्मयस्मेरलोचनः । श्रद्धालुरभवद्वयो रेकसंभावनाविधौ ॥                                 | <b>९</b> o |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| आदायाश्वनरीयुग्मयुनां शकटिकामगात् । युक्ताहारदुकृत्यानि सहस्रं च गवां नृपः ॥                               | ९१         |
|                                                                                                            | ९२         |
|                                                                                                            | ९ ३        |
|                                                                                                            | ९४         |
| इत्थमाज्ञप्रवात्भयो रेकोऽस्य भयमाद्धे[धन] । ततः ज्ञापभयाद्राजा तत्पदाम्बुरुहद्वयम् ॥                       |            |
| गृहस्भकत्या प्रमीदेति ब्रह्मस्नित्यृचिवान्स्वयम् ॥                                                         | ९५         |
| राजीवाच—                                                                                                   |            |
|                                                                                                            | ९६         |
| र्रक उपाच —                                                                                                |            |
| गीतानां पष्टमध्यायं जपामि मन्यहं नृष । तेनैव तेजोराशिमें सुराणामपि दुःसहः ॥  श्रीशिव उवाच                  | ९७         |
| गीतानां पष्टमध्यायं रेकाद स्पस्य यत्नतः । जानश्रुतिमेदीपालो <b>मुक्तिमाप ततः सुधीः ॥</b> ः                 | ۷,۷        |
|                                                                                                            | ९९         |
| मगळवेषमास्थाय वस्टानाधेण्याताः । दिवौकसोऽपि निजेग्मुः <b>स्वैगं विस्मयकारितोः ॥ १</b>                      | 00         |
| [+इममध्यायमध्येकं यो जपेत्सततं नरः । सोऽपि तत्पदवीमेति विष्णोरेव न संदायः ॥] १                             | ०१         |
| 🕼 अ सहार राजि पाद्म । त्यस्याव्य राजामारणम् । पणाश्यः सग्द रमपद्मयन नाम पटमप्रत्यिकश्चतत्रभोऽध्यायः ॥ १०६। | (ξ)        |
| ादितः श्लोकानां समख्यद्वाः - ३९५३७                                                                         |            |

## भवे सम्बद्धार ता रहान भाइन्याप

# अपन वर्णाबिष्यामि सम्माव्यायकीरवय । यहाकथ्ये सुषापुरपृतिभेवति कर्णयोः ॥ अभ्न पार्टालपुत्रारुवं दुर्गभुनुक्वर्णापुरम् । तत्राभुहाह्मणां नाम शङ्कुकर्णा नैयाणेवः ॥ वर्षयहान समासाय बन्धानतवान्बहु । वितृत्र तर्पयामास पृजयामास नो सुरान् ॥ पार्विवान्नोजयांचके धनाजनपरायणः । तुरीयपाणिग्रहणमङ्गलार्थं गृहान्तरम् ॥ वर्षेत्रवेन्यामः साथे संप्रतस्थे कदाचन । रजन्यां धने(न्यामधे)कल्पायां निद्रालोस्तस्य दोस्तलम् वर्णात स्म समागत्य दन्दश्कः कृतश्चन । स दृष्टुमात्रोङमाध्यात्मा मणिमच्चापधादिभिः ॥ वर्णाः जित्ववेरेव गतासुर सवनतः । विद्युनन्दद्वलनोलरवगुण्डितविग्रहम् ॥ वर्षामार्गप्य तरुक्तस्य सुनवो गृहमाययुः । ततः कालेन बहुना पेतो जातः सरीस्रपः ॥ वर्षासनानियद्धातमा पृत्वेष्टनमनुस्मरन । वज्ञयित्वा सुतानेतानपुर्यामि गृहाद्धहिः ॥ ९

अप हो राक्षः कः वः जः व ्स्तकस्य ।

आत्मनः कोटिसंख्याकं यत्राऽऽस्त स्थापितं वसु । ततो नारायणविक्तं श्रद्धया परयाऽन्विताः॥

कृतवन्तः परेतस्य सुनवो हि द्विजन्मनः । एकदा स्वप्नमागत्य पीडितः सपेजन्मना ॥

| अभाषयन्मनोद्वत्तिं पुत्राणामग्रतः पिता । ततस्ते प्रातरुत्थाय परं विम्मयमागताः ॥               | १२    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| इतरेतरमाख्याय पत्र्यन्तस्ते निरङ्क्षाः । एकस्तत्र पितृम्नेद्दादुद्धर्तुमपि वाञ्छति ।।         | 93    |
| अन्यो द्रविणलोभेन निहन्तुं मर्पमीहने । इनरम्तु पितृम्त्रहरममाहितमानमः ॥                       | \$8   |
| चिराद्हिमयो न स्याच्छोचत्रोदिति केवलम् । मध्यमस्तु ततः पुत्रो वश्चियत्वा सहोदरौ ॥             |       |
| केनापि च्छबनोत्थाय जगाम निजमालयम् । ततः शनः समाह्य गृहिणीं गुणशालिनीम् ।                      | 198   |
| कुद्दालहस्तो निरगाद्यत्राऽऽस्ते पन्नगः पिता । तेनाविदितवित्तेन चिद्रैर्निथित्य तत्त्वतः ॥     | 9 9   |
| स्थानमागत्य तं हन्तुं वल्मीकं लोभवुद्धितः । भाषयोत्मार्यते मृत्मा म्वयं तेन च खन्यते ।        | 196   |
| निखन्यमानादन्युग्रो बल्मीकादहिरुत्थितः । तते । सरुसण्हुपैनिसैतर्रातदुःसँहः ॥                  |       |
| दिशः कवलयांचके फणी फुन्कारमारुतैः ॥                                                           | 95    |
| अहिम्बाच                                                                                      |       |
| कस्त्वं किमर्थमायातः कथं वा खन्यते बिलम् । केन वा महिता मृह तदाख्याहि ममाग्रतः।               |       |
| पुत्र उवाच —                                                                                  |       |
| पुत्रस्तेऽहं शिवो नाम हेमग्रहणकौतुकी । आगतो रात्रिलब्धस्य स्वसस्य तु सुविस्मितः ॥             | 29    |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                 |       |
| <mark>इत्थमाक</mark> ण्ये पुत्रस्य गिरं लोकविगहिताम् । बक्तुमारभत स्पष्टं हसझुईः फणी तदा ।।   |       |
| अहरुवाच                                                                                       |       |
| यदि पुत्रोऽसि मे तृर्णे मामुन्मोचय बन्धनात् । निक्षेपार्थाय संजातं पन्नगं पूर्वजन्मनः ॥       | - 3   |
| पुत्र उवाच—                                                                                   |       |
| <b>पितः कथं ते मुक्तिः स्यादित्याचक्ष्य ममाग्रतः । परित्यक्त्या</b> शिखलं लोकमागते। हं यथा वि | र्नाग |
| पिनावाच—                                                                                      |       |
| न तीर्थानि न दानानि न तपांसि नचाध्वराः । मामृत्माचीयतुं पुत्र प्रभवन्ति च सर्वथा ।।           | 24    |
| गीतानां सप्तमाध्यायमन्तरेण सुधामयम् । जन्तोर्जरामृत्युदुःखनिराकरणकारणम् ।।                    | • 5   |
| सप्तमाध्यायिनं विषं मद्धिं श्राद्धवासरे । भाजय श्रद्ध्या पुत्र तेन मृक्तिनं संशयः ॥           | و ټ   |
| अन्यानपि द्विजान्वत्म वेद्विद्याविशारदान । संभोजय यथाशकत्याः कि धरमश्रद्धयाऽन्वित             | 1: 13 |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                 |       |
| इत्याकर्ण्य पितुर्वाक्यमुग्गत्वमुपेयुपः । ते सर्वे सृनवेऽकुर्वन्यथादिष्टं ततोऽधिकम् ।।        | ₹०    |
| <b>शङ्कर्णस्तनः श्रीमानुस्मुज्य ननुमारगीम् । कृ</b> त्वा तु पुत्रसाद्रव्यं दिव्यदेदमुपाददौ ॥  | ≩c    |
| विभेज्य दत्तं यत्पित्रो द्रव्यं तत्कोटिसंख्यया । तेन ते सुनवः सर्वे मुमुद्दः साधुटत्तयः ॥     | 3 4   |
| वापीकृपसरोयज्ञदेवपासाद्देनवे । अत्रशालां नतोऽकुर्वन्पुत्रास्ते धर्मवुद्धयः ।।                 | 35    |
| [+सप्तमाध्यायज्ञपनो मुक्तिभाजोऽभवंस्तनः । पष्टमिष्टनमं ज्ञान्वा निर्वाणार्पतदृष्टयः] ॥ 🧪      | 3 3   |
| [* <b>एतत्ते सप्तमा</b> ध्यायमाहात्म्यं कथितं शिवे । यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यते सर्वपातकैः] ।। | 3 8   |
| इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गीतामाहा⊄स्ये सप्तमाध्यायमाहात्स्यवःथन नाम                 |       |
| सनसमयधिकशततमोऽध्यायः ॥ ५००॥ <i>६०)</i>                                                        |       |

# अधाष्ट्रमप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

| Strandard Strand |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| श्रीशिव उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| अष्ट्रमाध्यायमाहात्म्यं शृणु वक्ष्यामि पार्वति । यम्य अवणमात्रेण परां मुद्रमवाष्स्यसि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ?     |
| आपर्वकं पुरं नाम्ना विश्वतं दक्षिणापथे । द्विजन्मा भावशर्मेति तत्राऽऽसीद्गणिकापतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |
| खादन्मांमं पिवन्सीधुं चोग्यन्साधुसंपदः । रममाणः परस्त्रीभिराखेटककुतृहस्री ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹     |
| अन्यवाहयदत्युग्रो गरीयांसं मनोरथम् । स कदाचित्पानगोष्ठवां तालीफलसुधारसम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8     |
| निपीय कण्डपर्यन्तमजीर्णेनातिपीडिनः । मृतः कालेन पापात्मा जातस्तालीतुरुर्महान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | લ     |
| तस्य च्छायामुपाश्रित्य निविडामितशीतलाम् । अभृतां दंपती काँचिद्रह्मगञ्जसतां गतौ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ę     |
| श्रीदेव्युवाच —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| किंजातीयों किमात्मानों किंद्रनावित्युदीरय । कर्मणा केन वा देव ब्रह्मराक्षसता तयोः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9     |
| श्रीशिव उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः सर्वेशास्त्रार्थेकोविदः । सदाचारोऽभवत्कश्चिद्विजो नाम कुशीवलः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6     |
| जाया तु तस्य कुर्मातनामधेया दुराशया । स सभायो महादानान्याद्दानोऽतिकोभवान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९     |
| र्माहपी कालपुरुषे हयादीननुवासरम् । अप्रयच्छन्द्रिजातिभ्यो दानलब्धां वराटिकाम् ॥ 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०    |
| काळेन दंपती वृत्ती ब्रह्मगक्षेसरूपिणी । पर्यटन्ती महीचक्रे क्षुत्तृपाकुलविग्रही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ \$ |
| विज्ञश्रमतुरागत्यं मुर्छं तालतरोम्ततः । कथमेतन्महादुःखमावयोर्कयगच्छति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२    |
| कथं वा जायते मृक्तित्रेद्यराक्षमयोनितः । इति पृष्टो गृहिण्याऽसौ ब्रा <mark>द्मणः समभापत ।।</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ \$ |
| ब्रह्मविद्योपदेशेन <sup>े</sup> विनाऽध्यात्मविचारणम् । विना कमेविधिज्ञानात्क <mark>थं मुच्येत संकटात् ॥</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.8   |
| भायोताच —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| कि तह्रद्या किमध्यात्मं कि कमे पुरुषोत्तम । एताबदुक्ते तत्पत्त्या यदाश्चर्यमभूच्छृणु ।। 🥏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५    |
| अष्टमाध्यायश्चीक अवणात्म तरुम्तदा । विहास तालरूपं तद्वभव स कुशीवलः(दिव्यरूपवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ान्)  |
| सयो ज्ञानविधृतात्मा विमुक्तः पापकश्चकात् । तत्माहात्म्याद्विनिमुक्तौ दंपती तौ बभृवतुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७    |
| कि तह्न क्रमध्यातमं कि कमे पुरुषोत्तम । एतावदेव उक्तं च दैवान्निगेत्य त(रगम)न्मुखात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.6   |
| ततोऽन्तरिक्षादायातं कर्णान्ककिर्णकं ग्रुभम् । दिवि दिव्या <mark>क्रनावक्त्रचन्द्रमण्डलम्ण्डतम् ।।</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९    |
| अप्सरोवदनाम्भोजभ्राम्यद्भमरसंकुलम् । निम्ध्यमानदुग्धाव्धिवेलाडिण्डिमपाण्डुरैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०    |
| गङ्गातरङ्गसुभगेश्वामरैकपञ्चोभितम् । गायद्वन्थवेसुभगं हत्यत्सुरवधृशतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२    |
| ततो ऌिलेख मेघार्वा श्र्होकार्धामद्भाद्गात् । ययौ वागणसी <mark>नाम नगरी मुक्तिदायिनीम्</mark> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३    |
| आरार्थायनुमन्त्रिच्छन्देवदेवं जनार्दनम् । स तत्र कर्नुमारेभे तपः परमुदारधीः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४    |
| अत्रान्तरे जगन्नार्था देवदेवो जनार्दनः । पृष्टो दुग्धाब्धिमुतया संयोज्य करैपङ्कजम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| निद्रापथं विद्यायेव स्थीयते कथमित्युत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५    |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६    |
| The second secon |       |

| १५६८                                                                          | महामुनिश्रीव्यासप्रणीतं—                                                                  | [ ६ उत्तरम्बण्डे-          | _ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| जपन्गीताष्ट्रमाध्यायश्लोकार्ध<br>चिरं विचारयञ्जेव तत्तपःसद्द<br>पार्वत्युवाच— | िनयतेन्द्रियः । संतुष्टवानद्दं देवि तदीयतपस<br>इशं फलम् । दातुमुन्किण्टतमना वर्तेय सांघतं | ाभृशम् ॥ २०<br>प्रिये ॥ २० |   |
|                                                                               | प्राप यदि प्रभो । भावशर्मा हरेभेक्तः किं प<br>-                                           | ाप तत्फलं पुनः॥ २०         | c |
| तनः मसाद्गासाय मसन्नस्य                                                       | । मुरद्विपः । सुस्वमात्यन्तिकं प्राप भावशर्मा ।                                           | द्रिजानमः ॥ 🥞              | 0 |
|                                                                               | अपि वंशजाः । नत्कमेवशनां यं वं संप्राप्ता य                                               |                            | 9 |
| [                                                                             | यं किंचिदेव ने । कथितं मृगशावाक्षि द्रष्ट्यं                                              | तु गढेव च] ॥ 😜             | 2 |
|                                                                               | रापुराणे पाद्य जनस्वण्डे गानामाहात्म्येऽप्याप्यापमालाम                                    | ्र इंटन                    |   |
| न                                                                             | माप्टसप्रत्यविकागतत्रमाठ यपः । १९४८ । १८०                                                 |                            |   |
| अ                                                                             | ादितः श्लोकानां समष्ट्राङ्गः ३०५०३                                                        |                            |   |
|                                                                               | <b>अधः नवसम</b> स्यधि ग्रामः भोटल्याचः ।                                                  |                            |   |
| श्रीमहादेव उवाच—                                                              |                                                                                           |                            |   |
| अतः परं प्रवक्ष्यामि नवमाध्य                                                  | <mark>यायमादरात् । संश</mark> ण्ड्य स्थिरीभय तुहिनाच                                      | चक्यके <del>।।</del> र     |   |
| अस्ति माहिप्मती नाम नगर्ग                                                     | ो नर्मदातटे । तत्राञ्ज्योस्माप्रयो नाम द्विजस                                             | सास शिवदिजः ॥ २            |   |
|                                                                               | र्जातीथात्रयः । अजीयत्वा बहुधनं विद्ययेवः                                                 |                            |   |
|                                                                               | <mark>दाचन । आलम्सनार्यमान</mark> ीत्रेष्ठासः पूजिती                                      |                            |   |
| वाचमृचे हमञ्जूच जगदिसायव                                                      |                                                                                           |                            | • |
| द्याग जनाच                                                                    |                                                                                           |                            |   |

किमेर्तर्वेद्दुभिर्यागेविधिवदिहितर्गप् । विनश्वरफळजेन्मजरामरणहेर्न्भः ॥ एतावत्यपि में वित्र देशेयं रव्यतामिति ।।

श्रीशिव उवाच--

**छागस्यवं वचोऽतीवकृतृहलपरं जनाः । निशस्य विस्मयं याताः कृत्म**ण्डपवासिनः ॥

तनो बद्धाञ्जलिपुरो द्विजातिः स्तिमिनेक्षणः । प्रणम्य श्रद्धवानस्तमपृत्रछत्र्छागमादगान् ॥

द्विज उवाच-

किंजातीयः किंगात्मा त्वं किंवृत्त इति में बद् । केन वा कर्मणाऽवाप्तं छामत्विमिति पृच्छतः 🖂 छाग उवाच-

आसं पुरा दिजातीनामन्वये चातिनिमें । आहती कतुमंत्रानी वेदविद्याविशारदः ॥ एकदा मम गेहिन्या पुत्रगेरामशान्तये । छागः प्रयाचिता मत्तर्थाण्डकार्भाक्तनस्रया ॥

तनो निद्दन्यमानस्य चिण्डकामण्डपस्थले । छागस्य जननी मां तु शशाप ब्रह्मवादिनी ॥

अ अथ श्लोकः क. न ज. न गुनकस्थः ।

| अज्ञास्त्रीयाध्वना पाप मन्सुनं यक्तियांससि । द्विमात्यथम तेन त्वसत्रायोनिम्वापस्यसि ॥                                                                                                           | ,2         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ततोऽहं प्रेत्य कालेन च्छागोऽभवं दिजोत्तम । निस्तीय चानेकविधा योनिसंपानयातनाः॥                                                                                                                   | , ,        |
| जातिम्मग्त्वमध्यस्ति पश्चयोनिम्पेयुषः ॥                                                                                                                                                         |            |
| विष उवाच                                                                                                                                                                                        | 93         |
| त्वदीयजन्मशुश्रुपाकुतृहरूरसोन्पुस्यम् । मनः सर्वान्द्रिजानेतानपि नः कथयास्त्रित्रम् ॥                                                                                                           | 38         |
| छाग उवाच—                                                                                                                                                                                       | <b>ং</b> ৪ |
| कदाचिन्मकटोऽभ्यमाहितुण्डिकशिक्षया । क्रीडिझिर्यक्षितो डिम्भेन्नेत्यन्प्रतिगृहाङ्गणे ॥                                                                                                           | १५         |
| उदारानात्मनो कारान्विकोक्य तनयानिष । क्रियापराञ्चलो जातस्यक्तनतेनसंभ्रमः ॥                                                                                                                      | • •        |
| ततो वतुलदण्टेश्र दुःसहैगहितुण्डिकः । मामुबस्ताडयांचके रूपा लोहितलोचनः ॥                                                                                                                         | १इ         |
| तत्। इहं मुर्छितो इभ्वं अगत्अत जसंति । अजिञ्चलल्यमुदक्रमगमं काल्यमेनाम् ॥                                                                                                                       | وڊ         |
| ततोऽहमासञ्जानकः परिश्राम्यन्युद्दं गुहे । कुर्क्षिमरिग्हं मार्गे त्यक्तोच्छिष्टास्रमक्षकः ॥                                                                                                     | ?6         |
| कदाचिराविशं वा सन्नात्मवेष्ठममहानसम् । वुम्क्षितं मर्काव्युं स्थालीस्थापितमोद्दम् ॥                                                                                                             | 30         |
| ्चत्रस्थित्तरं पर्यान्द्रशादश सम्भातत् । सङ्गाताः अतं २०२ते पार्वे च विस्टिडस्पा।                                                                                                               | २०         |
| ततः कदात्रियमस्य वीतितस्तन्ते। ने वैश्वास्य मान्यस्य स्वाति व्यवस्थितः ॥<br>ततः कदात्रियमस्य वीतितस्तन्ते। ने वैश्वास्य स्वात्रस्य सम्बद्धाः ।।                                                 | 2 9        |
| त्रपुरमण्डले वह प्रशिष्यमुद्रमन् । नि । अयः स्रीति अवस्यविस्स्रीयाद्राक्षः ॥<br>तर्षे सम्मन्तिपुत्रो वह प्रशिष्यमुद्रमन् । नि । अयः स्रीति अवस्यविस्स्रीयाद्राक्ष्यः ॥                          | 23         |
| भक्तेषु प्रतिसन्यपु कि।भसभेषु का ठवः । ततः अदार्धिः । प्रतिस साणिडकस्मानि ॥                                                                                                                     | ⇒ §        |
| त्रभुक्षेत्रभाषाम् । विकासित्रमुक्ति । विकासित्रम् । विकासित्रम् । विकासित्रम् । विकासित्रम् । विकासित्रम् । व<br>अत्योदस्यमहे विदेश्तिकः का ठक्तसात्रकः । कदात्विकार्यः । विकासित्रे जनाकुळे ॥ | ۶. د       |
| ्य गार्थ्य ने वर्षा विकास के विकास के किया के किया के किया के किया है।<br>विकास स्वासी के सम्बद्धित के सम्बद्धित के किया        | સ્ડ્<br>-  |
| विक्रयात जगाळीडपत्यालुग्दाक्रात्रः । कास्यः । गणाः पर (वेगुव्यया <b>सञ्ज्यः ॥</b>                                                                                                               | 3.6        |
| मील्यंनाल्यायसा फेर्नु तुम्यं चे उमानया । त्र हो १० । या हा वि व वेग वसुना जगन ॥                                                                                                                | २७         |
| यत्तुं चार्ट्यस्यत् दिनेः प्रवेशस्य । अयः यदाः प्रवेशपार्चाः सम्रोठहं गुरुतदेसे ॥                                                                                                               | 56         |
| त्यारं कृष्टितश्रावमातं करमान्तरे । ताड्यमानी सुहुः युवैरेणुक्षेपटयाणिनाः ॥                                                                                                                     | २९         |
| उत्थाप्यमानी बहुवा प्राणान्मेशीच व्यावहः, । तता निवित्या भी तत्र मृतं भन्नोचमाः मृताः                                                                                                           | ₹ o        |
| भाकृत्य मात्रं दीता प्राकृत ।सदय्वाम । ततः त्रिय यह । कालेन च्छामतां गतः ॥                                                                                                                      |            |
| निस्तां मानेक्टीनीच्यानिसभावयावनः ।।                                                                                                                                                            | 3 ?        |
| ंड्रेज, हवाच                                                                                                                                                                                    |            |
| •                                                                                                                                                                                               | 35         |
| छ।ग उवाच -                                                                                                                                                                                      |            |
| अध्यये कथ(यष्ट्यामि पुनरस्यदाप दिन । स्वय्यमा हुन्छमा अस्य तवास्ति यदि कौ <b>तुकम् ॥</b> ।                                                                                                      | <b>3</b> 3 |
| अस्ति नास्त्रा कुरुक्षेत्रं नगरं मोक्षदायक्षम् । स्येत्रंगोऽनगत्तव बन्द्रगमी महीपतिः ॥                                                                                                          | 8,€        |
| सुर्वोपरासत्तमेषे श्रद्धया परयाञ्चितः । दान स काळपुरुषं दातुं स <b>मु</b> पचक्रमे ॥                                                                                                             | 34         |
| समाह्य दिजन्यानं वेदवेदाङ्ग्यारमञ्चार स्वातुं पुण्यं,दक्षः पुण्यो ययौ सार्थ <b>पुरोधसा ॥</b>                                                                                                    |            |
| अथोचैः काळप्रत्यो वाचमूचे हमन्नित ।।                                                                                                                                                            | ३६         |

| कालपुरुष उवाच                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अन्ये नैव प्रयुक्तन्ति क्षेत्रेऽत्राण्वपि किंचन । सूर्योपरागममये कुरुक्षेत्राभिधे स्थले ॥       | 9 9          |
| दानं च कालपुरुषं जिघ्नक्षसि कथं द्विज । [*कात्वाऽपि निश्चितं सर्वमेतन्पातककारकम् ॥              |              |
| प्रवर्तसे कथं कर्तु धनलोभान्धया धिया ॥                                                          | 36           |
| छाग उवाच—                                                                                       |              |
| इत्थमाकर्ण्य तद्वाक्यं जगद्विस्मयकारकम् । किमनेन महादानभयेनेत्यवद्द्विजः] ॥                     | 30           |
| एवंतिधमहादानपातकागाधवारिधिम् । जानामि तरितुं सम्यगुपायमहमेव हि ।।                               | 80           |
| ततः स्नात्वा महीपालः परिधाय च वाससी । शुचिः प्रसन्नहृद्यः सितमाल्यानुलेपनः ॥                    | 83           |
| अवलम्बय कराम्भोजं पार्श्ववितपुराधसः । समाययौ सेव्यमानः स तत्कालोचितेर्जनैः ॥                    | 85           |
| समागत्य च भृपालः पादात्तत्कालपुरुषम् । यथोचिनेन विधिना नम्पै भक्त्या द्विजन्मने ॥               | 83           |
| निभिन्न कालपुरुषहृद्यं निर्द्योद्यः। पापान्मा निर्ययौ कश्चिचाण्डालो गक्तलोचनः॥                  | <b>'</b> 8'8 |
| किंचित्रापितकालश्च परिनन्दारसोत्सव । निन्दा चाण्डालिका देहात्पार्श्वमागाद्विजन्मनः।             | 184          |
| एतचाण्डालयुगलं निर्गत्यारुणलोचनम् । ततः संचरितुं चत्रे प्रसद्याङ्गे द्विजन्मनः ॥                | '8€          |
| गीतानां नवमाध्यायं जपन्तं च हृदि स्थितम् । कम्पमानं द्विजं किंचित्तृप्णीं पञ्यति भूपतौ          | 89           |
| अन्तर्निद्राणगोविन्दं कम्पमानमिवाम्बुथिम् ! मरुद्रान्द्रोलनैविद्वान्द्विजन्माऽऽप स्वसंश्रयम् ।। | 34           |
| ततो गीताक्षरोद्भैतेवेंप्णवैः परिपीडितम् । पष्टायमानं चाण्डावयुगस्रं निष्फलोद्यमम् ॥             | 80           |
| तिभिश्रकाम वेगेन द्विजातेः पार्श्ववति यत् । श्रुगिरं वर्तमानं च परिनन्द्रारसीतस्य ॥             | S c          |
| इन्धं कल्पितद्यत्तारतः प्रत्यक्षं क्षितिबह्धभः । पर्यपृच्छद्विजनमानं विस्पयस्मेगलोचनः ॥         | 49           |
| राजावाच                                                                                         |              |
| कथमापदियं घोरा निस्तीणी महती त्वया । कं मन्नं जपता वित्र कं वा संस्मरता सुरम् ।।                | 45           |
| कः पुमानका च योषितमा कथमेनाबुपस्थिनौ । कथं च ज्ञान्तिमापन्नावित्युदीरय मे द्विज्ञ ॥             | <b>4</b> 3   |
| द्विन उवाच                                                                                      |              |
| चाण्डालमृतिमासाद्य मृतं किल्वियमुल्बणम् । येर्रापन्मृतिमयी निन्दा द्वयमेतद्वैम्यहम् ॥           | 48           |
| गीतानां नवमाध्यायमञ्जमाला मया स्मृता । तन्माद्यातस्यमिदं सर्वे न्वमवेदि महीपते ॥                | 66           |
| [छाग उत्राच]—                                                                                   |              |
| गीतानां नवमाध्यायं जपामि प्रत्यहं तृप(द्विज) । निस्तीर्णाश्चाऽऽपद्स्तेन कुप्रतिग्रहसंसवाः॥      | ું ક્        |
| [श्रीशिव उवाच]                                                                                  |              |
| अभ्यस्य नवमाध्यायं राजा तम्पाद्विजन्मनः । तावुभाविप छेभाने परां निवृतिमुत्तमाम् ॥               | وي           |

नवसप्तराधिकश्चरतमोऽध्यायः ॥ ५०९ ॥ (१)
आदिनः श्रोकानां समष्ट्यक्काः—३९६६०

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे गीनामाहारम्ये नव**मा**ध्यायमाहारम्यकथन नाम

\* धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. **झ**. श. **६. पुस्तकस्थः** ।

# भगाशीत्यधिकशततमाऽध्यायः ।

| देव्युवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सर्वज्ञ सर्वचैतन्य सर्वेश्वर गिरां गुरो । धन्याऽस्मि शिव मान्येति दृष्टा मान्येन यन्वया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹;         |
| निरूपिनमिदं पुण्यं नवमाध्यायवैभवम् । अनेकविस्मयस्वादुकथानकमयं मधु ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २          |
| भुण्यन्या (पिबन्त्या) मम देवेश न सप्तिर्जातु जायते । अकुण्टा अवणोत्कण्टा वैर्धते दृषभव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ज॥         |
| असीमा महिमाम्भोधिगीतानां श्रुतिजीवितम् । तत्रापि दशमाध्यायं प्रधानं मुनयो जगुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| तमुहिञ्य महाध्यायमभिघे <b>हि कथानकम्</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8          |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| जुणु सुश्रोणि निश्रेणि स्वर्गदुर्गस्य दुर्रुभाम् । सभामिव प्रभावानां पावनीं परमां कथाम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          |
| आसीन्काशीपुरे विषः पुण्यकीर्तिपरायणः । प्रशान्तचेता निर्मुक्तिहंसाकार्केश्यसाहसः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę          |
| निर्द्वात्तिरतो निन्यं जिनेन्द्रियतया तथा । धीर्यारित विख्यातो नन्दीव मिय भक्तिमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119        |
| निस्तीर्गनिगमाम्भोषिः सर्वेशास्त्रार्थकोविदः । तस्य ध्यानपराधीनचेतसः र्पातगच्छतः ॥ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |
| अन्तरार्त्मान निर्मेग्रमनसस्तत्त्वचक्षुपः । करावल[*स्वनं तस्य धावन्त्रीत्या ददास्यहम् ] ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8          |
| कदाचन चमत्कारकारकं विमना मुनिः । आचान्तः किचिन्नासाग्रे परमानन्दमेदुराम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>%</b> 0 |
| इशमासाद्य निद्राणकरणोऽयमवस्थितः । उपधाय विशालाक्षि विशालां द्वारदेहलीम् ॥ 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ? ?        |
| अञ्चेत निश्चि निःशङ्कं तावल्लम्बेक्षणः क्षणम् । मामपृच्छद्रङ्गिरिटः प्रणम्य पादपङ्कजम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93         |
| भृक्षिरिटेरुवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| अनेन विष्यना केन विद्वितं तथ द्र्शनम् । तपस्तप्तं हुतं जप्तं किमनेन महात्मना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ? 3        |
| दने प्रतियदं देवो यस्य इस्तावलम्बनम् । अयं न लभते गन्तुं कस्माद्स्मान्पुराद्वहिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.8        |
| यहच्छया यदा काशीसीमामुख्लइच्य गच्छति । न पश्यति तदा सर्वोन्पार्श्वस्थानपि देहिनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५         |
| अत्र इतुमहं ज्ञानुमिच्छामि स्वामिभाषितम् । अनुग्राद्योऽस्मि चेद्वकुं युक्तं चेत्तदुदीरय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$\$       |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| इमं भृक्षिरिटेः प्रश्नं समाक्रण्योद्दमृचिवान् । कदाचिदासं कैलासपार्श्वे पुंनागकानने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ? 19       |
| रणन्यं चरमुश्रोणिपूर्णस्तवककानने । कस्रकण्ठकुलालापकलोलितदिगन्तरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36         |
| गरुत्मदादिदात्युइसमृहस्वरसंकुले । भ्रमदारुघटीयत्रशोल्लमक्किन्दुदन्तुरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99         |
| भवरू(रा)मारणिपान्तकद्वनीकन्दलालये । कस्त्रीहरिणोपेते किनरस्वरमोहिते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०         |
| and the state of t | २१         |
| निहाददिग्धनीरन्ध्रसमीरणविल्रोडिते । माधवीपुष्पनिर्याससीधुक्षीवगधुत्रते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२         |
| उन्मीलञ्चिवलीपुष्पगुच्छसौरभनिभेरे । प्रोत्फुछबकुलामोदमदमन्थरपद्पदे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३         |
| सोमादुद्रतपीयुषक्षालितक्षितिमण्डले । अध्यास्य वेदिकामेकाम्हं क्षणमवस्थितैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38         |
| उद्दण्डशाखिसंघट्टस्फुटन्मन्थामुखोत्करैः । प्रकम्पिताचलच्छायो ववौ चण्डसमीरणः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

भ भनुश्चिद्वान्तर्गतः पाटः कः खः चः जः जः पुस्तकस्थः ।

९ क. स्त. अ. वर्तते । २ क. स्त. ज. अ. प्रवुद्धसारिधप्राँ । ३ क. स्त. ज. अ. <sup>\*</sup>तः । दहंशशःै ।

| पश्चादभृत्महाघोषो निर्घोषितदरीतटः । अत्रातम्त्ततः कश्चित्पक्षी गगनगहगतः ॥                  | 5,8, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| शारदानीरदच्छायः कज्जलानामिबोच्चयः । तमसामित्र संघातः पक्षच्छेदीत पर्वतः ॥                  | २,७  |
| अवरुभ्य क्षिति पद्भचां पक्षी मां प्रणनाम सः । आनीय पद्ममम्डानममौ मन्पाद्योवर्यधान          | 11   |
| अथासौ स्पष्टया वाचा पक्षी स्तोत्रमुदी(दै)रयत् ।।                                           | 36   |
| पक्ष्युवाच                                                                                 |      |
| जय देव चिदानन्द सुधासिन्धां जगत्वते । सदासङ्घावनासङ्गकळोळौनन्तवैभव ॥                       | 20   |
| अद्देतवासनामत्या मञ्जयविवर्जित । जितेन्द्रियपराधीन समाधिप्राप्यविग्रह ।।                   | 3 0  |
| निरुपाये विनिर्भुक्त निराकार निरामय । निःसीम निरहंकार निरावरण निर्मुण ।।                   | 3 9  |
| <b>शरणागनसंत्राणप्रत्रीणचरणाम्बुन ।</b> भीमभात्रमहाब्यात्रङ्वात्राटस्थमनोभव ।।             | 35   |
| <b>कुटार्भिन्न</b> देखेन्द्र गण्डपितमहाविभो(प) । त्रिपुरममदाभार्ञीयन्द्ररेखित्रमाजेन ॥     | 3 3  |
| कात्यायनीकुचामभोजवरकुङकुमचर्चित । नमः प्रमाणदराय नमः प्रामाण्यकरिणे ॥                      | 37   |
| नमर्थेतस्यनाथाय नमस्त्रेत्रोकयरूपिणे । वन्दे तत्र पदामभोजं योगिप्रवरच्मित्रतम् ॥           | 3.2  |
| अषारभवषापाव्धिषारावतरणाद्भृतस् । बाचस्यांतर्राय स्त्रोत्रे भवतो न प्रगल्भते ॥              | 3 8  |
| सहस्रवद्नस्यापि फणीन्द्रस्य न चातुरी । त्वद्रयाने महादेव कोऽदमल्पर्मातः खगः ॥              | € €  |
| श्रीशिव उवाच—                                                                              |      |
| स्तोत्रमेतन्समाकण्ये कृतं तेन पत्रिया । तन्योज्यमहं को असि कुतस्त्योअसि विहंगम ॥           | 36   |
| हैंसेन सहशः काये वर्णे काकेन संतिमः । प्रयोजनं यहुरिध्य प्राप्तीऽसीह तहुत्यताम् ॥ 🦠        | 30   |
| इति पक्षी मया पृरुः प्रश्रयानतकेथरः । जगाद श्रुरणया याचा पक्षी वाक्यविदां वरः ॥            | १०   |
| पक्ष्युवाच                                                                                 |      |
| देवेश धूर्जेट विद्धि मां मगर्ल स्वयंभुवः । कमेणा येन कार्ण्य मे जातमाधुनिक विभो ।।         | 8 3  |
| तद्राक्रणीय सर्वज्ञ पृष्टं यदि तदुच्यते । मानसात्मरसः पृथ्वी यातः प्राप्तोर्थास्म संकटम् ॥ | 33   |
| सौराष्ट्रनगरादागुन्सग्सि म्फुग्दम्बुजे । वालेन्दुखण्डथवलान्मृणालकवलानहम् ॥                 | \$ 3 |
| आदायं लब्धसाहित्यां निरगां गगनं द्वतः । विहायसस्ततस्तम्मादकम्मादपतं भृवि ॥                 | 8.9. |
| अथ मोहपरीतात्मा सर्वथा विकर्लेन्द्रियः । वेषमानवपुमेहितस्पृष्टः शीतः समीरणैः ॥             | 83   |
| प्रबुद्धः पतने हेतुमपब्यन्नात्मनस्तदा । अहो किमेतदापन्नमध पातः कथं मम ॥                    | ४इ   |
| काल्डिमा येन कार्येऽस्मिन्पककपूरेपाण्डुरे । इत्यहं विस्मयाविष्टो यावत्कुर्वे विचारणाम् ॥   | 68   |
| ताबद्म्बुरुहाद्वाणीमश्रोषमहमीदशीम् । उत्तिष्ठ हंस बक्ष्यामि कारणं पातकाष्ण्ययोः ॥          | 28   |
| अथोत्थाय समागत्य मया मध्ये सरोवरे । इष्ट्रा राजीविनी रम्यां राजीवैः पश्चभिर्युताम् ।       | 186  |
| कारणं प्रष्टुमारेने काष्ण्यस्य पतनस्य च । अथ तत्र घनव्यामान्स्वर्णवर्णास्वराहनान् ॥        | Q o  |
| चतुर्भुजान्गदाशङ्कचक्रपङ्केरुहायुथान । किर्गाटहारकेयृरकुण्डलद्युनिचित्रितान ।।             | 49   |
| अद्रक्षिमन्तरिक्षम्थान्पुरुषानयुतानि पट । नत्वा प्रदक्षिणीकृत्य पञ्चपद्यां सरोजिनीम् ॥     |      |
| आन्मीयं पातमारभ्य पृष्टं तद्खिचं मया ॥                                                     | ५२   |

७९

पश्चिन्युवाच---

कलहंस गर्नोऽसि त्वं मां विलङ्घ्य विहायसा । तेन पातकपाकेन पतितोऽसि महीतस्रे ॥ तेनैव कालिमा काय नावकीये (ने)च लक्ष्यते । भवन्तं पतितं वीक्ष्य कृपापूर्णेन चेतसा ॥ मध्यमेनामुनाऽक्लेन वद्नत्या जातसौरभम् । आघाय पद्यदाः पष्टिसहस्नाणि दिवं ययुः ॥ ५५ एते ये भव[ \*ता दृष्टा नीलें।त्पलसमन्विताः । सर्वे ते सप्तमेऽतीते जनमन्यासन्मुनेः सुताः ॥ ५६ अम्येव सग्सस्तीरे तेषुस्ते परमं तपः ।] कदाचित्कामिनी काचित्रम्पकस्तवकस्तनी ।। ५७ चलापाङ्गकलाकान्तनगङ्गिनग्यालया । नायापुक्ताफलज्योन्स्राचुम्बिनस्पनदीधितिः ॥ 46 वीणां विन्यम्य कुचयोवेनेऽस्मिन्मधुरं जगौ । गायन्त्याः स्वनमाकण्ये ब्राह्मणा हरिणा इव ५९ तां समागत्य ते सर्वे सममेव व्यलोकयन । मया दृष्टा वर्मवेयभित्युचुस्ते परस्परम् ॥ E o मुट्टीमुंछि ततस्तेषां भ्रातृणामभवद्रणः । अन्योन्यमुष्टिनिध्विष्ठवक्षसम्ब्यक्तजीविताः ॥ E ? ते भुकत्वा निरयान्योगन्वभुवुः सेरभा भुवि । तदा ते श्वापदाञ्जघुर्दस्था वन्येन विद्वेना ॥ ६२ ततो मातक्कतामेत्य पथि पान्थानघातयत । वने विषोदकं पीत्वा ते ययुर्यममन्दिरम् ।। ६३ स्रोष्ट्रकमाजोरजन्मान्यासाद्य चै क्रमान् ⊺ततो मथुव्रता जाता वर्तन्तेऽत्र सरोवरे ॥ 88 अद्य में गन्धमाद्याय प्रापुम्ते बेटलवं पदम् । जुल् पक्षीन्द्र वक्ष्यामि येन मध्यस्ति बैभवम् ॥ ६५ एतम्माज्जन्मनः पूर्व तृतीये जन्माने क्षिती । सरोजवद्ना नाम द्विजातः कन्यकाऽभवम् ॥ ६६ पातित्रत्यैकिनिरता गुरुशुभूषणे रता । कदाचित्सारिकामेकां पाटयन्त्यविचिम्बितम् ॥ ए इ मारिका भव पापे त्वं पत्या जन्नाऽस्मि कृष्यता । प्रत्य सारित्वमासाद्य पातित्रत्यप्रसादतः ६८ मुनीनामेव सदने कन्या काचिन्युपोष माम् । गीतानां दशमाध्यायं विभृतिरिति विश्रुतम् ॥ ६९ पातः पटति विषोऽसावश्रीपं तमघापहम् । कालेन सारिकादेहमहं हिन्दा विहंगम् ॥ 90 द्शमाध्यायमाहात्म्याद्ष्मगाश्चाभवं दिवि । पद्मावतीति विख्याता पद्माया द्यिता सखी॥७१ कदाचन मया यान्त्या विमानेन विहायमा । एतत्मरोवरं रम्यं विलोक्य विमलाम्बुजम्।। ७२ अवर्ताये जलक्रीडा यावट्रारभ्यते मया । दुवीमास्तावट्रायानो विवस्त्रा तेन वीक्षिना ॥ ६७ तद्भवात्वविनीकृषं धृतमेतन्मया स्वयम् । पद्धां पद्मद्रयं चेव द्वयं हस्तद्वयेन च ॥ *હ*8 ७५ मुखन पञ्चमाम्भोर्जामित पञ्चाम्बुजा त्वहम् । दृष्टा तेन मुनीन्द्रेण कोपज्वलितचक्षुपा ॥ ७६ अनेनेव स्वरूपेण तिष्ठ पापे वनं समाः । इति वापं समुत्सुच्य तेन चान्तदेधे क्षणात् ॥ विभृत्यध्यायमाहात्म्याद्वाणी मे न विलीयते । मद्विलङ्घनमात्रेण पतितोऽसि महीतले ॥ ७७ अद्य शापनिवृत्तिर्म तिष्ठतस्ते खगोत्तम । निशामय मया गीयमानमध्यायमुत्तमम् ॥ यम्याऽऽकणेनमात्रेण त्वमद्येव विमोक्ष्यसे ॥ 96

पक्ष्युवाच— इत्यमो दशमाध्यायं प्याठ श्रद्धणया गिरा । तमाकण्ये तया दत्तमादाय च सरोह्रहम् ॥ मया समर्थितं तुभ्यं पद्मित्या परमुत्तमम् ॥

<sup>\*</sup> धर्नुश्चिहान्तर्गतः पाठः म. स. च. ज. म. पुस्तकस्थः ।

| भीशिव उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| इत्युक्त्वा स जही देहं तदद्धुतिमित्राभवत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ૮    |
| भृक्तिरिटिहवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| पुरातनभवे कोऽयं ब्रह्मइंसोऽभवत्कथम् । तवाग्रतः कुतो हेर्नारुत्ससर्ज कलेवरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69   |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| इति भृक्तिरिटेवीक्यमाकण्यीदं तदाऽब्रवम् । द्विजवेश्मनि पूर्वस्मिञ्जन्मन्ययमजायत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८३   |
| मुतपा इति विख्यातो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । वसन्गुरुकुले कुर्वन्वेदाध्ययनमन्त्रहम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ረን   |
| गुरुशुभूषणं सम्यग्विद्धाति स भक्तितः । शयानस्य गुरोः शय्यां निद्रितः स पदाऽस्पृशत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| तेन पापेन तिर्यक्त्वमयं स्वर्गेऽपि लब्धवान् । पद्मयोनिमगलानां मध्ये जानस्ततो द्विजः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ሪኄ   |
| 11.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. | ८६   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८ऽ   |
| जन्माभ्यासवशादस्य शिशोरपि मुखाम्बुजात् । गीतानां दशमाध्यायः समुद्धमित सर्वदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66   |
| तद्र्थपरिणामेन सर्वभूतेष्ववस्थितम् । शङ्कचक्रधरं देवमयं पश्यति सर्वदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८०   |
| यस्मिन्यस्मिन्सदेवास्य दृष्टिः स्त्रिग्धा श्रगीरिणि । स स मुक्तो भवेत्सर्वः सुगपो ब्रह्महाऽथव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [[]  |
| तद्विज्ञाय मया वित्रः परमात्मस्वरूपिणा । इदं नगरमानीना मुक्तिक्षेत्रं स्वभावनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c, 9 |
| अत्रत्यानां मनुष्याणां मुक्तिः करतले स्थिता । तेनास्य दृष्टिपातेन विशेषोऽन्यो न जायते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,5  |
| न ददामि बहिर्गन्तुमहमस्य पुराकृतम् । दशमाध्यायमाहात्म्यानन्वज्ञानं सुदुर्रुभम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¢, 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0, 6 |
| दशमाध्यायमहिमा सोऽयं भृक्तिरिटे महान । इति भृक्तिरिटेरग्रे कथितं यत्कथानकम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ०,७  |
| तवेदमत्र कथितं सर्वेपापप्रणाशनम् । [ अनरो वाऽप्यथवा नारी योऽपि कोऽपि च वा पुनः]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| अस्य श्रवणमात्रेण सर्वाश्रमफलं लभेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ં ફ્ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरसण्दे गीतामाहात्म्ये दशमाध्यायमाहात्म्यकथन नामाशीत्यभिकशततमा ऽध्यायः ॥ १४० ॥ (१५०)

आदितः श्लोकानां समक्ष्यङ्काः—३९७५६

अर्थकाशीत्यधिकशतनमाऽध्यायः ।

देव्युवाच—

इतिहासोऽयमीशान श्रेयसां साधनं परम् । आकर्ण्य करुणापुर्ण मम काङ्क्षा प्रवर्तते ॥ १

एकादशस्य माहात्म्यमध्यायस्य कथाश्रयम् । व्यावर्णय विरूपाक्ष वक्तृणां प्रथमं प्रभो ॥ २

ईश्वर जवाच—

आकर्णय कथां कान्ते गीतावर्णनसंश्रयाम् । विश्वरूपाभिधानस्य माहात्म्यमपि पावनम् ॥ ३

<sup>\*</sup> इदमधे क. स्न. ज. न. पुस्तकस्थम् ।

**९ च. "र्गन्तुं द्वारमस्य पुराऽऽत्रन**ै। २ क. स्व. ज व. "हम्य शहतका" ।

अध्यायस्य विशालाक्षि वक्तं तावस शक्यते । सहस्राणि कथाः सन्ति तत्रेका कथ्यते कथा।।४ प्रणीतायास्तरे नद्या मेधंकरमिति श्रुतम् । नगरं गि(ग)रिमाधारं तुक्कपाकारगोपुरम् ॥ विशालाश्रमशालासु स्वर्णस्तम्भविभूषितम् । श्रीमाद्भः सुखिभिः शान्तैः सदाचारैजितेन्द्रियैः॥ अधिष्ठितं जनैश्रारुशहराटकमनोहरम् । कीर्तिस्तम्भस्फुरत्स्वर्णसुपर्णशतक्वोभितम् ॥ पताकार्किकिणीकाणकादम्बकैपिकस्वरम् । वेदाध्ययननिर्धोषवाचालितदिगन्तरम् ॥ 6 तुर्धमंघोषसंकीर्णविशालव्योममण्डलम् । पताकापछ्वोद्भृतवातनिर्जितविग्रहम् ।। गजमार्गवरद्वारनारीमञ्जीरशिञ्जितैः । वल्लकीवेणुकैर्गीतैर्भाति वाजीन्द्रहेषितैः ॥ १० बेध्यमाणमिवाभीक्ष्णं दिक्पालानां पुरैः समम् । आस्ते जगत्पतिर्यत्र बाक्क्षपाणिविराजितः ?? मर्तिमन्परमं ब्रह्म जगङ्घोचन जीवितम् । लक्ष्मीनयनराजीवपुजिताकारगौरवः ॥ 85 त्रिविक्रमवर्षेघञ्यामस्यः केोमलाकृतिः । श्रीवत्सवक्षा राजीववैनमास्राविभूषितः ॥ ? 3 अनेकभूपणोपेतः सरत्न इव वारिधिः । चल्रत्सीदामिनीदामसान्द्रमेघसमञ्जतिः ॥ 88 तम्याऽऽस्ते मुकुटे साक्षाच्छार्र्भपाणिः परः पुमान् (?) । तं दृष्टा मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसार्बन्धनात् यस्मिन्पुरे महातीर्थे विद्यते मेखलाभिशम् । यत्र स्नान्ता नर्गनित्यं प्राप्यते वैष्णवं पद्म् ॥ १६ तत्र वीक्ष्य जगन्नाथं नगमिंहं कृपार्णवम् । सप्तजन्मार्जिताद्घोरान्मुच्यते दुष्कृतान्नरः ॥ 99 मेखळायां गणाधीशं विलोकयति यो नरः । स निस्तरति विघ्रानि दुस्तराण्यपि सर्वदा 1136 बद्धचर्यपूरा दान्ता निर्मेमी निरहंक्कतिः । तस्मिन्मेयंकरे कश्चिद्भुद्धाह्मणसत्तमः ॥ 26 सनन्द इति विख्यानां वेद्शास्त्रविशारदः । वशीक्रुनेन्द्रियप्रामो वासुदेवपरायणः ॥ देवस्य शाक्तिणः पार्श्वे गीताध्यायमिमं प्रिये । एकादशं पटत्येप विश्वक्षपप्रदर्शनम् ।। २१ अध्यायम्य प्रभावेन ब्रह्मज्ञानमवाप सः । परमानन्द्रसंदोहश्लाघ्यसंवित्समाधिना ॥ २२ प्रत्यक्कृत्वेन्द्रियतया निश्चलां स्थितिमीयुपा । सततं स्थीयते तेन जीवन्युक्तेन योगिना ॥ २३ एकटा स महायोगी सिंहराशिस्थित गुरी । गोदावरीतीर्थयात्रां विधातुमुपचक्रमे ॥ 38 प्रथम sिक्र समागत्य विर्जं तीर्थमुत्तमम् । नाभिमारभ्य तीर्थेषु स समम्यर्च्य देवताः ॥ २५ मजनमज्जजगद्धात्रीं कमलां म ब्यलोकयन् । तां संपूज्य महामायां सर्वकामफलपदाम् ॥ २६ तारातीर्थे ततः स्नात्वा कपिलासंगम ततः । अष्टतीर्थमसौ चके विधाय पितृतर्पणम् ॥ २७ कुमारी सशिवां नत्वा कपिलाद्वारमाययौ । तत्र निर्मेज्ज्य निर्धृतपारजन्मान्तरदुष्कृतः ॥ 26 संपूज्य नत्वा स्तृत्वा चं देवं वे मधुसुद्रम् । उषित्वा तत्र तां रात्रिमगात्मातः सह द्विजैः॥२९ नगिंदवन तत्र तीर्थ रामस्य दीधिका । प्रहादपुजितः साक्षादास्ते यत्र नुकेसरी ॥ 30 तं दृष्टा देवदेवेशं पुत्रयिन्वा तु भक्तितः । तत्र तं दिवसं नीत्वा स ययावस्विकापुरीम ॥ \$ 8 अनुग्रहणे भक्तानामिक्का तत्र तिष्ठति । पूरयन्ती मनुष्याणां वाञ्छितान्यखिलान्यपि ॥ पुनियत्वाऽस्विकां भक्त्या पुष्पगन्धानुलेपनैः । उपहारैश्च विविधैः स्तोत्रैः मणमनैरिप ॥ विषस्तस्मान्पुरान्त्राप्तेः करस्थानाभिधं पुरम् । यत्राऽऽस्ते परमा शक्तिर्महालक्ष्मीर्महासुतिः॥३४

१ क. ख. ज. म. मया। २ क. मे । मणिस्तम्भस्पुरत्स्वर्णापणचश्ररशो । ३ क. ख. ज. म. कैकलरूव । ४ इ. म. तें जीतवा । ५ क. ख. ज. म. कोमलगुनिः । ६ क. ख. ज. म. वरमा । ७ क. ख. ज. म. च सर्वेशं में । ८ क. ख. ज. ग्र. अनुग्रहेण । ९ क. में कूटर्थ । ख. म. भिः कटस्या । ज. कैं. कर्ण्य स्था ।

तामवेक्ष्य सुधाभानुभास्करचुतिमण्डलाम् । संसारतापविच्छेदपग्रपीयूषवाहिनीम् ॥ योगिराजहृद्मभोजराजहंसनिषेविनाम् । अनाहनमहानादमयीमद्वयरूपिणीम् ॥ 38 महालक्ष्मीं भगवतीं वाञ्चितार्थप्रदायिनीम् । भाराध्य भक्तिभावन चेतमा स मुनीश्वरः ॥ ३७ विवाहमण्डपं प्राप पुरं मित्रैः समन्वितः । पुरे तत्र प्रतिगृहं वासस्थानमयाचत ।। न लेभे वसर्ति स्थातुं गेहे कस्मिन्नपि द्विजः । द्कितं ग्रामपालेन विज्ञालं वासमिन्द्रम् ॥ प्रविदय वसति चक्रे ब्राह्मणः सङ्गिभिः सह। ततः प्रभाते विषके सुनन्दोऽसौ द्विजोत्तमः ॥४० बहिरालोकयांचके वासगेहाक्रिजं वपुः । अध्वन्यानांखलान्यत्र यातान्कापि यहच्छया ॥ गम्यमानः[अन्वेषितुं]समायान्तं ग्रामपालो दुद्र्शं सः। तं बभाषे ग्रामपाल आयुष्मानिस सर्वेशः भागधेयवतां पुंसां पुण्यः पुण्यवतामसि । प्रभावो विद्यते वत्स कांऽपि लोकोत्तरस्त्वयि ॥ क प्रयाताः सहायास्ते कथं नत्सद्नाद्वहिः । नत्पव्य मुनिवार्ट्च कथयामि नवाग्रतः ॥ किंतु नान्यं त्वया तुल्यं पञ्यामीह नपिन्वनम् । कि जानामि महामन्त्रं कां विद्यामवलम्बसे ॥ कस्य देवस्य कारुण्याच्छक्तिलींकोत्तरा त्विय । तत्कारुण्यवशानिष्ठ ग्रामेर्शस्मन्त्राह्मणोत्तम ४६ शुश्रुपामखिलामेव भगवंस्ते करोम्यहम् । इति तं वासयामास तिस्मत्य्रामे मुनीध्वरम् ॥ परिचर्या च तस्यासौ भक्त्या चके दिवानिशम् । दिवसेषु प्रयातेषु समाष्ट्रसु समेपिवान ॥ १८ शानरागत्य नस्याग्रे रुगोद् भृजदुः खितः । अद्य मे भाग्यहीनस्य गुणवानभक्तिमानसृतः ॥ जाञ्बल्यमानद्रंष्ट्रेण भक्षिनो निर्धा गक्षमा । इत्येवं गक्षकेणोक्तमनं पप्रच्छ म संयमी ॥ काऽऽस्ते म राक्षयः पुत्रो भक्षितस्ते कथं वद ।। 50

ग्रामपाल उवाच--

बर्तते नगरं घोरः पुरुषादो निजाचरः । स खादित नरानेत्य नित्यं नगरगोचरात ॥ ५१ स सर्वेनीगरंग्त्र प्राधितः पुरुषेः पुरा । रक्ष राक्षस नः सर्वान्यासं ते कल्पयामहे ॥ ६२ पिथका निश्चि निद्रान्ति ये च तात्भुङ्क्ष्व राक्षस । एतिम्मत्सदने पात्थान्य्रामपालप्रवेशितात ॥ आहारं कल्पयांचकुरात्मीयप्राणगुप्तये । भवान्युप्तां ग्रेहे पुष्टिमञ्च्यत्यः संयुतः परः ॥ ५४ वे प्रस्ताः किल चानेन त्वं मुक्तोर्थाम द्विजोत्तम । प्रभावं भवतो वेत्ति भवानेव द्विजोत्तम ॥ ५६ मदीयतनयस्यत्य भित्रमेकमुपागतम् । अजानता मया सोर्थि तनयम्य प्रयः सखा ॥ ५६ अन्यः पात्थजनः सार्थं तिम्मिनगेहे प्रवेशितः । अनुत्वा तत्र प्रविष्टं तं निश्चीयं तनयो मम ॥ ५७ तमानेतुं गतः सोर्थि भक्षितस्तेन रक्षमा । दुःखितेन मया प्रोक्तः प्रातः स पिश्चिताश्चनः ॥ ५८ ममापि पुत्रो दुष्टात्मन्भवता निश्चि भक्षितः । भवज्वदर्गनभिन्नः सुत्रोऽमौ येन जीवित् ॥ अस्ति चेषमुपायश्चेद्बृहि मे त्वं निश्चाचर ॥

राक्षम उवाच-

अन्तः प्रविष्टं त्वत्पुत्रमज्ञात्वाऽहमभक्षयम् । अज्ञानाद्धक्षितः पान्यः महितोऽसौ सुनस्तव ॥६० यथा जीवति में कुक्षौ यथा भवति रक्षितः । तथा विहितमप्यस्ति देवेन परमेष्टिना ॥ ६१ गीतैकादशमध्यायं यः पठत्यनिशं द्वितः । तत्त्रभावेन में मूक्तिमृतानां पुनरुद्धवः ॥ ६२

| ग्रामपाल | उवाच- |
|----------|-------|
| 717717   | 3414  |

कथमेकाद्शाध्यायसामर्थ्यमिदमङ्गुनम् । इति पृष्टो मया विष स बभाषे निश्चाचरः ॥ ६३ राक्षम उत्राच—

म्निरुवाच-

जपत्येकादशाध्यायं त्रिमंध्यं नियतेन्द्रियः । विजवानिति विशोऽसौ चोरैव्यीपादितः पथि॥६६ तस्याम्थिशकळं युश्रवदनात्पतितं जले । तेन तीर्थीमदं दिव्यं जातं पातकनाश्चनम् ॥ ६७

ग्राक्षम उवाच--

ततस्ते मानवाः सर्वे सम्बुस्तत्र जलाशये । निष्कत्मपतया चैवं प्रापुस्ते परमं पदम् ॥ ६८ एकादशस्य सामध्योदध्यायस्य भविष्यति । ममापि मुक्तिः पान्थानां पुनरुःथानंमद्भतम् ॥६९ यां मया कश्चितुंन्कीणों ब्राह्मणोऽत्रेव तिष्ठति । स च एकादशाध्यायं जपति स्म निरन्तरम् ७० स तेनाध्यायमन्त्रेण सप्तवाराभिमन्त्रितम् । विधाय वारि विभेन्द्रः क्षिपेचदि ममोपरि ॥ ततो मे शापनिमुक्तिभविष्यति न संशयः ॥ ७१

ग्रामपाल उवाच-

इति नेनास्मि संदिष्टः समायानम्त्वद्निकम् ॥

७२

विष उवाच-

गक्षमः केन पापेन जातोऽसी वद रक्षक । यः क्षपायां ग्रहे तस्मिक्सरान्खादति निद्धितान्॥७३
ग्रामपाल उवाच—

अस्मिन्यामे पुरा कश्चिदासीद्विपः कृषीवलः । एकदा शालिकेदारसणे व्याकुले द्विनः ॥ ७४ नातिद्वरे मदाग्रुश्चः पान्धमेकमभक्षयत् । तं विमोचियतुं दृरादयांचकेऽपि तापसः ॥ ७५ भृकता पान्ध स्वगस्ताविक्षरगादस्वराध्वना । ततः स तापसः कोपात्तं वभाषे कृषीवलम् ॥७६

नापम उवाच—

विकत्वां हालिक दुण्डान्यन्कडोरमितिनिष्टेणम् । कुक्षिभरं परत्राणिवमुखं हतजीवितम् ॥ ७७
चौरंश्च दंष्ट्रिभिः संपर्रागिविदिविपास्तुभिः । गृत्रराक्षसभृतेश्च वेतालादिभिराहतात् ॥ ७८
जनानुपेक्षते शक्तः स तद्रधक्तलं लभेत् । न मोचयित यो विषे प्रभृश्चीरादिभिश्चितम् ॥ ७९
स याति नरकं योरं स पुनर्जायते हकः । निहन्यमानं विपिने गृत्रव्याघेण वीक्षितम् ॥ ८०
मृञ्च मुञ्जेति यो वक्ति स याति परमां गतिम् । गवामर्थे हता व्याघिभिष्ठेद्वेश्चेश्च राजभिः ॥ ८९
तेऽिष यान्ति पदं विष्णोदुष्पाप्यं योगिनामिष । अश्वमेधसहस्राणिं वाजपेयश्चताित च ॥ ८२
शरणागतसंत्राणकलां नाहन्ति पोडशीम् । दीनस्योपेक्षणं कृत्वा भीतस्य च शरीिरणः ॥ ८३
पुण्यवानिष कालेन कुम्भीषांके स पच्यते । पश्चित्रपि भवान्यान्थं दुष्टगृष्ठेण भक्षितम् ॥ ८४

९ क. ख. ज. ज. नमेव च । यो । २ ज. दुहीर्ण ब्रा । ३ क. ख. ज. ज. पीडितम् । ४ क. ख. ज म. पि राजस्य ।

| निवार गसमर्थोऽपि न चके यश्चिवारणम् । निष्कृपोऽसि यतस्तस्माऋविष्यसि निशाचरः। [*ग्रामपाल जवाच—                                                                         | ।८५           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| इमं शार्षं मुनेः श्रुत्वा कम्पमानकलेवरः । प्रणम्य हालिको विषं वभाषे करुणं वचः ] ।।<br>हालिक उवाच—                                                                    | ८६            |
| अत्राहं क्षेत्ररक्षायां चिरं क्षिप्तेन चक्षुषा । न वेबि निकटं गृधहन्यमानिममं नग्म् ॥                                                                                 |               |
| तेन मेऽनुग्रहं कर्तु कृपणस्य त्वमहिस ॥<br>विम जवाच—                                                                                                                  | ८৩            |
| यो वेत्त्येकादशाध्यायं जपत्यनुदिनं च यः । तेनाभिमित्रितं वारि यदा शिरमि तावके ॥                                                                                      |               |
| पतिष्यिति तदा शापात्तव मुक्तिभविष्यति ॥                                                                                                                              | 66            |
| यातञ्चान तदा सापातव चुत्तिमावञ्चात ।।<br>ग्रामपाल उवाच                                                                                                               | 80            |
| प्रामपाल उपाप==<br>इस्युक्त्वा नापसो यानो हालिको राक्षसोऽभवन्।[⁺इति तद्राक्षसवचो निशस्याऽऽशु प्रधा                                                                   | r==•          |
| इरबुक्त्वा पापसा पापा शालका राजसाउमवत्। शत पट्टालसववा निगम्याउउगु अवा<br>उभयं कार्यमेवाद्य संसिद्धं कुरु नापस ] । तदागच्छ द्विजश्रेष्ठ नेनाध्यायेन मन्नय ॥           | <b>1471</b> • |
| तीर्थोदकं स्वहस्तेन तस्य मूर्थनि निक्षिप ॥                                                                                                                           | စုန           |
| श्रीमहादेव उवाच—                                                                                                                                                     | Ψ, ⊊          |
| त्रामहाद्व उवाच—<br>इति तत्प्रार्थितं सर्वे श्रुत्वा करुणयाऽऽग्रुतः । तथेति सह पालेन मुनी रक्षोन्तिकं ययौ ॥                                                          | <b>6</b> 9    |
| इति तत्त्रायित सब क्षुत्वा करुणयाऽक्षुत्तः । तयात सह पालन मुना रङ्गान्तक यया ॥<br>एकाद्देशन तेनाम्बु विश्वरूपेण मित्रतम् । निक्षिप्तं तस्य शिरासि तेन विषेण योगिना ॥ | ر.<br>د ت     |
| प्रकार्यायप्रभावेन शापमोक्षमवाप सः । विहाय राक्षमं देहं चतुर्वाहम्ततोऽभवत् ॥                                                                                         | 63            |
| भाषाञ्चायमभावम् शापमानमवापं सर्गा विद्यायं राजस्य दृष्टं चतुवाहुस्तताऽसवत् ॥<br>निर्माणाः ये जनास्तेन पान्थाः आसन्सहस्रज्ञः । चतुर्भुजाः बभुवुस्तः शहचक्रमदाधगाः ॥   | * •           |
| ते विमानान्यारुरुहम्तावद्वे स राक्षसम् ॥                                                                                                                             | ړه            |
| यामपाल उवाच—                                                                                                                                                         | 4 8           |
| मदीयस्तनयः कस्तं दर्शयस्य निशाचग ॥                                                                                                                                   | 6 %           |
| श्रीमहादेव उवाच —                                                                                                                                                    |               |
| इत्युक्ते ग्रामपालन दिव्यधीगह गक्षमः ॥                                                                                                                               | 4.5           |
| राक्षम उत्राच                                                                                                                                                        | 4.3           |
| राज्ञमः उत्राच—<br><b>एनं चनुर्भुनं विद्धि</b> तमालक्यामलद्युतिम् । माणिक्यमुकुटं दिव्यम्णिकुण्डलम्ण्डितम् ॥                                                         | ويع           |
|                                                                                                                                                                      | ۳, 9          |
| हारहारिमहास्कन्थं स्वर्णकेयुरभूषितम् । राजीवलोचनं स्विर्धं हस्ते कृतसरोक्रहम् ॥                                                                                      | . ,           |
| दिव्यं विमानमार्क्तदेवत्वं प्राप्तमात्मजम् ॥<br>श्रीमहादेव उवाच—                                                                                                     | ६८            |
| इति तस्य वचः श्रुत्वा सुतं दृष्टा च तादशम् । स्वगेदं नेनुमारेभे तं जहास सुतस्ततः ॥<br>सुत उवाच—                                                                      | 60.           |
| कतिवाराणि जातांशसि त्वं पुत्रो मम रक्षक । पूर्व पुत्रस्त्वदीयोशस्मि ह्ययुना विवृधोशसम्यह                                                                             | म् ॥          |
| यास्यामि वैष्णवं थाम ब्राह्मणस्य प्रमादतः। निशाचराऽपि प्राप्ताऽयं प्रध्य देहं चतुर्भुजम्                                                                             | १०१           |

<sup>\*</sup> अयं श्लोकः क. ख. च. ज. झ. ञ. इ. पुस्तकस्थः । + अयं श्लोकः क. ख. ज. पुस्तकस्यः ।

एकादशस्य माहात्स्याद्याति स्वर्गे समं जनैः । विषादस्मान्त्वमध्यायमधीष्व त्वं जपानिशम् ॥
भविष्यति न संदेहस्तवापि गतिरीदृशी । तान नस्मात्सतां सङ्गो दुर्लभः सर्वथा जनैः ॥ १०३
सोऽष्यद्य ने समुत्पन्नो ह्यात्मनः साधयेष्मितम् । किं धनैभीगदानैवी किं यज्ञैस्तपसा नु किम्॥
किं पूर्तेवी परं श्रेयो विश्वरूपस्य पाठतः । तद्विष्णोः परमं रूपं नन्त्वं ध्यायस्व विश्वतम् ॥१०५
यन्पूणीनन्द्संदोदृकुष्णवृद्धास्यनिर्गतम् । कुरुक्षेत्रेऽज्ञेने मित्रे तत्केवल्यरसायनम् ॥ १०६
नृणां च भवभीतानामाधिव्याधिविनाशनम् । अनेकजन्मदुःखद्यं नान्यन्पद्यामि तत्स्मरः १०७

श्रीशिव उवाच —
इन्युक्त्वा सह तः सर्वेयेयो विष्णोः परं पदम् । तमध्यायं ततो विषाद्वामपालः पपाठ सः ॥
तावुभा तस्य माहात्स्याज्ञस्मतुर्वेष्यवं पदम् । इत्येकादशमाहात्स्यकथा तुभ्यं निरूपिता ॥
यस्योः श्रवणमात्रेण महापातकनाशनम् ॥
१०९

इति भीमहापूराणे पाद्य उत्तरखण्डे गीतामाहारस्य सतीश्वरसवाद एकादशाध्यायमाद्यास्यकथनं सम्मेकाशीत्यधिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ ( ११ )

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः —३९८६५

# अय अजार्च (फ्रान्तमां) प्राच ।

श्रीमहादेव उवाच -अस्ति कोल्हापुरं नाम नगरं दक्षिणापये । सुखानां सदनं सिद्धसाधुनां सिद्धिसंभवम् ॥ परशक्तेः परं पीठं सर्वदेवनिपेवितम् । पुराणेषु प्रसिद्धं यङ्गक्तिमुक्तिफलपदम् ॥ 5 कोटिशस्तत्र तीथोनि शिवलिक्गानि कोटिशः। आस्ते रुद्रगया यत्र विशालं लोकविश्रुतम् ॥ ₹ तृङ्गाचलमहाव्यमगोपुरोद्धासितारणस् । प्रासाद्शिखरे यत्र तृङ्गे च कनकथ्वजस् ॥ 8 मानकान्तमहासाधवळभीषाञ्चकाभितम् । जालग्न्धाद्भिगद्धवधूमामोदितदिकतटम् ॥ ५ चलत्पताकविस्तीणेच्छापदेवालयान्वितम् । चतुरः सुन्द्ररः स्त्रिग्धैः श्रीमद्भिः शुचिमानसैः ॥६ अधिष्ठितं सदाचारः पुरुषभूरिभ्षणैः । कुरङ्गनयनाश्चन्द्रवद्नाः कुटिलालकाः ॥ 9 उन्फ टुचम्पकच्छायपीनतुङ्गपयोषसाः । कृशमध्या निम्ननाभिवलित्रयविराजिताः ॥ 6 विज्ञालज्ञवनाश्वारुजङवायुग्मा वराङ्घ्रयः । वाचालमेखलादामनिक्रणन्मणिनूपुराः ॥ 9 रणत्कंकणहम्ताञ्जस्फुरत्करजरदमयः । वर्सान्त प्रमदा यत्र मादयन्त्यो मुनीनपि ॥ 40 समस्तवस्तुसंयुक्तं सर्वभागसमन्वितम् । मङ्गलैः सकलैयुक्तं महालक्ष्मीसमन्वितम् ॥ 88 तत्रागच्छन्युमानकश्चिद्यया गाँरः सुलोचनः । कम्बुकण्डः पृथुस्कन्धो महाबक्षा महाभुजः ॥ 83 ममस्त रक्षणांपना गाँगः(र) मर्नाङ्गसुन्दरः । प्रविष्ठय नगरं पश्यव्शोभां सौधेषु सर्वतः ॥ 59 उन्कण्डितमना द्रष्टुं महालक्ष्मी सुरेश्वरीम् । भीणकण्डे कृतस्नानः संपन्नपितृतर्पणः ॥ महालक्ष्मीं महामायां नत्वा तुष्टाव भक्तितः ॥ १४

१ क. ख. ज. त्र हियाः स्मरण । २ च. हिमिद्मगो । ३ क. ख. ज. तो गोचरासक्तमानसः । प्र । ४ क. ख. च. ज. झ. ल. ट. मणिकृण्डे ।

राजपुत्र उवाच-जयत्यपारकारुण्या काँमदा जगदम्बिका । कुर्वाणा जगतो जन्म पालनं क्षपणं दशा ॥ **यया ज्ञवत्या यथादिष्टः परमेठी स्टजत्यसो । अवरुभ्य यया शक्त्या पालयत्यच्युतो जगत्।।१६** यया शक्त्या कृतावेशः संहरत्यखिलं हरः। तां भजे परमां शक्तिं सर्गस्थितिलयोजिताम्॥१७ योगिध्येयाङ्घिकपले कपले कपलालये । स्वभावानिषिलान्नस्त्वं गृह्वासीन्द्रियगोचरान् ॥१८ त्वमेव करपनाजालं तत्करपं कुरुषे मनः । इच्छाज्ञानक्रियास्या प्रग्नंवित्स्वरूपिणी ॥ निष्कला निर्मेखा नित्या निराकारा निरञ्जना । निरन्तरा निरावङ्का निरालम्बा निरामया २० त्रवैवं महिमानं हि के वर्णयितुपीशते । वन्दे निर्भिन्नपटचकां द्वादशान्तर्विद्यारिणीम् ॥ अनाइतध्वनिमयीं विन्दुनाद्कलात्मिकाम् । मानस्त्वं पूर्णशीनांशुगलत्पीयृपवाहिनी ।। 23 पुष्णासि वत्सले बालान्सनकादीन्दिगम्बरान । अनुम्यता शिवा मा व जाग्रत्स्वमसुप्रियु तुरीयायां वर्तमाना द्यासृतृतसंधिषु । द्दासि प्राणिनां सर्वाः सततं ब्रह्मसंपदः ॥ マン संहत्य तत्त्रसंघातं तुरीयानीनया त्वया । योगिनां विम्बतादात्म्यं दीयते निविकत्पया ॥ 35 परां नमामि पदयन्तीं मध्यमां वैखरीमाप । रूपाणि दावि गृहानि जगन्संत्राणहेतवे ॥ 58 दवं ब्राह्मी वैष्णवी तवं च माहेशी च त्वमस्विक । वागाही तवं महालक्ष्मीनीशियही तवमित्रका दं कोमारी चण्डिका नवं लक्ष्मीमन्वं विश्वपावनी । सावित्री नवं जगनमाना बांगनी नवं च गाहिणी हवं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि त्वं सुधा परमेश्वरी । चण्डमुण्डभूजादण्डसण्डदे दिण्डमण्डिते ॥२९ रक्तवीजगलद्रकपानपूर्णितलाचने । उन्मसमहिपग्रीवोनमुळनशेहदोर्युते ॥ **जुम्भासुरमहादैत्यदारणाया**ऽऽत्तविक्रमे(ग्रहे) । अनन्तीवक्रमे तुभ्यं नेमस्र्वेटोक्यमातृके ॥ भक्तकरपलने महां प्रमीक प्रमेश्वरि ॥ 3 % श्रीशिव उवाच-इति तेन स्तुता देवी महालक्ष्मीस्ततः स्वयम् । निजरूपं समाम्थाय पुरुषं प्रत्युवाच तम् ॥ ३२ श्रीमहालक्ष्मीरुवाच--राजपुत्र प्रसन्नाऽहं हणीप्व वरैमुत्तमम् ॥ 3 3

राजपुत्र उवाच---

पिता में घरणीपाली वाजिमेनं महाजतुम् । कुनीणो देवयोगेन रोगाक्रान्ते दिवं ययो ।। ३६ तद्वपुस्तप्ततेलेन शोषियन्त्वा मया ततः । स्थापितस्तत्र यागेऽसा यथापृनंभवतेत ।। ३५ अथ क्रान्तमहीचको यूपयोगतुरंगमः । निर्शाय वन्धनं छित्त्वा नीतः केनापि कुत्रचित् ॥ ३६ अद्दृष्ट्वा तं गतं कापि निर्हत्तेषु जनेष्वहम् । आमन्त्र्य ऋन्त्विजः सर्वाञ्चरणं न्वामुपागतः ॥ ३७ मसन्ना यदि देवि न्वं तन्मे यागतुरंगमः । दृष्टो भवतु यागोऽमो संपृणी जायते यथा ॥ ३८ आदृण्यं मम तातस्य तेन राह्यो भविष्यति । तथा कुरु जगद्वात्रि शरणागतवन्सले ॥ ३९

श्रीदेव्युवाच---मम द्वारे द्विजः सिद्धसमाधिरिति विश्रुतः । मभाऽऽज्ञया स ते सर्वं कार्यं निष्पादयिष्यति॥४०

९ क. ख. च. ज. झ. भ. ढ. शरण्या । २ क. ख. ज. भ. न्तिचरिने तुं। ३ क. ख. ज. भ. रिसीर्टननम् ।

| श्रीशिव उवाच—                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| इत्युक्तः श्रीमहालक्ष्म्या ततो राजकुमारकः । आजगाम मुनिः सिद्धसमाधिर्यत्र तिष्ठति ॥           | 8 \$ |
| प्रणम्य तस्य पादाञ्जं कृताञ्जलिस्वास्थितः । तमुत्राच ततो विषः प्रहितोऽसि त्वमम्बया ॥         |      |
| त्वदीप्सितिभदं सर्वे साधयामि विलोकय ॥                                                        | ४२   |
| श्रीशिव उवाच —                                                                               |      |
| इत्युक्त्वा त्रिदशान्मर्वानाचकर्षे स मान्त्रिकः । ऐक्षत क्षितिपालस्य तनयोऽसौ तदा सुरान       | न ४३ |
| कृताञ्जलिपुटान्देवान्वेपमानकलेवरान् । अथ तानमरान्सर्वान्संवभापे द्विजीत्तमः ॥                | 88   |
| मिद्धसमाविक्याच —                                                                            | -    |
| अमुष्य राजपुत्रस्य वाजी यज्ञाय कल्पिनः । नीतोऽस्ति देवराजेन क्षपायामपहृत्य यः ॥              |      |
| गीबीणास्तृणीमबीणं समानयत मा चिर्म् ॥                                                         | ४५   |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                | •    |
| अय तस्य मुनेवीकयादेवेर्यज्ञतुरंगमः । समर्पितस्ततस्तेन तेऽनुज्ञाता दिवौकसः ॥                  | ४६   |
| आकृष्टानमग्रन्द्रष्ट्रा गर्ने लब्ध्वा तुरंगभम् । महीपतिसुतो नत्वा तं मुनि वाक्यमब्रवीत् ॥    | ४७   |
| गाजपुत्र उवाच—                                                                               |      |
| आश्चर्यमिद्मेत्ते मामध्येमृपिमत्तम । क्रुतमेतत्त्रया वित्र त्रिद्शाकर्पणं क्षणात् ॥          | 86   |
| हैटाटाक्रुप्य दत्ती में यज्ञीयोऽयं तुरंगमः । न किचिद्परं यावदुःकरं यत्सुरैरपि ॥              | ४९   |
| प्रभविष्यति तत्कर्तुं भवानेव नचापरः । शृणु विष्य महीपालः पिताऽऽसीन्मे बृहद्रथः ॥             | ५०   |
| भाग्वधहयमेबोऽस्र देवेन निधनं गतः । अद्यापि तस्य देहोऽस्ति तस्रतेलेन शौषितः ॥                 |      |
| तस्य संजीवनं भृयः कर्तुमर्हास सत्तम ।।                                                       | ५१   |
| श्रीशिव स्वाच—                                                                               |      |
| इत्याकण्ये स्मितं कृत्या म जगाद् महाग्रुनिः । यामस्तत्र पिता यत्र तावको यागमण्डपे ॥          | 42   |
| अथाऽउगत्य समं तेन तत्र निद्धसमाधिना । पयोऽनिमन्त्र्य निद्धे तस्य प्रेतस्य मुधीनि ॥           | ५३   |
| ततः प्राप्त तृपः संज्ञामुत्तम्थे व दृद्शे च । स तं पप्तच्छ विभेन्द्रं कोऽसि धर्मेति भूपतिः ॥ | 48   |
| तर्ता राजसुतः सर्वे स्वालाय स्यवेदयत् । स नःवा ब्राद्मणं राजा तं पुनर्दत्तजीवितम् ॥ -        | 44   |
| वभाषे केन पुण्येन त्विय शक्तिरलॅकिकी । यया मे जीवित दत्तनाक्रष्टाश्च दिवीकसः ॥               |      |
| यागश्रोद्धरितौ वित्र येन मे तित्ररूपय ॥                                                      | 48   |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                |      |
| इत्युक्तस्तेन विप्रोऽसौ जगाद श्रहणया गिरा ॥                                                  | 40   |
| सिद्धसमाधिरुशाव <del></del>                                                                  |      |
| गीतानां द्वादशाध्यायं जपाम्यहमनन्द्रितः । तेन शक्तिरियं राजन्यया प्राप्तोऽसि जीवितम् ॥       | 146  |
| श्रीशिव उवाच—                                                                                |      |

एनदाकण्ये राजाऽसौ द्वादशाध्यायमुत्तमम् । पपाठ तस्माद्विपर्पेः सकाशाद्वासणान्वितः ॥ ५९

# तस्याध्यायस्य माहातम्यात्ते सर्वे सद्गतिं ययुः। [ \*अन्ये पठिन्वा जीवाश्च मुक्तिमापुरहो पराम् ]

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये द्वादशाध्यायमाहात्म्यकथनं नाम

द्यारीत्यधिकशततमो Sध्यायः ।। १८२ ।। ( १२ )

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—३९९२५

भथ व्यक्तीत्यधिकशततमो Sस्याय ।

# श्रीदेव्युवाच—

द्वादशाध्यायमाहात्म्यं भवता कथितं मन । बृहि त्रयोदशाध्यायमाहात्म्यमितसुन्द्रम् ॥

ईश्वर उवाच-कृणु त्रयोदशाध्यायमहिमामभोनिधि शिवे । यदाकर्णनमात्रेण पर्ग मुद्रमवाप्ययि ॥ अस्ति दक्षिणदिरभागे तुङ्गभद्रा महानदी । तत्तरे नगरं रम्यं नाम्ना हरिहरं पुरम् ॥ यत्राऽऽस्ते भगवानदेवि देवो हरिहरः स्वयम् । यस्य दर्शनमात्रेण परं कल्याणमार्थ्यंत ॥ तस्मिन्पुरे द्विजन्माऽऽसीद्धिरिदीक्षितसंक्षितः । तपःस्वाध्यायनिरतः श्रोवियो वेदपारगः ॥ दुराचारेति तस्याऽऽसीद्भार्या नाम्ना च कर्मणा । न सुष्वाप समं पत्या दुराळाषा कडाचन ⊞ क्षणमप्यात्ममदने नचाऽऽस्ते स्वरचारियी । कण्डदब्लं दिनद्वारे धयन्ती वारुपीरसम् ॥ पितमंबन्धिनः सर्वास्तर्जेयन्ती पुनः पुनः । विदेः सह सर्वान्यना रथमाणा निरन्तरम् ॥ कदाचिद्याकुरुं दृष्टा पुरं पीर्गिनस्तनः । संकैतगेहमकरोत्कान्तारं निजने स्वयम् ॥ अथ तत्रेव सा धेरी रममाणा विटेः सह । निनाय सा वह्न्कालान्त्रिजयीवनगीवता ॥ अथ तस्मिन्पुरे नित्यं निवसन्त्या निरङ्कागम् । वसन्तकालः समभ्यपर्धवनभुवः सम्बा ॥ आमुरुपह्रवाकीर्णसहकारविकारिणाम् । पिकानां पश्चमार्ल्याः पुरः संबंधिवतस्मरः ॥ 5 : स्फुर्चस्यकसौर्भ्यहार्केमेळ्यानिळेः । मन्दं मन्दं प्रसर्पाद्धरान्द्रोल्टितवनद्दमः ॥ 93 जत्फुञ्जमञ्जिममोद्मदिगपारणावताम् । अर्छीनां करुहंकाँगः समन्ताद्रावर्शाभितः ॥ **प्रसन्न बारुभिः संगरः सरोवरसुग**न्धिभिः । मीलन्परालनिवर्देः सरोभिः प्रकटीकृतः ॥ घनच्छायासुखासीनहरिणार्भकथारिभिः । नीरन्त्रपहुवनीनाशास्त्रिभः शोभिक्षवनिः ॥ 15 तस्मिन्वसन्तसमये मुद्दिता साऽभिसारिका । अयदयज्जगडानन्ददायिनी चन्द्रिकां निशि ॥ चक्रचकोरचश्चप्रपीतपीयृपसीकराम् । द्रवदिन्दुशिलानियन्सुवानिझर्गनभेराम् ।। 96 विकासिकसुमकोडसान्द्रीभृतकरोन्कराम् । उठासित्रयोराशिकठोलालिङ्गितास्यराम् ॥ मनोभवमहासिंहकुल्टेकुलकर्तरीम् । घनान्यकारमंदोहविदारणपटीयसीम् ॥ वित्रकृतैसतीकार्परार्थहिमगर्भिणीम् । स्टानपङ्कनसंके:चां युनामानन्ददायिनीम् ।। 24 चक्रवाकवध्ववक्रकरणाक्रोशसाक्षिणीम् । मुक्ताश्रेणी(णी)व गुद्धांगुप्रभासिनदिगन्तराम् ॥ अथ तस्यां प्रभृतायां पूर्यन्त्यां दिशो दश । कामान्याः कामिना जाताः पथि सौधविद्यारिणः अपदयन्ती विटं रात्री निर्भिद्य भवनागेलम् । यया संकेतभवनं निर्गत्य नगराद्धांहः ॥ २४

<sup>\*</sup> इदमर्थ क. ख. ज. य. पुस्तकस्थम ।

**९ क. स्त. ज. ञ. त्रुगा २ क. ख. ज.** ञ. टाइण्टक । ३ ञ. तशर्तः । इ. तसिताका ।

तत्र प्रियतमं कंचित्काममोहितमानमा । अन्वेषयन्ती नाद्राक्षीत्कुञ्जे कुञ्जे तरौ तरौ ॥ २५ आकर्णयन्ती कान्तम्य मन्दालापान्पदे पदे । अभियाति ततः क्रीडन्त्यत्र संचारिनिस्वना ॥२६ चक्रवाकरवाञ्श्रुत्वा कान्तालापश्रमादमा । सरोवराणि सर्वाणि पर्यटन्ती मुहुर्मुहुः ॥ २७ कान्तश्रान्त्या तक्ष्तत्रे प्रमुप्तान्दरिणोत्करान् । प्रवोधयन्ती सोच्छासमागताऽस्मीतिभाषिणी २८ आलिङ्गन्ती वनम्थाणुं जीवितेश्वरक्षद्भया । तदाननश्रमाङ्ग्यश्रम्वन्ती विकचाम्बुजम् ॥ २९ तत्र तत्र कृतव्ययेश्रमाऽदृष्टिया स्वयम् । विललाप वने तस्मिन्मुर्छन्ती विविधोक्तिभिः ॥ ३० दुराचारोवाच—

हा कान्त हा गुणाक्रान्त हा चेतन्यस्य नायक । हे मनोहरसीभाग्य भाग्यलावण्यशेवधे ॥ ३१ हा पूर्णचन्द्रवदन हा सगाजायतेक्षण । हा कान्त सन्वसाहित्य विश्रामार्थसुरद्वम ॥ ३२ अही कान्त नवाकीणकर्णकुण्डलद्धीयितिः । नयनानन्दिनिष्यन्दी कुत्र ते मुखचन्द्रमाः ॥ ३३ यदि कोपेन कुत्रावि गुप्तवेषोऽत्र तिष्टुसि । प्रसाद्यामि त्वां कान्त दन्ता प्राणान्त्रियानपि॥ ३४

श्रीशिव उवाच—
इन्युंचः सर्वतो दिशु विरुपन्या वियोगतः । तस्याः श्रुत्वा वचः कोऽपि सुप्तो व्याघः प्रबुद्धवात् कुर्वन्युग्युग्ध्वानं पञ्चन्प्रतिदिशं रूपा । आम्फालयत्रवभेषि गजिन्नाकाशगहरे ॥ ३६ पृष्ठनिमेश्र राष्ट्रते श्रुतभुन्थाय चाकरोत् । गतो व्याघः समुन्पत्य यत्राऽऽस्ते साऽभिसारिका ३७ अथ साऽपि तमायान्तमालोक्य पतिशङ्कया । निजेगाम पुगः स्थातुं प्रेमनिभेरमानसा ॥ ३८ ततस्तस्य नम्बकीटाक्रग्तान्धीकृता सती । जहाँ भियवपुःशङ्कां श्रुन्वा गजितमृजितम् ॥ ३९ व्याघोऽपि पातयामास ततो नस्यशिलीमुक्तः । तमुवाचाथ क्रोशन्ती वीतमीहृद्या गिरा ॥ तथाविथाऽपि सा नारी भ्रान्तिमृत्सुज्य सन्वरम् ॥

दुगवागवाच--

व्याघ्र त्वं तु कृतो हेतामी निहन्तुमिहाऽऽगतः । इदं सर्व ममाऽऽख्याहि पश्चास्वं हन्तुमईसि ४१ श्रीशिव उत्राच

इति तस्या वचः श्रुत्वा शाद्रेलश्चण्डविक्रमः । क्षणं वि<mark>हाय तद्भासमुवाच प्रहसक्षिव ।। ४२</mark> व्याघ उवाच—

मलापहा नदी नाम्ना देशे तिष्ठति दक्षिणे । नगरी मुनिपर्णिति तस्या रोधिस वर्तते ॥ ४३ तत्राऽऽस्ते भगवान्साक्षात्पञ्चित्रङ्गो महेश्वरः । तस्यां पुर्यामहं विमपुत्रो भृत्वा स्थितस्ततः ॥४४ अयाज्यान्याजयत्रश्चत्रं कोऽतिष्ठं नदीतरे । वेदपाठफलं शश्विद्धिणान्धनकाङ्क्षया ॥ ४५ भिक्षकानपगर्छोभात्तिरम्कुवेन्दुक्तिभिः । अदेयं द्रविणं गृह्धसदत्तमिनशं दिनम् ॥ ४६ छलयन्सकलाङ्गोकान्णग्रहणकातुकात् । ततः कतिपये काले जरठत्वमुपेयिवान् ॥ ४७ वलीपिलतवानन्धः प्रपतन्त्रम्बलद्वतिः । पतद्दन्तोऽभवं भ्यः प्रतिग्रहपरायणः ॥ ४८ हस्ते गृहीतद्वभीऽहमगमं तीथसीनिधिम् । प्रतिग्रहणलोभेन भ्रमन्पर्वसु पर्वसु ॥ ४९ ततोऽहं शिथिलाङ्गः सन्कांश्चिद्धर्तवरान्द्वजान् । गतवान्याचितुं भोकुं दृष्टो मध्ये पदे शुना॥५०

५ च. ॅरे । विस्तारीऋपलां । २ क. ख. ज. ल. विती वाचा गद्गदया सती । त<sup>र्</sup> । ३ **क. ख. ज. ल. ैहि** यतस्य इस्त्रीमण्डिम । ४ झ. ल. जटगरव ।

€ 3

99

92

ईश्वर उवाच-

अपतं मूर्छितो भूत्वा ततः क्षितितले क्षणात् । ततोऽहं विगतमाणो व्याघ्रयोनिमुपागतः ॥ ५१ अत्र तिष्ठामि कान्तारे पूर्वपापमनुस्मरन् । न भक्षयामि धर्मिष्ठान्यतीन्साधुजनान्सतीः ॥ ५२ किंतु पापान्दुराचारानसतीर्भक्षयाम्यहम् । अतोऽसती त्वं तस्वेन ममालं कवलायसे ॥ ५३

श्रीशिव उवाच-इत्युक्त्वा स्वनसैः कूरैस्तां विभज्याङ्गखण्डशः । अथ सा भक्षिता तेन पापदेहमुपाश्रिताम्।।५४ यमस्य किंकरा निन्युः सद्यः संयमनी पुरीम् । यमादेशेन तत्रापि मज्जयामासुरागु ताम् ॥ विण्यूत्ररक्तपूर्णेषु घोरकुण्डेप्वनेकथा । कल्पकोटिषु जातासु तस्मादादाय तां मुहुः ॥ 45 रौरवे स्थापयामासुर्मन्वन्तर्शतावधि । ततोऽप्याकृष्य तां दीनां रुद्तीं सर्वतामुखीम् ॥ 60 मुक्तकेशी भीमगात्रां चिक्षिपुर्दहनानने । एवमाद्यपरां घोरां भुकत्वा नरकयावनाम् ।। 66 इह जाता महापापान्युनः श्वपचयोनिषु । ततः श्वपचगेहेऽपि वर्धमाना दिने दिने ।। 60 पूर्वजन्मवज्ञेनेव तथैवाऽऽसीद्यथा पुरा । कुष्टगोगक्षयवती नेत्रपीडापगयणा ॥ 8 c ततः कतिपये काले पुनः स्वभवनं ययौ । यत्राऽऽस्ते जैम्भका देवी शिवस्यान्तःप्रेश्वरी ॥६० तत्रापश्यद्विजन्मानं वासुदेवाभिषं शुचिम् । सीतात्रयोदशाध्यायमृद्विगन्तमनाग्तम् ॥ € 3

> इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरकण्डे शीतामाहास्म्ये त्रयोदशाध्यःयमाहाक्यव्यवन सम्म न्यद्यीत्यधिकशतनभोऽध्यायः ॥ १८३ । (१३)

ततस्तच्छ्वणादेव मुक्ता श्वपचित्रप्रहात् । दिव्यदेहं समासाय जगाम त्रिदशालयम् ॥

आदिनः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः—३९९८८

अथ चतुरशीलधिकशततमोऽभ्यायः ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि भवानि भवमुक्तये । गीनाचतुर्वजाण्यायमवथाग्य साद्रम् ॥ १ सिद्न्यां यत्किल स्थूलमस्ति काद्मीरमण्डलम् । राजधानी सरम्वत्यां भगवत्या मनंदिरा ॥ १ सामिष्ठिष्ठाय वाग्देवीं ब्रह्मलोकं प्रगच्छित । हंसेः समुद्यमानां तु सावित्रीप्रदिर्वाह्माः ॥ १ सरस्वतीपदाम्भाजसेवामाश्रित्य कुङ्कुमः । यत्र गाँगवयन्त्यात्रा हंसाः पञ्चपुर्वाद्भवः ॥ १ तिरन्तरतया यत्र तृणां संस्कृतभाषिणाम् । देववर्णमयी भाषा निमेषणापलभ्यते ॥ १ प्रात्र्यहाङ्गणोद्धत्वेत्रत्र कुङ्कुमपांसुलेः । सर्वनोक्षणितच्छायं शशाङ्करिवमण्डलम् ॥ १ तत्राऽऽसीत्रेजसां राशिः शौयवर्मा नरेष्यः । उद्यदुष्ठवर्षयाणाय्यण्डितागितमण्डलः ॥ १ अभूच सिहलद्वीपं राजा सिहपराक्रमः । नाम्ना विक्रमवेतालः कालानामपि शेर्वाधः ॥ १ प्रकृत प्रहितं प्रेम्णा प्रभृतं शौर्यवर्भणा । राजा विक्रमवेतालो विलोक्य शुनकीद्वयम् ॥ १०

मत्तमातङ्गतुरगं मणिभूपणचामरम् । त्रेपयामास वित्राय प्रभृतं शायविभेण ॥

एकदा किविकारूढं चारुचामरवीजितम् । सुवर्णशृङ्खलारूढं वाद्यडिण्डिमडम्बरम् ॥

**१ क. ख. ज. म. ैशां भगगाँ। २** क. भज्ञया। ख. ज. म. जम्भया। च. झ. इ. जूम्भका। ३ क. ख. ज. म. ैत्या अस्ति चैत्र म<sup>2</sup>।

जनीयुगलपादाय मृगयार्कातुकोन्सुकः । राजा जगाम बाह्यालीं सर्म राजकुपारकैः ॥ १३ पणबन्धविधानेन समुपेतं शशामिषम् । तत्र राजकुमाराणां महान्कोलाहलोऽभवत् ॥ \$8 ततः समानवयसा केनचिद्राजसृनुना । बहुमूल्यं पणं कृत्वा राजा चिक्रीड कौतुकी ॥ १५ नतोऽवनार्य दोलाया विरुद्धविनाम् । धावनः शशकस्योचैः पृष्ठेऽमुश्चकृषः शुनीम् ॥ १६ मुमोच राजपुत्रोऽपि प्रेमपात्रं महाभुजः । विरराम शुनीमुचैः संकीर्त्य विरुदावलीम् ॥ 99 अलक्ष्यमाणवेगेऽस्मिञ्जुनीयुगलके भृशम् । धावन्युत्थितमेवाऽसीत्पद्यतां सर्वभूभृताम् ॥ 28 पपात गर्ते महति शशकोऽतिश्रमाद्मो । पतिनोऽपि श्रुनीवश्यो नाभृच्छशकशावकः ॥ 99 ततः शनैः समृत्थाय धावन्नाक्रम्य गोपतः । जगृहे गाजश्रन्याऽसौ शक्षकः फेनमुद्रमन् ॥ २० तनः कथंचिद्रशुर्य गर्ऋन्विम्खलयञ्ज्ञाः । राजपुत्रगुनक्याऽसौ गृहीनः कंधरातटे ॥ 2 ? जिनमस्माभिरत्यथीमिति संजलपतां तृणाम् । कोलाहलं शक्कितायाः शुन्या निर्गतवानमुखात् 22 तता दंषात्रणश्रोणीक्षरद्धिरधारकः । कापि ममेरभुभागे निलीय स्थितवाञ्जादाः ॥ **२३** जिन्नन्या राजगुन्याऽसा भुभागं चनरोपया । दृष्टमात्रः परित्रस्तो हस्तमात्रं ततोऽगमत् ॥ २४ यत्र कप्रेरकदलीकोडव्याबद(वर्ष)शीतलः । चोलीकपोलफलकांश्र्चुस्वातिसमीरणः ॥ २५ उद्भिन्नकेतकीकोशरजोमुकुलितेक्षणः । विस्वव्या हरिणा यत्र च्छायां तां परितः स्थिताः ॥२६ नारिकेलफल्येय स्वयं निप्तिरेग्यः । अपि चुरफ्लः प्रकेस्तुप्ताः शाखासुगा अपि ॥ २७ अपि केमरिणो यत्र खेळिन्ति कळेनेः समम् । फणिनैः कङ्कवेर्रेषु निविशङ्कं विशन्ति च ॥ 26 यत्राऽऽश्रमान्तरे विषे वत्यनामा जितेन्द्रियः। ज्ञान्तश्चतुर्देशाध्यायं जपन्नास्ते निरन्तरम्॥२९ तत्र तस्छिप्यपादाङाप्रक्षालनजलैः कृते । कर्षे स्यपतद्गत्वा जीवशेषो मृहः श्वसन् ॥ ₹ o ततः कट्रेमसंस्पर्शमात्रनिस्तीणेसंसृतिः । दि्ष्यं विमानमारुख निर्ययौ शशको दिवस् ॥ 3 9 ततः शन्यपि लिप्ताक्षी स्त्रोकैः कदेमविन्दुभिः । क्षुन्यिपासातिरहिता शुनीरूपं विहास सा ॥३२ तता दिव्याङ्गनारम्यं गन्यवेरुपशोभितम् । दिव्यं विमानमारुख शुन्यपि त्रिदिवं ययौ ॥ 3 3 ततो जहास मेथावी शिष्यो नाम्ना स्वकंधरः । विचाये विस्मितः पृवेजन्मवैरस्य कारणम् 38 राजाऽपि पर्यपुरुछमं तत्म्मयस्मेरलोचनः । प्रणम्य परया भक्त्या विनयैकपयोनिधिः ॥ 34 गर्जावाच-

कथां कथय में वित्र हीनयोनिनिषेवितौ । अज्ञा यो जग्मतुः स्वर्गे शुनीशशकशावकौ ॥ ३६

वन्मनामा द्विजन्माऽऽस्तं वनेऽस्मिन्नियतेन्द्रियः । चतुर्देशं तु श्रध्यायं गीतानां सर्वदा जपन् ३७ शिष्योऽहं तस्य भुपाल ब्रह्मविद्याविशारदः । चतुर्देशं तु अध्यायं जपामि मत्यहं नृप ॥ ३८ मदीयचरणास्भोजप्रक्षालनजले लुठन् । शशिक्षिदिवमापन्नः शुनक्या सह भूपते ॥ ३९

राजावाच--

हेनुना केन कथय हसितं च द्विजोत्तम । अतः किमिप साकृतं मन्यमानेन सादरम् ॥ ४० शिष्य उवाच--

महाराष्ट्रे तु नगरं नाम्ना प्रत्युदकं महत् । तत्राऽऽसीद्वाह्मणो नाम्ना केशवः कितवाग्रणीः॥ ४१

विक्रोभनाऽभवत्तस्य जाया स्वैरविहारिणी । तेन साऽहत्यत क्रोधाद्वैरं संचित्त्य जन्मनः ॥ ४२ ततः स्वीवधपापेन शशकोऽजायत द्विजः । किल्बिषाच्छुनकी साऽपि जाता वै जन्मजन्मनः ४३ पूर्वेण जन्मना वैरमभ्यस्तं विस्मृतं निह । आसेदिवद्भां बहुधा योन्यन्तरमपि कचित् ॥ ४४ श्रीशिव जवाच—

इत्याकलय्य सकलं भूपालः श्रद्धयाऽन्वितः । गीताचतुर्दशाध्यायपाठादाप परां गतिम् ॥ ४५

चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४॥ ( १४ )

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः—४००३३

अथ पश्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

## ईश्वर उवाच-

प्रवक्ष्यामि विशालाक्षि तुहिनाचलकन्यके । गीनापश्चद्शाध्यायमाहात्म्यमवधाग्य ॥ कुपाणनरसिंहोऽभृश्वाम्ना गाँडेषु भृपतिः । यस्यासिधारया संख्ये देवसंघाश्च धिक्ताः ॥ यदीयमत्तमातङ्गदानधाराजलैरिला । निदायेऽपि च सेहे नां रिवसंनापवेदनाम् ॥ संक्रन्दनात्परित्रस्ता यदीयशरणं गताः । रेजिरे करिणा मत्ताश्रस्टन्तः पर्वता इव ।। मत्तमातङ्गचीत्कारप्रतिस्वनमिवा(षा)द्रगतः । यस्य गोपायितुं शैला व्याहर्गन्त कृपावतः ॥ यदीयधावत्तुरमखुरसंघातजर्जरम् । नाभृचित्रं कथंकारं गतखण्डं धरातलम् ॥ Ę यस्मिन्खङ्गहतामित्रे समुद्धरति मेदिनीम् । पुनरुज्जल्पयांचके महाभाष्यं फणीश्वरः ॥ तस्याऽऽसीर्त्सन्यपो धीमाञ्शस्त्रशास्त्रकलार्निधः । नाम्ना सरभभेरुण्डः प्रचण्डभुजमण्डलः ॥ ८ भाण्डामारेण तुरगैर्भटैवीररसोद्भवैः । समान एव भूभर्तुर्दुर्गेरत्यन्तदुर्गमैः ॥ स कदाचित्स्वयं राज्यं कर्तुं पापो द्धे मनः । निहत्य वसुधापालं बलात्साकं कुमारकैः ।। कर्तुं व्यवस्य दिवसैः स्वरुपेरित्थं चिकीपया । साहिसकजनैर्मन्त्रं मन्त्रयित्वा हृदि प्रभुः ॥ विष्विकामयादाशु परासुः समजायत । कालेनाल्पीयसा प्रत्य पापात्मा तेन कर्मणा ॥ 72 तेजस्वी तुरगो जातः सिन्धुदेशे कुशोदगः । मृल्येन बहुना क्रीत्वा हयतत्त्वविदा ततः ॥ 93 **बहुयत्नवता नीतः केनचिद्वै**ञ्यसृनुना । [\*राजाऽपि पात्रनष्त्राद्येस्तर्स्यव मरणात्परम् ।। 8.8 कालेन दृद्धतां प्राप्तः स्वराज्यं चापि पालयन् । स वश्यसृतुस्तं चार्षं राज्ञे दातुं समागतः॥१५ राह्नो द्वारस्थितस्तत्र प्रतीक्षंस्तत्समागमम्]। ज्ञातपूर्वोऽपि वैद्योऽसी प्रतीहारेण द्वितः ॥ १६ किमर्थ बृहि राज्ञेति पृष्टः स्पष्टमभापत । देव त्रिजगतीरत्नामिति मत्वा तुरंगमः ॥ 99 **मयाऽऽनीयत मौ**ल्येन बहुना साधुलक्षणः । ततोऽवलोक्य वक्राणि भृपालः पार्श्ववर्तिनाम् १८ समादिदेश वणिजमश्वोऽत्राऽऽनीयतामिति । शिरांसि धूनयवृणामश्वलक्षणवेदिनाम् ॥ 96 भूराणामथ चेतांसि मुहुरुत्साहयन्महान् । अखण्डमेदिनीवेगबहुसंक्रमणाजितम् ॥

धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ख. ज. व. पृस्तकस्थः।

| लालाफेनच्छलेनासौ वमञ्जुभ्रतरं यद्यः । उच्चैःश्रवस्तुलां भेजे गुणसाम्येन तस्वतः ।।          | 3 ?  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विद्वण्वन्नतितेजश्च हियेवाऽऽनतकंघरः । चामरैरिन्दुधवलेवीज्यमानो निरन्तरम् ॥                 | 22   |
| दुरधाम्भोनिधिलोलैः स्वैः श्वासैरुचःश्रवा इव । नीलातपत्रयुगलघनच्छायातलेश्रिया ॥             | 23   |
| बिश्राणो वारिदालीढहिमाद्रिशिखरश्रियम् । मेदिनीमण्डलस्पर्शसंकान्तामिव पावकम् ।।             | 28   |
| मुहुरुद्धारयन्धुन्वन्वन्धुरं कंथरानटम् । ईरयन्वैरिणः सर्वान्व्याहरन्वै जयश्रियम् ॥         | २५   |
| हेषारवेण गुरुणा दिक्षु परव्यापयन्यशः । सन्वस्य राशिरत्युचैर्गतीनामिव शेवधिः ॥              | २६   |
| रूपस्य निलयं साक्षालक्षणानां पयोनिधिः । आनीतो वणिजा वाजी राज्ञा च समदृश्यत।।               | २७   |
| बहुधा वर्णितोऽमात्येरश्वलक्षणवेदिभिः । यथेच्छं वणिजोदीर्णे स्वर्णे दस्त्रा महीपतिः ॥       | २८   |
| जब्राह तुरगं वेगादसीमानन्दनिर्भरः । ततोऽश्वपालमाहूय भूपालस्तं निरूप्य च ॥                  | २९   |
| विर्माजनसभालोको यहान्तमगमत्रृपः । अनेकथा समापृष्ठो महीपालरणाङ्गणे ।।                       | 30   |
| शस्त्रत्रणिकणश्रेणीभूषणं सत्त्वसंनिभम् । एकदा मृगयां खेल(कुर्व)न्कुतूहलैरसोन्मनाः ॥        | \$ ? |
| नमारुह्य महीपालो वनं प्रति विवेश ह । विस्टज्य सैनिकान्पृष्ठे धावनः परितोऽखिलान् ॥          | \$5  |
| आकृष्यमाणां हरिणैः पिपासाकुलितोऽभवत् । तत उत्तीर्यं तुरगाज्ञलमन्वेषयन्नृपः ॥               | 33   |
| बद्ध्वाऽश्वं तरुशाखायामारुगेह शिलातलम् । गीतापश्चदशाध्यायश्लोकार्धे लिखितं नृपः॥           | \$8  |
| पानिनं मरुना तत्र पत्रखण्डे व्यलोकयत् । पत्रं वाचयना राज्ञः श्रुत्वा गीताक्षरावलीम् ॥      | 34   |
| तनो मुक्तिपदं लेभे तुरंगम्त्वरयाऽपतन् । तनो ग्रान्धि समाच्छिद्य पल्याणमवतार्य च ॥          | 38   |
| उत्थाप्यमानम्तुरगो गज्ञा नोत्थितवान्भुवः । कशाघातैर्बहुविधं ताडितोऽपि जडीकृतः ॥            | ७ ६  |
| ततः सर्भभेरुण्डो नृपमानम्य सन्वरम् । दिव्यं विमानमारु जगाम त्रिद्शालयम् ॥                  | 36   |
| ततो गिरि समारुख दद्शोऽऽश्रममुत्तमम् । पुंनागकदलीचृतनालिकेरसमन्वितम् ॥                      | 39   |
| द्राक्षेधुवाटिकापुगनागकेशरचम्पकम् । खेलत्कलभमारङ्गं नृत्यत्केकिकुलं नृपः ।।                | 80   |
| प्रणिपत्य द्विजन्मानमुद्रजाभ्यन्तरस्थितम् । पप्रच्छ परया भक्त्या मुक्तसंसारेवासनम् ॥       | 85   |
| राजीवाच—                                                                                   |      |
| तुरगो निरगात्स्वर्ग हेतुना केन मे वद ॥                                                     | 83   |
| श्रीत्रिय उवाच—                                                                            |      |
| इत्याकण्ये वचो राज्ञो द्विजन्मा वाचमूचिवान । त्रिकालदर्शी मन्नज्ञो विष्णुशर्मा महत्तरः ॥   | 8\$  |
| द्विजन्मोवाच —                                                                             |      |
| आसीत्सेनापतिः पूर्वे भेरुण्डस्तव भूपते । त्वां निहत्य समं पुत्रैः कर्तुं राज्यं समुद्यतः ॥ | 88   |
| तावद्विषूचिकारोगात्कालधर्ममवाप सः । कालेन बहुना पेत्य तत्पापाचुरगोऽभवत् ॥                  | ४५   |
| अथ पश्चदशाध्यायश्लोकार्धे लिखितं कचित्। [अमच्छिष्येण मुदा कापि गतेन वनम्ध्यतः              | ] 11 |
| त्वत्तो वाचयतः श्रुत्वा निरगात्तुरगो दिवम् । अनेकजन्मपापौघान्मुक्तो जन्मकृतादसौ ॥          | 80   |
| श्रीशिव उवाच—                                                                              |      |
| [+ततः समागतैस्तत्र परिवारजनैर्द्यतः]। प्रणिपत्य द्विजन्मानं हृष्टो राजा विनिर्गतः॥         | 86   |
|                                                                                            |      |

<sup>\*</sup> इदमर्थ ढ. पुस्तकस्थम् । + इदमर्थं क. ख. च. ज. म. ढ. पुस्तकस्थम् । ९ क. ख. ज. म. °लब्दाात्मना । त° । २ क. ख. ज. <sup>\*</sup>रबन्धन<sup>°</sup> ।

पत्रं तदेव लिखितं गीतापश्चदशाक्षरम् । वाचयन्स महीपालो हर्षसंफुल्ललोचनः ।। ४९ अभिषिच्य निजं पुत्रं मन्नविन्मन्निभिः समम् । सिंहासने सिंहवलं मुक्तिमाप विशुद्धधीः ॥ ५०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये पत्रदशाध्यायमाहात्म्यवर्णनं नाम पश्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५॥ (१५)

# आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः - ४००८३

#### अथ षडशीत्वधिकशतनमोऽध्याय

### ईश्वर उवाच--

अतः परं प्रवक्ष्यामि षोडशाध्यायगौरवम् । आकर्णय कुरङ्गाक्षि हर्पोत्कण्ठप्रवर्षिणि ।। अस्ति सौराष्ट्रकं नाम्ना पुरं गुर्जरमण्डले । तत्राऽऽमीत्स्वहुवाहुश्च राजा चेन्द्र इवापरः ॥ यदीयकुसुमाँसारे मालासुरभिनोद्रे । वारांनिधा हरिः स्वास्थ्यादशेन सह पद्मया ॥ यदीयकीर्तिकपृंग्कणा भान्ति नभोङ्गणे । कीर्णा वैश्कितश्वासमारुतस्तारकाछलात् ॥ यस्यासिधारानीर्थेषु स्ताना वरिगणा भुशम् । नाऽऽत्रर्तन्ते दिवोऽद्यापि स्वर्गस्रीवारिवमोहिनाः॥ तस्यारिमर्दनां नाम मदहम्ती मदोद्भतः । मदाम्बुधारामाळिळगुञ्जद्भगगण्डलः ॥ कपोल्डफलकीर्त्तार्णमद्धाराजलानिलः । वभौ यो निर्ह्नगृहारगञ्जनाद्विरिवोर्ज्यकः ॥ यस्याक्रेषु व्यराजन्त चामराश्चन्द्रिकोज्ञ्बलाः । किरणा इव शीतांशोः पतिताः काननोदरे ॥८ सिन्दृरपांसुपटले राजत्कुम्भम्थला वर्षा । यः संध्यावारिद्वव्याप्तं वियत्खण्डामव म्फ्रन् ॥ कदाचिन्मोचियन्त्रा तु शृह्बलात्रिगडार्नाप । भङ्कत्त्रा लोहदृहं स्तम्भं प्रसद्य निर्धि निर्मतः १० आधोरणगणान्सर्वान्पार्धिणविम्फूर्जदृङ्कान् । कोधादवगणय्यव निजवालां वभक्त सः ॥ तीक्ष्णाङ्क्रशमुर्केविष्वस्यस्यमानोऽपि वेणवैः । दण्डेस्तुं त्रासयामासुः (मापन्नाः सादिनो न मना गपि (गाजः) ॥ ソン ततो राजा समालोक्य निशम्येदं कुतृहलम् । तत्र हस्तिकलाभिक्षः समं राजकुमारकैः ॥ 93 अदृदयन समागत्य राज्ञा दन्तावलो वली । मोदयभुद्भटाटोपो हनाट्टालिकमालिकम् ॥ 98 दृदृशुस्तं महाभीमं पाँगा दृग्तगं स्थिताः । गोपायन्तः शिशृन्भीत्या निरुत्तान्यकुतृहत्वाः ॥ ۶ ۵ रुद्धेषु तत्र मार्गेषु पलायनपर्गर्जनैः । वास्तिषु तदीयोग्रदानधाराम्बुसीकरैः ।। 9 ह स्तात्वा नेनाध्वना यातः सग्मः कथन द्विजः । गीतानां पोडशाध्यायश्चीकान्कतिवयाञ्चपन ॥ निषिध्यमानो बहुधा पॅरिंगधोरणॅर्गप । अमन्यमानः करिणो भीतो न स्वल्टितस्ततेः ॥ 96 स्फृतकारेण आद्युष्वज्ञनान्विपरिमद्यन । स्पृशन्दानाम्बुजम्बालमायुष्मान्निर्गता द्विजः ॥ ५० ततो महानभुत्तत्र विस्मयो वागगोचगः । मानसं भृमिपालस्य पौराणार्माप पत्र्यताम् ॥ २ ० समाद्द्य ततो राजा फुल्लराजीवलाचनः । तमपुच्छद्विजं वाहादवतीये प्रणम्य च ॥ 29 राजोबाच-

अलोकिकमिदं विष त्वयाऽद्याऽऽचरितं महन् । कृतान्तकल्पादंनस्माद्यस्मान्निर्गतवान्गजात् २२

<sup>9</sup> इ. इ. सीद्वहुगद्या । इ. सींग्र्जानिया । २ क. ख. ज. ज. जा चन्द्र । ३ झ. मामोदमा । ४ च. इ. "कोद्भतम । ५ क. ख. ज. म. स्तु ताडया"। ६ इ. ज नि: । स्यून ।

? 3

कमर्चयसि गीर्वाणं कं मन्नं जपिस प्रभो । का च सिद्धिस्तवास्तीति द्विजन्मन्समुद्दीरयः॥ २३ द्विज उवाच —

गीतानां पोडशाध्यायश्लोकान्कतिपयानहम् । जपामि प्रत्यहं भूप तेनैताः सर्वसिद्धयः ॥ २४ श्रीशिव उवाच—

ततो विहाय दिग्दकौतृहलग्सं नृषः । आजगाम दिजन्मानमादाय निजमन्दिरम् ॥ २५ शुभं मुद्दुर्नमन्त्रीक्ष्य नोपयिन्त्रा दिजोत्तमम् । सुत्रणॅर्लक्षसंख्याकेगीतामस्रमुपाददे ॥ २६ गीतानां पोडशाध्यायश्लोकान्कतिपयानपि । समभ्यस्य ततो राजा गजमोक्षणकौतुकी ॥ २७ अथेकदा विनिर्गत्य वाह्यालीं सह सैनिकः । तमेवामोचयदाजा मत्तमाधोरणॅर्गजम् ॥ २८ विस्मग्नभीतिवाक्यानि गज्यसाख्यसमानयन । तृणवज्जीवितं राजा गजस्याग्रेऽविशत्ततः ॥२९ आदाय गण्डफलकं मद्पिक्तिगङ्कशम् । आयया मस्रविश्वासास्त्रपः साहसिकाग्रणीः ॥ ३० गहाग्वि मुखादिन्तुः कालास्यादिव धार्मिकः । साधुः खलस्य वदनास्त्रपो निर्गमद्गजात् ॥३१ आगन्य नगरं राजा त्विभिष्टय कुमारकम् । गीतानां पोडशाध्यायादवाप परमां गतिम् ॥३२

३ति भीमङ्गपुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये पोडशाध्यायमा**हा**त्म्यवर्णनं नाम

पडशान्यां यकशततमां ऽध्यायः ॥ १८६ ॥ (१६)

# आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—४०११५

#### अथ मप्ताशीत्वधिकशततमोऽध्यायः।

इश्वर उवाच-षांडशाध्यायमामध्ये कथितं शृणु मांत्रतम् । स्पष्टं सप्तदशाध्यायमहिमाम्भोनिधिं शिवे ॥ खद्गवाहोः सृतस्यव भृत्यो दुःशासनोऽभवत् । तं गजं धर्तुमागम्य गजात्माप्तो यमक्षयम् ॥ २ तद्वासनानिवद्धात्मा गजयोनिमवाष्य च । गीतासप्तद्शाध्यायं श्रुत्वा पाप्तः परं पदम् ॥ श्रीदेव्युवाच — दुःशासना गजन्वं च प्राप्य मुक्त इति अतुम् । तदेव वद कर्न्याण विस्तरेण मम प्रभो ॥ इंश्वर उवाच-स्थितः कश्चन दुर्मेथा माण्डलिककुमारकैः । बहुमृल्यं पणं कृत्वा गजमारूढवांस्ततः ॥ 4 गत्वा कितपयान्यव पदानि जनवारितः । नाम्ना दुःशासनो मृढः मौहवाक्यमुदी(दै)रयन्(त्) ६ ततो निशम्य तद्वाक्यं क्रोधान्यः सिन्धुरोऽभवत् । न्यपतच स्खलत्पादः कम्प्यमानः कुमारकैः॥ तनो निपतिनं किचिदुच्छमन्तं गजो रुषा । अर्ध्वमुन्मूलयांचक्रे कृतान्तकनिरङ्कशः ॥ गतामोरिप रोपेण तस्यास्थीनां (स्थ्रां च) गणं गजः। विकीर्णवान्पृथकृत्वा मत्तो दन्तावलस्ततः त्नः कालेन संप्रत्य गजयोनिमवाप्य सः । महान्तं कालमनयितसहलद्वीपभूपतेः ॥ १० मेत्री गरीयसी सार्धे खडुवाहुमहीभुजा । ततोऽसौ जलमार्गेण प्रापितः स तु वारणः ॥ 88

दुःखेन महता स्तोकान्दिवसानत्यवाहयत् । राजा कदाचित्संतुष्टः समस्याश्लोकपूरणैः ॥

जयदेवेन खड़वाहोः प्रीत्या नीतो महीभुजा । जाति स्मरन्स्वकीयां स पश्यन्बन्धून्सहोदरान् १२

कस्मैचित्कवये प्रादात्तमुपायनहस्तिनम् । शतेन तेन किवना रोगोपद्रवभीरूणा ॥ १४ मालवक्षोणिपालस्य विक्रीतश्रेत्यकुंजरः । कियत्यपि गते काले पाल्यमानोऽपि यन्नतः ॥ १५ मुमूर्षुरभवत्तत्र कुंजरो दुर्जरज्वरः । न जिद्यति पयः श्रीतं नाऽऽद्त्ते कवलं गजः ॥ १६ स्विपत्यपि न सौक्येन मुश्चत्यश्रूणि केवलम् । दिवा नक्तं स्थाणुवच्च तिष्ठति श्रष्टचेतनः ॥ १७ इत्थं तैईस्तिपेर्दृष्टो दुर्व्यवस्थो गजाधिपः । सत्वरं कथयामासृ राक्ने गजिहताय ते ॥ १८

हस्तिपा ऊचुः--

महीपाल न जानीमो गजस्तेऽस्वस्थमानसः । न खादाति न पित्रति न स्विपत्यिपि वै पुरा(तथा) स्वकरेण रजो भूमेर्न स्वपृष्ठे निषिञ्चति । अश्रुपातं बहुविधं करोति दृज्यतामिति ।। २०

श्रीशिव उवाच-

[क्श्तच्छ्रुत्वा तस्य वृत्तान्तं राजा द्रष्टुमगात्स्वयम् । मिश्विभिर्भपजे दर्भगंजरोगकवेदिभिः] ॥२१ ततो हस्तिपकारच्यातं वृत्तान्तमवनीपतिः । आकर्ण्यं स समायानो यत्राऽऽम्ने ज्वरिनो गजः२२ स चाऽऽलोक्य च भूपालं जगद्विस्मयकारिणीम् । वाचमृचे गजः सम्यग्विसप्टज्वरवेदनः ॥२३

गज उवाच --

राजकाशेषशास्त्रकः राजनीतिपयोनिधे । निर्जितागतिसंघात मुगरिचरणप्रिय ॥ २४ किमोषधेरलं वेद्येः किं दानेः किंतु जापकेः । गीतासप्तद्शाध्यायजापकं द्विजमानय ॥ तेनायं गामको रोगः शास्यत्यत्र न संशयः ॥ २५

श्रीशिव उवाच-

यथाऽऽदिष्टं गजेनाऽऽदी तथा चक्रे नराधिपः । ततो गजन्वमुनस्उय मुक्तो दुःशासनोऽभवत् ॥ [+तेन विशेणाभिमन्त्र्य जले क्षिप्ते तदुत्तमे] । अथ दिव्यं समास्द्रं विमानमवनीपितः ॥ तं दुःशासनमद्राक्षीत्पाकशासनतेजसम् ॥ २७

राजोवाच-

किंजातीयः किमात्मा त्वं किंद्रत्त इति मे वद् । केन वा कर्मणा जातो गजः कथमिहा १८ गतः ॥ श्रीकिव उवाच—

पृष्टो राज्ञा विमुक्तोऽसौ विमानस्थः स्थिराक्षरम्। दृत्तं यथावदाचरव्यौ निजं दुःशासनः क्रमात् गीतासप्तदशाध्यायं जपन्मालवभूपतिः। नरवर्योऽभवन्मुक्तः कालेनाल्पीयसा ततः।।

> इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये ममदशाध्यायमाहात्म्यवर्णन नाम सप्ताशीत्वधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७॥ (१७)

> > आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः -- ४०१४५

अथाष्टार्शात्यधिकशततमोऽध्यायः ।

श्रीपार्वत्युवाच — उक्तं सप्तदश्चाध्यायगौरवं भवता शिव । स त्वमष्टादश्चाध्यायमहिमानमुदीरय ॥

<sup>\*</sup> मयं श्लोकः केषुचित्पुस्तकेषु नास्ति । अनपेक्षितथ । + इदमर्थ क. ख. ज. म. पुस्तक स्थम ।

### ईश्वर उवाच--

आकर्णय चिदानन्द्निष्यन्दि निगमोत्तंमम् । पुण्यमष्टादशाध्यायमाहात्म्यं गिरिनन्दिनि ॥ 3 समस्तशास्त्रसर्वस्वं श्रोत्रेपात्ररसायनम् । संसारयातनाजालविदारणपरायणम् ॥ परं रहस्यं सिद्धानामविद्योन्मुलनक्षमम् । चैतन्यं कैटभारातेरग्रगण्यं परं पदम् ॥ विवेकवल्लरीमूलं कामकोधमदापहम् । पुरंदरादिगीवीणचित्तविश्रामैमान्दरम् ॥ मनकादिमहायोगिमनोरञ्जनकारणम् । पाठमात्रपराभृतकालिकंकरगर्जितम् ॥ अष्ठोत्तरशतव्याधिमुलोन्मुलनकारकम् । नातः परतरं किंचिद्रहस्यं इंसगामिनि ॥ 9 तापितापत्रयहरं महापातकनाशनम् । +यथा दिवीकसां शको गुरुः शक्राद्यथा वरः ॥ 6 यथा ग्मानां पीयृषमुत्तमं विश्वविश्रुतम् । यथा गिरीणां कैलासो यथा चैन्द्रो दिवौकसाम् ॥ ९ तीर्थानां पुष्करं नीर्थं यथा पुष्पेषु पेङ्कजम् । पतित्रतासु नारीषु यथा लोकेष्वरुन्धती ॥ १० यथा मर्वेष्वश्वमेधो यथोद्यानेषु नन्दनम् । यथा रुद्रेषु सर्वेषु वीरभद्रो ममानुगः ॥ 23 [ \*यथा कालेप्वहं नित्यो यथा पशुपु कामधुक । यथा व्यासो मुनीन्द्रेषु व्यासेषु ब्रह्मवित्तमः] यथा टानेषु भट्टानं यथा सिन्युषु गातमी । यथा लोके हरिक्षेत्रं प्रशस्तं धर्मकर्मसु ॥ यथा लक्ष्मीपतेजन्मस्थानं मधुवनं म्मृतम् । सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थनमस्कृतम् ॥ 38 तथा ब्रष्टाद्वाध्यायमाहात्म्यं भुवनोत्तरम् । अत्राऽऽख्यानमिदं पुण्यं भक्त्याऽऽकर्णय पार्वति।। यदाकणीनमात्रेण जन्तुः पापैः प्रमुच्यते । अस्ति मेरुगिरेः गृङ्गे पुरी रम्याऽमरावती ॥ १६ पूरा मम विनोदाय निर्मिता विश्वकर्मणा । निरन्तरं गुणयुता कोटिगीवीणसेविता ॥ १७ तेज:पृञ्जवती साक्षाद्रद्यविद्येव विश्रुता । चिन्नामणिशिलावद्धाः प्रासादा यत्र कामदाः ॥ १८ जयान्ति मेरुशिखरे चतुर्मृखपुरार्वाध । यत्र कल्पद्रमच्छायासुखासीना पुलोमजा ॥ शुणोति ज्यामला गीभिगीतं गन्धवैयोपिताम् । यत्राऽऽस्ते स बलारातिर्दम्भोलिदलितायुषाम्॥ र्देत्यानां रक्तकछोलेस्तत्र भृः शोणतां गता । पुरातनसुधास्वादं स्मारं स्मारं दिवौकसः ॥ २१ धर्यान्त यत्र अन्क्षामाः कलां प्रत्यहमन्द्वीम् । तस्यां कैवल्यकल्पायामासीत्पूर्व शतऋतुः ॥ २२ शचीमर्मान्वतः श्रीमान्गीवाणगणसंवितः । स कदाचित्सुखासीना विष्णुद्वेरिधिश्रितम् ॥ सहस्रनेत्रमायान्तमपद्यनपुरुषं परम् । ततस्तदीयस्तेजोभिरभिभूतः पुरंदरः ॥ 38 मणिमिहासना चुर्ण पतिनः स्थानमण्डपं । सिंहासनात्त्रयातस्य ततस्तस्य हरेर्भटाः ॥ २५ गीवीणगणसाम्राज्यपद्भवन्धं वितेनिरे । अथ तस्याभिषिक्तस्य महेन्द्रस्य पुलीमजा ॥ २६ वामाङ्कमारुगोहाऽऽशु दिव्यदुन्दुभिनिःस्वनैः । अथ त्रिदिवसंगीतगीर्वाणशमदान्विताः ॥ २७ सुरा नीराजयामासुर्दिच्यं रतनः सुरिख्यः । ततो व ऋषयो वेदैराशीर्वादांस्तदा ददुः ॥ 26 रम्भाद्या नवृतुम्बस्य पुरस्ताद्रप्सरं।गणाः । गन्धर्वा ललितालापाञ्जगुर्भङ्गलकौतुकम् ॥ 36 एवं नृतनमिन्द्रं त जुढ़ं बहुभिरुत्सवैः । विना ऋतुश्चतं दृष्ट्वा शको विस्मयमाययौ ॥ o ş न पपा विहिना मार्गे तडागा न विनिर्मिताः । नाऽऽरोपिता महाद्वक्षाः पान्थविश्रान्तिकारकाः

<sup>+</sup> इदमर्ध ञ. पुस्तके मास्ति । \* अयं श्लोकः क. ख. ज. ज. पुस्तकस्यः ।

१ झ. ञ. <sup>°</sup>त्तरम् । २ क. ख. ज. ञ. <sup>°</sup>त्रप्राप्तं र<sup>े</sup> । ३ क. ख. ज. ञ. भकारकम् । ४ ख**. ज. म. चेन्द्रो ।** <sup>५ ख.</sup> ज. चम्पकम् । ६ क. ख. ज. ञ. <sup>°</sup>त्रैः स्वर्धुनी शो<sup>°</sup>।

न कदाचिद्हो दृष्टो देवस्त्रिपुरभैरवैः । निधिवासस्थिता देवी पृजिता न मदालसा ॥ मेघंकरस्थितः शार्क्रधरो नैव निरीक्षितः । न कृतं विरजे केतानं नैव काशीपुरं गतः ।। \$ 3 न देववाटिकावासी दृष्टो नरहरिः स्वयम् । एरण्डविष्णुर्हेरम्बो (?) न जातु परिश्रीलितः ॥३४ रेणुका नेक्षिता जातु मातापुरनिवासिनी । [+नागदन्तपुरे ख्यातो नागनाथो न वीक्षितैः] रेवापुरस्थितो देवो घुस्रणेशो न वीक्षितः । [ अन भक्त्या पृजिता देवी दानापुरनिवासिनी ३६ न भक्त्या त्रिपुरे दृष्टसिलिङ्गस्यम्बकः स्वयम् । न शार्देलतडागम्था वीक्षितः सामनाथकः]३७ आणिप्रामस्थितो दृष्टो न महानमृतेश्वरः । न तुङ्गभद्रातीरम्थो दृष्टो हरिहरः स्वयम् ॥ कावरीकर्णिकातीरे श्रीरक्को नेव वीक्षितः । दीनास्त्वनाथाः क्रोशन्तः कारागारात्र माचिताः॥ अन्नदानेन दुर्भिक्षे प्राणिनो नैव पृजिताः । रात्राँ रात्राँ कृता कापि निजेले नोदकप्रया ॥ ४० न गीतम्यां कृतं स्नानं न दृष्टां हरिणेश्वरः । दत्तं न भुखण्डमपि कवया नेव पांजताः ॥ न तीर्थेषु कृतं सत्रं न ग्रामेषु कृता मखाः । न पुष्किण्यां विहिता मार्गमध्ये बहुदकाः ॥ न प्रासादाः कृताः कापि ब्रह्मविष्णुपिनाकिनाम् । न जातृचिद्धयाकान्ता रक्षिताः शरणागताः कथमेतेन पापेन देवद्त्तिमहाजितम् । इति चिन्ताकुली भृत्वा हरि पष्टुं प्रंटरः ॥ 33 ययो सरभसं खिन्नः क्षीराकृपारगहरम् । तत्र प्रविच्य गाविन्दं कृतानद्रं स वासवः ॥ अकस्मानिजसाम्राज्यभ्रंशदुः खमुबाच ह ॥ 18'5

इन्द्र उवाच--

रमाकान्त भवन्त्रीत्यं कृतं कतुत्रतं पुरा । तेन पुण्येन संप्राप्तं मया पौरंदरं पटम् ।। ४६ इदानीं नृतनः कोऽपि जातो दिवि पुरंदरः । न तेन धर्मो विहितो न तेन क्रतवः कृताः ॥ मम सिंहामनं दिव्यं कथमाकान्तमच्युत ॥ ४७

श्रीमहादेव उवाच--

इत्येवं वदतस्तस्य श्रुत्वा वाचं रमापितः । किचित्तुन्मील्टिनाक्षोऽसावुवाच मधुरं वचः ॥ ४८ श्रीभगवानुवाच—

किं दानैरलपफलदैः किं नपोभिः किमध्वरैः । वर्तमानः क्षितितले स मां प्रीणितवानपुरा ॥ ४९ इन्द्र उवाच—

भगवन्कर्मणा केन स त्वां प्रीणितवान्द्रिजः । यन्प्रीत्या च भवान्प्रादात्तम्मे पारंद्रं पद्म् ॥६० श्रीभगवानुवाच—

जपत्यष्टादशाध्यायं गीतानां श्लोकपश्चकम् । तेन पुण्येन संप्राप्तं तत्र साम्राज्यमुत्तमम् ॥ [+सर्वपुण्यशिरोरत्नभृतेन त्वं स्थिगं भव] ॥ ५१

श्रीशिव उवाच-

इति विष्णोर्वचः श्रुत्वा ज्ञान्वोषायं पुरंदरः । विष्ठवेषधरो भृत्वा गतो गोदावरीतटम् ॥ ५२ तत्रापद्यत्पुरं पुण्यं कालिकाग्राममुत्तमम् । यत्र कालेश्वरो देवो वर्तते कालमर्दनः ॥ ५३

**<sup>+</sup>इदमर्थ क. ख. ज. ब.** पुस्तकस्थम् । \* धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाटः क. ख. ज. त्र. पुस्तकस्थः । + इदमयं क. ख. **ज. ब.** पुस्तकस्थम् ।

९ च. वि: । विरुध्यवा । २ झ. इ. स्थान । ३ क. ख. ज. स. ैतः । एलापु । ४ च. क्षेत्रेपु ।

तत्र गोदावरीतीरे स्थितं परमधार्मिकम् । अपश्यत्करुणावन्तं ब्राह्मणं वेदपारगम् ॥ ५४
नित्यमष्टादशाध्या । जपन्तं दान्तवेतसम् । ततस्त चरण द्वंदे लुटित्वा परया मुदा ॥ ५६
स तमष्टादशाध्याय गपठत्तेन शिक्षितम् । अथ पुण्येन तेनासौ विष्णोः सायुष्ट गमाययौ ॥ ५६
हित्वा पुरंदरादीनां देवानां पदमल्पकम् । ज्ञान्वाऽतीव मुदा युक्तो वैकुण्ठमगमत्परम् ॥ ५७
अत एवं परं तत्त्वं मुनीनामिदमुत्तमम् । दिव्यमष्टादशाध्यायमाहारम्यं कथितं मया ॥ ५८
यम्य श्रवणमात्रेण सर्वपापः प्रमुच्यते । इत्येवं गीतामाद्यात्म्यं कथितं पापनाश्यनम् ॥ ५९
पुण्यं पवित्रमायुष्यं स्वर्ग्यं स्वस्त्ययनं महत् । यः शृणोति मद्यभागे श्रद्धया संयुतः पुमान् ॥
सर्वयज्ञफलं प्राप्य विष्णोः मायुज्यमामुयात् ॥

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये मतीश्वरमंबादेऽष्टादशाःखायमाहात्म्यवर्णनं नामाष्टाशीत्यशिकशततमोऽभ्यायः ॥ १८८ ॥ (१८ )

समाम्मीदं गीतामाहातस्यम् ।

### आदितः श्लोकानां समख्यद्वाः - ४०२०५

#### भ्रथः नवःद्यात्यधिकशततमोऽ यायः *।*

**\*पावन्युवाच** देव देव महादेव सर्वेज सकलार्थेट् । कृपां मिय परां कृत्वा यन्पृच्छे तद्दस्य मे ॥ थुतं च गीतामाहात्म्यं महाश्रयेकथायुतम् । तेन मे भक्तिकत्पन्ना श्रोतुं कृष्णकथां पराम् ॥ प्राणेषु च सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम् । यत्र प्रतिपदं कृष्णो गीयते बहुवार्षेभिः ॥ नन्माहात्म्यं तथा तत्त्वं सतिहासं वदाधुना ॥ इश्वर उवाच--यं प्रवाजननमन्पेनमपेनकृत्यं द्वैपायनो विगहकानर आजुहाव । पुत्रेति तन्मयतया तम्बोऽभिनेदुस्तं सर्वभृतहृद्यं मुनिमानतोऽस्मि ॥ र्नोमपे स्तमासीनमभिवाद्य महामितः । कथामृतग्साम्बादकुशलः शौनकोऽत्रवीत् ॥ ५ शानक उवाच--अज्ञानध्वान्तर्विध्वंसिकोटिजन्माघनाज्ञनम् । सृताऽऽख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् ॥ Ę भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्षने कथम् । मायामोहनिरासश्च वैष्णवेः क्रियते कथम् ॥ 9 इह घोरे कर्ली प्रायो जीवश्रासुरतां गतः । क्रेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने कि पैरायणस् ॥ l. श्रेयमां यद्भवेच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् । कृष्णपाप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्ददाधुना ॥ चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्वः स्वर्गसंपदम् । प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्डं योगिदुर्लभम् ॥ ?0 सृत उवाच--मीतिः शानक चित्ते ते हातो विच्य विचार्य च । सर्वसिद्धान्तिनिष्पन्नं संसारभयनाशनम् ॥ ११

\* धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. स. ज. पुस्तकस्थः ।

९ इ. टिमूर्यसमप्रभम् । २ ज. रमायनम् । ३ क. ज. चिगर्यातिक । ४ क. ज. प्रीतोऽहं ते द्विजश्रेष्ठ कथीयध्ये यथाश्रुतम् । सारास्तारतर् यश्च सं ।

भक्तिमवर्धनं यस कृष्णसंतोपहेतुकम् । तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणुं ॥ १२ कालन्यालपुंखग्रासत्रासनिर्वासहेतवे । श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् ॥ १३ एतस्मादपरं किंचिन्मनःशुद्ध्ये न विद्यते । जन्मान्तरे लभेन्पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ॥ १४ परीक्षितेः कथां वकुं सभायां संस्थिते शुके । सुधाकुम्भं गृहीन्वैव देवास्तत्र समागमन् ॥ शुकं नन्वाऽवदन्सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः ॥ १५

सुरा अचुः--

कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम् । एवं विनिमयं जाते सुधा राज्ञा प्रपीयनाम् ॥
प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् ॥
१६

सृत उवाच---

क कथा क सुना लोके क काचः क मणिमेहान । ब्रह्मगतो विचार्येति तदा देवाख्नहाम ह १७ अभक्तांस्तांश्व विद्वाय न ददो स कथामृतम् । श्रीमद्धागवती वार्ता सुगणामितदुर्लभाम् ॥१८ राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुग धाताऽतिविस्मितः । सत्यलोके तुलां वद्धवाऽतोलयन्साधनान्यजः लघन्यन्यानि जातानि गांगवण इदं महत् । तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं पग्मं ययुः ॥ २० मेनिरे भगवद्रपं शास्त्रं भागवृतं क्षिता । पठनाच्छवणान्यद्यो वकुण्ठफलदायकम् ॥ २० [\*वर्षण श्रवणं तस्य बहुसोग्व्यप्रदायकम् । मासेन भक्तिग(का)मस्य लभते(भव्रात) दिजसन्य सप्राहेन श्रुतं चतन्सर्वया मुक्तिदायकम् । सनकाद्यः पुग प्राक्तं नाग्दाय द्यापरः ॥ २० यद्यपि ब्रह्मसंबन्धाच्छामेतन्सुगर्पणा । सप्ताहश्रवणविधः कुमारेम्तस्य भाषितः ॥ २० यद्यपि ब्रह्मसंबन्धाच्छामेतन्सुगर्पणा । सप्ताहश्रवणविधः कुमारेम्तस्य भाषितः ॥ २०

शानक उवाच--

[+लोकविग्रहयुक्तस्य नाग्दस्यास्थिगस्य च । विधिश्यवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह ] २० सृत उवाच—

अत्र ते कीर्तियप्यामि भक्तिपुष्टं कथानकम् । शुकेन मम यन्त्रोक्तं रद्दः शिष्यं विचार्य च ॥ २६ एकदा तु विशालायां चन्त्रार ऋषयोऽमलाः । सन्सङ्गार्थं समायाना दृदशुस्तत्र नारद्रम् ॥ २७

श्रीकुमाग ऊचुः —

कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतिश्वन्तातुरो भवात । त्यरितं गम्यते कुत्र कुतश्चाऽऽगमनं तव ॥ २८ इदानीं शृत्यिचेत्रोऽसि गतिवेची यथा जनः । तवेदं मुक्तसङ्गस्य नौचितं वद कारणम् ॥ २९

नारद उवाच —
अर्ध तु पृथिवीं यानो ज्ञान्त्रा सर्वोत्तमा इति। [ श्रतीर्थनीनाविधेयुक्तां पृष्यदेः पुण्यरूपिणीम् ]।।
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावशीं तथा। हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरक्षं सेतुबन्धनम् ।।
एवमादिषु तीर्थेषु श्रममाण इनस्तनः। नापत्र्यं कुत्रचिच्छमे मनःसंनोपकारकम् ।।
किल्लिनाऽधमेमित्रेण धरेयं वाधिताऽधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं द्या दानं न विद्यते ॥ ३३

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्यान्तर्गतः पाटः क. ज. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्यान्तर्गतः पाटः क. स्व. च छ. ज. झ. स ठ. इ. पुस्तकस्थः । \* धनुश्चिद्यान्तर्गतः पाटः क. ज. पुस्तकस्थः ।

९ सा. °णु । करिष्ट्या । २ क. ज. भुग्वालीइजगत्राणिवियायकम् । श्री । ३ इ. इ. म. कृष्णेन । ४ सा. छ. ठ. म. °राऽधुना । त्यी ।

उद्रंभिरिणो जीवा वराकाः क्टभाषिणः । मन्दाः सुमन्द्मतयो मेन्द्भाग्या सुपद्वताः ॥ ३९ पाषण्डनिग्नाः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः । तरुणीपभुना गेहे शालको बुद्धिदायकः ॥ ३५ कन्याया विक्रयो लोभाइंपनीनां च कल्कलः । [\*भ्रष्टाचाराद्भिन्नश्च स्वेच्छाचारनिद्धितः ] आश्रमा यवने रुद्धस्तीथानि सरितस्तथा । देवतायतनान्यत्र दुष्टेनेटानि भूरिशः ॥ ३७ न योगी नव सिद्धो वा न ज्ञानी सन्क्रियो नगः । कलिद्वावानलेनाय साधनं भस्पतां गतम्॥ श्रदृशला जनपदः शिवशला द्रिजातयः । कामिन्यः केशशलिन्यो दृश्यन्ते भुवि सर्वतः ॥ ३९ [\*अष्टमन्नामिति प्रोक्तं शृष्ठो विक्रय उच्यते । शिवो वेद इति प्रोक्तः केशो भग इतीरितः ] ४० एवं पश्यन्कलेदोपान्पर्यटन्नवनीमहम् । यापुनं तत्मापन्नो यत्र लीला हरेरभृत् ॥ ४१ तत्राऽऽश्चर्यं मया दृष्टं श्रुयतां तन्पुनीश्वगः । एका तु तकगी तत्र निपण्णा विन्नमानसा ॥ ४२ द्रौ बृद्धो पतिना पार्श्व निःश्वमन्तावचेतना । श्रुश्यन्ती प्रवोधन्ती कदती च नयोः पुरः ॥ ४३ दशदिश्व निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं पुनः । वीज्यमाना शतन्त्रीभिर्वोध्यमाना मुदुर्भुद्दः ॥ ४४ दृश्च दृगद्दतः सोऽहं कोतुकेन तदन्तिकम् । मां दृश्च चोन्थिता वाला विद्वला चान्नवीद्व । ४५ दृश्च दृगद्दतः सोऽहं कोतुकेन तदन्तिकम् । मां दृश्च चोन्थिता वाला विद्वला चान्नवीद्व । ४५ दृश्च दृगद्दतः सोऽहं कोतुकेन तदन्तिकम् । मां दृश्च चोन्थिता वाला विद्वला चान्नवीद्व । १५

वालोवाच— भो भोः साथो क्षणं तिष्ठ मिचन्तामपि नागय । दर्शनं तय लोकस्य सर्वथाऽबहरं परम् ॥ ४६ बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिभैविष्यति । यदा भाग्यं भयेङ्गि भवतो दर्शनं तदा ॥ १७

नाग्द उवाच— [\*एवमुक्तस्तदा चार्ड कृपया स्त्रिग्धमानसः। अपृष्छं तां वगगोदां काँतुकेन समाकुलः] ॥४८ का च त्वं काविमी चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः। सविस्तरं देवि वद वद दुःखस्य कारणम् [\*ऽति पृष्टा मया सा तु वाला दुःखितमानसा । प्रोपाच निध्यितं दुःखमात्मनो दुःखकारणम्]

वालांवाच—
अहं भिक्तिति ख्याता हमाँ में तत्या मता । ज्ञानवराग्यनामानो कालयोगेन जर्नरी ॥ ५१ गङ्गायाः मित्रवेमा मत्यवार्ध समागताः । तथाऽपि न च मे श्रेयः मेवितायाः सुरेरिष ॥ ५२ गङ्गायाः मित्रवेमा मत्यवार्ध समागताः । तथाऽपि न च मे श्रेयः मेवितायाः सुरेरिष ॥ ५२ हृदानीं शृणु मद्राक्यं मिच्चम्त्वं तपोधन । वाती मे वितताऽप्यम्ति तां श्रुष्ता सुखमावह॥ ५३ हृत्यत्रा द्विडे साऽहं हृद्धि कणीटके गता । किचित्किचित्तहाराष्ट्रं गृतेरे जीणीतां गता ॥ ५४ तत्र योगकलेयोगात्पापण्डः खण्डिताङ्गका । दुवेलाऽहं विरं जाता पुत्राभ्यां सह संमैतम् ॥ ५६ वृत्तावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । जाताऽहं युवती सम्यक्षेष्ठरूपा नु सांप्रतम् ॥ ५६ वृत्तावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । जाताऽहं युवती सम्यक्षेष्ठरूपा नु सांप्रतम् ॥ ५६ वृत्तावनं पुनः प्राप्य तवीनेव सुरूपिणी । साऽहं तु तरुणी कस्मात्सुतो वृद्धाविमो कुतः ॥५७ जग्वत्वं समायातां तेन दुःखेन दुःखिता । साऽहं तु तरुणी कस्मात्सुतो वृद्धाविमो कुतः ॥५८ जग्वत्वं समायातां तेन दुःखेन दुःखिता । साऽहं तु तरुणी कस्मात्सुतो वृद्धाविमो कुतः ॥५८ त्रयाणां सहचाग्तित्वाद्रैपरीत्यं कुतः स्थितम् । घटते जग्वा माना तरुणो तनयाविति ॥ ५९ अतः शोचामि चाऽऽग्मानं विस्मयाविष्टमानसा । वद योगनिधं धीमन्कारणं चात्र कि भवेत्६० अतः शोचामि चाऽऽग्मानं विस्मयाविष्टमानसा । वद योगनिधं धीमन्कारणं चात्र कि भवेत्६०

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्रान्नर्गतः पाठः कः जः पुस्तकस्थः । ो धनुश्चद्रान्तर्गतः पाठः खः छः ठः पुस्तकस्थः । \* धनुश्चि-द्रान्नर्गतः पाठः कः खः जः पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठः कः जः पुस्तकस्थः ।

१ क. ज. महापाखण्डसंश्रयाः । स्नाप्रधाना गृहस्याश्च व णनी अतवाजताः । वानप्रस्थाः पुरावा**सा न्यासिनी भीगः** तत्पराः । क' । २ इ. झ. भ. ेहिन्यः संभवन्ति कलाविह । ए° । ३ इ. मन्दताम् । ४ ुख. "कप्रेमरू° ।

नारद उवाच-[#एवं पृष्टस्तया चाहं क्षणं चैव विमृत्य तु । अवोचं भक्तिमाभाष्य क्रिष्टां कालेन भूयसा]६१ कानेनाऽऽत्मिन पद्म्यामि सर्वमेतत्तवानचे । न विषाद्दस्त्वया कार्यो हरिः शान्ति करिष्यिति ६२

सत उवाच-

क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः ॥

€ ₹

नारद उवार्च-भृगुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः । तेन लुगः सदाचारो योगमार्गस्तरांसि च ॥६४ जना अद्यासुरायन्ते शोठ्यदुष्कर्मकारिणः । इह सन्ता विषीदन्ति पहुष्यन्ति सदाऽधमाः॥ ६० **धत्ते धैर्य तु यो धीमान्स धीरः प**ण्डितोऽथवा । अस्पृत्र्यानवलोक्येयं शेषभारकरी धरा ॥ ६६ बर्षे वर्षे ऋषाज्ञाता मङ्गलं नापि हरुयते । न न्वामपि स्तैः साकं कोऽपि परुयति सांप्रतम्।।६७ **डपेक्षिताऽनुरागाद्यैर्जर्नु**रत्वेन संस्थिता । वृत्टावनस्य संयोगात्पुनस्त्वं तमणी नवा ॥ 80 धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्वृत्यिति यत्र च । अत्रेमी ग्राहकाभावात्र जगर्माप मुख्रतः ॥ किंचिदात्मसूखेनेह प्रसुप्तिमन्यन नयोः ॥ 33

श्रीभक्तिरुवाच-

क्यं परीक्षिता राज्ञा स्थापिनोऽच्यश्चिः कलिः । प्रवृत्ते तु कलौ सर्वः सारः कुत्र गर्ना महान करुणापरेण हरिणाऽप्यथमीः कथमीक्ष्यते । इमं में संगयं छिन्धि न्वद्वाचा स्विताऽस्म्यहम् ७१

नारद उवाच-

यदि पृष्टुम्त्वया बाले प्रेमनः अवणं कुरु । सर्व वश्यामि ने भट्टे कटमले ने गमिष्यांत ।। यदा मुक्कन्द्रो भगवान्क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपटं गतः । तहिनात्कलिगयातः सर्वेमाधनबाधकः ॥७३ हुशे दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः । न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव मारभुक ।। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । तत्फलं लभने सम्यक्लां केश्वकार्तनात ॥ 4 एकाकारं कलि दृष्टा सारात्सारफलपदम् । विष्णुरातः स्थापितवान्कलिजानां सुखाय च कुकमीचरणात्सारः सर्वता निर्गतोऽधना । पदार्थाः संस्थिता भूमौ वीजदीनास्त्या यथा ॥५५ विषेभीगवती वार्ता गेहे गेहै जने जने । काग्ति धनलोभेन कथासारस्ततो गर्तः ॥ 5% अत्युष्रभूरिकमीणो नास्तिका दर्शिमका जनाः । नेऽपि निष्टन्ति नीर्थेषु नीर्थमारम्ननो गनः ७९ कामकोधमहालोभतृत्णाच्याकुलचेतमः । तेऽपि तिष्टन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः ॥ ८० मनस्थाजयाङ्कोभाइम्भात्पाखण्डसं श्रयात् । शास्त्रानभ्यसनार्चेव ध्यानयोगफलं गतम् ॥ 61 पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव । पुत्रोन्पादनदक्षास्तेऽप्यदक्षा मुक्तिसाधने ॥ 62 न हि वैष्णवता कुत्र संपदायपुरःसरम् । एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥ 63 अयं तु युगधर्मी हि वर्तते कस्य दृषणम् । अतम्तु पुण्डरीकार्भः स हि ते निकटम्थितः ॥ 63

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. ज. एस्तकस्थः ।

९ क. ज. <sup>च</sup> । सर्वसत्त्वहरो बा<sup>\*</sup> । २ क. ख. ज. यं दुष्टभाराकुला धरा । ३ च. क्तिरुपत्तिरत्र च । ४ क. ज. ैप्तिर्लक्ष्यते । ५ **इ. इ. इ. ैता कणलो**ै। ६ इ. इ. हि. हि. तीरवा। ७ क. ज. क्षः (क्षं) स्पृत्वा सीस्त्रमवाप्स्यसि । सुँ। **च. धः स्मरते शं करिष्यति** । स्ं।

66

मृत उवाच--

इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता । भक्तिरूचे वचो भृयः श्रृयतां तच शौनक ॥ ८५ श्रीभक्तिरुवाच—

सुर्ग्षे त्वं च धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः । साधूनां दर्धनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् ॥ ८६ इहाऽऽनन्दो यथा मे स्यात्तथोपायस्त्वयोच्यताम् । योगेशस्यापि ते ब्रह्मन्नासाध्यं वर्ततेऽधुना ॥ त्यजति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाऽऽकलय्य ।

त्यजात जगात माया यस्य कायायवस्त वचनरचनमक कवल चाऽऽकलथ्य । भ्रवपदमपि यानो यन्कृपानो भ्रवोऽयं मकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नताऽस्मि ॥

> इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्स्ये भक्तिनारदसमागमो नाम नवाद्मीत्यधिकदानतमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ (१)

> > आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः - ४०२९३

अथ नवसधिकशततमोऽध्यायः ।

्रिसृत ज्वाच── एवं संप्राधितो विप्रास्तया भक्त्याऽतिदीनया । पुनश्चाकथयद्यद्वै तच्छ्रणुध्वं द्यालवः] ॥ १

वृथा खेदायमे वाले अही चिन्तातुरा कथम् । श्रीकृष्णचरणाम्भी नं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥२ द्रीपदी च परिवाता येन कीस्वकदमलात् । पालिता गौपसुन्द्यैः स कृष्णः कापि नो गतः॥ ३ न्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका । न्वया हृतस्तु भगवान्याति नीचग्रहेष्वपि ॥४ सत्यादित्रियुगे वोर्थवराग्यो मुक्तिसाधको । कलौ तु केवलं भक्तिब्रह्मसायुज्यकारिणी ॥ इति निश्चित्य चिद्रपः सरूपां त्वां समजे ह । परमानन्दचिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम् ॥ बद्धाञ्जलि न्वया पृष्टः कि करोमीति चैकदा । त्यां नदाऽऽज्ञापयत्क्रुष्णो मञ्जकान्योषयेति च७ अङ्गीकृतं त्वया तद्वं प्रसन्नोऽभृद्धिम्तदा । मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ ॥ षोषणं स्वेन रूपेण वेकुण्डे त्वं करोपि च । भूमी भक्तविषोषाय च्छायारूपं त्वया कृतम् ॥ ९ मुक्तिज्ञानं विगक्ति च सहकृत्याऽऽगता भुवि । कृतादिद्वापरस्यान्तं(रान्तं वै)महानन्देन संस्थिता कर्ला मृक्तिः क्षयं प्राप्ता पापण्डामयपीडिता । त्वदाज्ञया गता शीघं वैकुण्ठं पुनरेव सा ॥ ११ स्मृता त्वयाऽपि चात्रव मुक्तिगयाति याति च । पुत्रीकृत्य त्वयेमो च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ १२ उपेक्षानः कर्लो मर्न्दा दृद्धा जाती सुनौ तत्र । तथार्थाप चिन्तां मुश्च त्वसुपायं चिन्तयाम्यहम् ॥ कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने १४ अन्यथर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् । तदा नाइं इरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये ॥ १५ त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयाः कृष्णमन्दिरम्।। येषां चित्ते वसेद्धित्तः सर्वदा प्रेमरूपिणी । न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वमेऽप्यमलमूर्तयः ॥ न पेतो न विशाचो वा राक्षसा वाऽसुरोऽवि वा। भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेऽवि प्रभुर्भवेत् १८

न तपोभिन वेदेश न ज्ञानेनापि कर्मणा । हरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ १९ वृणां जन्मसद्दस्रेण भक्तो पीतिाई जायते । कलो भिक्तः कला भिक्तभिक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः भिक्तद्रोहकरा ये च ते सीदिन्ति जगत्त्रये । दुवीसा दुःखमापनः पुरा भक्तविनिन्दकः ॥ २१ अलं ब्रतेरलं तीर्थेरलं योगेरलं मर्खेः । अलं ज्ञानकथालापभिक्तिरकेव मुक्तिदा ॥ २२

सूत उवाच-

सृत उवाच

इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा । सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नाग्दं वाक्यमब्रवीत् ॥ २३ श्रीभक्तिरुवाच---

अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मिय निश्चला । न कदाचिद्विमुश्चामि चित्तं स्थास्यामि सर्वदाः कृपालुना त्वया साधो मद्धाधा ध्वंसिना क्षणात् । पुत्रयोश्वेतनं नास्ति तता बोधय बोधय॥२०

तस्या वर्षः समाकण्ये कारूण्यं नारदो गतः । तयोवीयनमारेभे करायुण विमर्दयन ॥ २६ मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुखेः समुख्यन् । ज्ञान प्रबुध्यतां शीघं रे वराग्य विवृध्यताम् ॥ २७ वेद्वेदान्तघोषेश्व गीतापाटेभुंहुर्भुहुः । वोध्यमाना तदा तेन कथंचिक्चोत्थिता वटात् ॥ २८ नेत्ररनवलोकन्तो जुम्भन्तो मालसावुभा । वकवत्पलिता प्रायः शुष्ककाष्ट्रममाहको ॥ २० सुत्कामो तो निरीक्ष्येव पुनः म्वापपरायणा । ऋषिश्चिन्तापरो जातः कि विधेयं मयेति च ३० अहो निद्रा कथं याति दृद्धत्वं च महत्तरम् । चिन्तयिक्षति गोविन्दं म्मरयामास भागव ॥ ३० व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति । उद्यमः सफलस्ते तु भविष्यति न संशयः ॥ ३० एतद्थे तु सत्कर्म सुर्षे त्वं ममाचर । तत्ते कर्माभिधाम्यन्ति साधवः साधुभूषणाः ॥ ३० सत्कर्मणि कृते तिस्मन्सिनद्रा दृद्धताऽनयोः । गमिष्यति क्षणाद्राक्तः सर्वतः प्रसर्गिष्यति ॥३४ इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्मवर्गपि विश्वतम् । नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातिर्मति ब्रुवत ॥ ३०

नारद उवाच-

अनयाऽऽकाशवाण्याऽपि गोष्यत्वेन निर्मापतम् । कि वा तत्माधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्त्याः॥ क भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम् । मयाऽत्र किं प्रकर्तव्यं यहुक्तं व्योमभाषयाः ॥ सृत उवाच—

तत्र तावथ संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः । नीर्थ नीर्थ विनिष्क्रम्यापृच्छन्मार्ग मुनीश्वरात ३८ वृत्तान्तः श्रूयते सर्वेः किंचित्रिश्चित्य नाच्यते । असाध्यं केचन प्राचुदुई प्रमिति चापरे ।। ३६ मुकीभृतास्तथाऽन्ये तु कियन्तस्तु पलायिनः । हाहाकारो महानामीत्त्रलोकीविन्मयावहः ॥४६ वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाटिविंबोधितम् । भिक्तकानिवरागाणां नोदितिष्ठित्रिकं तु यत् ॥ ४४ उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः । योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्॥४४ तत्कथं श्वयते वक्तुमितरिरिह मानुषः । एवमृपिगणः पृष्टिनिर्णायोक्तं दुरासदम् ॥ ४३ तत्रिश्चनतातुरः सोऽथ वद्रीवनमागतः । तपश्चरामि चात्रेति तद्येकृतिनश्चयः ॥ ४४ तावद्दर्श पुरतः सनकाद्यान्मुनीश्वरान् । कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तम् ॥

नारद उवाच— इदानीं भूरिभाग्येण भवद्भिः सङ्गमास्थितः । श्लीघं कुमारा वदन कृषां कृत्वा ममोपरि ॥ ४६

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| अवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । पश्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81            |
| भदा वैकुण्डानेलया हरिकेनिननत्पराः । लीलामनरसोन्मताः कथामाबैकजीतिनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ų,            |
| हरे: (रि:)शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । अतः कालसमादिषा जगा गुल्यास्य कार्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 8           |
| येषां भूभङ्गमात्रण द्वारपाला हरः पुरा । भूमी निपतिती सद्यो यत्कपातः एवं गती ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | در            |
| अहो भाग्यस्य यागन दर्शनं भवतामिह । अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयावरैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | લ             |
| अज्ञरीरगिरोक्ते यत्तत्कि साधनमुच्यताम् । अनुष्ठेयं कथं तावत्प्रव्रवन्त सविस्तरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4:            |
| भिक्तज्ञानविरागाणां सुखमुन्पद्यने कथम् । ख्यापनं मर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वप्रयत्नतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41            |
| श्रीसनन्कुमारा उत्तुः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,             |
| मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह । उपायः सुखमाध्योऽत्र वर्ततेऽपूर्व एव हि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५४            |
| अहा नाग्द् धन्योऽभि विग्क्तानां जिगोपणिः । सदा श्रीकृणदासानाप्रयणीयौगधास्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66            |
| न्वयि चित्रं न मन्त्रव्यं भक्त्यथमनुवर्तिनि । घटने कृष्णदासस्य भक्तेः स्थापन(क)ना सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 768           |
| ऋषिभवहवी लोक पन्थानः पकटीकृताः । श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रहाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q (9          |
| वेकुण्डमाधकः पन्धाः स तु गोष्यो हि वनते । तस्योपदेष्टा परुषः प्रायो भाग्येन लक्ष्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1196          |
| यत्कतेव्यं विनिर्दिष्टं व्योभवाचाऽभवत्पुरा । तदुच्यते शृणुद्वाद्य स्थिर्चित्तः प्रसन्नश्रीः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ., <i>५</i> ० |
| इत्ययज्ञास्त्रपायज्ञा योगयज्ञास्त्रथा परं । स्वाध्यायज्ञास्य ते तु कर्मविस्चकाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ξo            |
| सन्कर्मस्वको ननं ज्ञानयज्ञः स्मृतो वुषः । श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b> ?    |
| भक्तिज्ञानिवरागाणां तद्वापेण वलं महत् । ब्रजिप्यति द्वयोः कष्टं मुखं भक्तेभविष्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>E</b> 3    |
| मलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनौ । कलिदोपा इमे मर्वे सिंह्झब्दाह्रका इव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5</b> 3    |
| ज्ञानवरगरयसयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा । प्रतिगृहं प्रतिजनं ततः ऋडिां करिष्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>E</b> 8    |
| नारद उपाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70            |
| वेदवेदान्तर्घापेश्च गीतापार्टः प्रवाधितम् । भक्तिज्ञानविरागाणां नेदितिष्ठत्रिकं तु यत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६५            |
| श्रीमद्रागवनात्रापात्तन्त्रथं वोधमेष्यति । तत्कथासु च वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> 5    |
| छिन्दन्तु संशयं ग्रेनं भवन्तां अपायदश्चाः । विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६७            |
| िम्सन उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40            |
| वतस्त सनकायास्तु विरक्ता खुर्ध्वरेतसः । मिद्धाः सनातना विषा नारदं प्रोचुरादरात् ]।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 /          |
| कुमारा उच्चः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114           |
| वेदोर्पानपदां साराज्ञाता भागवती कथा । अत्युत्तमा ततो भाति पृथरभूता फैलो <b>सतिः ।।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E e           |
| आमृत्रायं रसस्तिष्ठन्नाम्ने न स्वाचने यथा । संभूय स पृथग्भृतः फले विश्वमनोहरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40            |
| यथा दुग्ये स्थितं सर्पिन् सुम्बादुफलपदम् । पृथग्भूतं हि तद्दिव्यं देवानां रसवर्धनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98            |
| इक्षणामादिमध्यान्तं शकरा व्याप्य तिष्ठति । पृथम्भूता च सा मिष्ठा तथा भागवती कथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम् । भक्तिज्ञानविरागाणां ख्यापनाय प्रकाशितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ξe            |
| and the second of the second o | - 1           |

<sup>+</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः क. ज. पुस्तकस्थः ।

९ क. ज. शिना श्रेष्ठा बुँ। २ झ. हरे। ३ व. अन्तकां। ४ क. ज. से। देखी भूत्वा त्रिजनमानि पुनस्त-तम्य नमास्थिती। ५ क. ज. ते विश्वदीख्यदः। अो। ६ ख. फलप्रदा।

वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि । परितापवति व्यासे मुग्नत्यज्ञानसागरे ।। ७४ तदा त्वया पुरा मोक्तं चतुः श्लोकसमन्वितम् । तदीयश्रवणान्सद्यो निर्वाधो वादरायणः ॥ ७५ तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् । श्रीमद्रागवतं शास्त्रं शोकदुः खिनाशनम् ॥ ७६ नारद उवाच—

यहर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुः खद्वादितानाम् ।
निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानान्त्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि ।। ७७
भाग्योदयेन बहुजन्मसमाजितेन मन्सङ्गमेव लभते पुरुषो यदा वे ।
अज्ञानहेतुकृतमोहमहान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ।। ७८
हति श्रीमहापुगणे पाद्य उत्तरस्वण्डे श्रीमागवतमाहात्स्ये कुमारनारदममागमो नाम

ाण पाद्म उत्तरखण्ड श्राभागवतमाहात्स्य कृमारनारदममागमा नार - नवत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ९९० ॥ ( २ )

आदिनः श्लोकानां ममष्ट्यक्काः--४०३७१

अर्थकनवन्यधिकज्ञतनमें ऽध्यायः ।

# [ \* सृत उवाच---

अथ देविषिस्तर्त्रेव कुमाराननुमान्य च । उवाच प्रणते। वाक्यं ज्ञानयज्ञकृताद्रः] ॥

नारद उवाच--

क्कानयकं करिष्यामि शुक्रशास्त्रकथोज्ज्वलम् । भक्तिज्ञानिवरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः ॥ २ कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामितः । मितिमा शुक्रशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगः ॥ ३ कियन्निदिन्तेः आव्या श्रीमञ्जागवती कथा । को विधिस्तत्र कर्तव्यो ज्ञानयज्ञविशारदाः ॥ ४

कुमारा उ.चुः--

शृणु नारद वक्ष्याँमा विनम्राय विवेकिने । गङ्गाद्वारसमीपे तु [ क्ष्रामोदास्यं पुरं महत् ॥ ५ स्वर्णद्याश्चोत्तरं पुण्यं] तटमानन्दनामकम् । नानार्क्षपगणेर्जुष्टं देवसिद्धनिषंवितम् ॥ ६ नानातरूलताकीर्णं नवकोमलवालुकम् । रम्यमेकान्तदेशस्यं हमपद्मसुशोभितम् ॥ ७ यत्समीपस्थजीवानां [ क्ष्रेत्रस्येव प्रभावतः । मिथः संक्षिरधाचित्तानां ] वेरं चेतिम् न स्थितम् ५ क्षानयद्गस्त्वया तत्र कर्तव्या ह्मयत्नतः । अपूर्वा रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ९ पुरस्थं निर्वलं चेव जराजीर्णकलेवरम् । सृतद्वयं पुरस्कृत्य भित्तस्तत्राऽऽर्गामण्यति ॥ १० यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रवेत् । कथाशब्दं समाकण्ये तित्रकं तरुणायते ॥ ११

सृत उवाच--

एवमुक्ता (क्त्वा) कुमारास्ते नारदेन समं ततः । गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सन्वराः॥१२

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गताः पाटाः क. ज. पुस्तकस्थाः ।

९ ख. °णात्साथो नि । २ क. ज. 'स्रं क्षमं कृष्णानुकर्षणे । ना । ३ इ. व्यो ममेदं बदता कियत् । कु । इ. व. व्यो ममेदं बदता कियत् । कु । इ. व. व्यो ममेदं बदतामियत् । कु । ४ क. ज. क्यामम्तुभ्यं यत्र कथामिमाम् । १४ण्वतां पापराशिक्षीं नृणां पुण्यविवार्धनीम् । ग । ५ क. ज. ते । इन्दावनप्रतोत्वस्यं ज ।

२४

२५

यदा यातास्तरं ते तु तदा कोलाइलोऽप्यभृत् । भूलोंके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ॥ १३ श्रीभागवतपीयूषपानाय रमत्रम्पटाः । धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥ १४ भृगुर्वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ ।

रामस्तथा गाधिसुतश्र शाकलो मृकण्डपुत्रात्री(त्रि)जिपप्लादः (द्याः) ॥ १५ योगभरौ व्यासपरात्ररौ च श्रीमाञ्चुको जाजलिजह्नुमुख्याः ।

सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रमित्रस्वस्वीभिराययुरितप्रणयेन युक्ताः ॥ १६ वेदान्नानि च वेदाश्र मद्यास्तचाः समृतयः । दशाष्ट च पुराणानि षदशास्त्राणि तदा ययुः॥१७ गङ्गाद्याः सिनिन्तत्र पुष्करादिसरांमि च । क्षेत्राणि च दिशः सर्वो दण्डकादिवनानि च ॥१८ नागादयो ययुक्तत्र देवगन्धर्विकेनराः । गुरुत्वात्तत्र नायातान्भृगुः संवोध्य चाऽऽनयत् ॥ १९ दीक्षायां नागदनाथ दत्तमासनमुत्तमम् । कुमारा वन्दिनाः सर्वेनिषेदुः कुष्णतत्पराः ॥ २० वेष्णवाश्र विग्काश्र न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । मुख्यभागे स्थिनाक्ते च तद्ये नारदः स्थितः २१ एकभागे ऋषिगणाक्तथाऽन्यत्र दिवोकमः । वेदोपनिषदाऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः ॥२२ जयश्रवद्वनेमःशब्दः शङ्कशब्दक्तथैव च । चृणेळाजापसृनानां निक्षेपः सुमहानभृत् ॥ २३

त्रिमानानि समारुख कियन्तो देवनायकाः । कल्पद्वक्षप्रसृतेश्च सर्वे तत्र समाकिरन् ॥

सृत उवाच—

एवं तेष्वेकिचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च । माहात्म्यमृचिरे म्पष्टं नारदाय महात्मने ॥

कुमारा उच्चः-अथ ते संप्रवक्ष्यामा माहात्म्यं गुकशास्त्रजम् । यस्य अवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता ॥ २६ सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्याः श्रवणमात्रेण मुक्तिरत्नं समाश्रयेत्॥२७ ग्रन्थो : ष्टादश्चमाहस्रो द्वादश्चम्कन्धसंयुतः । परीक्षिच्छकसंवादं शृणु भागवतं च तत् ॥ 26 तावत्मंसारचक्रेऽस्पिन्श्रमतेऽज्ञानतः पुषान । यावत्कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथा श्रणम् ॥२९ कि अनवहानिः सार्खः पुराणेश भ्रमावहैः । एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति ॥ 30 कथा भागवनस्यापि निन्यं भवति यहुद्दे । तहुद्दं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् ॥ 39 अश्वमेश्रसहस्वाणि वाजपेयज्ञतानि च । शुक्रशास्त्रकथायाथ कलां नाईन्ति पोडशीम् ॥ 32 तावत्पापानि देहेऽस्मित्रियसन्ति तपोधनाः। यावन्न भ्रयते सम्यक्श्रीमद्भागवतं नरैः ॥ 33 न गङ्गा न गया काञ्ची पुष्करं न प्रयागकम् । गुक्रशास्त्रकथायाश्च फलं न(च)समतां नयेत्।।३४ वेदादिर्वेदमाना च पौरुषं सूक्तमेव च । त्रयी भागवनं मन्नो द्वादशाक्षर एव च ॥ 34 द्वाद्शात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्दोद्शी तिथिः।। ३६ तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोच्चम एव च । एतेपां तत्त्वतः प्रार्ज्ञने पृथग्भाव इष्यते ॥ e ş यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थवोऽनिशम् । जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः ॥ 36 श्लोकार्ध श्लोकपादं वा पठेद्धागवतं च यः । नित्यं पुण्यमवाभोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ 36 उक्तं भागवतं नित्यं क्रुवं च इरिचिन्तनम् । तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् ॥ 80. अन्तकाल तु येनैव भूयते शुक्रवास्त्रवाक् । प्रीत्या तस्यैव वैकुण्डं गोविन्दोऽपि पयच्छाति ।। ४१

९ क. ख. ज. च । हिमाइयो नगास्त । २ इ. झ. म. इंक्सिने तो ! ३ क. **ज.**ीण राजसूय<sup>®</sup> ।

[\*प्रौष्ठपद्यां च राकायां भक्तियुक्तेन चेतसा]। हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च ।। कुष्णेन सह सायुज्यं स पुमाहँ भते ध्रुवम् ॥ 85 आजन्ममात्रमपि येन शटेन किंचिचित्ते विधाय शुकतास्त्रकथा न पीता। चाण्डालवच खरवत्खलु तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननीजनदुःखभाजा ॥ 83 जीवच्छवो निगार्दतः स तु पापकर्षा येन श्रुतं शुककथावचनं न किंचित्+। धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाग्रूयमेवं वदन्ति दिवि देवगणाम्तु मुख्याः ॥ 8.3 दुर्लभैक(व)कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा । कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते ॥ 12% तेन योगनिधे धीमञ्श्रोतव्या सा प्रयत्नतः । दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मनम्॥४६ सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् । अशक्यत्वात्कली बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया ॥ मनसञ्चाजयाद्रोगान्युंमां चैत्राञ्युरः क्षयात् । कलेर्द्रोपबहुन्वाच सप्ताहश्रवणं मतम् ॥ 8% मनोद्वत्तिजयश्चेत्र नियमाचरणं तथा । दीक्षां कर्तुमशक्यं स्थात्मनाहश्रवणं हातः ॥ 20 श्रद्धातः श्रवणे नित्यमायन्तावधि यन्फलम् । तन्फलं शुक्रदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम् ॥ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । अनायासेन नत्सर्व सप्ताहश्रवणे लभेत् ॥ यद्वाद्वजेति सप्ताहः सप्ताहो गर्जात ब्रतात् । तपसो गर्जात प्रोबंस्तीर्थान्नित्यं हि गर्जात ॥ योगाद्वर्जिति सप्ताहो ध्यानाञ्ज्ञानाच गर्जित । कि बुमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जात गर्जित ॥ शीनक उवाच-साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान्विगणय्य सांप्रतम् । निश्रेयसं भागवतं पुराणं तावत्कतो योगविदादिसचकम् ॥ 'a 8 सृत उवाच-यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः । एकादशे परिश्वत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्।। ५५ उद्धव उवाच--न्वं तु यास्यमि गोविन्द् भक्तन्ध्रयं विधाय च । मिचने महती चिन्ता तां श्रुःचा सुखमावह ५६ आगतोऽयं कलिघोंगा भविष्यन्ति पुनः खलाः । तस्मक्नेनेव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रमापदम् ५७ तदा भारवती भूमिर्गोर्च्पयं कमाश्रयत् । अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमळळोचन ॥ अतः सन्सु द्यां कृत्वा भक्तवत्मल मा ब्रज्ञ। भक्तार्थं सगुणौ जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ५९ नद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भृतले । निगुणोपासने कष्टमतः किचिद्विचारय ॥ ĝ s सृत उवाच-इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेर्शचन्त्रचद्धिः । भक्तावलम्बनार्थाय कि विधेयं मयेति च ॥ ६१ स्वकीयं यद्भवेत्ते नस्तद्वे भागवेते उद्धात् । तिरोधाय प्रावष्टोऽयं श्रीमद्भागवत। र्णवम् ॥ ६३ सेनेयं वाज्ययी मृतिः पत्यक्षा वर्तते हरेः । सेवनाच्छवणात्पाठादर्शनात्पापनाशिनी ॥ € ₹ सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्याधकं कृतम् । साधनानि तिरम्कृत्य कटी धर्मीऽयमीरितः ६४

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः ९१८ः क. ख. ज. पुस्तःस्यः । + एतद्रप्रे क. ज. पुस्तक्ष्योः ''मुखे हुत नैव धराभरणो तेषः इया जन्म गर्ते नराणाम् । चित्तं न यस्य तु नरस्य हरः कथायां सेश्रीयते दुरितदृष्टकथाप्रमक्षातः '' इत्यधिकम् ।

| बुःखदारिद्यदाभाग्यपापप्रक्षालनाय च । कामक्रोधजयाथे हि कली धर्मोऽयमीरितः ॥                | 5          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। कथं त्याज्या भवेत्पुंभिः सप्ताहोऽतः प्रकीर्तितः | <b>Ę §</b> |
| +सूत उवाच                                                                                |            |
| एवं नगाहश्रवणोरुधर्मे प्रकाञ्यमाने ऋषिभिः सभायाम् ।                                      |            |
| आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संद्युणु शौनक त्वम् ॥                                  | Ę          |
| भक्तिः सुर्ता तो तरुणी यहीत्वा पेमैकरूपा महमाऽऽविरामीत ।                                 | •          |
| श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मृहुर्वेदन्ती ॥ `                             | 80         |
| तां चाऽऽगतां भागवतार्थभृषां सुचारुवेषां दृहर्गुः सद्स्याः ।                              | •          |
| कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्यं मुनीनामिति नर्कयन्तः ।।                                    | Ęę         |
| अचुः कुमारा वचनं तदानीं <mark>कथार्थतो निष्पतिताऽधुनेयम् ।</mark>                        |            |
| एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रो ॥                                       | 90         |
| भक्तिरुवाच—                                                                              |            |
| भवज्ञिग्यंत्र कृताऽम्मि पुष्टा कलिप्रनष्टाऽपि कथाग्येन ।                                 |            |
| कारं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इमां तां गिरमृचिरे ते ।।                        | 99         |
| मनन्कुमारा अचुः                                                                          |            |
| भक्तिस्तु गोविन्द्रसुरूप्यात्री प्रेमैककत्री भवगेगहत्री ।                                |            |
| सा त्वं च तिष्ठम्व सुर्थयेसंश्रया <b>त्रिग्न्तरं</b> वैष्णवमानसालये ॥                    | ७२         |
| नतोऽपि दोषाः कल्जिना इमे न्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लेकि ।                        |            |
| मृत उवाच—-                                                                               |            |
| एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदामचित्ते ।।                                    | Şe         |
| सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येपां श्रीहरेभेकिरेका                      | 1          |
| हरिर्गप निजलोकं सर्वेथा तं विहाय प्रविशति हिंद तेषां भक्तिसूत्रोपविद्धः                  | ७४         |
| ब्रूमोऽद्य ने किमधिकं महिमानमेव ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य ।                       |            |
| यन्संश्रयात्रिगद्ने लभने सुवक्ता श्रोताऽपि कृष्णसमतामलमन्यधर्मेः ॥                       | ७५         |
| इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तमं                 |            |
| नामैकनवत्यधिकज्ञततसोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ (३)                                                  |            |
| आदितः श्लोकानां समक्र्यङ्काः—४०४४६                                                       |            |

## भथ द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः।

सृत उत्राच—
अथ वेष्णवित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम् । निजलोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः ॥ १
वनमाली घनद्यामः पीतवासा मनोहरः । काश्वीकलापकविरो लसन्मुकुटकुण्डलः ॥ २

| त्रिभङ्गलिलतश्रारुकौस्तुभेन विराजितः । कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः ॥                  | 3      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| परमानन्दिचन्पूर्तिर्मथुरो मुरलीधरः । आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च ॥                  | 8      |
| वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवाद्यः । तत्कथाश्रवणार्थं ते गृढरूपेण संस्थिताः ।।          | 4      |
| तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलैकिको । चूर्णश्मनदृष्टिश्च मुद्दुः शक्करवोऽप्यभृत् ॥               | Ę      |
| तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिम् । दृष्टा च तन्मयावस्थां नाग्दो वाक्यमब्रवीत       | 0 11 ] |
| नारद उवाच—                                                                                 | `      |
| अलोकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया ।                                 |        |
| मृद्धाः श्रद्धा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतया विभान्ति ॥                           | 6      |
| अतो नृलोके ननु नास्ति किंचिचिचम्य शोधाय कर्ली पवित्रम् ।                                   |        |
| अर्घोष्ठविध्वंसकरी कथेव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् ॥                                     | c      |
| के के विशुध्यन्ति विदन्तु मधं सप्ताहयज्ञैन कथामयेन ।                                       |        |
| कृपालुभिर्लोकहिनं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः ।।                                    | y e    |
| कुमारा जचुः —                                                                              |        |
| ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वटा सटा दुराचाररता विमार्गाः ।                                     |        |
| क्रोधाग्निद्रथाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ।।                              | 9 9    |
| सत्येन हीनाः पितृमातृद्धकाम्तृष्णाकुलाश्चाःऽश्रमधर्मविजनाः ।                               |        |
| य दास्थिका मन्मरिणोर्शप हिमकाः सप्ताहयक्रेन कर्ली पुनन्ति ।।                               | ५ इ    |
| पश्चोग्रपापाञ्छलच्छक्रकारिणः कृगः पिशाचा इव निर्देगाश्च ये ।                               |        |
| ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ॥                                  | 93     |
| कायेन वाचा मनसाऽपि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति कठा हठेन ये ।                                 |        |
| परस्वपृष्टा मल्लिना दुगशयाः सप्ताहयज्ञेन कला पुनन्ति ।।                                    | 9 3    |
| [ःसृत उवाच—                                                                                |        |
| अर्थवं तुष्टचित्ते तु नारदे देवपूजिते । प्रसन्नास्ते कुमाराश्च पुनक्चुश्च नारदम् ॥         | 80     |
| कुमारा अनुः]—                                                                              |        |
| अत्र ते कीर्तियुष्याम इतिहासं पुरातनम् । यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ।।            | १६     |
| तुक्रभद्भातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् । यत्र वर्णाः स्वथर्मेण सत्ये कर्माण तत्पराः ।।      | و ب    |
| आत्मदेवः पुरे तस्मिन्सर्वेवद्विशारदः । श्रांतम्मार्तपु निष्णाता द्वितीय इव भास्करः ॥       | 46     |
| भिक्षुको वित्तवाङ्कांके तन्त्रिया धुन्युली स्मृता । स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्द्री सुकुल |        |
| लोकवार्तारना कुरा प्रायशो बहुजल्पिका । शृरा च गृहक्कन्येषु कृपणा कलहिषया ॥                 | २०     |
| एवं निवसताः प्रेम्णा दंपत्यारनपत्ययाः । अर्थाः कामास्तयारासम् सुखाय गृहादिकम्              | ॥२१    |
| पश्चाद्धमीः समारब्धास्ताभ्यां संनानहेतवे । गोभृहिरण्यवामांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा           |        |
| धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथार्शय च । न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृश    | म् २३  |

नात तथा आप चान पुत्रा नापि चा पुत्र \* धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. ज. पुस्तकस्थः । १ छ. °काः। कर्णे प्रति सुवृः।

एकदा स द्विजो दुःखाद्रृहं त्यक्त्वा वनं गतः । मध्याद्वे तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्॥२४ पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन किंशतः । मुहूर्ताद्पि तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः ॥ २५ हृष्टा पीतजलं तं तु विघो यातस्तदन्तिकम् । नत्वा च पदयोस्तस्य निश्वसन्संस्थितः पुरः॥२६ यतिरुवाच--क्यं रोदिषि विम त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । वद त्वं सत्वरं महां स्वस्य दुः खस्य कारणम्।। कि ब्रवीमि ऋषे दुः खं पृर्वपापेन संचितम् । मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते ॥ मैहत्तं नव गृह्णन्ति पीत्या देवा द्विजातयः । प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहाऽऽगतः २९ धिग्जीविनं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना । धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना॥ ३० पाल्यते या मया धेनुः मा बन्ध्या सर्वथा भवेत् । यो मया रोपितो हुक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत् यन्फलं मङ्गहायानं शीघ्रं तच विशुष्यति । निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥ सनन्कुमाग उच्चः — इत्युक्त्वा स रुगेदोच्चैःस्तत्पार्श्वे दुःखपीडितः । तदा तस्य यतेश्वित्ते करुणाऽभूद्ररीयसी ॥३३ तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् । सर्वे ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विममूचे सविस्तरम् ॥ ३४ यतिरुवाच-इग्णु विष्र मया नेऽच पाग्ब्धं नु विलोकितम् । सप्तजन्मावधिस्ते(ने) वै पुत्रो नैव च नैव च ३५ मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपं विलिष्ठा कर्मणो गितः । विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम् ॥ संनतेः मगरो तुःखमवापाङ्गः पुरा तथा । रे मुश्चाच कुटुम्वाशां संन्यासे सर्वथा सुखम् ॥ ब्राह्मण उवाच--विवेकेन भवेत्कि मे पुत्रं देहि बलाद्पि । नो चेच्यजाम्यहं प्राणांस्त्वद्ग्रे शोकमूर्छितः ॥ 36 पुत्रादिसुग्वहीनोऽयं संन्यासः भुष्क एव हि । ग्रहस्थः सरसो लोके पुत्रपीत्रसमाद्वतः ॥ 38 सनन्द्रमारा ऊचुः--इति विशाग्रहं दृष्ट्वा प्राव्यवीत्स तपोधनः ॥ 80 यतिरुवाच--चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् । न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः ॥ अतो हटेन युक्तोऽसि हार्थिन कि वदाम्यहम् ॥ 88 सनन्कुमारा उच्चः-४२ तस्याऽऽग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् ॥ यतिरुवाच-

इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति । सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम् ॥ वर्षाविधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोऽतिनिर्मलः ॥

सनत्कुमारा ऊचुः— एवमुक्त्वा ययौ योगी विश्रस्तु गृहमागतः । पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्।। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च हरोद ह ॥ श्राह्मणपत्न्युत्राच—
श्रहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाइं न भक्षये । फलभक्षेण गर्भः स्याद्रभेंणोद्रग्दुद्धता ।। १६ स्वल्पभक्ष्यं ततोऽशक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् । देवाद्वाटीं व्रजेद्धामे पलायद्धभिणी कथम् ।। ४६ श्रूकविश्ववसेद्धभिस्तं कुक्षेः कथमुत्स्हजेत् । तिर्यवचेदागतो गर्भस्तदा मे मग्णं भवेत् ।। १७ प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे । मन्दाया(यां) मिय सर्वस्वं ननान्दा संहरेचदा ।।४८ सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते । लालने पालने दुःखं प्रसृतायाश्च वर्तते ।। १० वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मितः ।।

सनन्कुमारा ऊचुः -एवं कुनर्कयोगेण तत्फलं नैव भक्षितम् । पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति नयेग्निम् ॥ एकदा भगिनी तस्यास्तद्रहं स्वेच्छया गता । तद्ये कथितं सर्व चिन्तेयं महती हि मे ॥ 5 9 दुर्बला नेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम् । साऽब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसृतितः ५२ तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहं सुखम् । वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ने टाम्यति वालकम्।। ५३ षाण्मासिको मृतो बाल इति लोके बदिष्यित । तं बालं पोषियिष्यामि नित्यमागन्य तं गृहम् ॥ फलमपेय धेन्वे न्वं परीक्षार्थं तु सांप्रतम् । तत्तदा रचितं सर्वे त्येव स्वीम्बभावतः ॥ अथ कालेन सा नारी प्रसृता बालकं तदा । आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुली ददी ॥ ५६ तया च कथितं भर्त्रे प्रसृतः सुख्वमर्भकः । लोकस्य सुख्वमुन्पन्नमान्मदेवप्रजोदयात् ॥ द्दौ दानं द्विजातिभयो जातकम विधाय च । गीतवादिवयोषोऽभूनद्वारे मङ्गलं वह ॥ भत्रेष्ठे साऽब्रवीद्वाचयं स्तन्यं नास्ति कुचे मम । अन्यस्तन्येन निर्दृग्धा कथं पुरुणामि बालकम् ॥ मत्स्वसायाः प्रसृताया मृतो बालस्तु वर्तते । तामाकार्य गृहे गक्ष मा तेऽर्भ पापियप्यात ॥ पतिना तत्कृतं सर्वे पुत्रगक्षणद्देतवे । पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् ॥ त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुषुवेऽभीकम् । सर्वाङ्गसुन्दरं दिच्यं निर्मत्रं कनकप्रभम् ॥ ह्या प्रसन्तो विषरतु संस्कारान्स्वयमाद्धे । मन्वाऽऽश्वर्यं जनाः सर्वे दिहक्षार्थं समागताः ॥६३ भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पत्र्यत । धेन्वा बालः प्रसृतम्तु देवरूपीति कीतुक्तम् ॥ ६४ न ज्ञानं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगनः । गोकर्णं च सुनं हष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् ॥ कियत्कालेन ता जाना तरुणो तनयातुर्भा । गोकणः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः।।६६ स्नानशीचित्रयाहीनां दुर्भेक्षी कोधसंयुतः । दुष्पिग्रहकती च संवेहस्तेन भाजनः ॥ चौरः सर्वजनदेषी परवेदमप्रदीपकः । लालनायार्भकान्धृत्वा सद्यः कृपे न्यपानयत् ॥ हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । चण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः ॥६९ तेन वेश्याकुसक्केन पंत्रं वित्तं तु नाक्षितम् । एकदा पितरी ताड्य पात्राणि स्वयमादृरत् ।। तित्वता क्रपणः प्रोबैर्धनहीनो रुगेद इ ॥ هو

ब्राह्मण उवाच— वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः । क तिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् ॥ प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् ॥ ७१ कुमारा ऊचुः-

तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः । बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् ।। ७२

गोकर्ण उवाच-

असारः खलु संसारो दुःखरूरी विमोहकः । कः सुतः कस्य च धनं स्नेहवाञ्ज्वलतेऽनिश्चम् । न चेन्द्रस्य सुखं किचिन्न सुखं चक्रवर्तिनाम् । सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥ ७४ मुश्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः । निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज्ञ ॥ ७५

सनत्कुपारा ऊचुः —

नद्वाक्यं तु समाकण्ये गन्तुकामः विनाऽत्रवीत् ॥

98

99

ब्राह्मण उनाच-

किं कर्नव्यं वने तात तत्त्वं वद् सिवस्तरम् । अन्धकूपे स्नेहपाशैर्वद्धः पङ्करहं शवः ॥ कर्मणा पतितो नृनं मामुद्धर द्यानिधे ॥

गोकण उवाच—

देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमति त्यज त्वं जायासुनादिषु सदा ममतां विमुश्च ।
पत्र्यानिशं जर्गाददं अणभङ्गनिष्ठं वेराग्यरागरिसको भव भक्तिनिष्ठः ॥ ७८
धर्म भजन्य सततं त्यज लोकधमीन्सेवस्व साधुपुरुषाञ्चिहि कामतृष्णाम् ।
अन्यस्य दोपगुणिचन्तनमाशु मुक्त्वा भेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम् ॥ ७९
कुमारा उत्त्युः—

एवं सुतं क्तिवशतो र्राप गृहं विहास यातो वनं स्थिरमतिर्गतपष्टिवर्षः ।
युक्तं हरग्नुदिनं परिचयया र्रमो श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात् ॥ ८०
इति धानहापुर्यो तथ उत्तरन्थे पोनागवतमाहारस्य विश्रमोक्षो नाम द्विनवस्थिकशनतमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ (४)

आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः--४०५२६

अथ त्रिनवत्यधिकशततमो Sध्यायः ।

सृत उवाच -

रितयुपरंत तेन जननी ताहिता भृशम् । क वित्तं तिष्ठिति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् ॥ १ इति तद्वावयसंत्रामाळ्यनन्या पुत्रदुःखतः । कृषे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता ॥ २ गोकणस्तिथियात्रार्थं निगेतो योगमंस्थितः । न दुःखं न सुखं तस्य न वेरी नापि बान्धवः ॥ ३ धुन्धुकारी गृहेऽतिष्ठत्पञ्चपण्यवधूतः । अन्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणिविमूदधीः ॥ ४ एकदा कुलटास्ताम्तु भृषणान्याभिलिष्मवः । तद्धं निगेतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन् ॥ ५ यतस्तत्रथ मंहृत्य वित्तं वेदम पुनर्गतः । ताभ्योऽयच्छत्सुवस्नाणि भूषणानि कियन्ति च ॥ ६ बहुवित्तचयं दृष्ट्वा गत्रो नार्यो व्यचारयन् । चोर्य करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यिति ॥ ७ वित्तं हृत्वा पुनर्थनं मार्गयिष्यिति निश्चितम् । अतोऽर्थगुप्तये गृहमस्माभिः किं न हन्यते ॥ ८ निहन्यनं गृहीत्वाऽर्थ यास्यामो यत्र कुत्रचित् । इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रिविमिः ९

पार्शं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः । त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाऽभवन् ॥ १० तप्ताङ्गारसमूहांश्व तन्मुले हि विचिक्षिपुः । अग्रिज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ॥ तहे हुं मुमुचुर्गर्ते पायः साहसिकाः स्त्रियः । न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च ॥ लोकैः पृष्टा बदन्ति स्म दूरं यातः त्रियो हि नः। आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन्वित्तलोभविकार्षतः १३ स्त्रीणां नैव तु विश्वासोऽनृतानां कारयेद्बुधः(?) । विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखेः परिभृयते मुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् । हृदयं क्षुरधाराभं पियः को नाम योषिताम् ।। १५ संहृत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुभर्तृकाः । धुन्धुकारी बभुवाथ महान्त्रेतः कुकर्मतः ॥ 98 बात्यारूपधरो नित्यं धावन्दशदिशान्तरम् । शीनातपपरिक्रिष्टां निराहारः पिपासिनः ॥ 99 न लेभे शरणं कुत्र हा दैवेति मुहुर्वदन् । कियत्कालन गोकणों मृतं लोकाद्वुध्यत ॥ 26 अनाथं तं विदित्वेव गयाश्राद्धमचीकरत् । यस्मिस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धं प्रवर्तयत ॥ 90 एवं भ्रमन्स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् । रात्री गृहाङ्गणे स्वमुमागतोऽलक्षितः परेः ॥ तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्ववान्धवम् । निशीथं दर्शयामास महागेद्रतगं वपः ॥ 59 सकुन्मेषः सकुद्धस्ती सकुच महिषाऽभवत् । सकुदिन्द्रः सकुचाप्रिः पुनश्च पुरुषोऽभवत् ॥ 23 वैपरीत्यमिदं हृष्ट्रा गोकर्णो धर्यसंयुनः । अयं दुर्गातकः कोऽपि निश्चित्याय तमब्रवीत् ॥ 53

गोक्रण उवाच-

कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो याना दक्षामिमाम् । कि वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षमोऽसीति शंस नः

सृत उवाच-

एवं पृष्टम्तदा तेन रुरोदोचैः पुनः पुनः । अशक्तो वचनोचारं संज्ञामात्रं चकार ह ।। २५ ततोऽख्वलां जलं कृत्वा गोकर्णम्तमुदी(दे)रयत् । तत्मेकाद्वनपापोऽमो प्रवक्तमुपचकमे ।। २६

प्रेत उवाच--

अई भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामनः । स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मन्वं नाशितं मया॥२७ कर्मणां नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः । लोकानां हिंसकः सोऽहं स्वीभिद्युःखेन माग्तिः अतः प्रेतन्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् । वाताहारेण जीवामि द्वाधीनफलोद्यः ॥ अहो बन्धो कुपासिन्धो भ्रातमीमाशु मोचय । २९

सृत उवाच-

गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथात्रवीत् ॥

30

गोकर्ण उवाच --

त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तां विधानतः । तत्कयं नैव मुक्तोर्शस ममाऽऽश्वर्यमिदं महत् ॥३१ [+गयाश्राद्धात्र मुक्तिश्रेदुपायो नापरस्तिवह । कि विधेयं मया मेत तत्त्वं वद सविस्वरम् ॥ ३२

प्रेत उवाच]—

गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्भे न भविष्यति । उपायमपरं कंचित्रद्विचारय सांप्रतम् ।। ₹३

<sup>+</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठभ्छ. ठ. य. पुस्तकस्यः ।

| सृत उवाच_—                                                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः।                                                    | ₹8      |
| गोकर्ण उवाच—                                                                                 |         |
| अतश्राद्धेर्न मुक्तिश्रेदसाध्यं मोचनं तव । इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ मेत निर्भयः ॥         |         |
| न्वन्मुक्तिमाधनं किंचिदाचरिष्ये विचार्य च ॥                                                  | 34      |
| मृत उवाच                                                                                     |         |
| धुन्धुकारी निजं स्थानं तेनाऽऽदिष्टस्ततो गतः। गोकर्णश्चिन्तयन्यात्री न च तस्यां तद्ध्या       | गत् ॥   |
| प्रातस्तमागनं दृष्ट्वा लोकाः पीत्या समागनाः । तत्सर्वे कथितं तेन यज्जातं च यथा निन्नि        | 11 39   |
| विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः । तन्पुक्ति नैव पश्यन्ति पश्यन्तः शास्त्रसंचया  | न ३८    |
| ततः सर्वेः सूर्यवाक्यं तत्मुक्तां स्थापितं परम् । [ *गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै व | दा३९    |
| गोकर्ण उवाच]—                                                                                |         |
| तुभ्यं नमो जगत्साक्षित्झहि मे मुक्तिहेतुकम् ॥                                                | 80      |
| सृत उवाच—                                                                                    |         |
| तच्छत्वा द्रग्तः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत् ॥                                                 | 83      |
| ँ मृर्ये उवाच <del>—</del>                                                                   |         |
| श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहे वाचनं कुरु ॥                                                  | ४२      |
| सृत उवाच                                                                                     |         |
| इति सूर्यवचः सर्वेर्ध्वनिरूपं तु विश्वतम् । सर्वेऽब्रुवन्ययन्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम् ॥    | 8 \$    |
| गोकर्णा निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः । तत्र संश्रवणार्थाय देशाद्वामाज्जना ययुः ॥      | 88      |
| पङ्गन्धरुद्धमन्द्राश्च तेऽपि पापक्षयाय व । समाजम्तु महाञ्चातो देवविस्मयकारकः ॥               | ४५      |
| यदैवाऽऽसनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम् । स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं पत्रयन्नितः               | स्ततः।। |
| मप्तर्ग्रान्थयुनं नत्रापञ्चन्कीचकमुच्छिनम् । तन्मुलच्छिद्रमाविज्य श्रवणार्थं स्थितो हासौ ॥   | ४७      |
| वातरूपी स्थिति कर्तुमशक्तो वंशमाविशत् । वैष्णवं बाह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः         |         |
| प्रथमस्कन्थतः स्पष्टं व्याग्व्यानं धेनुजां अकरोत् । दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं वसूव    | ह ४९    |
| वंशकर्यान्थभेदोऽभृत्मशब्दं पत्र्यतां सताम् । द्वितीयेऽहि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्       | ॥ ५०    |
| तृतीयेऽहि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् । एवं सप्तदिनैर्वशसप्रग्रन्थिविभेदनम् ॥                | 6 9     |
| कृत्वाऽपि द्वादशस्कन्धश्रवणात्प्रेतनां जद्यो । दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीद्वाममण्डितः ॥          | ५२      |
| पीनवासा घनक्यामा मुकुटी कुण्डलान्वितः । ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चात्रवीत्              | ॥ ५३    |
|                                                                                              |         |

धुन्धुकायुवाच-त्वयाऽहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् । धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाश्चिनी।। ५८
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः । कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते ॥ ५५
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति । आर्द्र शुष्कं लघु स्थूलं वाड्यनःकमिभिः कृतम् ५६

🕸 धनुश्चिद्गान्तर्गतः पाठः ख. छ. ठ. य. पुस्तकस्थः।

अवणं विद्देत्पापं पावकः समिधो यथा । अस्मिन्वे भारते वर्षे सृरिभिर्देवसंसदि ॥ ५७ अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् । किं मोहतो रक्षितेन सुपृष्टेन बलीयसा ।। 46 अभ्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना । अस्थिस्तम्भं स्नायुवद्धं मांसशीणितलेपितम् ॥ 49 चर्माबद्धं तु दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः । जराशोकविपाकार्त रोगमन्दिरमातुरम् ।। ६ ० दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गरम् । कृमिविद्यस्मसंजानं शरीरमिति वार्णितम् ॥ Ę? अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेक हि । यत्रातः संस्कृतं चात्रं सायं तच विनव्यति E 3 तदीयरससंपृष्टे काये का नाम नित्यता । सप्ताहश्रवणाङ्घोके प्राप्यते निकटे हरिः ॥ € 3 अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम् । जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम् ॥ ६४ चित्रं किमु तदा चित्तप्रान्थिभेदः कथाश्रवात् । बुद्बुदा इव नायेषु मशका इव जन्तुषु ॥ 23 जायन्ते मरणायेव कथाश्रवणवर्जिताः । भिद्यते हृदयग्रन्थिव्छियन्ते सर्वसंशयाः ॥ EB क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते । संसारकर्रमालेपप्रक्षालनपरीयाम ॥ कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधेर्मता ॥ € 3

सृत उवाच--

एवं ब्रुवित वे तस्मिन्विमानमपतत्तदा । वेकुण्डवािमाभियुक्तं प्रम्फुरदीिप्रमण्डलम् ॥ ६८ सर्वेषां पद्मयतां भेजे विमानं धुन्धुलीसृतः । विमाने वेष्णवान्वीक्ष्य गोकणी वाक्यमब्रवीत् ॥६९ गोकणी खवाच—

अत्रैव बहदः सन्ति श्रोतारो मम तिर्मलाः । आनीतानि विमानानि तेषां न युगपत्कुतः ॥ ७० श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते । फलभेदः कुनो जातः प्रवृतन्तु हर्गिषयाः ॥ ७१

श्रीहरिदासा ऊचुः—

अवणस्य विभेदेन फलभेदोऽपि संस्थितः । अवणं तु कृतं मवेन तथा मननं कृतम् ॥ ७२ फलभेदस्ततो जातः पुनः आवाद्गमिष्यति । सप्तरात्रमुपोष्यव मेतेन अवणं कृतम् ॥ ७३ मननादि तथा तेन स्थिरचित्तं कृतं भृतम् । अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम् ॥ ७४ संदिग्धो हि हतो मन्नो व्यप्रचित्तो हतो जपः । अवष्णवो हतो देशो हतं आद्भपात्रकम् ॥ ७५ हतमश्रोत्रिये दानमनाचारहतं कुलम् । विश्वासो गुरुवावयेषु स्वस्मिन्द्रीनत्वभावना ॥ ७६ मनोदोषजयश्रेव कथायां निश्वला मतिः । एवमादि कृतं चेत्स्यात्तदा वे अवणे फलम् ॥ ७७ पुनः अवान्ते सर्वेषां वेकुण्ठे वसतिर्धुवम् । गोकणं तव गोविन्दो गोलोकं दास्यित स्वयम्॥ ७८

सनत्कुमारा ऊचुः —

एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्टं हरिकीर्तनाः । श्रावणे मासि गोकणः कथामृचे तथा पुनः ॥ ७९ सप्तरात्रं व्रतीभ्य श्रवणं तेः कृतं पुनः । कथासमाप्ता यज्ञानं श्र्यतां तच नारद् ॥ ८० विमानेः सह भक्तेश्र हरिराविर्वभृव ह । जयशब्दा नमःशब्दास्तत्राऽऽमन्बहवस्तदा ॥ ८१ पाश्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरिः । गोकणं तु समालिङ्ग्याकरोतस्वसद्दशं हरिः ॥ ८२ श्रोतृनन्यान्यनद्दयामान्पीतकोशेयवाससः । किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् ॥ ८३ तद्भामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः । विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकणंकुपया तदा ॥

९ इ. दुष्टपालेतं से । २ इ. कुतस्तेषां प्र<sup>\*</sup>। ३ स. निः श्रवणिष्यते । से । ४ इ. झ. तिनात् । श्रा<sup>\*</sup>।

66

बेचिता हरिलोके ने यत्र गच्छन्ति योगिनः । गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपबल्लभम् ॥ ८५ कथाश्रवणनः पीनो निर्ययौ भक्तवत्सलः । अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः ॥ तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिवुर्लभम् । यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गनास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ॥ 69 ब्रुमोऽद्य ते किं फलवृन्दमुञ्ज्वलं सप्ताहयद्वेन कथासु संचितम्।

कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो(रसो) यैः पीतश्र ते गर्भगता न भूयः ॥ वानाम्बुपर्णाशनदेहशोषणैस्तपोभिक्ग्रैश्विरकालसंचितैः।

योगैश्र मंयान्ति नरा न तां गतिं सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति ॥

८९ इतिहासिमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः । पठते चित्रक्रूटस्थो ब्रह्मानन्द्परिष्नुतः ॥ 90

आख्यानमेतन्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वे विद्हेदघीघम् ।

श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेत्रित्यं सुपाठाद्युनर्भवं च ॥ ९१ इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकणंकृतमनाहवर्णनं नाम त्रिनवस्पधिकशततमोऽध्यायः

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः -- ४०६१७

अथ चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

कुमारा उच्चः--

अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम् । सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः समृतः ॥ ? दैवज्ञं तु समाद्वय मृहर्ते पृच्छच यत्नतः । विवाहे यादशं वित्तं तादशं परिकल्पयेत् ।। नभस्य आश्विनोजी च मार्गशीपेः शुचिनेभः । एते मासाः कथारम्भे श्रोतृणां मोक्षसूचकाः ॥३ मामानां विग्रहे यानि तानि त्याज्यानि सर्वथा। [अभौमार्की वर्जिनौ वारो भानि ध्रुवसृदूनि च नित्य।यां च कथायां च प्राणानां मुनीश्वर । द्वादशीं वर्जयेत्प्राज्ञः सृतसृतकसंभवात् ॥ श्रीमद्भागवनस्यापि सप्ताहे नत्यकेऽपि च । न निषेधोऽस्ति देवर्षे पाहरेवं पुराविदः ] ॥ Ę महायार्थनरे चात्र कर्नव्याः मोद्यमाश्च ये । देशे देशे नथा सेयं वार्ती पेष्या पयत्नतः ॥ 9 भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुट्टिविभिः । दूरे हरिकथाः केचिद्दूरे चाच्युतकीर्तनाः ॥ ८ स्त्रियः शुद्राद्यो ये च तेषां बांधो यना भवत् । देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः॥ तेष्वेव पत्रं वेष्यं च तल्लेखनिमतीग्तिम् । सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः ॥ १० अपूर्वरसरूपेव कथा चात्र भविष्यति । श्रीभागवतपीयृषपानाय रसलम्पटाः ॥ 2 3 भवुन्तश्च तदा त्रीघ्रमायान्तु प्रेमतत्पराः । नावकाशः कदाचिचेदिनमात्रं तथाऽपि तु ॥ ?? सर्वथाऽऽगमनं कार्य क्षणोऽत्रेव सुदुर्लभः । एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च ॥ 93 आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् । तीर्थे वाऽपि वने वाऽपि ग्रहे वा श्रवणं मतम् ॥ विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् । शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनम् ॥ 26 यहोपस्करमुद्धत्य यहकोणे निवेशयेत् । अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नादास्तर्णा+नि प्रमेलयेत् ॥ ?5

भ धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठः क. ख. ज. पुस्त मस्यः । + आर्षत्वास्साधुत्वम् ।

कर्तव्यो मण्डपः प्रोचैः कदलीखण्डमण्डितः । फलपुष्पदलैविष्वग्वितानेन विराजितः ॥ चतुर्दिशु ध्वजारोपो बहुसंपद्विराजितः । ऊर्ध्वं सप्तेव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम् ॥ तेषु विमा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च । पूर्व तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् ॥ बकुश्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् । उदब्धुखो भवेदक्ता श्रोता वै प्राब्धुखस्तदा ॥ **प्राब्धुलश्चेद्धवेदका श्रोता चोद्ब्धुलस्तदा । अथवा पृ**र्वदिग्ज्ञेया पृज्यपृजकमध्यतः ॥ श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः । विरक्ता वैष्णवो विष्रो वेदशास्त्रविशृद्धिकृत् ॥ २२ ह्यान्तकुश्वलो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिस्पृहः । अनेकधर्मविश्रान्ताः स्त्रेणाः पात्रण्डवादिनः २३ ब्रुकेशास्त्रकथोचारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः। वक्तः पार्धे महायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः २१ पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः । वैकुक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनाद्वीग्त्रताप्त्ये ।। अरुणोद्दयेऽसौ निर्वर्त्य शौचम्तानं समाचरेत् । निर्न्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं संप्रयत्नतः कथाविव्रविघाताय गणनाथं प्रपृजयेत् । पितृन्मंतर्प्य शुद्धार्थं प्रायिश्चनं समाचरेत् ।। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा । कृष्णमृहित्य मन्त्रेण चरेन्युजाविधि क्रमात् ॥ २८ **प्रदक्षिणानमस्कारान्युजान्ते स्तुतिमाचरेत् । संसार्मागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे ॥** कभेगाहयहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् । श्रीमञ्जागवतस्यापि ततः पजा प्रयत्नतः ।। कर्तव्या विधिना मीत्या धृपदीपसमन्विता । ततस्त श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् ॥ 3 9 स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं नदा । श्रीमञ्जागवनाय्य त्वं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि ॥ ३२ स्वीकृतोऽपि मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे । मनोर्ग्या मदीयोऽयं सफलः सर्वधा न्वया ॥ निर्विद्येनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव । एवं दीनं वचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पृत्रयेत् ।। संभूष्य बस्तभूषाभिः पृजान्ते तं च संस्तुयात् । शुकरूप प्रवायक्क सर्वशास्त्रविकारद ॥ 3 % एतत्कथाप्रकाशेन पद्ज्ञानं विनाशय । तद्ये नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयमे मृदा ॥ 35 सप्तरात्रं यथाशक्त्या(क्ति)धारणीयः स एव हि । वरणं पश्चवित्राणां कथाभङ्गानवृत्तये ॥ 2 5 कर्तव्यं तेईरिर्ज्प्या द्वाद्शाक्षर्विद्यया । ब्राह्मणान्वंष्णवांश्वान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः ।। 36 नत्वा संपृज्य दत्ताइः स्वयमासनमाविशेत् । लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च ॥ 30 कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेन्फलमुत्तमम् । आसृर्योदयमारभ्य सार्थ त्रिप्रहरान्तकम् ॥ '& C बाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्डं सुधीमता । कथाविरामः कर्नव्यो मध्याँद्व चटिकाद्वयम् ॥ 88 तत्कथामनु कार्य वे कीर्तनं वैष्णवस्तदा । मलमृत्रजयार्थ हि लघ्वाहारः सुखावहः ॥ 22 इविष्याभेन कर्नव्यो संकवारं कथाधिना । उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्रेच्छुणुयात्तदा ॥ 83 ष्टुतपानं पयःपानं कृत्वा च शृणुयान्सुरवम् । फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तेन वा पुनः ॥ 88 सुलसाध्यं भवेदातु कर्तव्यं श्रवणाय तत् । भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम् ॥ 5,3 नोपवासो वरः भोक्तः कथाविब्रकरो यदि । सप्ताहत्रतिनां पुंसां नियमाञ्जूणु नाग्द ॥ .४६ विष्णुदीक्षाविद्यीनानां नाधिकारः कथाश्रवे । ब्रह्मचर्यमधः मुक्तिः पत्रावल्यां च भोजनम् ॥ છ છ कथासमाप्ती भुक्ति च कुर्यानित्यं कथावती । द्विदलं मधु तेलं च गरिष्ठानं तथेव च ॥ 38

९ इ. प्रोक्तो । २ स. शुभशा । ३ झ. वक्त्रार्क्षा । ४ स. °र्ममोह°।

७२

भावदुष्टं पर्युषितं जवात्रित्यं कथावती । कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च ॥ 86 दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूषयेच कथात्रती । वेदवैष्णविवाणां गुरुगोत्रतिनां तथा ॥ 40 स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथात्रती । रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितत्रातकेस्तथा ॥ 4? द्विजद्विद्वेदवाह्येश्व न वदेयः कथाव्रती । सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा ॥ 42 उदारं मानसं तद्ददेवं कुर्यान्कथात्रती । दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् ॥ 43 अनपत्यो मोक्षकामः गृणुयात्म कथामिमाम् । अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृतार्भका॥ स्वद्वर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः । एतेषु विधिना दत्तं तद्क्षय्यतरं भवेत् ॥ ५५ अन्युत्तमा दिनाः सप्त कोटियज्ञफलपदाः । एवं क्रुत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाऽऽचरेत् ॥ 48 जन्माष्ट्रमीत्रतमिव कर्तव्यं फलकाङक्षिभिः । अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः ॥ ५७ श्रवणेनैव पुनास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः । एवं नगाइयक्षेऽस्मिन्समाप्ते श्रोतृभिस्तदा ॥ 96 पुस्तकस्य च वक्तुश्र पुजा कार्योऽतिभक्तितः । प्रसाद्म्तुलसीमालाः श्रोतृभ्यश्राथ दीयताम् ५९ मृदङ्गताललमिनं कीर्तनं कीर्त्यतां ततः । जयशब्दो नमःशब्दः शङ्कशब्दश्च गीयताम् ॥ 60 विषेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् । विग्क्तश्चेद्धवेच्छोता गीता वाच्या परेऽहनि ६१ गृहम्थश्चेत्तदा होमः कतेव्यः कर्मशान्तये । प्रतिश्लोकं च जुहुयाद्विथिना दशमस्य च ॥ ६२ पायसं मधु सपिश्व तिलान्नादिकसंयुतम् । अथवा हवनं कुर्योद्गायत्र्या सुसमाहितः ॥ **E** 3 तस्पयत्वातपुराणस्य परमस्यास्य तत्त्वतः । होमाशक्तां बुधो होस्यं द्यात्तत्फलसिद्धये ॥ ER नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूननाधिकताख्ययोः । दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम् ॥ ६५ तेन स्यात्सफलं सर्व नाम्त्यस्माद्धिकं यतः । द्वादश ब्राह्मणान्पश्चाद्रोजयेन्मधुपायसैः ॥ ६६ द्यान्सुवर्ण धेनुं च व्रतपृणेन्वद्देतवे । शक्ता पलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च ॥ 69 तत्राम्य पुम्तकं म्थाप्यं लिग्वितं ललिताक्षरम् । संपूज्याऽऽवाहनाद्येस्तदुपचारैः सदक्षिणम्।। ६८ वस्त्रभृषणगन्धार्यः पृजिताय यतात्मने । आचार्याय मुधीर्दन्त्रा मुक्तः स्याद्भवबन्धनैः ॥ ६९ एवं क्रुने विधान च सर्वेपापनिवारणे । फलदं स्यान्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् ॥ 90 धर्मार्थकाममाक्षाणां साधनं स्यात्र संज्ञयः ॥

कुमारा उ.चुः--इति ते कथितं सर्वे कि भूषः श्रोतुमिच्छासि । श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्ती करे स्थिते ॥ ७१

[ःश्रीमद्भागवताभिधः सुरतहस्ताराङ्करः सज्जितिः स्कर्यद्वीदशभिस्तनः प्रविलसद्भवत्यालवालोदयः। द्वात्रिशत्रिशतं च यस्य विलसच्छाखाः सहस्राण्यलं पर्णान्यष्ट दशेष्टदोऽतिसुलभो वर्वित सर्वोपिरि] ॥

इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम् । सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिपदायिनीम् ॥७३ शुण्वतां सर्वभूतानां सप्ताइं नियतात्मनाम् । यथाविथि ततो देवं तुष्टुबुः पुरुषोत्तमम् ॥

अनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः क. ख. ज. पुस्तकस्थः ।

९ य. साकथादिय्याको । २ ञ. व तःप्तास्ते । ३ इ. झ. ञ. <sup>°</sup>नंनात्र सं<sup>°</sup> ।

| तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा । तारुण्यं परमं चाभृत्सर्वभूतमनोहरम् ॥                | ७३   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| नारदश्च कृतार्थोऽभूत्सिद्धे स्वीये मनोरथे । पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः ॥                | Be   |
| एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवित्रयः । प्रेमगद्भदया वाचा तानुवाच कृताञ्चालेः ॥                  | ૭૭   |
| नारद उवाच                                                                                     |      |
| भन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः । अर्थं भागवताल्लब्धः सप्ताहे निकटे हरिः॥          | ৩८   |
| अवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः । वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः अवणाद्यस्य लभ्यते ॥             | 90   |
| सूत उवाच                                                                                      |      |
| एवं ब्रुवित वे तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे । परिश्रमन्यमायानः शुको योगेश्वरस्तदा ।।               | 60   |
| तत्राऽऽययो पोडशवार्षिकः सदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाव्यिचन्द्रमाः।                                |      |
| कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन्भागवतं शनैः शनैः ॥                                         | 69   |
| दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय दृदुर्महासनम् ।                                   |      |
| प्रीत्या सुर्गपस्तमपृजयन्सुग्वं म्थिनोऽवदन्संशृणुनामलां गिरम् ।।                              | 6.   |
| श्रीशुक उवाच—                                                                                 |      |
| निगमकल्पनरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्वसंयुतम् ।                                                |      |
| पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ।।                                             | 63   |
| धर्मः प्रोज्झितदे दयो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां                                            |      |
| वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं नापत्रयोन्मुळनम् ।                                              |      |
| श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा पॅररीश्वरः                                                    |      |
| मद्यो हृद्यवरुध्यंतेऽत्र कृतिभिः शुश्रृपुभिस्तन्क्षणात् ॥                                     | 6.8  |
| श्रीमद्भागवनं पुराणतिलकं यद्वेष्णवानां प्रियं                                                 |      |
| यस्मिन्पारमद्दंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।                                                  |      |
| यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कम्येमाविष्कृतं                                                 |      |
| तच्छ्रण्वन्त्रपटन्विचारणपरो भक्त्या विग्रुच्ये <b>ञ्गरः</b> ।।                                | 64   |
| स्वर्गे सत्येऽथ कैलासे वैकुण्डे नास्त्ययं रसः । अतः पित्रन्तु सद्भाग्या मा मा मुश्चन्तु कर्हि | चित् |
| सृत उवाच                                                                                      |      |
| इति ब्रुवाणे सति बादरायणा मध्ये सभायां हरिराविरासीत्।                                         |      |
| प्रहादबल्युद्धवफाल्गुनादिभिर्टतः सुर्राषस्तमपृजयच तान् ॥                                      | ८७   |
| दृष्ट्वा पसन्नं मददासने हरिं ते चिक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा ।                                   |      |
| भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमन्कीर्तनदर्शनाय ।।                                              | 66   |
| <b>प्रहादस्ता</b> लघारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी                                          |      |
| वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्ताऽर्जुनोऽभूत् ।                                          |      |
| इन्द्रोऽवादीन्मृदक्षं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा                                            |      |
| यत्राग्रे भाववक्ता रसविरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥                                               | ८९   |
| १ य. <sup>°</sup> द्य मे भगवाॐच्यः सर्वपापहरो र्हारः । २ छ. य. धनं । ३ स्त. छ. य. भनं ।       |      |

असारं मंसारं विषयविषसङ्गाकुलियः

क्षणार्थ क्षेमार्थ पिबन शुक्रगाथातुलसुधाम् । किमर्थ व्यर्थ नो(भा) ब्रजन कुपथे कुत्सितपथे

परीक्षित्साक्षी यच्छवणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥ 80€ रसप्रवाहसंस्थेन श्रीकृकेनेरिता कथा। कण्ठे संबध्यते येन स वैकुण्डपभुर्भवेत् ॥ 808

इति च परमगुरा सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुद्धं विलोड्य । जगित शुक्रकथातो निर्मेलं नास्ति किंचित्पिव परमुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् १०५

<sup>\*</sup> एतदघे ख. पुस्तके '' कलौ सहस्रमब्दाना अ(म)धुना प्राग्गतं द्विज । परीक्षितो जन्मकालात्समाप्तिं नी(न)यतो मलः(म्) ईश्वर उवाच''——इत्यधिकम् ।

<sup>🤋</sup> ड. ली याते त्रिशतसप्तार्थकं शतम् । ऊं । य. ली प्राप्ते त्रिशद्वर्षगते सति । ऊ° ।

एनां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चेनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे। तौ सम्यग्विधिकरणारफलं लभेते याथार्थ्यां म हि भुवने किमप्यसाध्यम् ॥१०६ **इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीभागवतमा**हात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४॥(६) आदितः श्लोकानां समक्ष्यक्काः-४०७२३

समाप्तिमदं भागवतमाहात्म्यम् ।

अथ प्रज्ञत्वलाधिक ज्ञात्वस्थार ध्यायः ।

| ऋषय ऊचुः—                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| कालिन्चार्श्वेव माहात्म्यं वद् सृत सविस्तरम् । यस्मै प्रकाशितं येन तदाख्यानसमन्वितम् ।       | 1 9  |
| सृत उवाच—                                                                                    |      |
| एकदा पाण्डुतनयः शुश्रृषुः साभरेः शुभम् । ज्ञानं तत्म्थानमभ्येत्य नत्त्रा तिमिति पृष्टवान     | 11 5 |
| युधिष्ठिर उवाच—                                                                              |      |
| ब्रह्मन्मार्त्ण्डतनयातीरतीर्थेषु यच्छुभम् । तीर्धं नद्वद् वेकुण्टजन्मभृमिपुरात्परम् ॥        | 3    |
| सोभरिरुवाच—                                                                                  |      |
| एकदा तु मुनिश्रेष्ठौ दिवि नारदपर्वतौ । गच्छन्तौ खाण्डववनं पृष्ट्यतः सुमनोहरम् ।।             | .3   |
| तत्रावतीणों नभस उपविद्या तदे शुभे । काल्डिन्याः क्षण्विश्रान्तां स्नातुं विविशतुर्जले ।।     | 4    |
| श्रिविरोशीनरो राजा मृगयां ना चग्न्वने । दृष्टा तिन्नगैमापेक्षी निपमाद समित्तदे ॥             | 5    |
| तौ मुनी विधिवतस्त्रात्वा परिधायाम्बराणि च । वन्दिना शिरमा राज्ञा तेनापाविशतां तटे            | 11 9 |
| तत्राऽऽलोक्य सुवर्णस्य शिबिर्यृपान्सदृस्रशः । नाग्दं गर्वर्गदृनः पर्वतं च जगाद् मः ॥         | 6    |
| शिविरुवाच                                                                                    |      |
| कथ्यतां मुनिशाईलां कस्यमा यागयष्टयः । केनात्र विहिता यज्ञाः सुरंणाथ नरंण वा ॥                | ę,   |
| मुक्त्वा काञ्यादितीर्थानि यज्ञरीजेऽत्र कः पुमान ।को विशेषोऽत्र तीर्थेभ्यस्तेभ्यो विज्ञानसंनि | भिः  |
| नारद उवाच—                                                                                   |      |
| पुरा हिरण्यकशिपुजित्वा शक्रादिदेवताः । त्रेलोक्यराज्यमासाय सोऽखर्व गर्वेमाददे ॥              | 99   |
| महादस्तस्य तनयो नारायणपरायणः । तस्मै सोऽदृह्यनाभीक्ष्णं पापात्मा नष्टमङ्गलः ॥                | 9 7  |
| तद्रोहाद्विष्णुना सद्यो नृसिंहतनुथारिणा । हत्वा देत्यपानि स्वर्गगाज्यं स्वःपनयेऽपितम् ॥      | 9 3  |
| स्वपदं प्राप्य देवेशो बृहस्पतिमथावदत् । मुर्झाऽभिवन्य तन्पाद्। नारायणगुणानस्मरन ॥            | 3.8  |
| इन्द्र उवाच—                                                                                 |      |
| गुरो नृसिंहरूपेण हरिणा लोकधारिणा । दत्तं मे देवताराज्यं यपुनिच्छामि तं मर्वः ॥               | १५   |
| स्थानं पवित्रं कथय ब्राह्मणांश्वेव मे गुरो । न विश्वेयो विलम्बोऽत्र त्वया नो हितकारिणा।।     | १६   |
| बृहस्पतिरुवाच—                                                                               |      |
| अस्ति ते साण्डववनं रम्यं परमपावनम् । केतकाशोकवकुलमधुमत्तमधुव्रतम् ।।                         | 99   |
| तत्रास्ति यमुना पुण्या धन्या त्रेलोक्यपावनी । ददाति स्मरणे स्वर्ग मरणे ब्रह्मणः पदम् ॥       | 96   |
| तत्तीरे यज देवेश केशवं बहिभर्मलेः । यदीच्छिस स्वकीयानां कल्याणं त्वं निरन्तरम् ॥             | १९   |

| नारद उवाच                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| गुरोर्वचनमाकर्ण्य तूर्णमारुख वाहनम् । शिवपदमिदं शकः स्वकीयं वनमागमत् ।।                      | २०   |
| गुरुणा सह देवेश्व यद्गोपकरणैस्तथा । अत्राऽऽगत्य विलोक्यैतद्वनं लेभे मुदं पराम् ॥             | २ १  |
| गुँकणा नोदितः त्रकः सप्तर्पीन्ब्रह्मणः सुतान्। वसिष्ठादीन्द्रिजान्द्रत्वा यजित स्म जगत्पतिम् | П    |
| तस्य प्रसन्त्रो भगवान्त्रहमेशाभ्यां सहाऽऽगतः । क्रतो शतकतोर्यत्र महानभवदुत्सवः ॥ 📁           | २३   |
| द्वेवत्रयीं स तां वीक्ष्य भक्तोऽवक्रमतिस्तदा । उत्थायाऽऽसनतस्तूर्णं ववन्दे मुनिभिः सह ॥      | २४   |
|                                                                                              | २५   |
|                                                                                              | २६   |
|                                                                                              | २७   |
| इन्द्र उवाच                                                                                  |      |
| विहितोऽयं मया देव यज्ञोऽय सफलोऽभवत् । यस्यं द्र्शनं प्राप्ता बुलेश्या अपि योगिभिः            | २८   |
| एकनेव त्वया विष्णा कृता मृतिस्वयीमयी । गुणेस्तथाऽपि नानात्वं स्फटिकस्येव ते मृषा ॥           |      |
| यथा दारुषु गृढोऽप्रियेषेणेन विना विभा । नाऽऽविभीवति भृतानां हृत्सु भक्त्या तथा भवा           |      |
|                                                                                              | 3 %  |
| वयं विषयिणो देव त्वन्मायावृतचेतसः । न जानीमः स्वरूपं ते यथावत्पादमेवकाः ॥                    | ३२   |
| भो ब्रह्मनभो महादेव युवामपि जगहुरू। एतस्यैव गुरुत्वेन यतो नातः पृथग्युवाम् ॥                 | 33   |
| यन्किचिदुच्यते वाचा मनसा च विचिन्त्यते । अस्येव माया तत्सर्वे तद्वयीदूरवर्तिनः ॥             | ३४   |
| प्रपञ्चजातं यदिदं विलोक्यने न सत्यमित्येत्र विचिन्त्य ये नराः।                               |      |
| भजन्ति विष्णोश्चरणं तरन्ति ते यदम्बु मुर्झा हर धार्यते त्वया ॥                               | ३६   |
| विघेष्टस्य भृयादनुजन्म पादयो रतिर्मदीया कमलाभयोर्भ्वज्ञम् ।                                  |      |
| यदीक्षणक्षोभितयाऽजया जगत्समस्तमेनन्महद्यादि जायते ॥                                          | ३६   |
| भवादको नास्ति कृपापगेऽपरा विषक्षपक्षे वितनोषि यत्सुखम् ।                                     |      |
| स्वलाकशाकापनयं कृपालुता यदुच्यते ते नृहरे तद्ज्ञता ।।                                        | و۶   |
| नाग्द उवाच —                                                                                 |      |
|                                                                                              | 36   |
| एवमाकण्ये मुनयः स्तुति तस्य रमापतेः । क्रुतामिन्द्रेण सदिम साधु साध्विति चाबुवन ॥            | ३९   |
| <b>पुनय अनु:</b> —                                                                           |      |
|                                                                                              | 80   |
| न योगः सुलभोऽष्टाङ्गः ख्यातिर्येनाधिगम्यते । समन्वेन च तत्त्यागस्तद्धिकः शरणं नृणाम् ।       | 8 \$ |
| म्बधर्माजितवित्तैर्यद्यथाविधि विधीयते । तत्कमैस्या(णोऽ)र्पणं विष्णो भक्तिरेषा शिवपदा ॥४      | ४२   |
| न निन्देद्देवतामन्यां विष्णुवृद्ध्या च यो नेपत्। न त्यजेद्देदवाक्यानि स भक्तोऽस्य हरेः पिय   | :11  |
| ये शृष्वन्ति हरेर्गुणानहरहः कुर्वन्ति ये कीर्तनं                                             |      |
| यं चास्य स्मरणं यश्च (तथैव) भजनं येऽमुं यजन्ते तथा ।                                         |      |
| य दास्यन नमन्ति चैनममुना कुर्वन्ति ये मित्रतां                                               |      |
|                                                                                              | 22   |

इन्द्र भक्त्या त्वमप्येनमाराधय जगहुरुम् । न कामय किमप्यस्मात्कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ४५ नारद उवाच—

मुनिभिरिति (मतां) समस्तसेच्यां त्रिभुवनपारपद्भदां निश्चम्य ।
हरिरनिश(खिल)गुरुः कृतां स्वभक्तिं मधुरमुवाच वचो हरिं समाजे ॥ ४६ इति भीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे काव्निदीमाहास्म्य इन्द्रयागविधानं नाम पत्रनवस्य विकशतनमोऽध्यायः॥ १९५ ॥ १९ आदिनः श्लोकानां समध्यङ्काः - - ४०७६०

### अथ गण्गवत्यधिकज्ञाननमे। ऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच—

नैतिचित्रं सुराधीश मुनयो ज्ञानवत्तराः । मदीयां यदि नो (वे भिक्ति गुर्वी कुवैन्ति सन्कृतामृश् पते ज्ञानोपदेष्टारिखलोकतलवासिनाम् । प्रवतयन्त्यमी नष्टं वेदमार्गं यतः सदा ॥ भक्त्या भवानपि स्वर्गभोगासक्तोऽपि मां यतः । प्रपन्नोऽसि<sup>र</sup>स्ति। किमाश्चर्य यतस्तव गुरुगुरुः यजस्य सुरक्षाईल मस्बर्मा बहुद्क्षिणः । निष्कामस्त्वं समीपस्थं तुर्ण प्राप्त्यास मन्पदम् ॥ प्रतियागं प्रयच्छ त्वं रत्नप्रस्थात्यनेकशः । प्रय्यया स्थाननेत्ते इत्द्रवस्थं भविष्यति ॥ विधे न्वमत्र रचय प्रयागं तीर्थरुंगवम् । सरस्वतीं समानीय गङ्गां च जनपावनीम् ॥ काशीं च शिवकार्श्वां च न्वमत्र स्थापयेश्वरं । शंकरात्र समं गाया निवासं कुरु सर्वटा ।। 9 भी भी ब्रह्मसूना पूर्व ज्ञानविज्ञानकोविद्याः । निजयोगबलेनात्र कुरुव्वं नीर्यसप्तकम् ॥ निगमोद्धोधकं तीर्थ त्वं गुरो प्रतिपादय । विनाऽध्ययनमध्यत्र स्तानाद्धोधोऽस्त् चछन्दसाम् ॥० स्मृतिश्च जायतां पूर्वजन्मनस्तु परात्मनोः(नः) । अहमारोपयास्यत्र द्वारकां सुमनोहराम् ॥ साद्रेण समें यत्र गोमत्याः संगमीऽभवत् । कोशलां च करोम्यत्र मध्वरण्यं च वासव ।। ययोरवतिर्प्यामि वयुभ्यां रामकृष्णयोः । बदयीश्रममध्यत्र नरनारायणास्पदम् ॥ ۶ 7 विद्धामि सदा यत्र वसामि सुरनायक । हरिद्वारं पृष्करं च तीर्थद्वयमन्तमम् ॥ 93 तद्पि स्थापयाम्यत्र तवेव हिनकाम्यया । नैमिषे यानि तीथीनि यानि कालेजरे गिरौ ॥ सरस्वतीतटे यानि स्थापयाम्यहमत्र व ॥ 3 %

श्रीनारद उवाच-

शिवे शिवतरं वाक्यं हरेः श्रुत्वा कृतं च तत् । हृष्टा तहुक्तमिप ते चकुर्वद्वाशिवादयः ॥ १५ सर्वतीथमयेऽमुप्पिन्स्थानं स त्रिदशाधिपः । स्वर्णयूप्वेहुमग्वरीनं भयो रमापितम् ॥ १६ रत्नप्रस्थानि विषेभयः कृष्णस्य पुरतो ददो । नारायणः समस्तात्मा ममायिमिति तृष्यतु ॥ १५ इन्द्रप्रस्थिमिदं तीर्थं ततः प्रभृति कथ्यते । सर्वतीर्थमयं यत्र मृतो भयो न जायते ॥ १८ इन्द्रद्वानि ते लब्ध्वा रत्नप्रस्थानि भृसुराः । तस्म ददुर्गवतथामाशिपं तत्र संमिद् ॥ १९ इन्द्राय तव गोविन्दो दानेनानेन तृष्यतु । तावकी भिक्तरप्यिमिनभृयादवयभिचारिणी ॥ २० कम्भूमाविह विभो पुरा यज्ञकातं कृतम् । तेन पुण्येन लब्धं ते सकामेन सुरास्यदम् ॥ २१ अधुना पृजितो विष्णुर्निष्कामेण त्वया मस्तः। स्वपदाद्विच्युतो भूमो भविष्यति (सि)द्विजाप्रणीः

तत्रापि निजधर्मेण विष्णुमाराध्यन्भवान् । स्मरिष्यति निजं कर्म कृतमत्र मखादिकम् ॥ ₹₹ तत्समृते गृहमुत्सु ज्य भवांस्तीर्थानि पर्यटन् । जनकेन समं शक्र तीर्थेऽस्मिन्संप्रपत्स्यते ॥ २४ चतुर्थाश्रममादाय त्यक्ष्यत्यत्र कलेवरम् । ततो विमानमाम्बः गणानीतं रविष्रभम् ॥ भवान्दिव्याङ्गवानभृत्वा पाप्स्यति श्रीहरेः पदम् ॥ २५ श्रीनाग्द उवाच--एवमाकर्ण्य विष्राणामाशिषं त्रिदशाधिषः । भविष्यपिशुनां चोक्ति शिवे मुद्मगात्तराम् ।। २६ समाप्य विधिवद्यज्ञानत्र सौवर्णयष्टिकान । माधवप्रमुखान्देवान्पृजितान्स व्यसर्जयत् ॥ 219 ऋत्विजो ब्रह्मणः पुत्रानभ्यच्ये च धनादिभिः। बृहम्पति पुरस्कृत्य ययौ शक्रस्त्रिविष्टपम्।।२८ तत्र राज्यं विश्वायन्द्रो हरिभक्तियुनः शिवे । अवानस्द्रुवि क्षणि पुण्ये हास्तिनपत्तने ॥ २९ जिवजमी द्विजः कश्चिदेद्वेदाङ्गपारगः । तस्य भार्या गुणवती नाम्ना न्वर्थवती भृज्ञम् ।। 30 तम्यां जातः सुवेलायामिन्द्रः श्रीपतिसेवकः । ज्योतािवदः समाहृता लग्नं दृष्ट्वा बभाषिरे ॥ ३१ ज्यांतिर्विद अचुः -शिवशर्भेश्वयं वालस्तव भावी द्दिपियः । उद्धरिष्यिति त्वद्वेशं श्रृमः सत्यं न वै मृषा ॥ 33 त्रयोद्शाब्द्देहो यः साङ्गं वेद्चनुष्ट्यम् । अधीत्य ज्ञानसंपन्नो विवाहं तु करिष्यति ॥ 33 पुनकत्पाद्य सत्पुत्रं वानप्रस्था भविष्यति । तीर्थेषु पर्यटस्थीरः संस्यासं धार्यिष्यति ॥ 8 6 इन्द्रम्य खाण्डववनं यमुनार्शस्त मरिद्रग । तत्तीरेऽस्ति हरित्रस्थं मरणं तत्र यास्यति ॥ 36 नागद् उवाच--गणकोदितमाकण्ये शिवजमा शिवं वचः । चकार विष्णुशमीणं नाम्ना निजसुतं तदा ॥ 38 तान्त्रिसृज्य च वित्तेन चिन्तयामास बुद्धिमान । धन्योऽहं यस्य मे पुत्रो विष्णुभक्तो भविष्यति मार्थायण्यति पुत्रोऽयमाश्रमांश्रनुगो मम । मिग्ण्यति च सत्तीर्थे मदन्यः कोऽस्ति भाग्यवान् ३८ एवं विचिन्त्य मनमा जातकमाद्यकारयत् । शिशोद्विजातिपवरैः शिवशर्मा शुभेऽहति ॥ 39 अथ मप्तम्वतीतेषु वर्षेषु द्विजमत्तमः । मुतोपनयतं चक्रे चैत्रमास्यष्टमेऽब्द्के ॥ 80 आ द्वाद्शाब्दाद्ध्याप्य वेदानङ्गवतः सुतम् । शिवशर्मा शिवे राजन्युयोज सह भार्यया ॥ विष्णुशमी स्वभायीयां पुत्रमुत्पाद्य वुद्धिमान । चकार तीर्थयात्रायां मनी निर्विषयं स्वकम् ४२ अभ्येत्य पितरं प्राह नत्वा तचरणद्वयम् । विष्णुशर्मा महाप्राज्ञो मुनिवाक्यमनुस्मरन् ॥ १३ विष्णुशर्मावाच-अनुजानीहि मां तात विष्णुमाराधयाम्यहम् । तृतीयाश्रममासाद्य सत्संगतिविधायकम् ॥ 88 दारागारधनापत्यसुहृदः क्षणभङ्गराः । बुद्वुदा इव तोयेषु सुधीस्तेषु न सज्जते ॥ ४५ स्वाध्यायेन च संतत्या मया तीर्णमृणद्वयम् । तीर्थेषु कामरहितो यष्टुमिच्छामि केशवम् ॥ संन्यस्तगुणरागो हि पश्चात्तीर्थोत्तमे कचित् । स्थातुमिच्छाम्यहं तावद्यावत्प्रारब्धमस्ति मे।। १७ नारद उवाच---इत्युक्तस्तेन पुत्रेण स पिता बुद्धिमत्तरः । स्मृत्वा ज्योतिर्विदां वाक्यमाह संसारनिस्पृहः ॥ ४८

चतुर्थाश्रमकालोऽयं ममापि निग्हंकृतेः । विषयान्विषवस्यक्त्वा सेविष्ये केशवामृतम् ॥

शिवशमींवाच--

शृहे मम मनः पुत्र रमते नाद्य वार्थके । आनीतस्य वनाद्वरध्वा गजस्येव नृपालये ॥ ५० तवानुजः सुशर्माऽयं कुटुम्बं धारियण्यति । आवाभ्यामुज्झितं विद्याश्रीकुलाभ्यां यथा नरम्५१ मत्रजन्तं तु मामेव तव माता पतित्रता । अनुयास्यति मार्तण्डं यथा कान्तिर्दिनात्यये ॥ ५२ तस्मादावामविज्ञातो तया तान तवाम्बया । गच्छाबश्चिन्तयन्तौ श्रीहरेः पादसरोक्हम् ॥ ५३

इत्यालोच्य मुमुक्षू तो निश्चीथे तमसाऽऽद्वते । सुप्तं कुटुम्बमृत्सङ्य गृहान्त्रिर्याय जग्मनुः ॥ 44 सहैव पर्यटन्तों तो तत्तीर्थे निरहंकृती । शिवेऽत्र शिवटे तीर्थे शक्र प्रमेय समीयतुः ॥ अत्राऽऽगतः स्वविहितान्पर्वजन्मनि युपकान् । विष्णुकर्मा समालांक्य सम्मार हरिसंगमम्।। ५६ ऊचे च पितरं धीमाञ्ज्ञक आममहं पुरा । मयाऽत्र विहिता यज्ञा माधवशीणनेच्छया ॥ ي ټ अत्रैव मे प्रसन्नोऽभूत्केशवो भक्तवत्सलः । संतोषिता मणिप्रम्थेद्विजाः सप्तपेयश्च मे ॥ 26 तरेव वैष्णवी भक्तिर्दत्ता मोक्षो भवेऽत्र च । विष्ण्वार्टिाभः समस्तम्तु तीर्थान्यत्र कृतानि वै ५० सर्वतीर्थमयं तीर्थमिन्द्रमस्थमिदं कृतम् । अत्रव मे मृतिश्वोक्ता तरेव मृतिपुंगवः ॥ E : ततो हरिपद्पाप्तिरेतन्सर्वे स्मरास्यहम् । इमे गङ्गासरस्वन्यौ निजलोकाद्विरिश्चना ॥ ६१ समानीते ययोर्योगे प्रयागोऽयं निगद्यते । एषा काशी शिवपुरी प्रयागानपूर्वदेशके ।। € -द्विपञ्चाशद्धनुमीत्रे मृतो यस्यां न जायते । काठ्याः वश्चिमके भागे धनुपामकविश्वतिः (तो ।।।६३ शिवकाश्ची शिवेनेषा स्थापिता मृतमृक्तिदा । गोकणोख्यामदं क्षेत्रं शंभाः परमबद्धभम् ॥ E 3 धर्नुर्द्वयत्रमाणे तु भृमिभागे व्यवस्थितम् । इयं द्वारवती पुण्या तीर्थराजस्य पश्चिम ।। ६५ धनुषां सप्तितिये(ती य)त्र मृतौ भावी चतुर्भुजः। अतोऽसौ पृवेदिरभागे कोशला जनवत्सलाइड अष्टाद्श्रधनुर्भात्रे दृष्यते पुण्यद्शेना । एतन्मधुवनं नात स्थापितं विष्णुना स्वयम् ॥ ६ ७ कोञ्चलापश्चिमे भागे दुशचापप्रमाणतः । अत उत्तरतस्तात नरनारायणाम्पदम् ॥ 86 एनदेकादक्षधनुभूमिदेको च निष्ठति । एनत्तीर्थं हरिद्वारमनो दक्षिणनः स्थिनम् ॥ E 9. त्रिंशद्धनुमेहीदेशं दृश्यते देवदुर्लभम् । एतत्तु पुष्करं नाम तीर्थं तीर्थाशरामणिः ॥ 90 द्वादशेष्वासमात्रे भूभागे भोस्तान निष्टति । प्रयागादेकगब्यृतिः[तो]सप्तर्षीणां महान्यनाम् ॥७१ पूर्वस्यां दिश्चि तीर्थानि सप्त तत्तीर्थसप्तकम् । तीर्थसप्तककाद्याम्तु सन्ति तीर्थान्यनेकवः ॥ ७२ पदे पदे येषु मृतो जायते स चतुर्भुजः । प्रयागादेकगब्यृतिमात्रे पश्चिमभृतले ॥ ة ي निगमोद्धांधकं नाम तीर्थं गुरुकृतं मया । तीर्थमप्तकानगमोद्धांधयोगन्तरे महत् ॥ ક્રહ इन्द्रवस्थमितं क्षेत्रं स्थापितं देवतः पुरा । पृत्रपश्चिमयोस्तात एकयोजनिवस्तृतम् ॥ ہ' ہی कालिन्या दक्षिणे यावद्योजनानां चतुष्टयम् । इन्द्रयम्थस्य मर्यादा कथितेषा महिषिभः ॥ देवत्रय्यां च यो हात्र त्यजत्यङ्गं भवत्यजः। ૭દ

श्रीनाग्द उवाच--

पुत्रस्यंतद्वचः भ्रुत्वा शिवशर्मा शिवे द्विजः । प्रत्याद संदिद्दानस्तं स्वपुत्रं मन्यवादिनम् ॥ ७७ शिवशर्मोवाच—

कयमेतद्विज्ञानीयां त्वं पुराऽऽसीः सुरेश्वरः । त्वमत्र कृतवान्यज्ञान्माणिभिस्तोषिता द्विजाः ७८

| त्वदुक्तज्ञानवान्पुत्र यथाऽहं स्यां तथा कुरु । इन्द्रमस्थस्य मर्यादा कुत ए | षा त्वया भुता ॥ ७९     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| यतः प्रभृति ते जाता मतिस्त्वं नात्यजो गृहम् । मत्त एव न्वयाऽधीतं स         | राक्तं वेदचतुष्ट्यम् ॥ |
| पूर्वजन्मकृते कृत्ये ज्ञानमासीत्कुतस्तव ॥                                  | 60                     |

विष्णुशर्मीवाच--

ऋषिभिमें वरो दत्तः पूर्वजन्मस्मृतिषदः । तेभ्य एवास्य तीर्थस्य श्रुता ग्रेषा स्मृतिर्मया ॥ ८१ निगमोद्धोधके तीर्थे म्नानमत्र पितः कुरु । दुर्लभं पाप्स्यसे ज्ञानं पूर्वजन्मस्मृतिषदम् ॥ ८२ ममापि पूर्वजनुषः प्रदृत्ति त्वं स्मिग्टियसि । एतत्तीर्थजलस्पर्शात्तात सत्यं वदामि ते ॥ ८३

नारद उवाच

शिवशर्मणि विभेन्द्रे श्रुन्वेनन्स्नानुमुखने । निगमोद्धोधके तीर्थे स्मृतये पूर्वजन्मनः ॥ 82 मिहेनानुगनः कश्चिद्धिल्लो धावन्समागतः । अतित्रासपरीताङ्गो निश्वसञ्श्रमविद्वलः ॥ ८५ हिंसात्मको वर्त्मघानी विणजां लुण्डकः सदा । कृष्णाङ्गः पिङ्गकेशश्च खर्वो मार्जारलोचनः ८६ कुन्तहम्तो भीममृतिर्द्ही पाप्मेव भूपते । ततः पश्चात्कियदुरे सिंहमालोक्य ताबुभौ ॥ ७७ पितापूत्री समीपम्थं दूममारुख तम्थतुः । वद्नताविति हा कृष्ण मोचयानोऽपमृत्युतः ॥ 66 स किरातस्तु राजेन्द्र ग्रहीतुं(धावन्तं)वेगवत्तरम् । वीक्ष्य सिंहं दुमं भीतः समारोढुं प्रचक्रमे ८९ आगोहणं प्रकुवेन्तं सिंहो जग्राह वेगवान । पादयोरथ भूपृष्ठे पानियत्वाऽऽरुरोह तम् ॥ ९० अधःस्थितः किरातो वि कुन्तेनोद्रमस्य वे । द्दार रुधिरौघाक्तनिसृतात्रकदम्बकम् ॥ ९१ जातव्यथो विधायाथ नाटं परमदारुणम् । सिंहः पिपेष भिल्लस्य शिरः सद्यो ममार च ॥ ९२ तयोः पञ्चन्वमापन्ने भृतसंघेऽत्र भृषते । विमानद्वयमुत्तीर्णं गणाभ्यां सह सत्पदात् ॥ 9 नवीनघनवर्णाभ्यां म्फटिकोपलनिर्मितम् । चारुकुण्डलकर्णाभ्यां [अमणिप्रकरमण्डितम् ॥ 98 शङ्खचक्रगदापद्महस्ताभ्यां चार्माचत्रभृत् । द्धन्यां पीतवस्त्राणि हेमभित्तिविभूषितम् ॥ ९५ ९६ प्रफुलाम्बुजनेत्राभ्यां] पद्मरागगवाक्षभृत् । धीरनिहादमञ्जीरपद्मां रणितकिकिणि ॥ प्रकाष्ट्रे वलयश्रेणी विश्वद्रभ्यां चारुवेदिकम् । मुक्ताहारैर्मनोहारिवक्षोभ्यां सद्वितानवत् ॥ ९७ कुटिलालकवक्त्राभ्यामुन्नतथ्वजगाजितम् । भ्रयुगात्क्षिप्तपश्चेषुधनुभ्यामुचतोरणम् ॥ 96 नामालज्जितकीराभ्यां निर्यृहशतशोभितम् । नवविद्रुमसच्छायतलाभ्यां दर्पेणामलम् ॥ ९९ दिव्याङ्गी भिल्लपञ्चास्यी त्यवन्वाऽङ्गं प्राकृतं स्थितौ।पुरैव प्राणनियीणे तीर्थस्यास्य प्रभावतः ॥ तयोः समीपमानीय विमानौ तौ हरेगीणौ । ऊचतुस्तु दयारूपवेषाकृतिधरौ ततः ॥ १०१

गणावृचतुः —-भाः किरात नरश्रेष्ठ भोः पश्चास्य मृगाधिप । आवां जानीतमायातौ वैकुण्टाच्छ्रीहरेर्गणौ १०२ नेप्यामस्तत्पदं सत्यं युवां तत्र न चोर्मयः । स्वं स्वं विमानमारुग्न गम्यतामाशु मा चिरम् १०३

नारद उवाच— स्वं स्वं विमानमारूढों तो किरातमृगाधिपो । ऊचतुर्विस्मयाविष्टौ लक्ष्मीपतिगणौ प्रति ॥ १०४

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. स. ज. पुस्तकस्थः ।

करातमृगाधिपाव्चतुः—
भो भोस्तिदश्वार्द्दलो श्रूयतां वाक्यमावयोः । युवयोर्दर्शनाज्ञातं ज्ञानं नौ पारमाधिकम् ॥१०० भत्र जन्मिन नाऽऽवाभ्यां कृतं सुकृतमल्पकम् । स्मृतिनौं जायते पूर्वकर्मणा वां प्रसादतः १०६ मांसाहारौ प्राणिहिंसारतो क्रान्तरेन्द्रियौ । पापाचारकुले जातौ दर्शनेन भयपदौ ॥ १०७ आवामेताहशे लोके त्यभृतामिति पापिनौ । केन पुण्येन युवयोर्जातं दर्शनमावयोः ॥ सारूष्यं च कुतः पुण्याद्यायाव श्रीहरेः पदम् ॥ १०८

गणावृचतुः—
तीर्थेऽत्र मरणात्रृतं सुराचार्यकृते पुरा । युत्रयदिर्शनं जातं ना च सारूष्यमङ्तम् ॥ १०० स्थापिति । युत्रयदिर्शनं जातं ना च सारूष्यमङ्तम् ॥ १०० स्थापिति । वृद्याति च वां चिरम् । तावत्पापानि गर्जात्त ब्रह्महत्यादिकानि च ११० जातं नो दर्शनं यावत्तीर्थस्यास्य बृहस्पतेः । यथा तमांमि नदयन्ति भास्करस्योदयादिह ११० तथा पापानि निगमोद्धोधकस्य विल्लेकनात् । इन्द्रमस्थाक्यमेतदे क्षेत्रमिन्द्रस्य पावनम् ॥ ११० तेनात्र पृतितो विष्णुः ऋतुभिवेहुद्क्षिणः । तुष्टेन विष्णुना तस्म वरो दत्तो निशस्यताम् ११०

विष्णुप्तवाच-

भोः शक तावके क्षेत्रे सर्वतीर्थमये जनाः । तनुं त्यक्ष्यन्ति ये ते व मनुस्या हिंसका अपि ११४

श्रीनारद उवाच-

इत्युक्त्वा तौ गणश्रेष्ठी नीत्वा तौ जम्मतुः पदम्। हर्ग्यत्र गते भृयो विश्वाद्यौ न निमर्ज्ञति ११६

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरकण्डे कार्यजन्दीमाहायस्य भिल्लामहवकुण्डारीहण साम कण्णवक्षिकदाननमोऽभ्यायः ॥ १९६० १२०

आदितः श्लोकानां समक्ष्यद्भाः - ४०८८४

भय सप्तनवन्यधिकशततमोऽध्याय ।

श्रीनारद उवाच—
श्रयावरु तो द्वासित्तापुत्रों सुविस्मितो । द्वा द्वारपद्वासिमभूता पापिनोर्गप ।।
श्रिवशर्माऽथ विभेन्द्रः श्रुत्वा तीथस्तुति तदा । गणोक्तां विष्णुशर्माणसुवाच सुतमात्मनः ॥ २ श्रिवशर्मीवाच—
यत्पदं न सुलभं द्विजन्मनां साधितन तपसाऽपि लीलया ।
प्रापतुः श्रवरदंष्ट्रिणों च तत्तिथिराजमाद्दमा विलोक्यताम् ॥
जन्मनः प्रभृति तावदा मृतेः पापिनाम(व)पि च यत्मभावतः ।
जग्मतुः सुत हरेः सरूपतामस्य तीथदृषभस्य का स्तुतिः ॥
श्रुद्धसन्त्रमपि रूपमैश्वरं काम्बुजन्मजनिदेव [\*दुर्लभम् ।
तामसौ क मृगनाथभिछको कि तु तीथिमिदमद्भतिक्रयम् ॥

धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः कः सः पुस्तकस्थः ।

तात भोः पतित वेधमः पदाज्जन्तुरन्तमधिगम्य कर्मणाम् । अत्र देवगुरु] निर्मिते मृतिं पाप्य माधवपदान्न विंच्युतः ॥

नारद उवाच-

एवं प्रत्यक्षमालोक्य माहात्म्यं स द्विजोत्तमः । तीर्थस्यास्य गुरो राजन्स्नातुं तत्र वि(प)चक्रमे ॥ मुखदन्तपदानां स कृत्वा शुद्धिं च चेतसः । पश्चकच्छः शिखाबन्धोपग्रही माधवं स्मर्त् ॥ अश्वकान्तेति श्लोकेन कस्य) पाठेन तटमृत्तिकाम् । स्पृशंस्तयेव विश्वतिलको जलमाविशत् ॥९ तत्र प्रवाहाभिमुखो निमज्जन्पुनरुत्थितः । पुनर्मय्रो हरि स्मृत्वा गङ्गां च जनपावनीम् ॥ अयोध्याद्याः पुरीः सप्त पुनकत्थाय संस्मरन् । पुनर्ममज्ज सलिले गोविन्दापितमानसः ॥ ?? कृत्वा यथाविधि स्नानं धौतवस्त्र च पर्यधात् । बहिरागत्य तिलकं चके च द्विजसत्तमः ॥ १२ करवाटशिखास्त्रेटेर्भाश्च विद्धद्वी । संध्यां चकार विधिवत्तर्पणं त्रिविधं तथा ॥ ? 3 मयोय कुर्सुमद्देन्वा सज्लेरस्येमादृतः । शिरोबद्धाञ्चलिपुदो नमश्रक्ने द्विजोत्तमः ॥ \$8 आवाहनादिनेवेद्यपयेन्तमथ विषयाट । जगन्युज्यपदाब्जम्य विष्णाः पृजामचीकरत् ॥ १५ कृतिकयः सुपविष्ट्रस्तादृशं सुतमात्मनः । जगाद् संस्मरत्पूर्वजन्मकर्माणि कृतस्त्रशः ॥ 38

शिवशर्मावाच-

विष्णुशमन्त्र ने मिथ्या वाक्यं नात यतः म्मृतिः । अत्र म्त्रानेन मे जाता पूर्वेषां जन्मकर्मणाम् ॥ आकर्णय महाभाग कथयामि तवाग्रतः । पुराऽहमन्त्रये जातो विशां धनिकधर्भिणाम् ॥ 26 पिता में शरभो नाम्ना कान्यकुर्ज पुरे वसन् । वाणिज्येनार्जयन्वत्तं भैरिधर्मधनाश्रितः ॥ १९ व्यतीतम्तु महास्कालस्तस्य नाभवदात्मजः । जरागृहीतदेहस्य तिच्नतातुरचेतसः ॥ २० र्भाचन्तयदहे।रात्रीमिति वैद्यवरस्तदा । विना स्तेन मे व्यर्थ धनं भूर्यपि संचितम् ॥ 2 ? ऋते सुतमुणी लोके पितृणां धनवानपि । सजलोऽपि विना वर्षे चातकानां यथा घनः ॥ 22 पुमाञ्जयति संतत्या विश्वं धर्मधुरीणया । जक्त्या त्रिविधया राजा विदक्षमिव दुर्जयम् ॥ 23 प्राणिति संत्रतिः शुद्धाः सुमनःपितृमानवान । मित्रप्रत्यथ्युदामीनान्सृतृता वाग्यथेरिता ॥ 28 उद्यम्थेन पुत्रेण वर्षते स्वयज्ञः पितुः । निर्मेलं द्विजराजेन नीरं नीरनिधेरिव ॥ २५ तसाद्यतेत्मृतीत्वच्ये अर्थागण थनेन वा । तमृते हि द्वयं व्यर्थे जनानां तडिदायुषाम् ॥ २६ २७ एवं चिन्तयतस्तम्य गृहं मृनिवरम्तदा । देवलोऽतीन्द्रियज्ञानो वरं दातुं समाययौ ॥ आगतं तं समान्त्रोक्य प्रत्युत्थायाऽऽसनात्विता । दत्त्वाऽर्धेमथ पाद्यं च ववन्दे शिरसा मुनिम्।। उपवेज्याऽऽसनं दने स्वहस्तेन पिता मम । पप्रच्छ च मुनिश्रेष्ठं देवलं देवदर्शनम् ॥ २९

वैश्य उवाच-

म्वागनं नु मुनिश्रेष्ठ शमस्ति भवतां कुले। तपःस्वाध्यायनियमा निष्पत्यूहा भवन्ति च ॥ ३० काले चातिथयः कचिदायान्ति भवदाश्रमे। कचिदाश्रमद्वक्षा वः फलन्ति मनसेप्सितम् ॥ ३१ व्याघादयो न कुर्वन्ति कचिद्वरं मृगादिभिः। त्वदीयाश्रममभ्येत्य भ्रातरो भ्रात्भिर्यथा ॥ ३२ तवाटनं भुवि मुद्दे गृहिणामन्यथा कथम्। तेषां गृहाधिमग्रानां दर्शनं क भवादशः ॥ ३३ हिंग्पाद्रजोबुद्धेः कामं कामो न कुत्रचित्। मुने तव तथाऽप्याशु हेतुमागमने वद् ॥ ३४

| श्चित्रमों वाच—                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| इत्युक्तस्तेन स मुनिर्देवलो देवपूजितः । अबवीत्तन्मनोभावं ब्रातुकामो विशां पतिम् ॥             | 30           |
| देवल उवाच                                                                                     |              |
| बैक्यवर्य त्वया भूरि धनं धर्मेण संचितम् । करोषि येन धर्मक्र नित्यनिमित्तिकीः क्रियाः ॥        | 3 8          |
| आदरं राजसदसि धनेन लभते नरः । सुभटः शत्रुसङ्घामे विक्रमेण यथा जैयम् ॥                          | 3 ;          |
| शृहस्थस्तु धनं प्राप्य परां पुष्टिं ब्रजत्यलम् । शरन्परिणतं सस्यमनद्वानिव विद्यपे ॥           | 3 (          |
| भनिनं न त्रिमुश्चन्ति बन्धवोऽन्ये च ये जनाः । मधुमन्सुमनोयुक्तं पाद्पं मधुपा इव ।।            | 3 0          |
| धनाभावेन गृहिणां कृशत्वमुपजायते । सर्वतो ग्रीप्मसमये त्वम्भसां सरमामित्र ॥                    | <b>,</b> 9 a |
| तद्धनं वर्तते भूरि ग्रहे तव विशां परे । कुनः कुशन्वमङ्गानां गोप्यं चेन्न वदाद्य मे ।।         | .8 2         |
| वेज्य उवाच—                                                                                   |              |
| हितोपदेशनिरता भवन्तः पितरो यथा । गोपनीयं भवद्राः कि माहशः पुत्रतां गतेः ॥                     | 43           |
| त्वत्ममादान्मुनिश्रेष्ठ सर्वतोऽस्ति शिवं मम । वार्धकेऽपि सुताभावो दुःखमैकमिटं मम ।।           | 83           |
| तस्मान्छशन्वमङ्गानां विद्धि मे मुनिपुंगव । विभेम्यहं पितृऋणाद्यतोऽधःपतनं तृणाम् ॥             | 8.           |
| तमुपायं कुरु मुने येन स्यां सुनवानहम् । किंचिन्कर्तुमशक्यं न भृतलेऽत्र भवाद्रशः ।।            | 8.           |
| शिवशर्मीवाच —                                                                                 |              |
| इत्याकुण्यं बचस्तस्य वैद्यवर्यस्य देवलः । मनः क्षणं स्थिगं कृत्वा दृध्या मीलितलोचनः ।         | । ४६         |
| संतर्नेभित्पतुर्देष्ट्वा प्रतिवन्धस्य कारणम् । देवलोऽतीन्द्रियज्ञानी वभाषे कारयन्स्मृतिम् ।।  | કે ર         |
| देवल उवाच —                                                                                   |              |
| एकदा नु पुरा वृद्य तवेथं धर्मचारिणी । यं चकार स्वचित्ते नं कथयामि मनारथम् ॥                   | 60           |
| गुर्विणी यद्यहं गोरि भवेथं शंभुवल्लभे । तदा न्वां तोपयिष्यामि पड्मान्वितभोजनेः ॥              | 30           |
| भ्रपदीपकमात्राभिस्तास्वृत्रेर्नृत्यवाद्यकैः । तत्र्वीमुखोद्गर्तर्गीतैर्नानाविधवित्रेष्पनैः ।। | <b>3</b> 5   |
| एवं प्रतिश्रुत्य पुरः सम्बीनां दयिना नव । प्रतीक्षमाणा नं कालं नम्या नङ्किसंयुना ॥            | 59           |
| तस्मिन्नेवाभवद्गभीं मासेऽस्या योपितस्तव । उच्चिग्नां ततः सख्यः सवाः सस्तेहचेतसः ॥             | 45           |
| सस्य उ.चुः —                                                                                  |              |
| यस्त्वया वाञ्छितो गर्भो गार्या स प्रतिपादितः । अतः प्रतिश्चतं देव्याः एजनं सुभगे कुरु         |              |
| नो चेद्विकाराद्ववति विद्यं तु नद्नुष्टितात् । तोषिना रोषिनाश्चात्र देव्यो हि वरशापदाः ॥       | 38           |
| देवल उवाच—                                                                                    |              |
| सम्बीभिरिति ते भार्या कथितयं मुदार्शन्वता । न्वामुवाच महाभागा विनयन पतिव्रता ॥                | 64           |
| वैद्यभार्योवाच                                                                                |              |
| नाथ पृज्ञियतुं गौरी वाञ्छाम्यग्विलकामदाम् । यन्त्रमादाद्दं जाता वाञ्छितार्थवती प्रभा।         | 15,द         |
| देवल उवाच—                                                                                    |              |
| वैश्यवर्य त्वमेवेतच्छुत्वाऽस्या वचनं शुभम् । अमन्यत(था) गर्भवतीमेनां निजगृहेश्वरीम् ॥         | و د          |
| परमोत्सवया मोदमानः सद्यो भवानपि । भृत्यानाज्ञापयामास प्रजावस्तपपादने ॥                        | 46           |

|                                                                                                                                                                         | •          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तैरानाय्य समस्तानि वस्तूनि भवता ततः । अस्यै दत्तानि मध्वश्रद्राक्षागन्धादिकान्यपि ॥ ततो निजसत्तीः सर्वा आद्भ्येदमिदं जगौ ॥ वैद्यभार्योवाच—                              | ५९         |
| सक्यः समस्ता सामग्री समानीताऽम्बिकार्चने। नीत्वा पूजोपकरणं यूयं याताम्बिकालयम्<br>संतोषयत तां देवीं पूजया विधिदृष्ट्या । गुर्विणीति कुलेऽस्माकं न निर्याति गृहाह्नहिः ॥ | <b>ξ</b> • |
| अतोऽहं नाऽऽगमिष्यामि यृयं यात तद्रचेने ॥<br>हेवल उवाच-                                                                                                                  | 6 ?        |
| इत्याज्ञप्ताम्तु नाः सम्ब्यो नीत्वोपकरणं ययुः । अम्बिकालयमुन्मत्तभ्रमद्भमद्भमरकेतकम् ॥                                                                                  | ६२         |
| कोकिलाकुलमंकिलिमहकारकुलाकुलम् । इंससारमचक्राह्मण्डितस्वच्छसारसम् ॥                                                                                                      | € ₹        |
| महादेवगुणालापिशुक्रमारिसमावतम् । हारप्ररा(योग्य) लतासेकतत्परोमासखीधरम् ॥                                                                                                | ER         |
| उमापितिशिरः मोमज्योत्स्रयाऽस्ततमोवरम् । महाजम्बूफलव्याजालिङ्गानीव सुविभ्रतम् ॥                                                                                          | ६५         |
| उमाप्तेरुमापादन्यासपृत्महीतलम् । म्फटिकोपलसंबद्धजलाधारसुरद्वमम् ॥                                                                                                       | ६६         |
| पार्वतीपतिसंनात्र्यगान्धर्वेण विनादितम् । मन्दानिलमनाग्धृतच्त्चम्पककोरकम् ॥                                                                                             | e p        |
| वृत्यन्मयुर्गनिर्होदप्रतिनादिलतायुहम् । तङ्घीलाचलविद्योतमानं रैत्नसमप्रभम् ॥                                                                                            | ६८         |
| तत्र गन्वा गिग्मितां प्रणेमुस्ताः सभतेकाम् । पदक्षिणीकृत्य ततो भक्त्या तां च वभाषिरे।                                                                                   | ।।६९       |
| सक्य अचुः—                                                                                                                                                              |            |
| जगदम्बे नमम्तुभ्यं शं नो देहि शिवप्रिये । त्वत्पृजार्थं समानीतो बुलिरेष प्रयुग्नताम् ॥                                                                                  | 90         |
| वैद्यम्तु शरभो नाम्ना तम्यास्ति लिखताङ्गना । तयाःभिलपितो गर्भस्तत्माप्तौ तव पूजनम्                                                                                      | 99         |
| त्वत्प्रसाटादभुत्तस्याः स गर्भः शंभुवछुत्रे । त्वत्पूजनाय प्रदितो बल्टिरस्माभिरेषकः ॥                                                                                   | ७२         |
| नस्याः कुले गभेवती न निरंति वहिर्यहात् । अतः सा नाऽऽगता देवि पसीदैनं ग्रहाण वै                                                                                          | 40         |
| देवल उवाच—                                                                                                                                                              |            |
| इत्युक्तवा तां तदा वैदय त्वत्र्स्वासम्यम्तु तं विलम्। समप्ये तस्ये विधिवदानर्चुश्चन्दनादिगि                                                                             | <b>4:</b>  |
| प्रतिवाचयमलब्धवा ता गाँयोः प्रत्याययुग्रेहम् । निजमख्यै समाचख्युविषण्णां तां शिविषय                                                                                     |            |
| नामामाकण्ये वचर्नामिति वैद्य तवावला । उन्मनाश्चिन्तयामास कुतो गौरी न पिमिये ॥                                                                                           | ૭ફ         |
| सा जानानि यथा भक्तिम्नन्यजा या कृता मया। नाइशीनां किमज्ञातं बाग्धं चाभ्यन्त्रं नृ                                                                                       | णाम्       |
| न गताऽहं यतस्तत्र तज्जानात्यपि कारणम् । मया दत्तेन विलना कुतः सा न तुतोष वै ॥                                                                                           | 96         |
| नाहमन्यत्वज्ञानामि तदतीपंहि कारणम् । ऋते मद्गतेस्तत्र नूनं रम्ये तदालये ॥                                                                                               | 96         |
| यदनीतं न तरुखक्यमन्यथा कर्तम्य व । गर्भानमुक्ता गमिष्यामि त्व(त)त्पूजायै तदालये ॥                                                                                       | 60         |
| नमस्तस्य महादेवभायीये सा करातु शम् । इत्युक्त्वा दधती गर्भ तस्थी वैश्य तवाक्रना ॥<br>शिवक्रमीवाच                                                                        | 48         |
| विष्णुशुमेबिदं पृर्वेद्यत्तमाज्ञाय मित्पिता । पप्रच्छ मुनिशार्दूलं देवलं ज्ञानवत्तरम् ॥                                                                                 | ८२         |
| वेश्य उवाच —<br>मुने यथा प्रतिश्रुता पूजा ते स्रुपया तया । तथैवाकारि पार्वत्या विषादे कारणं वद ॥                                                                        | 63         |

यतोऽसौ न गता तत्र तज्जानाति शिवा स्वतः।सखीभ्य(भि)श्रोक्तमस्यास्तद्विषण्णा सा कुतोऽभवत् देवल जवाच—

वैश्यवर्य शृणुष्वेदं कारणं कथयामि ते । यतस्तस्या विषादोऽभृत्पार्वत्या गर्भनाशकः ॥ ८५ निष्टत्तासु सत्वीष्वस्याः संपृज्य स्कन्दमातरम् । विजया पार्वती प्राह कीतृहलसमन्विता ॥ ८६ विजयोवाच—

गिरिजे श्रद्धया तुभ्यं दत्तोऽपृभिरयं बलिः । मानुषीभिः कुतः प्रीता नाभवम्न्वं वरानने ॥८७ धूपदीपकनैवेद्यैः पूजिता तोषहेतवे । प्रत्युताकारणं देवि न्वं विषादं कुतो गता ॥ ८८ देवल उवाच —

इत्साकर्ण्य वचः सख्या देवी देववराचिना । अब्रवीद्विजयां वैज्य विषादे कारणं सम्बीम्।। ८९ पार्वत्युवाच---

विजये सिख जानामि वैश्यभायां ग्रहाद्वृद्धिः । निर्मन्तुमक्षमां गर्भधारणात्म्वविवेकतः ॥ ९० समागतास्तु तत्सख्यो मन्पुजायं तदीरिनाः । मादृश्यां न च गृह्णांन पग्रहम्तकृतं विलम् ॥ ९१ तत्पितिश्चेत्समायास्यदभविष्यत्तदा शिवम् । तम्याम्नु मद्वज्ञाना गर्भपाना भविष्यति ॥ ९२ यद्वतं पृजनं यच कर्तुं न क्षमतेऽङ्गना । तन्काग्यति नाथेन न भङ्गः स्यात्तयोः सिव ॥ ९३ अथवा विममुख्येन पृष्ट्या पितमनन्यधीः । यतः स्वयमनागत्य तन्कृतं मे तयाऽर्चनम् ॥ ९२ न कारितं च भर्वाऽनो भविना दोहदोऽफलः । यद्यभा ना समागत्य दंपती श्रद्धया पुनः ॥ मां पृजयिष्यतः पुत्रो भविष्यति तदा नयोः ॥

देवल उवाच--

स शापो न त्वया वैश्य न चैव तव भार्यया।श्रुतः सर्ग्वाभिगम्या नो प्रसादश्च तयाऽपितः ९६ तयोग्झानते। वैश्य युवयोनीभवत्सुतः । अजानतोः प्रतिविधि पग्त्रात्र सुम्बप्रदम् ॥ ९७ एतते कथितं वश्य संतानाभावकागणम् । विसष्टेन यथा पूर्व दिलीपस्य महीपतेः ॥ ९८ तच्छुत्वा स यथा राजा निन्द्रनीं समतोषयत् । सस्त्रीकम्त्वं तथा वश्य गौगी तोपय कामदाम्॥ सा यथाऽऽराधिता गांक्षे दिलीपाय ददौ सुतम् । आगाध्य तथा गौगी त्वं सा तुभ्यं च दास्यति वैश्य उवाच—

दिलीप इति भूपः कः का च मा निन्दिनी मुने । यामाराध्य सुतं लेभे स भूयो भूपसत्तमः ॥
सहेशादिसुरान्मुक्त्वा त्रिवर्णफलदायिनः । आराधिता कुनः सेव सुनार्थं तेन भुभुजा ॥ १०२
प्तत्सर्वे समाख्याहि मुने यन्पृष्टवानहम् । श्रुत्वा ततो गिरिसुतां सेविष्ये सह भार्यया ॥१०३

शिवशर्मीवाच-

गदितमिति निशम्य विष्णुशमीन्वनययुर्वन विशा मदीर्थापत्रा । मुनिरिति गदितुं दिलीपद्वतं जगति पवित्रतरं वि(प्र)चक्रमे सः ॥ १०४

इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्स्ये शिवशर्मपूर्वजन्मयृत्तकथन नाम ममनवत्यथिकशतनमोऽध्यायः ॥ १९७॥ (३)

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः - ४०९८८

कथयिष्यति तं दोषं] यन्मे पुत्रो न जायते ॥

१५

### अथाष्टनवन्यधिकशततमोऽध्यायः ।

द्वल उवाच-इत्यालोच्य स भ्यालो गनिष्यन्नाश्रमं गुरोः । मित्रप्वारोपयामास कोशलामृद्धिकोशलाम्॥१६ अथ प्रजास्तृजंदेवं पुजियन्वाऽऽश्रमं गुरोः । प्रतस्थाते पुत्रकामो दंपती तो शुभेऽहनि ॥ १७ किर्तिचद्वासरमितिमुह्न इच्येकरथे स्थिता । तो दंपती गुरोः सायमाश्रमं पापतुः शुभम् ॥ 96 र्वेभदेवान्तसंप्राप्ताविधिसत्कारकृत्मुनिम् । हुनाशनहृतद्रव्यप्रसरङ्क्पपालया ॥ १९ पितत्रयन्तमात्मस्थान्मुनीनागन्तुकानपि । मृगेद्देत्रीप्रतानोघपपूर्णोदरमन्थरम् ॥ २०

महिष्यां केन दोषेण जायते में न संततिः । अतीतानागतज्ञानो वसिष्ठो गुरुरेव नः ॥

28 अभ्यागच्छिद्धिरभिनौ मण्डिनं समृगीगणैः । वासर्वक्षमिलन्पक्षिकुलकोलाहलाकुलम् ॥ परस्परविनिमुक्तवैरव्याघ्रमृगादिकम् । जपध्यानपरषींणां क्षणश्रान्तश्रुतिध्वनिम् ॥ २२ अनध्ययनकालान्थकीडासक्तकुमारकम् । तस्मिन्वसिष्ठमद्राष्टां दंपती तौ कृतिकयम् ॥ 23

बृष्यां निपण्णमञ्ययमहत्र्यत्यापसंवितम् । स वयन्दे गुरोः पादौ महिषी सा च तिस्त्रयाः॥२४ आशिषा गुरुरप्येनं युयोजारुन्थती च ताम् । अतिथि तमथाभ्यच्ये मधुपर्कादिभिर्गुरुः ॥ २५

अर्हणेरईतां श्रेष्ठा वीसष्ठ इति पृष्टवान् ॥

भ धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः क. ख. ज. पुस्तकस्थः ।

| पश्यता हिमवत्सानुशोभामय महीभृता । अलक्षितागमः सिंहो बलाज्जग्राह नन्दिनीम् ॥                          | १२           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| सा चक्रन्द भृत्रं धेनुर्दुःखितेव दयास्वना । चित्ते धनुर्भृतस्तस्य जनयन्ती दयोदयम् ।।                 | 93           |
| तदाक्रन्दितमाकर्ण्य तस्याः स जगतीपतिः । हिमवन्सानुसंलग्नां निजदृष्टिं न्यवर्तयत् ।।                  | 3.3          |
| <b>उपर्युपरि तां धेनुं स्रवदश्रुमुखीं तृपः । तीक्ष्णदं</b> ष्ट्रनखं सिंहं हृष्ट्वा स व्यथिनोऽभवत् ।। | 9 4          |
| यहीतां तेन सिंहेन तामालक्ष्य धनुर्धरः । निषङ्गाद्वाणमुद्धर्तु प्राहिणोदक्षिणं भुजम् ॥                | 9 8          |
| बाणमुद्भृत्य तूणीरारिंसहं हन्तुं मृगाधिपम् । गुणेनाऽऽकणिबायोज्य चकर्ष वसुधाधिपः ॥                    | و ج          |
| जडीभूतसमस्ताक्रस्तित्सिहालोकनेन सः । नाशकद्वाणमुत्स्रष्टुं राजाऽऽसीद्विस्मितम्ततः ।।                 | 20           |
| तादृशं तृपमालक्ष्य जगाद स मृगाधिपः । नरवाचा भृशं भृयो विम्मयं प्रापयित्रदम् ॥<br>सिंह जवाच           | 80           |
| दिलीपं त्वामहं राजञ्जानामि रविवंशजम् । त्वं च जानीहि मां शंभोर्गणं कुम्भोदगभिध                       | e 5 11       |
| देवदारुखं यस्ते वर्तते दृष्टिगोचरे । पार्वत्या पुत्रवद्वीर पालितः स्निग्धचित्तया ॥                   | प्राप्त<br>इ |
| एकद्राऽमुख्य वन्येन गजेनाऽऽकर्षता कटम् । उद्पाटि महागज वल्कलं मृदुलं भृजम् ॥                         | 22           |
| एनं तादृशमालक्ष्य मृडानी करुणान्विता । मामत्र स्थापयामाम सिंहं कृत्वाऽस्य रक्षण ॥                    |              |
| ममाऽऽह चेति सा देवी कुम्भोद्र निशम्यनाम् । योऽत्र जन्तः समागच्छेनं खादेम्न्वं वर                     |              |
| ततः प्रभृति राजेन्द्र तदाज्ञां पालयसहम् । पालिनां त्रिद्राः सर्वः कंदरेऽत्र वसाम्यहम् ॥              |              |
| जडीभावे स्वदेहस्य न्वया कार्यो न विस्मयः । महती शांभवी माया वतेते त्र्व हिमाचले ।                    |              |
| अन्यस्मिन्निव सिंहे त्वं प्रहर्ते न मिय क्षमः । यतो मन्प्रष्टमारुख हपमागहित प्रभुः ॥                 | و -          |
| निवर्तस्य निजं देहं रक्ष सर्वार्थसाधनम् । देवेनाऽऽमादिना वीर गारियं भक्षणाय मे ॥                     | 26           |
| देवल उत्राच —                                                                                        |              |
| इत्याकर्ण्य वचस्तम्य वीरसंबोधनान्वितम् । प्रन्युवाच दिलीपस्तं स जडीभृतविग्रहः ॥                      | 50           |
| राजावाच                                                                                              |              |
| सर्गस्थितिविसर्गाणां कारणं जगतः शिवम् । अस्विकां जगदस्वां च नमामि मृगराज ता                          | 1130         |
| त्वं च तत्सेवकत्वेन मान्यो मम मृगाधिष । ब्रवीमि यदहं वाक्यं श्रुत्वा शाधि करोमि कि                   |              |
| वसिष्ठो ब्रह्मणः पुत्रो गुरुनों विदितस्तव । तम्येयं निदर्नी नाम धनुः सर्वार्थमाथिका ॥                | े३२          |
| संतानोत्पत्तयं तेन दत्ताऽऽराधियतुं मम । इयमाराधिता सम्यग्दिनानि कर्तिविन्मया ॥                       | 3 3          |
| लघुतर्णकमातेयं धृता ते गिरिकंदरे । शंभुभृत्याद्धलान्त्रचां शक्या मोचियतुं मया ॥                      | ₹.8          |
| अहं तस्य मुनेरग्रं गच्छाम्येनामृतं कथम् । कामधेनोम्तु दाहित्री जगत्सेच्या यशस्त्रिनी ॥               | ३५           |
| अनया सद्देशी नान्या गीर्थया तोषयामि तम् । तस्माद्विमुच्य गामनां मया कुरु निजाशनम्                    | ्र ३६        |
| ददािम देहमात्मीयमपकीर्तिमलीमसम् । एवं न धर्महानिः स्याद्रपस्तव तु भाजनम् ॥                           |              |
| गवार्थे त्यजनः पाणान्ममापि गतिरुत्तमा ॥                                                              | و چ          |
| देव्ल उवाच—                                                                                          |              |
| एवमाकर्ण्य सिंहेन कृते मोने विशां पते । तद्येऽवाङ्युखा राजा न्यपुतद्धर्मकोविदः ॥                     | 36           |
| तस्य प्रतीक्षमाणस्य सिंहपातं सुदुःसहम् । पपातोपरि पुष्पाणां दृष्टिमुक्ता सुरेश्वरः ॥                 | 39           |
| पुत्रोत्तिष्ठेति वचनं श्रुत्वा राजा स उत्थितः । जननीमिव तां धेनुं ददर्श न मृगाधिपम् ॥                |              |
| तं विस्मितमुवाचेदं नन्दिनी तृपसत्तमम् ।।                                                             | 80           |
|                                                                                                      |              |

| १९९ नवनवत्यिषकशततमोऽध्यायः ] पश्चपुराणम् ।                                                                                                                                          | 143    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| नन्दिन्युवाच —                                                                                                                                                                      |        |
| मायया सिंहरूपिण्या त्वं मयाऽसि परीक्षितः । मुनिमभावान्मां राजन्य्रहीतुं न क्षमोऽन्त                                                                                                 | कः॥४१  |
| मनसाऽपि कुतोऽन्येषां मद्भहे शक्तिरिङ्गनाम् । स्वशरीरस्य दानेन मां च रिक्षतुमुद्यतः                                                                                                  | 11     |
| अतस्तेऽहं प्रसन्नाऽस्मि दृणीप्व वरमीप्सितम् ॥                                                                                                                                       | 8:     |
| राजीवाच-                                                                                                                                                                            |        |
| न गुप्तं देहिनामन्तर्वितं वृत्तं भवादृशाम् । अतो जननि जानासि वाञ्छितं मम देहि तत्<br>मगधेशसृतायां मे वंशकतोरमान्मजम् । प्रयच्छ किंचित्स्वस्थानां नासाध्यं हि भवादृशाः<br>देवल जवाच— |        |
| इन्युक्तवाऽञ्जलिमाधाय तत्पुरः स्थितवात्रृपः । तृष्णीं तदुत्तरापेक्षी तृत्खुराबद्धलोचनः                                                                                              | 11 80  |
| निशस्येति वचस्तस्य भूपतेग्दिमब्रवीत् । नन्दिनी पितृदेवर्षिनरभूतार्थसाधिका ॥<br>नन्दिन्युवाच—                                                                                        | ४६     |
| पुत्र पत्रपुट दुरुवा पयो मम पित्रेप्सितम् । आश्रमे गुरुणाऽऽज्ञप्तः पुनः पास्यसि शेषित                                                                                               | म् ॥   |
| भविता वंशकर्ता ते सुतः शस्त्रास्त्रतस्विति ।।                                                                                                                                       | 80     |
| देवल उवाच—                                                                                                                                                                          |        |
| इत्युक्तः सौरभेयी तामुवाच विनयेन सः ॥                                                                                                                                               | 8      |
| राजीवाच—                                                                                                                                                                            |        |
| मानस्तर्वेव पास्यामि शेषं सर्वेकियाविधेः । तृप्तोऽहं मानशसाद्य मिष्टं ते वचनामृतुम् ॥                                                                                               |        |
| नान्यदिच्छामि सारङ्गः कार्दाम्बन्या यथा जलम् । तव शुश्रुषणान्मातरभवं सकले।द्रव                                                                                                      |        |
| समस्तजनपृज्याया विद्याया इव मृढधीः । तव मानामहीदत्तः शापोऽप्यासीद्वरो मम ॥                                                                                                          | ५      |
| तमृते पुत्रलाभा मे कृतस्तव च दर्शनम् । वरायैव तथाऽप्यस्व समाराध्या भवादशः ॥                                                                                                         |        |
| न हि कश्चिद्विपाकाङ्क्षी महादेवात्रिवर्गदात् ॥                                                                                                                                      | द      |
| देवल उवाच—                                                                                                                                                                          |        |
| श्वुत्वेति तद्वचः मा गाः प्रमन्ना माथु साध्विति । आभाष्य हि महादूर्ण ययौ तेन सहा                                                                                                    | ऽऽश्रम |
| पृर्वेद्युरिय तत्रापि पृजिता राजभायीया । प्रसन्ना सा वभौ धेनुः कार्यसिद्धिरिवाङ्गभाक्                                                                                               | 11 4   |

म् मुखं प्रमन्नमालक्ष्य मृगाक्षी मा क्षितीशितुः । अज्ञासीज्ञनितं कार्ये सिद्धो यत्नो यतः कृते ५५ अथ ना दंपनी धन्वा विधिवद्विहिताचेया । तया सह गुरोरग्रे कृतकृत्यस्य ज्मातुः ॥ ५६ निरीक्ष्य ता मुनिवरः प्रसन्नमुखपङ्कजौ । अतीन्द्रियज्ञाननिधिः प्रोवाचेदं प्रहर्षयन् ॥ 40

विमष्ठ उवाच--राजञ्जानामि गारेपा प्रसन्ना वामभूत्किल । अपूर्वा युवयोरद्य मुखकान्तिर्हि लक्ष्यते ॥ 46 सुर्गाः सुरज्ञास्वी च विश्वतो कामपुरणौ । तदपत्यं समाराध्य सिद्धार्थः स्यात्किमद्भुतम् ॥५९

या ददाति निखिलं मनोरथं कीर्तितेयमनघाऽपि दूरतः। श्रद्धया निकट एव सेविता किं पुनः सुरतरिक्वणी च सा ॥

ξo

86

| क्रानतो विदितमञ्जुतं मया त्वत्कृतं यदनया परीक्षणम् ।  |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| भूपते त्वमपि धर्ममात्मनो रक्षसि स्म च यथा तथा च तत्।। | É  |
| त्वय्यसौ मम मनोनुकूलता भावमात्मनि विबुध्यते तथा ।     |    |
| तुष्यति स्म कमला यथा हरेः पार्वतीव गिरिशस्य सज्जने ॥  | ६ः |
| रात्रिरत्र सह भार्ययाऽनया धेनुपूजनपरेण नीयताम् ।      |    |
| भूप भव्य भवता गमिष्यते श्वः समाप्तविधिना निजा पुरी ।। | ६३ |

देवल उवाच-

वैश्येषं घेतुमाराध्य सभार्यः प्राप्तवाञ्छितः । प्रातर्युक्तरथः प्राप्य गुरोराज्ञामगादृहम् ॥ ६२ कितिचिद्वासरैस्तस्य दिलीपस्याभवद्रगुः । यस्य नाम्ना रेवेर्वशः पृथिव्यां विश्वतोऽभवत् ॥ ६० यः पठिष्यति भूपस्य दिलीपस्य कथामिमाम् । धनं धान्यं सुतं वैश्य लप्प्यते स पुर्मानह॥६६

शरभ वरसुताप्तये स्वबुद्ध्या सममनया परिनापयाऽऽशु गारीम् ।
त्वमिष कुलधुरं गुणान्वितं सा सुनमनघं खलु दास्यते च तुभ्यम् ॥ ६०

शिवशर्मोवाच-

मुनिरिति चरितं दिलीपराक्षो ललितनमं शम्भाय पुण्यमुक्त्वा । अभिमतगतिमात्मनः प्रपेदे विधिमुपदिश्य च पृजनेऽस्विकायाः ।।

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहास्म्ये रघ्नपत्तिवर्णन नाम नवनवन्यधिकदाननमोऽभ्यायः ॥ १९९ ॥ ८५ ।

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः - ११११४

**अथ द्विशततमाऽ**याय ।

शिवशर्मोवाच --

विष्णुक्षम्भित्तो वैदयः शरभः सह भाषया । नीत्वा पृजोपकरणं ययाँ श्रीचिण्डिकालयम् ॥ १ तत्र तो विधिवतस्त्रात्वा सुमनोधूपदीपकः । आनर्चनुर्भक्तियुक्तां चिण्डिकां पुत्रकाम्यया ॥ २ श्रद्धया पृजिता ताभ्यां दिनैः सप्तिभिर्मिकका । उवाच वाचा प्रत्यक्षं भृत्वा विशदमानमा ॥३

पार्वत्युवाच —

भो भो वैदय प्रसन्नाऽस्मि भक्त्या सुदृढया तव । ददामि पुत्रं ते साथा यद्धं यन्नवानिस् ॥ अ गच्छ त्वं मा विलम्बस्व वनमन्द्रं च खाण्डवम् । तत्र तीर्थं महापुण्यामन्द्रप्रम्थाय्यमुत्तमम् ॥ ५ निगमोद्धोधकं तत्र तीर्थं निखलकामदम् । बृहस्पातकृतं तत्र स्नाहि त्वं सुतवाञ्ख्या ॥ ६ भविष्यति सुतस्तात तव स्नानेन तत्र हि । तत्र स्नात्वा मयाऽप्यक् लब्धः स्कन्दः सुरारिहा ७

शिवशर्मीवाच — इत्याकण्यं वचो देव्याः पिता मम सह स्त्रिया । अत्राऽऽज्ञगाम सत्तीर्थे सस्त्री च सुतवाञ्छ्या जपस्करवतीर्थेन्द्विजेभ्यः मददो शतम् । देवान्पितृंश्च संतप्य यथाविध्यत्र बुद्धिमान् ॥ ९ सप्तरात्रमुषित्वा तु दंपती यतमानसो । जम्मतुः स्वग्रहानिष्टलाभोन्फुल्लमुखाम्बुजो ॥ १०

२६

तस्मिश्रेवाभवद्गभी मासि मातुर्ममान्वहम् । व्यतीते नवमे मासि जातोऽहं दश्यमे शुभे ॥ ११ विष्णुशर्मन्यदुक्तं ते पुराद्वत्तमिदं मया । दशाब्दद्वयसेनैतच्छुतं सर्वे पितुर्भुखात् ॥ १२ एकदा क्षममालोक्य यहकर्मणि मां पिता । यहं समर्पयामास विश्वाद्वराग्यमाग्रुयात्(वन्) ॥ १३ मां चोवाच स धर्मात्मा गोविन्दासक्तमानसः । विनिन्दन्विषयासक्तिं विष्णुभिक्तं स्तुवन्मुहुः॥ पितोवाच—

सुमते वार्थकं पाप्तं पिलताश्चिकुरा मम । गोविन्दचरणाम्भोजं सेविष्ये साधुसेवितम् ॥ १५ तृत्सेवया भवेत्स्वच्छं मनो यस्य च सुस्थिरम् । स पुपानात्मसंतुष्टो न किंचिदभिवाञ्छति १६ निष्कामः सुखदुःखाभ्यां भुज्जनसुकृतदुष्कृते । प्राकृते तत्समाप्तौ च त्यजन्देहं भवत्यजः ॥ 90 ताबद्रव्यगुणसुर्वं याबन्धाप्तं न चित्सुखम् । तत्प्राप्तौ तज्जवेतुच्छं सुधाया इव तक्रकम् ॥ 36 हरेमीया वलवती या मोहयति देहिनम् । हिताहितं न जानाति स यथा मदिरामदः ॥ 90 प्रदृत्ति च निर्दृत्ति च विद्ययाऽविद्यया च सः। करोति स्वेच्छ्या काले बाललीला हि स प्रभुः वेदोदिनं यदा कर्म क्रियने फलमिच्छना । प्रवृत्तिः साऽपरा तान तेषामर्पणमीश्वरे ॥ 2? यथा निर्देग्धवीजानि न परोहिन्ति यन्ननः। तथा कर्माणि विश्वेशे निष्कामेणाधितानि तु ॥२२ कर्मणां हि लयो मोक्षः सुखदुःखपदायिनाम् । तदुत्पत्तिस्तु बन्धः स्यादित्यसौ शस्त्रिनिर्णयः ॥ अतां इहं कर्म वेदोक्तं कुर्वस्नाभिलपन्फलम् । पर्यदिष्यामि तीर्थेषु हृदि भक्ति दधद्धरेः ॥ २४ एवं प्रारब्धकर्माणि भूञ्जन्यान्यनर्जयन् । इनिष्यामि जंगद्रोगं पीत्वा सत्संगमीपधम् ॥ २५

शिवशर्मीवाच—

एवमाक्ष्ये वचनं तस्याढं पितुरात्मनः । अवदं विष्णुशर्मस्त्वं तक्षिशामय तत्त्वतः ॥

वैश्यपुत्र उवाच-

अयं जना दुराध्यक्षः(राध्यः) कथिष्यित नोऽयशः। दुष्टः कुटुम्बादुद्विज्य निःष्ठत्य गत इत्ययम् इयं विष्णुपदी तात भुवनत्रयपावनी । स्मृता हरत्ययं दूरात्कस्मादेनां विमुश्चिस ॥ २८ पापकारी जनस्तात म्रियते मगधे तु यः। सोऽष्यस्थिपाताद्वङ्गायां स्वर्याति त्यज्य चाशुभम्२९ पुत्राः पिष्टमहम्त्राणि सगरस्य महात्मनः। किपलक्षोधनिर्देग्या गता यत्स्पर्शनादिवम् ॥ ३० तामिमां त्रिद्वश्रेणीं मुक्तेरपि विधायिनीम् । मुमुक्षुसेवितां तात मुक्तवा माऽत्यत्र गम्यताम् ३१ माऽवजानीहि सामीष्ये गङ्गां त्रिद्वशमानिताम् । यदिच्छसि महाभाग सेवितेषा पदास्याते॥३२ तिर्यञ्चोऽपि विना ज्ञानाज्ञले चेत्स्युर्गतासवः। भवेयुस्तिहै ते ब्रह्म सा कथं त्यज्यते त्वया ३३

शिवशर्मीवाच—

निश्नम्यैतद्रचस्तातस्ततो मम ऋतिषयः । उत्रास सँद्रने सर्विषिपयेभ्यः पराङ्गुलः ॥ ३४

तिषु कालेषु गङ्गायां प्रत्यहं स्नानमाचरन् । पुराणं स्याहृहे यत्र तत्र याति स नित्यशः ॥ ३५

एकदाऽऽकर्णयर्न्थीरो यमुनातीर्थगीरवम् । तत्र शुश्राव माहात्म्यमस्य तीर्थस्य पुत्र सः ॥ ३६

अविमुक्तहरिद्वारमयागेभ्यश्च पुष्करात् । अयोध्याद्वारकाकाश्चीमथुराभ्यस्तथाऽन्यतः ॥ ३७

सर्वितीर्थमयस्यास्य पुण्यं शतगुणाधिकम् । कथितं तेन विदुषा स्तेनाऽऽकण्यं मित्यता ॥ ३८

<sup>ी</sup> इ. इ. ज. सत्सेवया । इ. सुसेवया । २ च वेत्सुद्रं सुँ। ३ इ. ज. रेर्मार्था वी। ४ च. इ. लेरे अगन्मनाः । वै। ५ च. महारोगं। ६ इ. झ. ज. ति त्यज्ञ मा शुभाम् । ७ इ. सवने । ८ इ. पुत्र ।

स्यक्त्वा ग्रहमगात्तत्र तीर्थे सर्वेरलक्षितः। आवामित्र महाभागो गोविन्दपदसेवकः॥ ३९ अत्राऽऽगत्य महाभागो मित्पता मोक्षवाञ्छ्या। निगमोद्धोधके तीर्थे त्रिकालं स्नानमाचरन् ४० उवास कितिचिन्मासांस्तत्र तीर्थोत्तमे हि सः। कुर्विभंत्यक्रियां धीमाभिस्पृहोऽप्यजवेश्मिन॥४१ एकदा सहमा तस्य ज्वरोऽभूदतिदारुणः। महत्या पीडया तस्य मुमोह गतचेतनः॥ ४३ भृद्र्ते स पिता मुह्यंस्तद्वस्थो व्यतिष्ठत । पश्चात्समागतप्राणो व्यचिन्तयदिदं तदा॥ ४३ अहो मे कष्टमापन्नं [+दूरे पुत्रः स धार्मिकः। यो मां ज्वरिवद्यक्षक्षमाश्वासयित बुद्धिमान ४४ अगम्यागमनं पापं कृतं यन्मे सुद्रारुणम्। मायश्चित्तं न तस्यापि] कृतं का मे गितर्भवेत्॥ ४५ आगमिष्यित पुत्रो मे तस्मे द्रास्यामि वस्विति। यन्मया गोपितं गेहे न हष्टं च तद्य्यहम्॥४६

शिवशर्मोवाच--

इति चिन्तयतस्तस्य पान्थो वर्षेण पीडितः । शीनार्तः कम्पिनवपुरुष्टनं प्राविशक्ततः ॥ ४७ स तं संविष्टमालोक्य भूयो गत्वा तदन्तिके । मुनिरेष इति ज्ञान्वा ववन्दे शिरमाऽध्वगः ॥ ४८ ऊचे च कस्मान्सुप्तोऽसि मुने संध्या समागता । रिवरम्नं प्रयात्येष न सुप्तेः काल एष ते ॥४९

शिवसमीवाच-

इत्युक्तमात्रे वचिस पथिकेन पिता मम । शरभो ज्वरतप्ताङ्गस्तमाह कथमप्यहे। ।। 🥕 🤏

शग्भ उवाच-

श्चियतां वचनं पान्य यहदामि पुगस्तव । श्चन्या मद्भाग्ययातेन न्वया साथो विश्वीयताम् ॥ ५१ वेदयोऽहं शरभो नाम्ना कान्यकुले गृहं मम । अत्राऽऽगतो निषिद्धोऽपि जायामित्रसृतेग्हम् ५२ अस्य तीर्थस्य माहान्स्यं श्चन्या सृतमुखेगितम्। मासास्तु कितिचित्साथो व्यतीता मिय चाऽगते दिनत्रयमितित्रान्तं ज्वगितस्य ममाधुना । त्राणा मे विगता आसंस्तेऽद्य भृयः समागताः ॥ ५४ कियानच्यायुपः शेषः साथो मे खलु निष्ठति । शमनस्य गृहं हृष्ट्वा यदहं पुनगातः ॥ ५५ भाग्योद्येन केनापि ममात्र न्वं समागतः । नय मां महृहं मित्र द्रव्यं बहु ददामि ते ॥ ५६ दास्यास्यपि गृहं गत्वा कृषां कुरु कृषानिथे । इह भृभाग उत्यवाय गृह्यतां मामकं धनम् ॥ ५५

शिवशमीवाच-

इत्याकर्ष्यं सुदुर्वृद्धिर्याम्यो विषयलम्पटः । उवाच धनलुब्धस्तं त्वदुक्तं साधयाम्यहम् ॥ ६८० शिवशमीवाच---

इत्युक्त्वा धनमुत्त्वाय तस्माज्ञुभागतस्तदा । अग्रतः स्थापयामास शरभस्याऽऽह चाध्वगः ॥५० अध्वग उवाच—

धनमेतद्विशां नाथ तत्र भृभागतो गया। निष्काशितं प्रयच्छाऽऽशु शिविकानयनाय मे ॥ यामारोष्य ज्वरार्ते त्वां नयामि तत्र केतनम् ॥ ६०

शिवशर्मावाच-

इत्युक्तस्तेन स तदा ददों स्वर्णपलत्रयम् । सोऽपि नीत्वाऽपि तद्रव्यं ययो लर्बनपत्तनम् ॥६१ उपित्वा रात्रिमेकां तु शिविकां सपरिच्छदाम् । सवाद्यामानयत्पुत्र दस्वा स्वर्णपलं तथा ॥ ६२

<sup>+</sup> धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज. पुम्तकस्थः ।

९ क. ख. च. ज. क्षिजिक्षि । २ क. ख. च ज. झ. विणप ।

पलद्वयं गृहीतं तत्तेनैवाधर्मबुद्धिना । आरोप्य शिविकां तं तु शरभं वैश्यसत्तमम् ।। €₽ पान्थः स चलितो वाहांस्त्वरयन्कान्यकुब्जकम् । अस्य तीर्थवरस्याथ कमण्डलुपृतं जलम् पाययम्नल्पमर्त्यं तं तृपार्त सोऽध्वगो ययौ । अथ ते सरमस्तीर उत्तीर्णा भोक्तुमध्विन ॥ स्नात्वा भुक्त्वा पुनस्तस्मात्स्थानाचेलुस्त्वरान्विताः।कियतीं भूमिमुळुङ्घ्य तृषातीस्ते कमण्डलीः जलं पीत्वा तृषार्ते तं शरभं चाप्यपाययन् । अथ कश्चिन्महाभीमो विकटो नाम राक्षसः ॥ ६७ विचरित्रर्जने ८रण्ये गच्छतस्तानवैक्षत । तान्दञ्चा स क्षुधाकान्तो वेगवान्विद्वताननः ॥ अभिदुद्राव चरणपानेनाऽऽकम्पयन्महीम् । आगत्य तरसा पार्श्वे तान्वाहान्पथिकं च तम् ॥ ६९ भ केशेषु समादाय भ्रामयामास खेचरः । गतासृत्भ्रामणेनैव भूतले तानपातयत् ।। 90 र्चाचीट पिशिनं नेपां पर्पा कोशाच शोणितम् । कुत्र यास्यिन रोगानी नरोऽयं पुरतो मम ॥७१ एनं तु भक्षयिष्यामि पश्चादम्बु पिबाम्यहम् । इति कृत्वा मिंत वारि तर्थिस्यास्य कमण्डलोः ।। मुखे चिक्षेप म तदा रजनीचर्पुंगवः । क्षिप्तमात्रे जले तस्य पूर्वजन्मभवा स्मृतिः ॥ 9 जाता स तु वधात्तस्य शरभस्य त्यवर्तत । पृत्रेजन्मकृतं पापं तदपि स्मृतिमागमत् ।। 98 येन राक्षसभावस्तु भृतो विषोद्भवाद्पि । स्मृत्वा पापमुपेत्याऽऽशु समीपे शरभस्य तु ॥ उवाच जानमापनो गक्षमः पितरं मम ॥ ७५

गभम उवाच-

भा भा मनुष्यजाद्वेल कम्त्वं के च जना अमी । भक्षिता ये मया घोर्रूपेणाधमरक्षसा ॥ ७६ कम्य तीर्थवरम्यदं जलं यस्य प्रभावतः । पापिनोऽपि स्मृतिजीता पूर्वजन्मभवा मम ॥ ७७

वैरुप उवाच--

वैद्यां ऽहं गक्षमश्रेष्ठ कान्यकुक्के ग्रहं मम । तीथांनि पर्यटिश्वन्द्रमस्थे ऽहं समुपागतः ॥ ७८ तत्राहमभवं दुःखी क्वरण विधियोगतः । [\*ततो मे बुद्धिकत्पन्ना गन्तुं ग्रहमसत्पथ]॥ ७९ तत्र किथन्समायातः पान्थां वर्षण पीडितः । प्रार्थितः स मयाऽऽनीय शिविकां मां ग्रहं नय ॥ स चायं शिविकां पान्थः समृपानीय सन्वरः । मामारोप्य च तां धीरश्वित्रतो महृहं प्रति॥ ८१ स पान्थस्ते च शिविकावाहाः संप्रति भिक्षताः । त्वया जलिमदं यस्य तीर्थस्यापि च तच्छृगु इन्द्रम्य खाण्डववने यमुनाऽस्ति सिद्द्रम् । तत्तीरेऽस्ति हरिप्रस्थं तीर्थं तीर्थोत्तमोत्तमम् ॥ ८३ सुगचार्यस्य तत्रास्ति तीर्थं सर्वाथसाधकम् । निगमोद्धोधकं जाता स्मृतिस्ते यज्ञलाशनात् ८४ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्पृष्टोऽहमिह न्वया । पृच्छामि त्वामहं किंचित्तद्दाऽऽशु निशाचर ॥ ८५ पृविजन्मकृतं कमे स्मरसि त्विमहाधुना । वद किं ते कृतं पापं येन जातोऽसि राक्षसः ॥ ८६

राक्षम उवाच—
पुरा इसभवं विष्ठः पुण्ये वेदिवदां कुले । दुराचारो इह्यभितना शृणु सर्वे वदामि ते ॥ ८७
कीडता हि मया नित्यं धूतेन सह तिद्वेदेः । हारितं द्रविणं भूरि स्वकीयं पितुरेव च ॥ ८८

धनुश्चिद्यान्तर्गतः पाठः ख. पुस्तकस्थः ।

वित्रा निवेद्य भूपाय मामकं कर्म तज्जनैः । पुराक्षिःसारितो निःस्वो गतोऽहं ग्राममन्तिके ॥ ८९ तत्राऽऽसीन्मे सखा नाम देवको ब्राह्मणोत्तमः । तेनाइं रक्षितो गेहे कुर्वता चिरमादरम् ॥ ९० वसंस्तत्र सुखेनाहं तद्वार्यो इपशालिनीम् । कामातुरोऽहमभजं बलान्मित्रे गते कचित् ।। सा मृता तत्क्षणात्साध्वी भक्षयित्वा मैहाविषम्। तां हष्ट्वा तमसा युक्ते निशीथेऽहं पलायितः॥ पलायमानस्तरसा धृतोऽहं राजिककरैः । चौरोऽयमिति खहुन चिच्छिदुस्ते शिरो मम ॥ € 9 मृतं मां यातनादेहमावेश्य यमिकंकराः । रौरवे निरये घोरे चिक्षिपुर्यमशासनात ॥ 68 षिवर्षसहस्राणि तत्राहं तीव्रयातनाम् । भुक्त्वा तेनैव पापेन राक्षमत्वमुपागतः ॥ ९ ५ श्चतवर्षाण्यतीतानि राक्षसत्वे विशां पते । वदामि तमुपायं मे येनास्मान्युक्तिमामुयाम् ॥ ९६ पुण्यं तद्दिष ते साधो बदामि शृणु सादरम् । येन तीर्थवरस्येदं जलं मम मुग्वाहतम् ॥ 6,0 तत्रेव जन्मानि मया कृत्वा हरिदिनव्रतम् । संमर्गान्नेच्छया वैदय रात्री जागरणं कृतम् ॥ 9.6 द्वाद्द्यामथ संस्नात्वा(य)भोक्तुं मिय समुद्यते । महहे कश्चिदायानां वैष्णवां विष्णुरूपधृक ॥९९ कुषितोऽहं तमालाक्य दुर्वचोऽवद्मप्रतेः । क गच्छास दुराचार दाम्भिक स्त्रीजनान्तरे ॥ १०० इत्युक्तः स मया धीरस्तुल्यो मानापमानयोः । तृष्णीमेव निकेतान्मे निर्गत्य चल्तिता यदा १०१ तदाऽभिमुखपायान्ती पत्नी मम पतिव्रता । पतित्वा पादयोस्तस्य तं साधुं गृहमानयन् ॥१०२ मयाऽपमानितस्यापि न क्रोधोऽभृत्महात्मनः । तयाऽऽहतस्याप्यानन्दां यतः सोऽग्मिहत्समः ॥ तमर्चियत्वा विधिवद्विष्टरे चोपवेक्य सा (तु) । भोज्यं भोजैय जीवेक्य जयर्गाङ्गवनद्वयम् ॥ १०४ इत्युक्तीऽहं तया साध्वेया न्यगदं तं महाश्रयम् । म्लानवक्त्रः प्रसंस्रोस्यम्तिष्ठ श्रमय सुधाम् ॥ इत्युक्तवा तस्य चरणा नोदितस्तनुमध्यया । प्राक्षालयं पुनस्तं तु निवेक्याऽऽसनमुत्तमम् ॥१०६ अददां पात्रमञ्जन पूर्ण तस्मै विवेकिने । जलं च तन्करे साध्य्या प्रेरिनोऽहं तया मुहुः ॥ १०७ उपभुज्य स धर्मात्मा स्वरं विगनविक्रियः । राम राम हरे कृष्ण जपिक्रांत जगाम ह ॥ कृतं पुष्यमिदं वेदय नोदितेन मया स्त्रिया । पृत्रीजन्मानि येनेदं मापितं तीर्थवारि मे ।।

शिवशर्मोवाच---

विष्णु अर्भिक्तः वाक्यमुक्त्वा तिष्ठति राक्षसे । पथिकः स च ते वाद्याः माहुस्ते दिव्यदेखिनः ॥ पथिकवादा ऊचुः---

भो भो विशां पत साथो पाप्ता अप्यपमृत्युताम् । त्वत्प्रसादादिदं वारि पीत्वा देवत्वमागताः॥ त्वत्सक्षे धनलोभेन विद्यते चलिता यतः । विगता न धनाकाङ्क्षा मरणावसरेऽप्यतः ॥ ११२ तीर्थराजजलस्यास्य तिष्ठतो जठरे हि नः । मरणे हानुभावाचु मेत्री प्राप्ता धनशितुः ॥ ११३ नमामस्त्वां वयं यामो धनशनगरी प्रभो । विमानस्तद्गणानीतेनीनाम्णिविभूषितः ॥ ११४ प्रयाहि मा विलम्बस्य तीर्थे निगमवोधके । त्वमनेन समं साथो तार्यनम्पि द्वतम् ॥ ११५

शिवशर्मोवाच —

इत्युक्त्या ने गतास्तात दिव्युदीच्यां समन्ततः । विमानिकंकिणीनार्देर्नाद्यन्तोऽथ रोदसी ॥ अथ वैत्र्यो मम पिता तमाह रजनीचरम् ॥ ११६

९ इ. स. ल. महाह्यम् । २ क. °तः । गच्छ गच्छ दुं। ३ इ. स. ल. "जय तीवेश ज"। ४ क. "ताद्रव"।

शरभ उवाच-

उत्तिष्ठ नय मामाञ्च तीर्थे निगमबोधके । ज्वरार्तेन मया पर्भ्यां तत्र गन्तुं न शक्यते ॥ यो मां नयति तत्तीर्थं न्वद्न्यो नास्ति कश्चन ॥ ११७

शिवशर्मीवाच---

तथेति तमथाऽऽश्वास्य वैद्यं म रजनीचरः । स्कन्थमारोप्य वेगेन तत्तीर्थ पावनं ययौ ॥ ११८ जपतुस्तावुभौ तत्र विटपतिः स च राक्षसः । कुर्वन्तौ स्नानमात्रं तु सर्वतीर्थोत्तमोत्तमे ॥ ११९ अथाहं पितुराकण्यं महतीं गुरुवेदनाम् । तं प्रति मेरितो मात्रा चलितो निजसग्रतः ॥ १२० अत्राऽऽगत्य मया दृष्टः स महाज्वरपीहितः । मुर्श्ना च विन्दितस्तेन दत्ताऽऽद्यीर्मेऽभ्यभाषत ॥

श्रम उवाच-

किमर्थिमि भोस्तात दूरमार्गे समागतः । दिनानि कतिचित्तिष्ठ कुर्वेश्वत्र निजिक्तयाम् ॥ १२२ विकटो नाम मे मित्रं राक्षसः समुपेति वै । उत्तिष्ठ वपुषाऽमुप्य दण्डवत्पत पादयोः ॥ १२३ न भेतव्यं त्वयाऽमुप्माच्यक्तिहिंसादिकर्मणः । अधुना तीर्थमासाद्य संनिधौ मम तिष्ठति ॥१२४

शिवगर्मावाच---

इत्युक्तोऽहं तदा पित्रा शरभेण महात्मना । उत्थाय पतितस्तस्य पादयोर्दण्डबद्धवि ॥ १२५ दोभ्योमृत्थाप्य मां मोऽथ गाढमालिङ्गच राक्षसः । स्वागतं मित्रपुत्रेति जगादाऽऽश्चिपमीरयन्॥

गक्षम उवाच-

भाग्यवानिम भोम्तात यत्त्वमत्र समागतः । वितुर्धमित्मनः श्रुत्वा ज्वरपीडां सुदारुणाम् ॥१२७ वितुगानृण्यमामोपि तीर्थे कृत्वा तिलोद्कम् । स्नान्वा कुरु क्रियाः स्वीयाः पूर्वजन्म स्मरिष्यसि विवशमंतियः—

एवपुक्तस्तदा तेन स्नात्ं तीर्थे वराम्भसि । प्रविष्टोऽहं स्मरंस्तात पूर्वजन्म शुभाशुभम् ॥ १२९ स्नात्वा विधिवद्त्रैव पित्रान्तिकमागतः । अपृच्छं रक्षसो द्वतं कुतोऽयं धर्मधीरिति ॥ ०६१ पित्रोक्तं रक्षमो हत्तं वाहानां पथिकस्य च । श्रुत्वाऽइं तीर्थराजस्य स्तुतिमस्य चकार वै॥१३१ पिता में रोगनिर्मुक्तो भविष्यति यदा तदा । यास्यामि गृहमित्यत्र दशोषितमहानि मे ॥ १३२ 4 5 5 द्शाहाभ्यन्तरे तात तातस्य मरणं मम । अभूद्र्धेजले ह्यस्य तीर्थराजस्य पश्यतः ॥ अथो गरुडमारुब वक्षसा धारयञ्श्रियम् । आजगाम स्वयं विष्णुर्नवीनघनविग्रहः ॥ 8 \$ 8 पीनवासाश्चतुर्वोद्यः पङ्कजारुणस्रोचनः । ब्रह्मेन्द्रादिभिरादित्यैः सनार्थेरन्थकारिणा ॥ १३५ संव्यमाना गुणग्रामान्गायद्भिः किंनरेश्वरैः । हाहाहृह्पभृतिभिः स्तूयमानश्च सर्वतः ॥ 355 दत्त्वा स्वकीयं सारूप्यमारोप्य गरुडं तैथा । पितरं मम ब्रह्माचैईतो वैकुण्डमारुह(गम)त् १३७ पितुः सारूप्यमालोक्य विष्णोरहमचिन्तयम् । इति चित्ते तदाऽऽलोक्य जाततत्त्वोद्ये तदा ॥ न हि वर्णियितुं शक्यो ह्यस्य तीर्थिशिरोमणेः। महिमा यज्जलार्थे स्यान्मतो जन्तुश्रतुर्भुजः १३९ न मया सर्वेशा त्याज्यं तीर्थराजिमदं ननु । अञ्जसा दृढमाहात्म्यं धनगेहादितृष्णया ॥ पितुरत्रोटने तावन्स्थातव्यं हि मया मम। यावतु कर्मणां भुक्तिः पारब्धानां महीतले ॥ १४१

# एवं तु चिन्तयित्वा च पितुः कृत्वाऽन्तसिक्तयाम्। रक्षसा तेन सहितः स्थितोऽहं मोक्षत्राञ्खया इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे काळिन्दीमाहात्म्ये शरभमोक्षप्राप्तिवर्णनं नाम

द्विशततमोऽध्यायः ॥ २००॥ (६)

# आदितः श्लोकानां समध्यद्वाः - ४१२५६

| <b>अधैकाधिकद्वि</b> शतनमोऽध्यायः ।                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| चित्रशर्मोवाच —                                                                                     |      |
| एकदाऽत्र महातीर्थे पक्के मग्नां पयस्विनीम् । दृष्टा स राक्षसश्रेष्टस्तामुद्धर्नु विवेश ह ।।         | 9    |
| गोरक्षणे महान्धर्मी रक्षितुः स्वर्गनिर्भवेत् । चिन्तयिभिनि मध्ये तु स गृहीनोऽम्बुहस्तिना ॥          | 3    |
| नीतस्तु वारिणोऽधस्ताज्जलपूर्णोद्रस्तदा । तत्याज जीविनं मद्यम्तेन पीडिनविग्रहः ॥                     | 3    |
| दिव्यक्षं समास्थाय विमानमपि ढोकितम् । गणेन प्रहितेनाथ देवैगिन्द्रपुरोगर्मः ॥                        | .લ   |
| गच्छिकिति मया पृष्टः स निज्ञाचरपुंगवः । मुक्तिदेऽत्र महातीर्थे मृत्युं प्राप्य सुदुर्लभे ॥          | 4    |
| कथं देवपदमाप्तिजीता तव महामते । इत्युक्ती मामुवाचेदं वाञ्छाऽऽसीदत्र मेऽनेय ।।                       | Ę    |
| तस्मिन्गते पुण्यजने स्वर्गे पुण्यवतां पदम् । एकाकिना मया विष्णुः सद्गतिः प्राधितस्तदा ।             | 11 5 |
| गच्छंस्तिष्ठन्स्वपञ्जाग्रन्स्नानं कुर्वेश्व नित्यशः । तमेत्र पुण्डगीकाक्षमद्दं दृष्ट्यावनन्यर्थाः ॥ | 6    |
| हरे तब पदाम्भोजमहं शरणमागतः । ब्रह्मत्वे च महेशत्वे नेन्द्रत्वे मम मानसम् ॥                         | 0    |
| मार्थयिन त्यहं तात तमेत्र पुरुषोत्तमम् । उपिना ८त्र महार्तार्थं कृत्वा निर्विपयं मनः ॥              | ? 0  |
| विष्णुशर्मोवाच                                                                                      |      |
| वसतोऽत्र महातीर्थे मरणं चेत्तवाभवत् । कथं जन्म पुनः प्राप्तं न्वयंति मम संशयः ॥                     | 9 9  |
| मर्यादां यस्य तीर्थस्य त्यक्त्वाऽपि धनलोभनः । राक्षमान्मरणं प्राप्ताः पिथकास्ते च वाहक              |      |
| यस्य तीर्थवरस्यास्य जलपानाद्दिवं गताः । तथैव राक्षसोऽप्यस्मिञ्जले मृत्युमवाप्य मः ॥                 | ? 3  |
| नक्रतः स्वेच्छया स्वर्गे जगाम तव प्रयतः। न नुनं तत्र मग्णं जानं यज्जन्म दृश्यते।।                   | 9 6  |
| नारद उवाच—                                                                                          |      |
| शिबे निशम्य पुत्रस्य शिवशर्मा शुभं वचः । उवाच पूर्वष्टतान्तं कारणं निजजन्मनः ॥                      | 9.4  |
| शिवशर्मोवाच-                                                                                        |      |
| विद्यानामेन्द्रामारवेटं कारणं गग चनावः । कश्मामि वर्गार्थः भवता विरमंत्रमे भव ॥                     | 98   |

विष्णुश्चर्मञ्ज्ञृणुष्वेदं कारणं मम जन्मनः । कथयामि तवाग्रेऽहं श्रुत्वा निःसंशयो भव ॥ १६ एकदा विष्णुपूजायां मयि ध्यानं समास्थिते । दुर्वासाः प्रकृतिक्रोधी ममाऽऽश्रममुपागतः ॥ १७ तमागतमविक्राय विष्णुध्यानपरायणः । तस्थिवांस्तद्वस्थोऽहं चिरं तज्ञाम संस्मरन् ॥ १८ स मुद्द्रते मुनिः स्थित्वा ममाग्रे क्रोधमूर्छितः । आत्मनाऽऽत्मानमाहेदमुचेरारक्तलोचनः ॥ १९

दुर्वासा उवाच—
अहो अत्रेरहं पुत्रोऽनस्यागर्भसंभवः । शिवांशो मानुषेणालमवज्ञातोऽमुनाऽभवम् ॥ २०
त्रिलोकीराज्यतः शको मया येन प्रपातितः । तं मामिष मनुष्योऽयमवज्ञानाति दुर्मितिः ॥ २१
यो विभेति न कः सोऽषि मत्तः कालानलादिव। मुक्त्वा देवत्रयीं लोके यतः साऽईतमा मम्॥
यामसौ ध्यायते मृदो देवतां ध्यानमास्थितः । न कथं बोधय येनं सेति मृद्धि स्थितो मम्॥ २३

नूनं नारायणं देवं ध्यायत्येष जगबुरुम् । यद्ध्यानामृततृप्तो हि न बाबज्ञानवानयम् ॥ २४ हिरं वा ब्रह्म वा शंभुमन्यं वा ध्यायतामयम् । मयाऽयं सर्वथा दण्ड्यो मदवज्ञाकरो ब्रयम्॥२५ शिवशर्मोवाच—

एवं हि चिन्तयित्वा स सुमितं मामबोधयत् । शशाप च विबुद्धं मामिति कोधारुणेक्षणः ॥ २६ ममावज्ञापरिश्चित्ते ध्यानकाले मनोरथः । कुतस्तेन भवे ग्रस्मिन्भविष्यति हि सर्वथा ॥ २७ इत्युक्त्वा स यदा तात चिलतो मुनिरित्रजः । तदा मया चरणयोधृहीतो भयभीरुणा ॥ २८ इत्युक्तश्च मुनिश्रेष्ठ क्षम्यतां रुद्धिमुच्यताम् । मादशा न विज्ञानन्ति सम्यक्षमे भवादशाम् ॥ २९ शापं त्वं दत्तवान्योगं सांप्रतं मे निग्नेसः । प्रसीद मम नम्रस्य शापान्ते कुर्वनुग्रहम् ॥ ३० इत्युक्तः कोपमृत्स्रज्य वुर्वासाः शीतलोऽभवत् । [क्षिक्रमेतक्रोचितं तात स यतश्चन्द्रशेखरः] ३१ उत्राचिति स मां थीमांस्त्वं भृत्वा ब्राह्मणोतमः । अत्रैव मरणं प्राप्य न भूयो जन्म लप्स्यसे३२

शिवशर्मीवाच-

इति मामनुगृह्याथ स जगाम दिगम्बरः । उषित्वा तद्दिनं तात मया सत्कारपूजितः ॥ \$ \$ न मुनभीपितं मिथ्या चिन्तयिन्वाऽहमित्यपि । जगाम स्वगृहं चित्ते पश्चात्तापं वहिमति ॥ अहाँ में ध्यायतो नित्यं मत्तीथी अमिणस्तथा । दर्शनं दुर्लभं जातं श्रीपतेरिह जन्मनि ॥ 34 चातकस्येव मेघस्य गुचौ संतापकारिणि । कुर्ताऽयमागतो महा वैकुण्टगतिरोधकः ॥ 38 जनस्य प्रस्थितस्येव जलदीऽकालवारिमुक । न दोषोऽस्ति मुनेर्न्न् तस्यैवेच्छा हरेः खलु ॥३७ सुद्रशनं हि दस्वाऽपि मम जन्मान्तरं कृतम् । मया संसारभीतेन ब्राह्मं पादास्त्रुजं हरेः ॥ 36 निदाघातपत्रमेन प्रथिकनेव पादपः । कि धनापत्ययोषिद्भिरनित्येश्वान्यवन्धुभिः ॥ 38 गो।विन्द् परमानन्द् रामेति मम जल्पतः । उदासीनवदासीनः कुटुम्बेषु हरिं भजन् ॥ 80 शास्त्र्यमेव भाक्ष्यामि कर्माण्यन्यान्य(नि) तजेयन् । चिन्तयित्रत्यहं तात कियद्भिवीसरैरहम् ४१ प्राप्तवान्स्वगृहं स्नात्वा हरिपादं (द्कान्तरे । पितुर्मरणमाख्यातं मात्रे बन्धुभ्य एव च ॥ ४२ श्रन्ता तेऽपि शुचं चकुनोविदात्रिममस्थिरम्। सत्यलोकादिलोकेषु निःस्पृहोऽहं गृहे वसन् ॥४३ मरणं प्राप्तवान्कृत्वे गङ्गीया मुनिसंविते । मुनेदुवीसमः शापाज्ञातोऽहं वैष्णवे कुले ॥ मरणं चात्र सत्तीर्थे लब्ध्वा प्राप्मेय हरेः पद्म् ॥ 88

नाग्द उवाच-

एवं सुराचार्यार्वानिर्भितं तदा तीर्थं महाभाग पुराकृतानि तो ।
दिज्ञोत्तर्मा प्रोच्य मिथम्तु तम्थतुर्विचिन्तयन्तो हरिपादपञ्चम् ॥ ४५
विचिन्तयन्तो हरिमञ्जलोचनं चतुर्भुजं नीरद्नीलविग्रहम् ।
निजायुथालंकरणावभासितं स्मृत्वाऽत्र साह्यपमवापतुर्हरेः ॥ ४६
पण्यमिन्द्रप्रस्थाख्यम्त्रमम् । तस्योपाख्यानमाख्यातं फलमस्य शिवे शृणु ॥ ४७

यस्य क्षेत्रमिदं पुर्ण्यानन्द्रप्रस्थाच्यमुत्तमम् । तस्योपाख्यानमाख्यातं फलमस्य शिवे शृणु ॥ ४७ गङ्गास्नानेन यत्पुर्ण्यं कन्यादानोद्भवं च यत् । श्रवणादस्य तत्पुर्ण्यं श्रद्धया लभते नरः ॥ ४८ पुत्रे जाते तु गोदानात्सिहंगे च बृहस्पती । गोदावरीजले स्नानाद्यत्फलं भ्रुवि जायते ॥ ४९

धनुश्चिद्गान्तर्गतः पाठः क. ख. पुस्तकस्थः ।

2

तत्फलं भवणादस्य जायते नात्र संशयः । अतस्तीर्थोत्तमादन्यत्तीर्थं नास्त्यखिलार्थदम् ॥ यस्मिन्मरणतो नूनं तिर्यञ्चोऽपि चतुर्भुजाः ॥ ५०

> इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्ये निगमोद्वोधर्तार्थमहिमवर्णनं नामैकाधिकर्द्रिशततमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ ( ৬ )

# आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः —४१३०६

#### अथ द्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

सौभरिक्याच--

भर्मराज शिविः श्रीमानाकण्यंतद्वचो मुनेः । नारदस्यात्रश्रीतमना इति तमुनमम् ॥

शिबिरुवाच-

मुने तीर्थवरस्यास्य निगमोद्घोधकस्य ते । माहात्म्यं वर्णितं सम्यवश्रुतं पापहरं मया ।। २ इन्द्रप्रस्थेऽत्र अतक्षः सन्ति तीर्थानि वे मुने । अन्यस्यापि समाचक्ष्व माहात्म्यं यदि विद्यते ॥३

नारट उवाच--

इन्द्रपस्थान्तरावितन्येषा या द्वारका तृप । अस्यां पुरा हि यहुनं तन्ते विच्म शृणुष्त्र मे ॥ ४ काम्पिल्येऽथ द्विजः कश्चित्पुर्षपुर्मूर्तिमानिव । सर्वामां योपितां चिन्तहारी हाम्यादिविश्वमः॥ ६ संगीतिविद्याकुशलः कोकिलामधुरध्विनः । एकदा स करे वीणां धारयन्वाद्यन्मुहः ॥ ६ कण्डेन कोकिलालापधुरेण नराधिप । गायन्वश्चाम नगरे प्रात्रध्यं महामितः ॥ ७ तस्य गीतिध्विन श्चुत्वा मृर्छनातानसंयुतम् । मुक्त्वा स्वयृहकार्याणि नमीयुः पार्योपितः ॥ ८ मोहितास्तस्य रूपेण कामवेगं न सहिरे । जाताः स्विल्तवीर्यास्ता गीतं श्चुत्वा समक्षतः ॥ ९ व्याप्यापनयो जनो लोके वशी वा ज्ञानवानिप।यः (न) स्मरं नं क्षमो जेतुं स्वियः प्रकृतिचश्चलाः ताः स्मरावेशमासोदुं न साध्व्योऽपि विपेहिरे । वक्तव्यमिति कि राज्येशके कामो हि हुर्जयः॥ अतस्तास्तत्र तत्रयुर्पत्र यत्र व्यवस्ताः। मगायन्कण्यवीणाभ्यां तद्यस्वरमोहिताः ॥ १३ तासां पतिसुतश्चातृपितरोऽथ नगाविप । आगत्य भन्तियिन्वा ता निन्यः स्वान्स्वान्यहान्यति ॥ तमन्विष्य पुनस्तास्तु जग्मुः सर्वास्तदन्तिकं । यदा तदा पीर्जना वृत्तं तत्याहुर्गान्वरे ॥ राजाऽपि तं समाह्य पप्रच्छ रहित दिनम् ॥

राजांबाच-

केन मन्नेण भा वित्र मोहितास्ताः पुरस्तियः । तन्ममाऽऽचक्ष्व विशेन्द्र दास्यामि बहु ते धनम्।। नो चेन्निष्कासयामि त्वां निजराज्यात्र संशयः ॥

नारद उवाच-

श्चुत्वेति नृपतेर्वाक्यं नृपति स द्विजीत्तमः । उवाच सत्यं तस्यात्रे वची रूपमुणीन्त्रतः ॥ १७ दिन उवाच---

न मचो नीषर्थं राजन्विद्यते मथि भिक्षुके । किं तु त्वन्नगरं सर्वा योपितो हाजिनेन्द्रियाः ॥ १८

| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1401      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ह्रपं मम समालोक्य श्रुत्वा गीतध्वनिं तथा । स्मरवेगं सहन्ते न राजंस्तव पुरस्त्रियः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>१९</b> |
| किं करोमि महाराज कोऽपराधोऽस्ति मे विभो । पुराकृतमिवोऴङ्घ्यं शासनं न महीष<br>नारद उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ातेः २०   |
| आंशीनर् शिवे राजनेतं कथयति द्विने । सर्वे पौराः समेत्याथ पावदिश्विति भूपतिम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१        |
| पीरा ऊचुः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| राजन्ननेन विभेण मोहिनाः पारयोपिनः । ग्रहेषु न हि तिष्ठन्ति ह्यस्माभिरैतिवारिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| यद्ययं याहनः स्त्रीणां नगरे वन्स्यति प्रभो । तदा देशान्तराण्येव यास्यामो वयमद्य वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| गतोऽस्माकं द्वपं देवो हव्यकव्यक्रियात्मकः । तमनुप्रस्थितान्क्षेत्राद्वीरियं पापिनामिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॥ २४      |
| विना तं शरणं यातं त्यँक्तं श्रीभिनेरेश्वर । अथैनमनुयास्यन्ति वासिता अभीर्ष्टंपं पथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॥ २५      |
| ज्ञन्यालये कथं लक्ष्मीर्यन्नतोऽप्यविष्ठते । [+धर्मोऽथेश्च गृहं चैतत्रयं स्त्रीवज्ञगं यतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| कान्ता धर्मेधनाधीना तयोनींगे न तिष्ठति ]।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २६        |
| नाग्द उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| एवं वदन्सु पारेषु स्त्रियम्तेषां समागताः । राजान्तिकं समाविष्टा इन्यूचुस्ताः परस्परम् पारस्थिय ऊचुः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥ २७      |
| कोमं वामाकृति विप्रमेनं प्राप्य मनांमि नः । उल्लमन्ति दिवाधीशं कमलानीव वारिणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ा।। २८    |
| संकुचन्ति विना तेन कुमुदानि यथेन्द्ना । आगच्छत मिलित्वैनं धारयामो तृपाग्रतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| अवध्योऽयं वयं चाम्य कि करिप्यांत भूपतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ं २९      |
| नारह उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •         |
| इत्युक्त्वा तास्त्वरावत्यो जगुहुस्तं दिजोत्तमम् । पश्यतां निजभर्तृणां राज्ञश्चेत्र पुरस्तदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 30     |
| जचुर्वनं मनोनाथ गृहानागच्छ हुच्छयम् । शमयाऽऽशु विनाऽय न्वां स्थातुं नेव च श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| नाग्द उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| इत्याकण्ये वचम्तम्य (स्तामां) म विषः प्रत्युवाच इ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$2       |
| विम उवाच- —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| भवतीनामहं पुत्रो भवत्यो मातरो मम । ग्रहान्किमर्थमुतसूज्य भवत्यः पर्यटन्ति हि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę Ę       |
| आराध्यत नाथान्म्वान्यतो लोकद्वयं ध्रुवम् । आराधितेषु पतिषु विष्णुः सर्वसुरेश्वरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| पसन्ना भवति त्वत्र प्रसन्ने किमु दुर्लभम् । या स्त्री स्वपतिमृत्सुज्य सेवतेऽन्यं सुखेच्छय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| साऽपवादमवामोति याति घोगां च दुर्गातम् । उषित्वा तत्र कल्पान्ते यावत्सा पतिवश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| पुनस्तस्माद्विनिगत्य स्थावरत्वं प्रपद्यते । तस्मादपि पशुत्वं सा लभते बहुजन्मसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30        |
| ततो मुक्त्वा मनुष्यत्वे व्यङ्गा भवति तत्र सा । एवं पापगतिं ज्ञात्वा निवर्तध्वं मनोजव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| The Green of the state of the Astronomy and the state of |           |

\* सधिरार्षः । + धनुश्चिद्गान्तर्गतः पाठः कचिन्नास्ति ।

१ क. रिपिया । २ इ. तात्क्षेत्रा । ३ इ. त्यक्तर्था । ४ इ. <sup>\*</sup>ष्टयं यथा । ५ **स. कथं।** २०६

नो वा यास्यथ देहान्ते नरकं भृज्ञदारुणम् । यदिच्छन्ति भवत्यो मे सुखं तन्नेह लप्स्यथ ॥ पापमेव हि युष्माकं यतोऽधःपतनं नृणाम् ॥

नारद उवाच--

भुत्वैवं वचनं तस्य दृष्ट्वा भर्तृमुखानि ताः । लज्जया नतमुख्यस्ता लता वातहता इव ॥ ४० तासां तु पुरनारीणां स्मराग्निर्भृशदारुणः । श्रशाम तस्य शीतेन वटोर्वचनवारिणा ॥ ४१ उत्थाय चेलुः सर्वास्ता विनिन्दन्त्य इति स्मरम् । ब्रह्मशकादिदेवानामपि मोहकरं नृप ॥ ४२

स्त्रिय ऊचु:---

भिगिमं पापकर्माणं शीलदारुकुटारकम् । कामं वामदृशां प्रीत्ये धन्यो येन हतः स्मरः ॥ ४३ किं वदेम जगत्पूरुयां रुक्तिमणीं जटरे यया। धृतः प्रद्युद्धनाम्त्राऽसौ राद्दुः स्वीशीलचन्द्रभा(भुक् स देवाधम आयाति यदि नो दृष्टिगोचरम् । भृयो ध्यानकृतेशानदृगग्रां तं क्षिपामहे ॥ ४५ येनायं जिततः पापो ह्यात्मारामेण विष्णुना । कृतः पोडशसादस्रस्वी[+प्रियः का हि नः कथा

नारद उवाच-

एवं विनिन्ध तं कामं तुष्टुवुस्तं द्विजोत्तमम् ॥

80

€ ?

स्त्रिय ऊचुः---

श्रीलं खस्य च तासां च(अस्माकं) रक्षितं येन भृपते। धन्या साऽमुख्य जननी ययाऽयं] ब्राह्मणोत्तमः स्मरिजिक्शिमितो लोके परधर्मस्य रक्षकः। धिगम्तु नो राजलोकर्दीसताः स्मरिनिजिताः॥ याभिकीक्यमनोभ्यां च जनितं पापमुल्वणम्॥ ४९

नारद उवाच-

एवं विचिन्तयन्त्यस्ता ऐकमत्ययुनाः स्त्रियः । जग्मः स्वं स्वं गृहं सर्वा द्विजवाक्येन बोधिनाः॥ अथ राजाऽपि काम्पिल्यस्तं द्विजं वस्त्रभृषणेः । संपृज्य प्रेषयामास तहृहं संयर्तान्द्रयम् ॥ अयो गच्छति काले तु कारूपाधिपनिर्वली । काम्पिल्याधिपनेः सँन्यैर्नगरं रुरुषे नद्या ॥ ५२ त्रवीर्युद्धवभृद्धोरं तेन युद्धे स घातितः । नगरं लुण्डितं सर्वे हताः शृराश्च सर्वशः ॥ **4** 3 ताः स्त्रियः कालकृष्टं तु स्वादित्वा मरणं गताः । प्रायिश्वतं तु न कृतं ताभिः पापस्य तस्य तु॥ येन पापेन ताः सर्वा भीषणाख्यस्य रक्षमः । राक्षस्या नगरे जाता महाकाया भयानकाः॥५५ तत्र ता निहि(ह)ताः सर्वाः पुरा नार्यो हन्मना । यज्ञांश्वरिष्यतो जिप्णोस्तिष्टता रथकेतने ५६ पुनस्ता एव राक्षस्यो बभुवुमीरवेऽध्वनि । क्षुधार्ताश्च तृपार्ताश्च दर्शनेन भयप्रदाः ॥ ی پی एवं तेन तु पापेन वाद्मानं विहितन तु । ताभि जन्मद्वयं प्राप्तं राक्षसीयानि मिश्रितम् ॥ 46 पापेन नाशितं तासां सन्दर्पं नगरद्वयम् । अत एव न कर्तव्यं परकान्तानिषवणम् ॥ ५९ मारीभिः पापभीताभिर्वास्थानोभ्यामपि प्रभो । रोगी जडो दरिद्रो वा नेत्राभ्यां वर्जितोऽपि वा न त्याज्यः स्वपतिः स्वीभिरिच्छन्तीभिस्तु सद्गतिम् ॥ ६०

> कथितिभदं मया मनोवचोभ्यां जीनतमधं च यदन्यकान्तभक्त्या। फलमपि च यदेव लब्धमाभिस्तद्पि शिव बहुविस्तरेण तुभ्यम्।।

इन्द्रप्रस्थगता नयेम(हि चेय)मनघा या द्वारका दृश्यते ता सस्या जलविन्दुदेहपतनात्पीरस्त्रियो रेमिरे। स्वर्गे चित्तवचोन्यकान्तभजनाज्ञानं विमुच्योल्वणं क्रव्यादन्वमवाप्य देववनिताभावं सुराह्यदृद्म ॥

६२

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्ये द्वारकामाहारम्यवर्णनं नाम द्यापिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः ॥ २०२ ॥ ( ८ )

आदितः श्लोकानां समव्यङ्काः - ४१३६८

अथ व्यधिकद्विशतनमाऽध्यायः ।

सौभरिकवाच -

धर्मात्मज निशस्येतद्वचस्तस्य महात्मनः । नारद्स्य शिवी राजा शोवाचेदं विनीतवत् ॥ १ शिविरुवाच--

तिष्ठन्त्यो मरुमार्गे ता राक्षम्यो मुनिपुंगव । एतम्या द्वारकायास्तु लेभिरे सलिलं कुतः ॥ २ नाग्द उवाच - –

शृणु राजन्कथां दिच्यां पृतां पापप्रणाशिनीम् । विमलाख्यस्य विप्रस्य हिमबद्द्रोणिवासिनः ॥ १ एकस्तु हिमबद्द्रोण्यां विमलो नाम भृमुरः । देविपिपितृवहीनां पृजकोऽतिथिपूजकः ॥ १ १ हिप्पादाचनरतो वेदवेदाङ्गधर्मीवत् । वासुदेवगुणग्रामपुराणश्रुतिमानमः ॥ १ वार्षके नस्य पुत्रोऽभृत्यमादाचकपाणिनः । चकार हरिद्त्तेति नाम्ना तं जनकस्तदा ॥ १ विधिवद्विद्देषे चास्य श्रीरकमोदिकं च तत् । गुरोः सकाशाज्जग्राह च्छन्दांसि हरिद्त्तकः ॥ १ अधीत्य विधिवद्वेदान्द्रता च गुकर्क्षिणाम् । प्रवत्राज विरक्तः सन्समुङ्खङ्घ्याऽऽश्रमद्वयम् ॥ १ शात्वा तत्कमे तन्माता व्यलपत्पुत्रवत्मला । स्नापयन्ती कुचद्वंदं पुत्रविश्लेषजाश्रुभिः ॥ १

मानावाच--

मामनाथां परित्यज्य तात यातोऽसि कुत्र वे। पितरं च जराग्रस्तं पर्पदो वल्वजावित ॥ १० वार्धके त्वं मया प्राप्तः श्रीपतः पादमेवया। मां विहायाभजस्त्वं वे चरणं तस्य मुक्तये॥ ११ अहं मृढा ध्रुवं तात ध्रुवमागध्य यद्धरिम्। अध्रुवं वाञ्छितवती भवन्तं सुखलब्धये॥ १२ त्वं सुर्थावेन्म सर्वार्थे यद्दिष्णुं भजमे स्वयम्। अध्रुवं जगदेतदे मत्वाऽऽसीस्त्वमपि ध्रुवः॥१३ कि करोमि क गच्छामि माया ज्ञानं छिनत्ति मे।सुफलोत्पादकं शस्त्री रम्भामूलिमवोल्बणः(णम्) धन्यो दश्वरथो राजा यो मृतो रामशोकतः। धिब्बां पुत्रस्य विश्लेषाद्धारयन्तीं स्वजीवितम्१५ आगच्छ द्श्वनं देहि तात मां परितारय। वद वेदमयीं वाणीं पितुरग्रे गुणाणेव॥ १६

नारद उवाच-

एवं विलय्य तन्माना राजन्सा पितता भुवि । दलनाद्राहुदन्तानां लेखा चान्द्रमसी यथा ॥१७ अथाऽऽज्ञगाम विमर्षिविमलो नृपसत्तम । दृष्ट्वा तां पिततां भूमौ किं किमित्यभ्यभाषत ॥ १८ कस्मादियं कीर्णकेशा व्यस्तवस्त्रविभूषणा । पितता भुवि कल्याणं हरिदत्तस्य विद्यते ॥ तस्या वयस्यस्ताः सर्वाः मोचुस्तं विमलं नृप ॥ १९

| वयस्या ऊचुः                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अधीत्य वेदांस्ते पुत्रो दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम् । नारायणपरो भृत्वा पात्रजद्धरिदत्तकः ॥            |      |
| तस्य विश्लेषशोकेन पतितेयं धरातले ।।                                                               | २०   |
| नारद उवाच—                                                                                        |      |
| इत्याकर्ण्य वचस्तासां विमलो बुद्धिमत्तरः । प्राबोधयन्निजां भार्यामिति वागमृतेन सः ।।              | 2 9  |
| विमल उवाच —                                                                                       |      |
| उत्तिष्ठ जाये शृणु वाक्यमीरितं मया किमर्थ पनिना विषीद्मि ।                                        |      |
| धन्यः सुतस्ते य इमं विनश्वरं विज्ञाय भेजे हरिपादपह्नवम् ।।                                        | 33   |
| धन्या त्वमप्यस्य जनिप्रदायिनी यम्याः सुनस्ते हरिपादभागभृत ।                                       |      |
| संतारियप्यत्यपि मामसंशयं कुलं कुलोत्थानपि पृरुपाञ्शुभे ।।                                         | 23   |
| क विश्वमेतच पतच चृश्चलं क मेवनं शाश्वतलोकटं हरेः।                                                 |      |
| मत्वेति भेजुर्भरनादयोऽमला यथा हरि साध्वि तथा च ते सुतः ।।                                         | 28   |
| दाराधनागारक्षरीस्वान्धवा एने भर्वान्त प्रतिजन्म दुःखदाः ।                                         |      |
| तावन यावद्रिपादपहन्तं भजेन धीरोऽख्विलकामवर्जितः ।।                                                | =4   |
| नारद् उवाच—                                                                                       |      |
| एवं प्रवोधिता तेन धीरेण धरणीतलात् । उत्थाय निजभर्तारमञ्जवीदीनया गिरा ॥                            | २६   |
| भार्योवाच—                                                                                        |      |
| सर्वे जानाम्यहं कान्त यस्वया साधु भाषितम् । कुल्धुर्यं न पञ्चामि यतस्तप्यामि व भूजम्              | و د  |
| पुत्रे सित महातीर्थे कि वा केशवमेवया । गृह एवाऽऽवयामृत्युश्चेत्म्यालांकद्वयं तदा ॥                | 26   |
| सत्युत्रीत्पादने यन्नः कर्तव्यः खर्लुं वे भृशम् । नाग्यान्न पितृन्युत्रा यनः संसाग्वाग्धिः ॥      | 20   |
| स्रष्टारं सर्वजन्तूनां धानारं पुत्रकाम्यया । भज वाञ्छिमि चेन्पुत्रं कुलधुर्यं महामने ॥            | \$ c |
| नारद उवाच                                                                                         |      |
| इत्याकर्ण्य वचम्तस्याः प्रत्याद्द विमलो द्विजः । ब्रह्मक्षेत्रं प्रयागं दि याम्यदं पुत्रकाम्यया ॥ | 3 9  |
| नारद उवाच—                                                                                        |      |
| इत्युक्तवा चलितः सोऽथ हरिद्वारमगाहिजः। स्नात्वा तत्रापि विधिवदिन्द्रप्रस्थमथागमत्।।               | 132  |
| कतिभिवीसरैवीरि सायं कालेऽखिलार्थदम्। स्तान्वा भुक्त्वा निशायां स सुप्वाप यमुनातटे                 |      |
| निर्ज्ञार्थे स्वपतस्तस्य विमलस्यान्तिके विधिः । हंसमारुख देवेशस्त्रीर्थः सर्वेग्नुदुतः ॥          | 3.8  |
| आगत्योत्थापयामास विमलं पुत्रवाञ्छकम् । उवाच च सुरश्रेष्ठो वचनं मधुराक्षरम् ॥                      | 36,  |
| श्रीव्रह्मोवाच—                                                                                   |      |
| जाने समीहितं चित्तं(?) त्वदीये मनिस स्थितम् । न तन्पृर्थितुं कल्पा यतस्तन्कारणं भृणु।             | 135  |
| एकदा मेरुशिखरे मिलिताः सर्वदेवनाः । तुष्टवुर्मद्भवमुखा माधवं कार्यासद्भये ।।                      | 3 4  |
| स्तुतोऽस्मदादिविबुधेः कृपया भगवान्हरिः । प्रसन्तोऽभृत्तद् विष्णुर्द्वणीध्वमिति चात्रवीत्।।        | 36   |
| इत्युक्तास्तेन ते देवा यथाभिलिषतं वरम् । श्रीपतः प्राप्य ते जग्मुः सर्वे स्वं निकेतनम्            | 36   |
|                                                                                                   |      |

मयोक्तमिति देवेश देहि मे वरमुत्तमम् । प्रयागं नाम मे क्षेत्रं भवत्वखिलकामदम् ॥ 80 ततः शतगुणं भूयाद्वितीयं क्षेत्रकं मम । इन्द्रप्रस्थगतं सम्यग्द्वत्तं त्वत्तो मयाउनघ ।। 88 इत्याकर्ण्य वचो महां भगवानाह मां तदा । तथाऽस्त्विति पुनर्वाचमुवाच श्रूयतां वचः ॥ 83

श्रीभगवानुवाच--

इन्द्रम्य खाण्डवारण्य इन्द्रपस्थाभिधं ग्रुभम् । क्षेत्रं कलिन्दजातीरे मत्तुल्यास्तत्र ये मृताः ॥ ४३ विरिश्चे रचिना तत्र स्वकीया द्वारकापुरी । मया शतगुणाऽम्भोधिनीरस्थायाः परा गुणैः ॥४४ नाम् छङ्घ्य नरो यस्तु तीर्थमन्यन्निषेवते । न तीर्थफलमामोति स पुमान्न मृषोदितम् ॥ ४५ सर्वतीर्थोदिनं पुण्यं शक्रतीर्थे लभेक्ररः । द्वारका च पुरी माया तीर्थमन्यच रक्षति ॥ 88 यो निमज्ज्यान्यतीर्थेषु कृत्वा च विविधां क्रियाम्। अत्रेष्यित फलं तेभ्यः फलं प्राप्स्यति स ध्रुवम्

ब्रह्मोवाच-

इत्युक्त्वाऽन्तर्द्धे विष्णुग्हमप्यगमं स्वकम् । लोकं द्विजेन्द्र वैकुण्ठाद्धोभागे व्यवस्थितम् ॥ ४८ वयागान्मामकान्क्षेत्रान्काशी शतगुणा म्मृता । काश्याः शतगुणं तीर्थं निगमोद्धोधकं तथा ॥४९ तीर्थमप्रकमेतन् त्रयं तुल्यफलं म्मृतम् । एतञ्जयमनुङ्घङ्य यो गच्छति सितासितम् ॥ तम्याहं वाञ्छितं वित्र ददामि खलु नान्यथा। केचिदाहुः सप्त पुरीः समपुण्या महर्षयः ॥ ५१ अयोध्याचाः शतं ताभ्य इन्द्रप्रम्थं प्रचक्षते । त्वमत्राऽऽगत्य विभेन्द्र सर्वेकामफलपदे ॥ ५२ तीर्थे श्रीदारकारूये हि कुरु स्नानं सुतेच्छया । यावन्ति सर्वेतीर्थोनि ब्रह्माण्डकलशोदरे ॥ तेभ्योऽपरिमितं पुण्यं शतनामनि कीर्तिते । सुतं ते कुलर्थोरेयं तीर्थमेतत्प्रदास्यति ।। स्तानाच नव गोविन्दः प्रमन्नात्मा भविष्यति ॥ ५४

नाग्द उवाच-

इत्युक्त्वा देवदेवेशो ब्रह्मा तत्र तिरोद्धे । विमलोऽपि तदा स्नात्वा देवादीनप्यतर्पयत् ॥ ५५ इत्युवाच स धर्मात्मा द्वारके क्रुष्णबद्धभे । सुतं वंशकरं देहि मह्यं भक्ताय ते नमः ॥ ५६

नागद उवाच-

इत्युक्ते नेन विषेण देववागभवत्तदा ॥

40

देववागुवाच--

पुत्रस्तं धमतत्त्वज्ञां वंशकर्ता भविष्यति । प्रसादादस्य तीर्थस्य सर्वतीर्थशिरोमणेः ॥ याहि गेहं विलम्बा मा सुकृतं ने निमज्जनम् ॥

46

नारद उवाच-

इत्याकर्ण्ये स तां वाणीं विश्वस्तः पुत्रजन्मनि । चचाल जलमादाय द्वारकायाः कमण्डली।। ५९ मार्गे तस्य सखा विमो मलयाचलकेतनः । मिलितश्रलितो गेहं कृत्वा तीर्थानि सर्वतः ॥ ६० तसं स्वट्टत्तमाख्यातं ब्रह्मसंवादकात्मकम् । यद्भतं द्वारकातीर्थे श्रुत्वा सोऽपि विसिष्मिये ॥६१ उवाच स च धर्मात्मा सख मम बचः ऋणु । यावन्ति भारते क्षेत्रे तीर्थानि विहितानि मे ॥६२ तावन्ति कर्तुमिच्छामि त्वदुक्तं तीर्थमुत्तमम् । नीत्वा मां दर्शय सखे तत्तीर्थं सर्वकामदम् ॥ ६३ सखायस्ते बरा भूमावुण्कुर्वेन्ति ये सखीन् । न तैर्ननु समो लोके पिता माताऽथवा सुतः॥ ६४

2

निर्भनं पुरुषं लोके सर्वे मुश्रन्ति बान्धवाः । न मुश्राति सखा यस्तु तस्य दुःखेन दुःखितः।।६५ संसारार्णबनिर्मप्रान्सखीनुद्धरते सखा । उपदित्रय हरेर्भिक्तिमार्ग जन्मेन्धनानलम् ।। ६६ अतस्त्वं मे सखा श्रेष्ठ उपकारं विधेहि मे । दर्शयैतदृरश्रेष्ठं तीर्थाल्यं द्वारकां द्विज ।। ६७

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे का।लिन्दीमाहात्म्ये द्वारकामाहात्म्यवर्णनं नाम न्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०३॥ (९)

# आदितः श्लोकानां समक्ष्यकाः - ४१४३५

## अथ चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

श्रीनारद उवाच — विमलस्तं द्विजं नीत्वा द्वारकायामिहाऽऽगतः । पुनम्तौ सस्नतुर्थीनौ श्रीपतेर्भक्तिकाम्यया ॥ भूयः खे मेघगम्भीरा वागासीदिति भृषते ॥

आकाशवागुवाच— शृणुतं द्विजशार्द्दलां हरेस्तीर्थमिदं शुभम् । एतत्तीर्थप्रसादाद्वां विष्णुभक्तिर्भविष्यति ॥ यया जहाय(ति) लोकोऽयमविद्यामाहमुल्बणम् ॥

नारद उवाच— निज्ञम्येति द्विजश्रेष्ठी तां वाचमशरीरिणीम् । प्रसादोऽयं हरेरासीदित्यृचाते परम्परम् ॥ ३ स्नात्वा तो विधिवत्तत्र लब्ध्वा भक्ति हरेः पराम् । चेलतुः द्विणपत्यदं भाषमाणां मिथस्तदा ४

द्विजाव्चतुः—
यथाऽऽवयोद्दि संयोगः पथि जातो विचारतः । तथा गृहकलत्रादिसंयोगो भृति जायते ॥ ५
सांप्रतं विरहो भावी यथा नो मार्गवर्तिनोः । तथा दारसुनादीनां कालव्यालाम्यवर्तिनाम् ॥६
धन्यः स पुरुषो लोके यो दारसुनसंगमम् । विज्ञाय क्षणिकं नित्यं संश्रयेच्छीपति भजेत् ॥ ७

नारद उवाच — स्मरणं करणीयं मे दासोऽहं त्वत्पदाश्रयः । संदेशः प्रेषणीयो मामित्युक्त्वा स्वग्रहं गर्तो ॥ ८ श्रृणु राजन्यथा तेन मित्रेण विमलस्य तु । मोक्षणं राक्षसीनां तु विहितं पथि गच्छता ॥ ९ ब्रजन्स ब्राह्मणः प्राप्तस्तं देशं जलवीजनम् । यत्र ताः पापविष्ठुष्टा राक्षस्यः क्षुतृषाकुलाः ॥१० अथ ताः पथि गच्छन्तं दूराहृष्ट्वा द्विजोत्तमम् । सजलामत्रहस्तं तं मिथस्त्वित बभाषिरं ॥ ११

राक्षस्य ऊचुः — आयाति पथिकः कश्चिज्ञलपात्रं करे दधत् । अस्माकं क्षुत्रृषाः शान्तिर्मनागपि भविष्यति ॥१२ एनं संभक्षयिष्यामः पास्यामोऽस्य करे स्थितम् । पात्रं जलं वयं तृष्णाक्षुधार्ताः शनवर्षतः ॥१३

नारद उवाच—
काचिदाहेत्यहं पूर्वमस्योष्णं कालखण्डकम् । भक्षयित्वा ततो रक्तं पीत्वा यास्यामि जीवितम् ॥
अन्या प्राह कियद्रव्यं विद्यतेऽस्य गजानने । मम व्याघाननायास्तु पानायापि न दृश्यते ॥ १५
अन्या वै रथचकाख्या श्रूयतां वचनं मम । करिष्ये कुण्डलमइं कनाचेरस्य मेखलाम् ॥ १६
अन्याऽबद्दहं दन्तेरेकतः श्यामलीकृतेः । रमे षोडशभिर्मृतशालायां तद्विशारदा ॥ १७

इत्युक्त्वा ता मिथः सर्वास्तं द्विजं प्रति दुद्रुवुः । विद्यतास्या ललज्जिहाः प्रद्योतैकमहाभुजाः १८ आयान्तीस्ताः समालोक्य ब्राह्मणो भयविह्यलः । आत्मानमभितश्चके रक्षां वेदोदितां तृप १९ ता आगत्य स्थिता दूरं राक्षस्यो भीमविक्तमाः । तेजसा तस्य मन्नेश्च प्रत्यादिष्टा नराधिप।।२० ऊचुश्च को भवानत्र कुतः प्राप्तोऽसि तद्दद् । त्वद्दर्शनान्मनोऽस्माकं प्रसादमधिगच्छति ।। २१ त्वत्पादस्पर्शनार्तिक नो न विद्यो भविता फलम् । अतो पूर्धसु नो धेहि स्वकीयं पादपङ्कजम् ।।

नारद उवाच-

इत्याकर्ण्य वचस्तासां जगाद हरिदत्तजः ॥

23

द्विज उवाच--

कृत्वा पवित्रतीर्थानि ब्राह्मणोऽहं समागतः । सांप्रतं पुष्करं यामि भवतीभिः किमिष्यते ॥ यतस्तत्प्रार्थ्यतां दातुं कक्तो दास्यामि चेत्तदा ॥ २४

राक्षस्य ऊचुः--

येषु तीर्थेषु विभेन्द्र त्वया स्नातं वदम्व नः । तानि सर्वाणि पुण्यानि मोचयातः कुजन्मनः ॥ अस्मानितरांतृष्णाश्रुदभ्यां दारुणदुःखदात् ॥ २५

ब्राह्मण उवाच--

अवन्तीमाश्रमान्पूर्वमहं हरिप्रीमिनः । गतोऽहं द्वारकां तस्मात्स्नात्वा सोमोद्भवाजले ॥ २६ ततः प्राप्तः प्रभामारूयं तीर्थं नीर्राधितीर्गम् । तस्मात्सेतुनिबन्धेऽहं स्नातः परमपावने ॥ २७ तस्मादहं महापुण्यां किष्किधां समुपागतः । हतो यत्र तु रामेण वाली कपिगणेश्वरः ॥ 26 तस्मान्मउं सरस्वत्या नर्भदानीरसांस्थितम् । समागतोऽहं यत्रास्ति भारती सर्वसेविता ॥ २९ तनोऽहमित्रज्ञं वाणीं तां नत्वा र्राणापथे । शिवकाश्चीविष्णुकाश्चर्यो दृष्टे तत्र मया पुरे ॥३० ययोमेरणनो जन्तुः शिवो विष्णुश्च जायने । ततोऽहमुत्कलं पाप्तो यत्रास्ति हरिरीश्वरः ॥ चतुर्वर्गप्रदः साक्षाद्धक्तानामभिकाङ्क्षताम् । तमर्चयित्वा विधिवद्भक्षयित्वा निवेदितम् ॥ \$3 प्रसादभूतं तस्यैव (तमगमं) गङ्गासागरसंगमम् । तत्र देवानृषीन्पितृंस्तर्पयित्वा यथाविधि ॥ ३३ यत्र गङ्गा शतमुखी जाता तत्राहमागमम् । ततो गयामुपागत्य पिण्डान्द्त्त्वा यथाविधि ॥ 38 पितृभ्यस्तुलसीपृष्पचन्द्रनोदकपृजितान् । कोश्चलां शरयूवारिकर्णधारनभस्वतः ॥ 34 पवित्रिताम्बिलजनां स्पर्शनेनाहमागमम् । तत्रास्ति गाप्रताराख्यं तीर्थे त्रिदशदुर्लभम् ॥ 35 तत्र स्नानादिकं सर्वे निशाचर्यः कृतं मेया । ततः काशीमहं पाप्तो राजधानीमुमापतेः ॥ Ø F 36 नत्वा विश्वेश्वरं देवं बिन्द्माधवमेव च । स्नातं मणिकणिकायां ज्ञानवाष्यां च भक्तितः ॥ त्रिगत्रमुपितस्तत्र प्रयागं पुनरागमम् । पीषशुक्रचतुर्देश्यां साक्षाद्यत्र प्रजापतिः ॥ 25 एकस्मिन्माघमासे तु स्नानं कृत्वाऽरुणोदये । पुनस्तस्मात्समायातो नैमिषं गोमतीतटे ॥ 80 तत्र तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति च स्वमायया । ततोऽहं मथुरां प्राप्तो यत्र विश्रोन्तिसंइकम् ॥४१ तीर्थं तत्संनिर्धो पुण्यमसिकुण्डारूयमुत्तमम् । कुष्णगङ्गोद्धवाक्र्रकेशिकालीयतीर्थभृत् ॥ ४२ यमुनाऽस्ति महापुण्या यत्र सर्वार्थदायिनी । उभयोः कूलयोस्तस्या वनानि द्वादश श्रिया राजमानानि खेचर्यः समस्तार्थकराणि च । सन्ति तेषु नरः स्नात्वा पीत्वा भूयो न जायते ४४

१ ख. 'रिवकजः । २ ड. स्र. 'श्रान्तसं' । ३ ड. झ. कृष्णागङ्गाधुवा° ।

ततोऽइमागमं पुण्यं इस्तिनापुरमुत्तमम् । यत्र श्रीपतिपादाब्जजाता गङ्गा सरिद्वरा ।। ४५ ततो नारायणस्थानं हिमवद्गृपिसंस्थितम् । आगत्य माधवं दृष्टा केदारमहमागमम् ॥ ४६ तत्र संपूज्य विश्वेशं पीत्वा इंसोदकं पुनः । हरिद्वारं महापुण्यमागमं जाइवीनटे ॥ 80 तत्र स्नात्वा [ \* पितृन्देवानृषीन्संतर्प्य चाप्यहम् । समागतः कुरुक्षेत्रे एत्र प्राची सर्म्वती ॥ ४८ तत्राप्यहं क्रियाः सर्वाः कृतवाक्रियतेन्द्रियः। अर्चियत्वा च] पादाब्जं श्रीपतेः पुष्करं प्रति ४९ चिलतो मार्गमध्ये तु विमलो नाम मे सखा । मिलितो मां ब्रचन्गेहमिन्द्रप्रम्थाचु तीर्धनः ॥ ५० नीतोऽइं तेन राक्षस्यः पुनस्तत्र द्विजन्मना । तीर्थोत्तमे परावृत्य शक्रमस्थेऽग्विलार्थदे ॥ तत्रास्ति द्वारका पुण्या निर्मिता विष्णुना स्वयम् । तत्रावलोकितः साक्षाद्विणुवीक्याम्न रूपतः॥ तत्राहं स च संस्नातो विष्णुभक्तिमलब्धये । दत्ता सा विष्णुना मद्यं नम्मे च कृष्णमृतिना ॥५३ श्रुता तत्र हरेबीणी न रूपं नौ विलोकितम् । भक्तिर्लब्या ततः स्थानाद्यास्यहं पुष्करं प्रति ५४ <mark>तैत्र तीर्थाधिपस्येदं द्वारकारूयस्य वे जलम् । कमण्डलुगतं पृ</mark>ण्यं निशाचर्यो वहाम्यहम् ।। भवतीभिरहं पृष्टो यत्तदारुयातमेव मे । हष्ट्रा वो दुर्दशामेनां कृपा मे जायने हिंदे ।। उच्यतां किं करोम्यद्य भवतीनां वशा ह्यहम् ॥ 43

नारद उवाच-

कानं भवतु युष्माकमिति ताः सिषिचे अस्मता। तास्तज्ञलाभिमशीनु सर्वेपां (वीमां) जन्मकारणम् संस्मृत्य तत्यज्ञश्चेव राक्षसं देहमुल्वणम् । आसाद्य देवतादे हं विमानशतमागतम् ॥ ५८ आरुत्याप्सरसो भून्वा ताः पणमुद्धिजन्मने । उच्चश्च भो द्विजश्चेष्ठ द्वारकाजलसंगमात् ॥ ५९ राक्षसत्वाद्वयं मुक्ता गच्छामित्वदशालयम् । इन्द्रशम्थान्तरावित्येषा या द्वारका दिज ॥ नातः परतरं मर्त्ये तीर्थमस्त्याखलार्थदम् ॥ ६९

नारद उवाच-

इत्युक्त्वा ताः समारूढा विमानेषु महीपते। जग्मुः प्राची दिशं तेन दत्ताज्ञा व दिजन्मना।।६१ यमुनातीरवर्तिन्या द्वारकाया महीपते। [+शृण्वन्माहान्म्यभेतस्या नगः पापः प्रमुच्यते।। ६२ वेदशानां ब्राह्मणानां शतस्येच्छासुभोजनात्। यन्फलं श्रवणादम्मान्मिहस्रस्तन्प्रजायते]।।६३ गोविन्दाराधने सम्यग्यथा व सांख्यभिन्द्रिये। माहान्म्यश्रवणादस्या द्वारकायास्तथा नृप ॥६४ सूर्येन्दुग्रहणे दानात्सुवर्णपलविंशतः। यन्फलं शृण्वतेतस्या माहान्म्यं तद्वाप्यते।। ६४ विमलस्य सुत्रमाप्ते श्रुत्वा सुत इहाऽऽप्यते। तन्मख्युर्भाक्तलाभं च लभ्यते भिक्तरुत्तमा।।६६ राभ्रसीनां विमासं यः शृणाति श्रद्धयाऽन्वितः। स याति ता इव श्रेष्ठं विमानेन सुरालयम् ६७ नृपवर महिमा ते विणितो द्वारकाया-

स्त्रिभुवनजनसंच्ये शक्रतीर्थे स्थितायाः । किमपरमतिपुण्यं वर्णयामि त्वद्रश्रे

कथय नहि विधेयः श्रेयसि स्व विलम्बः ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्ये द्वारकोपाव्यानं नाम चतुरिधकद्विशततमो।ऽध्यायः ॥ २०४॥ (१०) आदितः स्रोकानां समध्यङ्काः—४१५०४

\* धनुश्चिहान्तर्गतः पाडः क. ख. च. ज. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिहान्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज पुस्तकस्थः ।

# अथ पत्राधिकद्विशततमोऽध्यायः।

| युधिष्ठिर उवाच—                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| सोभरे कस्य तीर्थस्य माहात्म्यं नारदो मुनिः । वर्णयामास शिवमे शक्रतीर्थगतस्य च ॥                             | ?    |
| अतस्तु मम ग्रुश्रृषा जायते मुनिपुंगव । शिविनारदसंबादं ब्रुहि पुण्यं नताय मे ।।                              | 3    |
| सौभरिरुवाच—                                                                                                 |      |
| धर्मराट्शिविराजा च श्रुत्वा नारदव <mark>णितम् । द्वारकायास्तु माहात्म्यं तमेवापृच्छदादरात् ।</mark>         | 1 \$ |
| शिविष्याच                                                                                                   |      |
| ब्रह्माङ्गज सुरश्रेष्ठ श्रुनं माहान्स्यमुत्तमम् । इन्द्रपस्थतटस्थाया द्वारकाया मयाऽद्रुतम् ।।               | R    |
| अयोध्यायां यदि मुने किंचिदस्ति पवित्रकम् । चरितं मम तद्ब्रुहि पिपासोस्त्वद्वचोमृतम् ।                       | 1 9  |
| नारद् उवाच—                                                                                                 |      |
| अस्त्यत्र चरितं पुण्यं महापातकनाशनम् । नापितस्याघयुक्तस्य मुकुन्दस्य द्विजस्म च् ॥                          | Ę    |
| ब्रह्महा नापितो राजन्नपमृत्युगतो द्विजः । प्रमादात्कोशलायास्तु द्वावपि स्वर्गति गतौ ।।                      | 9    |
| चट्ट्रभागानदीतीरे पुरी सा च निवेशिता । तत्रास्ति नापितः पापश्रण्डको नाम गर्हितः ।।                          |      |
| चौर्येण परवित्तानामपहनी सुपापकृत् । घानकः शस्त्रपाशाद्यैः पान्थानामबलुण्टकः ॥                               | 6    |
| बृतमबरतो नित्यं परस्त्रीलम्पटेन्द्रियः । भिच्वा देवालयं भित्तिमिष्टकायाश्च विक्रयी ॥ 🥏                      | १०   |
| तस्योदवसिताभ्यासे बाह्मणो वसति श्रियाः। संयुक्तो ब्रह्मकर्मक्रो मुकुन्दो नामतो नृष् ॥                       | ११   |
| स एकदा समालिङ्ग्य तरुणीमात्मयोषितम् । सुष्वाप सुरतायासश् <mark>रथाक्नो निशि निर्भयम्।</mark>                |      |
| म चण्डको निर्शीथेऽथ प्रतिवेश तदालयम् । मुकुन्दस्य समाहर्तुं हर्म्ये भूषादिवस्तु यत् ॥                       | 8 \$ |
| उपकार्यावहिःस्थं यत्तदृहीन्वाऽगमदृहम् । स्वकीयं च पुनस्तस्य ब्राह्मणस्याविशदृहम् ॥                          | 88   |
| कपाटीत्पा(द्वा)टनार्थी तु यन्नेन महनाऽभवत् । लोहयत्रावरुद्धश्च स नोद्वाटयितुं क्षमः ॥                       | १५   |
| अरुरोह तदा तस्य ब्राह्मणस्याविश्रदृहम् । प्रविज्य तहुहं कूर्ः कृपाणं पाणिना द्रथत् ॥                        | १६   |
| अट्टालकं समाविष्टा नापितस्तम्करक्रियः । तत्रापत्रयत्प्रसुप्तौ तौ दंपती रतिविद्वलौ ॥                         | १७   |
| नगाम च तयोः पार्श्व हेमभृपानिष्ठक्षया । शय्याया एकदेशस्थं गृहीत्वा भूषणं वहु ॥                              | 26   |
| हर्तुं तदङ्गतो हस्तं प्रमसार स् नापितः । तस्करस्पर्शतो विष्ठो जजागार भयातुरः ॥                              | १९   |
| न किचित्रचे संमील्य नेत्र तृत्रव संस्थितः । यदा स तस्करः पापो ग्रहीत्वा देहभूषणम् ॥                         | २०   |
| चिलितः स तदा तेन दोभ्यामाचो द्विजेन हि । पश्चादागत्य विचस्यासहमानेन संक्षयम् ॥                              | २१   |
| तेनापि नृप चौरेण ऋपाणेन हतो द्विजः । विदीर्णोदरमध्यस्तु तात मातरितीरयन् ॥                                   | २२   |
| त्रदन्तः किं किमित्येतन्पार्श्वं तस्याऽऽययुर्जनाः । द <mark>ृहशुस्तं निःसृताचं रुधिरालिप्तविग्रहम्</mark> ॥ | २३   |
| प्रच्छुश्च मुकुन्देदं कर्म केनेद्दशं कृतम् । सोऽपि क्रुच्छ्रेण महता प्रोवाचेदं स्ववान्यवान् ।।              | २४   |
| मृकुन्द उवाच                                                                                                |      |
| मैपेव परिपाकोऽयं पूर्वोपार्जितकमैगाम् । [                                                                   | 11   |
| वर्मोऽधर्मश्र तावेव तेषां मूछं पुराकृतौ] ।।                                                                 | २५   |
|                                                                                                             |      |

[ ६ उत्तरम्बण्डे-

नारद उवाच---

इत्युक्त्वा स तु भूयस्या पीडया गाढपीढितः । तत्याज भूपते प्राणान्पञ्यतां सुहृदां तदा ॥ २६ विस्रहाप तदा तस्य माता द्विजसती नृप । निधाय तिष्छरः स्वाङ्के कुण्डलाभ्यामलंकृतम् ॥२७ मातोवाच—

हा हताऽस्मि त्वया वत्स दशामन्त्यां च गच्छता । दिनश्रीरिव सूर्येण पश्चिमाचललिम्बना २८ यद्कं चन्दनालेपयोग्यं तव महामते । मां मज्जयित शोकाच्यों तिद्दं धृलिधृसगम् ॥ २० ताम्बूलचर्वणेऽभ्यासो यस्त्वया विहितस्त्वसो । स एव रुधिगोद्गागिषेण क्रियते ध्रुवम् ॥ ३० तव ये लोचने पूर्व जिग्यतुः कमलश्चियम् । ते एव सांप्रतं जाते तिमिगायाहते इव ॥ ३० उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स त्वं शिष्यानध्यापयाऽऽत्मनः । यथावद्वेश्वदेवान्ते पृजयातिथिमागतम् ॥ ३० द्वारि स्थिता वयस्यास्ते त्वाहयन्ति प्रयाहि तान । दानव्यं यहद्मवभ्यो ग्रहीनव्यं गृहाण तन्॥ इ। हा देहि प्रतिवचः पनामि तव पाद्योः । नो चेद्हं विमोक्ष्यामि प्राणांम्तव समीपतः ॥ ३४

नारद उवाच-

इत्युक्तवा मुर्किता तस्य मुकुन्दम्य प्रमुस्तदा। भायो तस्य शिरः म्वाङ्के विधाय व्यलपन्न मा३५ भायोवाच—

नाथ भो गुणपाथोधे मदीयं वचनं शृणु । रुष्टोऽसि त्वं समं मात्रा कुतो वद ममाग्रतः ॥ ३६ न कदाचित्त्वया साथो मानमीदकृतं पुग । केनापि लघुना भ्रात्रा श्रपमानः कृतस्तव ॥ ३७ शुकोऽयं पञ्चरस्थस्ते नात्रमत्ति त्वया विना । भोजयेनं सृसिद्धान्नं कलवाचं च सारिकाम्॥३८ राम राम हरे कृष्ण विष्णानीमावलीमिति । पाठयोत्तिष्ठ निष्णा त्वमेनां सारिकाशुको ॥ ३९ अपराद्धं मया कि ते यत्त्वं [अमां नाभिभाषसे । यत्त्वया मे धनं दत्तं तत्मया साधु रक्षितम् ॥ अपितं यत्त्वया नाथ निजनेजो ममोदरे । सृतिकालमहं तस्य नापक्षे त्वामनु] बजे ॥ ४१

श्रीनारद उवाच-

एवं विल्रप्य सा तस्य मुकुन्दस्य शिया तदा । न रुरोद्र स्वभनीरमनुगन्तुमनाः सती ॥ ४२ अथ तस्यं मुकुन्दस्य गुरुर्वेदायनाभिधः । संन्यासी पर्यटन्पृथ्वी तस्य वेदम यया नृष ॥ ४३ मुकुन्दः क गनो माना भार्या तस्य च थीमनः । न दृद्यने तदा नेन पृष्टेन्याचष्ट चेटिका ॥ ४४

चेटिकोवाच--

स्वामिन्केनापि चौरेण मम स्वामी हतो निशि । स्नुपाया भूपणं नीतं दुक्लानि च सर्वशः॥४५ स मृतः पतितो भूमो हम्येस्योपिर तिष्ठति । तस्य माता वश्चव भ्रातस्थ तद्निके ॥ विलयन्ति महाशोकसागरे पतिता गुरो ॥

नारद उवाच --

इत्याकर्ण्य परिवारम वचनं चेटिकोदितम् । आरुष हम्येमद्राक्षीदान्मान्तेवासिनं मृतम् ॥ ४७ तद्दन्तिके समालोक्य बन्धनाकन्दना ध्राम् । उद्धारप्यिश्वदं धीरः शोकाब्धेस्तानुवाच ह ॥४८

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाटः क. ख. ज. पुस्तकस्थः ।

९ इ. स. न. मिश्रेण। २ झ. स्य च धर्मज्ञो गु । ३ झ. सर्वतः ।

# वेदायन उवाच---

देहमुहिइय वाऽऽत्मानं शोकोऽयं क्रियते त्वया । मातः कथय सत्यं मे नोभयोर्युज्यते हि सः ॥ देहोऽयं भूतसंघातः पारब्धेः समुपार्जितः । तेषु क्षीणेषु भृतानां पृथक्त्वमुपजायते ॥ ५० यदेकीभवनं नेषां कर्मभिर्जन्म तत्रृणाम् । तत्राशे तत्पृथक्तवं च तदेव मरणं स्मृतम् ।। ५१ ऐक्यपृथक्त्वे भूतानां कर्माधीने यतो बुधैः । अतो देहे न कर्तव्यः शोकः परवशे जडे ।। 42 अनाद्यविद्यया जीवे दृष्टे मरणजन्मनी । देहरूयाऽऽन्मन्यहंत्रुद्ध्या मन्य(न्ये)ने न हि तत्र ते।।५३ तिम्नद्वती स तद्वस शुद्धं रूपविवर्जितम् । स्वप्रकाशं जगद्धेतुर्हेत्वतीतं गुणोर्जितम् ।। 48 नित्यं विज्ञानमानन्दं स्वभामा भामयज्ञगत् । न जिह्वा लेढि तच्चक्षुने पश्यित शृणोति न।। ५५ श्रुतिर्जिघित न घाणं न त्वक्सपृशति किंडिचित् । अतीतिमिन्द्रियेभ्यस्तत्स्वप्रकाशकमात्मदृक् अविषयं मनोद्रुरं बुद्धेरपि न गोचरम् । तस्यावतारुक्षपाणि बुद्धमस्वानि देवताः ॥ ५७ सेवन्ते तस्र जानन्ति रूपं यत्मदमन्परम् । एवं स्वरूपमात्मा यस्तं समुद्दित्रय कः कुथीः ॥ क्रोधं (गं) कुर्याचनस्तम्य नोत्पत्तिनेत्रं संक्षयः ॥ 96

> इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहारम्ये कोशलामाहारम्यं नाम प्रवासिकाद्रशतनमोऽभ्यायः ॥ २०५ ॥ (११)

> > आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः-४१५६१

भथ प्रविभक्तद्विशतत्मग्रीऽभ्यायः ।

#### नाग्द उवाच

ण्वं प्रवोध्य तान्मवीन्वचाभिः पारमार्थिकैः। स हंसः कारयामास क्रियास्तस्योऽऽत्मसंभवाः ॥ अन्तर्वत्नी मुकुन्दुम्य निर्वत्यं कुर्वेती वधः । अनुगन्तुं स्वभर्तारं विदुषः तेन वारिता ॥ तस्याम्थीनि समादाय तेन संम्यासिना समम् । तद्भाता प्रयंगे गङ्गाजले पातियतुं नृष ॥ विश्रमंत्यामिना तो हि कतिभिवीसरेनेृप । सार्थलोक्वशात्याप्ताविन्द्रपस्थेऽत्र सत्पदे ॥ इन्द्रप्रस्थान्तरावर्तिन्येषा या कोज्ञला तृष । अत्र सुप्ती निज्ञायां तो यमुनातीरभूतले ॥ आन्मनोरुभयोमेध्ये न्यस्याम्थिपुटसंपुटम् । मार्गखेदपरिक्वान्तौ दशां सौपुप्तिकी गतौ ॥ निशीथेऽथ प्रसुप्तेषु सार्थलोकेषु कश्चन । एकः श्वा तत्र संप्राप्तः पकाश्वादिजिहीर्षया ॥ 9 वभ्राम सर्वेशिविरे जिघन्पाकस्थली मुहुः । भाजनानि लिहन्मूर्त्नि कचिद्दण्डाहति सहन् ॥ केनचित्ताडिनो मृद्गि निश्चब्दं विद्वतस्तनः । प्रतिकर्तुमशक्तस्तु स्त्रीजितः स्वस्त्रिया यथा ॥ 9 यत्रावकण्डितः स श्वा दण्डग्रावेष्टकादिभिः । पुनर्विवेश तत्रैव सोऽन्नपात्रविलिप्सया ॥ १० भोगेच्छया यथा वेदयागृहे वे निर्धनो जनः । भ्रमनेवं स चात्रापि यत्र सुप्तौ हि ताबुभौ ॥११ सारमेयस्तयोर्मध्याज्जहेऽस्थिपुटसंपुटम् । नीत्वा स कियती भूमि दन्तेस्तत्पुटसंपुटम् ॥ १२ विदीर्यास्थीनि तत्स्थानि निर्मासान्यवलोक्य सः । एतस्याः कोशलायास्तु जलमध्ये समाक्षिपत् क्षिप्तमात्रेषु तेनास्थिष्वेतदम्बुनि भूपते । दिव्यं विमानमास्थाय मुकुन्दोऽत्र समागतः ॥ \$8

| 1441                                                  | 4613144141414                                                                                                            |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| दृष्ट्वा गुर्वनुजी सुप्ती शनैः<br>मुक्नुन्द उवाच—     | ः प्राबोधयत्तदा । उवाच च नमस्कृत्य गुरुं दिव्याकृतिर्नृप ॥                                                               | ?                      |
| बेनागन गरो तथ्यं नम                                   | आशीस्तवानुज । प्रसादाद्वां ममास्यीनि तीर्थेऽत्र पतितानि वै ॥                                                             | ? 8                    |
| भागानामं (मिर्म)मन्त्र                                | निर्यं प्राप्य तत्फलम् । एतत्तीर्थप्रसादेन देवी लब्धा मया गति                                                            | :119                   |
| अपसृत्युमह (।मम)गत्या<br>इसं ग्रहं स्थितनं न नग       | स्कर्तुमिहाऽऽगतः । अहं गच्छन्विमानेन दिव्येन त्रिद्शालयम् ॥                                                              | 9 6                    |
| त्या गुरु तायसूत तु नम                                | चायं सहोदरः । दृष्टो मामनुजानीहि यामि स्वर्ग सुखोदयम् ॥                                                                  | 9 6                    |
| नारद उवाच                                             |                                                                                                                          | •                      |
|                                                       | दस्य गुरुस्तदा । वेदायनो विमानस्थं तमुचे गतविर्म्मयः ॥                                                                   | ٦,                     |
| वेदायन उवाच-                                          |                                                                                                                          |                        |
|                                                       | -<br>यं लब्ध्वाऽपमरणं भवान । कस्मिङ्गोके गनस्तात यतो यास्यधुना                                                           | दिना                   |
| भुकुन्दा ३३६४।। हम सत्य                               | य स्रोकस्य कोऽधिषः । कीदृशी च प्रजा कीदृग्धमेस्तत्राखिलं वट                                                              | 1122                   |
|                                                       |                                                                                                                          |                        |
| मुकुन्द उवाच-                                         | तं मरणादनु । तीर्थस्यास्य प्रसादेन स्मृतिर्मे जायतेऽधुना ॥                                                               | 5;                     |
|                                                       | हेत नरपाद्यु । तायरपारप नसाइन रूक्षान आयाउडुना ।।<br>हेन दुरात्मना । नापिनन नदाऽऽजग्मुयमभृत्याः सुटारुणाः ।।             | 5 g                    |
|                                                       | मदे <b>हनखाधराः । वामना</b> दीघचरणा हम्बनासाश्च टन्तुगः ॥                                                                | 54                     |
|                                                       | मर्क्षायसार । पानमा दायपरणा अस्यमानाय उत्पुरार ।।<br>मराजस्य शासनात् । पुरी संयमनीमेवमृत्त्रिंग ते परस्परम् ।।           | 2 8                    |
|                                                       | नरागरत्व शासनाय । पुरा स्वयमनामुबद्धायर त परस्यरम् ॥<br>  निवेदय महारूपा] । निवध्य दारुणैः पात्रजिष्ठुर्लोहस्य मुद्धरः ॥ | و د                    |
|                                                       | गुनप्तवालुके । अरुदं भृज्ञदुःखार्नस्ताडिनोऽहं पुनश्च नः ॥                                                                |                        |
| परक नायमानम्युमागः स्<br>प्रोचुश्राते भ्रुतं कृत्वानि |                                                                                                                          | 57                     |
| भाषुत्र त सुत्र कृत्ता । न<br>यमदृता असुः—            | -                                                                                                                        | ٠,                     |
|                                                       | । ब्रह्म निश्चलम् । कि करोपि यमस्याप्रे द्रष्टव्यं दारुणं मुखम् ।।                                                       | : 26                   |
|                                                       | ारुणस्य फलं त्वया । तेनेव पाष्पना पाषित्रपग्नृत्युं गतो भवान ।                                                           |                        |
| तस्य पापस्य नाक्तञ्य द<br>मुक्तन्द उवाच—              | ारुणस्य फल त्वया । तनव पाज्यना पापिश्वपमृत्यु गता मवान                                                                   | 11 80                  |
| <b>33</b> '                                           | [योजनसंस्थिताम् । पुरीं संयमनीं निन्युर्यत्र राजा स्वयं यमः ।।                                                           | 3 %                    |
|                                                       | त्याजनसास्यताम् । पुरा सयमना ।नन्युयत्र राजा स्वयं यमः ॥<br>वित्वा तु मां पुरः । आनीनोऽयं द्विजः पाप इति मां ते न्यवेदयः |                        |
| मणम्य यमराजान स्याप<br>दृष्टा मां धर्मराजोऽथ मो       |                                                                                                                          |                        |
| यम उवाच                                               | वाच स्वलमालद्रः ॥                                                                                                        | 3 =                    |
|                                                       | वे भागवान समाप्रकार । सन्दर्भ सन्दर्भ स्टिन्स्टिन्स्टे क्लिस                                                             | rure il                |
| तदा मामित्युवाचासी ब्र                                | रं शृज्यन्तु सुसमाहिताः । यदाऽहं ब्रह्मणा ह्यस्मिन्नधिकारे निवेशि<br>ज्या सेक्स्प्रियासः ॥                               | !! •₩!<br>\$ <b>\$</b> |
| तदा भागत्युवाचासा अ                                   | ला लाकापतामहः ॥                                                                                                          | 7 4                    |
|                                                       |                                                                                                                          | 20                     |
| जवानणा नराणा त्व स                                    | ास्ता संयमनीपतिः । यथापराधमाधत्स्व दण्डं चण्डकरात्मज ॥<br>र्थो गुरुधुकु यः । एतो महापातिकनौ निपात्यो निरयेषु ते ॥        | ३४<br>३५               |
|                                                       | व गुरुवुषु पर । ५वा महापावाकेना निपात्या निरयषु त ॥                                                                      | 47                     |
|                                                       | <ul> <li>धनुश्चिद्दान्तर्गनः पाठः क. स. ज. पुस्तकस्थः ।</li> </ul>                                                       |                        |

९ क. "समयम् । वे ।

सर्वेषु यावद्वर्षाणां प्रत्येकमयुतं भवेत् । एतयोर्न त्वया कार्या दया जातु ककुष्पते ॥ ३६ यम उवाच—

इत्यहं ब्रह्मणो वाक्यात्स्वगुरुद्विहि मानवे । न करोमि कृपां सभ्यास्तथा पित्रोरपोषके ॥ ३७ ब्राह्मणोऽयं गुरुद्रोही तद्द्रोहादपमृत्युताम् । प्राप्तो मच्छासनाद्वृत्यैरानीतो दर्श्वनाक्षमः ॥ ३८ भो भृत्याः मथमं घोरे रौरवे वत्सरायुतम् । पात्यतां च पुनस्तस्माक्षिःसार्यान्यत्र पात्यताम् ३९ तावन्तमेव कालं वै पापोऽयं गुरुलोपकः । नरकेष्विति सर्वेषु यथाकालं स्थितिर्ध्ववम् ॥ ४०

मुकुन्द उवाच---

वदायन गुरो स्वामिन्भृत्यास्ते यमशासनात् । नीत्वा मां रौरवे घोरे पाशैर्बद्ध्वा न्यपातयन् ॥
तत्राहं तां व्यथां गुर्वी लब्धवानितदारूणाम् । यया कोऽपि क्षणस्तात नीतो मे युगवत्तदा ४२
त्रिंशहिनान्यतीतानि दुःखं मे तत्र तिष्ठतः । एकत्रिंशत्तमे सस्मिन्दिनेऽहं निर्गतस्तदा ॥ ४३
पितिनेष्विध्यास्य प्रमादेन लब्धा च स्वर्गतिर्मया । युग्लं स्वर्गे निवत्स्यामि यावदिन्द्राश्चतुर्दश ४५
यमस्य नगरे तम्मिन्याः प्रजा निवसन्ति वे । पापिनां भयदायिन्यो धर्मिणां ता मनोहराः ] ४६
यदाऽहं यमभृत्येम्तु नीतः पापेन मूर्छितः । तदा मया प्रजाः सर्वा दृष्ठास्तात भयंकराः ॥ ४७
निर्माम्या गजकोलास्या महादंष्ट्रोञ्चतोदराः । विडालास्याः पिङ्गकेश्यो भामिन्यो दीर्घपत्कराः ॥
तीर्थम्यास्य प्रमादेन निष्पापोऽहं यदाऽभवम् । तदा मया प्रजा दृष्टा दिव्यक्ष्पा यमालये ॥४९
मवीस्ताः सन्यवादिन्यो विनयाचारसंचिताः । दिव्याभरणधारिण्यो दिव्याम्बरविभूषिताः ५०
इत्येतत्किथितं तात यन्पृष्टोऽहं त्वयाऽनय । अनुजानीहि मां गन्तुममरेशपुरीं प्रति ॥ ५१

नारद उवाच-

इत्याकण्ये म मन्यामी म्वशिष्योक्तं वचस्तदा । भूयः पत्रच्छ धर्मात्मा मुकुन्दं तं द्विजं रूप ५२ वेदायन उवाच —

वाल्याविध गुरुस्तेऽहं मत्तोऽधीतं त्वयाऽिखलम् । शब्दशास्त्रसमेतश्च वेदस्तु सपदक्रमः ॥ ५३ विहिता मम शुश्रुषा भावेन भवतोत्तमा । त्विय सन्ति सतां साधो गुणाः शमदमादयः ॥ ५४ गुरुलोपकृतं पापं कथं ते समजायत । एतदाख्याहि मे तात यथा जानामि तत्त्वतः ॥ ५५

मुकुन्द उताच-

जन्मापवीतकन्यानां दातारां निगमस्य च।यज्ञो(जन्मो)पवीतदातु(त्रो)श्च नाऽऽज्ञाभद्गः कृतो मया । त्वापि शास्त्रदातुर्श्च नाऽऽज्ञाभद्गः कृतो मया ॥ ५७ पुराधा यः कुलाचार्यो वेदवेदाक्रपारगः । तस्यापराधं कंचिन्मे तत्र त्वं श्रोतुमहिस ॥ ५८ यद्यस्माकं कुले पुत्रो जायते धर्मकोविद । तदा पुरोधसे धेनुमेकां वा तस्य दक्षिणाम् ॥ ५९ दच्वा संख्यिते नालमिति वंशस्य नः स्थितिः । पुरा ममैव पुत्रे तु जातमात्रे शुभेऽहानि ॥ ६० कुलिकया मया तात न कृता मूदबुद्धिना । तस्याश्चाकरणेनैव गुरुलोपकरोऽभवम् ॥ ६१ निवेदितमिदं सर्व गुरुलोपद्यथा मम । पापमासीदनुष्कां मे देहि यामि सुरालयम् ॥ ६२

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. पुस्तकस्थः ।

वेदायन उवाच-

इन्द्रमस्थान्तरावर्तिन्येषा या कोशला शुभा । स्मृतिरस्याः मसादेन दृश्यते पूर्वजन्मनः ॥ ६३ केन पुण्येन तीर्थेऽस्मिन्नस्थीनि पतितानि ते । मुकुन्दाऽऽख्याहि चेत्तस्य स्मृतिरिम्त नवानघ ॥

मुकुन्द जवाच-

एकस्तु ब्राह्मणः कश्चित्सायं महृहमागतः । तस्मै स्थानं मया दत्तं भोजनं च यथाविधि ॥ ६० सोऽपि भुक्त्वा यथाकामं सुष्वाप शयने शुभे । निशीधे तस्य सर्वाक्तं ज्वरोऽभृद्गिदारुणः॥६६ तेन पीढितसर्वाक्तो निद्रां लेभे न स द्विजः । प्रभान एव तत्याज प्राणान्मृत्यावुपस्थिते ॥ ६७ तस्य दाहादिकर्माणि विद्वितानि मया गुरो । तदस्थीनि च गक्तायां पानितानि विधानतः॥६८ तेन पुण्येन मेऽस्थीनि पतितानि शिवपदे । तीर्थेऽस्मिन्कोशलानाम्त्रि ब्रह्मदेविधिते ॥ ६०

नारद उवाच-

स्वचरितमिति राजन्म द्विजः पोच्य सद्यः
सुरसुभगशरीरो द्यां यया यानगन्या ।
इदमकथि मया ते तस्करान्प्राप्य मृत्युं
व्यलभत दिवमेतत्तीर्थराजप्रसादात ॥

90

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहायम्ये मङ्गन्दोपण्याम सप्म षडिषकद्विज्ञातनमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ ८ ५२ ।

आदितः श्लोकानां समक्र्यद्वाः -- ४१६३५

अध मनाधिकदिशततमा ५ याय ।

नारद उवाच-

शिबे तव पुरः सर्वे मुकुन्दाख्यानमुत्तमम् । कथितं चण्डकम्यापि नापितस्य शृणुष्व मे ॥ यस्मिन्दिने मुकुन्दस्तु ब्राह्मणस्तेन घातितः । चण्डकेन तदा राजंस्तवृत्तं नागरः श्रुतम् ॥ श्रुत्वा तेस्तवृपस्याग्रे निवेदितमिति स्फुटम् ॥

नागरा ऊचुः-

चण्डकेन इतो राजन्मुकुन्दो ब्राह्मणोत्तमः । नीतं च तद्धनं भूरि यष्टकं तर्द्धशंयताम् ॥ त्वमस्माकं प्रजानां हि रक्षकः शासकोऽसताम् ॥

नारद उवाच— इत्याकर्ण्य स भूपालो मित्रणं पार्श्ववर्तिनम् । उवाच कापरक्ताक्षः किमेशिः कथ्यते शृणु ॥ ४ त्रीघ्रमानय तं पापं नोचेच्वां घातयाम्यद्दम् । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पापिष्ठ साधनां शं विश्रीयताम् ॥ ५ पीड्यते विषये यस्य प्रजा दस्युभिरुल्बणैः । स तृपो नरकं याति तेभ्यस्ताश्रेत्र रक्षति ॥ ६

नारद उवाच—
निशम्येति वचो राष्ट्रः सचिवः स शिवे तृप । वेगेन हयमारुह्य पदातिशतसंयुनः ॥
ययौ यहे मुकुन्दस्य तस्य बन्धूनपृच्छत ॥

૭

7

Š

सचिव उवाच-

मुकुन्दः केन निहतः सत्यं ब्रृत ममाप्रतः । तं पापं निहनिष्यामि शासनाद्ग्पतेरहम् ॥ ८ नारद उवाच—

श्रुत्वेति मित्रणो वाक्यं प्रत्यूचुर्विपवान्धवाः ॥

विप्रवान्धवा ऊचुः--

चण्डकेन हतो मिक्रिन्मुकुन्दो नापितेन हि । इदं पलायमानस्य तस्योष्णीषं पपात वै ॥ १० हृष्टः स्वचक्षुपा वध्वा मुकुन्दस्यैव सोऽयकृत् । किं कुर्मस्तेन पापेन मिजाताः शोकसागरे ॥ ११ नाग्द उवाच—

इत्याकण्ये वचस्तेषां वन्धनां ब्राह्मणस्य हि । स मन्नी तस्य पापस्य नापितस्य गृहं ययौ ॥१२ अश्वादुत्तीये तग्सा तहृहं स्वयमाविशत् । कतिभिः पत्तिभिः सार्धे शयानं च दद्शे ह ॥ १३ पत्त्यम्नु तदाङ्गमाः केशेष्वाकृष्य तन्क्षणात् । तन्पादुत्थापयामासुस्तं पापं नापिताधमम् ॥ १४ कि किमिन्यव संजन्ष्य नेत्रे उन्मीलयन्यसौ । यावन्म नापितः पापस्तावत्तं दहशे पुरः ॥ १५ संस्मग्नितिन्नं कमे गत्रौ यनकृतवानयम् । अथोमुखः क्षणं तस्थौ पत्रयन्मृश्चि स्थितं यमम् ॥१६ ग्राहियन्वा च सचिवन्तं पापं च स्वपत्तिभिः । निनाय नृपतेः पार्श्वमिति चोवाच भूपतिम् १७

मचित्र उत्राच-

आनीतो ब्रह्महा राजन्नयं चण्डकनापितः । यदाज्ञापयसि स्वामिस्तरसा तत्करोम्यहम् ॥ १८ राजीवाच—

थमेज मिनवश्रेष्ठ शृणु त्वं वचनं मम । इयं मिन्द्रगऽऽयुष्मंश्रन्द्रभागा च निर्मेला ॥ १९ त्यर्जात्व येऽत्र व प्राणाल्लंभन्ते ते सुरास्पद्म् । अत एप न हन्तव्यः पापात्मा सत्र नापितः २० पश्चकोशान्तरं सम्या मयोदाया वहियदि (जेहि) । नरकान्दारुणान्सेष ब्रह्महा यातु मा चिरम्

नाग्द उवाच--

इत्युक्तस्तेन व राज्ञा स राजन्मित्रसत्तमः । श्वपचान्त्रेरयामास इन्तुं तं भूपशासनात् ॥ २२ अपचाम्ते तमुत्रीय चन्द्रभागापरं तटे । योजनद्वयभुभागं चिच्छितुस्तस्य मस्तकम् ॥ 23 म पापो मारवे देशे मर्पोऽभृत्कालविग्रहः । धवकोटरमध्यस्थो विषज्वालाकराननः ॥ २४ स शुष्को धवद्यक्षम्तु तम्य फुत्कारविद्यना । तथा तपनतापेन सरसोऽपि यथा इदः ॥ २५ गमनात्तम्य पापस्य सर्वता विषमृषरम् । उच्छिद्य तृणजातादि जातं पृथिहितं तदा॥ २६ तत्र जातु समायातः सार्था दक्षिणदेशतः । नारायणाश्रमं गच्छन्बदर्याख्यं शिबे नृप ॥ 70 तर्त्रको ब्राह्मणः कश्चित्सार्थे संमीलितः पथि। निश्छिदां काष्ट्रमञ्जूषां पितृमा(मातापि)वस्थिसंयुताम् स्कन्थेन धारयन्याति तानि पातियतुं नृष । गङ्गाम्भिस महाभाग पापिनामिप कामदे ॥ २९ सोऽप्यागतस्तत्र वने यत्राऽऽस्ते स भुजंगमः।विविक्ते क्षिप्य म(ऽक्षिपन्म)ऋषां शलाकालो**हनिर्मिताम्** अथाऽऽगन्य भुजंगोऽसी शलाकां फणयाऽघटत् । किंचिदुद्वाटितायां स मञ्जूषायां समाविक्षत्।। पुनः शलाका स्वं स्थानमागनाऽथ स कुण्डली । तत्रैव तस्थौ निश्रेष्टो मञ्जूषायां विषोल्बणः ३२ अथ प्रभाते सर्वे ते चेलुः स्थानात्तपो (तो) नृष । ब्राह्मणः सोऽपि मञ्जूषां कम्बलेन समादृताम् कत्वा शिरसि राजेन्द्र चचाल प्रति जाह्नवीम् । कतिभिर्वासरैः सार्थः संपाप्तस्तीर्थगामिनाम् ३४

Ģ

इहैव कोञ्चलायां वे पुनीतायां महीपते । अथ शीतातुरो विमः कम्बलं चोदघाटयत् ॥ ३५ मञ्जूषावरणं राजंस्तत्रायोध्यातटे शुभे । सोऽपि सर्पो निराहारोऽलब्ध्वा मारुतभोजनम् ॥ ३६ निश्चकाम बहिस्तस्या उत्किप्य सुशलाकिकाम् । तं निस्तं समालोक्य सर्पः सर्प इति कुधा ॥ व्याहरन्तो जनाः सर्वे लोष्टहस्ताः समभ्ययुः । यावत्पलायते सर्पस्तावदेकेन घानितः ॥ ३८ तत्याज स तदा प्राणान्पश्यतां तीर्थगामिनाम् । त्यक्त्वा भुजंगदेहं स देवत्वं प्राप दुर्लभम् ॥ दिव्यं विमानमारु प्रोवाचेदं जनानिह ॥ ३९

सर्प उवाच-

भो दाक्षिणात्याः शृणुत ब्राह्मणा वचनं मम । पुरा चण्डकनामाऽहं नापितो ब्रह्महाऽधमः॥४० ब्रह्महत्यामदोषेण सपे आमं मरुस्थले । भुकत्वा नरकदुःखानि वर्षाणां लक्षपश्चकम् ॥ ४० अतीतं सपेयोनां मे वर्षाणामयुतद्वयम् । तीर्थस्यास्य प्रसादेन प्राप्तं देवत्वमुत्तमम् ॥ ४२ तस्मादिदं न वे त्याज्यं तीर्थं वे कोशलाभिधम् । सर्वार्थदं यता नाकः प्राप्तः पापीयमा मया॥

नारद उवाच-

एवं स नापितः पापो योनि प्राप्यापि निन्दिनाम्। जगाम यां विमानम्थम्नीर्थम्याम्य प्रमादतः ते दाक्षिणात्या यतयो भृत्वा तत्रेव तिथेके। उपुर्गीविन्दपादाख्नमानमा दृष्ट्वभवं।। ४५ माहात्म्यमस्य तिर्थस्य दृष्ट्वा स ब्राह्मणात्तमः। तिर्थेऽत्र जार्नावश्रद्धः पित्रोगम्धीनि सोऽक्षिपन् पितितेष्वस्थिखण्डेषु पितरो तस्य तत्क्षणात्। विमानवरमारूढा दिच्या तत्र समागता ।। ४७ उचतुश्च स्वतनयं शृण्वानेषु जनेषु व । वत्स जीव चिगं लोके धनधान्यसुर्ग्वा भव ।। ६८ आवयोम्धित्तदानाच्च मुक्ति याम्यसि नो मृषा। गङ्गायां पिण्डदानेन यत्पत्लं स्यात्सुतस्य व पितृणां या गतिश्चात्र दृषं स्याद्धिथपाततः।।

इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे कालिन्दामाहास्म्ये चण्डकार्यान नास समाधिकद्विशतनमोऽभ्यायः ॥ २००॥ ( ५३ )

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-- ४१६८०

अथाष्ट्राधिकांद्वशतसमोऽध्यायः ।

नारद उवाच-

इत्युक्त्वा तस्य विमस्य पितरौ दिन्यरूपिणौ । विमानवरमारुख गतौ हरिपुरं मित ।।
तयोः पुत्रस्तु तत्रेव कोशलायां दिनत्रयम् । उपित्वा स्वग्रहं मायाचिन्तयंस्तिथिवेभवम् ।।
इयमेव तु कथ्यते विवुधेः कोशला नृप । कथ्यिप्पामि तत्तेऽहं श्रवणोत्मुकचेनमे ।।
ते दाक्षिणात्या यतयस्तम्यामृषुमुमूपेवः । समर्थार्थमदायिन्यां कोशलायां विषयताम् ।।
कश्चिदेकस्तदा तेषु तामनादृत्य कोशलाम् । गच्छक्षागयणम्थानं विष्णुना वारितः पथि ।।
दृद्धवाद्यणरूपेण मांक्तं चेति द्विजं मित ।।

3 ?

### बुद्धबाह्मण उवाच--

क यासि ब्राह्मणश्रेष्ठ त्यक्त्वेमां कोशलां शुभाम् । इन्द्रप्रस्थिमदं तीर्थं सर्वतीर्थोत्तमं द्विज ॥ ६ कोशला हि पवित्रेयं मुक्तिदा विष्णुवल्लभा । यत्र यासि विहायैनां निष्कामपददायिनीम् ॥ ७ न सिद्धिभविता तत्र विष्णुस्ते च पराब्ह्मुकः । मुक्ति चेदिच्छसे विप्र तीर्थे न्यासं प्रगृह्य च ॥८ यस्य यस्येच्छया स्नासि तं तं वर्गं प्रदास्यति। तव दृष्टिपथे विप्र सर्पोऽपि सुरतामियात्(तां गतः) अस्याः प्रसादतो मुक्तौ स्वर्गस्थौ विप्रदंपती । संजातप्रत्ययोऽपि त्वमेतन्माहात्म्यदर्शनात् ॥१० लब्ध्वा भाग्योदयेनापि कथमेनां विमुश्चिस । यथा कश्चित्तृपातोऽपि लब्ध्वाऽप्यमृतवारिधिम् ११ तं त्यक्त्वा याति पङ्कामभस्तद्वन्तं मृद दृश्यसे। यथा चिन्तामणि कश्चित्कृपे क्षिपति मोहितः १२ हस्तस्यं या गतिस्तस्य दृश्यते सा गतिस्तव । आराध्य विष्णुं विश्वेशं यथा कश्चित्पुमान्कुधीः॥ मुक्यमेन्द्रियकं तुच्छं याचते सा गतिस्तव। न याति(हि)कोशलामेनां त्यक्त्वा सर्वार्थदायिनीम्॥ स्नातस्यात्र दिवपाप्तिर्मृतस्यामृतसंस्थितिः ॥

नारद उवाच-

राजन्नाकर्ण्य विभोऽसौ द्विजरूपभृतो हरेः । वाक्यं प्रोवाच विज्ञाय श्रेष्ठं बद्रिकाश्रमम् ॥ १५ विष्र उवाच--

भो भो विषवर श्रद्धा तव वाक्ये न जायते । मम श्रुतवतः पूर्वमल्पग्रामस्य वैभवम् ॥ १६ इन्द्रप्रस्थिमिदं तीर्थं न कदाचिन्मया श्रुतम् । कुतस्तु कोशला द्यद्ध एतदन्तरवर्तिनी ॥ १७ यत्र नारायणः साक्षान्मुक्ता यत्र च यागिनः। मुक्त्वा तमाश्रमं पुण्यं तिष्ठाम्यत्र कथं द्विज्ञ॥१८ यदाऽऽगत्य स्वयं विष्णुगित्युक्त्वा मां निवारयेत् । वद्यश्वि।धिकं क्षेत्रमिन्द्रप्रस्थिमदं द्विज १९ तदाऽइमत्र तिष्ठामि चालितं।ऽपि तमाश्रमम् । मुक्तिकामः स्वसदनान्नात्यथा स्थितिरत्र मे॥२०

नारद उवाच-

इत्युक्ते तेन विषेण प्रादुरामीचनुर्भुजः । विहाय प्राकृतं रूपं दिव्यरूपधरो हरिः ॥ उवाच च महाभागं तं द्विनं मोक्षकामुकम् ॥

विष्णुरुवाच —

श्वित्र प्रस्ति सर्वतिथीत्तमोत्तमम् । ब्रह्मज्ञेष्टिव सर्वेषु श्रंभुर्गङ्गा नदीष्वित्र ॥ २२ हिमवानिव शेलेषु पक्षिराडिव पक्षिषु । त्रिदशेषु यथा शको वैष्णविष्वित नारदः ॥ २३ तेजम्बिषु यथा सृर्यः क्षीराब्धिरिव चाब्धिषु । यथा वर्णेषु भूदेवः स्टिष्टिष्वित पितामहः ॥ २४ विष्णोयेथाऽवतारेषु कौसल्याजनितो वरः । तथा समस्ततीर्थेषु शक्रमस्थिमदं वरम् ॥ २५ निष्कामो वा सकामो वा याति तीर्थे कचित्तरः । तत्र तत्र समस्तात्मा फलदाताऽहमेव वै २६ इन्द्रमस्थान्तरगतां त्यक्त्वा यो याति कोशलाम्। स नो फलमवामोति मत्तो वरदद्यन्दपात् २७

नारद उवाच—
एवं निशम्य तद्वावयं दृष्ट्वा तद्व्यमुत्तमम् । प्रणिपत्य रमाकान्तं तस्यामेवागमिद्विजः ॥ २८
भगवानिष विश्वात्मा सपद्यन्तर्द्धे विभुः । तत्त्वमुद्दिश्य तं विषं तेन भावेन पूजितः ॥ २९
तत्राऽऽगत्य स विप्रोऽसो कोशलायां नराधिष । कथयामास तद्वृत्तं सर्वे सर्वोन्स्वसिन्नः ॥ ३०
तेऽपि श्रुत्वा महाभाग दाक्षिणात्या द्विजातयः । तस्यामनशनं कृत्वा तत्यज्ञः पाकृतं वपुः ३१

तदैव गरुडारूडः श्रीविष्णुः समुपागतः । विमानैः स्वगणैः सार्धे तावद्भिर्दीप्तिभास्करैः ॥ ३२ ते तं दृष्ट्वा समायान्तं विमानगणसंयुतम् । वपुपा दिन्यरूपेण दण्डवन्पतिता भुवि ॥ ३३ तुष्टुबुश्च द्विजाः सर्वे दिन्यज्ञानवपुर्धराः । तं दिन्यरूपिणं देवं देववन्यपदाम्बुजम् ॥ ३४ ब्राह्मणा ऊचुः—

नमस्तेऽतसीपुष्पसंकाशभासं तनुं विश्वते पीतवासोहताय । लसत्कुण्डलमोतनानोपलाय श्रुती चश्चलाव्यापिनीलाम्बुदाय ।। 36 भक्तिस्त्वदीया किल कल्पवल्ली समाश्रिता यच्छति चित्तवाञ्छितम्। यथा तथैषा किल कोशला विभो जनरु(ना उ)भे ने कृपया तवाऽऽप्यने(प्रयू:)३६ बन्दामहे ते चरणारविन्दं वृन्दारकैर्वन्दिनमीश्वराद्यः। विचिन्त्यमानं हृदि योगिवृन्दैः कन्दं परानन्दभुवो विमुक्तः ।। € € प्राप्ताः कामं श्रीपते त्वतम्बरूपं श्रीवत्माद्यलेक्षितं चारुचिद्दैः । वाञ्छामस्ते दासभावं तथाऽपि प्रायः सर्वेगदतं नाग्दार्थः ॥ 36 यन्मौरवयं ने दासभावं गनानां नन्नो लक्ष्मया वक्षसोऽन्तर्वसन्त्याः। तज्जानाति श्रीपत श्रीमंहशे नान्यो लोके येन तज्जानभूतम् ॥ 30 मध्येऽस्माकं श्रीपने सेवकानां नीरागाणामध्यमा माननीयः। अस्मात्तं ते नाग्दाद्या मुनीशास्त्रद्धकत्याप्तर्ये लोकनाथं भजन्ते ॥ , R C कामं ब्रह्मानन्द्रमाप्ते। इन्तरात्मा त्वद्यास्य ना तृप्तिमायाति शंभः। बारं बारं त्वहुणानुग्रहीतुर्नु(ता नृ)त्यत्युचैस्त्वत्परी भावयुक्तः ॥ 8 3 हेनोरम्माद्देहि नः स्वस्य दास्यं यत्प्राप्तानां नोमयः संभवन्ति । त्वचिह्नाङ्गी द्वारपाली त्वदीया मोहादामः प्रीय(द्वर्षी प्रापि)ती ततस्वकीयम्(थाम) लोकादस्मादन्तरेण त्वदिच्छां त्वलोकानां नोचते चाऽऽग्पातः। को जानीयात्तावकीमत्र मायां द्विज्ञेयां ब्रह्मश्रवीदिदेवैः ॥ £ 8.

नारद उवाच-

एवं तैः स्त्यमानः स प्रभुनिजपदोन्मुखः । उवाच तान्द्राक्षिणात्यान्मेघगम्भीरया गिरा ॥ ४४ श्रीभगवानुवाच—

भो भो दिजा भवन्तोऽस्याः कोशलायाः प्रमादतः। मारूप्यमिष मे प्राप्ता दासभावं च यास्यथ अद्यमभृति भो विप्रास्तिथिमेतदनुत्तमम्। दक्षिणकोशलेन्युज्ञनिस्ता ग्व्यातं भविष्यति।। ४९ यत्र दाशरिथभेत्वा नि[न्य]हनिष्यदशाननम्। सा कथ्यते मुनिवरः सर्वेक्तरकोशला।। ४७ [अविषको ज्ञानवान्यस्यां वेकुण्डमिथरोहति। विनाऽपि तद्वसद्योऽस्यां मोऽपि स्वर्गं च गच्छिति इमां ततो दशगुणामाहुद्धिणकोशलाम् । एकादशगुणामके समामाहुर्मुनीश्वराः।। ४९ इयानेव विशेषोऽस्ति तस्या अस्या मितममे। तस्यां मृतं नयन्त्यन्ते वेकुण्डं मामका गणाः॥५० अस्यां मृतं स्वयमहमनन्यपदमानसम्। आरोष्य गरुडं दस्त्वा सारूष्यं प्राप्यामि तत्।। ५१

नारद उवाच— इत्युक्त्वा तान्द्रिजान्विष्णुर्नीत्वा[स्तैश्र]वेकुण्डमभ्यगात्। महिमानं स्तुवसस्य स्वयं तीर्थस्य भूपते एतत्ते सर्वमाख्यातं कारणं जगनीपते। येनयं कृष्यते विक्वेरिह दक्षिणकोशला।। ५३

कलिमलकुलहन्ता शृष्वतां मानवानां कमलनयनपादपाप्तये वाञ्छितश्च । नृपवर महिमा ने वर्णितः कोशलाया मधुवनभववृत्तं शृष्वतस्ते वदामि ॥

48

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहान्स्ये कोशलामहिमवर्णनं नामाणाधिकाद्विशतनमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥ ( १४ )

भादितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः---४१७३४

अथ नवाधिकद्विशतनमोऽध्यायः ।

नागद उवाच -एतन्मध्वनं तात शिवे परमपावनम् । देवराजाय तुष्टेन स्थापिता विष्णुना पुरी ॥ अत्र विश्रान्तिनामेदं नीर्थं त्रिभुवनोत्तमम् । विवुधामुक्तिदं पुंसां पावनं साधुसेवितम् ॥ नित्यं वसति विश्वानमा विष्णुः श्रीकोलकपधुक । अत्र तीर्थोत्तमे पुण्ये नृप विश्रान्तिसं**बके।। ₹** बहुभिजेन्मभिर्येन विष्णुराराधितः सदा । मरणं तस्य तीर्थेऽस्मिञ्जायते किल भूपते ॥ कालिन्या एव कुळे तु दिनीयं हरिणा कृतम् । तीर्थे विश्रान्तिसंग्नं तु यत्र कूंसो निपातितः॥ ५ एनद्वयं समं राजन्गुणविकुण्डदातृभिः । भाग्याद्येन केनापि लभते सकलार्थदम् ॥ अथ तीर्थम्य माहात्म्यं कथयामि नवाग्रतः । यच्छत्वा सर्वतीर्थेषु मज्जनाळुप्स्यसे फलम् ॥ 9 हिमाचलोपत्यकार्या किरातनगरे शुभे । ब्राह्मणो नाम कुँशलो राजनासीदरिद्रतः ॥ 6 तस्य पत्नी दुराचारा दुराचारनरे रता । कार्मणैर्मोद्यामास पति सा बन्धकीवरा ॥ पतिस्तया मोहितस्तु न निवारियतुं क्षमः । तदाज्ञातत्परो दीनः ऋयक्रीत् इवाभवत् ॥ लाका उपहमन्ति स्म तं दिनं कुलटापतिम् । उपहासभयात्सोऽपि निर्ययौ न गृहात्कुधीः ॥११ महाहाणि दुकुलानि भ्षणानि च सा द्या । जारदेत्तानि दुशत्मा हसिताऽपि न लज्जते॥ १२ वस्तं पुरातनं जीर्णमुर्त्ताये स्वश्नरीरतः । अवज्ञापृर्वकं दुष्टा स्वभर्त्रे संप्रयच्छति ॥ एवं तया कुलटया सोऽवज्ञातः स्वकः पतिः। नितान्तं दुःखमापन्नो विषमस्वा मृतो निश्चि १४ सा भीता राजतः पापा न पापान्स्वरिणी तदा । अनुयास्यामि भर्तारमित्युवाच मृषा वचः १५ त्रयेव शिक्षिताः सरूयः स्वकीयास्तां समीपगाः । निवारयामासुरिति कथयित्वा महीपते ॥ १६

सम्बय ऊचुः—
भो मृगाक्षि किमर्थ तु क्रियतेऽनर्थ ईदशः । यत्सुवर्णनिभं कायं त्वं नाशियतुमुद्यता ॥ १७
भवत्या किं सुखं दृष्टममुख्याव्यवसायिनः । दरिद्रस्यासमर्थस्य सिख स्वोदरपूरिणः ॥ १८
पालयैनं सुतं बालं त्वदृते कोऽस्य पालकः । मरिष्यामो वयं सर्वो मृतायां त्विय सुन्दरि ॥१९

यहभेतदवेक्षस्व समुत्तिष्ठ वरानने । जीयादयं तव सुतो यस्ते भाविसुखपदः ॥ २० वाञ्छन्ति बान्धवाः सर्वे त्वदीयास्तव जीवितम् । उत्तिष्ठ निजवन्धूनां कुरु चित्तसमीहितम् २१ रुदन्ति तव रागेण वयस्याः सकलाः सति । निजवाक्यपदानेन वारयेताः सुदुःखिताः ॥ २२

नारद उवाच--

इत्याकर्ण्य वचस्तासां दुष्टा सा धर्मविश्रुतम् । उन्नमय्य मुखं प्राह श्रावयन्ति स्ववान्धवान ॥२३ सल्युवाच---

युष्माभिर्यद्वचो धर्म्य मोक्तं जाने ऋतं ननु । तथाऽपि स्वपतिः स्वीभिर्मान्यो लोकद्वयप्रदः॥२४ यदुच्यते मया वाक्यं धर्मशास्त्रसमन्वितम् । तद्वचः श्वयतां सख्यः युक्तं चेदनुमोदत् ॥ २५ या स्वी निधनमापत्रं पतिमन्वेति तत्परा । पापाऽपि सह तेनेव स्वर्गे वसति सा चिरम् ॥ २६ स्वीभिः पतिर्ने हातव्यो निर्धनो रागवानपि । जीवनमृतोऽनुगन्तव्यः श्रुतिरेपा सनातनी ॥२७ विचिन्त्येति स्वमनसि सख्योऽन्वेमि स्वकं पतिम् । विविच्यते स्वभाग्येन करिष्येऽहं किमस्य वै

नारद उवाच---

इत्युक्तास्ताया सख्यो दुष्टा दुष्टमतिष्रदाः । अचुस्तां धर्मवाक्येन समस्तजनमोहिनीम् ॥ २० सख्य अच्चः—

जिह पूर्वे हि नः सुभ्रः पश्चादन्वेहि वह्नभे । समस्तास्त्वद्वियोगं न वयं सांहं क्षमामहे ॥ ३० अस्मांस्तव विनिन्नत्या अनुयान्त्याः स्वकं प्रतिम् । धर्मोऽल्पः पापवाहुल्यं स्वर्गप्राप्तिस्तु कीहजी जीवन्नयं प्रतिः स्वियः साध्वयं प्रतिपालितः । यहुकं प्रतिपत्नीभ्यां तत्त्वया विहितं स्राप्ति ३२ यावत्स्वजीवनोपायं विधातुम्यमक्षमः । तावत्त्वदीयभाग्येन जीविष्यति सुतस्तव ॥ ३३

नारद उवाच-

इत्युक्ता सा निवद्दते स्वभर्तुरनुयानतः । सुतेन कारयामाम तदा तद्विर्गतिकियाम् ॥ 3.8 अथ कालेन कियता सुनोपनयने मिनम् । कारयामास सा विभेईच्या जारापितं धनम् ॥ 34 कृतोपनयनः कुण्डः स तत्त्वज्ञानवाञ्चिश्वः । यहाक्तिर्गम्य सपदि नागयणपराऽभवत् ॥ 35 सतां संगतिमासाद्य त्यक्त्वा स पाकृतं वपुः । आरुरोह निजं लोकमप्राप्यं योगिभिश्च तत् ३७ अथ सा निर्गते पुत्रे मनोदुःखं चकार व । तिस्मन्नेव दिने राजनभूयो जारैः सहारमत् ॥ इति ते रमगाणायां तस्यां जारैः समं नृप । [ \*समागता जरा काले लावण्यमदनाशिनी । ३९ त्यक्तोपपतिभिर्दुष्टा सा जराग्रस्तविग्रहा । बभुव दृतिकाऽन्यासां कुलक्षीलविनाशिनी ॥ तदा क्षेकस्य विषयस्य सवत्सां गामपाहरत् । विक्रीता कियता राजन्द्रव्येण ननु सा तया ॥४१ तयेति गमितः कालो दृतित्वेन कियाभूप] । पश्चात्कुष्ठं शरीरं ऽस्या विग्णं समजायत ॥ तस्याः कुष्ठे समुत्पने गलितं बङ्गपञ्चकम् । इस्ता पादौ च नृपते पञ्चमी नासिका तदा ॥ ४३ एवंभूता यदाऽऽहारं न लभेत कुनश्चन । तदा तु तत्रोदितया दास्या साऽनीयताऽऽपणम् ॥४४ तत्र सा पतिता पापा लोकान्संप्रीप्य दीनया । गिरा धिगिति कुर्वाणा चक्रे स्वादरपृरणम्॥४५ तिदहाभ्यासवर्त्येको द्विजः सर्वागमार्थवित् । तां विलोक्य महावाग्ग्मी प्रोवाचेदं वचे। नृप ४६

धनुश्चिहान्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज. पुस्तकस्थः ।

द्विज उवाच-

जनानां दुःखदं पापिमह लोके परत्र च। तस्मात्पापं न कर्तव्यं मानवैर्दुःखभीरुभिः ॥ ४७ पापं कृत्वा जनो यस्तु मायश्चित्तं करोति व । न तदाचरते भूयो न तत्फलमवामुयात् ॥ ४८ यः कृत्वा मुहुरेनांमि मायश्चित्तं करोति न । तस्यास्या इव पापाया गतिरत्र परत्र च ॥ ४९ अनया पापसंघातो लोकेऽत्र समुपार्जितः । इहैव तत्फलं भुद्गे भोक्ष्यते नरकोऽप्यसौ ॥ ५० सर्वशास्त्रेषु दृष्टं वे सर्वेषां पापकर्मणाम् । मायश्चित्तं नच स्त्रीणां विमुखानां स्वकर्मणः ॥ ५१

नारद उवाच—
इत्युक्त्वा स द्विजश्रेष्ठो नमस्कृत्य रिवं ययौ । विष्णुं संस्मृत्य संस्मृत्य भीतस्तदवलोकनात् ५२ एवं सा दुःख्वापका भुझाना कर्मणः फलम् । अजितस्य स्वयं राजन्मृता कितपयैदिनैः ॥५३ तस्या अग्निसंस्कारः संजातः पापकर्मणः । आकृष्य केशे सा नीता श्वपचैनेगराद्विहः ॥५४ मग्णावसरे तस्या यमभृत्याः समागताः । पापय्य यातनादेहं तां निन्युभीस्करेः पुरीम् ॥ ५५ साँम्यः स धर्मिणां देवः साक्षाद्वप्रस्तु पापिनाम् । तस्या विलोकनाद्भ्यः सोऽप्यभृद्वे पराख्युखः भृत्यानाद्वापयामा[\*स यम एव पराख्युखः । रोरवे नरके घोरे पात्यतां तु मयेरिता ॥ ५७ इत्युक्तास्ते तदा भृत्या नीत्वा तां घोर्रो]रवे । न्यपात्यक्षधोवक्तां स्मरन्तीं कर्म यत्कृतम् ५८ एवं मन्वन्तरं यावत्मा स्थित्वा तत्र रारवे । पश्चाद्वोधा समुन्पन्ना व्मक्ताने मृतमांसभुक् ॥ ५९ तत्रापि सा वष्यतं लेभे दुःखं स्वक्मणः । फलं मृतकमांसेन कुर्वत्याहारमृत्कटम् ॥ ६० एकदा स मुनेः पुत्रा योऽस्याः कुक्षां व्यजायत । विषयोनौ समायातः इमशाने तत्र पर्यटन्६१ मृतिपुत्रस्तु तां वीक्ष्य मृतानां क्रव्यमश्रतीम् । ध्यात्वा क्षणं स्वमनिस बुबुधे तां स्वमातरम् ॥ स उवाचाऽऽत्मानं बुद्ध्वा तां निजमातरम् ॥ स उवाचाऽऽत्मानं बुद्ध्वा तां निजमातरम् ॥

मुनिपुत्र उवाच--

एतां तु तारयाम्यद्य दुस्तगद्वः स्ववारिधेः । अहो न मुच्यते जन्तुर्जातपापेन कर्मणा ॥ ६३ आत्मनोपार्जितनेव भागकालावधि विना । अस्याः कालो व्यतीयाय निरये मानवाभिधः॥६४ सांप्रतं च जनस्त्वत्र वत्मराणां शतं गतम् । कियदग्रं च भोक्तव्यमेतया पापमुल्बणम् ॥ ६५

नारद उवाच--

इत्यालांच्य पुनर्द्ध्यो ज्ञानेनाऽऽमील्य चक्षुषी । दृष्ट्वा तस्या गति घोरां पापाया दिव्यचक्षुषा।। पुनरात्मानमाहदं स द्वित्रप्रवरो तृप ।। ६६

मुनिपुत्र उवाच—

अहां कल्पशतेनापि निस्तारोऽस्या न दृश्यते । विना सत्तीर्थमरणं शरणं वा रमापतेः ॥ ६७ अथवा पिण्डदानेन गयायां मत्कृतेन च । विनाऽस्याः सद्गतिर्नेव कल्पकोटिशतेरिप ॥ ६८ न घटत द्वयं चास्या अस्यां योनो कदाचन । सत्तीर्थविषये मृत्युः सेवायां श्रीपते रतिः ॥ ६९ अस्या उद्धारहेतुर्वे मन्नायाः पापसागरे । भविता मत्कृतं श्राद्धं गयायां च विहत्रकम् ॥ ७०

नारद उवाच— इत्यालोच्य स धर्मात्मा ययो स्विपतुराश्रमम् । आचरूयौ पितरं सर्वे स्वमातुर्दुःखकारणम्।।७१ निशम्य पुत्रवचनं मातृदुःखनिवेदकम् । उवाच स मुनिश्रेष्ठः पुत्रं प्रणतकंधरम् ॥ ७२ मुनिरुवाच—

हे तात मातरं स्वीयां शीघ्रमुद्धर दुर्गतेः । नयविद्धृपितः शत्रोर्जयलक्ष्मीमिताऽऽहवे ।। ७३ न तारयित यः पुत्रो मातरं पितरं स्वकम् । दुःखान्स याति नरकं यदि तारियतुं क्षमः ।। ७४ स्वपुत्रात्प्राप्य पानीयं पिण्डांश्च वरतीर्थके । पितरो नरकात्स्वर्गं स्वर्गाद्यान्ति हरः पद्म् ।। ७६ तस्मादाशु समुत्तिष्ठ गच्छ खाण्डवकानने । तत्रास्ति यमुना पुण्या मुनिवर्यनिषेतिता ।। ७६ तस्मादाशु समुत्तिष्ठ गच्छ खाण्डवकानने । तत्रास्ति यमुना पुण्या मुनिवर्यनिषेतिता ।। ७६ तस्मादाशु समुत्तिष्ठ गच्छ खाण्डवकानने । तत्रास्ति यमुना पुण्या मुनिवर्यनिषेतिता ।। ७७ तत्र स्तात्वा तु विधिवत्कृत्वा नित्यिकयां निजाम् । तामुहिज्य कुरु श्राद्धं स्वप्रमाश्च कुरु क्रियाम् त्वया तत्र कृते श्राद्धं तस्याः सद्गतिमिच्छता । मा प्राप्यति हर्ग्लोकं हिन्दा गोथाङ्गमुल्वणम् गयायां पिण्डदानेन यन्पुण्यं तात जायते । ततः शतगुणं पुण्यं मङ्गिभुवन स्मृतम् ।। ८० इदानीं वर्तते तात कन्याराशिगतो रविः । पुत्र गत्वा कुरु श्राद्धं पृत्रानृहिज्य वान्थवान ।। ८०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहान्स्ये मध्यनमहिसयणेन नाम • नवाधिकहिशतनमाऽध्यायः ॥ २०९ ॥ (१५०)

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः - ४१८१५

अध दशाधिकद्विशतनमा ५ यायः ।

#### नारद उवाच-

<mark>इत्याकर्ण्य पितुर्वाक्यं स जगाम त्वरा</mark>न्वितः । पुण्यं मधुवनं राजनगयाशतगुणाधिकम् ।। तत्तीरवासिनो विपान्सायमागन्त्र्य मन्त्रवित । काले पुनः समाहय वभाषे स्वागतं वचः ॥ ततः प्रक्षाल्य तन्पादौ गन्धार्यगिभृष्टय च । पादार्घ्यमददान्त्रीत्या सब्येन स्वयमाचमत् ॥ ततस्तान्त्राह्मणात्रीत्वा श्राद्धदेशे न्यवेशयत् । कुशाम्बन्तरुमीपुष्पगन्थाक्षतित्रैः सह ॥ पूरियत्वा कमेपात्रं पुण्डरीकाक्षमस्मरत् । देवताभ्य इति श्लोकं त्रिः कृत्वा सोऽपर्राद्वनः ॥ सतिलक्षोधितकुर्वेविद्धे बन्धनं नतः । अग्निष्वात्तेति मन्नेण पूर्वादीनां दिशां कमात् ॥ रक्षोभृतेति मन्त्रण नीवीबन्धं व्यथाच सः । ततः प्रतिज्ञामाथाय ददा दिजकुशासनम् ॥ पितृन्समाहयामास स तदा ब्राह्मणे।त्तमः । दत्त्वा ततम्तु हस्ताव्यं पात्रं न्युव्जी चकार व ॥ ८ क्रुत्वा गन्धादिदानं च पुनः सब्येन चाऽऽचमत्। सब्यापसब्येन तदा क्रेन्या पात्राणि स दिजः ९ तैन्नोह्मणेरनुज्ञातश्रक्षेऽग्रांकरणं नतः । आज्यादिहिवपा राजंस्नान्यमञ्चा(त्रा)ण्यपृरयत् ॥ 90 अनुत्तानोत्तानपाणिः कुर्वन्पात्रावलम्बनम् । पपाठ पाठिता विषेः पृथ्वी त्वेति द्विजन्मनाम् ११ असंस्कृतप्रणीतानामिति मञ्जेण स द्विजः । दर्भेषु दक्षिणाग्रेषु ददौ च विकिरासनम् ॥ १२ 59 अग्निद्रश्वेति मन्नेण घृतमिश्रात्रमक्षिपत् । जलेन सह राजेन्द्र विष्टुरं कुशकरिपते ॥ सब्येन पुनराचम्य ददो चुलकजीवनम् । तृप्ताः स्थेति च संपृच्छ्य तृप्ताः स्म इति भाषितः १४ शेषात्रभोजने तेषां जग्राहाऽऽज्ञां द्विजन्मनाम् । पिण्डार्थं वेदिकां कृत्वा वितस्तिप्रमितां द्विजः॥ **रेखां चकार दर्भेण दक्षिणाभिमुखीं तृप । ये रूपाणीति मन्नेण द्धे**ऽग्निदिश्चि चोल्मुकम् ॥ १६

१ क. ख. च. ज. इ. ट. यत्फलं। २ च. नंगम्यं गर्या। ज. नं तत्र गर्या। ट. नंगत्वा गर्या। १ क. ख. ख. च. ज. इ. ज. इत्या।

| २१० दशाविकाक्षरातामाञ्चावः । वश्रपुराणम् ।                                                                                                                                    | <b>1998</b>                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| पूर्वजन्मिन या माना पिता यश्च महीपते । तयोश्च पितरौ यौ हि यौ च राजन्यितामहौ यः प्रमानामहश्चापि पितरो राजसत्तम । पित्रादीन्पदमपत्नीकांस्तानुहिक्य यथाविधि ॥                    | 26                                    |
| कुशासनानि दत्त्वा व ददी पिण्डान्षडेव हि । गन्धादिभिश्च संपूज्य मैध्यपिण्डविसर्जनस्<br>कृत्वाऽऽघ्राय च वामांसे पिण्डपात्रं(ण्डान्पात्रे)न्यवेशयत्। जलपात्रं तदादाय वाजे वाजे प |                                       |
| कृत्वाऽऽध्राय च पानाम । पण्डपात (ण्डाम्पात) स्वयं पत् । जलपात्र तदादाय वाज वाज ए । पादार्घ च पुनर्दस्वा दक्षिणाचैरतृतुषत् । आद्वारं ताननुत्रज्य तेभ्यो लब्ध्वाऽनुज्ञासनम्     |                                       |
| बुभुजे च म्वयं राजन्वान्धवेः सह स द्विजः । एवं समाप्य राजेन्द्र श्राद्धं स द्विजसत्तमः                                                                                        | 11 75                                 |
| पूर्वसंबन्धिनां तत्र तीर्थे मधुत्रने शुभे । यदा चचाल शान्तात्मा पितुराश्रमकं प्रति ॥                                                                                          | 73                                    |
| तदा संमिलिता मार्गे सर्वे ते श्राद्धभोजिनः । विमानपटकमारूढा दिव्याभरणभूषिताः                                                                                                  | 11                                    |
| दिव्याम्बरधरा राजिनित्युचुस्ते द्विजोत्तमम् ॥                                                                                                                                 | ં  ર૪                                 |
| पितर अनुः—                                                                                                                                                                    |                                       |
| भो वन्स विप्रशादिल हणीष्व वरमुत्तमम् । तीर्थेऽत्र कुर्वता श्राद्धं भवता तारिता वयम्                                                                                           | ॥ २५                                  |
| वयं गणत्वमापन्नाः श्रीपनेस्त्वत्प्रसादनः । प्रार्थयस्य महाबुद्धे यदिष्टं तव चेनसि ॥                                                                                           | २६                                    |
| मुनियुत्र उवाच                                                                                                                                                                |                                       |
| के युयं कुत आयाता गणन्त्रं हि कुतो गताः । उपकारं विना कस्माद्वरं यस्मे प्रयच्छतः                                                                                              | य)॥२७                                 |
| नाग्द उत्राच—                                                                                                                                                                 | _ 11                                  |
| इत्याकर्ण्ये वचस्तस्य प्रवेजन्मसुनस्य व । पिना प्रोवाच यो दुःखाद्रक्षयित्वा मृतो विषय<br>पिनोवाच—                                                                             | र् ॥२८                                |
| अहं तव पिता विश्व पुर्वजन्मति भूसुरः । भाषेया व्यभिचारिण्या मात्रा ते पीडितो भूड                                                                                              | ाम।।२९                                |
| अतीवदुःखमापन्नो भक्षयित्वा विषं निश्चि । अपमृत्युं गतस्तस्माद्भवं रजनीचरः ॥                                                                                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| एकं मन्वन्तरं तात शतपञ्चदशाधिकम् । वर्षाणां च व्यतीतं तद्राक्षसत्वं गते मिय ॥                                                                                                 | 3 8                                   |
| इदानी पोड्याब्दे तु न्वया श्राद्धे कृते व्या पुण्ये मधुवने तीर्थे देवत्वं प्राप्तवानहम् ।                                                                                     | 1 32                                  |
| एनद्विमानमायानं स्वर्गोदिन्द्रप्रणोदिनम् । सगणं साप्सरोद्यन्दं ममाऽऽरोहणहेतवे ॥                                                                                               | 33                                    |
| अत्र तुभ्यं वरं दातुं सगणः साष्मरागणः । विमानवरमारुद्य गच्छन्स्वरोऽहमागमम् ॥                                                                                                  | \$8                                   |
| वरं वरेय भद्रं ते न विलम्बसहा वयम् । ऐरावतगजारूढः सुरेशो मामवेक्षते ॥                                                                                                         | 34                                    |
| नाग्द उवाच-                                                                                                                                                                   |                                       |
| इत्युक्त्वा निजद्यत्तात्तं दूच्या च निजसन्ते । तत्प्रार्थितां हरेभेक्तिं जगाम स दिवं नृप                                                                                      |                                       |
| अथ प्रावाच् तन्माता पृवेजन्मसुतं च तम् ॥                                                                                                                                      | ३६                                    |
| मातावाच                                                                                                                                                                       | <u> </u>                              |
| त्वत्यसाहाहरं जाता हेवी मन्ता च पापतः । प्राप्नं शस्याः सम्बीत्वं मे पापयाऽपि दिज                                                                                             | ात्तम ३७                              |

त्वयाऽत्र विद्वित श्राद्धे तीर्थे विश्रान्तिसंज्ञके । प्रार्थयस्य महाभाग निजिचत्तसमीहितम् ॥ ३८ ददामि ने यनोऽस्माकं देवीनां न वचो मृषा । येन पापेन जाताऽहं गोधा च पितृकानने ॥ ३९ नरके चिरमास्थाय तत्त्वं वेत्सि द्विजोत्तम । अनुजानीहि मां पुत्र पुलोमतनया दिवि ॥ मामपेक्षत आकाशे हता देवाङ्गनागणैः ॥ 80

नारद उवाच--

इत्युक्त्वा साऽपि तन्माता निष्कामाय स्वसूनवे। ययौ त्रिविष्टपं राजिक्शरसा तेन वन्दिता४१ ततः पितामहस्तस्य स्वपौत्रं तं द्विजोत्तमम् । उवाच वचनं भृप हरेर्बिभ्रतस्वरूपताम् ॥ ४२

पितामह उवाच-

बत्स बत्स चिरं जीव लभस्व निजवाञ्छितम् । त्वत्प्रसादाद्वयं तीर्णा दुस्तराद्धवसागरात्॥४३ पितामहोऽहं ते बत्स तवेयं च पितामही । मृतं माऽनुगता साध्वी सालोक्यमचिरं गता ॥ १४ अद्य त्वयाऽत्र विश्रान्तौ विहिते श्राद्धकर्मणि । आवयोस्तु हरेलोंके लब्धा तस्य स्व(स)क्षपता॥

नारद उवाच-

एवमुक्त्वा तया सार्थे स्वित्वया भूपसत्तम । ब्रह्मलोकमितिकस्य वैकुण्डं स यया द्विजः ॥ अथ मोवाच राजेन्द्र वचस्तत्प्रिपामहः ॥

प्रिपतामह उवाच--

यत्ते तत्कथयाम्यद्य गृणुप्येकमना द्विज । भो भो वत्स महाभाग तवाहं प्रिप्तामहः ॥ ४७ भूणहत्याफलेनाहं शोकरीं योनिमाप्तवात । ततो विनिर्गतम्तात श्वाऽभवं पापपीहितः ॥ ४८ ततः स्थावरतां प्राप्तो विन्ध्यपर्वतसत्तमे । तत्रापि चिग्कालेन स्थितः स्थावग्तां द्धन् ॥ ४९ हस्तिना केनचित्तात मूलादुत्पाटितो बलात् । तिम्मन्नेव ततः काले त्वया श्राद्धमकागि व ॥६० अस्मिस्तिथोत्तमे तात मुक्तोऽहं स्थावरात्ततः । प्राप्तोऽयं यक्षगजम्य नगर्या वास उत्तमः ॥ ५१ देखनुक्कां द्विजश्रेष्ठ यामि तां त्वत्प्रसादतः । त्वां दिदशुगिहाऽऽयातो दृष्टम्त्वं पुण्यद्रभैनः ॥ तिर्थं च सर्वतिथिंषु श्रेष्ठं मधुवनं मया ॥

नारद उवाच-

इत्युक्तस्तेन राजेन्द्र मुनिपुत्रः स धर्मवित् । पप्रच्छ शिरमाऽऽनम्य तं निजं प्रपितामहम् ॥ ५३ ऋषिरुवाच—

जाराणनां कुले तात जातोऽसि न्वं गरीयसि । कथं विद्यानपापं भ्रणहत्याभिषं गुरो ॥ २१ येन निन्दां समापन्नो भवान्योनिपरम्पराम् । समाचक्ष्व महाभाग यदि तत्म्म्रातरस्ति मे ॥ ५५

पूराऽहं द्विजशाई ल ब्राह्मणस्यव जन्मिन । मन्नयन्नविधानेन कृतवान्ट्रत्तमान्मनः ॥ ५६ धनलोभेन नारीणां गर्भार्थमहमाप्यम् । दत्तवांश्वेव नाशाय द्वापहत्त्वतनः ॥ ५७ लोभो हि धनहीनानां जनानां ज्ञानमाहरेत् । श्चिकाले दिनाधीशः कुल्यानामिव जीवनम् ५८ ज्ञाने नष्टे जनस्तात पापमाचरते ध्रुवम् । पापान्नरकमामाति तता याति कुर्यानिताम् ॥ ५९ काचिदेका तदा नारी गुर्विणी मामपृच्छत । किं जिन्ध्याम्यहं विम पुत्रं वेत्यथवा स्त्रियम्॥६० तदाऽहमुक्तवांस्तां वे तव कन्या भविष्यति । पुत्रोत्पत्तिकृते तुभ्यं प्रदास्यामि महोषधम् ॥६१ इत्युक्ता च मया नारी दुर्वुद्धिस्त्रीशिरोर्माणः । जम्राह मम पाद्रो तु दत्तं हेमपलं च मे ॥ ६२ इत्युक्ता च सा महं घट्कन्या जिनता मया । सप्तमीयं त्वया चोक्ता जीविष्येऽस्या न जन्मिन तथा कुरु महाबुद्धे यथाऽहं वै न कन्यकाम् । जनिय्धामि विमाग्न्य निजमाणविनाशिनीम् ६४

९३

68

| इत्याकर्ण्य वचस्तस्यास्तामहं पुनरुक्तवान् । प्रसृतिकाले दास्यामि पुत्रोत्पाद्यहमीषधम् ।।       | ६५                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| तथिति सा वचो महां प्रतिश्रुत्य गता ग्रहम् । अपेक्षमाणा तं कालं तस्यौ वाक्यप्रतीतिकृत्          | ĘĘ                 |
| तस्यां गतायां भोस्तान चिन्तयाऽभवमातुरः । इत्यहं द्विजशार्द्रेल तच्छृणुष्व बदामि ते ।।          | ĘIJ                |
| पुत्रोत्पत्तिपतीत्येयं महां दत्तवती पलम् । सुवर्णस्य न जानामि किमस्याः संभविष्यति ॥            | ६८                 |
| किमत्र करणीयं मे कथमेत्न्सुवर्णकम् । पल्रममाणं तिष्ठेद्वै दरिद्रस्य ग्रहे मम ।।                | ६९                 |
| एवं विमृत्य तहास्यास्त्रस्ये हस्तेन दापितम् । गर्भपातकरं तात मया दारुणमौषधम् ॥                 | 90                 |
| तेनीपधेन तस्यास्तु गर्भस्रावोऽभवत्तदा । मासे तृतीये न ज्ञातं चिह्नं पुरुषकस्ययोः ॥             | ५१                 |
| तदा सा मे गृहं प्राप्ता विषण्णा गर्भस्रावतः । अथाऽऽर्थयन्सुवर्णं तन्निराज्ञा पुत्रजन्मनि ॥     | ७२                 |
| तदाऽहमिष्टकाचूर्ण भम्मना च समन्वितम् । हरिद्राचूर्णसंयुक्तं साम्बु तस्या अद्रशियम् ॥           | <b>\$</b> <i>e</i> |
| एतचूर्णे कृतं मातस्त्वत्पुत्रोत्पत्तये मया । त्वद्दानाद्विगुणं द्रव्यं लग्नमेतस्य साधने ॥      | ७४                 |
| ्इन्युक्ता सा मया तात न्यक्त्वा चुर्ण गृहं ययो । मामुक्त्वेति ग्रहीप्यामि काले त्वत्तो द्विजोच | तम।।               |
| एवं मया कृता तात भ्रणहत्याऽतिदारुणा। ययाऽतिकुत्सिते योनित्रितये भ्रमितं मया।।                  | ७इ                 |
| न्वत्त्रमादादहं मुक्तः सांप्रतं स्थावरत्वतः । देखनुज्ञां मुनिश्रेष्ठ याम्यहं खलकां ग्रुभाम् ॥  | <i>છ</i> છ         |
| श्रीनाग्द् उवाच—                                                                               |                    |
| ्रवमुक्त्वा तु राजेन्द्र तस्य तु प्रियतामहः । तेनाभिवन्दितो मुर्झा प्रययौ दिशमुत्तराम् ।।      | 96                 |
| विमानेन विचित्रेण किंकिणीजालमालिना । नृत्यद्गन्धर्वतृष्टेन मणिप्रकरशोभिना ॥                    | 96                 |
| अथ तस्य महाराज विप्रस्य प्रिपतामही । उत्राच स्वप्रपत्रिं तं विमानवरमास्थिता ॥                  | 60                 |
| प्रिपतामस्युवाच—                                                                               |                    |
| नान्यत्र कुत्र गन्तामि पुण्येनानेन सुत्रत । विना पद्मापतेः पादपद्मचिह्नितमन्दिरस् ॥            | 63                 |
| अयं मम पतिः पापो मुने न्वत्प्रपितामहः । वाग्तिोऽपि मया पापमाचचार सुदुष्ट्यीः ॥                 | ८२                 |
| सोर्ऽाप त्वयार्ऽतिपापात्मा तारितो दुःखसागरात् । शक्यते केन वै कर्नुं तावकं गुणवर्णनम्          | 1163               |
| श्रीनाग्द उवाच—                                                                                |                    |
| इन्युक्त्वा मार्ऽाप राजेन्द्र पतिलोकं जगाम ह । अलकायां चिरं पत्या तेनैव मुमुदे सह ॥            | 98                 |
| अथ ते मनिष्त्रस्य सर्वे मातामहाद्यः । सपत्नीकाः समारुख विमानेषु ययुर्दिवम् ॥                   | ८५                 |
| सोर्ऽपि द्विजवरस्तम्मात्तीर्थोत्म्वपितुराश्रमम् । गत्वा तं सर्वष्टतान्तं स्वपित्रे समवणेयत् ॥  | ८६                 |
| सोर्शप तत्र गतः सार्थ कुटुम्बेन वने मधोः । चकार पर्णशालां वै विश्रान्तेस्तु समीपतः ॥           | ८७                 |
| तत्र विश्वान्तिर्तार्थे तु त्रिकालं स्नानमाचरन् । नाकरोद्विष्णुलोकेऽपि स्पृहां स मुनिसत्तमः।   | 1166               |
| ्रकदा जलमध्ये स स्त्रानं कुर्वन्मुर्गिनेृष् । आचकाङ्क्षे च भविता कदा में हरिदर्शनम् ॥          | ८९                 |
| एवं कामयमानस्य मृनिवर्यस्य भूपते । आजगाम त्वरायुक्तः पक्षिराजासनी हरिः ॥                       | ९०                 |
| [ *लक्ष्म्या वक्षस्थया सार्थ चतुर्बोह्नथरो हरिः ] । नवीनघनवणोभो विद्युद्वणोम्बराद्यतः ॥        | ८१                 |
| कौस्तुभोद्धासिसद्क्षाः शङ्कचक्रगदाङ्मभृत् । वनमालालसत्कण्डो मकराकृतिकुण्डलः ॥                  | ९२                 |
| 3                                                                                              |                    |

फुछाम्बुजपलाशाक्षः स्वलकालंकुताननः । विद्युमाकारकर्जोऽरुणहस्ताङ्घिसत्तलः ॥

उवाच तं द्विनश्रेष्ठं दन्तभासा विभासयन् । शरिक्षशापतिस्तोमतिरस्कारकृता दिशः ॥

| श्रीभगवानुवाच—                                                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| भो भो द्विजवरैतन्मे तीर्थ मधुवनं नुभम् । विश्रान्तिसंब्रकं स्नानात्सर्वकामोपपादकम् ॥      | ९६    |
| अत्र त्वया स्नानकाले वाञ्छितं मम दर्शनम् । तुभ्यं हि तन्मया दत्तं ब्रह्मादिसुरदुर्लभम्    | ् ६   |
| त्यज देहमिमं वित्र मानुषं दिव्यमामुहि । आयाहि महृहं सार्थ मयाऽऽरुष खगेश्वरम् ॥            | ९७    |
| श्रीनारद उवाच                                                                             |       |
| इत्याकर्ण्य वचस्तस्य श्रीपतेः स मुनीश्वरः । तुष्टाव मणतो भृत्वा जल एव विन्नां पते ॥       | 96    |
| मुनिरुवाच —                                                                               |       |
| श्रीपते श्रीकराम्भोजसंगर्दितपदाम्बुजम् । भवतो भवतापघ्रं वन्दे त्रिदशवन्दितम् ॥            | 6,0   |
| स्वदीयमायया नाथ मोहिता येऽत्र जन्तवः । तेषां कदाचित्रिम्नारो न कृपामन्तरेण ते ॥           | 900   |
| सचीर्थसेवनादीश तथा सज्जनसंगमात् । पुंसां भक्तिस्तु येषां वे जायते कृपया तव ॥              | 305   |
| साधुभिर्बहु उदीरितं हरे यो निशम्य गुणकीर्तनं तत्र ।                                       |       |
| कीर्तयत्यखिलपापनाशनं मातृगर्भकुहरं स नो पतेतु ॥                                           | 800   |
| श्रीपने तव जनस्य मानसं देवनस्तु पनिनं महारणे ।                                            |       |
| गुण्ठितं च रजसा जद्दाति नो निर्मलन्विमव रत्नमुत्तमम् ॥                                    | 803   |
| यः पुमान्पति ते पदाम्बुजे दण्डवन्पुलकमङ्गके दघन ।                                         |       |
| सोऽन्वयं नयति तावकं पदं स्वं च वाञ्छितमशेषयोगिभिः ॥                                       | 904   |
| जीव एव तव मायया विभो मोहिनो भ्रमित विश्ववर्त्भमु ।                                        |       |
| त्वत्कृपाललितलोचना अर्लेस्तन्क्षणं तगति विश्ववारिधिम् ॥                                   | १०५   |
| श्रीनारद उत्राच—                                                                          |       |
| इति संस्तुत्व गोविन्दं दण्डवत्तस्य पादयोः । पपात स मुनिश्रेष्ठां जयेति मुहुरीरयन ॥        | 9 c 8 |
| श्रीपितस्तं मुनिश्रेष्ठं दण्डवत्पतितं भुवि । उत्थाप्य बाहुभिस्तृर्णं सुपर्णे समरोपयत् ।।  | 209   |
| तत्कुरम्बं च विश्वातमा वैकुण्ठं च जमाम ह। इत्येतत्कथितं राजञ्जिवं मधुवनस्य व ॥            | ?06   |
| बाहात्म्यं सर्वपापघ्रं किमन्यच्छ्रातुमिच्छसि । य इदं श्रृणुयान्मन्यः सर्वपापैः भमुच्यते ॥ | 800   |
| इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्य मधुवनमाहात्म्यवर्णन नाम               |       |
| दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१०॥ १९ ।                                                        |       |

आदितः श्लोकानां समख्यक्काः - ४१९२४

अधैकादशाधिकद्विशतनमोऽध्याबः ।

सोभरिरुवाच-युधिष्ठिरेदमाकर्ण्य नारदस्य बचः शुभम् । शिविरौशीनरो राजा विनीतस्तमुवाच ह ॥ शिबिरुवाच-मुने मया तु माहात्म्यं भुतं मधुवनस्य वै । त्वन्मुखान्कितु संदेहो सेकोऽस्ति मम मानसे ॥ येन धर्मात्मना सर्वे तारिता निजवान्धवाः । जन्मद्वयकृता श्वासीत्स कथं स्वैरिणीसुतः ॥ प्तदा बक्ष्व भगवन्मर्वे त्वं वेन्सि तस्वतः । अतीनं वर्तमानं च भविष्यमपि नारद ॥ 8

| श्रीनारद उवाच—                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| एकदा मुनयः सर्वे हरिद्वारे समागताः । दश्चम्यां ज्येष्ठशुक्तस्य युक्तायां सर्वपर्वभिः ॥        | ę          |
| तत्र ते विधिवत्सर्वे कृत्वा च स्विक्रयां शुभाम् । हिमाचलिशलापृष्ठे स्वस्थिचत्ता उपाविश्वन     | FIIE       |
| तारात्मजो बुधस्तत्र मुनिसंघे समागतः । सौन्दर्यभरसंयुक्तः स्मरो मूर्तं इवापरः ॥                | y          |
| तं समागतमालोक्य समुत्तस्थुर्मुनीश्वराः । तेनाभिवन्दिता मूर्घा पुनस्ते समुपाविश्वन् ॥          | 6          |
| बुधस्याऽऽदरमालोक्य विहितं मुनिपुंगवैः । मुनिपुत्रः स पत्रच्छ पितरं स्वमिति प्रभो ॥            | 9          |
| मुनिपुत्र उवाच—                                                                               | _          |
| कोऽयं तान समायातः सौन्दर्येणापरः स्मरः। व्यासादिभिर्मुनिवरैर्भृतं तस्याऽऽद्ररः कृतः           | Y &        |
| श्रीनारद उदाच—                                                                                |            |
| इत्याकर्ण्य स धर्मात्मा स्वस्य पुत्रस्य भाषितम् । बभाषे मुनिकार्वृतः पुत्रं निर्वन्धसंयुतम् ॥ | 175        |
| पिनोवाच                                                                                       | • •        |
| बृहस्पनेः सुरगुरोः सुनस्तारोदरोद्भवः । बुद्धिमान् <del>बु</del> धनामाऽयं शशिवंश्नकरः परः ॥    | 85         |
| पुत्र उवाच                                                                                    |            |
| कि न्त्रया कथितं तात निःसंबन्धपरं वचः । बृहस्पतेः सुतो यस्तु स कथं शशिवंशकृत् ॥               | ? ?        |
| जक्वेऽनसूयया तात विधुरत्रेर्मुनीश्वरात् । तस्य वंशस्य कर्ताऽयं कथं सुरगुरोः सुतः ॥            | 8.8        |
| एष में मानसे तात मंत्रयो वर्तते महान । तमपाकुरु विमेन्द्र संदिहानस्य में शिशोः ॥              | १५         |
| पितोबाच-                                                                                      |            |
| पुरा बृहस्पतेर्भार्या नाग नाम यशस्त्रिनी । चन्द्रेणापहृता तात बलाद्धलवताऽनय् ॥                | १६         |
| अपहत्य तदा नीता स्वगृष्ठं विधुना गुरोः । भाषा सा तु तया सार्धे रिमतं तेन वै चिरम् ।           |            |
| तस्यां गर्भोऽभवत्तात कालेन कियता तदा । ततो बृहस्पतिर्भार्यो निजां तारामयाचत ॥                 | ?6         |
| चन्द्रमा अऽपि मदाविष्टो न ददी बलदर्षितः । ततो बृहस्पतिस्तात देवैः शकादिभिः सह ॥               | १९         |
| मंनदो योद्धमारेभे समं बलवदिन्दुना । सहायार्थं विधोः गुकाः समं दि्तिजदानवैः ॥                  | २०         |
| समागतस्तदा तात तस्मित्रणसमुद्यमे । ततस्तारानिमित्तं वे युद्धं प्रावर्ततोल्वणम् ॥              | २१         |
| करिष्यते सर्वजनेः प्रधानं तारकाषयम् । तस्मिन्युद्धे महाभीमे हता देवाश्च दानवाः ॥              | २२         |
| न कस्यचिज्ञयस्तात बभूव न पराजयः। ततः समागतो ब्रह्मा संनिवायोल्बणं रणम्।।                      | २₹         |
| ददी वृहस्पतस्तारां बोधयित्वा निञ्चापतिम् । बृहस्पतिस्तु तां वीक्ष्य तारां गर्भवतीं तदा ॥      |            |
| कुदो विरिश्वेः प्रत्यक्षं समाजे देवदैत्ययोः ॥                                                 | २४         |
| वृहस्पतिरुवाच                                                                                 |            |
| गृणुष्व मामकं वाक्यं तारे तरललोचने । कस्यायं श्रियते गर्भी भवतीन्दोर्ममाथवा ।।                | २५         |
| <u> </u>                                                                                      |            |
| एवं मुहुर्मुहुः पृष्टा सा च लज्जावती शुभा। यदा न कथयामास किंचित्रात तदप्रतः ॥                 | २ <b>६</b> |
| तदाऽयं पत्रयतां तेषां देवानां च सुरद्विषाम् । उत्पन्नस्तामुवाचेदं जननीं च रुषाऽन्वितः ॥       | २७         |
|                                                                                               |            |

बुध उवाच--

कस्माञ्च कथ्यते दुष्टे मदीयो जनकस्त्वया । लज्जां विहाय संपन्न्य शापस्य मम वभवम् ॥ २८ पितोवाच—

इत्युक्त्वा जलमादाय यदा शामुं समुद्यतः । तदा सा मन्दमाहेदं पिता तव सुधाकरः ॥ २० पितोबाच--

इत्युक्ते च तया साध्व्या चन्द्रः स्वतनयं बुधम् । अमुं गृहीन्वा मानन्दं जगाम निजमन्दिरम् ॥ बृहस्पतिस्तु तां तारां गृहीन्वा स्वगृहं ययो । ब्रह्मा देवाश्च देन्याश्च तेऽपि म्वं म्वं गृहं ययुः३१ एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्त्वं मां परिपृष्टवान । बृहस्पतिस्त्रियां जातो यथाऽयं चन्द्रवंशकृत् ॥ ३२

श्रीनारद उवाच-

इत्याकण्यं पिनुर्वाक्यं जहासोचैर्पुनेः सुनः । उवाच च स्विपत्रं कुण्डोऽयं स्विग्णिसुनः ॥ ३३ खवाच च पिता पुत्रं हा पुत्रेदं न भण्यताम् । सर्वमस्वान्तरक्षोऽयं शप्स्यते न्वां न्वदुक्तिवित् ३४ श्रीनारद उवाच—

इत्युक्ते तेन मुनिना चान्द्रिक्षांत्वा तदीग्तिम् । सर्वेषां शृण्वतां पाह मुनीनामिति भूपते ॥ ३५ वृध उवाच--

शृण्यन्तु मुनिशाईला भयन्तो सम भाषितम्। यदि साध्यथवाऽसाथु विचारयत सा चिरम्।। ३६ भयतां तत्त्वबुद्धीनां दशनार्थिमहाऽऽगतः । कृतवान्कस्यिचन्नाहमपराथं सनागिष ।। ३७ असूयया किसर्थं सामवजानन्ति हुर्मदाः । स्वजन्ससफलन्वाय भवहर्शनलाल्यः ।। ३८ स्वभाव एव हुष्टानां साधूनपि निरंग्नसः । उद्वेजयन्ति यन्कापि मिष्ट्याचः पिका इव ।। ३० दुःस्वभावं न सुश्चन्ति हुष्टाः सत्संगमाद्पि । गङ्गास्त्रुमंगमेनापि क्षारतामित्र नीर्राधः ॥ ४० अहा व्याधस्य हुष्ट्रत्वं सुनिहत्तीन्यतो सृगात । वने तृण्यगन्हिन्त निजगानिवद्रोऽपि सः॥४१ सन्स्यः किमपराद्धं हि धीवराणां हुरात्मनाम्। यज्ञले चर्गस्तीर्थं प्रन्ति तन्पकृतिहि सा ॥४२ साधवोऽपि न सुश्चन्ति स्वभावं हुष्ट्रसङ्गतः । हता विषाग्नियुक्सपेः श्रीखण्डा इव शीतताम्॥४३ परोदयेऽपि तृत्यन्ति कि स्वपक्षस्य साधवः । यथोन्मत्ता मुनिवरा वारिवाहस्य वहिणः ॥ ४४ धारयन्ति परार्थं हि निजाङ्गपि साधवः । पितृदेवमनृष्याणामधं मन्पितृवन्कलः ॥ ४५ निजोदयम्तु साधूनां स्वच्छस्याऽऽनन्दहेतैवः । यथा कुमुद्रपुष्पाणां मन्पितुः शीतलन्तिवपः॥४६

श्रीनारद उवाच— इत्युदीर्य वचः क्रोधाद्वुधस्तं मुनिवालकम् । शशापेति त्वमप्याशु कुण्डो भव महीतले ॥ ४७ एवमाकण्ये तं शापं पिता बुधविसात्रितम् । स्वपुत्रं पातयामास तदङ्घ्योः क्षम्यनामिति ॥ ४८ उवाच च न जानाति बालोऽयं तव वैभवम् । नोचितं क्रोधकरणमस्मिन्वाले भवादशः ॥ ४९ कुतिश्रित्कारणात्साधोः कुद्धस्य मकृतिः क्षमा । हुताशनमतप्तस्य शीतत्विमिव चाम्बुनः ॥ ५० अतः क्षमां विधायाऽऽशु विधे**शस्मिन्ननुग्रहम् । बाले** विवेकरहिते क्षमासारा हि साधवः ॥ ५१

श्रीनारद उवाच-

इत्युक्तस्तेन मुनिना शीतांशुतनयस्तदा । कोधं तत्याज शान्तात्मा चक्रे तस्मिन्ननुग्रहम् ॥ ५२

५८

बुध उवाच--

अयं तर्व मुने वालः कुण्डत्वं माप्य भृतले । दत्तयक्कोपत्रीतः सहँप्स्यते हि निजास्पदम् ॥ ५३ श्रीनाग्द उवाच—

एवं स मुनिपुत्रों वे बुधशापात्रृपोत्तम । कुण्डत्वं प्राप्तवानभूमौ पितरो येन तारिताः ॥ ५४ इदं पित्रतं माहात्म्यं श्रुत्वा मधुवनस्य वे । समस्तमश्वमेधस्य फलं प्राम्नोति मानवः ॥ ५५ ये नग धारयन्त्यम्य माहात्म्यस्यार्थमुत्तमम् । हृद्ये यत्र तत्तेषां विषयेनीभिभूयते ॥ ५६ ये पिठिप्यन्ति माहात्म्यं श्रोप्यन्ति च महाधियः । देहान्ते विष्णुसालोक्यं गमिष्यन्ति न संग्रयः

इदमनिशपवित्रं तुभ्यमावर्णितं मे मधुवनसुचरित्रं श्रीपतेः प्रीतिकारि । कल्किलुपकलापच्छेदने दक्षमक्षोत्पथगमननिरासे कारणं पुण्यमृतौं ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्थे मुनिपुत्रस्य कुण्डत्वप्राप्ति**हेतुवर्णनं** नामेकादशाधिकद्विशननमेऽध्यायः ॥ २११ ॥ (१७)

## आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः -- ४१९८२

#### अध दादशाधि रुद्रिशततमोऽध्यायः ।

श्रीनारद उवाच — अर्ता मधुवनाद्राजन्नयं वदगिकाश्रमः । एकाद्रशधनुर्मात्रे भूभागे व्यवतिष्ठति ॥ अस्य तीर्थवरस्याहं महिमानं महाद्भुतम् । वर्णयामि पुरस्तात्ते यं श्रुत्वा मुच्यते भयात् ॥ 3 एकम्तु मगर्थ राजन्देवदासो हि नामनः । ब्राह्मणः सत्यवान्दान्तः साक्षाद्धर्म इवापरः ॥ ş निष्णातः सर्वविद्यासु बृहम्पतिरिवापरः । हरिसंतोपको भक्त्या प्रहाद इव दैत्यराद् ॥ 8 सम्बीकोर्जाप स्मरोक्तंता पार्वत्या इव बङ्घाः । सदाचारपरो नित्यं विश्वामित्रो मुनिर्यथा ॥ 4 मगपेशगृहं मान्यां द्राणवन्कुरुवेदमनि । दानशीलः सुपात्रेषु बलिर्देत्याथिपो यथा ॥ Ę तम्य भायोत्तमा नाम लक्ष्मीरिव गुणोत्तमा । पतिशुश्रूपणपरा यथा जनकनन्दिनी ॥ 9 तस्येकम्तृ सुतो राजन्नक्षदो नाम बुद्धिमान् । एका पुत्री तु वलया नाम सल्लक्षणान्विता ॥ L तयोज्यायान्मुतः कन्या तस्माद्भप कनीयमी । तयोर्यथाक्रमं चक्रे विवाहं स द्विजोत्तमः ॥ 8 विवाहिता तु मा कृत्या यया श्वजुरवेश्मनि । शुभलक्षणमंपन्ना कालेन कियता नृप ॥ १० अङ्गदम्तु महाबुद्धिर्युहभारं वभार ह । पितृवत्सर्वशास्त्रज्ञो योवनश्रीविभूपितः ॥ 88 एकदा स तु विषेत्द्रः पुत्रं तं गृहकर्मणि । क्षमं विज्ञाय राजेन्द्र निजभायों मुवाच ह ॥ १२

द्वदास उवाच—
समाकर्णय मे साध्वि कालेऽस्मिश्वचितं वचः । ततो यदुचितं भद्रे तदहाय विधीयताम् ॥ १३
एषा जरा समायाता शरीरं पानियष्यति । अङ्गान्याकम्पयन्तीव वात्या पकफलं यथा ॥ १४
अक्ष्णामिप द्युति मन्दां नूनमेपा करिष्यति । नक्षत्राणां सचन्द्राणां पातर्वेलेव सुव्रते ॥ १५
स्खलतोः पादयोर्मन्दां गति प्रतिपदक्रमम् । करिष्यति जरा श्रेषा यथा निगडश्क्रात्रा ॥ १६
तस्मादेव जरा यावस्र मोढा जायते शुभे । आत्मनस्तावदावाभ्यां करणीयं हितं द्वतम् ॥ १७
यहपुत्रसुद्द्वानृपितरो हि विनश्वराः । द्रव्यादिकं च सुभगे तेषु सज्जेत नो बुधः ॥ १८

3.8

अतोऽइं सर्वतीर्थेषु पर्यटन्विजितेन्द्रियः । वानप्रस्थेन विधिना वीक्षिष्ये इरिमीश्वरम् ॥ १९ ततः संन्यासमादाय कवित्तीर्थेश्विमे शुभे । प्रारब्धकर्मणामन्ते त्यक्ष्यामि स्वं कलेवरम् ॥ २० एवं चेत्याण्युक्तिः स्यान्युक्तिः स्यान्यः । स्यान्यक्तिः स्यान्यक्

जन्मोवान—
पुनान्वा सीजनो बाऽपि को रमेत विनश्वरे । संसारे माधवं मुक्त्वा नित्याश्रममचेतनः ॥ २२ तस्मान्यामपि जीवेश्व त्वत्पादाम्बुजसेविनीम् । नीत्वा स्वसंगमे तावदिश्वाधेराशु तारय ॥ २३ पुत्रोऽयमङ्गदः श्रीमान्यहभारस्य धारणे । समर्थोऽभृत्स्नुषा चेयं कल्याणी तत्महायिनी ॥ २४ पुत्रे समर्थे यो मूढः पुरुषः स्त्रीजनोऽथवा । न विरज्येत स मूढो वश्चितः श्रेयसा हि सः ॥ २५

श्रीनारद उवाच-

एवमन्योन्यमामन्त्रय दंपती तौ रहस्तदा । पुत्रमाहृय कथयांचक्रतुम्निवद्मकृदम् ।। २६ दंपती ऊचतुः—

जरागमश्चयद्गात्रावावां विद्धिं त्वमङ्गद् । स्वश्नेयसे यितप्यावः कुत्रचित्पुण्यभृतले ।। २० हरेराराधनं भक्त्या श्रेयः परममुच्यते । तद्यमेत्र निष्कामा यतन्ते साधवो भ्रवि ॥ २८ विषयेषु न संसक्तिः समत्वं सर्वजन्तुषु । येषां हर्षविषादो च न जातु सुखदुःखयोः ॥ २९ त एव साधवो लोके गोविन्द्पदसेविनः । तेषां दर्शनमात्रेण कृतार्थो जायते नगः ॥ ३० तीर्थानि पर्यटन्धीरस्तद्र्शनसमुत्सुकः । भाग्योद्येन केनापि तद्दर्शनमवामुयात ॥ ३१ तस्माद्धारं कुटुम्बस्य भुजयोर्युगदीर्घयोः । आगोष्य नो विसर्जस्व तीर्थयात्रार्थमङ्गद् ॥ ३२ तीर्थयात्रामसङ्गेन कदाचित्साभुद्र्शनम् । भवद्यदि तदा पृत्र द्वयोनीं स्यानकृतार्थता ॥ ३३

श्रीनारद उवाच-

इत्युक्तः पितृभ्यां पुत्रः साधुवादमवादयत् ॥

पुत्र उवाच-

समस्तकुलिन्स्तारो भवद्र्यामयमीरितः । आशु मामवजानीतं कि करोमि भवद्धितम् ॥ अद् अद्दमाद्वाकरो नित्यं युवयोः पुज्यपादयोः । पुण्यतीर्थेषु दानार्थं गृहीतथनमुत्तमम् ॥ नयतं मामपि मेर्प्यं सेवार्ये निजसंगमे ॥

श्रीनारद उवाच---

इत्युक्तवा धनमादाय गत्वा[तः]कोशद्वयं तयोः । सक्ने ग्रहमाग[इं प्रति]ताभ्यां कथंचित्स निवर्तितः तौ गृहीत्वा धनं किंचिद्विष्णुनीं सं[प्री]यतामिति । कन्द्रमृलफलाहारी तत्रोषित्वा दिनत्रयम् ३८ यदा तस्मात्मचलितौ दंपती जगतीपते । तदा मार्गे महान्कश्चित्तिद्धः संमिलितस्तयोः ॥ ३९ ताभ्यामुभाभ्यां शिरसा बन्दितः स उपाविश्वत् । उपविष्टस्तदा ताभ्यामिति पृष्टः स सिद्धराट को भवान्कृत आयातः किं चिकीर्षति तद्वद् ॥

सिद्ध उवाच-

सिद्धोऽइं तापसश्रेष्ठ कल्पन्नामे गृइं मम । इन्द्रमस्थात्समायातां दृष्टं तत्र महाझतम् ॥ ४१ तत्रास्ति कपिलः सिद्धो नारायणसमो गुणैः । तस्माद्दं पठन्सांख्यं निवसामि तदाश्रमे ॥ ४२

| र ( र शायसाम्याध्याता । प्रमुद्राणम् ।                                                   | १५७१       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| एकदा महुरुः श्रीमान्स्वाश्रमात्किपलो ययौ । बदर्याख्यं महापुण्यं स्नातुं स यमुनाजले ।     | ¥₹         |
| तत्रैकोऽरण्यमहिषस्तृषार्तौ यमुनाजले । प्रविष्टो जलमापीय पूर्वजन्म स्वमस्मरत ॥            | 88         |
| स्मृत्वा स पूर्वकर्माणि महिषोऽरण्यसंभवः । जलाश्रिस्टत्य तरसा ववन्दे कपिलं गुरुस् ॥       | ४५         |
| उवाच नरवाचा च मिय शृष्वित तापस । यत्तते कथयाम्यद्य शृणु त्वं परमाझुतम् ॥                 | 88         |
| महिष उवाच                                                                                |            |
| भो भो विष्णुकलाभृत सिद्धानां किपलेश्वर । किनामेदं महातीर्थं नताय कथयस्व मे ॥             | 80         |
| अस्य तीर्थवरस्याम्बुस्पर्शात्पूर्वजनेः स्मृतिः। जाता मम महाभाग पापस्यापि च कर्मणः        | 11 86      |
| मिद्ध उनाच—                                                                              |            |
| एवमाकर्ण्य तद्राक्यं महिषस्य महामितः । जानऋपि च तद्वृत्तं विद्दस्येद्गुवाच इ ॥           | ४९         |
| कपिल उवाच—                                                                               |            |
| भवान्महिषशाईल क आसीन्एर्वजन्मिन । तत्र किं कृतवान्कर्म योनि येनाऽऽप माहिषीम्             | ।।५०       |
| महिष उताच                                                                                |            |
| शृणुष्य मुनिशाईल दृत्तं वे पृर्वजनमनः । अहमासं पुरा राजा कलिक्वाधिपतिर्वली ॥             | 48         |
| स्वपरां नेव ज्ञानामि योपितं काममोहितः । विणजां साधुवृत्तीनां धनहर्ता निरेनसाम् ॥         | ५२         |
| निशीथे नगरे राज(विद्व) नगतभीः पर्यटाम्यहम् । सुन्दरीभिः परस्वीभिः क्रीडितुं रतिली        | लया ॥      |
| यहुहे सुन्दरी नारी पत्रपामि स्मरमोहितः। वसामि निशि तत्राहं क्षेत्रे वनगजी यथा।।          | ५४         |
| क्रीडित्वा तत्र निःशङ्कं धनं हैत्वा च तृहृहात् । स्वग्रहं पुनरायामि कियद्भिर्वासरैरहम् ॥ | ५५         |
| उपविष्टः सभामध्ये दिवा द्वी पुरवालकी । आनारय वाहुयुद्धेन योधयामि निजाग्रतः ॥             | ५६         |
| नियोधयित यो बालस्तं मन्त्रा धनिनं बलात् । युद्धामि तत्पितुर्वित्तं स्वल्पं वा भूरि वा ।  | पुने ५७    |
| यः पराजयत तत्र कातरत्वात्महामुने । नायमईः पुरे स्थातुं ममेति विनिद्दन्मि तम् ॥           | 96         |
| एवं मय्यथमाचारे वर्तमाने महीपनो । पौरा नगरमुत्सङ्य प्रययुर्विष्यान्तरम् ॥                | ५९         |
| एकदा मुनिकार्द्दलो दुर्वोसाः पर्यटन्महीम् । पुरं मम समायातो दुर्वासा रुद्रसंभवः ॥        | 60         |
| मिलित्वा नागराः सर्वे तदा जरमुम्तदन्तिके । प्रणिपत्येदमाहुस्तं स्वदुःखज्ञापकं वचः ॥      | ६१         |
| पांग जनुः—                                                                               |            |
| आत्रेय मुनिशार्द्देल कृपां कुरु कृपानिधे । अधर्मनिरतं भूपमेनं धर्मेण योजय ॥              | <b>६</b> २ |
| भाग्योदयेन केनापि भवानम्माकमागनः । उद्वेलाद्भपदुः वाब्धेरस्मांस्तारय पोतवत् ।।           | € ₹        |
| थनं लोभवता तेन हुतं नो मुनिपुंगव । दृषिताश्च ख्रियः साध्व्यः सकामेन निरेनसाम् ।          | 1 68       |
| द्यवन्मग्देशीया बहवः शिशवो हताः। अगण्यवैगुण्यनिधिरेष भूपो महामुने ॥                      | ६५         |
| महिष उवाच                                                                                |            |
| एवमाकर्ण्य पौराणां वचः स मुनिरत्रिजः । दण्ड्योऽयमिति संचिन्त्य सभास्यं मामथाऽ            | ऽययौ॥      |
| रष्ट्वा हि तं समायान्तमबधूतं दिगम्बरम् । अवारयमहं भृत्यैर्नत्वयं दर्शनोचितः ॥            | ह ७        |
| रेणुना सर्विलप्ताक्रो महिषाकृतिरेव वै । वार्यतामिति पार्श्वस्थान्बहुबोऽहं समादिश्रम् ॥   | ६८         |
| तनस्ते तरसा भृत्यास्तं वारियनुषभ्यगुः । हुंकारेणैव तान्सर्वान्स चक्रे भस्मसान्मुनिः ॥    | ६९         |
|                                                                                          |            |

| यज्ञाश्वं रक्षतः स्वस्य पितुस्त्विमव सागरान् । सर्वशस्तानहं भृत्यान्भस्मीभृतांस्तु तेजसा ॥ | 90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| आलक्ष्य सहसोत्थाय गृहमावेष्टुमुद्यतः । रे रे पापेति संबोध्य ततो मां मुनिसत्तमः ॥           | 98 |
| <b>क्षञ्चापेति महारण्ये महिषो भव सांमतम् । तेनाहिमिति शप्तो वै मुक्त्वा राजतनुं तदा ।।</b> | ७३ |
| मरुदेशे महारण्ये जातोऽहं महिषो मुने । चिरकालमहं तत्र न्यवसं मुनिपुंगव ।।                   | 9₹ |
| अत्राऽशतः कृतेनाहं पुण्येन तदपि शृणु । वापीकृपमरस्यस्तु वहवः कारिना मया ।।                 | ७४ |
| सहकारादिष्टक्षाणामारोपो विहितः पथि । पुण्येनानेन मे देव पातो न नरकेऽभवत ।।                 | ও  |
| तीर्थस्य च मया प्राप्तो ह्यमुष्य जलसंगमः । एनचे कथिनं सर्वे पृर्वजन्मशुभाशुभम् ।।          | ૭ર |
| येन तीर्थे मया प्राप्तमेतद्योनिश्च माहिषी । अस्य तीर्थवरस्याम्बुम्पर्शाज्ञानिम्मरोऽभवम् ॥  |    |
| कथमस्या असर्यानेर्मुक्तिः स्यात्तन्मुने वद् ।।                                             | ৩৩ |

कपिल उवाच-

एतत्तीर्थं महायुण्यं बद्यीक्यं रमापतेः । अत्र स्नाहि द्वतः कामं स्वचित्तस्य हि लप्स्यमे ॥ ७८

सिद्ध उवाच-

एतच्छुत्वा वचस्तस्य महिषः स महामुने । तत्र तीर्थवरं स्तातुं पाविशत्स्वर्गवाञ्छया ॥ ७० स्तात्वा स्वर्गेच्छया तस्मिञ्जलाचटमुपागते । तत्क्षणं गजमारु शकः स्वर्गात्समायया ॥ ८०

इन्द्र उवाच--

हे कलिङ्गपते नैजं देहं जिहिहि माहिएम् । प्रतिलभ्य वपुदिन्यं सममायाहि मे दिवम् ॥ त्वया स्वर्गेच्छया स्नातं प्राप्तं तत्ते सुगम्पदम् ॥

सिद्ध उवाच-

इत्युक्तः स तदा तेन त्यक्त्वा देहं तु माहिषम् । दिच्यं वषुः समामाद्य गजराजं समारुहत ८२ गजराजं समारुह्य स्थित्वा च गगने क्षणम् । प्रणम्य शिग्सा देवं तुष्टाव कांपलं मुनिम् ॥ ८३

कलिङ्गप उवाच—
नमस्ते परमेशान केवल झानहेतवे । सेतवे वेद्विद्यानां रिपवे तिक्ष्मेशिनाम् ॥ ८२ त्वतः प्रहित्तः सांख्यस्य जाता तत्त्वाववाशिनी । देहिनां मायया ग्रस्तवेतसामिष ते विभा ८५ ये वेद्विहितं त्यक्त्वा वर्तन्ते स्वेच्छ्या मुने । तान्दण्डयास दण्ड्यांस्तवं मज्जयंस्तियेगादिषु ८६ इन्द्राद्यो लोकपालाः सर्वे त्वद्धिकारिणः । त्विद्च्छामनुवर्तन्तं भीता दण्डकृतो हि ते ॥ ८५ त्रयीधमिवरोद्धारः पृवेदेवा युगे युगे । अवतीये विनाशाय हताः सर्वोत्मना त्वया ॥ ८५ ये त्वया हता नाथ चिक्रणा त्रिद्शात्यम् । ते ते तमोमयी हित्वा तनुं वेकुण्डमाययुः ॥ ८५ आझापय जगनाथ गन्तुं मां त्रिद्शालयम् । अनुगृहाण शकं च नमन्तं वीक्षणामृतः ॥ ९० मसादात्तव देवेश वद्यीख्यस्य च प्रभो । तिथिस्य स्वतनुं हित्वा तामसीं सान्विकी गतः ॥९१ इन्द्रेण सह नागेन्द्रमारु त्रिद्शालयम् । गच्छामि स्वेच्छ्या नाथ कुपातस्ते कुपानिथे ॥ ९२

सिद्ध उवाच—
इत्यिभिष्ट्य देवेशं किपले स किल्क्ष्यः । नमस्कृत्य च तत्पादा जगाम त्रिद्शालयम् ॥ ९३ एतन्मयाऽङ्कृतं विम दृष्टं बदरिकाश्रमे । गुरुं शुश्रूपमाणेन पापस्यापि विमोक्षणम् ॥ ९४ नातः परं त्रिलेक्यां तु तीर्थं सर्वार्थदायकम् । यादि तत्रव सर्द्धाकः परं श्रेयो यदीच्छिति ॥९९

१०१

धहं यामि समानेतुं बदर्यारूयं गृहान्द्रिज । दृद्धं स्वकीयं पितरं निस्पृहं मोक्षकामुकम् ॥ ९६ नारद उवाच--

इति तीर्थवरस्यास्य बदर्याख्यस्य भूपते । महिमानं ममुत्कीर्य स सिद्धः स्वग्रहं ययौ ॥ ९७ अथ कालेन कियता स सिद्धः सह भार्यया । तीर्थानि पर्यटन्धीर इन्द्रप्रस्थेऽभ्यगादिह ॥ ९८ तेनेव वपुषा राजन्नीतवांस्ता निजालयम् । स सिद्धोऽपि स्विपतरं गृहादानीय सत्वरः ॥ ९९ तत्रेव स्नापयामास तत्तीर्थं मोक्षकामुकम् । सोऽपि श्रीवासुदेवेन वृद्धः सिद्धिपता तदा ॥ नतो नीतो निजगृहं वृन्दारकविवन्दितः ॥ १००

इन्द्रपस्थान्तरगतमिदं सद्घदयीख्यमीशः

म्नानाद्याद्सिलजनिता मानसष्टं पदार्थम् ।

माहात्म्यं ने न्यनित्मते वर्णिनं तस्य पूर्न

यच्छ्रद्वा वे पति न जनो मातृगर्भे कदाचित् ॥ स्थित्वायाणे एक समस्यादे कालिक्सम्मानाचे करिकाशमानाकाचे ।

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे काकिन्दीमाहात्म्ये बदरिकाश्रममाहात्म्यवर्णनं नाम द्वारशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५२ ॥ ( ५८ )

भादिनः श्लोकानां ममण्यङ्काः--४२०८३

अथ त्रयादशाधिकद्विशतनमाऽध्यायः ।

शिविरुवाच--

वर्णितं में त्वया साथा माहात्म्यं वदरीभवम् । यिश्वशम्य मनो याति मम निर्मेलतां मुने ॥ १ एतदद्भुतमाहात्म्यं शक्रमस्थाग्व्यमुत्तमम् । सकलं मुनिशार्द्भ चतुर्वेर्गपदायकम् ॥ २ भुवि नातः परं तीर्थं तिरश्चामिष मुक्तिद्दम् । श्रेष्ठं सकलशापत्रं दर्शनादेव नारद् ॥ १ एतद्न्तगेतस्यास्य द्दाद्दारस्य नारद् । माहात्भ्यं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः संतोषकारकात् ॥ १ मामुद्धर मुने दीनमिवद्याकामकर्मिनः । वर्णनेनास्य तीर्थस्य शक्रमस्थगतस्य वै ॥ ५

श्रीनारद उवाच-आकर्णय महाभाग वर्णयामि नवाग्रतः । हरिद्वारस्य माहात्म्यमश्वमेधकलपदम् ॥ Ę अत्रैकः श्वपचः पापो यथा स्वर्गतिमाप्तवान् । तत्तेऽहं कथयाम्यद्य शृगुब्वैकमनाः प्रभो ॥ 9 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कालिक इति विश्वतः । श्वरचः पारकर्मा वै वसति सा पुराद्वहिः ॥ 6 पश्चषड्वर्भदेशीयान्वालात्रगरवासिनाम् । प्रसद्ध वश्चयित्वा च वने नीत्वा जघान सः ॥ 9 तेषामलंकारमयं रजतं हेमवच्चृप । रत्नादिकं च कायस्थं हत्वा ताञ्जग्रहे तृतः ॥ 20 विवेश साधुनिलये रात्री धनजिहीर्षया । पथिकान्धनमालक्ष्य संजब्ने निर्जने वने ॥ 55 कुरुक्षेत्रे समायाना एकदा रविपर्वणि । नानादिग्भ्यो जना राजकानादानजिहीर्षया ॥ १२ तास्मिन्यथाविधि स्नात्वा रविपर्वणि भूपते। दानं दस्त्रा यथात्र लोकाः स्त्रान्स्त्रान्यदुः १३ एकः कश्चिद्विशां श्रेष्ठी धनेन महता युतः। पश्चात्सर्वजनेभ्यस्तु (नानां तु) चचाल स्वग्रहं प्रति ॥

अश्ववारः पदातीनां विंशतिं पुरतो दधत् । कालिङ्गः स महापापस्तमनु प्रस्थितस्तदा ॥ १५ कतिचिद्दसतीर्गत्वा सह तेन विशा अपमः । सो उन्त्य जस्तद्धनं हर्तुं न लेभे समयं रूप ।। 38 बलेनापि ब्रहीतुं न क्षमोऽभूत्तस्य स श्रियम् । वैदयस्तु जनविंशत्या संयुक्तस्तु स एकलः ॥ १७ अत्राऽऽगतः स पापात्मा वैदयस्यार्थेन पार्थिव । निशीथे शिषिरं तस्य धनं हर्तुं समाविश्रत् 26 एकेन तस्य वैद्यस्य जनेन स तु लक्षितः । प्रविश्वेत्र पापात्मा ददता प्रहरं स्वकम् ॥ 90 तमालक्ष्य समीपस्थं स जनः प्रहरपदः । उभयोः पादयो राजन्स्त्रयमेव गृहीतत्रात ॥ 30 तौ गृहीत्वा जनानन्यान्बोधयन्प्रहरप्रदः । ईस्तेनेव तु पापेन चौरेणाऽऽघातिनो हि मः ॥ 29 इत्वा पलायमानस्तु गृहीतोऽन्येर्जनैस्तदा । ग्रहीनारं पुनर्हन्वा सहमा स पलायिनः ॥ 22 एकेन केनचिद्राजन्सेवकेन धनुर्भृता । दृरादेव शरेणाऽऽशु धावन्मंनिहतोऽधमः ॥ 73 इतमात्रः शरेणाऽऽशु तत्यानं स च जीवितम् । तां च द्वौ निहतां राजन्वैद्यस्यानुचरावुभौ २४ ते त्रयो वरयानानि गणानीतानि भूपते । समारुख दिवि स्थित्वा वैद्यमेतद्भभाषिर ॥

कालिक्ववश्यानुचरा अचुः—

भो भो वैश्यपते साधो तिथिमेतदनुत्तमम् । इन्द्रमस्थं हिन्द्वारं शिवकृत्पापिनामपि ॥ २६ [क्ष्वयं त्रयः सुतीर्थेऽस्मिन्नपष्टत्युगता अपि । गच्छामस्त्रिदिवं वश्य सांवतं शिवमस्तु ते ॥ २७

श्रीनारद उवाच — इत्युक्त्वा ते ययुः स्वर्ग शिवे शिवकृतां पदम्] । यत्रेच्छया हि लक्ष्यन्ते भौग्यवस्तृत्यनेकशः ॥ अथ रात्रा व्यतीतायां पातरत्र विशां वरः । स्वभृत्यदेहयोः कृत्वा टाहमस्थीन्यपातयत् ॥ २९ तीर्थेऽत्र पात्यमानेषु भृत्यो तावस्थिषु प्रभो । स्वर्गात्युनग्रहाऽऽयातां तं वेदयमिदम्चतः ॥ ३०

भृत्यावृचतुः—

भो भो वैश्यपते साधो तीर्थेऽत्र मरणाद्धित । पापानामिष जन्तनां स्वर्गप्राप्तिन संशयः ॥ ३१ स्थले मृतस्य जन्तीश्व पतन्त्यस्थीनि वार्गिण । तीर्थस्यास्य तदा वृश्य सत्यलोकं स्थितिभवत ॥ स्थले मृताभ्यामावाभ्यामस्थिपातेन वार्गिण । संप्राप्ता ब्रह्मणां लोकं स्थितिग ब्रह्मसंस्थितेः॥ स्थले मृतस्य चौरस्य पेतुरस्थीनि नाम्बुनि । यतोऽतः स विशां नाथ तस्था वृनदारकालये ३४ तस्यापि देहमन्त्रिप्य तीर्थेऽस्मिन्नाशु पातय । यथा सोऽपि सुरश्रेष्टः प्रामुयान्ना गति पराम् ३५ उपकारः सदा कार्यः परेपामपि साधुभिः । अपकारो न मन्त्रव्यः कृतो भृशमसज्जनः ॥ ३६

श्रीनारद उवाच—
इत्युक्तवा तो महाभागो गतो हिरिपुरी प्रति । हिरद्वारस्य तीर्थस्य सिलले चास्थिपातनात् ३० स वेदयस्तु महाभागस्तस्य चारस्य विग्रहम् । द्रग्धुमन्वेपयामास न लेभे तं तु भूपते ॥ ३८ पुनराहत्य तत्रेव सर्वतीर्थात्ररोमणो । हिरिद्वारे महाराज स सम्जाविति वाञ्छया ॥ ३९ अहमुत्याय सत्युत्रान्धमार्जितधनेन च । संतोष्य विपान्वन्धृश्च विष्णुमाराध्य सेवया ॥ ४० त्वय्येव मरणं प्राप्य गच्छामि हिरिमन्दिरम् । तीर्थराज नमस्तुभ्यमेतत्कर्तव्यमस्ति ते ॥ ४९ इति कामनया राजन्म वैद्यस्तत्र कामदे । तीर्थे स्नात्वा यतः सर्वेश्वर्त्यः सममगादृहम् ॥ ४२

धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. स्व. ज. प्स्तकस्थः ।

तत्र गत्वा स पत्न्यां तु पुत्रानुत्पाद्य बुद्धिमान् । धर्मोपाजितवित्तेन तोषयामास बान्धवान् ४३ भक्त्या परमया राजकाराध्य कमलापितम् । तीर्थेऽस्मिन्मरणं प्राप्तो यतो वैकुण्डमामुयात् ॥ ४४ जनस्तत्फलमामोति शृण्वन्माहात्म्यमस्य तु । गोपीचन्दनदानेन ब्रह्मपत्रेषु भोजनात् ॥ ४५ यत्तत्फलं मिहस्त्रोऽस्य श्रवणादेव कार्तिके । जागरेण च बोधिन्यां प्रहरे पश्चिमे तृप ॥ ४६ यन्फलं नन्मिहस्त्रोऽस्य तीर्थम्याऽऽकर्णनाद्धवेत् । हिरद्वारस्य सद्दर्शं शक्रप्रस्थगतस्य वै ॥ ४७ न तीर्थं पृथिवीलोके चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्ये हरिद्वारवर्णनं नाम त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९३ ॥ (१९)

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः--४२१३०

#### अथ चतर्रशाधिकहिशनतमोऽध्यायः ।

| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| श्रीनाग्द् उत्राच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| भृयः जृणु महाभाग माहात्म्यं पूरमाद्धुतम् । अत्र स्थितस्य तीर्थस्य पुष्करस्य ज्ञितप्रदम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,   |
| प्रसादानस्य तीर्थस्य विष्णुः सर्वसुरश्वरः । प्रसन्नः पुण्डरीकस्य मासमेकं ग्रहेऽवसत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| अत्र मुक्ति तदनुनो लेभे पापरतोऽपि हि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7   |
| शिविरुवाच्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| कः पुण्डरीको धर्मात्मा ऋतं तेन च कर्म किम् । येन प्रसन्तो भगवांस्तहृहे मासमावसत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| कथं तदनुजः प्राप पापान्मा श्रीहरेः पदम् । तीर्थस्यास्य प्रसादेन सर्वमाख्याहि मे मुने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| शृष्वतोऽस्य न संतोपो माहात्म्यं मम जायते ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| श्रीनाग्द उवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| विद्भेनगरे राजन्मालवारूयो महायद्याः । ब्राह्मणो ब्रह्मविच्छान्तो विद्वानिवप्णुपरायणः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (   |
| देवपिषितुभृतानां मनुष्याणां च पोषकः । विषयेषु न संसक्तो लोभमोहादिवर्जितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8   |
| स एकदा महाभाग सिंहप्राप्ते बृहम्पता । गोदावरी महापुण्यां स्नातुं प्रातर्जगाम ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (   |
| दातुं तत्र सुवर्णस्य गृहाज्ञिन्य पलायुतम् । गच्छन्यथि स धर्मात्मा मनसेतदचिन्तयत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |
| मालव उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| गृहाद्वानार्थमानीतं मया हेमपलागुतम् । यस्म कस्मै न दानव्यं दातव्यं पूज्यसाध्वे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| INITIAL CANDING A CANDING | ? < |
| उञ्छद्दरया समानीतं दुस्वा दुर्वाससे मुनिः । शिलोञ्छद्वत्तिर्धमोत्मा स्व त्यक्त्वाऽ(स <b>त्कृत</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | या  |
| गात्परं पढम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| दानवेन्द्रो बळी राजा पात्रं विद्वाय वामनम् । विपक्षायाप्यदात्तस्मै त्रिलोकीं स्वभुजार्जिताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | []  |
| तसात्पात्राय दातव्यं धनं धर्मार्जितं मया । गोविन्दतुष्ट्वे सम्यग्वाञ्छनीयं न तत्फलम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ? 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

पुण्डरीकस्तु धर्मात्मा भागिनेयो गजाह्वयात् । आयास्यति मयाऽऽहूतः सर्वेपात्रक्षिरोमणिः॥ १४ आनीतस्य धनस्यार्धे तस्मे पात्राय सूनवे । स्वसुर्दास्यामि शेषं तु श्रोत्रियेभ्यो यथाविषि॥ १५

### श्रीनारद उवाच--

प्वं विचिन्त्य धर्मात्मा मालवः स द्विजोत्तमः । कितिभिर्वासरैः प्राप्तः पुण्यां गोदावरीं तृप १६ भिलितस्तत्र धर्मात्मा पुण्डरीकः स्वसुः सुतः । तस्य वै पूर्वमायातो मालवस्य महीपते ॥ १७ स तत्र विधिना स्नात्वा सिंइसंक्रभवासरे । पुण्डरीकाय वित्तार्थं ददौ मे प्रीयतां हरिः ॥ १८ पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा स्नात्वा गोदावरीजले । स्विवत्तस्य चतुर्थाशं श्रोत्रियेभ्यो ददौ सुदा १९ स तत्र विधिवत्स्नात्वा दन्त्वा दानं च शक्तितः । गच्छत्तं स्वग्रहात्राजिन्युवाच स्वसुः सुतम् मालव जवाच—

गुरूत्यति नमस्कारो वाच्य आशीर्लघृत्यति । यथाऽत्र यो हि संयोगः क्षणिकोऽयं वभृत ह २१ एवं हि सर्वजन्तुनां पुत्रदारादिभिः सह । तस्मात्क्षणिकसंयोगान्मंसाराद्यः सुधीर्नगः ॥ २२ विरज्येत कृपापात्रं स हरेः स्याद्विनिश्चितम् । कृपातः श्रीहरेः प्राणी सन्संगमरतो भवेत ॥ २३ ततस्तस्य हरेलीलाश्रवणेच्छा हि जायते । श्रुत्वा च कीर्तिताः सद्धिर्हिर्णिला अपि स्वयम् २४ सस्पृष्टं कीर्तयत्येव ततः स्मरित केवलम् । ततस्तस्य भवेत्येम गाविन्द्रपद्मवने ॥ २२ भजंस्ततस्तरत्याशु पोतेनेव महाणेवम् । एतद्र्थं हि साधनां ज्ञानिनां कर्मिणां तथा ॥ यत्नो भवति धर्मात्मक्षपि त्वं यत्नवात्भव ॥ २६

श्रीनारद उत्राच--

एवमुक्त्वा स वैदर्भः सुतं कथमपि स्वसुः । विस्रज्याश्रुमुखो बाष्पपर्याकुल्हकं यया ।। २७ पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा चचाल स्वगृहं प्रति । कितिभिवासरं राजन्नागतोऽत्र शुभास्पदे ।। २८ भरताख्यं कनीयांसं भ्रातरं पतितं भुवि । श्वसन्तं क्षतिनगैच्छद्वधिराक्तमविक्षते ।। २९ पप्रच्छ च कदम्बेश्वीतः केनेहर्शो दशाम् । गमितोऽसि किमर्थं वा गृहादिह समागतः ॥ ३०

श्रीनाग्द उवाच-

इति पृच्छिति राजेन्द्र पुण्डरीके स पीडया । महत्या भरतः सद्यः पीडितोऽसृनमुश्चत ।। ३१ अवातरत्तदा यानमेकं सगणमञ्जतम् । आकाशात्पश्यतां भूप जनानां तहुरोर्गप ।। ३२ तदारुह्य स दिख्याङ्गो भरतः पापकार्यप । उवाच वचनं श्रेष्ठं भ्रातरं विनर्मान्द्रम् ॥ ३३

भरत उवाच-

पुण्डरीक महाबुद्धे तीर्थस्यास्य मसादतः । पुष्कग्म्य मया प्राप्ता पापिनाऽपि दिवि स्थितिः ३४ मदीयं द।रुणं कर्म भ्रातर्जानासि यद्यपि । तथाऽपि कथयाम्यद्य किचिटज्ञातमस्ति ते ।। 34 यथा मया प्रभावत्या वेदयया रमितं सह । तहहे व्ययितं भूति धनं च मीट्राकृते ।। 3€ चूतेन हारितं यच चौरकर्मसमाजितम् । शिवराज्यां मया शंभुनिर्माल्यं यच भक्षितम् ॥ ي چ यत्कृते भवता विमो जम्बुको नाम दृषितः । एतन्मया कृतं कमे विदितं पुण्डरीक ते ॥ 36 गोदावरीं गते भ्रातस्त्विय यत्कृतवानहम् । न तत्ते विदितं कर्म कथयामि तद्प्यहम् ॥ 39 चलिते न्वय्यतिकान्तो यदा पक्षस्तदा शहम् । श्रुतवानिति लोकेभ्यो वचनं हृदि दुःसहम् 80 पुण्डरीको धनं दातुमाइतो मातुलेन हि । निजमोद्रमाहत्य पुण्डरीकं तदाहृतम् ।। 88 ब्रहीय्यामि धनं भूरि मालवेन समर्पितम् । महता वसुना तेन तोषयामि प्रभावतीम् ॥ ४२ हुरोदरेग कीडामि स्वेच्छया तर्द्विदः सह । इत्यालोच्य तद्ध्वानं निरुध्याहमिह स्थितः ॥ १३ इत्वा त्वां च धनं भूरि ग्रहीतुं च महामते । अतिकान्ते जने भ्रातः कुर्नाश्चत्सार्थ आगतः॥४४

विणजामत्र सुप्तोऽहं रात्रौ तत्र महामते । अथ कश्चिकिशीथे तु तस्करो विणजां धनम् ॥ १८ हर्तु तत्र समाविष्टः मार्थे जनसमाकुले । नीत्वा यदा धनं किंचित्स चौरस्तु पलायितः ॥ तमन्वधावनमहमा क्रोशन्त इव सेवकाः।। 88

सेवका ऊचुः--

गृह्यतां गृह्यतामेष चीरोऽयं याति सत्वरम् । मध्याद्वद्वनामस्माकमपहृत्य धनं बहु ॥

80

ş

9

G

8

30

इत्याकण्ये वचम्तेषां पुरतस्तु तमन्त्रहम् । अधावं सहमा भ्रातस्तद्वहीतुं जिहीर्षया ॥ 86 ततस्ते वणिजां भृत्या ज्ञात्वा मां तस्य रक्षकम् । प्रजहुस्तरसा सर्वे सखद्गं खद्गपाणयः ॥ 89 तेषु कश्चिद्धि नश्रेष्ठो ब्राह्मणोऽहमिनि बुवन् । खड्गेन शितधारेण मया पापीयसा इतः ॥ 40 वणिजां सेवकेस्तैम्तु खङ्गधारेग्हं हतः । गतास्ते वणिजः प्रातनिजगन्तव्यनीवृतम् ॥ 4? ततो भवानिह प्राप्तः श्वसन्तं मां ददर्श ह । चलदुधिरलिप्ताङ्गं पीडामोहविचेतनम् ॥ 42 इत्येतन्काथितं भ्रातयेद्धेमहमागतः । अपमृत्युं यथा प्राप्तस्तचापि कथितं मया ॥ 43

> इति श्रीमहाप्राणे पाच उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्ये पुष्करमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुर्दशाधिकद्विशतनमोऽध्यायः ॥ २१४॥ (२०)

## आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—४२१८३

#### अथ पत्रदशाधिकद्विशतनमोऽध्यायः ।

श्रीनाग्द उवाच-इत्याकण्ये वचस्तम्य पुण्डरीको महामनाः । उवाच निजवन्धुं तं शुण्वतां निजसिक्तनाम् ॥ प्ण्डरीक उवाच-

केन पुण्येन तीर्थेऽस्मिन्मृत्युर्भरत तेऽभवत् । यदि जानासि तद्ब्रुहि पापं विख्यातमेव ते ॥ २

पुण्डरीक कृणुष्वेदं कथयामि तवाग्रतः । एतत्तीर्थपदं पुण्यं कृतं यदिह जन्मिन ॥ [\*एकदा तु धनं जित्वा समागच्छित्रज्ञं ग्रहम् । अपत्रयं मृतकं बालं मृतस्यानाथमापणे ॥ ጸ निधाय तमहं मृश्नि नीत्वा गङ्गातटे शुभे] । वस्त्रादिभिरलंकृत्य चके दाहादिसत्क्रियाम् ॥ ۹ चूनेन यज्जितं द्रव्यं तत्मर्वे व्ययितं मया । तेन पुण्येन प्राप्तं मे तीर्थमेतच्छुभावहम् ॥ Ę कुरु त्वं मम देहस्य संस्कारं दाहपूर्वकम् ॥

श्रीनारद उवाच--संस्कारे विहिते राजनभरतः पापवानिष । तीर्थस्यास्य प्रसादेन पुष्करस्य गतो दिवि ॥ मासमेकं यथा विष्णुः पुण्डरीकगृहे हरिः । उवासास्य प्रसादेन तीर्थस्य तदिप शृणु ।। अत्र तीर्थे स धर्मात्मा भरतस्यापि सद्गतिम् । दृष्ट्वेति हृदये मेने तीर्थमेतत्तु कामदम् ॥ अत्रेनि वाञ्छया सस्त्री पुण्डरीकः स पण्डितः । माघमासं स्वरूपेण हरिर्वसतु मे गृहे ॥

एवं स्नात्वा स कामेन ययौ निजगृहं मित । तीर्थेऽत्र नृपतिश्रेष्ठ पुण्डरीकोऽखिलार्थदे ॥ 99 बन्धुभ्यो मरणं भ्रातुर्भरतस्य जगाद ह । तेऽपि श्रुत्वा शुचं चकुर्माययाऽऽवृतबुद्धयः ॥ ?? पुण्डरीकस्तदा कुर्वन्यहे स्वस्मिकिजित्रयाः । उवासेति महानन्दस्तपस्यायास्यते हरिः ॥ 93 पूर्णिमायामथो पौष्यां चक्रे स परमोत्सवम् । मत्वेति श्वो गृहे मत्रं हरिरायास्यित धुवम् ॥१४ श्रीखण्डजलसेकेन गोमयालेपनेन च । मुक्ताचूर्णचतुष्केण समस्कुरुत केतनम् ॥ 95 शतद्वयं ब्राह्मणानां नानाभोज्येरभोजयत् । वहीभिर्दक्षिणाभिश्व तानेव समनोषयत् ॥ 38 नानावादित्रकुत्रालैः कलकण्ठेश्व गायनैः । रजन्यां स्वजनैर्गायंश्वके जागरणं तथा ॥ 99 अथ प्रभाते तान्सर्वान्गायनादीन्विसृज्य मः । गोविन्दागमनाकाङ्क्षी गृहमध्य उपाविश्वन्।।१८ अथ तस्य ग्रहाभ्याशे निवर्त्य निजवाहनम् । प्राविशहृहमध्ये तु कर्तृ म्वजनवाञ्छितम् ॥ 90 स पुण्डरीकस्तं दृष्ट्वा माधवं समुपागतम् । उत्थायाऽऽसनतम्तृर्णं ववन्दे शिरमा नृप ।। 20 उवाच च स धर्मात्मा गोविन्दालोकनिर्दृतः । संपृज्यार्घादिदानेन विष्टुरं तं निर्वागतम् ॥ पुण्डरीक उवाच-

भवता भवतापघ्नं सुस्पष्टं तदनुष्ठितम् । तावद्त्र न्वया विष्णो स्थीयतां स्थितिकारिणा ।। 33 याबद्स्य पुनीतस्य समाप्तिस्तपसो भवत् । यत्र त्वं सेवकास्तं च वसन्ति परिचर्यया ॥ **5** 3 तत्रैव खलु वैकुण्ठः सर्वदोषविवर्जितः । यहहं तत्र कर्माणि वर्ण्यन्ते माधुभिविभो ॥ 33 हरिनिवसते तत्र सन्मुखादिति नः श्रुतम् । येषां वचिम ते नाम हृदि रूपं च सुन्दरम् ॥ 75 कर्णयोश्च गुणारोपस्त एव खलु साधवः । भवतो भवति स्वान्तं येषां शुश्रुपणे विभो ॥ 3 5 उत्तमाक्के च निर्माल्यं त एव खेलु साधवः । येषां वुद्धिः समा शत्राँ मित्रे च कमलापने ॥ ي ټ चयापचययोश्वेव त एव खलु साधवः । येषां विकुरुते चेतो न विकारस्य कारणे ।। 76 सति रुक्ष्मीपते नुनं त एव भूवि साधवः। [ अयत्र त्वं साधवस्तत्र सन्तो यत्र ततो भवात ॥ अतो विज्ञापयामि न्वां मार्च मम गृहे वस ॥ 20

श्रीनारद उनाच-

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य पुण्डरीकस्य माधवः] । उवाच वचनं भामा दन्तानां भासयन्दिकाः ॥३० श्रीभगवानुवाच—

साधूनामुत्तमः साधुस्त्वं पृथिव्यां महामते । यन्त्रया पुष्करे तीर्थे स्नातं मन्सङ्गवाञ्छया ॥ ३१ उत्तिष्ठ जाह्ववीतायं माधस्तानं कुरु द्विज । माधान्ते स्नापयामि न्वां पृणिमायां तु पुष्करे ॥ ३२ प्रयागे माधमासे तु पूर्ण यतस्तानजं फलम् । तत्सर्वं पुष्करे तीर्थे दिनैकस्तानता भवेत् ॥ ३३

श्रीनारद उवाच--

एवमुक्तः स विमेन्द्रः पुण्डरीको मुरारिणा । किंचिद्रभ्युद्ति सूर्ये स्नानं गङ्गाजलेऽकरोत् ॥३४ मत्यक्षं पुण्डरीकाक्षं पुण्डरीकः समार्चयत् । तुलसीविकसत्पुष्पयवकुङ्कुमचन्द्रनः ॥ ३५ भूपरगरुजरङ्ग वासिताङ्गं रमापतिम् । नीराजयित कपृरदीपकः पश्चिभः स्म सः ॥ ३६ चतुर्विधमयेभोज्येभोजियत्वा जगद्युरुम् । सुप्तं स मिणपयङ्के चामरस्तमवीजयत् ॥ ३७ पादसंवाहनं जातु चके तस्य रमापतेः । जातु कपृरसंयुक्तं ददी नाम्बृलवीटिकाम् ॥ ३८

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः कः खः चः जः पुस्तकस्थः ।

3

4

Ş

9

6

| <sub>उच्णी</sub> षं बध्नतस्तस्य श्रीपतेः पुरतस्तदा । तस्यौ जातु स त्रिपेन्द्रः करेणाऽऽनीय दर्पणम् । | 139 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| एवं निजगृहे तस्य वसतः स भवच्छिदः । सपर्यो विधिवद्विमो मार्घ निन्ये समस्तकम् ॥                       | 80  |
| अथ माघावसाने तु पूर्णिमायां रमापतेः । स्मृतिमात्रागतं ताक्ष्यमपद्यतपुरतः स्थितम् ॥                  |     |
| तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकमुवाच ह ।।                                                        | 88  |
| श्रीभगवानुवाच~                                                                                      |     |
| अयतां भो दिजश्रेष्ठ यदचोऽहं वदामि ते । इन्द्रप्रस्थगते तीर्थे पुष्करे ते यहच्छया ॥                  | ४२  |
| स्नानात्तत्ते मया दत्तं यन्मासमुपितं मया । अद्य पक्षीन्द्रमारुख मया सह महामते ॥                     | 83  |
| व्रज्ञ तीर्थिशिरोरत्नं तदेव प्रति पुष्करे । चतुर्वर्गपदे तस्मिन्स्नानं कुर्वन्यदिन्छसि ॥            | 88  |
| तदहं ने प्रदास्यामि यदहं लद्दशे दिज । पापोऽपि भरनस्ते वै भ्राना यत्र मृनो गतः ॥                     |     |
| स्वर्ग स्वर्गसुखाकाङ्क्षी किमन्यत्तस्य वर्ण्यते ॥                                                   | ४५  |
| श्रीनाग्द उवाच—                                                                                     |     |
| एवमुकत्वा स देवेन्द्रो ब्राह्मणेन्द्रं नगेन्द्र तम् । पतगेन्द्रं समारोप्य सर्वतीर्थेन्द्रमागमत् ॥   | 8ई  |
| पुण्डरीकस्य देहानु तेन तन्त्राणवायुना । समं ज्योतिः सुनिर्गत्य गोविन्दपदमाविशेत् ॥                  | 80  |
| एवं पुष्करतीर्थेऽस्मिन्निन्द्रप्रस्थगतं नृष । स्नानेन पुण्डरीकस्तु लेभे सायुज्यमीश्वरे ॥            | 86  |
| एवं तीर्थानुरोधेन गोविन्दोऽपि च तहुहै । मासमेकं तदा राजश्रुवास निजवन्धुवत् ॥                        | ४९  |
| कन वर्णीयनुं शक्यो महिमा पुष्करम्य व । शक्रमस्थगतस्यास्य कोट्यंशो वर्णितो मया ॥                     | ५०  |
| माहात्म्यश्रवणाद्म्य श्रद्धया लभते नरः । अश्वमेधक्रतुफलं पठनाद्पि भूपते ।।                          | 4 % |
| इति भीम रापराणे पादा उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहार <b>स्ये पुष्करमाहारस्यवर्णनं नाम</b>                  |     |

पभदशाधिकद्विशतनमाऽध्यायः ॥ २१५ ॥ (२१) आदितः श्लोकानां समस्यद्धाः—४२२३४

अथ पोड्याधिकद्विसन्तमाऽध्यायः ।

श्रीनाग्द उवाच-
शिवंडम्य तिथिराजम्य प्रयागस्य तवाग्रतः । महिमानं महापुण्यं श्रद्धया वर्णयामि ते ॥

विश्वावसुमेहीपाल गन्धवी लोकविश्रुतः । एकदा स गतो गातुं सुमेरी ब्रह्मणः सभाम् ॥

तत्र सर्वः सुरश्रेष्ठमुपविष्टं सुविष्टं । जुटं सुरगणभूप विश्वावसुरवेक्षत ॥

ब्रह्मासनसमीपे तु वरासनगतं नृप । दितीयमिव लोकेशमिन्द्रमस्थं स ऐक्षत ॥

सुरराजतीथिराजा ब्रह्मेन्द्रमस्थयोनुप । चामरोद्धननं मूर्धि कुर्वन्तो स ददर्श ह ॥

अन्यानि देवतीथीनि तयोवेरे महीपते । स्थितानि तेन दृष्टानि बद्धाञ्चलिपुटानि तु ॥

तयोरग्रे जगौ राजन्यान्धर्व रागमुत्तमम् । तथिः सममगात्सत्यलोकं देवान्विस्रज्य हि ॥

अथ विश्वावसुर्धीमान्दृष्ट्वा तीर्थस्य वभवम् । इन्द्रमस्थस्य राजेन्द्र हाहामेतदुवाच ह ॥

विश्वावसुरुवाच—
भो भो गन्धर्वज्ञार्द्वलास्ती(ल ती)र्थमेनन्महाद्भृतम् । इन्द्रपस्थाख्यमेनस्मिनसंसारे तीर्थरात्रिषु॥ ९ चराचरगुरुब्रह्मा सुरवन्द्यपदाम्बुजः । तस्याऽऽसनसमीपस्थं यदतिष्ठत्समासनम् ॥ १०

तीर्यराजोऽपि पृष्ठस्यश्रामरं यस्य मस्तके । अधुनोकृत्यवत्तत्र तीर्थेष्वन्येषु का कथा ॥ ११ पृथिव्यां यानि तीर्थानि त्रिवर्गफलदानि तु । इन्द्रप्रस्थिमदं तीर्थे चतुर्वर्गफलपदम् ॥ १२ अत्र स्थितानि तीर्थानि तादशानि गुणैर्धुवैः । शेषेणापि न शक्यन्ते स्तोतुं तेषां महागुणाः १३

नारद उवाच-

एवं विश्वावसुर्धीमान्द्रष्ट्रेन्द्रप्रस्थवेभवम् । गत्वा तस्य गृहं राजन्यावनं सर्वकामदम् ॥ 8.8 यथा देवेषु सर्वेषु क्षकः श्रेष्ठः शचीपतिः । तस्माद्वद्धा च तीर्थेषु प्रयागोऽयं तथा वरः ॥ 96 तस्माद्वि महाराज शक्रप्रस्थमिदं वरम् । अस्यान्तरगतो योऽयं प्रयागो तृप दृज्यते ॥ ? & कथयाम्यत्र यहूर्तं मोहिन्याः पण्ययोषितः । नर्भदासरिनस्तीरे पुरी माहिप्मनी तृष ॥ وب मोहिनी नाम तत्राऽऽसीद्वेश्या बहुधनान्विता । रूपयोवनसंपन्ना निष्णाता नृत्यगीतयोः ॥ १८ तया बहुनि पापानि कृतानि धनलुब्धया । ब्रह्महत्याः कृताः सप्त दास्यश्च बहवो हताः ॥ १० वासां च पातिता गर्भा बहुशः पापया तया । एवं तया स्वतारुण्यं गिनं पापकर्मभिः ॥ ततो जरा कियत्काले तद्देहे समपद्यत । जराग्रस्तशरीरा सा निवृत्तविषयमपृहा ॥ 29 न चक्रे मानसं यूनां ते च नां प्रति भूषते । पापार्जिनं धनं स्वीयं न विश्वस्थिति कस्यचित्।।२२ [अन दत्ते न स्वयं भुक्के न निक्षिपति वे कचित्]। एकडा सा निशिथे तु विवृध्येति वि(व्या 23 चिन्तयत् ॥

मोहिन्युवाच-

श्वतायां मिय कस्येदं धनं पापेरुगानितम् । तन्नियिष्यिति मां घोरं नरकं भृशदारुणम् ॥ २४ दास्यस्तासां च भर्तारस्तद्भोक्ष्यन्ति धनं मम । मथेव सद्गतिस्तस्य कथं न क्रियतेऽधुना ॥ २५

श्रीनारद उवाच--

प्वं विचिन्त्य मा धर्भे विधाय मितमुत्तमाम् । चकाराऽऽगममग्मीवापीकृतमुगलयात ॥ २६ अभितः पुरमाधने प्रपाः पथिकहेतवे । निदाये च महाराज तेभ्योऽकं प्रदेशे च मा ॥ २० धर्मश्वालां गृहाभ्यासे निवामाय विदेशिनाम् । विदेशे मा पुनस्तंभ्यो ददावाहागमुनमम् ॥ २० एवं प्रवर्तमाना हि धर्मे सा भूप मोहिनी । ज्वरातुगऽभवत्कः ले किचिचेति व्यचिन्तयत् ॥ २० [+धर्मार्थे हि मया वित्तं व्ययितं भृति यद्यपि । तथाऽपि स्वगेरूपादि प्रचुरं वतते परम्॥ ३० श्रोत्रियेभ्यो ददाम्येतज्ञानेनेति व्यचिन्तयत् ॥ विविन्त्येति समाहता मोहिन्या नगरिद्वजाः॥ नाऽऽगतास्ते महीपाल ज्ञात्वा घोरं पतिग्रहम् । यदा तदा द्विभागं च चक्रे तत्तद्धनं स्वकम् ३२ एको भागः स्वदासीनां दत्तोऽन्यश्च विदेशिनाम् । स्वयं तु निर्धता राजनभवत्मा तु मोहिनी तथा समागतं मृत्युं विज्ञायान्तकमन्तिके । मुक्ता दास्यो धनं नीन्वा [क्ष्ययेष्टगतयोऽभवत् ॥३४ इति मत्वा यदा क्षेषा ज्वरमुक्ता भविष्यति। तदा यन्नो धनं दत्तं ] नृनमादास्यते हि तत् ॥३५ अथ सा लक्ष्यनान्यष्टादश कृत्वा महीपते। [+िनजायुपस्तु शेषेण ज्वरमुक्ता तदाऽभवत् ॥३५ एका जरद्भवा नाम संवी तस्या महीपते। ] सा तामुपचचाराऽऽशु पथ्यादिभिरतिन्द्रता ॥३५ क्षाद्भवीसरैः सा तु पूर्णाहारा व्यजायत । तस्या जरद्भवायास्तु गृहे भुक्ते सम लज्जया ॥३५ मया स्थितं सुखेनात्र दुःखमय समागतम् । दारियान मया स्थेयं साऽऽचिनत्येति गताऽन्यतः

<sup>\*</sup> इदमर्थ क. स. च. ज. पुस्तकस्थम् । + धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाठः क. स्व. च. ज. पुस्तकस्थः । \* धनुश्चिद्धान्त गैतः पाठः क. स्व. च. पुस्तकस्थः । + अयं श्लोकः क. स्व. च. पुस्तकस्थः ।

गच्छन्ती सा वने राजन्मोहिनी पुरतस्करैः । इति मत्वाऽथ निहता गृहीत्वा यात्यसौ धनम् ॥ धनमप्राप्य तैस्तस्याः सकाशात्पुरतस्करैः । श्वसती सा परित्यक्ता तस्मिन्नेव वने नृष ॥ ४१ अथ वैखानसः कश्चित्पयागस्यास्य वै जलम् । विश्वत्कमण्डलौ राजन्नत्रारण्ये समाययौ ॥ ४२ अथ तां पतितां वीक्ष्य शस्त्रविक्षतित्रग्रहाम् । याचमानामिदं राजञ्जीवनं इस्तसंक्रया ॥ ४३ वैखानस उवाच-

का त्वं केन क्षितः क्ष्में: सक्षतीकृतविग्रहा । एकाकिनी किमर्थं वा निर्जनारण्यमागता ॥ ४४ इन्द्रवस्थगतस्येदं प्रयागस्य जलं ग्रुभम् । भाग्योदयेन केनापि प्रापितं प्रियकाम्यया ॥ ४५ श्रीनारद उवाच—

इत्युक्तवा तेन सा वक्तुमक्षमा व्याददे मुखम्। पातुं तद्वारि महिषी भवेयमिति वाञ्छया।। ४६ अधेनस्य प्रयागम्य पानिनेऽम्बुनि नन्मुखे। नत्याज जीवितं सा तु मोहिनी गणिका नृप ।। ४७ प्राणप्रयाणकाले तु महिषीत्वमवाञ्छयत् । अनः सा महिषी जाता द्वाविडे वीरवर्मणः ।। ४८ संभ्र्य केरकाधीशयृहे तीर्थामबुपाननः । कुलशीलधनैश्वर्यसंयुक्तस्य महीपतेः ।। ४९ हमगारं ननः माऽङ्गं वभार कमलेक्षणा । अनस्तस्याः पिता नाम हेमाङ्गीति चकार ह ।। ५० एकदा मा तु हेमाङ्गी हेमाभरणभृपिता । कलायाः स्ववयस्याया मिश्रपुत्र्या यहं ययौ ।। ५१ तत्र यावकतेलेन स्नापिता भोजिता च सा । विविधान्नेस्तदा राजिन्नविष्टा वरविष्टरे ।। ५२ पुष्पोद्विधनधम्मिला क्षामक्षामविभूपिता । कलां प्रोवाच दथती मुखे ताम्बूलवीटिकाम् ।। ५३ हेमाङ्ग्यवाच—

कले कलय मद्राक्यं कोकिलाकलभाषिणि । यहे यद्द्भुतं वस्तु तव मामभिद्र्शय ।। ५४

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्य इन्द्रप्रस्थमाहात्म्यवर्णने नाम श्रीडशाधिकद्विशततमोऽश्यायः ॥ २१६ ॥ (२२)

## आदिनः श्लोकानां समज्जङ्काः-४२२८८

अथ समदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

श्रीनारद उत्राच—
इत्युक्ता सा कला राजंस्तया नृपतिभार्यया । स्वकोश्वात्स्वर्णमञ्जूषामानाय्य विद्धे पुरः ॥ १ उवाच च महाराजभार्येऽस्यां महद्द्रुतम् । पुस्तकं वर्तते देवि तत्र चित्राणि सन्ति वै ॥ २ उद्घाट्य दृश्यतां किंचिन्कि किमस्त्यत्र पुस्तके । रंस्यते ते मनो नुनं तत्रस्थालेख्यदर्शने ॥ ३

श्रीनारद उवाच—
इत्युक्ता भूपपत्नी सा दास्या तामुद्घाटयत् । मञ्जूषां तत्र संस्थं च पुस्तकं पाणिनाऽग्रहीत् ॥ ४ तत्रावलोकयामास साऽवतारान्समासतः । पूर्व ततस्तु भूगोलं पश्चाशत्कोटियोजनम् ॥ ५ तत्रान्थकारसंयुक्ता भूमिर्दृष्टा च काश्चनी । एतयोरन्तरे राजङ्कोकालोकश्च पर्वतः ॥ ६ सप्त द्वीपास्ततो दृष्टाः समुद्रेः सप्तभिर्दृताः । एतेषु नद्यः शैलाश्च खण्डानि तु महामते ॥ ७ एतज्रारतखण्डं सा पश्चन्ती भूपतित्रिया । यमुनाजाह्नवीमुख्याः सरितः समवैक्षत ॥ ८

| यमुनातीरगं राजिभन्द्रयस्थिमदं भ्रुभम् । ददर्श सा महाभागा तीर्थव्रजयुतं नृप ।।                   | 9           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अत्र तीर्थिमदं दृष्ट्वा प्रयागं ब्रह्मनिर्मितम् । पूर्वजन्मकृतं कर्म सा सस्मार मनस्विनी ।।      | १०          |
| ततस्तुष्णीं समुत्थाय तूर्णे सा स्वग्रहं ययौ। निश्चित्येति न (च) भोक्ष्यामि ततः प्रस्थाय तीर्थका | <b>4</b> 11 |
| तदैव सा तु हेमाङ्गी महीगुप्तमसुभियम् । वीरवर्माणमाहेदं तीर्थराजभिया सती ।।                      | 93          |
| हेमाङ्गयुवाच-                                                                                   | •           |
| भो भोः प्राणपते वाक्यं मदीयं भृणु धर्मदम् । विधेहि च महाभाग तृर्ण पृणीं भविष्यसि॥               | 93          |
|                                                                                                 | 53          |
|                                                                                                 | 95          |
| तदा मां निर्जनेऽरण्ये यान्तीं जम्रुस्तु तस्कराः । दृथा दारिष्यसंतप्तां पापा धनजिघृक्षया ॥       | •           |
|                                                                                                 | 99          |
| ततो वैखानसो होकः प्रयागस्य जलं वहन । इन्द्रप्रस्थगतस्येव वने तत्र समागतः ॥                      | 96          |
| तत्र मां पतिनां दृष्ट्वा तद्वस्थां स तापसः । का त्वं कुतः किमर्थं वा दृना केनेनि पृष्ट्वान।।    | 90          |
| तदा किमपि नोक्तं मे प्रार्थितं पुण्यमम्बु तत् । तेन तन्मं मुखे क्षिप्तं ततोऽहं देहमत्यजम् ॥     |             |
| प्राणप्रयाणकाले तु वारि तन्सर्वकामदम् । श्रुन्वेति वाञ्छितवती महिषी स्यामिति प्रभा ॥            |             |
|                                                                                                 | 22          |
|                                                                                                 | <b>73</b>   |
| श्रम्थास्येऽहं यदा गाजंस्तीर्थगाजं प्रति प्रभा । तदाऽहमनं भाक्ष्यामि मयेति विहितः पणः ॥         |             |
| राजावाच-                                                                                        | •           |
|                                                                                                 | 23          |
| श्रीनारद उवाच—                                                                                  |             |
|                                                                                                 | <b>२</b> ह  |
| आकाशवाण्युवाच                                                                                   | `           |
| सत्यमुक्तं वचो राजसनया तव भार्यया । इन्द्रप्रस्थगते पुण्ये प्रयागे तीर्थपुंगवे ॥                |             |
| तत्र गत्वा कुरु स्नानं लप्स्यमं यद्यदिच्छमि ॥                                                   | ي ټ         |
| श्रीनारह उवाच—                                                                                  | •           |
| निज्ञस्येति ततो वाणीं तृषो गगनसंभवाम् । दण्डवन्पतितो भूमौ तद्वक्तारं नमास्यहम् ॥                | 26          |
| अथ मित्रणमाद्द्य राज्यमाराप्य तत्र व । तया मह समारुह्य रथं तीर्थवरं यया ॥                       | 50          |
| कतिभिर्वासरेरत्र हेमाङ्गचा सह आययो । उपजह तीर्थराज क्षीरं भाषीयुना तृषः ॥                       | 30          |
| सम्बतुस्तो शिवे तीर्थे दंपती तत्र कामदे । प्रयागम्तानपुण्येन वेकुण्डमीनिरस्तु मे(स्टिवित) ॥     |             |
| मतीच्छया स्नातमात्रे मिथुने तत्र भृषते । आगतो सुरशार्द्देशै हंसपक्षीन्द्रवाहना ॥                | 35          |
| आगनौ तो समालोक्य वीरवमा स भृपतिः। प्रणम्य शिरसा देवो तुष्टावेकाग्रमानसः॥                        | 33          |
| राजावाच                                                                                         | 7 '         |
| नमा वां सुरशार्द्वेली विश्वद्र्यामसितारुणे। वपुषी श्लीमवासांसि हेमसिन्दृरभानि च ॥               | 38          |
| वन्दे युवां सस्वरजःमधानी चराचरस्य स्थितिसर्वहेतृ ।                                              |             |
| वैकण्डसत्याद्धतलोकनाथी चतर्दिबाह स्वागानवाही ॥                                                  | 34          |
|                                                                                                 |             |

| 416 ABIAMILA MANIMINA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                       | 1.401   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| वैराग्यसंरागवतां जनानां सन्मुक्तिभुक्तिप्रतिपादकौ वा ।                                             |         |
| हन्दारकैर्वन्दितपाद <mark>पद्मी स</mark> द्भावनम्रेण नमामि मूर्भा ।।                               | 38      |
| गोविन्दवृन्दारकवन्यपाद न कोऽपि जानाति तव स्वरूपम् ।                                                |         |
| यतः परस्त्वं प्रकृतेश्व पुंसो मनोवचोभ्यामपि दूरवर्ती ॥                                             | 96      |
| धन्यः स लोके पुरुषः परात्मन्यो विश्वमेतत्क्षणिकं विचिन्त्य ।                                       |         |
| अनन्यचेता भजति त्वदीयं पादारविन्दं मुनिद्वन्दवन्द्यम् ॥                                            | 36      |
| न्वत्पादसेवनं नाम तीर्थमेतच दुर्लभम् । जनानां भजमानानां वाञ्छितार्थफलपदम् ॥                        | 39      |
| तथाऽप्येनद्वयं सेच्यं मुक्तये नान्यलब्धये । अन्यकामनया यस्तु सेवते स तु विश्वतः ॥                  | 80      |
| सन्तो भवन्तमासेच्य तीर्थमेतच मुक्तिदम् । नान्यदिच्छन्त्यतिकम्य सर्वलोकान्यियासव                    | : ॥४१   |
| श्रीनारद उवाच—                                                                                     |         |
| इत्यभिष्ट्य देवेशं लोकेशं स च भूपतिः । तस्थौ यदा तदा राजन्हेमाङ्गी सा जगाद इ ।                     | । ४२    |
| हेमाङ्गयुत्राच                                                                                     |         |
| पद्मापते पद्मपलाशलोचन ब्रह्मन्मरालासन भारतीगुरो ।                                                  |         |
| नमो युवाभ्यां यदि दीनचेतसौ मसीदतं तारयतं भवाब्धेः ॥                                                | 8\$     |
| तीर्थस्याम्य प्रसादेन जाताऽहं महिषी प्रभो । युवयोर्दर्शनं जातं देवानामपि दुर्लभम् ॥                | 88      |
| युवामिक्विलिचित्तको दत्तं नौ मानमेप्सितम् । स्नानकाले यदावाभ्यां विहितं पारमार्थिक                 | म्॥४५   |
| श्रीनारद उवाच—                                                                                     |         |
| एवं नाभ्यामुभाभ्यां नो संस्तुनो देवपुंगवी । प्रसन्नवदनो भृत्वा प्रोचतुर्देपती प्रति ॥              | ४६      |
| हरिब्रह्माणावचतुः—                                                                                 |         |
| थन्या त्वमस्य हेमाकि यतोऽयं तारितः पतिः । स्वयं राज्यसुखासक्तवित्तोऽप्येतत्समार                    | ामात् ॥ |
| राक्षां विषयसक्तानां दुर्लभा मुक्तिरीद्दशी । त्वद्भर्तुर्यादशी जाता तीर्थस्यास्य प्रसादतः          | 11 88   |
| नारद उवाच                                                                                          |         |
| इत्युक्त्वा तो समारोग्र गर्रेड पक्षिपुंगवम् । जग्मतुस्तौ सुरश्रेष्ठौ सत्यलोकं नरेश्वर ॥            | ४९      |
| तत्र ते ब्रह्मणा सर्वे पुजिता विधिवन्नुष । तस्य चित्तानुरोधेन तस्थुरेकं मुह्तेकम् ॥                | ५०      |
| अथ ताभ्यामुभाभ्यां स दंपतिभ्यां समं हरिः। आरु गरुडं श्रीमद्वेकुण्डमगमन्तृप ॥                       | ५१      |
| इत्येतत्कथितं तक्ष्यं तिथिराजस्य वैभवम् । पृण्यं समस्तपापघ्रं यशस्यं सुतदं तृप ॥                   | ५२      |
| य पत्रच्छणयाश्चित्यं पढेदपि च मानवः । स गच्छेद्वाञ्छितं स्थानं सत्यमेतन्मयोदितम्                   | 11 43   |
| इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्य इन्द्रप्रस्थान्तर्गतप्रयागमाहात्म्यवर्णनं नाम |         |
|                                                                                                    |         |

सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ ( २३ )

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः-४२३४१

अथाष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

श्रीनारद उवाच--आकर्णय शिवे राजन्वर्णयामि तवाग्रतः । पुण्यं यक्तस्यमायुष्यं काश्या माहात्म्यमुत्तमम् ॥ १ इन्द्रमस्थतटस्थायां काश्यामेकस्तु पादपः । शिशापाख्यो भवेद्राजन्पुरा पुण्ययुगे कृते ॥
तत्रैको वायसो सासीत्कृतनीडो वनस्पतौ । तस्याधस्तान्महासर्पः कोटरे वसति स्म ह ॥
इस्कदा तस्य काकस्य भार्याऽण्डद्वयमालये । प्रतिमुच्य गता कापि न नीडे स्वे समागता ॥ ४
[श्रम्स्वयमेव च काकस्तु पालयभण्डकद्वयम् । तामेव शिशापामुचैरध्यतिष्ठन्महीपते ॥
अथेकदा निशीथे तु महावात्या समागता] । अभनिवंशशपां राजन्मूलादितद्वौदिष ॥
इस्वय्या पात्यमानायाः शिशपायास्तदा तले । चूर्णितो काकसपौ तो गतपाणो वभवतुः ॥ ७
दिव्याङ्गास्ते त्रयो भूत्वा शिशपावायसाहयः । विमानत्रयमारूढा जग्मुः श्रीपितकेतनम् ॥ ८

शिविरुवाच--

देवर्षे केन पुण्येन प्राप्ता तेर्मुक्तिदा पुरी । आसंस्ते के त्रयः पूर्व सर्व कथय नाग्द ।। • नारद उवाच—

कुरुनाङ्गलदेशीयो ब्राह्मणः अवणाभिधः। तस्य भागी कुडा (ण्डा) नाम भ्राताऽभूच कुर्गण्डकः अस्नातभोक्ता नित्यं स केवलो मिष्टभुग्रहः। अवणस्तेन दोषण वभूव ग्रामवायमः॥ ११ कुर्गण्डकस्तु तद्भाता नास्तिकोऽभवदुल्वणः। अतिस्मृतिपथोच्छेत्ता देवानां चैव निन्द्रकः॥१२ तेन दोषण स मृतो ह्यभवनकालकुण्डली। सा कुण्डा अवणस्य स्त्री वभूवोभयदोपभाकः॥ १३ अतः सा स्थावरत्वं हि लब्ध्वाऽऽसीदुभयाअया। एतत्ते कथितं भूप यहुनं पूर्वजन्मिन ॥ १४ अतः परं प्रवक्ष्यामि तेषां पुण्यं यतस्त्रयः। प्रापुस्तेन पुरी रम्यां काशी वश्वेष्वर्गा तृप ॥ १५ श्रामान्तरादेकदा तो प्रत्यायातो निजालयम्। कर्म्याचन्पथिकस्याथ कृषे मृत्रां पर्यास्वनीम् १६ अवलोक्य तदुद्धारं चक्रतुस्तेन नौदिना । ताभ्यां गदिनमाकण्ये कुण्डा (ण्डा) माध्वत्यभाषत् ते त्रयस्तेन पुण्यंन मरणं पाष्य वुर्लभम् । इन्द्रप्रस्थतटस्थायां काश्यां वकुण्डमाकहन ॥ १८ इयं काशी महेशस्य पुरी यद्यपि भूपते। तथाऽप्यस्यां मृतो जन्तुवेकुण्डे स्थात्मका हरेः॥ १९ एतके कथितं राजन्काश्या माहात्म्यमुक्तमम् । किमन्यच्छोतुमिच्छा ते विद्यते तद्वद्भव मे ॥ २०

शिविरुवाच-

मुने त्या महेशस्य क्षेत्रत्रयमुदीरितम् । काशी च शिवकाश्ची च गोकर्ण च तथा परम् ॥ २१ एकस्या महिमा मोक्तरःवया काञ्या महामुने । गोकर्णशिवकाश्च्योश्च कथ्यतां यदि विद्यते॥२२

श्रीनारद उवाच—
गोकर्ण केवलं क्षेत्रं क्षेत्रं परमपावनम् । तिस्मन्मृतो नगे राजिक्शवः स्याक्षात्र संशयः ॥ २३ स्थलं जलंऽन्तरिक्षे च जन्तुस्तत्र म्नियत चेत् । तदा केलामिशाखरे शिवः संभ्य दीव्यति ॥२४ अत्र गोकर्णतीर्थे स्यान्मृतस्य न पुनर्भवः । शिवेन स समं राजन्मुक्ति यास्यित किर्हिचित् ॥२५ अस्यापि तव माहात्म्यं गोकर्णस्य महीपते । वर्णयामि यदाक्षिण मया ब्रह्ममुखात्मभो ॥ २६ मयागादेकगव्यूतो गुरुतीर्थसमीपगः । मर्यादापर्वतो योऽयं दृश्यते गुणद्र्शनः ॥ २७ तत्रेव कर्कटो नाम भिद्ध आसीत्सुदारुणः । तस्य भाया जरा नाम सा जन्ने पतिपञ्चकम् ॥२८ सा जरा विषसंयुक्तं पष्टं कर्कटकं तदा । अकरोन्मोदकं इन्तुं तदा तेन स्वसुः श्रुतम् ॥ २९

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाटः क. ख. च. ज. पुस्तकस्यः ।

९ इ. डामपि । २ क. 'रण्डकः । ३ क. 'रण्डकः ।

निजाया मुखतो राजन्भिक्षेन च महात्मना । बलात्तां इन्तुमारेभे कर्कटो भृत्रदारुणः ॥ खडुपाणिर्यदा याति तद्वथाय स भिल्लपः । यावत्तावतु सा पापा ज्ञात्वा निजवधोद्यमम् ॥ ३१ वनमभ्यद्रवद्भीता निजमाणपरीप्सया । तामनुद्रवता तेन कर्कटेन महीपते ॥ अत्र गोकर्णतीर्थे तु गृहीता खडुपाणिना । त्रिराश्छित्त्वा तु खडुन पातितं च जले वपुः ॥ ३३ तस्य गोकर्णतीर्थस्य निजस्थानमगाच सः । सा जराँ तत्र गोकर्णे पापाऽपि निधनं गता ॥ ३४ केलासशिखरे राजन्पार्वत्या अभवत्सखी । अहं कथितवानेतत्तव गोकर्णवैभवम् ॥ शिवकाञ्च्याश्र माहात्म्यं पवित्रं वर्णयामि ते । इन्द्रप्रस्थतटस्थायां शिवकाञ्च्यामपि प्रभो ३६ गतिः सौ मरणात्पुंसां गोकर्णे या मयोदिता । अत्र श्रीमन्महादेवो विष्णुं सर्वसुरेश्वरम् ॥ आराध्य भक्तराजन्वं लेभे ज्ञानं च नास्विकम् । अतः सर्वे वयं पुत्रा ब्रह्मणस्तं महेश्वरम् ॥३८ आराधयामः सननं सद्धक्तिज्ञानलिप्सया । अत्र बाणासुरो राजनारराध महेश्वरम् ॥ निराहारी वर्षशतं तद्गणत्ववुभूषया । तस्मे प्रसन्नो भगवान्गणत्वं दत्तवानिजम् ।। 80 म्बयं च मर्वदा तस्य पुरपालो बभ्व ह । इयं पुरी पुरा राजन्नासीद्विष्णोर्महात्मनः ॥ 88 दत्ता शिवाय तुष्टेन तपमा तस्य विष्णुना । अस्यामेकं पुरा दृत्तं महदाश्चर्यकारकम् ॥ ४२ विप्रस्य शिवभक्तस्य वैकुण्ठाप्तिर्यथाऽभवत् । एकस्तु ब्राह्मणो राजन्हेरस्वो नाम धार्मिकः॥४३ कायेन मनसा वाचा शिवपुत्राग्नः सदा । एकदा स महाभागः शिवतीर्थानि पर्यटन् ॥ 88 शिवभक्तः शिवे राजञ्जिवकाश्र्यामिहाऽऽगनः । एतां मनोह्रां चैव न तत्याज स बु**द्धिमान् ।।** पश्चात्तत्रीव तत्याज प्राणानस्या जलान्तरे । तत्रीव श्रीमहादेवगणास्तं ब्राह्मणोत्तमम् ॥ ४६ नीत्वा कलासमचलं चेलुस्तदनुशासनात् । अथ मध्ये समायाता गणा वैकुण्डतो हरेः ॥ ४७ तेभ्यो वलात्समादानुं नं द्विजश्रेष्ठमुद्यनाः । आसीत्तेषां महद्युद्धं गणानां हरिज्ञर्वयोः ॥ 86 ४९ तत्र युद्धे न व केषां विजयो न पराजयः । तत्र वैकुण्ठतो विष्णुरागतो गरुडासनः ॥ केलासाङ्ग्पभारूढो महेशश्च त्रिलोकपृक् । ताचन्योन्यमुखं दृष्ट्वा विहस्य जगदीश्वरौ ।। 40 पत्रयतः स्म महयुद्धं नभस्येव गर्णेः कृतम् । अथ स्वीयान्गणान्विष्णुः शैवांश्र दिवि युध्यतः५१ निवायं तं द्विजं ताक्ष्यमारोप्यागाच्छिवालयम् । शिवेन तद्रणैश्वापि स्वकीयैरपि माधवः ॥ हुना गच्छन्पथि श्रीमान्स्तुतस्त्रिद्शवन्दिनः । गत्वा विवेश तं नागं (कैलासं) महादेवपुरःसरः ॥ तस्मे द्विजाय वे तस्य दर्शयस्त्रमणीयताम् । अथ तस्मात्तु कैलासान्महादेवेन वन्दितः ॥ 48 माधवः पर्या भक्त्या वैकुण्ठमगमत्तदा । द्विजः सोऽपि महाभागस्तीर्थस्यास्य प्रसादतः ॥ ५५ 48 गोविन्ददर्शनं प्राप्य मुमुदे हरसंनिधो । एतत्ते कथितं राजिश्ववकाश्चयास्तु वैभवम् ॥ तीथसप्तकनाम्नस्तु शृणुष्य न्वं समाहितः । तीर्थमेतन्महाराज चतुर्वर्गफलपदम् ॥ ५७ दर्शनात्स्पर्शनाद्ध्यानात्स्मरणाद्धि भूपते । वसिष्ठादिभिरेतस्मिन्महर्षिभिरनुष्ठितम् ॥ 46 महत्तपस्तु सृष्ट्यर्थ तत्राऽऽसंस्तु क्षमा नृष । मरीचिरपि धर्मात्मा पुत्रार्थ स्नानमाचरन् ॥ ५९ अत्र लेभे महाभागः कदयपं सुतमुत्तमम् । अत्रिरत्रापि तपसाऽतोषयदेवपुंगवान् ॥ Ę o सोमं दुर्वामसं दत्तं तेभ्यो लेभे सुतत्रयम् । अक्रिरा अपि धर्मात्मा तीर्थस्यास्य मसादतः॥ ६१

स्रो सुतांस्तु तद्दंश्या जाता आङ्गिरसा द्विजाः। पुलहोऽपि सुतं लेभे [\*दम्भोलिं गुणवत्तरम् ६२ बोऽगस्त्योऽभूत्पुरा राजंस्तीर्थेऽत्रैव निमज्जनात्। पुलस्त्यस्यात्र तीर्थे वे पुत्रो लब्धस्तपस्यतः॥ कुवेरोऽभूत्महाभागो यः सस्ताऽऽसीदुमापतेः। कतोरपि सुता जाता वालखिल्याः सहस्रत्रः६४ तीर्थस्यास्य प्रसादेन ते सर्वे सूर्ध्वरेतसः। रजआदीन्सुताँ होभे] विसष्ठोऽपि महातपाः॥ ६० सप्तेव राजत्रार्द्दल महिमा तस्य वर्णितः। अन्यान्यपि च तीर्थानि सन्त्यनेकानि भूपते॥ ६६ किपलाश्रमकेदारमभासादीनि वे मभो। नियुतेरपि वर्षाणां तेषां च महिमा नृप।। अनन्तेनापि नो वक्तुं शक्यते किमु माहशैः॥

सौभरिरुवाच-

एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठो नारदो मुनि(नृप)पुंगवः(वम्)। शिविं जगाम मैनसा नारायणगुणान्गृणन॥ शिविरोशीनरो राजा शक्रमस्थस्य वेभवम् । श्रुत्वा मुनिमुखाद्राजन्द्रतार्थं स्वममन्यत ॥ ६० तत्र स्नात्वा हि विधिवदिन्द्रमस्थे स भृपतिः । विधाय स्वक्रियाः सर्वा जगाम निजपत्तनम् ७० इन्द्रमस्थस्य माहात्स्यमेतत्तव मया विभो । यमुनातीरतीर्थस्य विणितं जनपावनम् ॥ ७१ नास्याऽऽद्दं करिष्यन्ति कलौ अद्धाविवर्जिताः । इन्द्रमस्थस्य गाजेन्द्र सर्वतीर्थशिरोमणेः ॥ ७० अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्धारतस्य च । यत्पत्लं तन्मिहस्नोऽस्य शक्रमस्थस्य जायते ॥ ७० अरुणोदयवेलायां माघलक्षेकमज्जनात् । यत्पत्लं तन्मिहस्नोऽस्य श्रवणाच्छद्धया भवेत् ॥ ७४ श्रद्धयाऽस्य तु माहात्स्यं यः श्रुणोनि महीपते । तिपतास्तेन पितरो देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ७५ कृष्णातिकृष्ट्यपाराकचान्द्रायणवतादिनिः । यत्पत्लं तन्मिहस्रोऽस्य श्रद्धया श्रवणाद्भवेत् ॥ ७६ अथिमोधादियद्वानां समस्तानां महीपते । यत्पत्लं तन्मिहस्रोऽस्य श्रद्धया श्रवणाद्भवेत् ॥ ७७

मृत उवाच—
एवं युधिष्ठिरो राजा श्रुत्वा झाँनक सीभरेः। इन्द्रप्रस्थम्य माहात्म्यं स यया हास्तिनं पुरम् ५८ ततो विनीय सद्भाहृन्दुर्योधनपुरःसरान । इन्द्रप्रस्थमगात्पुण्यं राजसूर्याचिकीषया ॥ ५९ द्वारकायां समागम्य गोविन्दं कुलदेवतम् । राजसूर्यन यक्षेन स इयाज महीपितः ॥ ८० मुक्तिदं तीर्थमेतन्तु अपतोऽस्याप्य (पि) जायत(ताम्)। इति मन्वा हरिस्तत्र शिश्रुपालं जयान ह शिश्रुपालोऽपि तस्येव तीर्थस्य मरणाद्भवि । सायुज्यमगमन्कृष्णे निख्लार्थपदायके ॥ ८२ शिश्रुपालो हतो यत्र विहितो यत्र च कतुः। गदया तत्र भीमेन कृतं कुण्डं सुविस्तरम् ॥ ८३ भीमकुण्डं तु विक्वातं जातं तद्भवि पावनम् । कालिन्द्या दक्षिणे भागे गव्यत्यर्थमहीतले ॥ ८४ इन्द्रप्रस्थगतायां यत्कालिन्द्यां स्नानतः फलम् । तत्फलं तत्र कुण्डं तु जायते नात्र संशयः॥८५

[+सृत जवाच]—
यस्मिन्क्षेत्रे स्थितो जन्तुस्तत्क्षेत्रमनुवासरम् । प्रदक्षिणादिभिर्धमेः स्त्रापराधान्क्षमापयेत् ॥ ८६
प्रतिसंवत्सरं चेव परिकामित यो नरः । क्षेत्रापराधदोषेश्च न स लिप्येत पातकः ॥ ८७
पदिक्षणामकुर्वाणो क्षेत्रसिद्धिं न विन्दति । तस्मात्प्रदक्षिणा तीर्थे दातव्या च फलािथाभिः ८८
हरेर्नामानि संजल्पन्मकरोति प्रदक्षिणाम् । पदे पदे स लभते किपलादाननं फलम् ॥ ८९

<sup>\*</sup> धनुश्विद्दान्तर्गतः पाठः क. ख. च. ज. पुस्तकस्यः । + इदमधिकम् ।

चैत्रकृष्णचतुर्दश्यां सक्रमस्थमदक्षिणाम् । यः करोति नरो धन्यः सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥ ९० इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्य इन्द्रप्रस्थगतकात्रीगोकणिशिवकाचीतीर्धसप्तकभीमकुण्डमाहात्म्यवर्णने नामाष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१८॥ (२४)

# आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः-- ४२४३१

समाप्तमिदं कालिन्दीमाहातम्यम् ।

## अथ माघमाहात्म्यम् ।

अर्थकोनविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

[\*(व्याम उवाच) —

आम्बर्यु निमिपारण्ये सत्रं द्वाद्वावार्षिकम् । आजग्मुरखिलास्तत्र मुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ अमिनो देवलंधन मुमन्तुः पाँ(पँ)ल एव च । सुमनिर्वामदेवश्च जाबालिः काइयपो भृगुः ॥ पर्वतः शरभङ्गश्च सुतीक्ष्णोऽगम्त्य एव च। आपस्तम्बोऽणिमाण्डच्यः सत्यः कात्यायनस्तथा रथीतरोऽङ्गिराश्चेव कपिलो रेभ्य एव च । मुद्रलो गौतमश्चेव कष्यः कणोऽत्रिरेव च ।। धूम्रो हारीनकः शङ्कः पृथुमेङ्कश्च संक्रातिः । कौण्डिन्यो निर्भु(भ्रु)वश्चेत्र काणादो गर्ग एव च ५ काँशिको गालवो वभुः शुकः शक्तिः पराशरः।शिनिर्विभाण्डकः पङ्को बुधो बौधायनो वसुः ६ जमद्ग्निभेग्द्वाजो धृमपो मोनभार्गवः । श्रोनको नारदश्चैव श्रतानन्दः श्रतातपः ॥ 9 विष्णुदृद्धां विशालाक्षां जर्जरो जङ्गमा जयः।पकः पाश्यरः पारः पारगः पण्डितोत्तमः ॥ G महाकायो महाग्रीवा महावाहर्महोदरः। उदालको महासेन आर्त आमलकप्रियः।। 9 एकपादोऽर्थपादश्च अर्ध्ववाहुजैलाशनः । उग्रशीलो महाशीलः पिङ्गलो मस्रवित्पदुः ॥ १० र्शाण्डरः करुणः कालः केवल्यश्च कलाधरः। कल्पान्तः कङ्कणः कण्डुः कटः कालाग्निरुद्रगः (कः) र्भनवादुर्महाप्राज्ञः श्वेनाश्वनरमंज्ञकः । एनैः शिष्यैः प्रशिष्यैश्च ब्रह्मिष्ठा वेदपारगाः ॥ १२

## 🖈 धनु श्रिडान्नगंतग्रन्थस्थाने 🛚 केपु चित्पुस्तकेषु---

'ऋषय उत्तः—

सृत सन महाभाग त्वया लोकहितिषणा । कथित कार्तिकाख्यानं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥ अधुना माघमाडात्म्य वद नो लोमहर्षणम् । श्रुतेन येन लोकानां संशयः क्षीयते महान् ॥ पुग केन महाभाग लोकऽर्धिमन्संप्रकाशितम् । माघक्षानस्य माहात्म्यं सेतिहासं तदादिश ॥

मृत उवाच--

साधु साधु मुनिश्रेष्टा यूय ऋष्णपरायणाः । यत्युच्छथ मुदा युक्ता भक्त्या कृष्णकथा मुद्धुः ॥ कथायिष्यामि माघस्य माहात्म्यं पुण्यवर्धनम् । पापद्मं सेवतां पुंसां स्नातानां चारुणोदये ॥ एकदा पार्वता विप्राः शंकरं लोकशकरम् । पप्रच्छ विनयोपेता दृष्ट्वा तच्चरणाम्बुजम् ॥

पार्वत्युवाच---

देव देव महादेव भक्तानामभयप्रद । प्रसीद नाथ विश्वेश यत्प्रच्छे तद्वदाधुना ॥ श्रुता नानाविधा धर्मास्त्वतः पूर्व मया विभो । अधुना श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं माघजं वद ॥ तत्तु केन पुरा वीर्ण को विधिः का च देवता । तत्सर्व विस्तराहृहि यतस्त्वं भक्तवस्सलः ॥ महेश्वर उवाच'—

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| लोकानुब्रहकर्तारः परोपकृतिशालिनः । परिमयरता नित्यं पश्चयक्वपरायणाः ॥                                                                                                             | ? 3               |
| आगत्य नैमिषारण्यमञ्जेषगुणसंयुताः । कर्तुमारेभिरे सत्रमथ सूतः समाययौ ॥                                                                                                            | \$8               |
| तमाश्रममनुप्राप्तं जटावल्कलधारिणम् । प्रसम्बद्दनं शान्तं परमार्थविशारदम् ।।                                                                                                      | 9 6               |
| अञ्चेषगुणसंपञ्चमञ्चेषानन्दशेवधिम् । भस्मोद्धृत्रितसर्वाङ्गं त्रिपुण्डाङ्कितमस्तकम् ।।                                                                                            | १६                |
| रुद्राक्षमालाभरणं जटामुकुटमण्डितम् । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वम् सर्वभृतहिते रतम् ।।                                                                                                 | 99                |
| जितेन्द्रियं जितकोधं जीवन्युक्तं जगहुरुष् । व्यासप्रमादसंपक्तं व्यासवद्विगतस्पृहम् ॥                                                                                             | 20                |
| वेदमार्गे सदानिष्ठं वेदमार्गप्रवर्तकम् । नैमिषेया महात्मानो महाभक्तिसमन्विताः ।।                                                                                                 |                   |
| चित्राः श्रोतुं कथास्तत्र परिवृष्टः समिन्विताः ।।                                                                                                                                | 90                |
| अभिवाद्य मुनींस्तांस्तु सर्वानेव कृताञ्जलिः । अपृच्छन्स तपोष्टद्धिमृपिभिश्वाभिनन्दितः ॥                                                                                          | <b>5</b> 0        |
| अय तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्त्रिषु । निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद्रीमहर्षणिः ।।                                                                                                | <b>3</b> 9        |
| सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च । श्रोतुकामाः कथां पुण्यामिटं वचनमब्रुवन ।।                                                                                              | 22                |
| ऋषय अचुः—                                                                                                                                                                        |                   |
| अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि कृत्स्त्रशः। त्वत्तः श्रुतान्यशेषाणि श्रोतव्यांशो न विद्यते                                                                                          | 53                |
| मृत उवाच—                                                                                                                                                                        |                   |
| क्रुण्वन्तु सुनयः सर्वे श्रोतव्यांशं मनोगनम् । यावज्ञानं प्रवस्यामि युप्माकं विदुपां पुरः ॥                                                                                      | 20                |
| शुरुषन्तु चुनपर सब आत्रव्याश मनागतम् । यावऽक्षान मवस्यानि चुन्नाक ।यदुरा पुररात<br>ब्राह्मं पुराणं प्रथमं पाद्मं वेष्णवमेव च । शेवं भागवतं चेव भविष्यं नारटीयकम् ।।              | * 5<br>* 5<br>* 4 |
| मार्कण्डेयं तथाऽऽप्रेयं ब्रह्मवेवर्तमेव च । लेङ्गं तथेव वाराहं स्कान्टं वामनमेव च ॥                                                                                              | 28                |
|                                                                                                                                                                                  | ب<br>و چ          |
| द्वितीयं पाद्यमित्युक्तं पुराणं रोमहर्षणे । पश्चपश्चाशदिन्युक्तं सहस्रं ग्रन्थसंग्वयया ॥                                                                                         | 20                |
| ाइताय पात्रानत्त्रुक्त पुराण रामध्यण । पश्चपश्चातादृत्त्रुक्त सदस्य प्रत्यसम्बद्धाः ।<br>तस्मिन्पुराणे हि मया माघमामस्य वेभवः । संक्षेपाद्वोऽग्रतो विप्रा वर्णितो न तु विस्तरात् | 50                |
| ·                                                                                                                                                                                | •                 |
| ऋषय ऊचुः—                                                                                                                                                                        |                   |
| तस्मिन्पुराणे भवता माघमासस्य वभवः । अग्रुतो वर्णितोऽस्माकं तद्भयो वक्तुमर्हाम ॥                                                                                                  | 30                |
| एतेषामत्र सर्वेषां विस्मृतमाय एव नः। इदानीमपि नेदीयान्मायस्तम्मान्कृपानिषे ॥                                                                                                     |                   |
| तद्भयः श्रोतुकामानामस्माकं वर्णयाग्रतः ।।                                                                                                                                        | 3 ?               |
| (व्यास उवाच)—                                                                                                                                                                    |                   |
| पुनीनां वचनं श्रुत्वा सूतः पाराणिकोऽब्रवीत् ।।                                                                                                                                   | ३२                |
| सृत उवाच—                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                  | 3 3               |
| वक्तुं वो माघमाहात्म्यमिति मत्वाऽऽगतोऽस्म्यहम् । भूवद्भिश्च मुनिश्रेष्ठाः प्रक्रनस्तत्मदशः <sup>ह</sup>                                                                          |                   |
| तस्माद्भयः प्रवक्ष्यामि मुनयः गृणुताऽऽदरात् । रोमहर्षणनाम्नश्च शिप्यतायाश्च महुरोः ॥                                                                                             | ३५                |
| नारायणां शतायाश्च सद्दर्भ पूत्रवीमि वः । श्रोतृपरोचनार्थाय एकत्र क्रापनाय च ॥                                                                                                    | ३६                |
| रुराणानां च बाहुल्यात्सर्वत्रोद्धत्य सारवत् । केषु केषु पुराणेषु वर्णितं बहुधा बुधेः ॥                                                                                           | <b>e</b> \$       |
| गायस्य महिमानं तमुद्धत्योद्धत्य सारवत् । दिलीपायोक्तवान्पूर्वे वसिष्ठो ब्रह्मनन्दनः ॥                                                                                            | 36                |
| तदहं भवतापये समासाद्यासयोगतः । बनीपि पाघपादात्स्यं ययं जावस्त्रसारतम् ॥                                                                                                          | 38                |

|                                                                                         | • • |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (व्यास उनाच)—                                                                           |     |
| इत्यग्रतो मुनीन्द्राणामुदीर्य विनयोज्ज्वलः । वक्तुमारभते देवं नमस्कृत्य पिनाकिनम् ॥     | 80  |
| सूत उवाच                                                                                |     |
| अ नमोऽहंपदार्थाय परब्रह्मस्वरूपिणे । नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च ॥                   |     |
| सरस्वत्ये नमो नित्यं विघ्रेशाय नमो नमः ॥                                                | 83  |
| पाराशर्य परमपुरुषं विश्ववेदैकयोनि                                                       | •   |
| विद्याधारं विमल्यमनसं वेदवेदान्तवेद्यम् ।                                               |     |
| शश्वच्छान्तं शमितविषयं शुद्धवुद्धिं विशालें                                             |     |
| वेद्व्यासं विमलयशसं सर्वदाऽहं नमामि ॥                                                   | धर  |
| (व्याम उवाच)—-                                                                          |     |
| इति देवास्रमम्कृत्य मुनीन्द्रानिद्मन्नवीत् ॥                                            | 84  |
| सृत उत्राच                                                                              |     |
| इमं प्रदनं समुद्दित्य दिलीपो भूभृतां वरः । पप्रच्छ स्वकुलाचार्यं विसिष्ठं मुनिपुंगवम् ॥ | 88  |
| तस्में तेन समाख्यातं माहात्म्यं महद्द्धतम् । तदेवाहं प्रवक्ष्यामि भवतामिह विस्तरात् ॥   | ४५  |
| यथावन्मायमाहातम्यं वक्ता श्रोता च दुलेभः । मुलभाश्र वयं यूयं वक्तुं श्रोतुं च तस्वतः    | ॥४६ |
| स माचमामा ऽग्विलपापशत्रुः मौभाग्यहेतुः खलु वर्ण्यतेऽद्य।                                |     |
| निमज्जनाद्यत्र विभातकाले नगः सुवर्लोककुटुम्बिनः स्युः ॥                                 | 80  |

ाद्रशततमोऽध्यायः ॥ २१९॥ (१) आदितः श्लोकानां समप्रदक्काः — ४२४७८

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे माधमाहारम्य ऋषिप्रश्रो नामैकोनावैशस्त्रधिक-

#### अथ विश्वत्यधिकविश्वतनमोऽध्यायः ।

सृत उवाच] — भव्यरावभृतम्त्रात ऋषिभिः कृतमङ्गलः । पूजितो नागरैः सर्वेदिलीपो भूभृतुत्तमः ॥ अयोध्यायां स तुपतिः प्रजासंग्क्षणे गतः । काले काले प्रजां रक्षन्त्रसिष्ठातुमते स्थितः ॥ 3 मृगयार्गसकां भृत्वा स्वपुरात्रिगेतो विहः । कातूहलसमाविष्ट आखेटन्यूहसंदृतः ॥ उपानदूरपाद्श्व नीलोप्णीपा हिन्छदः । बद्धगोधाङ्गलित्राणो धनुष्पाणिः शरी तृपः ॥ 8 बद्धश्रद्रासियनुश्र तथाभनेश्र पत्तिभिः । कंदरेषु सुरम्येषु वनेषु विपुलेषु च ॥ 4 उछङ्घितमहास्रोता युवा पश्चास्यविक्रमः । तथा कीडति तैः सार्थे कुंनेषु मृगयन्मृगान् ॥ Ę इन्यतां इन्यतामेष मृगां वेगात्पलायते । इति जल्पन्स्वभृत्येषु स्वयमुत्पत्य इन्ति च ॥ इतस्ततः पुनर्याति कचित्पद्यन्त्रनस्थलीम् । विटपोड्डीनसंत्रस्तलीनकेकिकुलाकुलाम् ॥ 6 इरिणीगणवित्रस्तां द्रवच्छापददिङ्कुखाम् । कचित्फेरवफेत्कारतारारावविभीषणाम् ॥ लजुयूर्थः कचिल्लक्ष्मी दथानामिव दन्तिनाम् । कंचिद्दराहदंष्ट्राग्रसमुद्धतकशेरुहाम् ॥ १० मृगारिनखनिभिन्नदन्तिमौक्तिकमुद्रिताम् । शार्द्रलनखनिभिन्नरोहिद्रक्तारूणां कचित् ॥ 33

पीबरस्तनभारार्ततप्तर्किनरभामिनीम् । अवरोधाजिरक्षोणीं सूचयन्तीं मनः कचित् ॥ १२ किवृक्षघनच्छायां किवित्पुष्पसुगन्धिनीम् । किविल्लतागृहद्वारां भृक्कमालासुतीरणाम् ॥ 83 अर्धनिः स्तानिर्मोकनागभीपपइद्विलाम् । विलीनाजगरैभीमां कचिक्रिमुक्तसर्पिणीम् ॥ 8.8 कचिद्दावानलज्वालाशिखाव्याप्तमहीरुहाम् । कचित्कुंजविनिर्गच्छन्मृगव्याघत्रसद्भटाम् ॥ 25 भावच्छशकद्यन्देषु द्रवच्छ्वानारवाकुलाम् । विमुश्चन्वाणनिकरं शशकेषु कचिन्कचित् ।। 98 परवलेषु च विश्रान्तः कविद्याति वनान्तरम् । एवं खेलति राजेन्द्रे व्याधवर्गे च वलगति ॥ १७ तत्र कैोऽपि जवात्रस्तः सारक्को निर्गतो बनात् । पादवेगकमाकान्तदुर्गमार्गमहीतलः ॥ 96 कदाचिद्गगनारूढः कदाचिद्धिमेगो मृगः । न तदा लक्ष्यतां याति धन्त्रिनां पृष्ठगामिनाम् ॥१० कचिड्छिपथं याति दर्शनागोचरः कचित्। इस्तपाप्तिं गत इव कचिदेव निगेहिनः ॥ 30 अव्यम्भित्तो नृपतिर्धनुष्पाणिस्तमन्वगात् । एवं नृपं तमाकर्पन्नाशापाशवशं गतम् ॥ 29 वक्रस्रोतोतिगम्भीरं कण्टिकिद्रुपसंकुलम् । प्रिविष्टो विषमारण्यं राजाऽसी तत्पदानुगः ॥ 25 मायामयः स सार्कः प्रापयश्वपति बनम् । अट्र्शनं गते राजा विस्मयं परमं ययौ ॥ 23 श्रान्तो विषण्णः खिब्नश्च विस्मयोद्धान्तमानसः । दुराहरं ततो गत्वा देशाहेशं च निर्जलम् २४ मृगादर्शनसंरम्भात्संगृष्यद्वलकंथरः । ताम्यत्तालुमुखव्याथः श्रान्तर्पत्तः म्खलद्वतिः ॥ 54 अतीत्य दीर्घमार्गान्स तुपानों मध्यगे रवा। दृद्शीग्रे तु कामारं म्पर्धयन्तमपानिधिम् ॥ 35 घनपादपतीरस्थं सुतीर्थं श्रीतलोट्कम् । विशदं विकचाम्भोजं मधुमत्तमधुत्रतम् ॥ ود विशालपश्चिनीपत्रच्छनं मग्कतेरिव । स्वच्छन्द्रमुचलन्मत्स्यं स्वच्छं साधूमना यथा ॥ 26 चलज्ञलचरांद्रिन्नवीचीझंकारनादितम् । अन्तर्ग्रोहगणकृरं खलानामिव मानसम् ॥ 20 कचिच्छैवालदुर्गम्यं कृषणस्येव मन्दिरम् । नानाविहंगं सर्वार्ते शमयन्तं दिवानिशम् ॥ 30 दातार्मित्र सर्वेम्बेरापन्नार्तिहरं परम् । तर्पयन्तं हिमाम्भामिः श्वापदान्स्वापित्नित्र ॥ 3 9 हर्न्तं सर्वसंतापं हिमांशुमिव चाऽऽहिकम् । तं हष्ट्राऽभृहतग्लानिश्चातको जलदं यथा ॥ 3 7 तत्र पीतजलो राजा कृतमाध्याहिकक्रियः । भुक्त्वाऽऽखंटकंसंपन्नं सहायः सहिना नृपः ॥ 3 3 जवास सरसीतीरे रम्याश्च कथयन्कथाः । ततः शरामने बाणं कृत्वा रात्रा स्थितस्तरी ॥ व्याधाः संधानमास्थाय रुरुष्टुः ककुभां पथः । एवं स्थितेषु वीरेषु वने विस्तार्य वागुराः॥३५ निवान्ते निर्गतं यथं सुकराणां तटे तटे । चरित्वा सरसः कंटान्पपात व्याधमंद्रले ॥ 3 & राज्ञा विद्धास्तथा क्रोडा व्यापेश्व बहवा हताः । दिश्व सर्वासु बद्धासु वागुराभिः समन्ततः ३७ इतस्ततो भ्रमित्वाऽथ तस्थुः साध्वसमानसाः । व्यार्धेश्व निहताः सर्वे प्रजा इव खलं तृपे॥३८ क्षणेनेव वराहास्ते विद्धाः पंतुर्भहीतले । वज्रभिक्षाञ्जनगिरेः शकला इव विज्ञणा ॥ तान्ह्या तुमुलं नादं चकुव्योधाः सुदार्पताः । व्याधाश्च बृद्धिणस्तत्र दृष्पुः शृङ्गाण्यनेकशः क्ष्वेडारवं भृतं चकुईष्टाः सत्त्ववलाद्धताः । धावन्तः प्रमुदा युक्ता मिलिता यत्र भूमिपः ॥ ४१ तानादाय भटेर्भूयो निर्गतः सरसीतटात् । स्वपुरं गन्तुकामोऽसो दृष्टवान्पथि तापसम् ॥ ४२

९ स्त. च. ज. झ. म. ट. र. ल. "तैसुक्तिरधमहिर्धागर्णः । अं । २ र. ल. "ति । कुर्वन्कोलाइलं तत्र साँ । ३ <sup>झ.</sup> म. कोलाइलो जातः साँ । ४ र. ल. निर्जनम् । ५ झ. अ. "कमांमानि स<sup>\*</sup> । ६ क. स्त. झ. झ. अ. "स्तटे । व्या<sup>ँ</sup>। ३ र. ल. निर्जार्थे ।

| 1/2 11/11/11/11/11/11                                                                                                                                                     | 1421   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ब्राह्मणं दृद्धहारीतं वैग्वानसमते स्थितम् । नियमैर्दुष्करैरुप्रैः परिक्षीणकलेवरम् ।।<br>अस्थिशेषुं महादान्तं विस्फुरत्कर्कशत्वचम् । दथानं हारिणं चर्म वसानं मृदुवल्कलम् ॥ | 8\$    |
| अस्यराप महादारत । नर्कुररनानासस्य पर्म । द्वान हारिण चम वसान मृदुवस्कलम् ॥                                                                                                | 88     |
| कुर्वाणं नेगमं जाप्यं नम्बलोमज्दाधरम् । तं वनाश्रमिणं दृष्टा मार्गे दस्वा ससंभ्रमम् ॥                                                                                     | 86     |
| प्रणम्य शिरसा राजा कृताञ्चलिकपस्थितः । अथ राज्ञामलंकारैर्दिजो निश्चित्य भूमिपम्।                                                                                          | 11     |
| उवाच श्रेयसो हेतोः परोपकृतिकाम्यया ॥                                                                                                                                      | ४६     |
| <b>बृद्ध</b> हारीत उवाच                                                                                                                                                   |        |
| किमर्थ गम्यते राजन्काले पुण्यतमे शुभे । माघमासे विधा(हा)यैव माघस्नानं सरीवरे *।                                                                                           | 89     |
| सृत उवाच—                                                                                                                                                                 |        |
| प्रन्युवाच तनो राजा नाइं जाने द्विजोत्तम । माघम्तानफलं कीइक्तन्मे कथय विस्तरात् ।                                                                                         | 186    |
| सृत उवाच                                                                                                                                                                  | ,      |
| इति भृपवेचः श्रुत्वा पाह वेखानसो मुनिः ॥                                                                                                                                  | ४९     |
| वृद्धहारीत उवाच—                                                                                                                                                          |        |
| भगवान्धुमणिः शीघ्रमभ्युदेति तमो हरन । स्नानकालोऽयमस्माकं न कथावसरो नृप ॥                                                                                                  |        |
| स्नात्वा गच्छ वसिष्ठं त्वमापृच्छ म्वकुलप्रभुम् ॥                                                                                                                          | ५०     |
| सृत उताच                                                                                                                                                                  |        |
| इन्युक्त्वा नापमा मानी माघम्नानाय निर्मतः । प्रत्यादृत्य दिलीपोऽपि तत्र स्नात्वा यथा                                                                                      | विधि।। |
| पुनः स्वनगरं वीरो गर्नोऽसी हपेपृग्निः । स्वान्तःपुरे निवेद्याथ वानप्रस्थकथां तृपः ॥                                                                                       | ५२     |
| र्खनार्खं रथमारुष सुर्खनच्छत्रचामरः । सालंकारः सुवासाश्च सुपुष्पो मन्त्रिभिः सह ॥                                                                                         | 43     |
| जयशब्दान्पुरः शृष्वन्मतुना मागधवन्दिभिः । विमिष्ठस्याऽऽश्रमं यात ऋषिवाक्यमनुस्मरन                                                                                         | [॥५8   |
| नत्वा ब्रह्मऋषि तत्र विनयाचारपूर्वकम् । दत्तासनो ग्रहीतार्घ्ये आशीर्भः कृतमङ्गलः ॥                                                                                        |        |
| सानन्दं मुनिना पृष्टः कुशलं भूपते सदा । तदोगित्यव्रवीदाजा हर्षयन्मुनिमानसम् ॥                                                                                             |        |
| सोऽथ वेग्वानसेनोक्तं पृष्टवान्मधुराकृतिः ॥                                                                                                                                | ५६     |
| दिलीप उमाच—                                                                                                                                                               |        |
| भगवंम्त्वत्त्रसादेन श्रुतो विस्तरतो मया । आचारो दण्डनीतिश्र राजधर्माश्र येऽपरे ॥                                                                                          | ५७     |
| चतुर्णामिप वर्णानामाश्रमाणां च याः क्रियाः। दानानि तद्विधानानि यज्ञास्तद्विधयस्तर                                                                                         | गा।५८  |
| व्रतानि तत्प्रतिष्ठाश्च विष्णाराराधनं तथा । अधुना श्रोतुमिच्छामि माघस्नानस्य यत्फल                                                                                        | म्।।   |
| विभेयं यद्विधानेन तन्मे ब्रह्मन्मूनं वद् ॥                                                                                                                                | े५९    |
| ाचचच च्याप्रवाचित्रा प्राच्या अवल्लारप्राच चित्र ।।                                                                                                                       |        |

विसष्ठ उवाच—
सम्यगुक्तं परं श्रेयो लोकत्रयिहतावहम् । निर्मलीकरणं तेन मुनिना वनवासिना ॥ ६० अहं च ते वदाम्यद्य माघस्नानफलं रृष्णु । ऋतुयुक्तामिनीनां ये प्रत्यासित्तमस्विण्डताम् ॥ ६१ कामयन्ते मृगार्के ते स्नोतिस स्नान्तु सर्वदा । विना विद्वा विना यह्निष्ठापूर्ते विनाऽपि ये ॥६२ वाञ्छन्ति सद्गतिं स्नान्तु पातमीये विहर्जले । गोभूमितिलवासांसि स्वर्णधान्यादिकानि च ६१

<sup>\*</sup> र. ल. पुस्तकयोरध्यायसमाप्तिः।

अदस्वेच्छन्ति ये नाकं ते माघे स्नान्तु सर्वदा । त्रिरात्रोपोषितैः क्रुच्छ्रैः पराकेश्व निर्जा तनुम्।। अञ्चोष्पेच्छन्ति ये नाकं ते माघे स्नान्तु सर्वदा । नीराश्चं चैव वैशाखे तपः पूजा च कार्तिके६५ जपहोमी तथा दानं त्रयं माघे विशिष्यते । सानुबन्धः सुपर्याप्तो धराधीशो भवेद्धुवम् ॥ ६६ कैवल्योत्पादिकी बुद्धिः पर्यायेण भवेत्पुनः । यद्ग्री वरिवस्या सा विहिता दिव्यलोचनैः ६७ तदन्ते यत्तपो दानं माघे मासि नृपोत्तम । संपदे च प्रजाये च रतये हृतयेऽपि वा ।। कायग्रुद्धिः पीतिभूमिश्रतुर्था स्नानजं फलम् । निरुत्ना ब्रिटिनिः सस्तौ माघान्द्वादश मानसे ॥६९ इन्द्रादीन्द्रादशाऽऽदित्याँ होभे त्रेलोक्यविश्वतान् । सुभगा रोहिणी माघाइयाशीला ग्ररुन्थती७० श्वची च रूपसंपन्ना पासादे साप्तभूमिके। विमलीकृतशोभाड्ये नर्तकीलिलताजिरे।। 99 द्विपकर्णमरुच्छक्ने रूपवत्स्तीजनाकुलं । गीतवादित्रनिर्घोषे मङ्गलाचारशोभिते ॥ 50 बेदध्वनिपवित्रे च विद्वद्विपैरलंकुने । द्विजार्चनग्ने गम्ये सदाऽतिथिनिपवित् ॥ 80 मुदितास्ते वसन्तीह येः स्नातं मकरे रवीं । येर्ट्रनं बहुधा माघे मुरारिश्च परिष्ट्रनः ॥ 6,4 इष्ट्रबस्तुपरित्यागान्नियमस्य च पालनातु । धर्ममुलं सदा माघोऽधर्ममुलं निकृत्ति ॥ 50 कामगुलफलद्वारो निष्कामो मोक्षदः सदा । ये लोका दानशीलानां ये लोका विधिनाकमाम् ॥ होका येऽतिथिभक्तानां ते माघस्तायिनां मदा । देवलांकान्त्रिवर्तन्ते पुण्यग्रन्यः प्रांतप ॥ 99 कदाचिक निवर्तन्ते माघस्नानरता नराः । नातः परतरं किचित्पवित्रं पापनाशनम् ॥ 4% नातः परतरं किंचित्तपो नातः परं महत् । एतदेव परं पथ्यं सद्यो दुरितनाशनम् ॥ विद्याधराय संगीतं भृगुणा मणिपवेत ॥ 90

यो माघमास्युपिम स्यीकरातितास्रे स्नानं सदा चर्गत बाह्यनदीनटाके। उद्धृत्य सप्त पुरुपान्यित्मात्वंशे स्वर्ग मयात्यमरदेहथरो नगेऽसो ॥

60

۶

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माधमाहात्म्ये विमिश्वितंत्रापमवादे माधकानमाहिसवर्णन नाम विदारवाधिकतिदाननमाऽध्यायः ॥ - - ० ॥ ( - )

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — ४२५५८

अधैकविदात्यधिकद्विशतनमोऽत्यायः ।

दिलीप उवाच-

ब्रह्मन्कदा भृगुर्विमो निजगाद महीधरे । तस्मै धर्मोपदेशं तत्कथ्यतां मे कुनृहस्रात् ॥ अविसिष्ठ उवाच—

द्वादशान्दं पुरा राजन ववर्ष वलाहकः । तेनोद्विमाः प्रजाः सर्वा गताः क्षीणा दिशो दश ॥२ तिलिशिभूते तदा मध्ये हिमवत्सद्धयोर्नुष । स्वाहास्वधावषद्कारवेदाध्ययनविज्ञेते ॥ ३ सोपप्लवे तदा लोके लुप्तधर्मं च निष्पजे । फलमूलान्नपानीयश्चत्ये व भृतले तदा ॥ ४ नानाविधतरूच्छन्तरम्यरेवातदाश्रमात् । सह शिष्यविनिष्कम्य हिमाद्रि संश्रितो भृगुः ॥ ५ तत्र तिष्ठति केलासगिरेः पश्चिमतो गिरिः । मणिकृट इति ख्यातो हेमरत्नशिलोश्चयः ॥ ६

| अधोध्र्यस्फटिकश्वेतो मध्ये नीलशिलो गिरिः। भूतिभिः सर्वतः शुस्रो नीलकण्ठ इवाऽऽवर               | र्गी       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| इन्द्रनीलिशिलाढ्यस्तु हेमरेग्वान्तरान्तरः । स्फुरद्विघुल्लतः कृष्णजीमूत इव राजते ॥            | 6          |
| मूर्मि नीलिशिलः शैलः सौधकाश्चनमेखलः । नारायण इवाऽऽभाति परिपीताम्बराश्चितः ।                   | 19         |
| आमेखलसुनीलाभो मध्ये मध्ये सिनोपलः । सतारकमित्र व्योम रराज स महीधरः ॥                          | 20         |
| रत्नोपलस्फुरदीप्तिदीप्तदिष्योपथीधरः । †वहुद्योतकरो भाति द्वितीय इव चन्द्रमाः ॥                | 88         |
| अधित्यकासु संगीतेः किनरीणां सकीचकेः । युक्तो रम्भापनाकाभिरुत्सवीव सदाऽचलः ।                   | ११२        |
| हरितोपलवेदूर्यपद्मरागिसनाञ्मनाम्(भिः) । इन्द्राञ्ममण्डलैः सोऽथ इन्द्रचापैरिवाऽऽद्वतः ॥        | 23         |
| सर्वधातुमर्येहेंमैर्नानारत्नप्रभासितैः । सोऽग्निज्वालैरिवोचैः सञ्ज्ञाङ्गैः सर्वत्र वेष्टितः ॥ | 38         |
| तस्याऽऽगत्य नितम्बेषु भिलासु मसृणासु च । विद्याधर्यः प्रसेवन्ते स्वपतीन्कामविक्रवाः ॥         | १५         |
| निरुद्धान्तर्मरुन्मार्गा जितकेशा विगागिणः । ध्यायन्त्यहर्निशं ब्रह्म ह्यस्य सानुगुहासु च ॥    | १६         |
| साक्षमृत्रकराः मिद्धा अर्थोन्मीलितलोचनाः । आराधयन्ति भूतेशं सुन्दरीषु दरीषु च ॥               | ?9         |
| मन्दारकुसुमामोदसुरभीकृतदिङ्गुखः । पतिन्नर्शरिणीवारिझंकारमुखरः सदा ॥                           | १८         |
| उपत्यकामु खेलज्ञितेनार्थः कलभेगेजैः । कम्तृरीमृगयूर्थेश्च चारुचित्रमृगैस्तथा ॥                | 16         |
| विलयंश्रमगीहर्न्दर्विचित्रः भापदैस्तथा । नदन्पागवतैः भेतैश्रकोरैः कलकोकिलैः ॥                 | २०         |
| राजहंसैमेयुरिश्व सदा रस्यः स पर्वतः । सञ्यमानः सदा देवेरीु बकैरप्सरोगणैः ॥                    | 33         |
| दिलीप उवाच—                                                                                   |            |
| सर्वोश्वर्यमयः शेलः सर्वेमिद्धसमाश्रयः । भगवन्कियदुच्छायः कियदायामविस्तरः ॥                   | २२         |
| विभिष्ठ उवाच                                                                                  |            |
| पट्तिशयोजनोच्छायो मस्तके दशयोजनः । आयामविस्तराभ्यां स मूले पोडशयोजनः ॥                        | २३         |
| इग्चिन्दनमन्दारचृतराजितिगाजितः । देवदारुद्धमाकीर्णः सरलार्जुनशोभितः ॥                         | 38         |
| कालागरुलवङ्गलानिकुंजेश्र लतागृहैः । विराजने गिरिश्रेष्टः सदापुष्पः सदाफलः ॥                   | २५         |
| तं दृष्ट्वा पर्वतश्रेष्ठं रम्यं दुर्भिक्षपीदितः । भृगुश्रकार तत्रैव वसति हृष्टमानसः ॥         | २ <b>६</b> |
| तिम्मन्मनाहरे शैले वनपुरवनेषु च । चिरकालं वसंस्तेषे तपः सुचरितो भृगुः ॥                       | २७         |
| एवं तिष्ठति राजेन्द्र द्विजे स्वाश्रमवासिनि । अवतीर्योऽऽगनौ शैलात्सुविद्यापरदंपती ॥           | 26         |
| समागम्य मुनि नन्त्रा स्थिती तात्रतिदुः विती । तथातिथी च तौ दृष्टा मञ्जूतात्रयं दिजोऽ          | बदत्       |
| भृगुरुवाच                                                                                     | •          |
| वद विद्याधर पीत्या युवां किमतिदुःखिता ॥                                                       | 30         |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                  |            |
| भुत्वा तस्य मुनेर्वाक्यं पाइ विद्याधरो द्विजम् ॥                                              | \$ 8       |
| विद्याधर उवाच                                                                                 |            |
| श्र्यतां तद्दिजश्रेष्ठ मम दुःखस्य कारणम् । सुकृतस्य फुलं प्राप्य प्राप्तवांख्रिदशालयम् ॥      | \$3        |
| लब्ध्वाऽपि देवतादेहं दिव्ययोषित्मुखं तथा । दिव्यसौख्यानुभूतिं च मुखं व्याघ्रस्य मेऽभ          | मवत्       |
|                                                                                               |            |

न जाने कर्मणः कस्य विपाकः समुपस्थितः । इति संस्मृत्य संस्मृत्य न लेभे शर्म मे मनः ॥ ३४ अन्यव भ्यतां विम येन मे व्याकुलं मनः । जायेयं मम कल्याणी मजुनाणी मुरूपिणी ॥ ३५ वृत्यगीतकलाभिज्ञा सर्वसहुणशालिनी । यस्मिन्काले कुमारीयं तदेवावलयाऽनया ॥ ३६ विपत्रीं परिवादिन्या तत्रीभिः सप्तभिर्भृत्रम् । वीणावादरसाभिज्ञस्तांषिनो नारदो मुनिः ॥३७ मुन्धभावेऽपि गायन्त्या त्वनया रक्तवर्णया । विचित्रस्वरगानज्ञो देवराजोऽपि नोषितः ॥ ३८ अस्याः कौतुकभिन्नां कृष्या वादयन्त्या विपश्चिकाम् । नानावकगितिक्रिण्यं तं श्रुन्वा पश्चमं ध्वनिम् तृतोषोक्षिक्षरोमाओ धुन्वन्मोलि महेश्वरः । शिलोदार्यगुणग्रामरूपयोवनमंपदा ॥ १० नानया सद्दशी नाके काचिदस्ति नितम्बिनी । केयं देवमुग्वी रामा काढं व्याघ्रमुग्वः पुमान ॥ इति ब्राह्मण संचिन्त्य दह्मामि त्ददये सदा ॥

वसिष्ठ उवाच-

इति विद्याधरमोक्तं श्रुत्वा चेक्ष्वाकुनन्दन । त्रिकालको भृगुः प्राष्ट प्रहमन्दिव्यलोचनः ॥ ४२ भृगुरुवाच---

मृणु विद्याधरश्रेष्ठ पूर्वजन्मनि यन्कृतम् । क्रिया हि विहिनाऽल्पाऽपि विपाके टारुणा भवेन्४३ उपोष्येकादशीं माघे तैलाभ्यकः कृतस्त्वया । द्वाद्यां प्राग्भवे देहे तेन व्याघ्रमुखी भवान ४४ **उपोर्घ्येकादर्शी पुण्यां द्वाद्द्रयां तैलसेवनात् । [+एकाद्द्यामुपोप्याथ भाविकमेप्रचादितः ॥ ४८** अल्पद्वादश्वीबेळायां कृत्वा पारणमादिनः । कुजास्त्रज्ञानमंपन्नस्र्योदस्यां सुरेश्वर ॥ कालातिकममापनः कृतवस्तिलसेवनम् । मुख्यमात्रं व्याद्यमुखा नांचेद्याद्यां भविष्यति ॥ 68. उपोप्येकादशीं माघे द्वादश्यां तैलसेवनात्] । कुक्षं प्राप्तवान्देहं पुग ग्रेलः पुरुष्ताः ॥ 28. ह्याऽऽत्मनः कुकार्यं स तेन दुःखेन दुःखिनः । गिरिगातं समागत्य देवनासरसस्तदे ॥ 86 स्थित्वा स परमप्रीतः शुचिः स्नातः कुशासने । नवनीलघनव्यामं निक्रनायतलोचनम् ॥ श्चक्रगदापद्मधरं पीताम्बराष्ट्रतम् । कास्तुभेन विराजन्तं वनमालाधरं द्दरिम् ॥ 49 चिन्तयन्दृद्ये राजा निगृहीताखिळेन्द्रियः । निरुद्धान्तर्परुत्मार्गो नासाग्रन्यस्तळोचनः ॥ 62 कुण्डलीपुखपुल्लास्य सुषुम्नानाडिगांऽभवत् । मासमात्रं निगद्दारस्तपस्तेषे सुदुष्करम् ॥ 43 अल्पेन तपसा तुष्टः सप्तजन्मकृतार्चनम् । संस्मरंस्तस्य भूपस्य तदा पादुगभूनस्वयम् ॥ 48 मायस्य शुक्रवसे तु द्वाद्रयां मकरे रवा । शङ्काद्भिरिभिषच्याथ मुदा तं चक्रवानिनम् ॥ ५६ वासुदेवो ददौ तस्मे स्मारयंस्तेलसेवनम् । अतीव सुन्दरं रूपं कमनीयं मनोहरम् ॥ ७ इ येन तं चकमे देवी उर्वशी देवनायिका । इत्थं लब्धवरो भृत्वा कृतकृत्यः पुरं गतः ॥ در ع इति कर्मगति ज्ञात्वा कि विद्याथर खिद्यसे । भवान्परिजिहीपुश्चेदाननस्य विरूपनाम् ॥ 46 शीघं महचनादेव प्राचीनाघविनाशनम् । माघमासं कुरु स्नानं माणकृटनदीनले ।। ५९ ऋषिसिद्धसुरै र्जुष्टे कथिष्यामि तद्विधिम् । तव भाग्यवशान्मायो निकटे पश्चमे दिने ॥ ६० पौषस्येकादश्ची शुक्कामारभ्य स्थिण्डलेशयः । मासमेकं निराहारिस्त्रकालं स्नानमाचर ॥ ES त्रिकालमर्चयन्विष्णुं त्यक्तभोगो जितेन्द्रियः । माघस्यैकादशी शुक्रा यदा विद्याधरोत्तम ॥ ६२

<sup>+</sup>धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाटः केयुचित्पुस्तकेषु मःस्त्यमंबद्धः ।

| २२१ एकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ] पश्चपुराणम् ।                                                | <b>4</b> 99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| तदा निर्देग्भपापं त्वां द्वाद्रयां पुण्यवासरे । अभिषिच्य शिवैस्तोर्येर्मन्नपुतैरहं सुर् ॥       | 4.3         |
| कामवक्त्रोपमं वक्त्रं करिष्यामि तवानघ । देवतावदनो भूत्वा त्वं विद्याधरसत्तम ।।                  | 88          |
| अनया वरवार्णन्या मार्क कीड यथासुखम् । ज्ञातमाघनभावस्त्वं माघस्नानं सदा कुरु ॥                   | •           |
| [ *यथा मनोरथावाप्तिर्जायते तत्र सर्वदा]।।                                                       | 89          |
| विस्षष्ठ उत्राच—                                                                                | •           |
| इत्युक्त्वा भृगुणा तस्मै धर्मझेन महात्मना । विद्याधराय राजेन्द्र पुनर्गाथा उदाहृताः ॥           | ĘĘ          |
| भृगुरुवाच                                                                                       | •           |
| माघम्नानैर्विपन्नाशो माघम्नानैरयक्षयः । मर्वव्रताधिको माघः सर्वदानफलपदः ॥                       | Ę           |
| माघो गर्जित यहेश्यो माघो योगाच गर्जित । तीत्राच तपसो माघो भो विद्याधर गर्जित                    |             |
| पुष्करे च कुरुक्षेत्रे ब्रह्मावर्ने पृथुदके । अविमुक्ते प्रयागे च गङ्गासागरसंगमे ॥              | 89          |
| यन्फलं दशभिवेपैंः प्राप्यते नियमैनेरैः । तत्फलं प्राप्यते माघे त्र्यहस्तानाम् संशयः ॥           | 90          |
| स्वर्गभोगे चिरं वामो येपां मनिम वर्तने । यत्र कावि जले तैस्तु स्नातवैयं मृगभास्करे ॥            | ७१          |
| आयुगरोग्यसंपत्ती रूपे सुभगता गुणे । येषां मनोरथस्तैस्तु स्नातव्यं मृगभास्करे ॥                  | ७२          |
| य तु विभ्यति नरकादारिद्याब्धेस्त्रमन्ति ये । सर्वथा तैः प्रयत्नेन स्नातव्यं मृगभास्करे ॥        | 9           |
| दारिद्यपापदीर्भाग्यपङ्कप्रक्षालनाय वै । माघम्नानाच चान्योऽस्ति ह्युपायः सुरसत्तम ॥              | ७४          |
| श्रद्धाहीनानि कर्माणि कृतान्यत्यफलानि वै । फलं ददाति संपूर्ण माघस्नानं यथाविधि ॥                | ७५          |
| अकामो वा सकामो वा यत्र कापि वहिर्जले । इहामुत्र च दुःखानि माघस्नायी न पत्रयति                   | Jell        |
| पक्षद्वये यथा चन्द्रः भीयते वर्धते तथा । पातकं क्षीयते माघे पुण्यराज्ञिर्विवर्धते ॥             | 99          |
| यथाऽब्धा खलु जायन्ते रत्नानि विविधानि च । आयुर्वित्तं कलत्रादिसंपदो माघतस्तथा                   | 1196        |
| कामधेनुर्यथा कामं चिन्तामणिश्र चिन्तितम् । माघम्नानं ददातीह तद्दत्सर्वमनोरथान् ॥                | ७९          |
| कृते तपः परं ज्ञानं त्रेतायां यजनं तथा । द्वापरे च कलौ दानं माघः सर्वयुगेषु च ॥                 | 60          |
| संवैषां सर्ववर्णानामाश्रमाणां च भूपते (सर्वेदा) । माघम्तानं दि धर्मस्य धाराभिः खलु व            | र्षति॥      |
| विसष्ठ उत्राच—                                                                                  |             |
| इति वाक्यं भृगोः श्रुत्वा तस्मिन्नेवाऽऽश्रमे सुरः । सहैव भृगुणा माघे गिरिनिर्झरिणी <b>इदे</b> । | ॥८२         |
| यथोक्तविधिना स्नानमकराञ्जार्यया सह । भुगोरनुग्रहात्सोऽथ संपाप्य मनसेप्सितम् ॥                   | 63          |
| देवनावदनो भृत्वा मुमुदे मिणपर्वते । आजगाम भृगुर्विन्ध्यं तमनुप्राह्य हर्षितः ॥                  | 98          |
| मणिमयगिरिसिन्धी स्तानमात्रेण माघे                                                               |             |

मदनवदनतुल्यस्तत्र विद्याधरोऽभूत् । क्षपितनियमदेहे। विन्ध्यपादायतीर्णो भृगुरपि सह शिष्येराजगामाथ रेवाम् ॥

64

ः इदमर्ध र. ल. पुस्तकस्थम् ।

अस्तिरुभुवनसारं माघमाद्दात्म्यमेत-द्विजवरभुगुणोक्तं भूप विद्याधराय । विविधफलविचित्रं यः शृणोतीह नित्यं रुचिरसकलकामान्देववत्प्रामुयानसः ॥

83

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विभाग्नदिकीपमंत्रादे रात्रभातमहिमवर्णनं नामकविंशत्यधिकदिशततमोऽध्यायः ।। २२९ ।। (३)

आदितः श्लोकानां समध्यक्काः - ४२६४४

अय द्वाविशत्यधिकतिशतनमोऽध्याय ।

# **\***वसिष्ठ उवाच —

**ब्रुणु राजन्त्रवक्ष्यामि प्रभावं माघमासजम् । यमाक**र्ण्य नरो भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ पुरा रथंतरे कल्पे वर्तमाने कृते युगे । कुन्सो नाम मुनिः श्रीमान्त्रह्मसृनुस्कल्मपः ॥ स कर्दमसुनां सुभूगुपयेमे विधाननः । तस्यां तस्य च पुत्रोऽभृद्वन्या वंशविवधनः ॥ पश्चमान्दे पिता तस्य मन्नं स उपदिष्टवान । कृतापनयनः पित्रा ब्रह्मचर्यपरायणः ॥ वसन्ध्रुकुले नित्यमप्रिकार्थे च संध्ययोः । कुर्वीस्त्रपवणं स्तानं निक्षार्शा विजिनेन्द्रियः ॥ **'**, कुष्णाजिनधरो नित्यं नित्यं स्वाध्यायनत्परः । केशान्तमन्वहं धत्ते पालाशं दण्डमव्रणम् ॥ Ę कटीतटलसन्मोञ्जिः कमण्डलुधरः सद्। । शुभ्रकार्यानवाञ्युदः शुभ्रयक्रापर्वातवानः ॥ समिद्धसम्बस्मन्ध्या सर्वेषां नयनित्रयः । नमस्करोत्यहरहमातरं पितरं गुरुम् ॥ आचार्यमन्यान्द्रद्धांश्च यतीन्द्रान्त्रह्मवाद्दिनः । ब्रह्मयज्ञग्तो धीमानित्यानुष्टानतत्परः ॥ पवित्रपाणिः कुरुते देवपिंपितृतर्पणम् । पुष्पचन्दनगन्थादि कदाचिद्पि न स्पृशत् ॥ 90 मीनभुव्यधुपिण्याकलवणक्षारवर्जितः । पादुकावाहनारोहदपेणालोकवर्जितः ॥ 99 दन्तभावनताम्बृलिशिगोवेष्टनविजनः । नीलं रक्तं तथा वस्त्रं पीतं खट्वां च भूपणम् ॥ १२ अन्यानि यान्यनहाणि ब्रह्मचर्याश्रमस्य च । सदाचाररनः शान्तस्तानि सर्वाणि नास्पृशत् \$ \$ <mark>ईटशाचारसंपन्नो विशेषाद्वह्मचा</mark>र्यसो । मज्जनं कुरुते भक्त्या मकरम्थे दिवाकरे ।। 3.8 माघे मासि विशेषेण देहशुद्धिं करोत्यलम् । विचेयतारके काले नित्यस्तानं समाचरेत् ॥ 24 पुनरर्थोदिते सूर्ये माघस्नानं समाचरेत् । चान्द्रायणादिभिः क्रुच्छेः स वन्सः प्रथमाश्रमी ॥१६ चित्तशुद्धिं परां प्राप्य मकरादित्यमज्जनात् । अस्यां पश्चिमवाहित्यां कावेर्या दुर्लभं नृणाम् ॥ मज्जनं मकरादित्ये ऽहो लब्धं भाग्यवानहम् ॥ و و

समुद्रगानां सकलापगानां प्रत्यक्प्यवाहं च उद्क्प्यवाहम् । प्रयागतीथीद्धिकं बद्दन्ति मयाऽद्य लब्धं कृतपृत्रेपुण्यः ॥ १८ कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मिति हृष्ट्धीः । तत्र त्रिषवणस्नानं कुरुते सम्रजाजले॥१९ तेन माघत्रयं स्नातं कावेरीपश्चिमोघसि<sup>+</sup> । तेन पुण्येन शुद्धात्मा निर्ममो निःस्पृहो नृप ॥ २०

<sup>\*</sup> इत भारभ्य केषुचित्पुस्तकेषु विशतिरध्याया न सन्ति । + ओघपयायां ऽयमाघः शब्दः ।

| २२२ द्वाविशत्यावकाद्वराततमाऽव्यायः । <b>पश्चपुराणम् ।</b>                                       | १६९७          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| मातापितृभ्यां गुरुणा विस्रष्टस्तपसे ययौ । एकयोजनमात्रेण कावेर्यामुत्तरे तटे ॥                   | ٦,            |
| नारायणीगरावेष नाम्नेवाघीघनाञ्चने । तुङ्गैः शृङ्गैदिवस्पृग्भिः सानुभिश्च विराजिते ।।             | 22            |
| द्वुमै: जैलिनभैश्रापि शोभिने ग्रुभदर्शने । मृगव्याघ्रमहाव्यालद्विजयक्षनिषेतिते ॥                | 23            |
| बहुपुष्पलनाभिश्र सम्यक्प्रच्छन्नभूतले । सुखवातानुचरिते शीतलोदतटाङ्किते ॥                        | २४            |
| भूमरेर्गायमानैश्र पिवद्भिः पुष्पजं मधु । शैलकंदरनिष्कान्तैः कोकिलैर्मधुरस्वरैः ॥                | २५            |
| मुस्तरं गायमानेश्व गन्धर्वेश्व निषेतिते । उत्यद्भिश्च महावहैर्भयूरैरुपक्षोभिते ॥                | २६            |
| किनरेन्द्रेश्व गायद्भिः शोभिने धनकुण्डलैः । अश्वत्यवृक्षविल्वेश्व शोभिने बहुशाखिभिः ॥           | २७            |
| तिल्कैः पुष्पितैश्रापि कृतमालैश्र पुष्पितैः । अशोकैर्नक्तमालेश्र चन्दनैश्रम्पकैस्तथा ॥          | २८            |
| वर्जुरैः पुण्पिनेश्वापि भ्राजिद्धिश्व महीरुद्देः । पुंनागनालिकेराम्रपनसार्जुनपाटलैः ॥           | २९            |
| कपित्थितिनिणीनिस्वलिकुचासितदाडिमैः। शोभमाने गिरौ तस्मिन्नानाश्चर्यसमाकुले।।                     | 30            |
| नस्मिन्सरोऽस्त्रि कलिकल्मषहारिवारि                                                              |               |
| कल्याणनीर्थेमिनि काङक्षिनसिद्धिदायि ।                                                           |               |
| कङ्कोलकोलकमलान्तिकमंनिविष्ट-                                                                    |               |
| हंसावलीभिरनिशं परिशोभमानम् ॥                                                                    | 3 ?           |
| निमज्ज्य तस्मिन्नपि माघमेकं तृत्पश्चिमे रोधिस संनिविष्टः ।                                      |               |
| चके तपो निश्चलगात्रयष्टिर्निर्वातनिष्कम्प इव मदीपः ॥                                            | 35            |
| विम्मृत्य विषयान्वाबान्स्थितः पाषाणकाष्ठवत् । अन्तर्यच बहिर्यच अर्ध्व यचाप्यधश्च यत             | <b>[   ३३</b> |
| तिष्ठामि व्याप्य तत्सर्वेमहमेवेत्यचिन्तयत् । पिपासया समागत्य मृगास्तस्य जलाश्ये ॥               | 38            |
| कण्ड्यन्तं स्वशृह्रेण् काष्ट्रवुद्ध्या दिने दिने । [+ततो विष्णुरमेयात्मा जगन्मूर्तिर्जनार्दनः । | । ३५          |
| हृद्यम्थो यथाऽम्येव तथेवाग्रे स्थितोऽभवत्] । एवं शतयुगं राजंस्तप्यतस्तप उत्तमम् ॥               |               |
| व्यतीयाय ततः प्रीता इरिरस्य पुरोऽभवत् ॥                                                         | ३६            |
| श्रीहरिक्ताच—                                                                                   |               |
| मृगशृङ्ग महापाज्ञ तत्र पीतोऽस्स्यहं हरिः ॥                                                      | \$ 9          |
| विमष्ठ उवाच—                                                                                    |               |
| इत्युक्त्वा ब्रह्मगन्त्रं नं पस्पर्श पुरुषोत्तमः ॥                                              | 36            |
| अथ प्रवुद्धो विस्तः समाधिना विलोकयामास पुरःस्थितं हरिम् ।                                       |               |
| सहस्रस्येप्रतिमेन राजता महाभिषेकाभरणेन भास्वरम् ॥                                               | 36            |
| समंभ्रमस्ततो नत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥                                                         | 80            |
| मृगभूङ्ग उवाच—                                                                                  |               |
| नारायणाय नलिनायतलोचनाय नाधाय पत्ररथनायकवाहनाय ।                                                 |               |
| नालीकसबरमणीयभूजान्तराय नव्याम्बदाभरुचिराय नमः परस्से ॥                                          | 85            |
| ॐ नमो वासदेवाय लोकानग्रहकारिणे । धर्मस्य स्थापनार्थाय यथैच्छत्रपुष नमः ॥                        | ४२            |
| स्ष्टिस्थित्यनुसंहारान्मनसा कुर्वते नमः । संहृत्य सकलाङ्घीकाञ्ज्ञायिने वटपछवे ॥                 | 83            |
|                                                                                                 |               |

44

-

3

8

4

Ę

و

सदानन्दाय शान्ताय चित्स्वरूपाय विष्णवे । स्त्रेच्छाधीनचरित्राय निरीशायेश्वराय च ॥ ४४ मुक्तिपदायिने सद्यो मुम्अूणां महात्मनाम् । वसते भक्तिचित्तेषु हृदये योगिनामपि ॥ 84 चराचरिमदं कृत्स्नं तेजसा व्याप्य तिष्ठते । विश्वाधिकाय महतो महतेऽणोरणीयसे ॥ 88 स्त्यमानाय दान्ताय वाक्येरुपनिषद्भवैः । अपारघोरसंसारसागरोत्तारहेतवे ।। 80 नमस्ते लोकनाथाय लोकातीताय ते नमः । नमः परमकल्याणनिधये परमात्मने ।। 38 अच्युतायाप्रमेषाय निर्गुणाय नमो नमः । नमः सहस्रशिरसे नमः सततभाम्बते ॥ S. नमः कमलनेत्राय नमोऽनन्ताय विष्णवे । नमित्रमूर्नये धात्रे नमित्रयुगशक्तये ॥ नमः समस्तमृहदे नमः सननजिष्णवे । शृह्वचकगदापद्मधारिणे लोकधारिणे ॥ स्फुरन्किरीटकेयुरमुकुटाङ्गद्धारिणे । निर्द्वेद्वाय निरीहाय निर्विकाराय व नमः ॥ 40 पाहि मां पुण्डरीकाक्ष अर्ण्य अरणागतम् । त्वमेव सर्वभृतानामाश्रयः परमा गतिः ॥ 43 न्विय स्थितं यथा चित्तं न मे चञ्चलतां ब्रजेत्। तथा प्रमीद देवेश शरण्यं न्वाऽऽगतोऽस्स्यहम् नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमी नमः ॥ 64

वसिष्ठ उवाच-

इति स्तुत्वा ह्षीकेशं नमस्कृत्य पुनः पुनः । आनन्द्वाष्पनयनः पुलकाङ्कितविग्रहः ॥ शिरस्यञ्जलिमास्थाय तृष्णीं तन्पुरतः स्थितः ॥

> इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरसण्डे माघमाहारस्ये वसिवदिशापसवादे द्वाविद्यास्पर्कादद्वानतमाऽभ्यायः ॥ २२२ ॥ ८२ ॥

आदितः श्लोकानां समक्राङ्काः -- ४२६९९

अथ त्रयोविशत्यभिकद्विशततमाऽध्यायः ।

# श्रीभगवानुवाच—

मृगशुङ्गानया स्तुत्या परा प्रीतिरजायत । माधमासे सरस्यस्मिन्यस्वया स्त्रापितेन च ॥ तपसा च प्रहृष्टोऽस्मि आन्तोऽसि नितरां मुने । यज्ञः सद्क्षिणद्विरन्येश्च नियमेयमः ॥ अहं तथा न तुष्यामि यथा माधिनमज्जनात् ॥

र्वामप्र उवाच-

इत्युक्त्वा नं नतः प्राह मोक्षेच्छुं मुद्दिनाननम् ॥

श्रीहरिखाच--

वरं च वरयात्र त्वं पश्चाद्दास्यामि वाञ्छितम् । मृगगृक्ष मम प्रीत्ये मदाज्ञां परिपालय ।। ब्रह्मचर्येण ऋषयो यथा तुष्टास्तवाधुना । यज्ञेन देवाः संतोष्याः प्रजया पितरः पुनः ॥ सर्वथा मम तुष्ट्यर्थे करणीयमिदं त्वया । भाविजन्मिन विषम्तवं जीवन्मुक्तो भविष्यासि ॥ ब्रह्मसृतुर्महाज्ञानी ऋभुनामा भविष्यासि । वेदान्तवाक्यजं ज्ञानं निदायायोपदिक्षय च ॥ पुनस्तवं परमं धाम समेष्यासि न संशयः ॥

विमष्ट उवाच-

इति विष्णोर्वेचः श्रुत्वा सगगृक्को महामितः । पुनग्न्यं वरं वत्रे देवदेवं घृणानिधिम् ॥

मृगशृक्ष उवाच— सुतस्य संभवे क्रेशं सहेते पितरों च यम्। अवयं वर्षशतेनापि नो कर्तुं तस्य निष्कृतिम्॥ ३०

अवोचित्पतरं कुत्सं मृगशृक्षो महामनाः ॥

२९

| अतस्तयोः त्रियं कुर्याहुरोरपि च सर्वदा । त्रिषु तेषु सुतुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 ?   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । तानतिक्रम्य यत्कुर्यातस्र सिध्येत्कदाचन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35    |
| त्रीनेवीमून्समाराध्य त्रीक्राँकान्स जयेत्सुधीः । एतदेव तृणां प्रोक्तं पुरुषार्थचतुष्ट्यम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33    |
| यदेतेषां हि संतोष उपधर्मोऽन्य उच्यते । अधीत्य वेदान्वेदौ वा वेदं वा ऋमतः पितुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38    |
| अपस्तलह इसचर्यो गृहाश्रममथाऽऽश्रयेत् । गृहाश्रमात्परो नास्ति यदि पत्नी वशं गता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30    |
| आनुकूल्यं हि दंपत्योस्त्रिवर्गोदयहेतवे । अनुकूलं कलत्रं चेत्रिदिवेन हि किं ततः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 द   |
| मतिकूलं कलत्रं चेन्नरकेण हि किं ततः । गृहाश्रमः सुम्बार्थाय भार्यामृलं हि तत्सुम्बम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e \$  |
| स्वभाषीयां विनीतायां त्रिवर्गोऽपि भवेद्धुवम् । जल्कयोपमीयन्ते प्रमदा मन्दवुद्धिभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36    |
| मृगीहक्षां जलूकानां विचारात्महदन्तरम् । जलूका केवलं रक्तं गृह्वाति पुनरक्रना ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30    |
| गृह्णाति सर्वमप्युत्रा चित्तं वित्तं सुखं बलम् । दक्षा मजावती साध्वी प्रियुवाकच वर्शवदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,g    |
| गुणरमीभिः संयुक्ता सा श्रीः स्त्रीरूपधारिणी । उद्देहत तता भार्या सवर्णा साधुलक्षणाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 8   |
| जनकस्यासगोत्रा या मातुर्थोऽप्यमपिण्डका । दारकर्मणि योग्या सा द्विजानां धर्मदृद्धये ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रस् |
| स्वीसंबन्धे ऽप्यपस्मारि क्षयि श्वित्रि कुलं त्यजेत्। अभिशस्तिसमायुक्तां तथा कन्यापसं त्यजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | न ॥   |
| रोगहीनां भ्रात्मतीं स्वस्मानिकचिल्ल्यीयसीम् । उद्देहेन दिनो भार्या साम्यास्यां सृदुभाषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गीम   |
| न पर्वतर्भव्यक्षाढां न नदीमर्पनामिकाम् । न पश्चिभः (ध्यभि । प्रेष्यनाम्त्रीं माम्यास्यामुद्रहेत्मु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भीः   |
| न चातिरिक्तहीनाङ्गीं नातिदीर्घां न वा क्रशाम्। नालोमिकां नातिलोमां नाम्निय्यस्थलप्रथे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नाम्  |
| मोहात्समुपयच्छेत् कुल्हीनां न कत्यकाम् । हीनोपयमनाद्यानि संतानस्यापि हीन्ताम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89    |
| लक्षणानि परीक्ष्येवं ततः कन्यां समुद्रदेत्। मुलक्षणा मदाचारा पत्युरायुः पवर्थयेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ૪૮    |
| इति पाइ मनुः पूर्वमगस्त्योऽपि तथाऽब्रवीत् । अन्ये च ऋषयः सर्वेऽप्यवमाहुस्त्वमण्युत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ईदशी कुत्र भार्या में लभ्यते जनकाधुना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,90   |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| मृगशृक्षस्य तद्वावयं मधुरं वेदसंमितम् । श्रुत्वा कुन्सः मह्ष्यात्मा पुनः पुत्रमभापत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | લ્ડ   |
| कुन्स उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| मा विचारं कुरुव्वात्र मृगद्गुङ्ग महामते । ईदृशाचारयुक्तस्य तवाप्राप्यं न विद्यूते ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49    |
| and and a first state of the st | ६३    |
| अकृतानिथिएजानामनेकाद्द्युपोषिणाम् । अमहाद्वभक्तानां तादृशा दुर्लेभाः स्थियः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43    |
| अमातापितृभक्तानामगुरुपीतिकारिणाम् । अगोगुश्रृपकाणां च अब्राह्मर्णाद्दर्नेषिणाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.8   |
| अदैविषतृकार्याणामदस्या भुज्जतामपि । अदानधर्मशीलानामहत्या चान्नमश्रुताम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७ ६   |
| अगोपीचन्दनाङ्कानाममोस्त्रिनुल्रसीभृताम् । अकावरीजलाद्रीणाममाघत्रतचारिणाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| अमाधमहिमज्ञानां ताद्दशा दुर्लभाः स्त्रियः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५६    |
| ददानि विद्याममलां च कीर्तिमारोग्यमायुर्धनमक्षयं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| समस्तपापक्षयमिन्द्रलोकं कि कि न दद्यात्सुत माघमासः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५७    |

| ६२४ चतुर्विशत्यिध | कद्विशततमोऽध्यायः ] | पश्चपुराणम् । |
|-------------------|---------------------|---------------|
|-------------------|---------------------|---------------|

|   |   | _ | • |
|---|---|---|---|
| ₹ | 6 |   |   |

46

99

सीभाग्यमाचारमपत्यद्वद्धिं सत्संगति सत्यमुदारभावम् । रूयानि च शौर्य च बलं ददाति किं किं न दद्यात्सुत माघमासः॥

माघम्त्रानेन सुप्रीतो माधवस्ते मनोरथम् । पूरियष्यित पुण्यात्मन्पुण्डरीकायतेक्षणः ॥ वसिष्ठ उवाच-

इति पितृवचनं निशम्य स्त्यं मुदितमना मृगशृङ्गनामधेयः। पुनरिष पितरं प्रणम्य सूर्श्ना हृदि हरिमेव दिवानिशं निद्ध्यो ॥ इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माधमाहातम्ये वसिष्ठदिलीपन्वादे

g o

त्रयोविशन्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ (५) आदिनः श्लोकानां समक्र्यङ्काः—४२७५९

अथ चतुर्विशत्यधिकद्विशतनमोऽध्यायः ।

# विषष्ठ उवाच —

अथ भोजपुरे तस्मित्रुचध्यो मुनिपुंगतः । सुद्वत्ता नाम तस्याऽऽसीत्कन्या कमललोचना ॥ मा माधमासे कन्याभिः सर्वीभिः सह मज्जति । प्रातरेव समुत्थाय कावेर्याः पश्चिमीधसि ॥ २ सह्यपादोद्भवे देवि श्रीरङ्गोत्सङ्गगामिनि । श्रीकावेरि नमस्तुभ्यं मम पापं विनाश्चय ॥ मरुद्धे महाभागे माधमासि निमज्जताम् । महापापहरे मातर्मङ्गलानि प्रयच्छ मे ॥ पति देहि धनं देहि सुतं देहि मनोरथान् । पानित्रत्यं तथा देहि मग्नं पश्चिमवाहिनि ॥ 4 इत्थं मन्नं समुचार्य नमस्कृत्य कवेरजाम् । विवस्वत्युदिने किंचित्सुहत्ता स्नाति नित्यशः ॥ Ę इत्थमन्द्रत्रयं माघे म्नानमेपा चकार ते । अस्याश्वरित्रं नित्यं च कौशलं गृहकर्मणि ॥ 9 दृष्ट्वा पिता प्रहृष्टात्मा कर्स्म देयेत्यचिन्तयत्। अथ सूनोर्विवाहार्थे वत्सस्य ब्रह्मचारिणः॥ उचध्यस्य सुतामच्छत्कुत्मो वर्ते वराननाम् ॥ 6

> उन्कृष्टक्षामुरुलक्षणाड्यामुपाधित्र्न्यामुभयत्र शुद्धाम् । उचथ्यकन्यामुपमानहीनामुद्दोहुमेनां चक्रमे स बत्सः ॥

कदाचित्रु मुद्दत्ता सा सन्वीभिस्तिस्रभिः सह । माघस्नानाय कावेरीक्लमापारुणोदये ॥ १० नदा वनदिपः कश्चिद्वासिनाभिर्मदोद्धनः । उत्तस्थौ बृंहितं कुर्वञ्झुण्डाफूत्कारभीषणः ॥ 88 नं दृष्टा भयवित्रस्ताः सुवृत्ताद्याः सुलोचनाः । दुद्रुवुर्दूरमध्वानं गजोऽप्यनुययौ च ताः ॥ १२ कन्यास्तिस्रस्तु(श्रतस्रो) वंगेन निश्वासोच्ख्रासपीडिताः । तृणच्छन्ने महाकूपे न्यपतञ्जलवर्जिते।। निपत्य विद्वलाः सद्यो गतप्राणास्तदाऽभवन् । अनागतासु तास्वेवं देशकालेषु तासु च(?)॥ १४ मातरः पितरस्तासां विचिन्वन्तोऽथ बभ्रमुः । वनाद्गनं परिभ्राम्य गुल्माहुल्मं व्यलोक्सयन्।।१५ कांचेत्कचित्परिश्रष्टवस्ताण्याभरणानि च । दृष्टा तदनुसारेण गच्छन्तो दीनचेतसः ॥ १६ पातालसंनिभं कूपं दृद्दभुर्दगगोचरम् । गतासूरपि ता वीक्ष्य कन्याः कपललोचनाः ॥ रुरुदुद्वेःस्वरं घोरं कुर्य इव दुःखिताः॥ १७

> विमले कमले सुदृत्तके सुरसेत्यादिभिरेव नामभिः। उपगुष्य मुहुर्भुहुर्विषण्णा विलपन्ति स्म तदीयमातरः ॥

16

| •                                                     |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| मृगभास्करमासि नित्यशः प्रतिबुद्धाभिरतीव कांतुकात् ।   |             |
| भवतीभिरियं मरुद्धुधा फलमुद्दित्रय किमेतद्धिता ।।      | <i>\$ 6</i> |
| भवने बहु ज्ञाकसंयुतं परिपकं कमनीयमोदनम् ।             |             |
| पितरः सुधिताः समासते द्रुतमुत्तिष्ठत भोक्तुमात्मजाः ॥ | २०          |
| अघरोगविपद्भयादयो न भवन्तीति विपश्चितो विदुः।          |             |
| मृत्रभास्करमासि मृज्जतां विपरीते हि विधी किमुत्तरम् ॥ | <b>5</b> 9  |
| चरणं पुरतः प्रसार्य नो मुहुराहानकृतोऽवमत्य च ।        |             |
| भवतीभिरुपेक्षितं कृतं न हि पत्रयाम विरोधकारणम्।।      | হ্ হ        |
| उनाच-                                                 |             |
| मगराम्यनिस्तपोनिधिः परिणेतं भवतीमयाचन ।               |             |

उचध्य

शुभगस्तु तथाऽस्त्वितीरितं पुनरस्मे कथयामि कि न्वद्य ॥ ₹ ₹

वसिष्ठ उवाच-

इति कन्याजनित्रीषु क्रोजन्तीव्वतिदारुणम् । मृगगृङ्गमुनिः श्रीमानागनस्तपमां निधिः ॥ विलोक्य तासां दुःखं च कन्यास्ता विवशास्तथा। दुःखितानपि तद्वन्धन्मनस्येकमचिन्तयन् २५ तिचन्तियत्वा तानाइ युतिमान्यतिमान्वशी । उत्थापियय्ये वः कत्या दिनः कतिपर्योगित।। २६ **अनेराश्वासिता नार्यो निवार्याऽऽह च रोदनम् । यावदु जीवयिष्यामि कन्याः कमललाचनाः ॥** तावटामां मनोज्ञानि पाल्यन्तां च वपंषि वे।।

विमिष्ठ उवाच-

इत्युदीर्य मुनिः श्रेष्टः कावेरीमेल्य पावनीम् । कण्ठद्ग्ने जले तिष्टुकादित्यमवलोकयन ॥ 36 अध्विवक्त्रोध्वेबाद्वः सम्पृत्युं तुष्टाव नित्यशः । तं हन्तुंपकदा विष्ठं जलपध्यात्म कुंजरः ॥ 20 इस्तमुद्धत्य वेगेन मुनेरन्तिकमायया । विलाक्य तस्य संगम्भं क्रिणां मृनिप्गवः ॥ c ç न चचाल जलात्सोऽथ चित्रापित इव द्विजः । गतमन्युः क्षणादेव शान्तोऽभूत्म गर्जेश्वरः॥ ३१ श्रुण्डाग्रेण गृहीत्वा तं स्वमूर्ति स्थाप्य मंस्थितः । तस्य भावं मुनिर्ज्ञात्वा जपं नावत्समाप्य मुखासीनो गजस्कन्थे संतोषं परमं ययो । एतत्सन्तः प्रशंमन्ति गजस्कन्थाधिरोहणम् ॥ 33 तस्माच्छोभनमेवैतदिति मत्वा कृपानिधिः । एनमुत्तारियप्यामि तिर्यश्चं दुःखितं चिरात् ॥ ३४ इति निश्चित्य मनसा विचार्य सुचिरं मुनिः । माघाष्टदिनजं पुण्यं तुभ्यं दर्त्तामिति द्विजः ॥ ३५ आदाय पाणिना सीघं तोयं तन्युधि दत्तवान् । जानिका करीन्द्रोऽसौ तदा पापविवर्जितः ३६ त्रख्याम्बुद्दनिर्घोषसद्दर्भं बृंहितं व्यथात् । तेनापि संतुष्टमना मृगशृहः स्वपाणिना ॥ وچ परमर्श सान्द्रकृपया वीक्ष्य दृष्ट्या गजेश्वरम् । मुनिपाणिनलस्पर्शाहजरूपं विहाय सः ॥ 36 विस्मितेन मुनीन्द्रेण दृहसे दिवि देववत् । मभामण्डलमध्यस्थस्तेजानिधिरकल्मपः ॥ निजक्षं समासाच प्रणम्य मुनिपन्नवीत्।। 39

दिव्यदेखुवाच --

कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं मुनीश्वर । यस्त्रया तारितः पापात्तिर्यवत्त्राञ्च विगहिनात् ४० मन इत्तमश्रेषेण प्रवक्ष्यामि छपानिथे । भृणुष्य मुनिशार्द्छ सर्वभूतिहते रत ॥ 88 नैषधे नगरे पृत्रे विश्वगृप्त इति श्रुतः । वैदयः परमधर्मात्मा निजधर्मपरायणः ॥ ४२ तस्य सूनुरहं नाम्ना धर्मगुप्त इति श्रुतः । स्वाध्यायं यजनं दानं दुसीदं पञ्चपालनम् ।। गोरक्षां कृषिवाणिज्यं कृतं हि दिनपुंगव । कामदम्भविनिर्मुक्तः सत्यवागनसूयकः ॥ 48 स्वदारिनरतो दान्तः परदारिविविजितः । वीतरागभयकोधो लोभमत्सरवर्जितः ॥ 84 द्वाता यज्वा देवभक्तो गीत्राह्मणहिते रतः । त्रिवर्गसेवी सततं वणिकर्मण्यवञ्चकः ॥ 83 धनं ददामि विपाणां यज्ञकालेऽप्ययाचितः । पितृकार्ये च तत्काले सर्वदेवार्चनं तथा ॥ 80 गन्धद्रव्याण्यनेकानि विक्रीणामि पशुन्बहुन् । पयोद्धीनि तकाणि गोमयानि तृणानि च ॥४८ काष्ट्रानि फलगुलानि लवणं जातिपिप्पलीः । धान्यानि ज्ञाकगुलानि वस्त्राणि विविधानि च४९ धातृतिक्षुविकारांश्र विकीणामि रसान्बद्द्न । यददामि न तक्यूनं यद्गृह्वामि न चाधिकम्॥५० विक्रीणामि रमांश्राहमधवर्जममायया । क्रीत्वा वै प्रतिविक्रीणे परहस्ताद्धनं बहु ॥ 4 ? यः करोति जनान्माधन्वणिकमेणि विश्वतान् । स याति नरकं घोरं धनं च परिहीयते ॥ ५२ मर्नेषामपि देवानां ब्राह्मणानां गवां तथा। करोमि नित्यं शुश्रुषां पाखण्डानामुपेक्षकः॥ 43 अद्रोहेणीय भृतानां कर्मणा मनमा गिरा । या दृत्तिः परमो धर्मस्तेन जीवामि भूसूर ॥ 48 एवं धर्मेण मार्गेण कोटिनिष्कमुपार्जिनम् । आत्मजस्त्वेव मे एक आसीत्सर्वगुणोत्तरः ॥ ५५ द्विधा विभज्य तत्मर्वमर्थे पुत्राय चादिशम् । मदीयं भागमादाय तटाकं कारितं मया ॥ 48 उद्यानं च मयाऽकारि नानारक्षसमाकुलम् । देवालयं मयाऽकारि नानामण्डपसंकुलम् ॥ ५७ महभूमिषु मार्गेषु प्रपाक्तपा मया कृताः । विश्राममण्डपं चापि मार्गे मार्गे कृतं मया ॥ 46 कन्यादानं च गोदानं भृभिदानं मया कृतम् । तिलतण्ड्लगोधूममुद्रदानान्यकारिषम् ।। 49 मापब्रीहितिलाज्यादिदानं दत्तं मया वहु । अधुना कि बहुक्तेन त्वं शृणुष्त्र विधेर्बलम् ॥ **5**0 हरिणाऽपि हरेणापि ब्रह्मणाऽपि सुरेरपि । ललाटलिखिना लेखा परिमार्ष्टु न शक्यते ॥ E ? भवितव्यं भवत्येव नारिकेलफलाम्बुवत् । गन्तव्यं गच्छति यथा गनभुक्तकपित्थवत् ॥ **६**२ अथ कापालिकः कश्चिद्रमवादी कुन्हलान्। यर्तिकचिन्मे पदरुर्यैवं वश्चयामास मायया ॥ € 3 तदृष्ट्वा प्रत्ययो जातो मम तस्मिन्महीसुर । रसवादापदेशेन धनं सर्वे लयं गतम् ॥ 83 इत्थं प्रतारितम्तेन तद्भान्त्या भ्राभितश्चिरम् । तन्निमित्ते धनं दस्त्रा दरिद्रो सभवं ततः ॥ ६५ जराजर्जरसर्वाङ्गो व्याधिभिः परिपीडितः । यत्किचिद्पि वै कर्तुं न शक्यं द्विजसत्तम ॥ FF संप्राप्ते माध्यमासे तु महानद्यामिनोद्ये । स्नातं मया दश्चितं वार्धक्यात्पुनरक्षमः ॥ e p एनस्मिनेव काले नु पुत्रां देशान्तरं गतः। अश्वा मृताः कृषिर्नष्टा पुत्रो वेश्यापतिस्त्वभृत्।।६८ वेश्याच्याजेन राज्ञा च देशास्त्रिवीसिता वयम्। तथाऽपि दृद्धो धर्मात्मा पुण्यवानिति बान्धवाः दिशन्ति धर्मानुद्दिश्य यिकिचिद्धान्यमोदनम् । स्वधर्मविकयं कृत्वा कुटुम्बभरणं कृतम् ॥ यानि यानि मया पूर्व दानानि विविधा(हिता)नि च। तानि तान्यपि सर्वाणि विक्रीतानि मुनीश्वर कुटुम्बभरणार्थाय माघम्नानफलं विना । जिह्वाचापल्यवश्चनस्त्वेकदा परवेश्मनि ॥ ७२ अक्तवानागळं मृष्टमजीर्णमभवत्ततः । अतिमारस्ततो जातस्तेनाहं मरणं गतः ॥ **\$**e तन माघमभावेन देवेन्द्रस्यैव संनिधी । तत्र मन्वन्तरं स्थित्वा तत्पुण्यान्ते गनोऽभवम् ॥ 98 ये धर्मविक्रयं कुर्युस्ते भवन्ति मनक्रजाः । इदानीमपि विमेन्द्र त्वयाऽहं तारितोऽभवम् ॥ ७५

9%

| पुण्यदानं कृतं मधं त्वया स्त्रगोंपलन्धये । कृताथोंऽस्मि कृताथोंऽस्मि कृताथोंऽस्मि | मुनीश्वर ॥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥                                        | ৩६         |
| वसिष्ठ उवाच                                                                       |            |
| इत्युक्त्वा स ययौ स्वर्ग सत्सङ्गः सद्गतिपदः ॥                                     | <i>૭७</i>  |

महानुभावो मृगशृङ्गनामा मतङ्गजत्वात्परिमोच्य वैश्यम् । स्वयं पुनस्तद्गलद्ग्नतोये तुष्टाव तिष्ठन्दिननाथसूनुम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पादी माधमाहात्म्ये विसष्टिर्ह्मापमंत्रादे राजमोक्षी नाम बतुर्विश्वत्यभिकद्विशततमाऽध्यायः ॥ २२४ ॥ (६)

आदितः श्लोकानां समझ्यद्भाः - ४२८३७

#### अथ पदावेदात्यधिकाद्विदाननमोऽध्यायः

ध्गशृद्ध उवाच-🤲 यमाय धर्मराजाय मृत्यवं चान्तकाय च । वेवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च 🕕 औदुम्बराय द्वाय नीलाय परमेष्ठिने । हकोदराय चित्राय चित्रगृप्ताय व नमः ॥ दंष्ट्राकरालवक्त्राय भृकुटीकृरचभुषे । अर्ध्वरोम्णे महारोम्णे मलम्बोष्टाय ने नमः ॥ अनेकबाइवे तुभ्यं नमांऽनन्तनस्वाय च । अञ्जनाद्विममच्छायविग्रहायोग्ररूपिणे ॥ नमो भीषणवेषाय पापिनां भयदायिने । तर्जने कालदण्डेन सर्वायुधधगाय च ॥ बहामहिचवाहाय दीप्ताप्रिसमचक्षुषे । महने मेरुरूपाय रक्तमाल्याम्बराय च ॥ प्रख्याम्बुद्धोषाय प्रख्यानिलर्ग्हमे । पित्रते सागरमपि प्रसते चाम्बिलं जगत् ॥ अक्षते पर्वतानास्याद्शिमुद्धिरते नमः । मृत्युना कालक्ष्पेण घोरेणानलवर्चमा ॥ व्याधिभिनेडुभिः पार्श्वे संव्यमानाय ते नमः । सहितायोग्रया मार्या महामार्योऽतिघोग्या ॥ ९ ईदृज्जाकाररूपाय पापिष्ठानां नमे। नमः । प्रफुल्लपङ्कजाकारमसञ्जवद्नाय च ॥ कारुण्यपृर्णनेत्राय पितृरूपाय ते नमः । महामृदुलकेशाय भ्रुरेखाश्चितचक्षुपे ॥ मनोक्रमञ्जवक्त्राय पक्रविस्वोष्ठश्लोभिन । द्विभुजाय प्रसन्नाय जास्वृनद्वपृष्मन ॥ सर्वाभरणयुक्ताय रत्नपीठस्थिताय च । श्वेतमाल्याम्बराढचाय श्वेतच्छत्रोपशोभिने ॥ 8 3 लसचामरइस्ताभ्यामुभाभ्यामुभयोरिय । पार्श्वयोदिव्यनारीभ्यां वीज्यमानाय ते नमः ॥ 9 3 रत्नप्रेदेयरम्याय रत्नकुण्डलक्षोभिने । रत्नकेयूरद्वाराय नानारत्नकिरीटिने ।। 94 कुलंकपकुपादृष्या पत्र्यते मित्रकृपिणे । सर्वसंपत्समृद्धाय साभाग्यनिलयाय च 🕕 १६ सभासद्भिरुपास्याय धर्माधर्मविवसर्णः । धर्मेण शुभ्ररूपेण सत्येन शुभलक्ष्मणा ॥ ي و 96 श्रमेन श्रश्निवर्णेन द्रमेन क्षीरतेजसा । आचारेण विशुद्धेन वर्णाश्रमभवेन च ॥ 99 सेविताय महापार्श्वे संयमन्याः सभान्तरे । साधुनां स्निधते शश्वन्याणानपैयते गिरा ॥ बाचा तोषयते साधून्सर्वस्यं ददते गुणैः । सदासंतुष्टकपाय सज्जनानां नमो नमः ॥ २० नयः कृतान्ताय कृपाकराय कृतिकयाणां कृतिनां हिताय । 33 सत्सिक्निने संयमनी अराय धर्मात्मने धर्मकृतां त्रियाय ॥

| १ ठ. ँग्नैः सगुणै ।                                                                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| + सथिरार्षः । * धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः ख. पुस्तकस्थः ।                                                                                                                      |      |
| कन्याश्रतस्रः सहसाऽऽनयध्वमुद्यानमध्ये कदलीवनस्याः ॥                                                                                                                         | 39   |
| तदाक्यमाकर्ण्यं स धर्मराजः स्विकंकरान्पाक्वेगतानुवाच ।                                                                                                                      | . 34 |
| विभाग जनाच                                                                                                                                                                  |      |
| प्राणप्रदानं कुरु कन्यकानां पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे ॥                                                                                                                     | \$6  |
| कतान्तमासाय कती कतार्थः कृताञ्चलिः कृत्यमुवाच तासाम् ।                                                                                                                      |      |
| तच्छृत्वा वचनं तस्य समुत्थाय मुनीइवरः । प्रहर्षेत्फुछनयनस्तं समालोक्य विस्मितः ॥                                                                                            | \$9  |
| वसिष्ठ ज्वाच                                                                                                                                                                |      |
| स्तवेनानेन संतुष्टो वग्दोऽहमिहाऽऽगतः ] । वृणीष्व मत्तोऽभिमतं वरमिष्टं ददामि ते ॥                                                                                            | 38   |
| यम उत्राच                                                                                                                                                                   |      |
| [अमुनिमुत्थाप्य वाहुभ्यां समालिङ्गचेदमब्रवीत् ॥                                                                                                                             | 39   |
| किरीटहारकेयुरमणिकुण्डलिभिन्नेप । परिनः संवितोदीरैर्मुनेस्तस्य पुरोऽभवत् ॥                                                                                                   |      |
| सदस्यर्गाप मध्यस्थर्धार्मेष्ठः सृक्ष्मदर्शिभिः । सर्वेशास्त्रार्थतत्त्वक्रेमेहाक्रतुषु दीक्षितैः ॥                                                                          | 38   |
| ममस्तायुधसंपन्नः सुगुर्णिवनयोज्ज्वलेः । सब्यमानः सूदापाइवेसिंहस्कन्धैः स्वृक्तिंकरैः ॥                                                                                      | 3 3  |
| संतोषोत्फुलनयुनः प्रसन्नाननपङ्कनेः । मृदुवाक्येः सुवेशेश्व सर्वाभरणभूषितैः ॥                                                                                                | \$2  |
| वित्राह्यास्वरथरो नानाभरणभृषितः । महावाहुर्विशालाक्षी महालावण्यशोभितः ॥                                                                                                     | 3?   |
| हात स्तुत्वा नमस्कारमकार्यकादण्डवञ्चाव । दात्त्रणासापात ज्यापर्यास्त्रप्यक्रास्त्रप्य ।<br>ततः प्रसन्ना भगवान्यमा वैवस्यतोऽन्तकः । प्रादुरासीन्महातेजाः प्रसन्नवदनास्बुजः ॥ | 30   |
| विसप्त उवाच—<br>इति स्तृत्वा नमस्कारमकरोद्दण्डवद्भवि । दक्षिणाशापितं ध्यायन्दाक्षिण्यकरुणालयम् ॥                                                                            | २९   |
|                                                                                                                                                                             | 76   |
| विश्वाधिकाय विमलाय विचक्षणाय विश्वंभराय विधिविष्णुशिविषयाय ।<br>सन्साक्षिणे सदसदाचरणेऽखिलानां शश्वत्रमः सकललोकपरायणाय ॥                                                     | 36   |
| मंज्ञामुनाय सम्मीरुहलोचनाय तुभ्यं नमो विहितपश्चमहाऋतूनाम् ॥                                                                                                                 | २७   |
| कुरे विलोक्य निजकर्मरनान्त्रिमाने प्रत्युद्गताय रचिताञ्जलिबन्धनाय ।                                                                                                         | • •  |
| नीलाय निष्ठुग्भटैनियमैविहीनान्संतर्जते सततमस्तु नमोऽन्तकाय ॥                                                                                                                | २६   |
| रक्तान्तवृत्तनयनाय वृकोदराय भीतिपदाय भक्कटीकुटिलाननाय ।                                                                                                                     |      |
| छिन्धीति भिन्धि दह शोषय पेपयेति तुभ्यं नमः कथयते यमुनाग्रजाय ॥                                                                                                              | २५   |
| बद्ध्वा दृढं निजभदैर्निहितान्पुरस्ताद्वोरेष्वनेकनरकेषु निपात्य पापान् ।                                                                                                     |      |
| सावर्णिमन्दमनुमातृसपत्नजाय वैवस्वताय वरदाय नमः शुचीनाम् ।।                                                                                                                  | २४   |
| भव्याय भानुननयाय भयापहाय नेत्रियाय नियमस्थितमानवानाम् ।                                                                                                                     |      |
| तस्मै नमः सकललोकशमाय शान्तरूपाय दक्षिणदिशापतये यमाय ॥                                                                                                                       | 23   |
| सद्भिश्वतुर्देशभिरेव शुभाशुभानि सम्यग्विचारयति शास्ति च साक्षिभिर्यः।                                                                                                       | • •  |
| नाराचशक्तिमुमलासिगदात्रिशृलपाशाङ्करौर्विलसदष्टमहाभुनाय ॥                                                                                                                    | २२   |
| घण्टारवध्वनितदिङ्गुखतुङ्गग्रङ्गफुत्कारभीषणमहामहिषस्थिताय ।                                                                                                                  |      |

[ ६ उत्तरखण्डे-

38

| <b>ब</b> सिष्ठ उवाच—                                                                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तथेति गत्वा कदलीवनस्थाः कन्याः समानीय ददुर्जवेन ।                                                       |              |
| संप्रेषयामास यमोऽपि शीघ्रमदृश्यक्षेण स विप्रकन्याः ॥                                                    | <b>'</b> 8 c |
| <mark>पथा सुप्तोत्थिताः पूर्व तथा कू</mark> पात्समुन्थिताः । जद्दपुस्तज्जनन्योऽथ बाला दृष्ट्वा सचेतनाः। | 183          |
| ारिधाय निजं वासः पूर्ववद्विजकन्यकाः । आदृय जननीं बालाः स्वकीयं विविशुर्गृहम् ॥                          | 83           |
| प्राणापहारी भगवान्त्रसन्नः <b>प्रोवाच वाक्यं मृगशृ</b> ङ्गमेनम् ।                                       |              |
| <b>हणीष्त्र</b> भृयोऽपि वरं ददामि स्तोत्रेण संतुष्टमवेहि मां न्वम् ।।                                   | 83           |
| मृगभृ <b>ङ्ग</b> उवाच—                                                                                  |              |
| मया कृतं स्तोत्रमिदं न्वदीयं यः कोऽपि भ <del>व</del> न्या गृणुयान्पठेद्वा ।                             |              |
| तस्यापमृत्युर्भविता न पीडा पापी न भृयात्य भत्रेचिगयुः ।।                                                | 8.8          |
| यम जवाच                                                                                                 |              |
| तथाऽस्तु विघोत्तम कुत्सपुत्र शृणुष्व भृयोऽपि ग्रहस्यमेकम् ।                                             |              |
| अवाच्यमेनद्भृति नास्तिकानां वाच्यं प्रयत्नादिदमास्तिकानाम् ॥                                            | ઠઃ           |
| चतुर्दशीमङ्गलेबारयोगे यः कृष्णपक्षे तिलतर्पणं च ।                                                       |              |
| कृत्वा तदानीं स्तवमेवमुक्त्वा लभेत कामानिकलान्स मर्त्यः ॥                                               | ধর           |
| विसष्ठ उवाच—                                                                                            |              |
| इत्थं वरं विप्रवराय दुच्या सार्थ गणेरन्तरधत्त देवः ।                                                    |              |
| विप्रोऽपि स्टब्ध्वा वरमर्कपुत्रात्स्त्रमाश्रमं हृष्टमनाः प्रपेटे ।।                                     | 85           |
| यमस्तुतिमिमां पटेदनुदिनं हि यो मानवो                                                                    |              |
| न तस्य यमयातना भर्वात च प्रसन्नो यमः।                                                                   |              |
|                                                                                                         |              |

विहेव च परत्र च श्रियमुपैति न घ्याश्रयः ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरकण्डे माधमाहात्म्ये वीमश्रविलोपमवादे श्रमराजस्तोत्राख्यान नाम

पत्रीवदास्यश्रिकोद्वराततमोऽभ्यायः ॥ २२५ ॥ ( ७ )

कदाचिद्पि मृत्युनाऽप्यभिभवा न नत्संतता

आदिनः श्लोकानां समध्यङ्काः -४२८८५

**अथ प**र्ववशस्यधिकाद्विशततमोऽध्यायः ।

# वसिष्ठ उवाच-

समागतास्तु ताः कन्या यमलोकादनिन्दिताः । स्वमातृभ्यः स्ववन्युभ्यस्तत्र हत्तान्तमव्रुवन ॥१ पापिनां यातनाश्चापि सुकृतीनां गति तथा । तिव्यशम्य जनाः सर्वे भीता विस्मितमानसाः ॥२ अन्येषुरपि ता बालाः पातरुत्थाय सत्वराः । मायम्तानं यथापूर्वं कर्तुं प्रापुर्मरुद्धधाम् ॥

दिलीप उवाच-

समागतास्तु ताः कन्या यमलोकादनिन्दिताः । स्वमात्तृभ्यः स्वबन्धुभ्यस्तत्र वृत्तान्तमबुवन्।। ४ पापिनां यातनाश्वापि सुकृतीनां गति तथा । विस्तराच्छोतुमिच्छामि पुण्यपापशुभाशुभान् ॥ ५

# वसिष्ठ उवाच-

स्वमातृभ्यः स्वबन्धुभ्यः कन्याभिर्यदुदीरितम् । तथैव ते प्रवश्यामि पुण्यपापशुभाशुभान् ॥ ६ कन्या ऊचुः—

गन्तव्यो यमलोको हि पाणिभिश्व चतुर्विधैः । संत्रामजननो घोरो विवदौः सर्वदैव हि ॥ गर्भस्थे जीयमानेश्व बालेस्तरूणमध्यमैः । स्वीपुंनपुंसकेर्वृद्धेर्यातव्यं सर्वजन्तुभिः ॥ शुभाग्रभफलं तत्र देहिनां प्रविचार्यते । चित्रगुप्तादिभिः सद्धिमध्यस्थैः समदिशिभिः ॥ 9 न तत्र प्राणिनः सन्ति ये न यान्ति यमालयम् । अवद्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यमविचारतः १० अत्र ये शुभकर्पाणः माम्यचित्ता दयान्विताः । ते नरा यान्ति सौम्येन पथा यमनिकेतनम् ११ माघमासे तु संपाप्ते ये स्तानमरुणोद्ये । कुर्वन्ति हरिगोविन्द्माथवेति नरोत्तमाः ॥ ते यान्ति सुखमार्गेण यमलोकं सुखावहम् । किंचिदभ्युदिते सूर्ये स्नाता ये बदरीफलम् ।। १३ माधमासे प्रयच्छन्ति ते यान्ति मुदिता नगः । माधे प्रशस्तं कदलीफलदानं हि तत्प्रदाः ॥१४ चार्नाः सन्फलं हृष्टाः प्रयानित यममन्दिरम्। तिलान्द्दाति यो माये स्नानं कुरवाऽरुणोद्ये१५ मुखेन सुप्रसन्नात्मा मोऽपि याति यमालयम् । माघे मास्युपिम स्नात्वा द्यादामलकं तुयः१६ प्रयाति सोऽकेतेजस्वी वेवस्वर्तानकेतनम् । पादुकां पाद्रक्षां च यो ददाति द्विजन्मनाम् ॥ १७ स वराश्वेन महता सुखं याति यमालयम् । छत्रदानेन गच्छन्ति पथा साभ्रेण देहिनः ॥ दिच्याम्बरधरास्तत्र यान्ति वस्त्रपदायिनः । शिविकावाहदानेन सद्रथेन सुखं बजेत् ॥ शय्यासनप्रदानेन सुखं यान्ति सविश्रमाः । आरामकर्तो छायासु शीतलासु सुखं बजेत् ॥ यान्ति पुष्पक्रयानेन पुष्पारामप्रदायिनः । देवायननकर्तारो यनीनामाश्रमस्य च ॥ 28 अनाथमण्डपानां च क्रीडन्तां मन्द्रांत्तमे । पथि विश्रम्य विश्रम्य प्रयान्ति यममन्द्रम् ॥२२ देवाग्निगुरुविष्ठाणां मातापित्रोश्च पुत्रकाः । पृज्यमाना नरा यान्ति कामिकेन पथा सु**खम् ॥२३** योतयन्तो दिशः सर्वा यान्ति दीपपदायिनः । प्रतिश्रयपदाता च सुखं याति गृही सुखग्।।२४ सर्वकाषसमृद्धेन पथा गर्च्छान्त गोपदाः । येऽत्रपानीयदानारस्ते तप्ता पान्ति सत्पथा ॥ २५ आर्तीपधपदातारः सुखं यान्ति निरामयाः । विश्राम्यमाणा गच्छन्ति गुरुशुश्रूषणे रताः ॥ २६ पादर्शोचप्रदानेन शीतलेन पथा ब्रजेत् । पादाभ्यक्वं तु यो द्यान्माघमासे द्विजन्मनाम् ॥ २७ मनोज्ञतुरमारूढः सुखं याति यमात्रयम् । हेमरत्नप्रदानेन विमानेनैव गच्छति ॥ 26 रूपानद्वाह(दुत्व)दानेन रथयानेन गच्छति । सर्वकामसमृद्धात्मा भूमिदानेन गच्छति ॥ 38 अन्नपानप्रदानेन पिवन्खादन्म गच्छति । ताम्बूलं ये प्रयच्छन्ति माघमासे विशेषतः ॥ 30 शोभितेन पथा यान्ति सुगन्धवदनाश्च ते । प्रातमीये नरः स्नान्वा घृतदानं करोति यः ॥ 3 ? ज्योतिर्भयेन यानेन वैवस्वनपुरं ब्रजेत् । कृष्माण्डं यो द्विजेन्द्राय माघे स्नात्वा समर्पयेत् ॥ 33 हिमशुभ्रविमानेन स सुखं याति तृप्तिमान् । तण्डुलाढकदानेन यमलोकं सुखं बजेत् ॥ Ę Ę ओषध्यः फलपाकान्ता माधमासे फलन्ति याः। तासां दानेन सर्वासां सर्वभोगसमन्वितः॥३४ लादस्रभन्यथाकाममन्तकालयमभुते । इत्यादिदाननिरतैर्माघस्नानपरैः सदा ॥ 34 नानादानरतैश्रेव नानाव्रतपरायणैः । वैवस्वतस्य नगरी परिपूर्णा समन्ततः ॥ 75 विशेषण विराजन्ते माघस्नानपरायणाः । विशेषाद्धर्मराजेन पूजितास्तत्र भोगिनः ॥ **e** \$

विश्लेषेण विराजन्ते माघस्नानरतात्मनाम् । विमानान्यपि चित्राणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ एवं सुकृतिभिः पूर्णा राजधानी यमस्य सा । एतान्सुकृतिनो दृष्टा विमानस्थानिनात्मजः ॥३९ **प्रत्युचयी गणैः सार्ध समुत्थाय निजासनात् । कृताञ्जलिपुटस्तेपां मपर्यामकरोद्यमः ॥** स्वागतासनदानेन पादाध्येंण त्रियेण च । धन्या युयं महात्मानः स्वात्मने। हितकारिणः ॥ ४१ येन दिव्यसुखार्थीय भवद्भिः सुकृतं कृतम् । इदं विमानमारुह्य दिव्यस्त्रीभोगभृषितम् ॥ स्वर्गे गच्छध्वमतुलं सर्वेकामसमन्वितम् । इति तेनाभ्यनुज्ञाताः स्वर्गेलोकं प्रयान्ति ते ।। 83 ये तु प्रयागे मज्जन्ति माघमेकं नरोत्तमाः । ते ब्रह्मलोकं गच्छन्ति ऋजुमार्गेण शोभनम् ॥ 88 माधमास्युषित स्नात्वा परिपावनमूर्तयः । विष्णुधर्मग्ताः शान्ता विषयेषु पराञ्जुःचाः ॥ 29 ते विष्णुलोकं गच्छन्ति ऋजुमार्गेण शोभनम् । किंचिद्भ्युद्ति सुर्ये मायमासे निमज्य च ॥४६ शिवधर्मरताः शिष्टाः शतरुद्रीयजापकाः । ते शंभुळोकं गच्छन्ति ऋजुमार्गेण शोभनम् ॥ अन्ये सुकृतिनः सर्वे विमानन यमान्तिकम् । गन्वा तेनाभ्यनुज्ञाता गच्छन्ति त्रिद्वं ततः॥४८ अन्ये सुकृतिनः सन्ति विमानस्थाः सहस्रशः । संयमन्याः प्रदेशे त तात्र विद्योऽत्र वर्णितुम् ४९ उद्यानमध्ये कद्लीवनमध्ये स्थिता वयम् । एतान्मुकृतिना दृष्टा वयं धन्या हि मातरः ॥ ५० नेत्रसाफल्यमस्माकं जन्मसाफल्यमप्यभृत् । एतान्सुकृतिनां दृष्ट्वा वयं धन्या दि वान्धवाः ॥ ५१ मायस्नानप्रभावन वयं तत्र निरामयाः । एतान्युकृतिनां हृष्टा वयं धन्याः स्म हे जनाः ॥ ५२

> **इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे माघमाहा**त्म्ये विमिष्टदिलीपमवादे सयमनीवर्णन नाम पर्वावशस्यिषकिष्ठिशतनमोऽभ्यायः ॥ २२६ ॥ (८)

> > आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—४२९३७

अथ समिविशयधिकद्विशतनमें ऽत्याय ।

कन्या ऊचुः-

तत्र ये पापकर्माणस्तेषां दुःग्वं ब्रवामर्हे । मातरो वान्धवाः सर्वे ज्ञणुष्वं धर्यमास्थिताः ॥ तत्र ये क्रुस्कमीणः पापा दानविवर्जिताः । ते घोरेण पथा यान्ति दक्षिणेन यमालयम् ॥ 3 षदशीतिमहस्राणि योजनानि समन्ततः । वेवस्वतपुरं ज्ञेयं नानारूपमर्वास्थतम् ॥ ş समीपमिव चाऽऽभाति नराणां पृण्यकर्मणाम् । पापानामितदरम्थं पथा राद्रेण गच्छताम् ॥ 8 तीव्रकण्टकयुक्तेन शर्करानिचिनेन च । क्षुरधारानिभैस्तीवः पापाणैनिचिनेन च ॥ 4 कचित्पक्केन महता अङ्क्षरैश्वव घातकैः । लोहस्यचिनिभेदभैः मेछन्नेन तथा कचित् ।। तटमपातिवपमेः पर्वतिर्देक्षसंकुलैः । मनप्ताक्वारयुक्तेन यान्ति मार्गण दुःखिताः ।। Ę y कचिद्विषमगतेथ कचिछाएँथ पिच्छिलः । सुनप्तवालुकाभिथ पथा तीक्ष्णेश्र शङ्काभिः ॥ 6 अनेकशाखाविततैव्यीप्तं वनशर्तरिप । कष्टेन नमसा मार्गमनालम्बेन कुर्ताचन् ।। 9 अयः शृक्षाटकेस्तप्तः कजिदावाग्निना पुनः । कचित्तप्तशिलाभिश्व कचिद्ध्याप्तं हिमेन च ॥ 90 कचिद्वालुकया व्याप्तमाकर्णान्तप्रवेशया । कचिदुष्णाम्बुना व्याप्तं कचिन्कारीषविक्तना ॥ 99 सिंहै भूगेश्व बार्क्ट देशप्रीवेश्व दारुणेः । कचिन्महाजलकाभिः कचित्राजगरेः पुनः ॥ १२ मक्षिकाभिश्व रौद्राभिः कचित्सपैर्विषोल्वणैः । मत्तमातक्रुय्येश्व बल्लोन्मत्तैः प्रमायिभिः ॥ 93

पन्थानमालिखद्भिध नीक्षणगृर्हेर्महारुषेः । महागृर्हेश्व महिषेठपूर्मत्तेश खादनैः ॥ १४ हाकिनीभिश्व रौद्राभिर्विकरालेश्व राक्षसेः। व्याधिभिश्व महाघोरैः पीड्यमाना वजन्ति च १५ महाधूलिविमिश्रेण महाचण्डेन वायुना । महापाषाणवर्षेण पीड्यमाना व्रजन्ति च ॥ \$8 महता पासुवर्षेण पूर्यमाणा रुदन्ति च । महामेघरवैद्योरैवित्रास्यन्ते मुहुर्मुहुः ॥ 20 निश्चितायुभवर्षेण च्छित्रमानाश्च सर्वशः । महाक्षाराम्बुभाराभिः सिच्यमाना वजन्ति च ॥ १८ महता शीतमरुता रूक्षेण परुपेण च । समन्तात्ताड्यमानाश्च शुष्यन्ति च रुद्नित च ॥ इत्यं रीद्रेण मार्गेण पाथेयरहितेन च । निरालम्बेन दुर्गेण निर्जनेन समन्ततः ॥ २० अविमिश्रेण महता निर्गतापाश्रयेण च । तमोरूपेण कष्टेन सर्वदुः खाश्रयेण च ॥ 33 नीयन्ते देहिनः सर्वे विमुद्धाः पापकारिणः । यमदुर्तेर्महाघोरैस्तदाज्ञाकारिभिर्बलात् ॥ 33 एकाकिनः पराधीना मित्रवन्धुविवर्जिताः । शोचन्तः स्वानि कर्माणि रुदन्तश्च मुहुर्मुहुः ॥ 33 मेनभूना विवस्त्राश्च गुष्ककण्ठोष्ठनालुकाः । कृशाङ्गा भयभीनाश्च दश्चमानाः श्रुधामिना ॥ २४ बद्धाः शृक्षलया केचिदुत्तानाः पादयोर्नेगाः । आकृष्यन्ते घृष्यमाणा यमद्रतैर्बलोत्कटैः ॥ उरस्यशोमुखाश्चान्ये कृष्यमाणाः सुदुःखिनाः । केशपाशेन बद्ध्वैव ब्राक्ठष्यन्ते सुदुर्जनाः ॥ २६ ललाटे चाङ्करोनान्ये शाताः क्रिय्यन्ति देहिनः । उत्तानकण्टकपथा कचिद्कारवर्त्मना ॥ पश्चाद्वाहानिवद्धाश्च जठरेण पपीडिताः । आवद्धाः गृक्कलाभिश्च हस्तयोश्च सुकीलिताः ॥ ग्रीवापार्शः कृष्यमाणाः प्रयान्त्यन्ये सुतुःग्विताः । जिह्नायां रज्जुमाबध्य कृष्यन्ते दुर्जना नराः कट्यामप्यर्थचन्द्रेण क्षिप्यमाणा इतस्ततः । शिक्षं सष्टपणं वर्ध्वा नीयन्तेऽन्ये हि रज्जुना ॥३० नामां निबध्य रज्ज्वा च कृष्यन्ते च तथाऽपरे । भिन्नाः कपोलयो रज्ज्वा कृष्यन्तेऽन्ये तथो-व्रयोः ॥ \$ 9 विभिन्नार्थोदरे चान्ये तप्तशृक्षलया नराः । कृत्यन्ते कर्णयोश्चान्ये भिन्नाश्च चिबुकेऽपरे ॥ 33 छिन्नपादाग्रहस्ताश्च भिन्नकण्डाष्ट्रतालुकाः । संछिन्नवृपणाश्चान्ये छिन्नसर्वोङ्गसंघयः ॥ प्रभिद्यमानाः कुन्तेश्व भिद्यमानाश्च सायकैः। इतस्ततः प्रधावन्ते क्रन्द्रमाना निराश्रयाः॥ मुद्गरैलोइदर्ण्डंश्र हन्यमाना मृहुर्भृहुः । ककचैविविधैर्घीरैज्वैलिताप्रिसमप्रभैः ॥ 34 भिन्दिपालेश्व भिद्यन्ते स्रवन्तः पृयशोणितम् । सक्षताः क्रिमिद्ष्यश्च नीयन्ते विवशा नराः 36 याचमानाश्च सल्ज्ञिमत्रं चापि वुभुक्षिताः । छायां प्रार्थयमानाश्च शीतार्ताश्चानलं पुनः ॥ e ş दानहीनाः प्रयान्त्येत्रं पाथेयगहिते पथि । असत्या गृहीतपाथेयाः सुखं यान्ति यमालयम् ॥ ३८ एवं पथाऽतिकष्टेन माप्ताः मेनपुरं यदा । आज्ञापिनास्तदा दूर्तेर्निवेद्यन्ते यमाग्रतः ॥ 36 ततस्ते पापकमीणस्तं पञ्चनित भयानकम् । पापावष्टब्धनयना विपरीतात्मबुद्धयः ॥ 80 दंष्टाकरालवदनं अुकुटीकुटिलेक्षणम् । ऊर्ध्वकेशं महाश्मश्रुं पस्फुरत्साधरोत्तरम् ॥ 88 अष्टादशभुनं कुद्धं नीलाञ्जनचयोपमम् । सर्वायुथोद्यतकरं ब्रह्मदण्डेन तर्जकम् ॥ 83 83 महामहिषमारूढं दीप्ताविसमलोचनम् । रक्तमाल्याम्बरधरं महामेरुभिवोत्थितम् ॥ प्रलयाम्बुदनिर्घोषं पिवन्तमिव सागरम् । ग्रसन्तमिव त्रैलोक्यमुद्रिरन्तमिवानलम् ।। 88 यृत्युं चैव समीपस्थं कालानलसमप्रभम्। कालं चानलसंकाशं कृतान्तं च भयानकम् ॥ ४५

मरीचोत्रा महामारी कालरात्रिश्च दारुणा । विविधा व्याधयः कष्टा नानारूपभयानकाः ॥ १६ श्वक्तित्रृलाङ्कराधराः पात्रचक्रासिधारिणः । वज्रदण्डधरा रौद्राः कृरवाणधनुर्धराः ॥ असंख्याता महावीराः कूराश्राञ्जनसंनिभाः । सर्वायुधोद्यतकरा यमकृता भयानकाः ॥ 88 अनेन परिवारेण संस्तं घोरदर्शनम् । यमं पत्रयन्ति पापिष्ठाश्वित्रगुप्तं च भीषणम् ॥ 80 निर्भत्सेयति चात्यन्तं यमस्तान्पापकारिणः । चित्रगुप्तश्च भगवान्धर्मवाक्यः प्रबोधयन ॥ 60 भो भो दुष्कृतकर्माणः परद्रव्यापहारकाः । गर्विता रूपगर्वेण परद्वाराभिमर्शकाः ॥ 49 यत्स्वयं क्रियते कर्म तद्भक्के च स्वयं नरः । तदा किमान्मभोगार्थ भवद्भिद्रेष्कृतं कृतम् ॥ 60 इदानीं किं प्रतप्यध्वं दश्यमानाः स्वकर्मभिः । भुञ्जध्वं तानि कर्माणि नात्र दोषोऽस्ति कस्यचित् एते च पृथिवीपालाः संप्राप्ता मन्समीपतः । स्वकीयः कर्मभिर्घारेद्देष्पज्ञावलगर्वितः ।। 54 भो भो नृपा दुराचाराः प्रजाविध्वंसकारिणः । अल्पकालस्य राज्यस्य कृते कि दुष्कृतं कृतम्॥ राज्यलोभेन मोहेन बलादन्यायतः प्रजाः । यहण्डिताः फलं तस्य भुञ्जव्यमधुना नृपाः ॥ क तद्राज्यं कलत्रं च यद्र्थमशूभं कृतम् । ततः सर्वं परित्यज्य यूयमेकाकिनः स्थिताः ॥ तद्वलं नात्र पश्यामा येन विध्वंमिताः प्रजाः । यमदृतेभेज्यमाना अधुना कीटशं भवेत् ॥ एवं बहुविधेवीक्यरुपालब्धा यमेन ते । बोचिन्तः स्वानि कर्माणि तृष्णो तिष्ठन्ति पार्थिवाः ५९ इति धर्मे समुहिद्य नृपाणां धर्मराट्युनः । तत्पापपङ्कगुद्ध्यर्थामदं वचनमत्रवीत् ।।

भो भोश्रण्ड महाचण्ड ग्रहीत्वा नृपतीनिमान । विशोधयध्वं पापेभ्यः क्रमेण नग्काग्निणु ॥ ६१ कन्या ऊचुः—

ततः शीघ्रं समुत्थाय नृपान्संगृह्य पाद्योः । भ्रामयिन्वार्शतंत्रेगेन शक्षिष्योधर्वे प्रगृह्य च ॥ ६२ सर्वे प्राणेन महता सुप्रतप्तशिलातले । आम्फालयन्ति तरमा वज्रेणेव महादुमम् ॥ € ३ ततश्च रक्तस्रोतांसि स्वयन्ते जर्जगीकृताः । निःमंजश्च तटा देही निश्चेष्टश्च प्रजायते ॥ ६४ ततश्च वायुना स्पृष्टः श्रनेधच्छ्रमते पुनः । ततः पापविशुद्ध्यर्थ क्षिप्यते नग्काणेवे ।। हुं अष्टाविक्रतिरेवाधः क्षितेनिरककोटयः । सप्तमस्य नलस्यान्ते घोरं नर्मास संस्थिताः ॥ ६६ घोराख्या प्रथमा कोटिः सुघोरा तद्वधः स्थिता । अतियोग महायोग योग्रूपा च पश्चमी६० षष्ट्री तरलताराख्या सप्तमी च भयानका । अष्टमी कालगात्रिश्च नवमी च भयोत्कटा ॥ दश्मी तद्धश्रण्डा महाचण्डा बने। ऽप्यथः । चण्डकोत्राहत्रा चान्या प्रचण्डा नग्नायिका ॥६९ कराला विकराला च बजा \*विंशतिमा म्मृता । त्रिकोणा पश्चकोणा च सुर्द्धार्या परिवर्तुला७० सप्तभौमा इष्टभौमा च दीप्ता मायेति चाष्टमी । इत्येता नामतः प्रोक्ताः कमाद्विर्धातकोटयः ॥७१ अष्टाविश्वतिरंवेताः पापानां यातनाप्रदाः ॥ بدى

[कॅन्या उचुः]—
प्रत्येकं सर्वकोटीनां पश्च पश्चव नायकाः। नामानि नायकानां व प्रत्येकं च निवोधत ॥ ७३
शेरवः प्रथमस्तेषां रुदन्ते यत्र देहिनः। महारारवपीद्याभिर्महान्तोऽपि रुद्दिन च ॥ ७४
तमः त्रीतस्तथा चोष्णः पश्चाऽऽद्यनायकाः स्पृताः।सुघारः सुतमस्तीक्ष्णः पद्मः संजीवनः शटः

| महामायोऽतिलोमश्र सुभीमश्र कटंकटः । तीव्रवेगः करालश्र विकरालः प्रकम्पनः ॥                  | 98   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| महापद्मः सुचक्रश्र कालस्त्रः पेतर्जनः । सूचीमुखः सुनेमिश्र खादकः सुपदीपकः ॥               | 80   |
| कुम्भीपाकः सुपाकश्र कृपश्रातीव दारुणः । अक्वारराशिर्भवनो अस्वस्पूयहदस्तथा ॥               | 96   |
| विरामयस्तुण्डशकुनिर्महासंवर्तकः केतुः । तप्तजतुः पङ्कलेपः पूर्तिमांसो द्रवस्त्रपुः ॥      | ७९   |
| उच्छासश्च निरुच्छामः सुदीर्घः क्रटशाल्मिछः । दुरिष्टः सुमहानादः प्रभावः सुप्रभावनः ।      | 1160 |
| ऋक्षी मेपो द्यपः शल्यः सिंहव्यात्रमृगाननाः । सूकर्श्वानमहिषद्वकमेषवराननाः ॥               | 63   |
| ब्राहकुम्भीरनक्राख्याः मर्पः कूर्मश्रुवायसः । ग्रुश्रोलुकजलूकाश्र बार्दूलकपिकर्कटाः ॥     | ८२   |
| गण्डश्च पूनिवक्रश्च रक्ताक्षः पृतिमृत्तिकः । कणधूमम्तुषाप्रिश्च क्रिमीणां निचयस्तथा ॥     | 63   |
| अमेयश्चाप्रतिष्ठश्च रुधिरान्नः वभोजनः । लालाभक्षात्मभक्षौ च सर्वभक्षः सुदारुणः ॥          | ८४   |
| संकटः सुविन्ठासश्च सुकटः संकटः कटः । पुरीपश्च कटाहश्च कष्टा वैतरणी नदी ॥                  | 69   |
| मुतप्तलोहशङ्कश्राप्ययःशङ्कः प्रपृरणः । अमितालवनं घोरमस्थिभङ्गः प्रपीडकः ॥                 | ८६   |
| नीलातमीक्षुयत्राणि कृटशांशप्रमद्निः । महाचूर्णी सुचूर्णी च तप्तलोहमयी शिला ॥              | 69   |
| पर्वतः क्षुरुधारादस्तथा च मलपर्वतः । मूत्रविष्ठान्धकूपश्च पूयकूपश्च शातनः ॥               | 66   |
| मुसले।लृखलो यन्निकाशकटलाङ्गलः । तालपत्रासिगहनं महामशकमण्डपम् ॥                            | ८९   |
| संमोहनोऽतिभक्तश्च तप्तश्चमयो गुडः । बहुदुःखं महादुःखं कञ्मलं श्रमलं तथा ॥                 | ९०   |
| हालाहलो विरूपश्च भीमरूपश्च भीमगः । एकपादा द्विपादश्च तीत्रश्चावीचिरन्तिमः ॥               | ९१   |
| अष्टाविंशतिरित्येते क्रमशः पत्रकाः म्मृताः । कोटीनामानुपृव्धेण पश्च पश्चैव नायकाः ॥       | ९२   |
| रोग्वाद्याश्च वीच्यन्ता नग्काणां शतं स्मृतम् । चत्वाग्शित्समधिकं महानरकमण्डलम् ॥          | ९ ३  |
| एषु पापाः प्रमुच्यन्ते नगः कमोनुरूपतः । यातनाभिर्विचित्राभिरा कर्मपक्षयाद्भृशम् ॥         | 68   |
| आ मलप्रक्षयाद्यद्वरूपायन्ते ऽप्री हि धातवः । तद्वत्पापक्षयात्पापाः शोध्यन्ते नरकाप्रिना ॥ | ९५   |
| एवं किष्टा विशुद्धाश्च सावशेषेण कमेणा । ततः क्षितिं समासाच पुनर्जायन्ति * देहिनः ॥        | ९६   |
| स्थावरा विविधाकाराम्नुणगुल्माद्भेदनः । तत्रानुभूय दुःखानि जायन्ते कीटयोनिषु ॥             | ९७   |
| निष्कान्ताः कीटयोनि स्यः क्रमाज्ञायन्ति पक्षिणः। संक्रिष्टाः पक्षिभावेन भवन्ति सृगजाति    | षु९८ |
| मृगदुःखमितकस्य जायन्ते पशुयोनिषु । क्रमाद्गोयोनिमामाद्य पुनर्जायन्ति मानवाः ॥             | ९९   |

र्दात श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विमिष्ठदिळीपसंवा**दे यमळोकवर्णनं नाम** सप्तविशल्यधिकद्विशानतमोऽभ्यायः ॥ २२०॥ (९)

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—४३०३६

### अयाष्टाविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

कन्यका उचुः— एतावन्मात्रमस्माभिर्द्दष्टमेतद्यमालये । यातना नारका घोराः पापिनश्चेव मातरः ॥ अश्रुतान्यमदृष्टानि शतशोऽथ सहस्रशः । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्सर्वमस्माभिनैंव शक्यते ॥

\* पदव्यत्यय आर्षः । एवमुत्तरत्रापि ।

| मातर ऊचुः—                                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अलमेतावताऽस्माकं श्रुत्वा नरकयातनाः । सीदन्ति सर्वगात्राणि हृदि भीतिः प्रवर्तते ॥               | 3   |
| स्मारं स्मारं मनोऽस्माकं मुद्रुमीचति मुह्यति । अन्तर्भयातिरेकेण रोमकण्टिकता वयम् ।।             | 8   |
| भुत्वा यमपुराध्वानं प्राणाः कण्डगता हि नः ॥                                                     | 4   |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                     |     |
| अन्तस्तापाकुलाः शश्वदुद्विप्रयनसोऽपतन् । पतितास्ताः समाश्वास्य कन्या वचनपश्चवन् ॥               | Ę   |
| कन्या ऊचुः—                                                                                     |     |
| देन्ने ऽस्मिन्भारते पुण्ये जन्म लब्धं सुदुर्लभम् । अत्र जन्ममहस्राणां महस्रेगपि मानगः ॥         | y   |
| कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात् । मायम्तानेकनिष्ठानां न किंचिदपि दुर्लभम् ॥            | 6   |
| अत्रैव परमा मुक्तिभुक्तयश्चापि पुष्कलाः । कर्मभृमिग्यि प्रोक्ता नतोऽन्या भागभृमयः ॥             | ९   |
| तपस्तप्यन्ति यतयो जुहते चात्र यज्विनः । दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमाद्रात् ॥                | ? 0 |
| अत्रैव माघस्नानं च घन्याः कुर्वन्ति केचन । ब्रह्मत्वममरेशत्वं देवत्वं मारुतं(?) तथा ।।          | 9 9 |
| लभन्तेऽत्र तपः कृत्वा नराः कर्मानुरूपतः । सर्वेषामेव देशानामयं देशः परः स्मृतः ॥                | १२  |
| यतः स्वर्गश्र मोक्षश्र धर्मः संप्राप्यते नरैः । देशेऽस्मिन्भारते पुण्ये प्राप्य मानुष्यमधुवम् ॥ | 9.3 |
| यः कुर्याकाऽऽत्मनः श्रेयस्तेनाऽऽत्मा खलु विश्वतः । मनुष्यत्वेऽपि विपत्वे यः प्राप्यात           | ीव  |
| दुर्रुभम् ॥                                                                                     | 8,8 |
| न करोत्यात्मनः श्रेयः कोऽन्यस्तम्मादचेतनः । अतः कालान्तराद्याति मानुष्यमितदुर्लभम्।।            | १५  |
| तत्समाप्य तथा कुर्यास्र गच्छेत्ररकं यथा । कदा भारतमभ्येत्य माधमासं बाँद्वजेले ॥                 |     |
| उपःकाले निमज्ञाम इति वाञ्छन्ति निर्जगः ॥                                                        | १६  |
| गायन्ति देवाः किल गायकानि धन्यास्तु ये भारतभृमिभागे ।                                           |     |
| स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभृते भवन्ति भृयः पुरुषाः सुरत्वात् ।।                                     | و ۹ |
| जानाम नेतत्क वयं विलीने स्वर्गपदे कर्माण देहबन्धम् ।                                            |     |
| माप्स्या(प्रया)म धन्याः खलु ते मनुष्या ये भाग्ते नेन्द्रियविप्रहीणाः ॥                          | 96  |
| तस्मान्मा भेष्ट मा भेष्ट कुरुष्वं धर्ममाद्रात् । गृहीतदानपाथयाः सुखं यान्ति यमाध्वनि ॥          | १५  |
|                                                                                                 | २०  |
| पुण्येन याति देवत्वमधर्मान्नरकं वजेत् । य मनार्गाप देवेशं प्रपन्नाः शरणं हरिम् ॥                | २१  |
|                                                                                                 | २२  |
|                                                                                                 | र्३ |
| विद्युद्दिलोलं विज्ञाय तं यजध्वं जनार्दनम् । मा कृणुध्वमद्दंकारं विद्युहेखाश्रया(समे) वृथा॥     | २४  |
| <b>भरीरं मृत्युसंयुक्तं जीवितं चापि चश्चलम् ।</b> राजादिभिर्धनं बाध्यं संपदः क्षणभङ्गराः ॥ ः    | २५  |
| मातरः किं न जानीध्वमायुषोऽर्धे तु निद्रया । हतं च भाजनार्यश्च कियदायुः समाहतम् ॥ व              | २६  |
| कियदायुर्वलवता वृद्धत्वं च कियत्स्प्रतम् । कियद्विषयभागेश्च कियद्वर्मान्करिष्यथ ॥               | २५  |
| 110111 1 11111 1 1 10111 3 11 11 1 1 1 1                                                        | २८  |
| मा विनन्न्यथ संसारगर्ते मन्ना भयंकरे । वपुविनाज्ञानिलयमापदां प्रमं पदम् ॥                       | २५  |

|                                                                                                                                                             | - 1 7      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| श्वरीरं रोगनिलयं मलायैरिप दूषितम् । किमर्थं श्वाश्वतिषया पापं कुरुत मातरः ॥<br>असारभूते संसारे नानादुः ससमन्विते । विश्वासो नोपगन्तव्यो निश्चयं नाशमेष्यय ॥ | <b>?</b> • |
| श्रृणुक्ष्वं बान्ध्रवाः सर्वे सत्यमस्माभिरुच्यते । कायः संनिहितापायः पूज्य एव जनार्दनः ॥                                                                    | \$ ?       |
| मृणुद्ध वान्यवाः तय तत्पनस्तान्यव्यतः विवादः सानाहतापायः पूज्य एव जनादनः ॥                                                                                  | \$5        |
| यजध्वं सततं विष्णुं मानुष्यमतिदुर्लभम् । कोटिजन्मसहस्रेषु स्थावरादिषु बान्धवाः ॥                                                                            | \$\$       |
| संभ्रान्तस्य तु मानुष्यं कथंचित्परिलभ्यते । तत्रापि देवताबुद्धिर्दानबुद्धिश्च मातरः ॥                                                                       | 38         |
| योगबुद्धिस्तथा चैव दुर्लभाश्रेव मातरः । दुर्लभं मानुषं प्राप्य यो हिं नार्चयेत्सकृत् ॥                                                                      | 36         |
| आत्मानमात्मना इन्ति कोऽन्यस्तस्मादचेतनः । दम्भाचारं परित्यज्य यजध्वं चक्रपाणिनम्                                                                            | 14         |
| भूयो भूयो हितं ब्र्मो भूजमुद्धत्य भक्तितः। विष्णुः सर्वीत्मना पूज्यस्त्याज्याऽसूया तथा नृ                                                                   | मिः        |
| अनाराध्य जगनाथं सर्वधातारमच्युतम् । संसारसागरे मन्नाः कथं पारं गमिष्यथे ॥                                                                                   | 36         |
| [र्कन्या उचुः]—                                                                                                                                             |            |
| बहुनाऽत्र किमुक्तेन मातरः श्रूयतामिदम् । कि वेदैः कि तपोभिर्वा कि यद्गैरुक्तदक्षिणैः ॥                                                                      | 39         |
| अहन्यहिन गोविन्दं तन्मयत्वेन शुण्वताम् । किं पुत्रदारैः किं कृत्यैः किं गृहक्षेत्रवान्धवैः ॥                                                                | 80         |
| अहत्यहनि गोविन्दकीर्तनं परिशृण्वताम् । तस्माध्यं भयं त्यवत्वा कुरुध्वं केश्ववार्चनम् ॥                                                                      | 83         |
| पिवध्वममलं गुद्धं शालग्रामशिलाजलम् । कुरुध्वमुपवासं च वासरेषु मधुद्वहः ॥                                                                                    | 83         |
| स्नानं कुरुध्वमनिशं मकरस्थे दिवाकरे । कुरुध्वं भर्तृसेवां च भीतिस्त्याज्या सुदूरतः ॥                                                                        | 83         |
| एकादशी तिथिः पुण्या सर्वपापप्रणाशिनी । पक्षे पक्षे समायाति किं नु वो नरकाद्भयम् ॥                                                                           | 88         |
| पुण्यदायी पुनर्माघो बहिस्ताये निमज्जनात् । वर्षे वर्षे समायाति किं नु वो नरकाद्भयम् ॥                                                                       |            |
| वसिष्ठ उवाच-                                                                                                                                                | • ,        |
| एतावरुक्त्वा मातृणां कन्यास्ताः पुनरेव हि । माघस्नानोपवासादिधर्मदानानि चिकिरे ॥                                                                             | 85         |
| एतावदृचुमीतृणां कन्याः कमललोचनाः । यमलोकस्य माहात्म्यं तन्मया विणतं तव ॥                                                                                    | 80         |
| माघमासकृतमज्जनो नरः पारिजातकुसुमरलंकृतः ।                                                                                                                   | ••         |
| अप्मरःकुचतटीनिपीडितः क्रीडित त्रिद्शनन्दने वने ॥                                                                                                            | 98         |
| अभ्यारः कुचपदानिया। इतः काडाप । यद्शपद्य पर्या।<br>इति श्रीमहापूराणे पाद्य उत्तरखण्डे माधमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे धर्मप्रशंसाकथनं                       | 60         |
| नामाष्टारिवात्यधिकादिवातनमोऽध्यायः ॥ २२८ ॥ ( १० )                                                                                                           |            |
| आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः—४३०८४                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                             |            |
| भर्थकोनत्रिकादधिकद्विकाततमोऽध्यायः ।                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                             |            |
| दिलीप उवाच—                                                                                                                                                 |            |
| पड्शीतिसहस्राणि योजनानामतीत्य तत् । वैवस्वतपुरं क्रेयं नानाक्पमवस्थितम् ॥                                                                                   | •          |
| तत्रेताभिः कतिदिनेर्गतमागतमप्यथ । शरीरमासां कन्यानामतिष्ठत्कथमत्रणम् ॥                                                                                      | 3          |
| भगवन्मुनिश्चार्वुल वद निःसंश्चयं मम ॥                                                                                                                       | *          |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                 |            |
| शृणु राजन्त्रवक्ष्यामि गुक्समेतन्महामते । भामण्डलं कृतयुगे शरीरं नावसीदिति ॥                                                                                | ¥          |
| पादोनमण्डलं त्रेतायुगे तिष्ठति तद्वपुः । अर्धमण्डलपर्यन्तं तिष्ठति द्वापरे युगे ।।                                                                          | 4          |
|                                                                                                                                                             |            |

33

कली शरीरं मत्यांनां निष्ठत्यापादमण्डलम् । चतुर्गुगा कृते बुद्धिस्तायां त्रिगुणा स्मृता ॥ ६ द्वापरे द्विगुणा चेव कलावेकगुणा स्मृता ॥ द्वादशाहात्यरं मत्या गच्छित्ति यससादनम् ॥ ७ इतीरितं तु यत्सिद्धः पापिनामेव तन्तृप । इदं च मृणु राजेन्द्र गुह्याहुह्यं अवीमि ते ॥ ८ यथा यमभटाः शीघं गच्छित्त्यायान्ति वायुवत् । ईश्वरानुम्रहादेवं गच्छित्त्यायान्ति केचन ॥ ९ यमस्यानुम्रहादेताः कत्या यमनिकेतनम् । नरकात्यातनास्तत्र हृष्ट्रा च पुनरागताः ॥ १० मासमासां शरीराणि रित्तानि स्वमातृभिः । तदा कृतयुगस्तस्माच्छिरीर्गणि स्थिराणि च॥११ द्राषंऽलंकरणात्र्यं भेतस्य हि न विद्यते । प्रेतालंकरणाद्र्यं शवस्पृष्टिविश्यते ॥ १० मायस्नानोपवासादिमहापुण्यकृतो नराः । एवं गच्छित्ति चाऽऽयान्ति पुण्यं सर्वत्र कारणम्॥१३ पुष्करो नाम विभेन्दः पुरा गत्वा यमालयम् । रवस्थापित्वा नरकान्नरान्नार्गकिनो वहन ॥१४ अ।गत्य पुनर्वव स्वगृहे पृववित्स्थतः । त्रेतायुगे कदाचित्तु रामे राज्यं प्रशासित् ॥ १६ दिनस्य कस्यिनत्पृत्रो मृतो गत्या यमालयम् । पुनर्जिनीव पृथुकः किमेतन्न श्रुतं त्वया ॥ १६ दिनस्य कस्यिनत्युत्रो मृतो गत्या यमालयम् । पुनर्जिनीव पृथुकः किमेतन्न श्रुतं त्वया ॥ १६ दिनकीतनयः कृण्णे। गुर्गः सादिपनेः सृतम् । ग्राहग्रस्तं चिराहृह्य पुनः स गुरव ददा ॥ १७ प्रवस्ते जनाः केचिद्यसल्योकातसमागताः । संजयोऽत्र न कर्तव्यः कि भृतः श्रोतृमिद्यस्या।।१८

दिलीप उवाच —
पुष्करे। नाम विवेत्द्रः कुत्रत्यः कथमागतः । उत्तारिताः कथं तेन नरके स्पंिति पापिनः ॥ १९
रामगाले द्विजसुतः कि मृतः कथमागतः । भगवान्द्रेवकीपुत्रो गुरोः सांदीपेनः सुतम् ॥ २०
गीर्णे ब्राहोदरे वालमानयामास व कथम् । [ऋविस्तराच्छे।तुमिच्छामि विसप्टाकत्यतीपते ॥ २१
एतत्वक्षत्रयं सम्पर्वहि मे ब्रह्मनन्द्रन् ॥ २२

विभिन्न उवाच-

बुजु राजस्यवस्यामि पुष्करस्य महात्मनः । चरितं सबैपापन्ने झुजोत्ववहितं। भवात ॥ निन्द्यामे वसन्धीमान्युष्करो नाम व दिजः । निजानुष्टानकृद्धीमान्सर्वभतदित रतः ॥ - 3 माघन्नानस्तो नित्यं नित्यं स्वाध्यायतत्वरः । विष्णे/साराधनं काले स कुवैन्नान्यमानसः ॥ आस्ते तत्र महायोगी सकुटुस्बोर्शबहोत्रक्कत् । अप्रमेष हरे विष्णो कृष्ण दामोदशस्युत ॥ 7.5 गोविन्द्रानन्त देवेशन्याहासँ। केवलं तृष् । देवतागधनं त्यक्त्वा तस्य विषस्य नित्यशः ॥ و ټ नात्येषु रसते चित्तं स्वसंप्विप महामते । अथ वैवस्वतो राजा प्राह तृतात्भयंकरान ।। 36 गर्बनं पुष्करं विषं निरुद्धामिनवासिनम् । समानयध्वभित्याह नेऽपि ग अभवा भूतं गताः 20 भग्रुध तमजानन्तो यमलोकं गता नृष । तमायान्तं यमो हष्ट्रा पुष्करं भीतमानमः ॥ प्रत्यत्थायाऽऽसनं गृह्य प्रवेष्य स्वासने मुनिष् । भत्सीयापास इतांश्च भवाद्भः किमनुष्टितम्॥ तत्रात्यः पुष्करो नाम नं प्रत्युक्तं मया भटाः । किमयं सर्वधर्मज्ञो विष्णुभक्तो विशेषतः ॥ मायस्त्रानस्त्रो नित्यमृपवासपरायणः । मन्समीपिमहाऽऽनीतो भवद्भिः पापचेतनैः ॥ 3 3

र्वामप्र उवाच--

नानेवं भन्मीयत्वाऽथ प्रेनगजस्तमत्रवीत् ॥

यम उवाच--

पुत्रदारादयः सर्वे रुद्दन्ति भृशमाकुताः । गच्छ न्वमपि सोऽप्पाह पुष्करस्तं वृकोदरम् ॥ 🧦 ५

पुष्कर उवाच-

भगवसरकान्सर्वान्द्रपुमिच्छामि तानहम् । पापिनो येऽपि पचयन्ते यातनादेहमास्थिताः ॥ ३६ वसिष्ठ उवाच —

ततो वेवस्वतस्तसं पुष्कराय महात्मने । नरकान्दर्शयामाम शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३७
रार्व रोद्रमत्यर्थ महाराग्वमेव च । श्वभोजनं विश्वसनं क्षारकर्दममेव च ॥ ३८
असिपत्रवनं घोरं तप्तकुम्भं मयानकम् । किमिशं किमिभक्षं च तथा वेतरणीं नदीम् ॥ ३९
करम्भवालुकं चेव लालाभक्षमवीचित(क)म् । सूकरं रोधनं चेव तप्तवालुकमेव च ॥ ४०
एतेषु नरकेष्वेव पच्यन्ते पापिनोऽनिश्चम् । तत्र तान्पिततान्दष्ट्रा पीड्यमानान्स नारकात् ॥ ४९
ग्रुलोपरि गतान्व्याघ्रभेक्ष्यमाणान्सुदुःखितात् । करम्भवालुके तप्तान्किमिभिभिक्षतानिष ॥ ४२
तप्तकुम्भे निपतिनान्किमिभिम्नु प्रपीडितात् । असिपत्रवने छन्नान्ककचेद्रीरिनानिष ॥ ४३
कुठारः पाच्यमानांश्च संक्षित्रान्धारकर्दमे । सृच्या निपात्यमानांश्च तथा शिशिरपीडितात् ॥४४
एतानन्यांश्च तत्रम्थान्नाग्कान्यातनागतात् । दृष्ट्वाऽतिदुःखितो भूःवा पुष्करस्तानुवाच ह ॥ ४५

पुष्कर उवाच— किं न तत्र कृतं पुण्यं भगद्धिः प्रवेजन्मनि । तेनात्र यातनासंस्था दुःखिता नित्यमास्थिताः॥४६ नारका अञ्चः —

नाम्पाभिः सुकृतं किचिन्कृतं तत्र महीतले । तेनात्र यातनासंस्था दह्यामा दुःखिता भृशम्।।४७ परदारेषु निरताः परद्रव्यापहारिणः । परहिसारना नित्यं द्वामस्तेन वै वयम् ॥ 86 परीवादाः अकृतास्पाभिः परेपां नापराधिनाम् । निन्दिताश्च तथा विवा द्वामस्तेन वै वयम्।। तत्रा(थाऽ)थेहेतोरम्माभिः कृतमध्यापनं द्विज । तथैवाध्ययनं तेन द्वामो नरके वयम् ॥ 40 G 9 भृत्यवर्गेष्वभुक्तेषु भुक्तमम्माभिराद्रात् । अन्नमग्रे तथा मृष्टं तेन द्ह्यामहे वयम् ॥ मार्च सर्वेषु मज्जन्सु न वयं कृतमज्जनाः । किंचिदभ्युद्धिते सूर्ये द्ह्यामस्तेन व वयम् ॥ 42 +पृथक्पाकरता नित्यं नित्यं चाद्धतवद्वयः । अस्त्रानभोजिनो जाता द्वामो नरके वयम् ॥ ५३ गोकु उन्य तृपार्तस्य धावते। जलमंमुखम् । वित्र आचरितो नित्यं द्वापस्तेन वै वयम् ॥ 48 गवां ग्रासमदत्त्वा तु तन्धीरादानतत्पराः । जाताः स्वपोपणरता द्वामस्तेन वै वयम् ॥ ५५ **%दानेप्वभिग्नं नित्यमधिभ्यां धार्भिकं प्रति । विघ्र आचरितस्तेन नूनं दह्यामहे वयम् ॥** ५६ त्यक्तदारा वतभ्रद्धाः पराञ्चरुचयस्तथा । पर्वस्विप रताः स्त्रीपु तेन द्शामहे वयम् ॥ 60 ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न दत्तं लोभकारणात्। अस्माभिस्तेन दोषेण दह्यामोऽत्र भृशं द्विज ॥५८ निक्षेपहारिणा जानास्तथा भित्रदुहो वयम् । कृटसाक्षि गतास्तेन दह्यामोऽत्र वयं द्विज ॥ ५९ तव कि बहुनोक्तेन यचास्माभिरनुष्ठितम् । पातकं द्विजवर्येह दह्यामस्तेन वै वयम् ॥ E o

पुष्कर उवाच—
सक्कच नार्चिना देवो भवद्भिः किं जनार्दनः । तत्तेनात्रेद्दर्शी प्राप्ता दशां यूपं भयानकाम् ॥६१
समस्तलोकनाथो पैर्याचनः पुरुषोत्तमः । तेषां मुक्तिरपीह स्यात्किमु पापक्षयो तृणाम् ॥ ६२
पणितर्न कृता प्रायो भवद्भिः पुरुषोत्तमे । तेन यूपिमदं प्राप्ता नरकं भृशदारुणम् ॥ ६३

63

| किमत्र हाहाकारेण युष्पाकमधुना हरिम् । स्मरताहर्निशं विष्णुमशेषदुरितापहम् ॥                        | <b>६</b> ४ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अहमप्यत्र नामानि कीर्तयामि जगत्पतेः । तानि वः श्रेयसे नित्यं भविष्यन्ति न संशयः                   | ।। ६५      |
| नारका ऊचुः<br>आत्मपापेन तप्तानामस्माकमकुतात्मनाम् । तवाङ्गस्पर्श्वसंभूतो वाषुराद्द्रलाद्यत्यलम् ॥ | इइ         |

अत्र संस्थीयतां ब्रह्मन्सणमप्यद्य नः सुखम् । यथा भवति धर्मात्मन्दुःखाभिहतचेतसाम् ॥ ६७ दर्शनेनापि ते ब्रह्मन्संजाता तुष्टिरद्य नः । अहो दया तव ब्रह्मन्पापेष्वपि हि जायते ॥ ६८

यम जवाच-

गच्छ पुष्कर धर्मक दृष्टाश्च नरकास्त्वया । रोक्यते हि ते भार्या दुः खश्चोकपरिष्ठुना ।। ६९ पुष्कर उवाच-

कथं गच्छामि भगवन्गते वा तत्र किं सुखम् । शृण्वतः शृणु वाचोऽत्र नारकाणामहर्निश्चम् ॥७० किंकरेईन्यमानानां पतनामिप्तसंचये । रक्ष मां रक्ष रक्षेति केषांचिच्छ्र्यते ध्वनिः ॥ ७१ यथा समस्तभूतात्मा विष्णुः सर्वेश्वरो हरिः । आराध्यते मया नित्यं तेन मुझन्तु नारकाः॥७२ यथा सर्वगतो विष्णुः सर्वे विष्णो प्रतिष्ठितम् । तथा तेनाद्य मन्येन सद्यो मुच्यन्तु नारकाः ७३ कृष्णाच्युत जगन्नाय हरे विष्णो जनार्द्न । पाहि सर्वानिमानत्र नरके याननागतान ॥ ७४

बासिष्ठ उवाच-

श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हर्ग्नेष । नारका नरकान्युक्तास्तन्सणाटेव पार्थिव ।। ७५ ऊचुश्र पुष्करं प्रीत्या यतो मुक्तास्तनो वयम् । तस्माचे कीर्तिग्तुला लोके विस्तारमृच्छतु ॥७६ यमोऽपि विस्मयाविष्टः पुष्करं प्राप्य पार्थिव । वरेण च्छन्दयामास जीविनेक्षः प्रहृष्ट्यीः ॥ ७७

यम उवाच-

मेदिनीं प्राप्य धर्मात्मंस्तिष्ठ तत्रापि सर्वदा । न विद्यते भयं मत्तः मुद्ददामपि ते द्वित्र ।। ७८ माद्दातम्यं तव योऽप्यत्र नित्यं स्मरति मानवः । अपमृत्युभयं तस्य मत्त्रसादास्त्र जायते ।। ७९

विसष्ठ उवाच-

उक्तो वैवस्त्रतेनेवं पुष्करो भुवमेत्य सः । समास्ते पूर्ववत्स्वस्थः पूजयन्मधुसूदनम् ॥ ८० एतन्मयोपदिष्टं ते पुष्करस्य महान्मनः । माहात्म्यं संश्रुतं येस्तु सर्वपापक्षयो भवेत् ॥ ८१ मुक्तिश्च नरकाद्विष्णोर्नामसंकीर्तनादिह । यथा हि जायते विद्वंस्तथोक्ता च तवानघ ॥ ८२

स्वल्पाऽपि नामस्मृतिरादिपुंसः क्षयं करोत्याहितपापराञ्चः । भत्यक्षतः किं पुनरत्र दृष्टं संकीर्तिते नाम्नि जनार्दनस्य ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विभव्नदिर्जापसेवादे पुष्कराख्यान नामकोनश्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥ (१९)

आदितः श्लोकानां समझ्यद्वाः -- ४३१६७

भय त्रिशद्धिकद्विञ्चततमोऽध्यायः ।

वसिष्ठ जवाच---क्रक दिजकमारस्य रासराष्ट्रे निवासिनः । पुनरागमनं तस्य यमलोकाद्रवीमि ते ॥

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| अयोध्या नाम नगरी सर्वलक्षणसंयुता । त्रिषु लोकेषु विख्याता सूर्यान्वयविवर्धिनी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3         |
| आसीत्तस्यां नरवरो रामो वै भ्रानृभिः सह । प्रमुमोद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹.        |
| ततः कतिपयाद्देषु गतेषु जरठो द्विजः । श्ववं बालमुपादाय राजद्वारमुपागमत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥         |
| हदन्बहुविधं वाचा स्नेहासरसमन्वितम् । असक्तरपुत्र पुत्रेति वाक्यमेतदुवाच इ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         |
| हृद्धाह्मण उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| कि नु मे दुष्कृतं कर्म पूर्वदेहान्तरे कृतम् । यदहं पुत्रमेकं त्वां पत्रयामि निधनं गतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         |
| अमाप्तयीवनं वाल पश्चवर्षसमन्वितम् । अकाले कालमापक्षो दुःखाय मम नन्दनः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9         |
| न स्मराम्युक्तमतृतं न च हिंसां स्मराम्यहम् । सर्वेषां प्राणिनां पापं न कदाचन विद्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6         |
| केन मे दुष्कृतेनाच बाल एव ममाऽऽत्मजः । अकृत्वा पितृकार्याणि नीतो वैवस्वतक्षयम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ? 0       |
| भ्रातृभिः सहितो राजा दीर्घमायुरवामुयात् । राजदोपैर्विपद्यन्ते प्रजा श्रविधिपालिताः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77        |
| अमब्रुत्ते हि तृपनावकाले म्रियते जनः । सुव्यक्तं राजदोषोऽयं भविष्यति न संज्ञयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२        |
| विमष्ठ उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| एवं बहुविधेर्वाक्येनिन्द्मानो मुहुर्मृहुः । राजानं दुःखसंतप्तः सुतं तमभिगूहति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>११</b> |
| तथा तु कारणं तस्य द्विजस्य परिदेविने । शुश्राव राघवः सर्वे दुःखशोकसमन्वितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18        |
| सुदुःखेनातिसंत्रा मित्रणः स समाइयत्। ततो तृप मया सार्थमष्टौ विमाः मवेशिताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५        |
| मार्कण्डेयोऽथ मोहल्यो वामदेवश्र कोश्यपः । कात्यायनोऽथ जावालिगीतमो नारदस्तथा।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$8       |
| एत द्विजर्षभाः सर्वे आसनेषूपवेश्विताः । तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेजसाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| राघवः सर्वमाचष्ट द्विजोऽयमुपरोदिति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७        |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्नो दीनस्य नारदः । पत्युवाच शुभं वाक्यमृषीणां संनिधौ दृपम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८        |
| नारद उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| गृणु राजन्यथाऽकाले पाप्तोऽयं बालसंक्षयः । श्रुत्वा कर्तव्यतां राम कुरुष्व रघुनन्दन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १९        |
| पुरा कृतयुगे राम ब्राह्मणा वै तपस्विनः । अब्राह्मणस्ततो राजन तपस्वी कथंचन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०        |
| The second of Middle distant and all and and and a second of the second | 3 ?       |
| ततो द्वापरसंज्ञान्ते तपो वैद्यान्समाविद्यत् । युगेषु त्रिषु विमेन्द्रा धर्म चकुर्रेपोत्तम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२        |
| भविता शृद्रयोन्यां हि तपश्चर्या कली युगे । न शृद्रो लभते धर्ममुग्नं तप्त्वा नर्षभ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹ ₹       |
| एको विषयपर्यन्ते तव राजन्महातपाः । श्रृद्रस्तप्यति दुर्बुद्धिस्तेन बालवधो स्यम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४        |
| यो सर्थर्ममकार्थं वै विषये पाधिवस्य हि । करोति नृपशार्द्रेल पुरे वा दुमेतिनृप ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५        |
| क्षिपं स नरकं याति स च राजा न संग्नयः। स त्वं पुरुषशाद्देल मागस्व विषय स्वकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६        |
| दुप्कृतं यत्र पद्मयेथास्तत्र यत्नं समाचर । एवं ते धर्मदृद्धिश्च नृणां चाऽऽयुर्विवर्धनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30        |
| भविष्यति नरच्याघ्र बालश्चायं स जीवति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २८        |

| वसिष्ठ उत्राच                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| भारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वाऽमृतमयं तथा । प्रश्वमतुष्ठं लेभे लक्ष्मणं चेद्रमञ्जीत् ॥             | 50  |
| श्रीराम उवाच                                                                                      |     |
| गच्छ सौम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय लक्ष्मण । बालस्य च शरीरं तु नैलट्टोण्यां निधापय ॥              |     |
| यथा न क्षीयते बालस्तथा सौम्य विश्रीयताम् ॥                                                        | 3 0 |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                       |     |
|                                                                                                   | 139 |
| आजगाम मुहूर्तेन सभीपं राघवस्य तत् । अभिवाद्य महर्षीस्तान्त्रिमानं सोऽध्यगेहत ॥                    | 3.5 |
| धनुर्श्वीत्वा तृणीं च खड़ं च रुचिरमभम् । प्रायान्त्रतीचीं विषलां विचिन्तंश्र समन्ततः ॥            | 3 3 |
| उत्तरामनमद्भीमान्दिशं हिमवता हताम् । अपन्यमानस्तत्रापि न स्वल्पमपि दुष्कृतम् ॥                    | 33  |
| पूर्वीमिप दिशं सर्वामथापञ्यक्रराधिपः । प्रविशुद्धसमाचारामादर्शमित निर्मलाम् ॥                     | 3.  |
| दक्षिणां दिशमाकामत्तनो राजधिनन्दनः । स शैलम्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरः ॥                    | 35  |
| तस्मिन्सरसि तप्यन्तं नापसं सुमहत्तपः । दद्र्श राधवः श्रीमाहँम्बमानमधौमुखम् ॥                      | ક છ |
| राघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम् । उवाच च नृपो वाक्यं धन्यम्नविर्मात सुन्नत ॥                  | 36  |
| ब्राह्मणो बाऽसि मद्रं ने क्षत्रिये। बाऽसि दुर्जयः । बैठ्यां वा यदि वा शृद्रः सत्यमेनहवीहि         | मा। |
| कौन्हलाच्यां पृच्छामि रामो दाशरथिर्बाहम् ॥                                                        | 30  |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                      |     |
| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्याक्तिष्टकर्मणः । अवाविशरास्तथाभृतो वावयमेनदुवाच ह ।।                  | 83  |
| तपस्च्युवाच—                                                                                      |     |
| शुद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शस्त्रकं नाम नामतः । देवत्वं प्रार्थयं राम सशरीरो महायशः ॥            | દર  |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                       |     |
| भाषतस्तस्य शृद्रस्य खडुं स रुचिरमभम् । विकृष्य [*कं।शाद्विमलं शिर्राश्चच्छेद् राघवः ॥             | 83  |
| तस्मिञ्जदे हते देवाः सेन्द्राः साग्निपुरागमाः । साधु साध्विति ] काकुत्म्थं प्रशशंसुर्मुहुर्मुहुः। | 188 |
| सुपीताश्वाभवन्देवा रामं सत्यपराक्रमम् । सुरकार्यमिदं राम सुकृतं ते महामते ॥                       | ४५  |
| गृहाण त्वं वरं राम यन्वमिच्छस्यरिंदम । द्वानां भाषितं श्रुत्वा राघवः सुममाहितः ॥                  |     |
| उवाच प्राञ्जलिकीक्यं सहस्राक्षपुरोगमान् ॥                                                         | ४६  |
| श्रीराम उवाच—                                                                                     |     |
| यदि देवाः प्रसन्ता मे द्विजपुत्रः स जीवतु । दिशन्तु वरमेतं म ईप्सितं परमं मम ॥                    | ઇહ  |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                      |     |
| राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमाः । प्रत्युच् राघवं प्रीता देवाः शकपुरोगमाः ॥            | 86  |
| देवा ऊचुः—                                                                                        |     |
| यस्मिन्गुहर्ते काकुत्स्थ शृद्रोऽयं विनिपातिनः । तस्मिन्गुहर्ने विष्ठाऽसी जीवेन समयुज्यत ॥         | ४९  |
| स्वस्ति प्राप्तुहि भद्रं ते साथयामो नरर्षभ ॥                                                      | ५०  |

वसिष्ठ उवाच-

इत्युक्त्वा प्रययुर्देवा रामोऽपि स्वपुरं ययो । दृष्ट्वा द्विजसुतं तत्र लब्धवाणं निरामयम् ॥ ५१ प्रहर्षमतुलं लेभे सानुजो राघवस्तदा । संहृष्टाः सर्वशो विषाः प्रश्रशंसुश्च राघवम् ॥ ५२

विषा उत्तुः—

अहो धन्योऽसि राजेन्द्र यत्ते धर्ममितिर्देहा। धर्मे धीर्दुर्लभा नॄणां विशेषेण महीभृताम् ॥ ५३ [अक्षत्रियो यः स्वधर्मेण पृथिवीमनुशास्ति वै। स लोके लभते कीर्ति नरः पेत्य च सद्गतिम् ]॥ ब्रह्मण्यः शास्त्रविज्ञानी शूरश्च त्वं रष्ट्रद्रह । अपमत्तः सदा दक्षः पृथिवीं परिपालय ॥ ५५

विभिष्ठ उवाच-

एवं संवर्धितो विषे रामो राज्यमगालयत् । ब्राह्मणस्तेन शिशुना प्रहृष्टः स्वग्रहं ययौ ॥ ५६ गतासोदिं जपुत्रस्य पुनरागमनं मया । उक्तं श्रृणुष्व कृष्णस्य गुरुपुत्रसमागमम् ॥ ५७

> इति सामहापुराणे पाद्म उत्तरस्यण्डे माघगाहात्स्ये विसर्घादत्वीपसंवादे द्वितपुत्राख्यानं नाम ापदार्थकिदिशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥ ( १२ )

> > आदितः श्लोकानां ममष्ट्राङ्काः — ४३२२४

#### अवैश्रीच्चादविकद्विज्ञाततमोऽध्यायः ।

र्वामप्र उवाच — अवन्तीपूर्णमर्त्यास्त द्विजदृत्दसमाकुलम् । नदीनदसमायुक्तं नानाद्वक्षापक्षोभितम् ॥ योजनायामिवस्तारं धनधान्यसमाकुलम् । वेदशास्त्राधतत्त्वज्ञैमहद्भिश्च विराजितम् ॥ 3 र्ताम्मन्नेत्र पुरे रस्ये सांदीर्पानीर्गत श्रुतः । प्रख्यातगुगर्नपन्नः स्वाश्रमाचारतत्परः ॥ ş मवेळक्षणसंपन्ने(वेटवेटाङ्गपारगः । सत्यवागनसृयश्च शौचादिगुणसंयुतः ॥ मिताकी मितद्यप्रिश्च मितवारयं(गतत्परः । जितेन्द्रियो जितकोथस्तपोदानद्यापरः ॥ લ देवद्विजगुरूणां च पृजकश्च दृढवतः । स्थिग्बुद्धिः स्थिगारम्भः क्षान्तः शान्तः प्रसन्निधीः ॥ ६ कुमारम्तस्य मितमांश्रन्द्रविम्बसमयुतिः । लालितो वद्वपे मात्रा पितुरानन्दवर्षनः ॥ 9 कृतोपनयनः सोऽथ विद्या जब्राह वालकः । कदाचिन्माघमासे तु प्रभाते पूर्णिमातिथौ ॥ 6 स ब्रह्मचारिभः सार्थं प्रभासे स्नातुप्रभ्यगात् । तत्राऽऽचम्य विधानेन जलमध्ये स्थितोऽजपत् क्रप्णाच्युत निमज्जामि प्रभासेऽस्मिञ्जुभोदके । अनेन माघस्नानेन सुपीतो मां समुद्धर ॥ १० इत्युई(ये जले मग्नः सवयोभिः सहैव तु । तीरमारुरुहुः स्नात्वा सर्वे ते विभवाल्काः ॥ 99 सांदीपनिकुमारोऽयं न कदाचित्समुत्थितः । सुहृदोऽस्य समागत्य तस्य पित्रोर्त्यवेदयन् ॥ १२ बाला उत्तु:--

कृष्णाच्युत निमज्ञामि प्रभासेऽस्मिञ्जुसीदके । अनेन माघस्नानेन सुपीतो मां समुद्धर ॥ १३ इत्युक्तवाऽथ सुतो मयो जले न पुनरुस्थितः ॥ १४

वसिष्ठ उवाच — इत्याक्ताणितमात्रण तन्माता न्यपतद्भवि । अनैराश्वासिता तस्य माता बन्धुभिरुद्धृता ॥ १५

| पुनः मभासमुद्रत्य पर्यथावत दुःखिता । मुहुकत्पतते साध्वी मुहुः पतित विहला ॥ मुहुरासीयते श्लोकान्मुहुः क्रोन्निति रोदिति । सा तीव्रशोकसंतप्ता विललापाऽऽकुलेन्द्रिया ॥ सादीपनिस्तु भगवानन्तः श्लोकं निगृष्ठ च । तस्य मित्राणि चाऽऽहूय श्लुश्राव च पुनः पुनः सादीपनिक्वाच— |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| कथं कथं च तेनोक्तः पठ्यतां पठ्यतामिति ॥                                                                                                                                                                                                                                | १९         |
| बाला ऊचुः—                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| कुष्णाच्युत निमज्जामि मभासेऽस्मिञ्जुभोदके । अनेन माघस्नानेन सुर्मातो मां समुद्धर ॥                                                                                                                                                                                     |            |
| (इत्युक्त्बाऽय सुतो मम्रो जले न पुनरुत्थितः)।।                                                                                                                                                                                                                         | २०         |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| पठ्यते(ठितं) तत्पठञ्दाश्वतस्वस्थचित्तोऽभवन्युनिः ॥                                                                                                                                                                                                                     | 3 9        |
| सांदीपनिरुवाच                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| श्लोकार्यो न द्या भूयात्कृष्ण एव स रक्षति ॥                                                                                                                                                                                                                            | २२         |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| इति भार्यी समाश्वास्य सुखेन न्यत्रसिचरम् । अथ शूरमुतो राजन्युत्रयोः समकारयत् ॥                                                                                                                                                                                         | २३         |
| पुरोधसा बाह्मणेश्व यथावद्भिजसंस्कृतिम् । तेभ्योऽदाहिक्षणा गाश्च रुक्ममाल्याः स्वलंकृताः                                                                                                                                                                                | २४         |
| अलंकुतेभ्यः संपूज्य सबत्साः भौममालिनीः । याः कृष्णरामजन्मक्षं मनोद्त्ता महामतिः ॥                                                                                                                                                                                      |            |
| ताथाप्यदादनुस्मृत्य कंसे च विनिपातिते । ततथ लब्धसंस्कारी द्विजन्वं पाप्य सुवर्ती ।।                                                                                                                                                                                    | २६         |
| गर्गाचदुकुलाचार्याद्रायत्रीवतमास्थितौ । प्रभवी सर्वविद्यानां सर्वक्षी जगदीश्वरी ।।                                                                                                                                                                                     | ર્હ        |
| नान्यसिद्धामलज्ञानं गृहमानौ वरेक्कितो । अथो गुरु[*कुलावासमिच्छन्तावधिजग्मतुः ॥                                                                                                                                                                                         | २८         |
| काइयं सांदीपनि नाम्ना सवन्तीपुरवासिनम् । तमेवाऽऽसाद्य तौ दान्तौ गुरु]द्वत्तिमनिन्दिता                                                                                                                                                                                  | म्॥        |
| ब्राइयन्ताबुपेती स्म भक्त्या देवमिवाऽऽदृती । ततो द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः ॥                                                                                                                                                                                | \$0        |
| शोबाच नित्तिल्ञान्वेदान्साङ्गोपनिषदो गुरुः । सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मन्यायपथस्तथा ।।                                                                                                                                                                                     | <b>3?</b>  |
| तथा चाऽऽन्वीक्षिकीं विद्यां दण्डनीतिं च षड्विधाम् । सर्वे तद्रमरश्रेष्ठी सर्वविद्यापवर्तकौ ॥                                                                                                                                                                           | ३२         |
| सर्वे निगदमात्रेण तो संजग्रहतुर्रेष । अहोरात्रेश्चतुःषष्ट्या संयुत्ती तावतीः कलाः ।।                                                                                                                                                                                   |            |
| गुरुदक्षिणयाऽऽचार्यं छन्दयामासतुर्नृष ॥                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> 3 |
| द्विजस्तयास्तं महिमानमञ्जतं समीक्ष्य राजकातिमानुषीं मतिम्।                                                                                                                                                                                                             |            |
| संगन्त्र्य पत्न्या स महार्णवे मृतं बालं प्रभासे वरयांबभूव हो।                                                                                                                                                                                                          | \$8        |
| तथेत्यथाऽऽरुद्ध महारथी रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविकृमी ।                                                                                                                                                                                                                |            |
| तथेत्यथाऽऽरुद्ध महारथी रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमी ।<br>वेलामुपव्रज्य निषेदतुः क्षणं सिन्धुर्विदित्वाऽईणमाहरत्तयोः ।।                                                                                                                                              | 34         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Ę        |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ताबाड् वरुणो(ण)देवो विनयावनतः स्थितः। न चाहार्षमहं देव दैत्यः पश्चजनो महान् ॥                                                                                                                                                                                          | eş         |
| अन्तर्जलेचरः कृष्ण शङ्करूपधरोऽसुरः । जलमाविष्य तं इत्वा गृह्यतामित्युवाच सः ॥                                                                                                                                                                                          | 36         |

भ धनुश्विद्दान्तर्गतः पाठः, ठ. पुस्तकस्थः।

| २३१ एकत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ] <b>पद्मपुराणम् ।</b>                                                                                                                                  | १५०१         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| क क्रमानिक्य रहता ते जलवासिनम् । विदाये हृदयं तस्य नापश्यवुदरेऽर्भकम् ॥                                                                                                                  | 39           |
|                                                                                                                                                                                          | 80           |
|                                                                                                                                                                                          | * ?          |
| नयोः सपर्यो महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहितः । उवाचावनतः कृष्ण सवभृताशयालयम् ॥                                                                                                                | ४२           |
| यम उवाच—                                                                                                                                                                                 | 83           |
| लीलामनुष्ययोः कृषा युवयोः करवाणि किम् ॥                                                                                                                                                  |              |
| श्रीभगवानुवाच—<br>गुरुपुत्रमिहाऽऽनीतं निजकर्मनिवन्थनम् । आनयस्य महाराज मच्छासनपुरस्कृतः ॥                                                                                                | 88           |
|                                                                                                                                                                                          |              |
| विसष्ठ उवाच—<br>तथेति तेनोपनीतं गुरूपुत्रं यदृद्वहो । दस्वा स्वगुरवे भूयो गृद्धीप्वेति तमूचतुः ॥                                                                                         | <b>પ્ર</b> લ |
| गुरुरुवाच                                                                                                                                                                                | क्ते ॥       |
| मम्यक्मंपादिनो वन्मा भवद्भां गुरुनिष्क्रयः । को नु युष्मद्विधगुरोः कामो नामाविशिष्य                                                                                                      | ४६           |
| गच्छन्तं स्वगृहं वीगे कीर्तिवीमस्तु पावनी ॥                                                                                                                                              | • •          |
| विमप्न उवाच                                                                                                                                                                              | ४७           |
| गुरुणवमनुद्रातां रथेनानिलग्रहसा । आयता स्वपुरं याती पर्जन्यनिनदेन वै ॥<br>समनन्दन्यजाः सवी दृष्टा गमजनार्दनौ । अपञ्यन्तो बद्दुहानि नष्टलब्धधना इव ॥                                      | 86           |
| इत्थं परासुः मलिले प्रभासे निम्ज्ज्य पर्वण्यपि माघमासे।                                                                                                                                  |              |
| इत्थं प्रामुः मालल प्रमास निमंड्य प्रवेश सार्वः ।।                                                                                                                                       | 86           |
| कृष्णप्रभावान्पुनराजगाम मांदीपनेस्तस्य मुनेः कुमारः ॥<br>अन्येऽपि पुनरायाता यमलोकादनेकशः । देवतानुग्रहं प्राप्य मया वक्तुं न शक्यते ॥                                                    | द०           |
| अन्येऽपि पुनरायाता यमलाकदिनकशः। देवतापुत्रकं नान्य परा ५७ । १०००                                                                                                                         |              |
| दिलीप उवाच<br>सम्यगुक्तमहा चित्रमेतत्पदनत्रयं मुने । चरितं पुष्करस्याद्य प्रभावो रामकृष्णयोः ॥                                                                                           | ५१           |
| सम्यगुक्तमद्दा चित्रमनत्प्रक्रतत्रय पुन । चारत पुरुषरस्पात्र परास स्थान्य । सृयोन्वयानामवनीपतीनां कोटीररत्नाश्चितपादुकाय ।                                                               |              |
| स्यान्वयानामवनापताना काडाररपात्र्यपात्र्यसम्बद्धाः<br>इक्ष्वाकुगात्रेकहिन स्नाय नमो विसष्ठाय मुनीञ्चराय ॥                                                                                | ५२           |
|                                                                                                                                                                                          |              |
| सृत उवाच—<br>इति कृत्वा नमस्कारं गुरवे नृष्पुंगवः । उपर्युपरि माघस्य माहात्म्यश्रवणोत्सुकः ॥                                                                                             | ५३           |
| इति कृत्वा नमस्कार गुरव नृष्पुगवः । उपयुपार नायस्य पार्कारः । स्थार्यः । द्वारा विष्ठं मुनिपुंगवम्<br>दिलीपो नृपितः श्रीमाञ्श्रेयसे यतमानसः । पुनः पप्रच्छ धर्मात्मा वसिष्ठं मुनिपुंगवम् | 11 48        |
| दिलीप नृपतिः श्रामाञ्जयम यानानसः । उत्तर ।                                                                                                                                               |              |
| दिलीप उवाच—<br>मृगविषाणमुनेश्वरितं मुने कथय लोकहिताय महात्मनः ।                                                                                                                          |              |
| स्पर्शभाषणदर्शनसंश्रयादिखलपापभिदः खलु ताद्यः ॥                                                                                                                                           | ६५           |
|                                                                                                                                                                                          |              |
| इति श्रामहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विसन्निद्विणेपसंवादे सादीपनिकुमाराख्यानं                                                                                                |              |
| हात श्रामकानुगय गाँव उत्तरक्ष<br>नामैका त्रश्चिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ (१३)                                                                                                            |              |

आदितः श्लोकानां समक्ष्यद्वाः — ४३२७९

# भथ द्वात्रिशद्धिकद्विशततमाऽध्यायः ।

| बिसष्ठ उवाच—                                                                                                                                                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| कृतगुरुकुलवासो ब्रह्मचारी यथाविम्(छलि)तमिकलवेदाहँक्षणान्तानधीत्य ।                                                                                                           |          |
| अथ निजगुरुणोक्तां दक्षिणां च प्रदाय कृतविधिरमलात्मा तेन मुक्तो गृहाय ॥                                                                                                       | 9        |
| उच्ध्य ऐच्छत्स्वसुतां प्रदातुं वत्साय तां कुत्ससुताय तस्मे ।                                                                                                                 |          |
| उद्दोद्दमेच्छन्मृगभृङ्गनामा मुनीश्वरः प्राद्धानसा वृतां ताम् ।।                                                                                                              | 2        |
| प्रदातुकामः कन्यां तामुचथ्यः समलंकृताम् । आहृय चक्रे विशेन्द्रानङ्करार्पणमादगत् ॥                                                                                            | 3        |
| भदापुनामः कन्या तानुष्ययः सम्बद्धतान् । आजग्मुरुक्तित्रास्तत्र ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥<br>इत्सः पुत्रविवाहार्थमानयामास वै मुनीन् । आजग्मुरुक्तित्रास्तत्र ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥    | 8        |
| कुरसः पुत्राविषाः विमानियानास्य व चुनायः । आर्थाचुरस्यान्यस्य त्रक्षयाः प्रस्वादिनः ।।<br>जैिमिनिर्जमद्ग्निश्च कपिलः पेल एव च । सुमितिर्वामदेवश्च जार्बाालः काञ्यपा भृजुः ।। | G        |
| जामानजनदात्रव कार्यकः यक्ष २४ प । जुनावरानद्ययं गानाकः कार्यस छन्नः ।<br>पर्वतः शर्भक्षश्च सुतीक्ष्णोऽगस्त्य एव च । आपस्तम्बोऽणिमाण्डव्यः सत्यः कात्यायनस्तथ                 |          |
| भवतः अरमप्रत्य सुराहणाञ्चरस्य एप पा जापसाम्याञ्चलाम्य ।<br>अक्निराः कोशिकोऽप्यत्रिर्द्दारीतो रेभ्य आरुणिः। मुद्रलो गोतमः कण्यां व्यासोऽपि कवषा र                             |          |
| आप्नराः कार्यासमाउप्यानदाराता रम्य जारागाः । पुरुष्णा गापनः यथ्या ज्यामाञाय प्रयमा ।<br>काणश्च झौनको दालभ्यो बैद उद्दालकः शटः । एत चान्य च बहवा विवाहार्थं समागताः           | _        |
| काणश्च सामका दालम्या पद उदारुका स्वारं एक पान्य प पहना ग्याहाय समानताः<br>कुत्सः परमधर्मात्मा मधुपर्कपुरःसरम् । सम्यगभ्यर्चयामाम भक्ष्यभाज्यद्विजात्तमान ॥                   | 0        |
| कुत्सः परमवसात्मा मञ्जूपकपुरन्तरम् । तस्यगस्य प्रयापान् पद्भवाष्याः गापानाः ।<br>शुभे मुद्दते सुदिने सुळग्ने मनोज्ञलाजाज्यकुर्वः समिद्धिः।                                   |          |
| हुन्वाऽग्निमग्ने महतामृषीणां चके विवाहं विधिवत्स वत्सः ॥                                                                                                                     | 90       |
| हुत्यात्रामम् नर्वास्तारा यमा विषया विषया विषया ।<br>हह्योचध्यस्य कन्यायाः पाणिग्रहणमङ्गलम् । सुदृत्तायास्तनः सम्ब्यस्तिस्रोऽप्यत्र समाययुः ॥                                |          |
| इष्ट्राच्ययस्य कन्यायाः साराप्रकरानप्रलघ् । छुट्यायास्याः सण्यास्यादाऽज्ययः समायपुरः ।।<br>कपला विमला चेव सुरसेनि सुमध्यमाः ॥                                                | 9 9      |
| कम्या अचुः—                                                                                                                                                                  | •        |
| अस्माकं पाणिमद्येव गृह्णीप्य द्विजपुंगव । यदि पाणि न गृह्णामि शापोऽत्र भविता तव ॥                                                                                            | 95       |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                                  |          |
| वासष्ठ उवापः—<br>इति तासां वचः श्रुत्वा वन्सश्चिरमचिन्तयत् । एककाले समुद्दोर्हुं युक्तं वाऽयुक्तमेव वा ॥                                                                     | 93       |
| इति चिन्तापरे तस्मिन्मृगशृङ्गं महात्मनि । ऋषीणां महतां मध्यं वृटव्यामस्तमञ्जवीत् ॥                                                                                           | 98       |
| इति चिन्तापर तास्त्रत्यभूत्र निर्माण । ऋषाणा निर्मा निर्म वदण्यासस्तमञ्जयात् ॥<br>व्यास उवाच                                                                                 | 7, 5     |
| शृक्षीच्य पाणिमासां च न दोषस्तत्र विद्यते । संदेहं मा कुरुध्वात्र कृतपूर्वस्त्वयं विधिः ॥                                                                                    | १५       |
|                                                                                                                                                                              | 77       |
| पुरा तृपस्य मांधातुः पञ्चाशन्मंख्यकन्यकाः । एकस्मिकेव दिवस उपयेमे च सौभिगः ॥<br>पुनर्दक्षसुताश्चेव सोमोऽप्युदवहन्किल ॥                                                       | १६       |
| पुनद्तसुताश्रव सामाञ्ज्युद्वहात्कल ॥<br>वसिष्ठ उवाच—                                                                                                                         | 44       |
|                                                                                                                                                                              | 0 0      |
| इति व्यासवनः श्रुत्वा तत्र नामामपि द्विजः । क्रमेण पाणि जग्राह कृत्वा होमं विधाननः ॥                                                                                         | 120      |
| बाह्मो विवाह उत्कृष्टो विमाणामिति हि श्रुतिः । तस्माद्वाह्मविवाहेन चतस्रोऽप्यग्रहीन्मुनिः                                                                                    | , 6      |
| इत्थं विवाहे विहिते मुनीन्द्रः संभावयामास ऋषीनशेषान् ।                                                                                                                       | 9.0      |
| मुनीश्वरास्ते विहिताशिषस्तमामन्त्र्य जग्मुनिजपर्णशालाः ॥                                                                                                                     | १९       |
| दिलीप उवाच—                                                                                                                                                                  | <b>-</b> |
| चतुर्णामपि वर्णानां विवादाः कति वा स्मृताः । आचक्ष्व यदि गुत्तं मे वसिष्ठारुन्धतीपते ॥                                                                                       | ₹ ≎      |

| वसिष्ठ उवाच                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Min / Lat 1 1 4 att 1 4 t take a recovery a recovery recovery and a recovery                                  | ? 5         |
| गान्धर्वो राक्षसश्चापि पैक्षाचो अष्टम उच्यते । ब्राह्मो वै वरमाहूय यत्र कन्या स्वलंकृता ॥ २                   | ११          |
| दीयते तत्सुतः पूयात्पुरुषानेकविंशतिम् । यज्ञार्यमृत्विजे दैवस्तज्जः पाति चतुर्दश ॥ २                          | <b>\$</b> 5 |
| 4/14/4/ 1/18/ 1/18/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ 1/19/ | 8           |
| तत्र या दीयते कन्या तज्जो वंशान्युनाति षट्। चत्वार एते विषाणां धर्म्याः पाणिग्रहाः स्मृत                      | 11:         |
| आसुरः क्रयणाद्रव्येगीन्धर्वोऽन्योन्यमैत्रतः । प्रसत्त कन्याहरणं राक्षसो निन्दितः सताम् ॥ २                    | १६          |
|                                                                                                               | 9           |
| अष्टमश्रेष पापिष्ठः पापिष्ठानां हि संभवेत् । सवर्णया कुशे ग्राह्यो धार्यः क्षत्रियया शर्ः ॥ व                 | २८          |
| प्रतीदो वैज्यया धार्यो वासीन्तः पज्जया तथा । असवर्णीस्वेष विधिः स्मृत उत्कृष्टवेदनैः॥ व                       | रे९         |
| मवर्णाभिम्तु सर्वाभिः पाणिग्रीबस्त्वयं विधिः । धम्यैविवाहैजीयन्ते धम्यी एव श्तायुषः॥ र                        | O           |
| अधर्मेर्धर्मरहिता मन्द्रभाग्यधनायुवः । तस्माद्वास्मो विवाहस्तु ब्राह्मणानां विशिष्यते ॥                       |             |
| प्राजापत्यो विवाहो हि स तु सौभरिणा कृतः ॥                                                                     | ş           |
| दिलीप उवाच—                                                                                                   |             |
| किमर्थमुपयेमे स सौभरिर्भगवान्ऋषिः । पश्चाशन्कन्यकाः पूर्वमेनद्विस्तरतो वद् ॥                                  | ३२          |
| विमिष्ठ उत्राच—                                                                                               |             |
|                                                                                                               | şş          |
| योगाध्यासपरो नित्यं विषयेषु पराज्युतः । आदौ चान्द्रायणं चक्रे पुनर्गासोपवासकृत् ॥ र                           | 38          |
| ्रविर्विष्णोशनः पश्चान्त्रिग्हारस्त् तः पुनः । अन्तर्जले पुनः स्थित्वा द्वादशाब्दमतप्यतः ॥ 📑                  | 39          |
| ्तस्मित्सरोवरं रम्ये ह्यापि निर्मलाम्भसि । मत्स्यः साममदो नाम्ना मत्स्ययूथसमावृतः ॥ १                         | ₹           |
| सर्वेषावेत प्रत्यानाप्रकृतिश्चनाकतिः । शरवेगगतिश्चश्चत्केसरो नयनिप्रयः ॥                                      | इ ७         |
| ु 📆 र लेंबेर्ज्यास्त्र भागीभूमित्रबार्स्यवः । स्नातभिः पित्रभिः साथैमितश्रेतश्र धार्याते ॥                    | 36          |
| वं हुए। चिन्तयामास मुहस्येन्द्रं सीभरिमेनिः । अनेकदुहितुद्दीहित्रसंतत्या परिवारितः ॥                          | ३९          |
| अतीव रम्माणां इमावन्यादयति नः स्पहाम् । भाषादाहिन्दाहित्रपुत्रपात्रश्च नम्नाभः ॥                              | ४०          |
| ्विद्याम् वर्षः चैवमिति कत्वा मति मनिः । उत्थितः सर्विलात्तस्मान्मुनिविकटवप्रते ॥ ः                           | ४१          |
| निवेषकामः करवार्थे मांघातारम्यागमत् । ऋषेरभ्यागमं श्रुत्वा समुत्थायाऽऽसनामृषः ॥ '                             | ४२          |
| अध्योदिभिः ममभ्यर्च्य कल्पयामास चाऽऽसनम् । आसने सम्यगासीनो नृपं सौभरिरब्रवी                                   | त्॥         |
| सीभरिक्वाच                                                                                                    |             |
| निवेषुकामोऽस्मि नरेन्द्र कन्याः प्रयच्छ मे मा प्रणयं सभाइक्षीः।                                               |             |
| न हार्धनः कार्यवद्यावपेताः काकुत्स्थवंशे विमुखाः प्रयान्ति ॥                                                  |             |
| शतार्धकन्यास्तव सन्ति सौम्यास्तासां ममैकां नृपते प्रयच्छ ॥                                                    | 88          |

विसष्ठ उवाच— इति श्रुत्वा ऋषेवीक्यं मांधाता मनुनन्दनः । झर्झरीकृतसर्वाङ्गं विलोक्य विकटाकृतिम् ॥ ४५ मत्यादेशभयात्तस्माच्छापभीत्या च पार्थिवः । सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमुवाच विनयानतः ॥ ४६

| मां <b>पातोवाच</b> —                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| त्रृणुष्व मुनिन्नार्द्रेल क्षत्रियाणां कुलस्थितिम् । कन्यादृष्टित्रियो यस्तु कुलीनो रूपवान्युवा ।। | ७४  |
| सर्वेलक्षणसंपन्नस्तस्मे कन्या पदीयते । क्षत्रियाणामियं रीतिः काचिदासीन्मुनीश्वर ।।                 |     |
| भगवन्मुनिज्ञार्द्देल किं कुर्मः पुनरुच्यताम् ॥                                                     | 98. |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                        |     |
| आकर्ण्य राह्नो वचनमिति प्रत्याइ सीभिरः ॥                                                           | ४९  |
| सौभरिरुवाच—                                                                                        |     |
| यद्येवं क्षत्रिया(य)रीतिर्वृप धन्या वयं पुनः । तस्माद्वर्षवरं राजक्राद्वयान्नःपुरस्थितम् ।।        | 60  |
| मां प्रदर्शय कन्यानां यदि तासां रुचिर्भवेत् । तदा दिश सुता राजन्नोचेद्याम्ये यथागतम्।              | 149 |
| वसिष्ठ उवाच-                                                                                       |     |
| मुनेस्तद्वाक्यमाकर्ण्य तथाऽस्त्वित तृपोत्तमः । आदिदेश तमादृय सद्यो वर्षवरं तदा ॥                   | ५३  |
| अन्तःपुरं विश्वभेव भगवान्मुनिसत्तमः । देवगन्धर्वसिद्धेभ्योऽप्यतिरूपधरोऽभवत् ।।                     | 63  |
| अन्तर्वेषवरो विषं निनाय नृपशासनात् । तासां पदर्शयामास मुनीन्द्रं मदनोपमम् ॥                        | ૯ છ |
| भवतीनां पिता पाह इमं या द्रणुते पतिम् । अस्मै नां प्रदृदामीनि ना इनि पाह कञ्चुकी ॥                 | 146 |
| श्रुत्वा कश्रुकिनो वाक्यं तं च दृष्ट्वा मनोदृरम् । सानुरागास्तनः कन्याः परिवार्य नमब्रुवन।।        |     |
| अहं भार्याऽस्म्यदं भार्याऽस्म्यदं भार्येति ना मिथः। इति कन्याः समावव्रुवीशिना इव वाग               |     |
| मांधाना नृपनिर्देष्ट्रा कुमारीणां मनोरथम् । दिदेश सकला एव नर्सं सोभग्ये नदा ।।                     | 46  |
| कृत्वा विवाहं विधिवद्विधिक्कः स महामुनिः । आदाय राजकन्याम्ना जगाम स्वं निवेशनम्                    | હ ૦ |
| सोऽथ सोपानसंयुक्तं बङ्घभीमण्डपान्वितम् । स्फाटिकस्तम्भसंयुक्तं चन्द्रशालाविगजितम् ।                |     |
| दासीदाससमायुक्तं हेमप्राकारसंष्ट्रतम् । विचित्रद्वारकक्ष्याद्व्यं रत्नवानायनोज्ज्वलम् ॥            | ६१  |
| रत्नतोरणमीवर्णपताकाभिः समुज्ज्बलम् । मनोहरं महाशालं महानसविगाजितम् ॥                               | ६२  |
| [ *पृथक्पृथगसंबाधहर्म्येषासादसंकुलम् । धनधान्यसमृद्धं च सर्वोपकरणान्वितम् ॥                        | € 3 |
| कारयामास सर्वासां प्रत्येकं भवनोत्तमम् । विश्वकर्माणमादृय सौभिरः शिल्पिनां वरम् ॥                  | 8.8 |
| र्थहेषु तेषु ताः कन्या व्यादिष्टाः परमिषणा । सुखमूषुः सुरस्रीवन्सर्वसंपन्समन्विताः ॥               | ६५  |
| एकदा दुहितृ नेहसमाकृष्टमना नृषः । सौभरेस्तस्य जामातुराश्रमं भाषद्श्रमः ॥                           | ६६  |
| सीवर्णशालां स्फुरदंशुजालां शासादमालां बहुद्देमञ्चालाम् ।                                           |     |
| आलोलमालां विमलां विलोक्य नृपोऽभर्वाद्वस्मृतचित्तवृत्तिः ] ।।                                       | ६७  |
| अथैकभवनं राजा प्रविद्यापद्यदात्मजाम् । सा संभ्रमण पितरं समालिङ्गच ननाम ह ॥                         | ६८  |
| सक्ते हैं तामुवाचेति सुखेन स्थीयते कियु। उत क्तिहाति ते भर्ता कि मां स्मरसि मानरम्।                |     |
| इति पृष्टा सुना तेन पितरं पुनरव्रवीत्।।                                                            | ६९  |
| सुतोवाच—                                                                                           | -   |
|                                                                                                    |     |

मिष्टार्भ मृदुशय्या च वस्नाण्याभरणानि च । तिलाज्यधान्यलवणद्धिक्षीरमधृनि च ॥ ७० धनानि गन्धद्रव्याणि फलमूलानि चेन्धनम् । रसायनानि सर्वाणि भाज्यानि विविधानि च ॥

सर्वाश्च संपदः सन्ति महाईस्थ्यसमं न हि । इदमेकं महदुःसं शृणु वक्ष्यामि ते पितः ॥ ७२ मट्येव स्नेहवान्भर्ता विहायान्याः सहोदराः । अत्रैव नियतं भुक्ते दोतेऽत्रैव निश्वासु च ॥ इदमेकं हि दुःखं मे नान्यत्किचन विद्यते ॥ ७३

वसिष्ठ उवाच-

इत्युक्तो नृपिनः पुत्र्या द्विनीयं भवनं गतः । एवं तयाऽपि कथितस्तृतीयं भवनं गतः ॥ 80 एवं समस्तभवनं [मं]प्राप्य [च] महीपतिः । सुताभिस्ताभिरित्युक्तः संतोषं परमं ययौ ॥ ७५ आश्चर्यमेतदालोक्य विस्मयोत्फुल्ललोचनः । उवाच सौभरि राजा दृष्टोऽद्य महिमा तव ॥ 70 अदृष्टपूर्वः कुत्रापि तत्र भावोऽयमद्भृतः । इति संतोष्य विषेन्द्रं जगाम स्वपुरं नृपः ॥ 99 अथ कालेन ताः कन्याः प्रत्येकं तनयत्रयम् । लेभिरे मुनिक्षार्द्वलाज्ज्वलत्पावकतेजसः ॥ 96 एवं पुत्राश्च पौत्राश्च नप्तारो बहवोऽभवन् । एवं सहस्रसंतानः सौभरिर्नुपसत्तम् ॥ 90 संसारसीख्यभुक्तस्थी चिरकालं निजाश्रमे । एवं द्वादश माघा वै जले मग्नेन तिष्ठता ॥ 60 कु(नी)नाः सौभरिणा राजभेवं स्यान्मायवैभवः । एवं व्याजेन सिध्यन्ति माघाः पुण्यवतां नृणाम् ॥ 63 मीभरेरिद्मारूयानं ये गृण्वन्ति नरोत्तमाः । तेषां न संततिच्छेदो भविता नात्र संशयः ८२

> ति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरसण्डे माघमाहात्म्ये विमष्टदिर्छापसंबादे सौभर्युपास्यानं नाम द्वाप्त्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३२ ॥ (१४)

आदितः श्लोकानां समक्षक्काः—४३३६१

### अथ त्रयस्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

विमिष्ठ उवाच-विवाहं विधिवन्कन्वा मृगशृङ्गो मुनीश्वरः । गार्हस्थ्यं सम्यगकरोद्देदोक्तेनैव वर्त्मना ॥ तस्य गार्हम्थ्यमदृशं न भृतं न भविष्यति । सुदृत्ता कमला चैव विमला सुरसा तथा ॥ 3 पानिवत्यरना नित्यं पनिशुश्रुषणे रनाः । तथैव तस्य भार्याणां पानिवत्यसमं न हि ॥ एवं ताभिः स धर्मात्मा सम्यग्धमं चचार ह ॥ दिलीप उवाच-पितवतालक्षणं च गृहस्थाश्रमलक्षणम् । अहं वेदितुमिच्छामि सम्यगेतह्रयं वद् ॥ 8 वसिष्ठ उवाच-शृणु राजन्त्रवक्ष्यामि यहस्थाश्रमलक्षणम् । सदाचारवता पुंसा जिती लोकावुभावपि ॥ ५ बाह्य मुद्दुर्ते चोत्थाय धर्ममर्थ च चिन्तयेत् । कायक्रेशं तदुद्भतं चिन्तयेन्मनसे थरम् ॥ Ę नैर्ऋत्यामिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः । दूरादावसथान्मूत्रं पुरीषं च विसर्जयेत् ॥ 9 दिवासंध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदब्बुखः । [+कुर्यान्यूत्रपुरीषे च रात्रौ चेदक्षिणामुखः] ॥ 6 अन्तर्भाय तुर्णेर्भूमिं शिरः पाद्वत्य बाससा । वाचं नियम्य यत्नेन ष्टीवनोच्छ्वासवर्जितः ॥ 9 तिष्ठेकातिचिरं तत्र पुरीषं नावलोकयेत् । यहीतिशिक्षश्रोत्थाय शौचं कुर्यादतिद्रितः ॥ १०

आहत्य मृत्तिकां कूलाहम्थलेपानुकर्षणम् । तीर्थे शीचं न कुर्वीत कुर्वीतोद्धृतवारिणा ।। रित्नमार्त्रं जलं त्यक्त्वा दुर्याच्छीचमनुद्धते । पश्चात्तच्छोधयेत्रीर्थमन्यथा सञ्जचिभवेत् ॥ 83 एका लिक्ने गुदे पश्च तथा वामकरे दश । उभयोः सप्त दद्याच पादयोः पश्च पश्च मृत् ॥ ? 3 इत्वा तु श्रीचं मक्षाल्य पादी इस्ती च मृज्जलैः। निवद्धिया(का)कच्छस्तु कुर्यादाचमनद्वयम्॥ अन्तर्जानु भुनौ देन्ने उद्क्षाकुल एव वा । सपित्रत्रेण इस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम् ॥ १५ नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत् । उत्थाय नेत्रे प्रशालय दन्तकाष्टं समाहरेत् ॥१६ आयुर्वलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसृति च । ब्रह्मप्रज्ञां च मेथां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ इमं मर्च समुबार्य दन्तवावनमाचरेत् । कण्टकक्षीरवृक्षीत्थं द्वादृशाङ्गुलमत्रणम् ॥ 96 कनिष्ठाङ्ग्रलिबत्स्यूलं पूर्वार्षकृतकृर्चकम् । श्रुचि द्वादश्रगण्डूचैनिषिद्धं भानुवासरे ॥ 99 आचम्य प्रयतः सम्यक्षातःस्नानं समाचरेत् । स्नानादनन्तरं तावत्तर्पयेत्पितृदेवनाः ।। २० उत्थाय वाससी शुक्के शुद्धे तु परिधाय च । उत्तरीयं सदा धार्य ब्राह्मणेन विजानता ॥ 53 आचम्य भस्मना धार्य त्रिपुण्डूं गोपिचन्दनम् । ऊर्ध्वपुण्डुं यथापूर्वमनुष्ठानं तथाऽऽचरेत् ॥ হ্হ্ माणायामं ततः कृत्वा संध्यावन्दनमाचरेत् । आपो हिष्ठेति तृचेन मार्जनं तु कुशोदकैः ॥ ₹ ३ मणवेन समायुक्तं क्षिपेद्वारि पदे पदे । सूर्यश्रेति च मन्नेण मन्त्रितं माशये जलम् ॥ ર્છ कराभ्यां तोयमादाय गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् । आदित्याभिमुखस्तिष्ठं स्त्रिकःर्त्रमथ निक्षपेत् २५ पूर्वी संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादित्यद्रश्नम् ॥ सावित्रेरनवैर्मन्नेरुपस्थाय कृताञ्चलिः । आत्म(गुरु)पादौ तथा भूमि संध्याकालेऽभिवादयेत् यस्तु संध्यामुपासीत श्रद्धया विधिवद्विजः । न तस्य किंचिद्पाप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ संध्याकालावसाने तु होमं कुर्यादतन्द्रितः । दिनं क्रून्यं न कुर्वीत यन्किचिहानमाचरत् ॥ दिवसस्याऽऽदिमे भागे कृत्यमेतदुदीरितम् । द्वितीये च तथा भागे वदाभ्यासा विधीयते ॥३० सिमत्युष्यकुत्रादीनां स कालः समुदाह्तः । तृतीये तु पुनर्भागे न्यायाद्यत्किचिदर्जयेत् ।। अक्केशेन श्वरीरस्य यहच्छालाभमर्जयेत्। षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माण जीविका ॥ ३२ याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच प्रतिष्रहः। चतुर्थे च तथा भागे पुनः स्नानं समाचरेत् ॥ दर्भेषु दर्भपाणिभ्यां संगताभ्यां कृताञ्जलिः । स्वाध्यायं च यथाञ्चक्ति ब्रह्मयङ्गार्थमाचरेत्॥३४ ऋक्सामाथर्ववेदोक्ताञ्जपेन्मब्रान्यज्ञंषि च । जपित्वेवं ततः कुर्यादेविषिपिनृतर्पणम् ।। 34 उपवीती निवीती च पाचीनावीतवांस्तथा । तत्तत्तीर्थेन सर्वेषां भूतानां जलदा भवेत ॥ 38 आपो हिष्टेति मन्नेण संमोध्य निजमूर्धनि । आपः पुनन्तु मन्नेण मन्नितं माशये ज्ञलम् ॥ ७ ६ कराभ्यां तोयमादाय सावित्र्या चाभिमिश्वतम् । अर्घ्यमेकं रवेर्दस्वा सावित्रीं च जपेत्रतः॥३८ साबित्र्या तु यथाञ्चक्ति उपस्थाय दिवाकरम् । मदक्षिणं समाहत्य नमस्कृत्वोपवित्रय च ॥ ३९ जलदेवाश्वमस्कुत्य गृहं गत्वा समाहितः । कुर्वीत देवपूजां च जपयद्वादनन्तरम् ॥ 80 आदित्यमम्बिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम् । ब्राह्मणः पश्च देवांश्च पश्चयद्वप(पूजयेत्तत्प)रायणः ततः पञ्च महायद्गान्कुर्याङ्ग्तविलं पुनः । काकश्वानविलं चैव दद्यान्मन्नं समुबरन् ॥ ४२

देवा मनुष्याः पश्चवो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरगर्दैत्यसंघाः ।
मेताः पिशाचा उरगाः समस्ता ये चान्निमच्छन्ति मयाऽत्र दत्तम् ॥ ४३
इत्युक्त्वा सर्वभूतेभ्यो विसं दयात्पुनः पृथक् । तत आचम्य विधिवच्छद्धया प्रीतमानसः॥४४

द्वारावलोकनं कुर्यादतिथिग्रहणाय च । गोदोहकर्ममात्रं तु भाग्यात्प्राप्तोऽतिथिर्यदि ॥ ४५ देववत्पूजयेद्भक्त्या यथाशक्त्यअपानतः। भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्वस्यचारिणे ॥ 84 अकल्पितामादुद्धृत्य सर्वव्यञ्जनसंयुतात् । यतिश्र ब्रह्मचारी च पकामस्वामिनावुभौ ॥ 80 तयोरसमदन्वैव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्। यतिहस्ते जलं दद्याद्भैक्षं दद्यात्पुनर्जलम् ॥ 88 तद्भैक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् । सन्कृत्य भिक्षत्रे भिक्षां यः प्रयच्छति मानवः ॥ ४९ गोप्रदानसमं पुण्यमित्याह भगवान्यमः । माता पिता गुरुर्वन्धुर्गिभिणीवृद्धवालकाः ॥ 40 अतिथिष्वागतेष्वेषु भुक्तवन्सु ततो यही । उपलिप्ते शुचौ देशे पादौ प्रशास्य वाग्यतः ॥ 4 ? पञ्चार्द्रो भोजनं कुर्योत्पाब्युग्वो मीनमास्थितः । पशस्तगुद्धपात्रेषु भुञ्जीतास्रमकुत्सयन् ॥ 42 नैकवासाम्तथाऽश्रीयाद्धिश्वपात्रेषु मानवः । एक एव तु यो भुक्के विमले कांस्यभाजने ।। 43 चन्त्रारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशो बलम् । दर्व्या देयं घृतामं च समस्तव्यञ्जनानि च५४ भोजनार्टिकचिद्न्नाय्यं धर्मराजाय वै विष्ठम् । दस्वा तु चित्रगुप्ताय भूतेभ्य इदमुचरेत् ॥ ५५ यत्र कचन संस्थानां क्षुत्रुष्णोपहनात्मनाम् । भूनानां नृप्तयेऽक्षय्यमिद्मस्तु यथासुखम् ॥ 48 म्बाहान्ताः प्रणवाद्याश्च नाम्ना पत्राम्तु वायवाः । जिह्नया च प्रसेद्नं द्वनेन न दंशयेतु।।५७ अश्रीयात्तन्मना भृत्वा पूर्व तु मधुरं रसम् । लवणाम्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तौ ततः परम्।। ५८ प्राग्द्रवं पुरुषोऽश्रीयान्मध्ये तु कठिनाशनम् । अन्ते पुनर्द्रवाशी तु बलारोग्ये न मुश्रति ॥ अष्टी ग्रामा पुनेर्भक्ष्याः पोडशारण्यवासिनः । द्वात्रिंशच गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥ ६० नाचाच्छास्रविरुद्धं तु भक्ष्यभोज्यादिकं द्विजः । अभोज्यं माहराहारं शुष्कं पर्युषितं तथा।। ६१ भुकत्वाऽऽचम्य यथोक्तेन विधानेन समाहितः । शोधयेन्युखहस्तौ च मृद्द्विर्घर्षणेन च ॥ आचम्य च ततः कुर्योदन्तान्तरिवशोधनम् । आचम्य पात्रमुत्सार्थ किंचिदार्द्रेण पाणिना ॥६३ मुखान्त्राणान्समालभ्य नाभि पाणितलेन च । शुद्धपशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः ॥ ६४ अभीष्टदेवनानां च कुर्वीत स्मरणं ननः । भृयोऽप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणम् ॥ 54 भुक्तापिवष्टां विश्रान्तां ब्रह्म किंचिद्विचारयेत्। सच्छास्नादिविनोदेन सन्मार्गाद्यविरोधिना।। ६६ इतिहासपुराणाभ्यां पष्टसप्तमर्को नयेत् । अष्टमे लोकयात्रा हि बहिःसंध्या ततः पुनः ॥ e 3 मुर्ये इस्तशियां प्राप्ते पादशीचित्रयान्वितः । बहिः मंध्यामुपासीत कुशपाणिः समाहितः ॥ ६८ सादित्यां पश्चिमां संध्यामधीस्तमितभास्कराम् । प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य मन्नेणाब्दैवतेन तु ॥ ६९ सायमग्निश्च मेन्युक्त्वा प्रातः सूर्येत्यपः पिबेत् । प्रत्यब्धुखोपविष्टस्तु वाग्यतः सुसमाहितः ॥ ७० प्रणवव्याहृतियुक्तां गायत्रीं तु ज्ञेषेत्ततः । अक्षसूत्रं समादाय सम्यगातारकोदयात् ॥ 9? वारुणीभिस्तदादित्यमुपस्थाय पद्क्षिणम् । कुर्वन्दिशो नमस्कुर्योद्दिगीशांश्र पृथक्पृथक् ॥ उपास्य पश्चिमां संध्यां हुन्बाऽग्निमिश्चियात्तनः । भृत्यैः परिवृतो भूत्वा नातिनृप्तोऽथ संविश्चेत् ॥ सायं प्रातविश्वदेवः कर्तव्यो बलिकर्म च । अनश्रताऽपि सततमन्यथा किल्बिषी भवेत् ॥ अतिथि चाऽऽगतं तत्र स्वशक्त्या पूजयेहृही। कृतपादादिशौचश्र भुक्त्वा सायं ततो गृही॥ ७५ गच्छेच्छय्यां ततो मृद्रीमुपधानसमन्विताम् । स्वग्रहे पाक्तिशराः शेते व्वाशुरे दक्षिणाशिराः ७६ भवासं पश्चिमशिरा न कदाचिदुद्दिक्शराः । रात्रिसृक्तं जपेत्स्मृत्वा देवांश्च सुखशायिनः ॥ ७७

63

नमस्कृत्वाऽच्ययं विष्णुं समाधिस्थः स्वपेश्विशि । अगस्त्यो माधवश्वैव मुचुकुन्दो महावलः ॥७८ कपिलो मुनिरास्तीकः पश्चैते सुस्त्रशायिनः । माङ्गल्यपूर्णकुम्भं च शिरस्थाने निधाय च ॥ ७९ वैदिकैर्गारुडेर्भन्ने रक्षां कृत्वा स्वपेत्ततः । ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ॥ ८० पर्ववर्जं ब्रजेदेनां तबृतो रितकाम्यया । मदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन वै नयेत् ॥ ८१ यामद्वयं श्वयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते । एतत्सर्वमश्चेषेण कृत्यजातं दिने दिने ॥ कर्तव्यं पृष्ठिणा सम्यग्यृहस्थाश्रमलक्षणम् ॥

अञ्चेषवेदोदितसचिरित्रमेतद्रृहस्थाश्रमलक्षणं ते । उक्तं समासेन च लक्षणेन पतिव्रतानां शृणु लक्षणानि ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विमष्टदिर्हापमंबाद आक्रिकारूयानं नाम त्रयिक्षिशदिधकद्विशतनमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥ (१५)

आदितः श्लोकानां समध्यक्काः – ४३४४४

अथ चतुस्त्रिशदधिकद्विशतनमे।ऽध्याय: ।

## वसिष्ठ उवाच-

**त्रृषु राजन्यव**क्ष्यामि सतीनां त्रतमुत्तमम् । कुरूयो वा कुटत्तां वा सुम्बभावांऽथ व पतिः ॥ १ रोगान्वितः पिक्षाचो वा क्रोधनो वाऽपि मद्यपः । हृद्धो वाऽथ विदर्ग्या वा मुकोऽन्धो विधि-रोऽपि वा ॥ रोंद्रो वाऽथ दरिद्रो वा कर्द्यः कुन्सितांऽपि वा । कातरः किनवां वाऽपि ललनालम्पटांऽपि वा सततं देववत्पूज्यः साध्व्या वाकायकर्मभिः । न जातु विषमं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथंचन ।। बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योपिता । न स्वतन्त्रेण कर्नव्यं किंचिन्कार्यं गृहेप्वपि ॥५ अहंकारं विहायाथ कामकोधी च सर्वदा । मनसो रञ्जनं पत्युः कार्यमन्यस्य वर्जनम् ॥ सकामं वीक्षिताऽप्यन्यैः प्रियेवीक्यैः प्रलोभिता । स्पृष्टा वा जनसंपर्दे न विकारमुपैति या ॥ ७ पुरुषं सेवते नान्यं मनोवाकायकर्मभिः । लोभिताऽपि परेणार्थः सा सनी लोकभूषणम् ॥ दौत्येन पार्थिता वाऽपि बलेन विधृताऽपि वा । वस्त्राचेर्वासिना वाऽपि नेवान्यं भजने सनी॥९ वीक्षिता वीक्षते नान्येईमिता न इसत्यपि । भाषिता भाषते नेव सा साध्वी साधुलक्षणा ॥१० रूपयोजनसंपन्ना गीतकृत्येऽपि कोविदा । स्वानुरूपं नरं दृष्टा न याति विकृति सती ।। सुरूपं तरुणं रम्यं कामिनीनां च वल्लभम् । या नेच्छति परं कान्तं विज्ञेया सा महासती ॥१२ देवो मनुष्यो गन्धर्वः सतीनां नापरः प्रियः । अप्रियं नैव कर्तव्यं पत्युः पत्न्या कदाचन ॥ १३ भुद्धे भुक्तेऽथ या पत्यो दुःखिते दुःखिता च या । मुदिते मुदिताऽत्यर्थे प्रांचिते मिलनाम्बरा ॥ सुप्ते पत्यौ च या शेते पूर्वमेव पबुध्यति । पविशेचेव या विहे याते भर्तरि पश्चताम् ।। १५ नान्यं कामयते चित्ते सा विश्वेया पतित्रता । भक्ति श्वशुरयोः कुर्यात्पत्युश्वापि विशेषतः।। 98 धर्मकार्ये अनुकुलत्वमर्थकार्ये अपि संयमम् । पागरभ्यं ग्राम्यकार्येषु ग्रुचित्वं निजविग्रहे ॥ 64 मङ्गलं संगतं पत्युः सततं वियभाषणम् । भाव्यं मङ्गलकारिण्या गृहमण्डनशीलया ।। 26 यहोपस्करसंस्कारसञ्जया प्रतिवासरे । क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा गृहं भर्तारमागतम् ॥ १९

प्रत्युत्थायाभिनन्देत चाऽऽसनेनोदकेन च । प्रसम्भाण्डा मृष्टामा काले भोजनदायिनी ॥ संयता गुप्तधान्या च सुसंमृष्टनिवेशना । गुरूणां पुत्रमित्राणां बन्धूनां कर्मकारिणाम् ॥ आश्रितानां च भृत्यानां दासीदासजनेषु च । अतिध्यभ्यागतानां च भिश्रुकाणां च लिक्किनाम् आसने भोजने दाने संमाने त्रियभाषणे । तत्तहुणानुसारेण त्राप्ते काले यथोचितम् ॥ दक्षया मर्वदा भाव्यं भार्यया गृहमुख्यया । गृहव्ययाय यद्भव्यं दिशेत्पत्न्याः करे पतिः ॥२४ निर्वर्त्य पृहकार्य सा किंचिर्वुद्ध्याऽवशेषयेत् । त्यागार्थमिपते द्रव्ये लोभात्किचित्र धार्येत्२५ भर्तुराज्ञां विना नैव स्ववन्युभ्यो दिशेद्धनम् । अन्यालापमसंतोपं परव्यापारसंकथाः ॥ अतिहासातिगोपा च कोधस्थानं च वर्जयेत्। यच भर्ता न पिवति यच भर्ता न खादति ॥२७ यच भनो न चाश्राति सर्व तद्रजेयेत्सती । तैलाभ्यक्नं तथा स्नानं शरीरोद्दर्तनिक्रियाम् ॥ मार्जनं चैत्र दृत्यानामलकानां च वर्तनम् । भोजनं चाऽऽसनं निद्रां परिधानं च वाससाम् २९ [अपारम्भं मण्डनानां च न कुर्यात्त्रोपिते त्रिये । त्रेतात्रभृति नारीणां मासि मास्यातेवं नृप] ॥ प्रथमेऽहनि चाण्डाली यथा वज्यो तथाऽङ्गना। द्वितीयंऽहनि विप्रा हि (भुगल) यथा वै ब्रह्मघातिनी तृतीय रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन कृष्यति । स्त्रानं शाचं तथा गानं रोदनं हसनं तथा ॥ यानमभ्यञ्जनं नारी युतं चैवानुलेपनम् । दिवा स्पन्नं विशेषेण तथा वै द्न्तधावनम् ॥ 33 मैथुनं मानसं वाऽपि वाचिकं देवताचेनम् । वजेयेच नमम्कारं देवतानां रजस्वला ॥ \$8 रजम्बलायाः संस्पर्श संभापं च तया सह । संत्यागं(ः) चैत्र बस्नाणां वर्जयेत्सर्वयत्नतः ॥ ३५ म्नात्वाऽन्यं पुरुषं नारी न प्रयेच रजस्वला । ईक्षेत भास्करं देवं ब्रह्मकुर्चे ततः पिबेत् ॥ 38 केवलं पञ्चगव्यं वा क्षीरं वाऽऽस्मविशुद्धये । यथोपदेशं नियता वर्तेत च वराङ्गना ॥ श्र अलंकृता सुप्रयता भनेः प्रियहित रता । गर्भिणी चेद्यथा नारी नियमेन समाचरेत् ॥ 36 क्रुतरक्षा सुभूषा च बाँग्तुग्जनतत्परा । तिष्ठेत्प्रसन्नवद्ना भर्तुः प्रियहिते रता ॥ 39 कुर्स्वीभिनाभिभाषेत शर्पवातं विवजेयेत् । मृतवत्सादिसंसर्गे परपाकं च सुन्दरी ॥ 80 न वीभन्मं किचिदीक्षेत्र रोद्रां गुणुयान्कथाम् । गुरुं वाऽन्युष्णमाहारमजीर्णे न समाच(ह)रेत् ॥ अनेन विधिना माध्वी शोभनं पुत्रमामुयात् । अन्यशा गर्भेपतनं स्तम्भनं वा प्रपद्यते ॥ 83 यदा प्रविश्वते भर्ता कृटं वार्थ्येन केनचित् । सुमना वर्णकोपेता तदा च व्रतचारिणी ॥ 83 नरुणी वा सुरूपा वा पुत्रिणी वा हिता भवेत । ज्येष्ठा वाऽपि कनिष्ठा वा परोक्षे संमुखेऽपि वा हीनां निजगुणरन्यां सपत्नीं न विगर्हयेत् । ईप्यीरागसमुद्धते विद्यमानेऽपि मत्सरे ॥ 84 अिवयं नैव कर्तव्यं सपत्नीभिः परस्परम् । न गायेदन्यनामानि न कुर्यादन्यवर्णनम् ॥ ४इ न वसेहरतः पत्यः स्थेयं वल्लभसंनिया । निर्दिष्टे च महीभागे वल्लभाभिमुखी वसेत् ॥ 80 नावलोक्या दिशः स्वरं नावलोक्यः परो जनः । विलासरवलोक्यं स्यात्पत्युराननपङ्कजम् ४८ कथ्यमाना कथा भर्त्रा श्रोतच्या माट्रं स्त्रिया । पत्युः संभाषमाणस्य नान्यं संभाषयेतस्वयम्।। आहृता सन्वरं गच्छेद्रतिस्थानं रतोत्सुका । पत्या गायति सोत्साहं श्रोतव्यं हृष्टचेतसा ॥ ५० नृत्यन्तं बद्धभं प्रयेत्प्रहर्पोत्फुहुलोचना । शास्त्रादिकौशलं विद्यां कलाप्रागरभ्यमेव च ॥ ५१ द्रीयन्तं पति दृष्टा भवेदानन्द्निर्भरा । भर्तुः समीपे न स्थेयं सोद्वेगन्यग्रचित्तया ॥ 43

कलहो नैव कर्तव्यः प्रणयेन बहिष्कृतः । आत्मार्थ निजवन्ध्वर्थं सपत्न्यर्थं सकोपया ॥ कलहो न विधातव्यः कल्ययोग्ये त्रिये स्त्रिया। भत्सिता निन्दिताऽत्यर्थे ताहिता पेयसी पियम **च्याथेताऽपि भयं** त्यक्त्वा कण्डे गृह्णीत ब्रह्मभम् । उच्चेर्न रोदनं कुर्यास्रेवाऽऽक्रोशेज्जनं प्रति ५५ पलायनं न कर्तव्यं निजगेहाद्वाहिः स्त्रिया । त्वं पिता त्वं मम भ्राता नेच्छामि त्वामनः परम्।। विरक्तलक्षणं वाक्यं नेदृग्वाच्यं कदाचन । उत्सवादिषु बन्धूनां सदनं यदि गच्छति ॥ लब्ध्वाऽनुक्षां तदा पत्युर्गच्छेदध्यक्षरिक्षता । न वसेन्सुचिरं तत्र पत्यागच्छेदगृहं मनी ॥ 46 प्रस्थानाभिमुखे पत्यो भवेन्मङ्गलभाषिणी । न वार्योऽसी निषेधोकत्या न कार्य गेदनं तदा ५९ अकृत्वोद्वर्तनं नित्यं पत्यौ देशान्तरं गते । वधूर्जीवनरक्षार्थं कर्म कुर्यादनिन्दितम् ॥ 60 कृत्वा वृत्ति यदा भर्ता ब्रजेदेशान्तरं तदा । पनिकल्पिनवृत्त्येव वर्तेन यृहमेथिनी ॥ E ? अञ्चलकुरयोः पार्थे निद्रा कार्या न चान्यतः । प्रत्यद्दं पतिवार्ता च तयाऽन्वेष्या प्रयत्नतः ६२ बुताः प्रस्थापनीयाश्च पत्यः क्षेमोपलब्धये । देवतानां प्रसिद्धानां कर्तव्यम्पयाचनम् ॥ € ३ एवमादि विधातव्यं सत्या प्रोषितयोषया । अप्रक्षालनमङ्गानां मलिनाम्बग्धारणम् ॥ E 8 तिलकाञ्चनहीनत्वं गन्धमालयविवर्जनम् । नखराम्णामसंस्कारा दशनानाममाजनम् ॥ 85 ताम्बुलचर्वणालस्यमतिकञ्मलता स्त्रियाः । बहालम्यं सदानिद्रा कलंह सर्वेदा रुचिः ॥ ६ ६ जबैद्दीसोऽपरैनेमे परचेष्टाविचिन्तनम् । स्वेच्छापर्यटनं चैव परप्याऽक्रमदेनम् ॥ દ ૭ अटनं चैकवस्त्रण निर्रुज्जत्वं वृथागतिः । इत्यादिद्रोषाः कथिता योपिना भनुद्रःखद्वाः ॥ ६८ निर्वर्त्य गृहकार्याणि हरिद्रालपनैस्ततुम् । प्रक्षालय शृचिनायन कुर्यानमण्डनमुङ्क्वलम् ॥ ६० समीपं मेयसो गच्छेद्विकसन्मुखपङ्कजा । अनेन नागी वृत्तेन मनावाग्देहसंयता ॥ इहाइयां कीर्तिमामानि पनित्वांक पगत्र च ॥ 90 नैताइशं देवनमस्ति किंचिन्सर्वेषु लोकेषु सर्देवनेषु । यदा पतिम्तुष्यति सर्वकामाह्रँभ्यान्प्रकामं कुपितश्च हन्यात् ॥ بوق तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः भय्यामनान्यङ्गतद्भेनानि । वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः स्वर्गश्च लोको विविधा च कीतिः ॥ دی इत्याद्धिमनयनीतिगुणोत्तराभिस्ताभिः सँदव चिरकालपर्मः मुनीन्द्रः । संसारसी एयनियतो अप्यमलान्तरात्मा चक्रे अतिरावचयनक त्वाजेपयात ॥ € ق इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे मायमाहात्म्ये वामध्दिलापमवादे पाववता उदाणास्यान नाम चत्त्रिशद्यिकद्विशततमाऽध्यायः ॥ २३४॥ ( ५६ ) आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः - ४३५१७

#### अय पद्मिशद्यिकार्तृशततम्।ऽध्यायः ।

### वसिष्ठ उवाच-

एवं ग्रहे निवसतो मृगशृङ्गमहामुनेः । कालेन महिषी तस्य सुदृत्ता सुपुते सुतम् ॥ १ ततः पितृऋणान्मुक्तः कृतार्थी मुनिषुंगवः । जातकमे कुमारस्य सम्यक्चके विधानवत् ॥ २ चकार नामकरणं त्रिकालको महामितः । भविष्यकमेसहशं मृकण्डुमिति विश्वतम् ॥ ३ यदिशक्का मृगगणाः कण्ह्यन्तेऽस्य विग्रहे । तस्मान्मृकण्डुरिन्यस्य नाम चके पिता स्वयम् ॥ ४

मृकण्डुरुवाच--मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजवन्युभिः । येपां कापि गतिर्नास्ति तेषां माराणसी गतिः

जरवा परिभृता ये व्याधिभिर्विकलीकृताः । येषां कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ३१ पदे पदे समाकान्ता ये विपद्धिरहर्निशम् । येषां कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥३२ संसारपरिभूता ये बद्धा ये कर्मबन्धनैः। येषां कापि गतिनीस्ति तेषां वाराणसी गतिः॥ ३३ पापराशिभिराक्रान्ता ये दारित्रपराजिताः । येषां कापि गतिनीस्ति तेषां वाराणसी गतिः ३४ ये च योगपरिश्रष्टा ये तपोदानवर्जिताः । येषां कापि गतिनीस्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥३५ मध्ये बन्धुजनानां तु मानहानिः पदे पदे । तेषामानन्ददं चैकं शंभोरानन्दकाननम् ॥ आनन्दकानने येषां वसतामसतामपि । विश्वेशानुपृहीतानां स स्यावानन्दजादयः ॥ भज्येन्ते कर्भवीजानि यत्र विश्वेशविद्वना । अतो महारुमशानं तद्गतीनां परा गतिः ॥ संसारसर्पद्वानां जन्तूनां यत्र शंकरः । उभाभ्यामपि पाणिभ्यां वृते ब्रह्म स्पृश्वञ्भूतौ ॥ न कापिलेन योगेन न सांख्येन न च ब्रतेः । या गतिः प्राप्यते पुंभिस्तां द्यान्मोक्षभृरियम् ४० काशीपाप्तिरियं योगः काशीपाप्तिरियं तपः । काशीपाप्तिरियं दानं काशीपाप्तिः शिवार्चनम्४१ काशीप्राप्तिरियं यागः काशीप्राप्तिस्तु कर्म यत् । काशीप्राप्तिगियं स्वर्गः काशीप्राप्तिगियं सुखम्।। कः कामः को मदः क्रोधः को लोभः का हाहंकृतिः। किं मान्सर्य किमज्ञानं कर्म किं जाड्यता च का का भीतिः कोऽथवा कालः का जरा किंच दुष्कृतम् । किं रजः कोऽन्तरायो वा नृणां काशी-निवासिनाम् ॥ 88

वसिष्ट उवाच — वदिन्नित्थं स्वमातॄणामध्वखेदापनुत्तये । शनैवीराणमी प्राप मृकण्डुः सह मातृभिः ॥ 80 अविलम्बं प्रथमतो मणिकण्यो विधानतः । सचैलं स मुनिः स्नात्वा कृतसंध्यादिमत्क्रियः॥४६ संतर्ष्यं सर्वदेवर्षाञ्ज्ञाचिर्गन्धकुशोद्कः । तीर्थवासार्थिनः सर्वान्संतर्पं च पृथकपृथकः ॥ 89 अमृतस्वादुपकाकः पायसेश्व सर्वाकरः । सगोरसरत्नदानिर्धान्यदानरनेकथा ॥ 26 गन्यचन्द्रनकपूरेस्ताम्ब्लैर्वसनैः शुभैः । दीनानाथान्समभ्यच्ये पश्चाडहुण्टिवनायकम् ॥ 90 अन्बल्लिम्पत्ततो भक्तया प्राज्यसिन्दुरकर्द्भः । निवेद्य मोदकान्पश्च वर्जयन्म निजं जनम् ॥५० उपसर्गनिसर्गेभ्यस्ततोऽन्तःक्षेत्रमाविशत् । सर्वावर्णद्वांश्च पूज्यामास शक्तितः ॥ 49 ततो विश्वेश्वरं देवं नत्वा स्तृत्वा महामनाः । क्षेत्रापवामं विधिवचकार निजमात्भिः ॥ 63 जागरेण निशां नीत्वा विश्वनाथस्य संनिधौ । प्रभाव विमले स्नात्वा मणिकण्यां समाहितः ५३ अनुष्ठानमशेषं च निर्वर्य नियतः शुचिः । महिद्धिन्नीह्मणैः सार्थं वेद्वेदाङ्गपारगैः ॥ लिक्नं संस्थापयामास स्वनाम्ना सर्विमिद्धिद्म् । प्रत्येकं स्थापयामासुस्ताश्चनस्रोऽम्य मानरः ५५ स्वस्वनाम्नैव लिङ्गानि मुक्तिदानि विलोकनात् । हुण्टिविब्रेश्वरस्याये मृकण्ड्वीश्वरदर्शनात् ॥ ५६ सिध्यन्ति सर्वकार्याणि काशीवासोऽपि सिध्यति । तस्य लिङ्गस्य पुरतः सुरुत्तेश्वरदर्शनात्॥५७ नाभिभूयेत विश्लोधेः सुष्टत्तो जायते नरः । तस्य पाच्यां कमलया स्थापितं लिङ्गमृत्तमम् ॥ ५८ तद्विलोकनमात्रेण सर्वकामाछँभेत्ररः । देहलीविद्यराजस्य संनिधौ विमलेश्वरः ॥ दर्शनात्तस्य लिङ्गस्य विमलं ज्ञानमामुयात् । ऐशान्यां तस्य लिङ्गस्य सुरसेश्वरवीक्षणात् ॥ ६० अवाप्य सुरसाम्राज्यं काश्यां मुक्तो भविष्यति । मरुद्रत्याऽचितं लिक्नं मणिकण्यीस्तु पश्चिमे ६ १ तस्य दर्शनमात्रेण न पत्यों जायते पुनः । एवं लिङ्गानि संस्थाप्य तस्थुः काइयां तु वत्सरम् ॥ पुनः पुनश तत्क्षेत्रमातिथीकृत्य नेत्रयोः । विचित्रं च पवित्रं च तृप्तिं नव जगाम ह ।।

| २३ | ६ षट्त्रिंशः | <b>धिकद्विश</b> | तमोऽध्यायः | ] q | बपुराणम् | ١ |
|----|--------------|-----------------|------------|-----|----------|---|
|----|--------------|-----------------|------------|-----|----------|---|

| 9 | 19 | 3 | 3 |
|---|----|---|---|
| 7 | v  | ₹ | ₹ |

५

Ę

9

| तीर्थयात्रां प्रतिदिनं तत्र कुर्वन्स वत्सरम् । न प्राप सर्वतीर्थानि तीर्थं कात्र्यां पदे पदे ॥ | 48 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| अथैकदा ता मणिकणिकायां माध्यंदिनस्नानविधि विधाय ।                                               |    |
| मदक्षिणीकृत्य शिवालयं तं जातश्रमाः पूर्णदृशो निपेतुः ॥                                         | ६५ |
| काशीपतिः कारुणिकः कराभ्यामादाय मूर्धानमतीव हार्दात् ।                                          |    |
| आगत्य वेगायुगपच तासामींकारमुचारयति सा कर्णे ॥                                                  | 88 |

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माधमाहात्म्ये विमष्टिहिलीपसंवादे काशीमाहात्म्याख्यानं नाम पत्रिकादाधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३५ ॥ ( १७ )

# आदितः श्लोकानां समप्र्यद्वाः-४३५८३

### अथ पर्तित्रवादधिकद्विशननमोऽध्यायः।

| षासष्ट उवाच—                                                                                  |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| हुकण्डुर्विभिवन्क्रत्वा मातृणामीध्रवेदेहिकम् । उवास सुचिरं कालं कादयामेव <mark>महामनाः</mark> | 11 8        | , |
| नम्य पुत्रो महानेजा मार्कण्डेय इति श्रुतः । प्रसादादेव रुद्रम्य मरुद्रत्यामजायत् ।।           | 3           |   |
| गर्कण्डेयो मुनिः श्रीमानाराध्य तपमा शिवम् । दीर्घमायुः शिवाल्रब्ध्वा <b>ददर्श प्रलया</b>      | न्बद्दुन् ३ | ļ |

दिलीप उवाचः --अनपत्यो मरुद्रत्यां मुकण्डुरिति हि त्वया । प्रोक्तः शिवप्रसादेन पश्चादाप कथं सुतम् ॥ 8

दीघायुग्भवन्मोऽपि कथमीशप्रमादनः । विस्तराच्छोतुमिच्छामि वदैतन्मुनिपुंगव ॥

विसष्ठ उवाच—

शृणु राजन्त्रवक्ष्यामि मार्कण्डेयसमुद्भवम् । अनपत्यो मृकण्डुश्र भार्यया स महामुनिः ॥
शंकरं तोषयामास तपसा नियमेन च । तुष्टश्राऽऽह पिनाकी तं भार्यया सहितं मुनिम् ॥

मत्तो वरं गृहाणिति सोऽपि वत्रे वरं मुनिः ॥

मृकण्डुरुवाच--

यतो में भगवंस्तांत्रस्तुष्टोऽतः परमेश्वर । अनपत्योऽहमिच्छामि पुत्रं त्वत्तो महेश्वर ॥ ८ श्रीशंकर उवाच—

किमिहेच्छिम पुत्रं त्वं निगुणं चिरजीविनम् । आहोस्विदेकं सगुणं सर्वे बं षोडशाब्दिकम् ॥ ९ विसप्त उवाच---

इत्युक्तः सोऽपि धर्मात्मा नाहमिच्छामि निर्गुणम् । अल्पायुरपि पुत्रो वा सर्व**क्रोऽस्तु जगत्पते।।** श्रीशंकर उवाच—

तर्दि ते भविता पुत्रः पोडशायुः सुधार्मिकः । सर्वज्ञो गुणवाङ्घोके कीर्तिमाञ्ज्ञानसागरः ॥ ११ वसिष्ठ उवाच—

एवमुक्त्वा यर्यो देवः सोऽपि लब्धवरो मुनिः । प्रकामं संतुष्टमनाः प्रपेदे निजमाश्रमम् ॥ १२ भार्या तस्य चिरादासीदन्तर्वत्नी मरुद्वती । विधिवद्विहिते तेन गर्भाधानस्य कर्मणि ॥ १३ ततः पुंसवनं तेन स्पन्दनात्पाक्युभे दिने । गृह्योक्तविधिना सम्यक्ततः पुंसो विवृद्धये ॥ १४

| सीमन्तोऽप्यष्टमे मासि गर्भक्षपसमृद्धिकृत् । सुखनसनिसद्धे च तेनाकारि क्रियानिदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| तनयस्तपनाकारो मरुद्वत्यामजायत । देवदुन्दुभयो नेदुः प्रसेदुः सर्वतो दिशः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ? 5             |
| कल्याणी सर्वतो वाणी प्राणिनः प्रीणयन्त्यभूत् । तिलोत्तमाद्यप्सरसो देवेन्द्राद्यमरा अपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1129            |
| वेद्व्यासादिमुनयस्तच्छान्त्यर्थे समाययुः । जातकर्म स्वयं चक्रे वेद्व्यामा महामुनिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36              |
| नामकर्म ततथके मुनिरेकादशेऽहनि । वेदोक्तैविविधैर्मन्त्रेराशीभिरभिनन्य च ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30              |
| कुत्वा बालोचितां रक्षां तेन संभाविता ययुः । अहो रूपमहो तेजस्त्वहो सर्वाङ्गलक्षणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130             |
| अहो मरुद्वतीभाग्यादाविरासीत्स्वयं हरः । इति हृष्यन्ति चान्योन्यं पौरजानपदा जनाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ॥२१             |
| निष्कामी वै चतुर्थेऽस्य मासि पित्रा कृतो गृहात् । अन्नप्राशनमञ्दार्थे चृहाद्यर्थाव्दिकद्वये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1155            |
| कर्णवेधं ततः कृत्वा अवणक्षें स कमीवित् । ब्रह्मतेजोभिष्टद्वचर्थं पश्चमेऽब्दे व्रतं ददा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 ≸             |
| उपाकमे ततः कृत्वा वेदमध्यापयत्सुधीः । वेदान्म विधिनाऽध्येष्ट साङ्गोपाङ्गपदक्रमान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,8             |
| विद्याजातं समस्तं च साक्षिमात्राहुरोर्भुग्वात् । विनयादिगुणानाविष्कुर्वञ्जयाद शक्तिमान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 २५            |
| भिक्षाञ्चनरतो नित्यं पित्रोः शुश्रृषणे रतः । संप्राप्ते पोडशेऽब्दे तु मार्कण्डेयस्य धीमतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5€              |
| स्कण्डुः शोकदीनात्मा विललापाऽऽकुलेन्द्रियः । मार्कण्डेयोऽपि तं दृष्टा विलपन्तं सुदुःग्वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ानम् <b>।</b> । |
| <mark>. खवाच पितरं किं ते कारणं शोकमे</mark> ।हयोः । मार्कण्डेयस्य वाक्यं तच्छुत्वा सुमधुराक्षरम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| जवाच कारणं तस्मै शोकस्यापि सहेतुकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26              |
| मृकण्डुरुवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| तव हेतोरहं बत्स शोचामि ऋणु मे वचः । आयुः पोडश वर्षाण तव दुनं पिनाकिना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | !               |
| स कालोऽयमिइ माप्तस्तस्माच्छाचामि नन्दन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50              |
| विसष्ठ उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| पित्रेति कथितं श्रुत्वा मार्कण्डेयोऽब्रवीदिति । मिश्रिमित्तः वितः शोकं कदाचिद्पि मा क्रथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T:30            |
| यतिष्यामि तथा तात यथा यास्याम्यमत्येताम् । समाराध्य महाद्वं वाञ्छितार्थपदं शिवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| मृत्युं जयं विरूपाक्षं सर्वे इं सर्वेदं सताम् । कालकालं महाकालं कालकृटविपाशिनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ેક્રસ્          |
| इति श्रुत्वा वचस्तस्य पितरावितहिषितौ । सर्वे शांकं परित्यज्य प्रहृष्टावृचतुः सुतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 3             |
| पितराबूचतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| आवयोः शोकनाशाय महोपायः समीरितः । मृत्युंजयस्य देवस्य समाराधनलक्षणः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$8             |
| तद्गच्छ शरणं तात नातः परतरं हितम् । मनारथपथातीतकारिणं कालहारिणम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34              |
| कि न भुतं त्वया तात श्वेतकेतुं यथा पुरा । पाशिनं काल्याशेन रस्क त्रिपुरान्तकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35              |
| श्विलादतनयं मृत्युग्रस्तमष्टाब्दमर्भकम् । शिवो निजपदं चके नन्दिनं विश्वनन्दिनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29              |
| क्षीरोदमथनोकृतं प्रल्यानलसंनिभम् । पीत्वा हालाहलं घारमरक्षवभुवनत्रयम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36              |
| जलंभरं महादर्पं हृतत्रेलोक्यसंपदम् । चरणाङ्गुप्ररेखोत्थचक्रेणाभिज्ञधान यः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39              |
| योऽसावेकेषुपातोत्थज्वलनेस्तिपुरं पुरा । विधाय पत्रिणं विष्णुं ज्वलयामास धूर्जाटः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80              |
| अन्धकं यस्त्रिशृलाग्रे मोतं वर्षायुतं पुरा । त्रेलोक्यंश्वर्यसमृदं शोषयामास भानुना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88              |
| कामं दृष्टिनिपातन त्रेलोक्यविजयोजितम् । निनायानङ्गपदर्वी वीक्षमाणेष्वजादिषु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83              |
| तं ब्रह्माचेककर्तारं मेथवाइनमच्युतम् । मयाहि विश्वशरणं विश्वरक्षामणि शिवम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83              |
| and the second of the second o | - ,             |

| वा | सेष्र | उवा | च |
|----|-------|-----|---|
|    |       |     |   |

पित्रोरनुक्कां संप्राप्य दक्षिणाणिवरोधिस । लिक्कं संस्थाप्य विधिवन्मार्कण्डेयो निजाइयम् ॥ १४ कृत्वा त्रिषवणस्नानं त्रिकालं शिवमर्चित । स्तोत्रं त्रिकालपूजान्ते पितत्वा नृत्यिति प्रियात्॥४५ तेन स्तोत्रेण संतुष्टो दिनेनेकेन शंकरः । पूजितश्र महाभक्त्या मार्कण्डेयेन शंकरः ॥ ४६ शिवपूजाप्रमक्तं च तिइने स्तोतुमुद्यतम् । आजगाम तमुद्दिश्य कालो मृत्युसहायवान् ॥ ४७ वृत्तरक्तान्तनयनः सर्पवृश्चिकरोमवान् । दंप्राकरालवदनश्चृणिताञ्जनसंनिभः ॥ ४८ समागम्य च तस्यामा कालः पाशमपास्त्रजत् । कण्डापितमहापाशो मार्कण्डेयस्तमब्रवीत् ॥ ४९

मार्कण्डेय उत्राच— काल तावन्त्रतीक्षम्व कालं मम महामते । निर्वर्तयाम्यहं यावन्महास्तोत्रं जगत्पतेः ॥ ५० शिवस्तोत्रमनिर्वर्त्ये न कचिच ब्रजाम्यहम् । न स्वपामि न भोक्ष्यामीत्येतन्मे ब्रतमाहितम् ॥५१ न जीवितं कलत्रं वा न गज्यं न तथा सुखम् । त्रियं मम यथाऽतीत्र लोकेऽस्मिञ्शिवसंस्तवम्॥ तथाच नातृतं वाक्यमहमतिहं होक्तवान् । मत्यंनानेन सततं त्रसीद्तु महेश्वरः ॥ ५३

विमष्ठ उवाच--

तमब्रवीत्ततः कालो मार्कण्डेयं हसन्मुद्रुः ॥

48

काल उवाच-न श्रुतं तत्त्वया मन्ये द्रद्धानां पृवेकल्पितम् । पृर्वे वयसि यो धर्मे न करोति विमूढधीः ॥ ५५ स पश्चात्तप्यंत हद्धः साथेश्रष्ट इवाध्वगः । मामाष्टकेन तत्कुर्याचेन वर्षाः सुखं वसेत् ॥ ५६ दिवसे चैव तन्कुयोचेन गात्रि सुखं वसेन् । पुर्वे वयिस तन्कुयोचेन दृद्धः सुखं वसेत् ॥ 49 46 यावज्ञीवं तु तन्कुयोद्येन प्रेत्य सुखं वसेत् । श्वःकार्यमय कुर्वीत पूर्वीक्के चाऽऽपराक्किकम् ॥ न च प्रतीक्षते कालः कृतमस्य न वा कृतम् । इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम् ॥ 49 एवमीहासमायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशे । नापाप्तकाले िम्रयते विद्धः शरशर्तेरपि ॥ ६० कुशांग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीर्वात । चक्रवतिसहस्राणि पुरंदरशतानि च ॥ ६१ मया नीतानि कर्तव्यो नात्र मन्युम्त्वयाऽनघ ॥

्रवसिष्ठ उवाच—

थुत्ववं वचनं तस्य कालस्यामान्यवर्तिनः । मार्कण्डेय उवाचेदं शिवस्तोत्रपरायणः ॥ ६२

मार्कण्डंय उवाच-

यंऽत्र विश्लं प्रकृतेन्ति शिवस्तोत्ररतात्मनाम् । तेऽचिरेण विनश्यन्ति त्वामतो व(वा)रयाम्यहम्।। यथेव राजभृत्यानां राजा शास्तेव नेतरः । तथेव शिवभक्तानां शास्ताऽसौ परमेश्वरः ॥ ६४

भिन्दन्ति शैलानुद्धीन्पिवन्ति व्यत्यासयन्ति क्षितिमन्तरिक्षम्।

तृणीकृतत्रह्मपुरंदराणां किं दुष्कृतं शंकरिकंकराणाम् ॥ ६५ न मृत्युनं तथा धाता न यमा यमदूतकाः । न चान्ये शिवभक्तानां भवन्ति प्रभविष्णवः ॥६६ किं न धुनं त्वया काल वाक्यमेतन्मनीषिणाम् । तृणामीश्वरभक्तानां न भवन्त्यापदः कचित् ॥ ब्रह्माद्योऽपि तान्कुद्धा न शक्ता हन्तुमीश्वराः ॥

विभिष्ठ उवाच— स एवं तिजनस्तेन भगवान्त्रिवृतेक्षणः । कालो भृशं रुषेत्याह ग्रसन्निव जगत्रयम् ॥ ६८

| काल जवाच—<br>षावत्य एव गक्नायां सिकता विम दुर्मते । तावन्त एव ब्रह्माणो मया कालेन संहृताः ।।                                                                | <b>६</b> ९ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| बाबत्य एवं गन्नाया तिकता विम दुनता तायनत एवं प्रकारण नया काळन सङ्कारण<br>किंबाऽत्र बहुनोक्तेन पश्य मे विक्रमं बल्लम् । स पातु त्वां महादेवो यस्य दासोऽसि सा | प्रतम्।।   |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                                                                                |            |
| तेनैवं गर्जता राजन्कालेनासौ महामुनिः । ग्रस्तुं हठात्समारब्थो राहुणैवं यथा शती ॥                                                                            | 90         |
| लिङ्गादय समुत्तस्थी मूर्तिमान्परमेश्वरः । अनिर्देश्यवयोरूपश्चन्द्रार्धकृतशेखरः ॥                                                                            | ७२         |
| गर्जन्मेघ इवोदग्रं हुंकतेन स तत्क्षणात् । उद्घृत्य पादकमलं पजहार भुजान्तरे ।।                                                                               | 193        |
| पादमहारचिकतो दूरे मृत्युः पपात ह । हरे पतितमालोक्य क्रतान्तं भीषणाकृतिम् ॥                                                                                  |            |
| पार्कण्डेयोऽथ तुष्टाव तेन स्तोत्रेण शंकरम् ।।                                                                                                               | ૭૪         |
| मार्कण्डेय उवाच—                                                                                                                                            |            |
| रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं                                                                                                                         |            |
| शिक्जिनीकृतप <b>त्र</b> गेश्वरमच्युतानलसायकम् ।                                                                                                             |            |
| क्षिपदग्धपुरत्रयं त्रिदशाल्येरभिवन्दितं                                                                                                                     |            |
| चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं किंग्प्यित वे यमः ॥                                                                                                                | ७३         |
| पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभिनं                                                                                                                        |            |
| भाललोचनजातपावकद्ग्धमन्मथविग्रहम् ।                                                                                                                          |            |
| भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं                                                                                                                           |            |
| चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥                                                                                                                  | ७इ         |
| मत्तवारण <b>मु</b> ग्व्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं                                                                                                                |            |
| पङ्कजासनपद्मलोचनपुजिताङ्घ्रिसरोरुद्दम् ।                                                                                                                    |            |
| देवसिन्धु(सिद्ध)तरङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधरं                                                                                                                    |            |
| चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यिति व यमः ॥                                                                                                                   | ७७         |
| <b>कुण्डलीकृ</b> तकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं                                                                                                               |            |
| नारदादिमुनीश्वरस्तुत्वभवं भुवनश्वरम् ।                                                                                                                      |            |
| अन्थकान्तकमाश्रिनामरपाद्पं शमनान्तकं                                                                                                                        |            |
| चन्द्रशंखरमाश्रयं मम कि किण्यिति वे यमः ॥                                                                                                                   | 96         |
| यक्षराजसत्वं भगाक्षिद्दरं भुजंगविभृष्णं                                                                                                                     |            |
| बैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् ।                                                                                                                          |            |
| क्ष्वेडनील्गलं परश्व्यधारिणं मृग्धारिणं                                                                                                                     |            |
| चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति व यमः ॥                                                                                                                   | ७९         |
| भेपनं भवरोगिणामस्विलापदामपद्दारिणं                                                                                                                          |            |
| ्दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविल्लाचनम् ।                                                                                                            |            |
| <b>भुक्तिमुक्तिफलपदं निषिलायसंय</b> निवर्हणं                                                                                                                | •          |
| चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यमः ॥                                                                                                                   | Žo         |

6

९ ७

| भक्तवत्मलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं      |
|--------------------------------------------|
| सर्वभृतपतिं परात्परमप्रमेयमन् पमम् ।       |
| मोम(भृमि)वारिनभोद्गुताशनसोमपालितस्वाकृति   |
| चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ |
| विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं      |
| संहरन्तमथ पपश्चमशेषलोकनिवासिनम् ।          |
| क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयृथसमावृतं          |
| चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ |

चन्द्रशस्तरमाश्रयं मम कि करिष्यति वे यमः ॥

हतं पशुपति स्थाणुं नीलकण्डमुमापितम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८३ कालकण्डं कलामृति कालाग्नि कालनाशनम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८६ नीलकण्डं विष्णाक्षं निर्मलं निरूपद्रवम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८६ वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगहुरुम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८६ देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृपभव्यजम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८७ अनन्तमच्ययं शान्तमक्षमालाधं हरम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८८ आनन्दं परमं नित्यं कवल्यपदकारणम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८९ स्वर्गायवर्गदातारं मृष्टिस्थित्यन्तकारिणम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८९ स्वर्गायवर्गदातारं मृष्टिस्थित्यन्तकारिणम् । नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८९

र्वासप्र उवाच—
मार्कण्डेयकृतं स्तात्रं यः पटेच्छिवसंनिधौ । तस्य मृत्युभयं नास्ति सत्यं सत्यं वदास्यहम् ॥९१ इति स्तुतो महादेवो मार्कण्डेयेन धीमता । आयुः पादादपर्यन्तमनेकप्रलयाविष ॥ ९२ मार्कण्डेयो महातेजा देवदेवप्रसादतः । अमृतत्वमनुप्राप्य दद्शे प्रलयान्बह्न् ॥ ९३ इति मृत्युंजयस्तोत्रम् ॥

पुनः स्वमाश्रमं प्राप्य मार्कण्डेयो महामुनिः । मानरं पितरं नत्वा स ताभ्यामभिनन्दिनः ॥ ९४ तीथेयात्रापरो नित्यं चचार पृथिवीतले । यमोऽपि शंकरं स्तुत्वा यथादेशं जगाम ह ॥ १९ मृगजृङ्गस्य विवस्य मावस्तानपरस्य च । इत्थं भाग्यवती जाना संततिमीघगौरवात् ॥ १६

अनेन पाघा विहिता महात्मना मृकण्डुपुत्रेण मृहार्पितात्मना । अनेकलोकप्रलयाः समीक्षिताः समस्तलोकेषु सदाविहारिणा ॥

इति श्रीमहापुराणे पाञ्च उत्तरखण्डे माघमाहास्यये विमष्टदिलीपसंवादे मार्कण्डेयजन्माद्याख्यानं नाम वर्णवकादधिकद्विकातनमाऽध्यायः ॥ २३६ ॥ ( ९४ )

आदितः श्लोकानां समक्ष्यद्वाः — ४३६८०

अध सप्तत्रिशद्धिकद्विशतनमोऽध्यायः।

दिलीप उवाच--इक्ष्वाकुवंशगुरवे नमस्तुभ्यं महात्मने । कानि मुख्यानि तीर्थानि माघस्त्रानरतात्मनाम् ॥ विस्तरात्तानि मे बृहि श्रोतुमिच्छामि वै मुने ॥

वसिष्ठ उवाच--संप्राप्ते माघमासे तु यत्र कापि बहिर्जलम् । तत्सर्वमृषयः प्राहुर्गङ्गाजलसमं तृप ।। तथाऽपि वक्ष्ये मुख्यानि माघस्ताने विशेषतः । प्रथमं तीर्थराजस्तु प्रयागाख्यं सुविश्वतम् ॥ कामिकं सर्वतीर्थानां धर्मकामार्थमोक्षदम् । नैमिषं च कुरुक्षेत्रं गङ्गाद्वारमवन्तिका ॥ G **भर**यूर्थमुना चेव द्वारकाऽप्यमरावती । सरस्वतीसिन्धुसङ्गो गङ्गासागरसंगमः ॥ काश्ची त्रेयस्वकं चेव सप्तगोदावरीतटम् । कालंजरः प्रभासश्च तथा बदरिकाश्रमः ॥ महालयस्तथोंकारक्षेत्रं वे पुरुषोत्तमम् । गोकणों भृगुकर्णश्र भृगुतुङ्गश्र पुष्करम् ॥
तुङ्गभद्रा च कावेरी कृष्णा वेणी च नर्भदा । सुवर्णमुखरी पुण्या तथा वेगवती नदी ॥ मुख्यान्येतानि सर्वाणि माधमासे निमज्जताम् । गयानीर्थं च यन्त्रोक्तं पितृणां तृप्तिदं हिनम् १० तीर्थान्येतानि भौगानि मया प्रोक्तानि तेऽनघ।मानसान्यपि तीर्थानि वक्ष्यामि ग्रृणु पार्थिव येषु सम्यङ्नरः स्नान्वा प्रयाति परमां गतिम् । सत्यं तीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ॥ सर्वभूतद्यातीर्थं तीर्थमार्जवमेत्र च । दानं तीर्थं दमस्तीर्थं संतोषस्तीर्थमेत्र च ॥ ब्रह्मचर्य परं तीर्थ नियमस्तीर्थमुच्यते । मन्नाणां तु जपस्तीर्थ तीर्थ तु प्रियवादिना ॥ 35 क्कानं तीर्थं भृतिस्तीर्थमहिंसातीर्थमेव च । आत्मतीर्थं ध्यानतीर्थं पुनस्तीर्थं शिवस्मृतिः ॥ 94 तीर्थानामुत्तमं तीर्थ विशुद्धिमेनमः पुनः । न जलाप्नुनदेहस्य स्नानिमत्यभिशीयने ॥ ? & स स्नानों यो दमस्नानः ग्रुचिक्तिग्यमना मनः।यो लुब्धः पिग्रुनः कृगे दाम्भिको विषयात्मकः सर्वतीर्थप्वपि स्तानः पापा मिलन एव सः। न शरीरमलत्यागास्रगे भवति निर्मेलः॥ 96 मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यत्यन्तिनर्मलः । जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलाकमः ॥ 90 न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः । विषयेष्वितिसंरागो मानसो मल उच्यते ॥ 20 तेष्वेव हि विग्रागोऽस्य नर्मच्यं समुदाहृतम् । दानमिज्या तपः शांचं तीर्थमेव श्रुतं तथा ॥ सर्वाण्येतानि तीर्थाान यदि भावां हि निर्मत्तः । निष्टृहीतेन्द्रियप्रामा यत्र यत्र वसेन्नगः ॥ तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिपं पुष्कराणि च । ज्ञानपृते ध्यानजले रागद्वेषमलापहे ॥ - 3 यः स्ताति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् । एतत्ते कथितं राजन्मानसं तीर्थलक्षणम् ॥२४ भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं शृणु । यथा शरीरस्योदेशाः केचिन्मध्यतमाः स्मृताः तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित्पुण्यतमाः समृताः । प्रभावादङ्गताङ्गमेः सलिलस्य च तेजसा ॥२६ परिग्रहान्मुनीनां च तीथीनां पुण्यता स्मृता । तस्मात्तीथेषु सर्वेषु मानसेषु च नित्यशः ॥ जभयेष्विष यः स्तानि स यानि परमां गनिम् । अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च २८ अदस्या काश्चनं गां च द्रिद्रो नाम जायते । अत्रिष्टोमादिभियं इरिष्ट्रा विपुलदक्षिणैः ॥ न तत्फलमवामोति तीर्थाभिममनेन यत् । यस्य इस्तै। च पादौ च मनश्चेव सुसंयतम् ॥ विद्या तपश्च कीर्तिश्च स नीर्थफलमश्चुते । प्रतिग्रहादुपादृत्तः संतुष्टो येन केर्नाचत् ।। अहंकारविमुक्तश्च स तीर्थफलमश्चते । तीर्थान्यनुसरन्धीरः श्रद्धानः समाहितः ॥ 33 कृतन्नोऽपि विशुध्येत कि पुनः शुद्धकर्मकृत् । तिर्यग्योनि नैव गच्छेत्कुदेशे च न जायते ॥ ३३ न दुःखी स्यात्स्वर्गभाक मोक्षोपायं च विन्दति। अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः हेतुनिष्ठश्र पर्श्वते न तीर्थफलभागिनः । तीर्थानि च यथोक्तानि विधिना संचरन्ति ये ।। सर्वद्वंद्वसहा धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः । तीर्थयात्रां चिकीर्षुः प्राग्विधायोपोषणं गृहे ॥ गणेशं च पितृन्विमान्साधूञ्शकत्याऽभिपूज्य च । कृतपारणको हृष्टो गच्छेन्नियमयुक्युनः ॥ आगत्याभ्यर्च्य च पितृन्यथोक्तफलभाग्भवेत् । न परीक्ष्या द्विजास्तीर्थेष्वस्रार्थी भोज्य एव च।। मकुभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन तु । कर्तव्यमृषिभिर्द्षष्टं पिण्याकेन गुडेन च ॥ श्राद्धं तत्र तु कर्नव्यमर्घ्यावाहनवर्जितम् । काले वाऽप्ययथाकाले नीर्थे श्राद्धं च तर्पणम् ॥ ४० अविलम्बेन कर्तव्यं नैव विध्नं समाचरेत् । तीर्थं प्राप्य प्रसङ्गेन स्नानं तीर्थे समाचरेत् ॥ स्त्रानजं फलमामोनि नीर्थयात्राश्रितं न तु । नृणां पापकृतां नीर्थे पापस्य शमनं भवेत् ॥ 83 यथोक्तफलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् । षोडशांशं स लभते यः परार्थ च गच्छाते ॥ ४३ कुश्चमित्रुति कृत्वा नीर्थवागिणि मज्जयेत् । मज्जयेच यमुद्दिस्य सोऽष्टभागं लभेन वै ॥ 88 तीर्थोपवासः कर्तव्यः शिरसो मुण्डनं तथा । शिरोगनानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यतः ॥४५ यद्दि नीर्थमाप्तिः स्यात्तनोऽहः पूर्ववासरे । उपवासस्तु कर्तव्यः परेऽहि श्राद्धदो भवेत् ॥ तीर्थप्रसङ्गात्ततीर्थमप्युक्तं त्वत्पुरो मया । स्वर्गसाधनमेवैतन्मोक्षोपायश्च वै भवेत् ।। 80 एवं नियममाम्थाय माघमासे त्रती भवेत् । ईदशीं तीर्थयात्रां तु माघमासे समाचरेत् ॥ 86 मायस्नायी तु सर्वत्र यत्किचिद्दानमाचरेत् । वद्रीफलं च कद्लीफलमामलकीफलम् ॥ 80 घृतप्रस्थं तिलप्रस्थं ताम्बलं तण्डुलाढकम् । कृष्माण्डं कृसरं चैव नवैतानि दिने दिने ॥ ५० ब्राह्मणेभ्यः प्रदेयानि माघस्त्रानपरैर्निरेः । येन केन प्रकारेण अमोधं माघमाचरेत् ॥ 49 किचिद्भ्युद्वि सूर्य मायस्त्रानं समाचरेत् । यथाशक्ति च नियमान्मायस्त्रायी समाचरेत् ॥५२ पकान्नर्भानयदिमान्यतीन्द्रांश्च विशेषतः । लड्डुकैः फेणिकाभिश्च वटकेण्डिरिकादिभिः ॥ 43 घृतपँकः समर्रिचः शुद्धकपुरवासितैः । गर्भे शर्करया पृणैर्नेत्रानन्दैः सुगन्धिभिः ॥ 48 शुष्केन्थनानां भारांश्च द्याच्छीतापनुत्तये । कश्चकं तृलगर्भे च तृलिकां चोपवीतिकाम् ॥ ५५ माञ्जिष्ठं रक्तवासांमि तथा तृलवतीं पटीम् । जातीफललवक्नैश्च ताम्बुलानि वहून्यपि ॥ ५६ कम्बलानि विचित्राणि निर्वातानि गृहाण्यपि । मृदुलाः पादरक्षाश्च सुगन्ध्युद्वर्तनानि च ॥ ५७ ष्ट्रतकम्बलपृजाभिर्माघम्नानपुरःसरम् । कृष्णागरुप्रभृतिभिर्गृहागारप्रभृपितैः ॥ 46 स्थलवर्तिप्रद्रियं नेवेद्यदिविधेस्तथा । पूजयेन्माधवं देवं माघस्नानफलाप्तये ॥ ५९ ाषाः प्रश्नमायान्ति माघमासनिमज्जनात् । महापापानि सर्वाणि बहुजन्मार्जितान्यपि ॥ ६० सद्यो विलयमायान्ति माघमासनिमज्जनात् । अहो पुंसां महामोहस्त्वहो पुंसां प्रमादता ॥ माघमासमनादृत्य यद्न्यत्र कृतश्रमाः । इदमेव हि माङ्गल्यमिद्मेव धनार्जनम् ॥ जीवितस्य फलं चैतद्यन्माघे मासि मज्जनम् । न माघात्परमो धर्मी नार्थी माघात्परस्तथा ॥६३ माघादन्यो न कामोऽस्ति मोक्षो माघं विना न हि । इयमेव परा हानिरुपसर्गोऽयमेव हि॥ ६४ अभाग्यं परमं चैतन्मायस्नानं न यचरेत् । माघस्तानं मनुष्याणां किं किं न कुरुते बत ।। 44 पुत्रमित्रकलत्रादिराज्यस्वर्गापवर्गदम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विसष्टिहिलीपसंवादे माघस्नानिविधानं नाम सप्तित्रिशद्धिकद्विश्वततमोऽध्यावः ॥ २३७ ॥ ( १९ ) आदितः श्लोकानां समस्यद्धाः—४३७५५

## भथ द्यात्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

| वसिष्ठ उवाच—                                                                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पुरा कश्चिद्भिजो विद्वान्सुत्रतो नाम पापकृत् । स पश्चाचरमे भागे पश्चात्तापसमाकुलः ॥            | Š          |
| नर्भदायां महानद्यां दश्चाहस्तानमात्रतः । सप्तमन्वन्तरं स्वर्गमध्युवास महर्धिमान ॥              | ٦          |
| वनर्भमी दिजो जब्ने प्रयागं प्राप्य पुण्यकृत् । माघस्नानं चकारेकं यथावित्रयमस्थितः ॥            | 3          |
| तेन ब्रह्मसभां प्राप्य तत्र कल्पं व्यवस्थितः । भृम्यां पुनिर्द्वेजो भूत्वा निजानुष्ठानतत्परः ॥ |            |
| काइयामवाप मरणं विश्वनाथस्य संनिर्धो ॥                                                          | 8          |
| दिलीप <b>उवाच</b> ─                                                                            |            |
| विशेषात्सुत्रतो नाम्ना विद्वानिप विचक्षणः । पश्चात्तापः कथं तस्य पापकर्मग्तः कथम् ।।           |            |
| बिसष्ठ वद विस्तार्य श्रोतुं कीतृहलं हि मे ॥                                                    | 4          |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                   |            |
| जण राजन्यवक्ष्यामि सुव्रतस्य विचेष्टितम् । जृष्यतां चैव मर्त्यानां सद्यः पापहरं जुभम् ॥        | Ę          |
| अगहारो महानासीटकलङ् इति श्रुतः । नमेदायास्तरं रम्ये वेद्विद्धिर्पर्धापृतः ॥                    | છ          |
| नणकाष्टेः फलैः पर्णेः समित्पृष्पफलोटकैः । संपूर्णः सर्वसम्येश्च नानाधान्येविशेषतः ॥            | C          |
| तहागारामसंपूर्णेः सुपृष्टेर्गोधनैरपि । आहितामिभिरप्याद्यः पश्चयद्वपरिद्वितः ॥                  | ٥,         |
| भाविकेस्तमलेविमेधनधान्यसमाकुलः । वेद्घोषण महता दिशो मुखग्यत्यपि ॥                              | ? 0        |
| तिस्मान्यभहिजवरः सुत्रतो नाम पार्थित । अध्यष्ट वेदानस्विलान्वेद वेदार्थमत च ॥                  | 9 9        |
| धर्मजासार्थसंपद्मः पुराणेषु विचक्षणः। अङ्गान्यभ्यस्य तर्काश्च ज्योतिःशास्त्रं तथेव च ॥         | 8 3        |
| गजाश्वजासमालोक्य चतुःषष्टिकलास्तथा । मन्त्रशास्त्रं तथा सांग्व्यं योगशास्त्रं तथेव च ॥         | ? 3        |
| नानादेशलिपीश्रॅव नानाभाषास्त्रथेव च । धनार्जनार्थमेतानि तेनाधीतानि सर्वशः ॥                    | <b>à</b> 8 |
| तत्तवहरूयो न प्राटाहक्षिणां लोभमोहितः । अजयामास कतिचिद्धनान्यतेरुपायवित् ॥                     | 80         |
| अन्यायतोऽपि लब्धात्मा करोति स्म धनार्जनम् । अपण्यविक्रयं चक्रे तथाचारण्यविक्रयम्।।             | ११६        |
| चण्डालार्चरपि तथा प्रतिग्रहपरोऽभवम् । कन्यकाविक्रयं चके तथा गागणविक्रयम् ॥                     | ې د        |
| तिलानां विकयं चके तण्डुलानां च विकयम् । रसानां विकयं चके तेलविकयमेव च ॥                        | ? 6        |
| परार्थे तीर्थगमनं परार्थे देवतार्चनम् । भृतकाध्यापनं चक्रे भाजनं परवेश्मान ॥                   | 9 0        |
| स्रवणधीरपानीयद्धिपदास्रविक्रयम् । इत्यादिभिर्बद्दपार्यर्थनं संपाद्य यत्नतः ॥                   | સ્         |
| नित्यनेमित्तिकं त्यक्त्वा न भुक्के न ददाति च। स्वधनं गणयामास कियत्स्यादिति कहिचित              | १२१        |
| सइस्रज्ञतनिष्कं तु तेनाजितमभृद्धनम् । एवं धनार्जनपरो जरया जर्जरीकृतः ।।                        | 4          |
| अस्येन्द्रियाणि सर्वाणि मन्दीभृतानि कालतः । अशक्तः पुनरुत्थानगमनागमनेषु च ॥                    | 3          |
| पुनरर्थार्जनाभावात्सदारोऽतीव दुःखितः । एवमातुरचित्तस्य विवेकः कश्चिदुद्वभा ।।                  | 3,         |
| सुव्रत उवाच                                                                                    |            |
| असत्वित्रद्वेश्वेतदपण्यानां च विकयात् । मया तपोविक्रयाद्यरेवं धनमुपार्जितम् ॥                  | २(         |
| अद्यापि शान्तिर्नोत्पन्ना मम तृष्णाऽतिदुःसद्दा । मेरुतुल्यसुवर्णानि इसंख्यातानि वाञ्छाते।      | ।।२१       |
| अहो मनो महाकष्टं समस्तक्षेत्रकारणम् । सर्वान्कामानवाष्यापि पुनरन्यांश्र काङ्क्षति ॥            | 31         |
|                                                                                                |            |

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । चक्षुःश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णैका तरुणायते २८ ममेन्द्रियाणि सर्वाणि मन्द्रभातं त्रजन्ति हि । बलं हृतं च जरसा तृष्णा तरुणतां गता ॥ २९ कष्टाशा वर्तने यस्य स विद्वानप्यपण्डितः । स चाशान्तः प्रमन्युः स्याद्धीमानप्यतिमृद्धाः ॥३० आशा भक्षकरी पुंसामाशा क्रेयाऽग्रिसंनिभा । तस्मादाशां त्यजेत्प्राक्षो य इच्छेच्छाश्वतं पदम् ११ बलं तेजो यश्रश्चेव विद्यां मानमपि श्रुतम् । तथ्येव सत्कुले जन्म बाशा हन्त्यतिवेगतः ॥ ३२ तृणामाशाभिभृतानामाश्चर्यमिद्मुच्यते । किंचिद्दवाऽपि चण्डालः स्वात्मन्यधिकतां गतः ॥ ३१ आशाभिभृता ये मन्यां महामोहासवोद्धताः । अवमानादिकं दुःखं न जानन्त्यलपम्पद्यहो ॥ ३४ मयाऽप्येवं बहुकेशेरेनद्धनमुपाजितम् । शरीरमपि जीर्णं च जरमाऽपहृतं बलम् ॥ ३५ इतः परं यतिप्यामि परलोकार्थमाद्रगत् ॥

### विभिष्ठ उवाच-

ण्वं निश्चित्य विषेऽस्मिन्धर्मेमार्गान्मुखं सित । तस्यामेव रजन्यां तु चोराः केचन तहहे (चाऽऽगताः)
यथापूर्व गृहेऽस्येव वस्तं रन्नादिकं वसु । कांस्यादिकं च तत्सर्वमपाहरणतत्पराः ॥ ३८
निवन्धियन्त्रा बहुधा मध्यरात्रे द्विजं तु ते । अपहृत्य धनं सर्वमगच्छन्नाततायिनः ॥
चौररपहृतदृष्यो विललापानिदारुणम् ॥ ३९

#### मुब्रत उवाच-

न धर्मार्थं न कामार्थं न मोक्षार्थं धनार्जनम् । न भुक्तं न मया दत्तं किमर्थं धनमजितम् ॥ वश्चियत्वा तथाऽऽत्मानं हाहा कि नु मया कृतम् । मतिगृहीतं सर्वत्र विक्रीतं मद्यमेव हि ॥४१ एका गाने प्रतिप्राचा दितीया न कदाचन । सा चेदिकयमापना दहत्यासप्तमं कुछम् ॥ ४२ इति जानन्नहं लेभादेवं पापमकाश्यिम् । क्रेशेन महता गत्वा देशाहेशान्तरं बहु ॥ 83 क्षणादपहृतं सर्वे हाहा किंनु मया कृतम् । धनाजनावेशवशादेकस्मिन्निप वासरे ॥ 88 समाहित्रिया सम्यक्संध्या नापासिना मया। अगर्भो वा सगर्भो वा प्राणायामोऽपि नो कृतः त्रिः पीत्वा द्विरुपम्पृष्ट्य सम्यङ्नाऽऽचमनं कृतम् । वाचिकोपांशुमननैरत्वरेण मया कचित् ४६ सर्पावत्रेण हस्तेन न कृतिस्त्रपट्राजपः । नाऽऽराधितो महादेवः पशुपात्रविमोचकः ॥ 80 अमन्नं वा समन्नं वा लिङ्गस्योपरि निक्षिपेत् । पत्रं वा पुष्पमेकं वा कुलकोटिः समुद्धरेत् ॥ ४८ न मया तांषिता विष्णुः सर्वपापप्रणाञ्चतः । सर्वकामपदो नैव विघराजो मयाऽचितः ॥ 89 सर्वरोगहरो देवो भगवान्भास्करो मया । नमस्कृतोऽचितो नैव सुपुष्पार्घ्यपुरःसरम् ॥ 40 महामङ्गलदा नृणां महादेवी महेश्वरी । मया नाऽऽराधिता कापि महादेवी मृडिभया ॥ 4 ? आदित्यमम्बिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम् । ब्राह्मणः पूजयेत्पश्च पश्चयज्ञपरायणः ॥ 43 पश्चमृनाघश्यमनाः पश्चयद्वा न निर्मिताः । प्रापकः स्वर्गलोकस्य नातिथिः सत्कृतो मया ॥५३ सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा न दत्ता सस्यशालिनी । इन्तकारश्च नो दत्तो विधिवद्वसचारिणे ॥ ५४ यतिश्र ब्रह्मचारी च पकान्नस्वामिनावुभौ । तयोरन्नमद्द्वेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत ॥ ५५ न सुक्ष्माणि विचित्राणि सुसूक्ष्माण्यम्बराणि च । समर्पितानि विमेभ्यो दिव्याम्बरसमृद्धये५६ न तिलाश्र घृतेनाक्ताः सुसमिद्धे हुताशने । हुता वै मन्नपूतास्तु सर्वपापापनुत्तये ॥ 40 श्रीसूक्तं पावमान्यश्र ब्राह्मणं मण्डलानि च । जप्तं पुरुषसूक्तं न पावनं अतरुद्रियम् ॥ 46

अश्वत्यसेवा न कृता त्यक्त्वा(का) सर्भत्रयोदश्चीम् (श्वी)। सद्यः पापहरा साऽपि न रात्री न भूगोदिने ॥ किग्धः सुन्नीतलच्छायो हसो नाऽऽरोपितो मया । त्रयनीयं च नोत्सष्टं मृदुला च प्रतृलिका ॥ दीपदर्पणसंयुक्तं सर्वभोगसमृद्धिदम् । अजाश्वमहिषी[\*दासीः श्वेतकृष्णाजिनं तिलान ॥ करम्भांस्तोयकुम्भांश्र आसनं मृतुपादुके । पादाभ्यक्नं दीपदानं प्रपा]दानं विशेषतः ॥ ६२ च्यजनं छत्रताम्बूलं तथाऽन्यन्युखवासकृत् । नित्यश्रादं भृतवलिं तथाऽतिथिसमर्चनम् ॥ € 3 एतानि विश्वति देखा प्रश्नस्यानि यमालये । न यमं यमदूर्ताश्च न याभीरपि यातनाः ॥ पत्रयन्ति ते पुण्यभाजो नैतचापि कृतं मया । [+कृच्छ्रचान्द्रायणादीनि तथा नक्तव्रतानि च ६५ **श्वरीरशुद्धिकारीणि न कृतानि क**चिन्मया]। गोभ्यो ग्रासश्च नो दत्तो गोकण्ड्रतिर्न व कृता६६ नोद्धता पद्भाषा गौगों छोकसुखदायिनी । नार्थिनः प्रार्थितरथैंः कृतार्था हि मया कृताः ॥ ६७ तुलसी रोपिता नेव विष्णोरर्चनहेतवे । शालग्रामिशलातीर्थं न पीतं शिरमा धृतम् ॥ प्काऽप्येकादशी पुण्या तिथिने समुपोषिता । नोपोषिता शिवरात्रिः शिवसालाक्यदायिनी ६९ न वेदा न च शासाणि नाथीं दारा न नो सुताः।न क्षेत्रं न च हम्यादि मां यान्तमनुयाम्यति अञ्चक्तश्रेष्टितं किंचितिंक करिष्याम्यतः परम् । आसन्नाऽहरहर्जाना कृतान्तनगरी तु सा ॥ ७१ किं करोमि क गच्छामि हा कष्टुं समुपस्थितम् । परलोकस्य पाथेयं मम किंचिन विद्यते ॥ ७२ इत्यन्तस्तापयुक्तात्मा शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः । पश्चात्तापाभिभृतस्य प्राणाः कण्टावल्रम्त्रनः ॥७३ इति व्याकुलवित्तोऽसी मनस्येवमविन्तयत् । अहो ज्ञातमही ज्ञानमहो ज्ञानिपदं मया ॥ 98 श्लोकार्धेन पुरा प्रोक्तं परलोकमहाहितम् । वेद्रव्यासन मुनिना तत्करिष्यामि सांप्रतम् ॥ ە: ق अन्यथा मम दृद्धस्य नान्यच्छ्रेयोऽत्र विद्यते । धनार्जनार्थं काश्मीरं गच्छता देशमुत्तमम् ॥ હદ दृष्टा भागीरथीतीरे ब्राह्मणा वेदपारगाः । माघस्नानमुषःकाले कृत्वा तस्थुग्नेकदाः ।। तत्र पौराणिकेनोक्तः श्लोकार्थो ह्यथुनादितः ॥ وي

माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्तपापास्त्रिदिवं मयान्ति ॥ इति श्रुतं तत्र पुराणमध्ये प्रमाणमेतन्करणीयमेव ॥

૭૮

वसिष्ठ उवाच-

इति निश्चित्य मनसा दृढचित्तः स सुत्रतः । नर्भदायां नवदिनं माधम्नानं चकार ह ॥ ७९ कर्तु तद्य्यक्षक्तोऽथ दश्रमेऽहिन नर्मदाम् । कथंचित्स सुखं प्राप्य म्नानं कृत्वा विधानतः ॥८० तिरमासाद्य शीतार्तो गोविन्देति वदन्मृतः । तदानीमागतं तस्य विमानं मरुसंनिभम् ॥ ८१ तदा ययौ स्वर्गलोकं सुत्रतो माधवेभवात् । तत्र मन्वन्तरं स्थित्वा पुनर्भूमां द्विजोऽभवत् ॥ ८२ प्रयागे माधमासाद्य ब्रह्मलोकमुपेयिवान् । कल्पान्ते पुनरागत्य द्विजो भृत्वा महाकुले ॥ ८२ स पुनर्माधमाद्दात्म्यात्काञ्च्यामीशोपदेशतः । मृतो मुक्तो जगामाऽऽशु शिवसायुज्यमुत्तमम् ॥८४

इइ दशदिनमाद्यं नर्मदायां निमज्जय त्रिदशपतिसमीपे तत्र मन्बन्तरस्थः । पुनरपि भुवि जातो माघमकं प्रयागे द्वृहिणपदमनेषीत्तत्र कल्पं स्थितोऽभृत्।। ८५

# कमलभवनपूज्यस्तत्र कल्पावसाने पुनरिप भुवि जातः शिष्ट्वंशेऽभिजातः । व्रतनियमसमेतो माघमासे यथावन्मृतिमलभत काञ्यां सुव्रतो भूसुरेन्द्रः ॥

64

२३

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहारम्ये विसष्टिहिर्लीपमंवाहे सुव्रतोपाख्यानं नामाष्टात्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३८॥ (२०)

# आदितः श्लोकानां समक्षद्भाः—४३८४१

### अर्थकोनचःवारिशद्धिकद्विशतनमे।ऽध्याय: ।

विषष्ठ उवाच-

हालु राजन्युनमीर्घवेभवं कथयामि ते । सर्वेषामेव [**\*मासानां माघमासः परः स्पृतः** ।। माघमासस्य माहात्म्यं कस्य मासस्य विद्यते । संप्राप्ते माघमासे तु तपस्वि]जनवल्लभे ॥ २ तिसान्कोक्यन्ति पापानि समुद्रच्छिति भास्करे । पुनन्ति सर्वपापानि विविधानि न संशयः ॥ ब्रह्महत्यादिपापानि माधमासे पुनन्ति हि । दुर्लभो माधमासस्तु बहुपुण्यप्रदः सदा ॥ X टेंबैम्तेजः परिक्षिप्तं माघमासजले सदा । अतः पत्रित्रं हि जलमशेषायीघनाशनम् ॥ ۹ नेहजी चापरा पुंभिगतिः पाप्ता सुखावहा । यादशी माघमामे च प्राप्यते नियमस्थितैः ॥ ६ र्ताम्मि(अर्बरनोयपु प्रशम्नं स्नानमुच्यते । वापीतटाकेषु पुनर्वध्यमं तु प्रचक्षते ॥ 9 गृहं स्नानं च माये तु श्रेयोर्था न समाचरेत् । मायस्नानं सुशीतेन शस्तं कलुपनाशनम् ॥ 6 न साँक्याहरूयने पुण्यं केशान्पुण्यमवाष्यते । न विद्वं सेवयेन्स्तातः श्रेयोर्थी नियमादिकृत् ॥९ स्नातो न सेवयेद्रिक्षं शीतातम्तु कथंचन । सरितामप्यभावे तु नवकुम्भस्थितं जलम् ॥ 20 वायुना नाडिनं रात्री गङ्गास्तानसम् हि नत् । तन्नास्ति पातकं लोके यत्र स्नानाद्दिशोधयेत् ११ अस्निप्रवेशादिश्वकं माघस्नानं विदुवुश्वाः । व्रतानां क्रेशमात्रं तु स्तातानामक्षयं फलम् ॥ १२ एतम्मान्कारणादेव माधन्त्रानं विशिष्यते । अहन्यहनि दातव्यास्तिलाः शर्करया सह ॥ 93 माघावसानं सुमनाः पड़मेन द्विजात्तमान । भोजयदिधिवद्भवत्या त्रतस्य परिपूर्तये ॥ 88 स्यों में भीयतां देवें। मुक्ति दद्यान्निरञ्जनाम् । दंपत्योवीससी गुक्ते सप्तथान्यं तथैव च ॥ 96 त्रिशच मोदका देयाः कृतास्तिलमयाः शुभाः । भाग एकः शकेरायास्तिलभागास्त्रयस्तथा॥१६ नारिकेलं तथेलाश्र प्रक्षिपत्तत्र जीरकम् । मरिचैभिलितान्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत् ॥ 20 अभ्यक्नं वर्जीवन्वा तु मार्च नयति यो नरः । तस्येष विधिरुद्दिष्टः सर्वपापश्चयावहः ॥ 26 ब्राह्मणान्त्रार्थयद्भवत्या स्मर्टदेवं सनातनम् । सर्वपापप्रश्नमनं श्रद्धानः समाहितः ॥ 36 सिवत्रे प्रसिवित्रीत माघन्त्रायी वरं यतः(?) । भिन्ता विम्बं रवेर्याति तद्विष्णोः परमं पदम् २० मिवत्रे प्रमिवत्रे च पर्धाम्ने नमोऽस्तु ते । त्वत्तेजसा परिश्रष्टं पापं यातु सहस्रधा ॥ 3? एवंवियो मायमासस्त्रवस्त्रिजनवङ्घभः । भीमसेनः पुरा धौम्यमपृच्छत्स्वपुरोहितम् ॥ २२

भीम उवाच— कुर्वन्ति मनुजाः सर्वे उपवासं हरेदिने । इसन्ति मां सवयसो भुक्केऽसौ हरिवासरे ॥ इति निन्दन्ति मामार्थ बहुभक्षी हकोदरः । दुःश्वासनाद्याः कुरवस्ते इसन्ति विशेषतः ॥ २४ एकादश्यां विशेषेण जाठरोऽग्निर्विजृम्भते । उपवाससहो नाहं नितरां क्षुद्धलीयसी ॥ २५ जिहां नियम्य यत्नेन माणान्द्दत्वा समाहितः । फलमूलानि संशाश्य करोमि समुगोषणम् ॥२६ एकामेकादशीं कृत्वा सर्वैकादशिपुण्यभाक् । यथा स्यामहमाचार्य शास्त्रतस्तिद्विचार्यताम् ॥ एकादशीव्रतं कर्तुं ब्रहि धोम्य मुनीश्वर ॥ २७

घौम्य उवाच-साधु भीम महाबाहो सत्प्रसङ्गस्त्वया कृतः । तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि कौन्तेय कुरु गुंगव ॥ 26 मायस्य शुक्रपक्षे या भवत्येकादशी शुभा । पुष्पक्षेण च संयुक्ता पुण्यद्दक्रिगी तृणाम् ॥ 30 विनाऽपि पुष्यसंयोगादुवोष्या विष्णुतुष्टिदा । एनामेकादशीमेकामुवाष्य विधिवस्रगः ।। 30 एकाव्दैकादशीपुण्यफलभाकस्याञ्च संशयः । एषा पुण्या महाभाग नराणां पुण्यकर्मणाम् ॥ ३१ विनिहन्ति महापापं कुतृपो विषयं यथा । हिमं यथाप्णसंयोगाद्ध्यनर्थश्रार्थमं चयम् (यात्) ॥ ३२ यथा च कीर्तनाद्दानं तपो वै विस्मयाद्यथा । अशिक्षया यथा पुत्रा गावो दुरगता यथा ॥ क्रोधेनैव यथा श्राद्धं यथा वित्तमवर्धनातु । तथेव इन्ति पापानि इयमकाद्शी तिथिः ॥ \$ 8 पश्चपातिकनां पापं निहन्याच त्रिपुष्करम् । न चापि नैमिषं क्षेत्रं क्षेत्रं कौग्वसंज्ञितम् ॥ 34 प्रयागी न गया गङ्गा न रेवा न सरस्वती । कावेरी यमुना चैव देविका न कथंचन ॥ 3 & नापरस्तीर्थसंघातो हरेदिनसमः कचित् । न दानं न जपा होमो न चान्यत्युकृतं कचित् ॥ ३० नालं पातकनाञ्चाय मुक्त्वेकं हरिवासरम् । सकुचोपोषणाद्यस्य नव्यन्ते पापराज्ञयः ॥ 36 एकतः पृथिवीदानमेकतो इरिवासरः । तुलया पृथिवीदानाद्धिका हिग्वामरः ॥ 30 दश्चम्यामेकभुक्तेन ब्रह्मचर्येण वै निशि । पीतो वै भगवान्ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 80 अनकाशी दश्चम्यां स्याद्वसचारी भवेशिशि । एकादश्यामुषःकाले स्नान्वा निवेत्ये नैत्यकम्४१ औपासनाहति हुत्वा ब्रह्मयद्गं समाप्य च । उपवासं च संकल्प्य पश्चान्मन्नमिमं जपेत् ॥ अद्य स्थित्वा निराहारः श्रोभृते पैरमेश्वर । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शर्णं मे भवाच्यत ॥ S 3 प्रमादाद्थवाऽऽलस्याद्धरे केञ्चव माधव । व्रतस्यास्य च व विद्यो न भवेच्वत्प्रसादनः ॥ इति संकल्प्य विधिवन्नियमेन समन्वितः । तस्मिन्वराष्ट्रपुरुषं कृत्वा देवं तु हाटकम् ॥ उपलिप्ते शुचौ देशे धान्यपीठे निधाय च । पूर्णकुम्भमलंकृत्य खेतनेव तु वासमा ॥ ઇદ तस्योपरि शुभं वस्तं चतुरस्तं न्यसेड्बती । तद्वस्वपीठे तद्विम्बं निधाय पुनर्म्चयत् ॥ नानाविधानि रत्नानि पूर्णकुम्भोद्रे क्षिपेत् । वराहाय नमः पादौ क्रोडायेति नतः कटिम्।।४८ नाभि हिरण्यगर्भाय कुक्षि श्रीवत्सधारिण । बाह् सहस्रशिग्से ग्रीवां सर्वेश्वराय च ॥ 83. मुखं सर्वात्मने पूज्यं ललाटं सुप्रभाय च । केशांश्रक्रवरायीत पूज्येहेवमच्युतम् ॥ 40 विधिना पुनियत्वा तु कृत्वा जागरणं तथा । श्रुत्वा पुराणं देवस्य माहात्म्यप्रतिपादनम् ॥ ५१ पातिनर्वर्त्व कुत्यानि तथैव पुनरर्चयेत् । सम्यगाराध्य देवेशं यथाविभवविस्तरम् ॥ मणम्य बहुतो भक्त्या प्रार्थियत्वा मनोरथम् । कुम्भिबम्बं तथा वस्त्रं धान्यपात्राणि कृत्स्त्रत्रः।। आचार्याय व्रती द्यायथाशक्ति च दक्षिणाम् । पश्चात्तु पारणं कुर्यान्नातितृष्तः सुहृद्धतः ॥ ५४

| एवं वराहमाराध्य न भूयस्तनुमान्भवेत् । बहुजन्मार्जितं पापं ज्ञानाज्ञानसमुद्भवम् ॥                | ५५         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| भस्मी भवत्यशेषेण तमः सूर्योदये यथा । एतत्कुरुष्व कौन्तेय सर्वैकादशिपुण्यदम् ॥                   | ५६         |
| विसप्त उवाच—                                                                                    |            |
| इति घौम्यवचः श्रुत्वा भीमसेनः प्रस <b>न्न</b> धीः । करिष्य इति तन्मत्वा संप्राप्ते हरिवासरे।।   | ५७         |
| अद्य स्थित्वा निराहारः श्रोभूने परमेश्वर । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष व्रतं मे सफलं कुरु ॥         | 46         |
| इति संकल्प्य विधिविश्वयमस्नानतत्परः । दिनोदितमनुष्ठानं सर्वे निर्वर्त्यं संयतः ॥                | ५९         |
| स हास्तिनपुरोद्यानं गत्वा फलममृद्धिमत् । सहस्रं नालिकेराणामयुनं कदलीफलम् ॥                      | Ę o        |
| पनमानां शनं चेत्र पुण्डेश्वत्रिशनं तथा । भक्षयित्वा प्रयत्नेन उपवासं चकार ह ॥                   | <b>§</b> ? |
| रात्रो जागरणं कृत्वा तथाऽऽराध्य जनार्दनम् । संपूज्य विधिवन्नत्वा प्रार्थयित्वा मनोरथम्          | ६२         |
| पुनः प्रभाने मंपूज्य कृत्वा दानं यथावलम् । चकार पारणां भीमो बहुभक्ष्यघृनाप्लुताम् ॥             | 83         |
| तदाप्रभृति सा पुण्या भीभैकाद्वयभुद्धवि । मासानां परमो माघस्तस्मान्माघसमो न हि ॥                 | ६४         |
| सर्वे एव शुभः कालः सर्वो देशस्तथा शुभः । सर्वो जनो दानपात्रं मकरस्थे दिवाकरे ॥                  | ६५         |
| यथाऽश्वमधो यज्ञानां नगानां हिमवान्यथा । ब्रुवानां तु यथा सत्यं दानानामभयं यथा ॥                 | ६६         |
| प्राणायामश्च तपमां मत्राणां प्रणतो यथा । धर्माणामप्यहिंसा च काम्यानां श्रीर्यथा वरा ।           | १६७        |
| यथाऽऽत्मिविद्या विद्यानां स्त्रीणां गोरी यथोत्तमा । सर्वेषां शिवभक्तानां यथा नारायणो व          | रः॥        |
| मर्त्रेषामेव पात्राणामाहिताग्नियीया वरः । तथा सर्त्रेषु पुण्येषु माघमासो विशिष्यते ॥            | ६९         |
| गरुडालोकमात्रेण फाणिनो निर्विषा यथा । निष्प्रभाणि तथैनांसि मकरस्थे दिवाकरे ॥ 🥏                  | 90         |
| व्यसनैर्गाभुतस्य धनहीनस्य पापिनः । माघमासो गतिस्तस्य केवलं नान्यदस्ति वै ॥                      | 99         |
| चन्द्रहीना यथा गात्रः पुष्पदीना यथा दुमाः । तथैव ते मनुष्याश्च माघम्तानपराञ्चुलाः ॥             | ७२         |
| [*अनयाः संपदो यद्रन्मत्वा यद्रदद्क्षिणाः । तथैव ते मनुष्याश्च माघस्नानपराङ्मुखाः] ॥             | ७३         |
| जीवन्निष मृतो नृतं समर्थोऽषि स वै जडः। स जात्यन्थश्च खञ्जश्च यो माघे न निमज्जति।                | ४थ।        |
| ब्रह्मचर्यरतो यम्तु माघमासे निमज्जित । विधृतपापो अवति वाजपेयं च विन्दति ॥                       | ७५         |
| अशुभैः कर्मिभग्रेस्तान्मज्जमानान्महाणेवे । पतनो निरये मर्त्योन्माघमासः समुद्धरेत् ॥             | ७इ         |
| ब्रह्मलोकस्तु सर्वेषां लोकानामुत्तमो यथा । तथा सर्वेषु मासेषु माघमासो महोदयः ॥                  | 99         |
| मकरं समुपेयुपि भास्वति ये(यो) विमले परिशीतलवाह्यजले ।                                           |            |
| शिव कृष्ण हरेति निमज्जनकुत्रिद्शीमुखपत्रलतां लिखति ॥                                            | 96         |
| माधमासस्य माहात्म्यं मया वक्तुं न शक्यते । यत्र सा जागरवती शिवरात्रिः शिविभया ॥                 | ७९         |
| केन वा वर्ण्यते माघः शिवाच्या सा चतुर्दशी । यत्रावतारं कुरुते कैलासपददायिनी ॥                   | ८०         |
| मात्रात्ययं रुद्रचतुर्दशीति काचित्तिथिर्दुप्करकल्मपन्नी ।                                       |            |
| व्याजेन केनापि क्रुतोपवासं निनाय कैलासपदं पुलिन्दम् ॥                                           | 63         |
| <b>इ</b> ति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विसप्टिदिलीपसंवादे भीमैकादर्युपाख्यानं |            |
| नामकोनचत्वारिशद्घिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ ( २१ )                                              |            |
| आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्गाः—४३९२२                                                             |            |
|                                                                                                 |            |

# अथ चरवारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।

| दिलीप उवाच—                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| केन व्याजेन वै व्याषो निराहारोऽभवन्मुने । कैलासं स कथं पाप शिवराज्याश्च वैभवम् ॥            | ŀ   |
| भोतुमिच्छाम्यशेषेण वद विस्तरतो पुने ॥                                                       | ş   |
| विसष्ट उवाच-                                                                                |     |
| मृणु राजन्यवक्ष्यामि शिवरात्रिव्रतं तव । व्रतानामुत्तमं साक्षाच्छिवलोकैकसाधनम् ।।           | 3   |
| माघकाल्गुनयोर्मध्ये क्रष्णपक्षे चतुर्दशी । शिवरात्रीति विज्ञेया सर्वपापापहारिणी ।।          | 3   |
| क्रुतोपदासा ये तस्यां शिवमर्चन्ति जाग्रतः । विल्वपत्रेश्चतुर्यामं ते यान्ति शिवतुल्यनाम् ।। | R   |
| न तपोभिने दानैश्च न वा जप्यसमाधिभिः । प्राप्यते तत्फलं राजकोपवासमग्वादिभिः ॥                | G,  |
| गुद्धाद्रुद्धतरं स्रोके व्रतमेतच्छिवपियम् । त्वयाऽपि खलु सर्वत्र न प्रकाब्यमिदं व्रतम् ।।   | Ę   |
| भूभराणां यथा मेरुस्तेजसां भास्करो यथा । द्विपदां च यथा विषः कपिलव चतुष्पदाम् ॥              | •   |
| जप्यानामिष गायत्री रसानाममृतं यथा । पुरुषाणां यथा विष्णुः स्त्रीणां यद्वदरुन्धती ।।         | 6   |
| श्चिवरात्रिव्रतं राजन्त्रतानामुत्तमं तथा । शिवरात्रिर्महाविद्वभिवानीशसमन्त्रिता ॥           | e,  |
| दृइत्यवारितो योगाच्छुप्कार्द्रे कल्मपेन्धनम् । एतत्ते कथितं राजञ्ज्ञितरात्रिव्रतं महत् ।।   |     |
| एवमेत्र पुरा देव्यं महादेवेन भाषितम् ॥                                                      | ? 0 |
| दिलीप उवाच-                                                                                 |     |
| कदा देव्या महादेवः कथं पृष्टस्तु तद्वद् ॥                                                   | 9 9 |
| विसप्त उवाच                                                                                 |     |
| कैलासक्षित्वरासीनं मसन्नमुख्यक्कजम् । त्रिलाचनं चतुर्वाहुं सर्वाभरणभूषितम् ॥                | १२  |
| डमाधिष्ठितवामाङ्गं नागयज्ञापवीतिनम् । वस्दाभयहस्तं च नमज्जनवरप्रदम् ।।                      | ? 3 |
| व्याघ्रचर्मपरीधानं चन्द्रार्थकृतशेखरम् । गङ्गाप्रुतजटाज्ञटं भस्मगौरं वराननम् ॥              | 3.8 |
| धारयन्तं महामालां ज्योतिश्रन्द्रार्कनिर्मलाम् । जगदुन्पत्तिसंहार्गस्थत्यनुग्रहकारिणम् ।।    | १५  |
| पद्देष्वासमुदाराङ्गं कम्बुग्रीवं सुर्छोचनम् । सर्वीभरणसंयुक्तं शुक्रयङ्गापवीतिनम् ।।        | १६  |
| हुष्ट्वा प्रणम्य देवेची प्रहर्पमतुळं गता । त्वरमाणाऽथ संगम्य देवेदां वरविंगनी ।।            | و ڊ |
|                                                                                             | 3.6 |
| भवपादाङ्गयुगले भक्त्या परमया युना । विकीर्य पुष्यजालानि सुमालिन्याऽऽहुतानि च ॥              |     |
| हुताञ्चलिपुरा भूत्वा पप्रच्छ शुभलाचना ॥                                                     | १९  |
| देव्युवाच—                                                                                  |     |
| अहोऽमृतमयी चैव कथा पापप्रणाशिनी । तव क्रीडाभिसंबन्धाच्वद्वाक्यामृतसंभवा ।।                  | २०  |
| मुखावइमुखोद्गीर्णा दुःखक्षयविधायिनी । नीलोन्पलदलानां च मालेवोत्तरगन्धिनी ॥                  | २१  |
| नाद्यापि तृप्तिर्देवेश शृष्वत्या मम शंकर । प्राधिताथीन्यनेकानि दानं धर्मस्तया परे ॥         | २२  |
| •                                                                                           | २₹  |
|                                                                                             | २४  |
|                                                                                             | २५  |

| महेश्वर उवाच —                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| शृणु देवि व्रतं गुग्नं व्रतानामुत्तमोत्तमम् । यत्र कस्यचिदारूपातं रहस्यं मुक्तिदायकम् ॥   | २६         |
| येन वै कथ्यमानेनाप्यधर्मो [वि]लयं व्रजेत्। तदहं कीर्तयिष्यामि जृणुष्वैकाग्रमानसा ।।       | २७         |
| माघफाल्गुनयोर्मध्ये कुष्णपक्षे चतुर्दशी । शिवरात्रिरिति ख्याता सर्वयज्ञोत्तमोत्तमा ॥      | 20         |
| दानयज्ञतपस्तीर्थत्रतकर्माणि यानि च । शिवरात्रित्रतस्यापि कोत्र्यंशेन समानि न ।।           | 39         |
| यैरियं कलिइन्त्री च कृतान्तपथनाशिनी । भुक्तिदा मुक्तिदा देवि दिवानिशमुपोषिता ॥            |            |
| न ते यमपुरं यान्ति सत्यं सत्यं वरानने ॥                                                   | 30         |
| देव्युवाच                                                                                 |            |
| कथं यमपुरे वन्ध्यं कथं शिवपुरं बजेत् । एतदेव महाश्रर्ये प्रत्ययं कुरु मे प्रभो ॥          | \$ 8       |
| श्रीमहेश्वर उवाच                                                                          |            |
| शृणु देवि यथा <b>इतं</b> कथां पौराणिकीं प्रिये । कश्चिद्दासीत्पुराकाले निषादश्चाऽऽमिषिपयः |            |
| पर्वताग्रनिवासी च भूधरासभचारिभिः । समुन्पभैर्मगैर्जीवन्कुटुस्वपरिपालकः ॥                  | <b>३</b> ३ |
| आपीनां मो धनुष्पाणिः व्यामाङ्गः कृष्णकञ्चकः । वद्धगोधाङ्गुलित्राणो वामवाही च वर्मध        |            |
| धनुर्वामे यहीत्वा च दक्षिणे शरमुत्तमम् । निर्गतः स वने।देशानिषादो मांसजीवकः ॥             | 36         |
| वनं गर्वो निरीक्षिष्यन्सोऽन्तर्दिशमितस्ततः । वनमार्गे समन्विच्छन्नाश्रमे वनसूकरान् ॥      | \$ 9       |
| निराज्ञो लुब्धकोऽनिष्ठधावदस्तं गतो रिवः। चिन्तयञ्चलमासुन्नं गतेऽर्के जीवघातकः॥            | \$ 4       |
| करिष्ये जागरं रात्रों(रमिति) निश्चिता मम जीविका। गतोऽसौ जलमासन्नं तत्तीरे जालिम           |            |
| पच्छक्रं कर्तुपारच्थश्राऽऽन्मनो गुप्तिकारणम् । तत्र संतिष्ठते लिक्नं स्वयंभूतं वरानने ॥   | \$ 9       |
| संछन्नं विस्वविद्यः सर्वेजालिमध्यतः। तानि विस्वस्य पत्राणि ग्रहीत्वा मार्गशोधने।।         | 80         |
| नीतानि दक्षिणे भागे न्यपतं छिक्रमधेनि । न दिवा भोजनं तस्य ह्यामिपालुब्धचेतसः ॥            | 8 \$       |
| निरीक्षतः पुनस्तस्य न निद्राऽप्युपपचने । तस्य गर्न्थं समासाच लुब्धकस्य वरानने ॥           | 85         |
| न तिष्ठन्ति मृगाः सर्वे बग्धातभयात्तदा । तेन सा बर्वरी नीता ह्यदिते सूर्यमण्डले ।।        | 83         |
| गतोऽसो ग्रहमार्गेण निराशो धृततोमरः । मांसशून्यकरं दृष्ट्वा पिता पुत्रमभाषत ॥<br>पितोवाच—  | 88         |
| नाऽऽनीतमामिषं पुत्र कथं रात्रिमुपोपितः ।।                                                 | ४५         |
| महेश्वर उवाच-                                                                             | • •        |
| ततो निषादः पितरं पुच्छन्तं प्रत्यभाषत ॥                                                   | ४६         |
| निपाद उवाच—                                                                               |            |
| नाऽऽनीतमामिषं तात निराशाः शिशवो गताः । वाधते शुद्पर्यन्ता त्विभितो भोजनं कुरु।            | 180        |
| महेश्वर उत्राच                                                                            |            |
| भोजनं तु ऋतं तेन दृद्धेन सह भार्यया । धर्महीनो निषादस्तु धर्मवर्ती वनागतः ॥               | 86         |
| अकामाज्ञागराद्रात्री शिवरात्र्यां वरानने । मृतोऽसी कालपर्यन्ते गृहीतो यमिकंकरैः ॥         |            |
| ित्रवेन <u>पे</u> षितास्तस्मे विमानगणकोटयः ॥                                              | ४९         |
| शिव जवाच                                                                                  |            |
| वीघ्रमानयत गत्वा प्राप्तो हि यमिकंकरैः । निर्दग्धं किल्बिपं तस्य शिवराज्यामुगोपणात् ॥     | ५०         |
|                                                                                           |            |

**ډ**ی

### महेश्वर उवाच-

इति भुत्वा वचो दिव्यं गणास्ते गन्तुमुद्यताः । स्तुवन्तः परमं देवं शिवं शान्तमनामयम् ॥ ५१ गच्छन्तं च गणेशास्तमपत्रयहुँब्धकं तथा । गृहीतं यमदूतेस्तु पाशमुद्ररधारिभिः ॥ ५२ मुअतैनं महात्मानमित्यूचुस्तान्गणेश्वराः । ततोऽब्रुवन्यमभटाः कस्मादेष विमुच्यताम् ॥ G 3 क्रामु यातनास्त्रेष पापिष्ठो(त्यतां) जीवघातकः । ततस्ते इन्तुमाग्ब्धाः खङ्गमुह्गपिष्ट्वेशेः ॥ ५१ यहीत्वैनं महात्मानं किंकराः कालचोदिताः । प्रावर्तत महायुद्धमन्योन्यवधकाङ्कक्षिणाम् ॥ 45 भिजनस्तककायाश्र क्रूलमुद्गरसायकैः । जर्जरीकृतदेहाश्र कन्द्रमानाः मुद्रारुणम् ।। ५६ त्राहि त्राहीति गर्जन्तो गतास्ते यममन्दिरम् । निषादोऽथ गणनीतो यत्र देवो महेश्वरः ॥ ५७ **दृष्टमात्रः** शिवेनासौ निषादः सुखतां गतः । ततोऽमौ दिव्यदेहस्थः कुण्डलाभग्णोज्ज्वलः 66 तस्मै दत्तं महेशेन विमानं मार्वगामिकम् । अक्षमालाममाकीर्ण पुष्पमालापलम्बितम् ॥ 60 नानारत्नसमायुक्तं नानावादित्रघोषितम् । भुङ्क्ष्व भागान्मम पुरे यावदाभृतसंष्ठवम् ॥ 60 एवं लब्धवरो भृत्वा हातिपृच्छिवशासने । अथ दृता वदन्त्यग्रे धर्मराजपुरस्थिताः ॥ € 9 रुधिरेणारुणाङ्गास्ते जर्जरीकृतमस्तकाः । प्रांचुश्र धर्मराजानं कृताञ्जलिपरिग्रहाः ॥ **& 3** वृता ऊचुः--

शृणु राजन्यथावृत्तं युद्धं शिवगणैः सह । नीतोऽसौ पापकमी तु निपादो जीवघातकः ॥ € ३ अस्माभिनीयते राजन्कालमाप्तस्त्वदाज्ञया । एतम्मिन्नेव काले तु परमेशगणेश्वराः ॥ E 3 कालाग्निरुद्रसंकाशाः शलटङ्कगदाधगाः । सिद्धाः सहस्रहस्ताश्च त्रिनेत्राश्च जटाधगाः ॥ ६५ हिष्टिद्धाः सर्वतोभद्रा भस्मपाण्डरविग्रहाः । भूजंगहारवलयाः शशाङ्ककृतशेखनाः ॥ ६६ गम्भीरोद्दण्डसंरावा बुवन्तश्च मुहुर्मुहुः । तत्राऽऽगत्य त्वरायुक्ताः प्रोचरम्मानिदं वचः ॥ ह ७ मुश्चतैनं महात्मानं तपसा दरधिकत्विषम् । श्रुत्वा गणेश्वरवाक्यमुक्तमस्माभिरप्ययम् ॥ ६८ न मोक्तव्यो निषादो हि पापात्मा जीवधातकः । अनेन धातिता जीवा असंख्याता गणेश्वराः चित्राभियीतनाभिस्तु वध्योऽयं हि यमाज्ञया । ते त्वम्मद्वचनं श्रुत्वा गणशाम्त्वतिगविताः॥७० शुलटङ्कगदाभिश्र खडुमुद्ररतीमरैः । भिन्दिपालकुटारश्च वज्रमृष्ट्यप्रलेस्तथा ॥ وي वयं इता गर्णस्तर्स्तर्भहाबलपराक्रमः । बद्धम्तु विविधः पार्श्वर्षाता जीवधानकः ॥ बहुनाऽत्र किमुक्तेन पुनस्तरेव रक्षितः ॥ ७२

मद्देश्वर उवाच-

तैरेवपुक्तः संकुद्धो धर्मात्मा जीवितेश्वरः ॥

कः सङ्गुद्धा वमात्मा जावितव्यरः ॥ यम उवाच—

पापिष्ठो जीवघाती च निपादो निर्गुणस्त्वयम् । कथं शिवपुरं याति चित्रगुप्त विचार्य ॥ ७४ चित्रगुप्त ज्वाच—

निरीक्ष्य पुस्तकं तेन न किंचित्सुकृतं कृतम् । धर्मबुद्धिने तस्यास्ति धर्माधर्मा(द्र्भे) न विन्दिति एतस्मिन्नाखिलं ज्ञातं सत्यं सत्यं बदाम्यद्दम् ॥ ७५

यम उवाच--

इति ज्ञात्वा निषादस्य चित्रगुप्तनिवेदितम् । सोऽहं चिन्तां करोमीह जन्तृनां पापकर्मणाम् ॥ गत्वा निवेदयिष्यामि ह्ययोग्यं तेस्तु यत्कृतम् ॥ ७६

| महेश्वर <b>उ</b> वाच—                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं यत्राऽऽस्ते शंकरः स्वयम् । दृष्टा तु देवदेवेशं शंकरं स्तोतुमैरयत् ।। ५         | ૭૭   |
| यम उनाच-                                                                                             |      |
| नमस्त्रेत्रोक्यूनाथाय महाबलपिनाकिने । साक्षात्कालविनाशाय कालनिर्दाहिने नमः ॥ 📉 🤘                     | 96   |
| शिवागमार्णवान्तस्थज्ञानग्न्नपदायिने । हृदि स्थिताय सर्वेषां साक्षिणे जगतां विभो ॥ 🔍                  | ૭୧   |
|                                                                                                      | 60   |
|                                                                                                      | ८१   |
| महेश्वर उवाच-                                                                                        |      |
| एवं म्तुत्वा महादेवं प्रणामो दण्डवत्कृतः ॥                                                           | ८२   |
| यम उनाच                                                                                              |      |
| मेरुमन्द्रनुल्यानि वुष्कृतानि वहन्यपि । नक्ष्यन्ति तानि सर्वाणि तव <mark>पादाङ्गचिन्तया ।।  ४</mark> | 53   |
|                                                                                                      | 85   |
| श्रुवना र उपुरा जुनासारा ।<br>शिव उत्राच—                                                            | •    |
|                                                                                                      | ડલ   |
| धर्मगत उवाच—                                                                                         | •    |
|                                                                                                      | Ę    |
| 2 2                                                                                                  |      |
|                                                                                                      | 36   |
| पृगा वा न भवन्त्यम्य न निद्रा च भवत्यहो । न कृतं भोजनं दिष्ट्या शिवरात्र्यामुपोषितः ८                |      |
|                                                                                                      | 0    |
|                                                                                                      | ?    |
|                                                                                                      | १२   |
| द्वदेव महादेव भक्तानामार्तिनाशन । किं कृत्यमत्र देवेश त्वदाज्ञाकारिणा मया ॥                          | ₹ \$ |
| महेश्वर उवाच                                                                                         |      |
|                                                                                                      | १४   |
| शिव उवाच—                                                                                            |      |
| अयं [िह] शुद्धः शवरः पुण्यात्मा धार्मिको महान् । तपस्वी मत्प्रियो नित्यां शिवरात्रिमुपोषि            | तः   |
| शिवरात्रिरित ख्याता माघक्रुष्णचतुर्दशी । भुक्तिमुक्तिमदा नित्यं सर्वेपापमणाशिनी ॥ ९                  | १६   |
| एवं मङ्गलदाऽभीष्टमदा पुण्यविवर्धिनी । यमशासनहत्री च श्रीपदायोगदायिनी ॥                               | ९७   |
| सम्यक्तिसद्धिकरी पत्रया सौभाग्यफलदायिनी । निर्मितं हि मया पूर्वे सुजागरमनुत्तमम् ॥ 🥞                 | ९८   |
| वतं तस्यां तिथा श्रेवं लोकानां हितकाम्यया । शिवरात्रिमभावेन कृतार्थः शबरः स्वयम्।।                   |      |
| जीवितेश वरं ब्रहि वरदोऽहं तवेष्सितम् ॥                                                               | १९   |

| इशास्य महादेव भक्तानामभयपद । संसारसागरस्नान्तिपरिविच्छेदिने नमः ॥ १०० नमः पिनाकहस्ताय नमस्ते कृतिवाससे । तव पादाक्रयुगळे भिक्ति देहि महेश्वर ॥ १०१ महेश्वर खवाच—      मबेश्वर खवाच—      मबेश्वर खवाच—      मवत्त्रवाह भगवान्गच्छ त्वं नगरं प्रति ॥ १०२ हत्येवयुक्तो हृषकेतनेन प्रहृष्टरोमाहृतसर्वगाप्रः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | यम जवाच                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| नवः पिनाकहस्ताय नयस्ते कृतिवाससे । तव पादाज्ञयुगळे भक्ति देहि महेश्वर ॥ १०१ महेश्वर खवाच—  भवित्यत्याह भगवान्गच्छ त्वं नगरं प्रति ॥ १०२ हत्येवयुक्तो हपकेतनेन प्रहृष्ट्रायाहतसर्वगात्रः । प्रति श्रीमहापुराणे पाय उत्तरकण्डे मायमाहास्ये विश्वहित्यवस्वादे क्षिवरात्रित्रमावकण्यं नाम चल्लारिवरिश्विकित्वत्रवतमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ (२२) आदितः श्लोकानां समझ्यक्काः—१४०२५ भण्येकवलारिवरिश्वहित्यवनमोऽध्यायः ।  देव्युवाच—  भूतो वतानुभावश्च त्वन्धुलामभोकहान्मया । चरिनं शवगस्यापि जीवितेशगतिस्तया ॥ १ नानार्थदं महादेव श्वत्वा वाक्यापृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वकृपं यत्पुनमें वन्तुमर्हस्त ॥ भहेश्वर खवाच—  जीवयाती च शवरः शिवराञ्यापुगोपिनः । अबुद्धिपूर्व देविशि गाणपत्यमत्राप्तवान ॥ श्वद्धाऽभीप्सया प्रीत्या भीत्या च हृत्येन च ॥ इत्या च जागरं रात्रा पुत्यते मर्विकित्ववैः भभगातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयपृतं वतानुचणाय व ॥ १ स्नात्वा शुक्तास्वर्याः कृतमौनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविधिस्तत्र गते चाकें समाहितः ॥ १ स्नात्वा वैनायकीं पूजां कर्ल्यत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्थराममादितः ॥ १ स्नात्वा वैनायकीं पूजां कर्ल्यत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्थराममादितः ॥ १ स्नात्वा वैनायकीं पूजां कर्ल्यत्पुरतः शुभैः । स्वनं प्रतियामं च पाद्यार्थराममादितः ॥ १ स्नात्वा वैनायकीं पूजां कर्ल्यत्पुरतः शुभैः । स्वनं प्रतियामं च पाद्यार्थराममादितः ॥ १ स्नात्वा वैनायकीं पूजां कर्ल्यत्पुरतः शुभैः । स्वनं प्रतियामं महादेवं सहस्राद्यश्च शामवैः ॥ १ स्वर्णोदित्वे त्रविद्याम् । भवेषिकत्वप्रत्ये गत्यत्वे स्वयेत् ॥ १ १ स्वर्णोदिके समाचरेत् । तात्ववेनाय तिर्वत्य निर्वत्वे प्रतियामम्पाऽऽचेरत् ॥ १ स्वर्णीकाहेवे प्रतियामित्रवे समाचरेत् । तात्ववेनाय तिर्वत्व निर्वत्व स्वयेत् ॥ १ स्वर्णीकाहेवे प्रतियामित्रवे स्वया । मित्रवित्ताम्यकीरप्रवित्व स्वर्या ॥ १ स्वर्णीकाहेवे विवेषेष्यामित्रवे स्वर्या । मित्रवित्रव्यव्यारोभे साच्यं स्वयेत् ॥ १ स्वर्णीकारनम्बर्यत्वाव्यक्तिः । १ स्वर्णीकारनम्वर्वत्व स्वर्या ॥ मित्रवे स्वर्या ॥ मित्रवे स्वर्या ॥ स्वर्वत्यव्यक्तिस्वर्वत्व स्वर्या ॥ स्वर्यत्व स्वर्या ॥ स्वर्यत्व स्वर्या ॥ स्वर्यत्व स्वर्यत्व स्वर्यत्व स्वर्यत्व स्वर्यं स्वर्य ॥ १ स्वर्यत्व निर्वत्व स्वर्या ॥ स्वर्यत्व स्वर्यत्व स्वर्यत्व स्वर्यत्व | कुपास्रय महादेव भक्तानामभयमद् । संसारसागरभ्रान्तिपरिविच्छेदिने नमः ॥                       | ?00    |
| सदेश्वर जवाच—  सवस्वित्याह भगवान्गच्छ त्वं नगरं प्रति ॥  इत्येवपुक्तो हुपकेतनेन प्रहुष्टरोपाहृतसर्वगामः ॥  हति श्रीमहापुराणे पाद उत्तरकण्ये माधमाहात्ये विभवदितीपसंवादे शिवराष्ठिप्रभावकपनं माम  स्वारिकारिकविक्षणतमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ (२२)  आदितः श्लोकानां समष्ट्यहाः—१४०२५  भर्षेकवरवारिकारिकविक्षणतमोऽध्यायः ।  देव्युवाच—  भुतो व्रतानुभावश्च त्वन्युख्यम्भोरुहान्मया । चरिनं शवरस्यापि जीवितेशगतिस्तथा ॥  श्लोकार्यदं महादेव श्रुत्वा वाक्याग्रुनं च ते । प्रीतिरस्य स्वकृपं यन्पुनमें वनुपर्हित ॥  महेश्वर जवाच—  जीवधाती च शवरः शिवराञ्यागुपोपितः । अबुद्धिपृर्वं देविश गाणपत्यमवाप्तवान ॥  श्रद्धयाऽभीष्तया मीत्या मीत्या च हृत्येन चा । कृत्वा च जागगं गात्रा गुच्यते मविकित्वचैः भ  मभातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽक्षां प्रार्थेन्पृर्वं व्रतानुचन्गाय व ॥  श्लात्वा शुक्राम्वरधरः कृतमोनो जितेन्द्रियः । कृतिहिकविधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥  श्लात्वा शुक्राम्वरधरः कृतमोनो जितेन्द्रियः । कृतोह्वकविधस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥  श्लात्वा वैनायकी पृत्रां कल्ययेत्पुरतः गुभैः । यजनं मित्यामं च पाद्यार्थेरागमोदिनः ॥  श्रताभ्यक्रिपिकहेरीपथीविल्वपत्रकैः । स्त्रापनं च(येख) महादेवं सहसाद्यश्च शांभवेः ॥  श्रत्वप्रभाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्चव नाल्किरपत्रतः ॥  श्रत्वप्रमुक्तिकृत्येत्रसुपीः । अर्वयद्वित्वययाशोभं सात्रणंभूपणरापि ॥  श्रत्वरित्वविश्वविव्यप्रकैः समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मुज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥  श्रत्वरित्वविश्वविव्यप्रकैः । नातीचम्पकपुनागपद्यात्यकदम्बकः ॥  श्रत्वरित्वविश्ववेण पूजयेद्वित्वया । संविष्टवययाशोभं सात्रणंभूपणरापि ॥  श्रत्वरित्यवाङ्गोलनन्यावर्तपल्यक्रकैः । जातीचम्पकपुनागपद्यात्यक्रद्वाप्त्यक्ष स्वया ॥  श्रत्वरित्यवाङ्गोलनन्यावर्तपल्यक्रकैः । पुर्वदीर्वश्च निर्मुक्तप्रविष्टस्तया ॥  श्रत्वरित्यवाङ्गोलनन्यावर्तपल्यक्रकैः । पुर्वदीर्वश्च निर्मुक्तप्रवाप्तयः ॥  श्रिकोरपर्वविश्ववेण पूजयेद्विक्षम्यम् । पूर्वदीर्वश्च निर्मुक्तप्रविद्यस्त ॥  श्रिकोरपर्वविष्यविष्टक्षम्यस्य । पृर्वदीर्वश्च निर्मुकल्यत्वर्वापकः ॥                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | १०१    |
| इत्येवमुक्ती द्रवकेतनेन मह्ह्रोमाहृतसर्वगात्रः ।  त्रतमार्व श्रवरेण रुव्यंप्यदं स्वं भवनं जगाम ॥ १०३  दित श्रीमहापुराणे पाय उत्तरखण्डे मायमाहात्म्ये विनिष्ठितीपसंवादे शिवरात्रित्रभावकपनं नाम घत्वारिश्वरिषकिश्वित्रततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ (२२)  आदितः श्रुतेकानां समष्ट्यद्वाः ॥ २४० ॥ (२२)  आदितः श्रुतेकानां समष्ट्यद्वाः ॥ २४० ॥ (२२)  आदितः श्रुतेकानां समष्ट्यद्वाः ॥ २४० ॥ (२२)  अविवादेनः श्रुतेकानां समष्ट्यद्वाः ॥ १४० २५  भवैकवत्वारिश्वरिषकिश्वरतमोऽध्यायः ॥  देव्युवाच—  सुतो व्रतानुभावश्च त्वन्सुत्वामभोक्हान्मया ॥ चरितं श्वरम्यापि जीविनेश्वगतिस्तया ॥ १  नानार्थदं महादेव श्रुत्वा वाक्यापृतं च ते ॥ प्रीतिरस्य स्वक्षं यत्पुनमें वन्तुमर्हास ॥  महेश्वर उवाच—  जीवधाती च शवरः शिवराच्यापुर्वापितः ॥ अबुद्धिपुर्वं देवेशि गाणपत्यमत्राप्तवा ॥ १  अद्ध्याऽभीष्सया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा ॥ कृत्वा च जागरं रात्रा मुन्यते मर्विकित्विषेः भमातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः ॥ तस्याऽऽङ्गां प्रार्थयेत्पृतं व्रतानुचरणाय व ॥ १  स्नात्वा श्रुक्तम्वर्थयः कृतमौनो जितेत्रियः ॥ कृताहिकविधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥ १  स्वतात्र्वा वैनायकी पूर्णा कल्पयेत्पुरतः शुभः ॥ यजनं प्रतियमं च पाद्यार्थरागमादितः ॥ १०  कृताभ्यक्वाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । प्रश्चाच्यादिभिय्वं नास्त्रिकेरण्यत्यद्वः ॥ १०  स्वणोदके रत्नतीर्थयाभिषकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मुज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १०  स्वर्णोदके रत्नतीर्थयाभिषकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मुज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १०  स्वर्णोवके दत्नतीर्थयद्वत्यपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्यात्यक्वस्वः ॥ १४  करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्वपत्रकः । पृर्वेदियेयद्वासाम्बुल्युत्वित्वः ॥ १५  करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्वपत्रक्वेश । पृर्वेदियेयद्वास्वम्बुल्युत्वित्वः ॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | •      |
| वतमभावं शवरेण लब्धं पेडयन्यदं स्वं भवनं जगाम ॥ १०३ हित श्रीमहापुराणे पाय उत्तरक्षणे मायमहात्मी विनिष्ठितीपसंवादे शिवरात्रिप्रभावकथनं माम खालारिश्वरिकिहिश्वततमीऽध्यायः ॥ २४० ॥ (२२) आदितः श्रुठोकानां समष्ट्यद्वाः ॥ २४० ॥ (२२) आदितः श्रुठोकानां समष्ट्यद्वाः ॥ २४० ॥ (२२) आदितः श्रुठोकानां समष्ट्यद्वाः ॥ २४० ॥ (२२) अगदितः श्रुठोकानां समष्ट्यद्वाः ॥ २४० ॥ विनेत्रशानिस्तया ॥ १ विनेत्रशानिस्तया ॥ १ विनेत्रशानिस्तया ॥ १ विनेत्रशानिस्त्रया वाच्यापुर्वे विनेत्रशानिस्तया ॥ १ विनेत्रशानिस्त्रया च त्रान्यार्थे महोदेव श्रुत्वा वाच्यापुर्वे विनेत्रशानिस्त्रया ॥ श्रुद्धपुर्वं देनेशि गाणपत्यमवाप्तवान ॥ श्रुद्धपुर्वा वाच्यार्थे मित्रया मित्रिका विवासि वाच्यार्थे मित्रया मित्रिका विकासि विनेत्रशानिस्त्रया ॥ १ विनायका वुरुष्वा गुरोगेंहं समागतः ॥ तस्याऽऽज्ञां मार्थयं पृत्रं वतानुचरणाय व ॥ १ विनायका वुरुष्वा गुरोगेंहं समागतः ॥ तस्याऽऽज्ञां मार्थयं पृत्रं वतानुचरणाय व ॥ १ विनायका विनायका पृत्रां कल्पयेत्पुरतः शुभः ॥ यजनं प्रतियामं च पाद्यार्थेगामादितः ॥ १ विजायका विनायका पृत्रां कल्पयेत्पुरतः शुभः ॥ यजनं प्रतियामं च पाद्यार्थेगामादितः ॥ १ विजायका विनायका पृत्रां कल्पयेत्पुरतः शुभः ॥ स्वर्ये महादेवं सहस्त्राध्य शामिते ॥ १ विद्याय्यार्थे स्वर्ये । । श्रुठेविश्वय्यार्थे मार्ये तेप्ययं स्वर्ये ॥ १ विद्यय्यार्थे मार्ये प्रत्ये स्वर्ये ॥ १ विद्यय्यार्थे मार्ये प्रत्ये । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवत्वित्याइ भगवान्गच्छ त्वं नगरं प्रति ।।                                                  | १०२    |
| इति श्रीमहापुराणे पाय जलरकण्ये मायमाहास्ये विमर्शदिकीपसंवादे शिवराशित्रभावक्रयनं नाम चिलारिकदिकाततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ (२२) आदितः श्लोकानां समस्यद्भाः— १४०२५ भगैकचल्वारिकदिकातनमोऽध्यायः । देन्युवाच— भृतो व्रतानुभावश्च त्वन्युखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवगस्यापि जीवितेशगितस्यथा ॥ श्रुतो व्रतानुभावश्च त्वन्युखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवगस्यापि जीवितेशगितस्यथा ॥ श्रुतो व्रतानुभावश्च त्वन्युखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवगस्यापि जीवितेशगितस्यथा ॥ श्रुतो व्रतानुभावश्च त्वन्युखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवगस्यापि जीवितेशगितस्यथा ॥ श्रुताम्थरं महादेव श्रुत्वा वाक्यापृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वकृषं यत्पुनमें वन्तुपर्हास ॥ सहेश्वर जवाच— जीवघाती च शवरः शिवरात्रयापुपोषितः । अबुिष्ठपूर्व देवशि गाणपत्यमवाप्तवा ॥ श्रुद्धाऽभीष्मया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा । कृत्वा च जागगं गात्रा पुच्यते सर्विकत्विष्यः भातसम्य बुद्धवा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयन्पूष्वं व्रतानुच्चणाय व ॥ स्वात्वा शुक्काम्वरघरः कृतमौनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविष्यत्त्र गतं चाकें समाहितः ॥ स्वात्वा वैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभः । यजनं प्रतियामं च पाद्याघेगगमादितः ॥ स्वार्वा वैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभः । यजनं प्रतियामं च पाद्याघेगगमादितः ॥ स्वार्वे स्वार्वे प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्चव नाल्यकंत्रम्काद्वः ॥ १० पिष्टामलकहारिद्रच्णेरुद्दियत्सुधीः । अर्चयिद्धल्यपत्रश्च गन्यतीयश्च सेवयेत् ॥ १० पिष्टामलकहारिद्रच्णेरुद्धित्यत्स्या । संवृत्ययायाशाभं सावर्णभूपण्यत् ॥ १० सक्तिनाविषयेव विशेषपूर्वितस्त्या । संवृत्ययायाशाभं सावर्णभूपण्येस्तथा ॥ १४ कर्चारयक्षत्वाक्षतेव पूजयेद्धिक्षत्वपत्त्वः । गुपदीर्वश्च नवयस्ताम्बल्यव्यतिपत्तः ॥ १५ कर्चारयक्षतेवेषण पूजयेद्धिक्षत्त्रस्तर्य । धूपदीर्वश्च नवयस्ताम्बल्यवित्रपत्तर्वापत्त्राच्यावित्रस्तर्य ॥ १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इत्येवमुक्तो दृषकेतनेन महृष्टरोमादृतसर्वगात्रः।                                            |        |
| षातारिकदिकततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ (२२) आदितः श्लोकानां समझ्यद्वाः—१४०२५  भर्गकेचलारिकदिक्षतिकिक्षिक्षतेवनमोऽध्यायः ।  देव्युवाच— भूतो बतानुभावश्च त्वन्युखाम्भोरुहान्मया । चरितं श्वरम्यापि जीविनेशगितस्तया ॥ श्वानार्थदं महादेव श्वत्वा वाक्याग्रृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वक्षं यत्पुनमें वक्तुपर्हिस ॥ महेश्वर जवाच— जीवघाती च शवरः शिवरात्र्यामुपोपितः । अबुद्धिपृर्वं देवेशि गाणपत्यमवाप्तवान ॥ श्वद्ध्याऽभीष्मया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा । कृत्वा च जागरं रात्रा मुच्यते सर्विकिल्बिषैः भ्रभातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चा प्रार्थित्पुर्वं व्रतानुचरणाय व ॥ भातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चा प्रार्थित्पुर्वं व्रतानुचरणाय व ॥ भातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चा प्रार्थित्रस्त्र गते चाकें समाहितः ॥ भातसम् वृद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चा प्रार्थित्रस्त्र गते चाकें समाहितः ॥ भातसम् वृद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चा प्रार्थित्रस्त्र गते चाकें समाहितः ॥ भातसम् वृद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चा प्रार्थित्या च पाद्यार्थेग्रगमादितः ॥ भातसम्भाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिर्श्वव नालिकेग्यस्त्राद्यश्च शांभवः ॥ भव्योऽन्यरभिषेकाहरीपेथिविल्वपत्रकैः । स्वापनं च(येच्च) महादेवं सहस्राद्यश्च शांभवेः ॥ ११ स्वितिनाविषयेवेव विशेषपूर्तितेस्त्या । संवृत्ययाशाभां संावर्णभूपणेरिति ॥ ११ स्वर्णेकारनवश्चतिमन्दारकुरवैस्तथा । मिळ्ठकाशोकधक्तरम्यभित्रस्तथा ॥ १४ करवीरयवाङ्गोलनन्दावर्तपलाञ्चकैः । तुलसीनागकोरण्यकुसुमैश्च सुपुत्रयेत् ॥ १६ सिलोरकेविश्वेषेण पुत्रयेळिक्तस्तर्य । धूपैर्दीपैश्च नेवर्यस्ताम्बल्यव्यतिपकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | ? a ?  |
| अादितः श्लोकानां समष्ट्यक्काः—१४०२५  भर्षेक वस्तारिशदिकविकाततमोऽध्यायः ।  देव्युवाच—  भृतो व्रतानुभावश्च स्वन्मुखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवरस्यापि जीवितेशगितस्तथा ॥  शृतो व्रतानुभावश्च स्वन्मुखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवरस्यापि जीवितेशगितस्तथा ॥  श्वानार्थदं महादेव श्रुत्वा वाक्याष्टृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वरूपं यन्पुनमें वन्तुमर्हीस ॥  महेश्वर जवाच—  जीवघाती च शवरः शिवराञ्यामुपोपितः । अबुद्धिपृर्वं देवेशि गाणपत्यमत्राप्तवान ॥  श्वद्धयाऽभीपसया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा । कृत्वा च जागगं गत्रो मुन्यते मर्विकित्विषैः भ  भगतसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चां प्रार्थयंन्पृर्वं व्रतानुचगणाय व ॥  कात्वा शुक्राम्वरथरः कृतमौनो जितेन्द्रियः । कृतािककितिथस्तत्र गते चाकं ममाहितः ॥  कात्वा वैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्धगगमादितः ॥  कृताभ्यकाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्चव नाल्विकरफलोदकः ॥  श्वाप्त्रमाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । स्वापनं च(येच्च) महादेवं सहस्राद्यश्च शामवेः ॥  श्वाप्त्रमाभिषेकं त्रतियामं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमधाऽऽचरेत् ॥  श्वाप्तिविधेश्व विशेषपृतिस्तया । संवृष्यद्ययाशांभं सात्रणभूपणगरि ॥  श्वाप्तिविधेश्व विशेषपृतिस्तया । संवृष्यद्ययाशांभं सात्रणभूपणगरि ॥  श्वाप्तिविधेश्व विशेषपृतिस्तया । मिल्लिकाशांकभन्तर्थन्तर्थस्तथा ॥  श्वाप्तियनक्षित्रेष्तया । मिल्लिकाशांकभन्तर्थन्तर्थस्तथा ॥  करवीरयवाक्कोल्यन्त्र्याक्तस्त्रस्तया । मुर्वेर्वापेश्व नेवर्धस्ताम्बल्यस्तर्यामः ॥  श्वाप्तिविधेर्यक्रिकेषण पूजयेल्यक्षक्षित्रम् । भूपैर्दापिश्च नेवर्यस्ताम्बल्यस्तर्यापकः ॥  श्वाप्तिविधेर्यक्षित्रपेणपृत्रिकः ॥  श्वाप्तिविधेर्यक्रिक्तयेषा पूज्येल्विक्षक्तरः । सुर्वेर्वापेश्व नेवर्यस्ताम्बल्यस्तर्वापकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विमष्टिदलीपसंवादे शिवरात्रित्रभावकथनं नाम | •      |
| भगैकवरवारिशदिकिकिशानतमोऽध्यायः ।  देव्युवाच— भुतो व्रतानुभावश्च त्वन्मुखाम्भोक्ष्टान्मया । चिरिनं शवगस्यापि जीविनेशगिनस्त्या ॥ १ नानार्थदं महादेव श्वत्वा वाक्यामृनं च ते । प्रीतिरस्य स्वक्ष्पं यन्पुनमें वन्तुमर्हसि ॥ महेश्वर उवाच— जीवधाती च शवरः शिवराच्यामुपोपिनः । अबुद्धिपृर्वं देवेशि गाणपत्यमवाप्तवान ॥ शब्द्याऽभीष्त्रया प्रीत्या च हृद्येन वा । कृत्वा च जागरं गात्रा मुच्यने सर्विकिश्विः भागतसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽश्चां प्रार्थयन्पृतं व्रतानुचग्णाय व ॥ ५ स्नात्वा चुक्ताम्बर्धरः कृतमौनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥ ६ स्नात्वा चैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्धरागमादिनैः ॥ ५ स्नात्वा चैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्धरागमादिनैः ॥ ५ स्नात्वा चैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्धरागमादिनैः ॥ ५ स्वारेन्द्रसिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगव्यादिभिश्चव नाल्विकंग्फलोदकः ॥ ५ स्वारेन्द्रम् पिषेकं समाचरेत् । आर्वयद्विल्वपत्रभ गन्धतीयश्च सेवयेत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतीयशाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मुज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतीयशाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मुज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णेक्ति पत्रसिक्तिम्बर्णेक्तिस्तथा । संवर्ष्यथाशाभं सावर्णेभ्रिपणरिपि ॥ १० स्वर्णेकत्य महादेवं पूजयदिल्वपत्रकैः । जातीचम्पकपुंनागपद्यात्पलकदम्बकः ॥ १० स्वर्णेकत्यन्वस्तयम्वराक्तर्वस्तथा । मिल्लकाशाकधन्तरम्पत्रस्तथा ॥ १० स्वर्णेकत्तम्वर्णेकत्रस्तथा । मिल्लकाशोकधन्तरस्वर्णेक्तस्य सुप्तयेत् ॥ १० स्वरेत्यक्तिस्वर्णेकत्वर्णेक्तिस्य ॥ पूज्येलिक्तम्वर्णेक्तस्य ॥ धूर्वरीपिकः ॥ १० सिक्तिस्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेवर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत्वर्णेकत् | चत्वारिशद्भिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ ( २२ )                                            |        |
| देव्युवाच—  भुतो व्रतानुभावश्च त्वन्भुखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवरस्यापि जीविनेशगितस्या ॥ १ नानार्थदं महादेव श्रुत्वा वाक्यामृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वक्पं यत्पुनमें वक्तुपर्हित ॥ भहेश्वर जवाच—  जीवधाती च शवरः शिवरात्र्यामुपोपितः । अबुद्धिपृवं देवेशि गाणपत्यमवाप्तवात ॥ शद्याऽभीष्तया भीत्या च हृदयेन वा । कृत्वा च जागरं गत्रा मुच्यते सर्विकित्विषः भ मभातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयन्पृवं व्रतानुवरणाय व ॥ ५ स्नात्वा शुक्ताम्वरधरः कृतमोनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥ ६ स्नात्वा वैनायकीं पृजां कल्पयेत्पुरतः शुभः । यजनं प्रतियामं च पाद्याप्रंगगमादितः ॥ ७ कृताभ्यक्वाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्चव नात्रिकेरफलोदकः ॥ ० श्वाऽन्यरिभिषेकाहेरोपधीवित्वपत्रकः । स्नापनं च(येच) महादेवं सहस्राद्यश्च शांभवः ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णोदके एक्तयेद्वत्वया । संवेष्टयेद्यथाशोभं सात्रणंभूपणरिषि ॥ १२ अकंकुत्य महादेवं पूज्यद्वित्वया । संवेष्टयेद्यथाशोभं सात्रणंभूपणरिषि ॥ १२ अकंकुत्य महादेवं पूज्यद्वित्वत्या । मिल्लकाशोकधन्तरश्वरस्वभा ॥ १४ करियाक्वलन्त्यावर्वपत्नावर्वेद्वस्य । पृत्वेदित्वयाक्वलन्त्वावर्वपत्वावर्वेद्वस्य ॥ १५ विल्लेक्वलन्त्यावर्वपत्वावर्वरेद्वस्य । पृत्वेदिविश्व नेवद्यस्ताम्बल्लवृत्वर्वपत्वत् ॥ १५ विल्लेक्वलेक्वलेक्वलेक्वलेक्वलेक्वलेक्वलेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—१४०२५                                                         |        |
| भुतो व्रतानुभावश्च त्वन्मुलाम्भोरुहान्मया । चरितं शवगस्यापि जीवितेशगितस्या ॥ श्वानार्थदं महादेव श्रुत्वा वाक्यामृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वरूपं यत्पुनमें वक्तुमर्हीस ॥ महेश्वर जवाच— जीवधाती च शवरः शिवरात्र्यामुपोपितः । अवुद्धिपृवं देवेशि गाणपत्यमवाप्तवात ॥ श्वास्याऽभीष्सया प्रीत्या भीत्या च हृद्येन वा । कृत्वा च जागरं रात्रा मुच्यते सर्विकित्विषैः भ भातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां पार्थयत्पृतं व्रतानुचरणाय व ॥ ५ स्वात्वा शुक्तास्वर्यस्य कृतमोनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविधस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥ ६ स्वात्वा वैनायकीं पूजां कल्पयत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्याधेरागमादितः ॥ ७ कृताभ्यशाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्वव नाल्विकर्यक्रशदकः ॥ ५० स्वर्णोदके रत्नतोयेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतोयेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतोयेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतोयेश्व स्वर्णेक्ष्रपतिस्तथा । संवृष्टयेश्वथाशोभं सावर्णेभूपणरिपि ॥ १० सर्वित्वाविधेश्वेव विशेषेभूपितस्तथा । संवृष्टयेश्वथाशोभं सावर्णेभूपणरिपि ॥ १० सर्वित्वावश्वरेतस्तथा । मिल्लिकाशोकभन्तरम्यकीरग्वभस्तथा ॥ १४ करित्वावश्वरेतस्तथा । मिल्लिकाशोकभन्तरम्यकीरग्वभस्तथा ॥ १५ करित्वावश्वरेतस्तथा । भूपेदीपिश्व नेवद्यस्ताम्बल्यपृत्वीपकः ॥ १५ निल्लेत्विकेशेण पूजयेल्लिक्वस्वस्त्व । भूपेदीपिश्व नेवद्यस्ताम्बल्यपृत्वीपकः ॥ १५ निल्लेत्वस्वस्वस्वस्वस्वस्ताम्बल्यपृत्वीपकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भगैकचरवारिशदधिकद्विज्ञतनमो ऽध्याय: ।                                                       |        |
| नानार्थदं महादेव श्रुत्वा वाक्यामृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वक्षं यत्पुनमें वक्नुपर्हति ॥  महेश्वर ववाच  जीवधाती च शवरः शिवरात्र्यामुपोपितः । अबुद्धिपृर्व देवेशि गाणपत्यमवाप्तवान ॥  अद्ध्याऽभीप्सया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा । कृत्वा च जागरं रात्रा मुच्यते सर्विकित्विषैः थ  प्रभातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयत्पृर्व व्रतानुचरणाय व ॥  स्नात्वा शुक्ताम्बरधरः कृतमौनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥  स्नात्वा वैनायकी पूनां कल्पयत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्धरगगमादितः ॥  कृताभ्यक्गाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्वव नाल्विकेरफलोदकः ॥  कृताभ्यक्गाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्वव नाल्विकेरफलोदकः ॥  पष्टामलकहारिद्रचुर्णेरुद्दत्येत्सुधीः । अर्चयेद्विल्वपत्रंश्व गन्धतोयश्व सवयेत् ॥  १०  पष्टामलकहारिद्रचुर्णेरुद्दत्येत्सुधीः । अर्चयेद्विल्वपत्रंश्व गन्धतोयश्व सवयेत् ॥  १०  स्वर्णोदके रत्नतायश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥  १०  सक्तीनाविधेश्वेव विशेषेधूपितेस्तथा । संवेष्टयेयथाशोभं सावर्णभूपणरिषि ॥  १०  कर्णिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिष्ठकाशोकधत्त्रसम्यकीरग्वधिस्तथा ॥  १४  कर्णिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मुप्तिगिश्व निवर्धस्ताम्बल्यव्रत्विषकः ॥  १४  नीस्रोत्पक्षिविशेषेण पूजयेस्त्रिक्वमेश्वरम् । धूपैर्दिपिश्व निवर्धस्ताम्बल्यव्रत्विपकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | देव्युवाच                                                                                  |        |
| नानार्थदं महादेव श्रुत्वा वाक्यामृतं च ते । प्रीतिरस्य स्वक्षं यत्पुनमें वक्नुपर्हति ॥  महेश्वर ववाच  जीवधाती च शवरः शिवरात्र्यामुपोपितः । अबुद्धिपृर्व देवेशि गाणपत्यमवाप्तवान ॥  अद्ध्याऽभीप्सया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा । कृत्वा च जागरं रात्रा मुच्यते सर्विकित्विषैः थ  प्रभातसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयत्पृर्व व्रतानुचरणाय व ॥  स्नात्वा शुक्ताम्बरधरः कृतमौनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ॥  स्नात्वा वैनायकी पूनां कल्पयत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्धरगगमादितः ॥  कृताभ्यक्गाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्वव नाल्विकेरफलोदकः ॥  कृताभ्यक्गाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्वव नाल्विकेरफलोदकः ॥  पष्टामलकहारिद्रचुर्णेरुद्दत्येत्सुधीः । अर्चयेद्विल्वपत्रंश्व गन्धतोयश्व सवयेत् ॥  १०  पष्टामलकहारिद्रचुर्णेरुद्दत्येत्सुधीः । अर्चयेद्विल्वपत्रंश्व गन्धतोयश्व सवयेत् ॥  १०  स्वर्णोदके रत्नतायश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥  १०  सक्तीनाविधेश्वेव विशेषेधूपितेस्तथा । संवेष्टयेयथाशोभं सावर्णभूपणरिषि ॥  १०  कर्णिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिष्ठकाशोकधत्त्रसम्यकीरग्वधिस्तथा ॥  १४  कर्णिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मुप्तिगिश्व निवर्धस्ताम्बल्यव्रत्विषकः ॥  १४  नीस्रोत्पक्षिविशेषेण पूजयेस्त्रिक्वमेश्वरम् । धूपैर्दिपिश्व निवर्धस्ताम्बल्यव्रत्विपकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भुतो वतानुभावश्च त्वन्मुखाम्भोरुहान्मया । चरितं शवगस्यापि जीवितेशगतिस्तथा ॥                | ?      |
| महेश्वर खवाच— जीवधाती च शवरः शिवरात्र्यामुगोपितः । अबुद्धिपृर्व देवेशि गाणपत्यमवाप्तवात ।। अद्ध्याऽभीप्तया भीत्या च हृदयेन वा । कृत्वा च जागरं रात्रा मुच्यते सर्विकित्विषेः अ भगतसमये बुद्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयन्पृर्व व्रतानुचरणाय व ।। आत्त्वा शुक्ताम्बरधरः कृतमीनो जितेन्द्रियः । कृतािक्षकितिधिस्तत्र गरे चार्के समाहितः ॥ आत्त्वा वैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्थरागमादितः ॥ आत्ताम्यक्वाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्वव नाल्विकरफलोदकः ॥ आयोऽन्यरभिषेकाहेरोपधीविल्वपत्रकेः । स्वापनं च(येच्च) महादेवं सहस्राद्यश्च शांभवेः ॥ प्रतियामलकहारिद्रचुर्णेरुद्दत्येत्सुधीः । अर्चयेद्विल्वपत्रश्च गन्धतायश्च सेवयेत् ॥ ए० पिष्टामलकहारिद्रचुर्णेरुद्दत्येत्सुधीः । अर्चयेद्विल्वपत्रश्च गन्धतायश्च सेवयेत् ॥ ए० स्वर्णोदके रत्नतायश्चाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ विलेनाविधेश्चेव विशेषधूपितस्त्रथा । संविष्टयेद्यथाशोभं सावर्णभूपणरिपि ॥ श्वरंकुत्य महादेवं पूजयेद्विल्वपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकद्मकेः ॥ श्वरंकुत्य महादेवं पूजयेद्विल्वपत्रकेः । तुलसीनागकोरण्यकुसुमंथ सुपूजयेत् ॥ नीलोत्पलेविशेषेण पूजयेद्विक्षमंश्वरस्त् । धूपैद्धिश्च नेवद्यस्ताम्बल्यवृत्वित्वादः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | 2      |
| अद्याऽभीष्सया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा। कृत्वा च जागरं रात्रां मुच्यते सर्विकि त्विषैः ४ प्रभातसमये बुक्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽक्षां प्रार्थयत्पृत्वं व्रतानुचरणाय व ।। ५ स्नात्वा शुक्काम्बरधरः कृतमीनो जितेन्द्रियः । कृतािक्षकि विधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ।। ६ स्नात्वा वैनायकीं पूजां करपयेत्पृरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्घरागमादितः ।। ७ कृताभ्यक्षाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्वव नाल्किरफलोदकः ॥ ५ स्वर्णोदके च प्रतियामं समाचरेत् । स्नापनं च(येष्ठ) महादेवं सहस्राद्यश्च शांभवेः ॥ १ प्रद्यादिके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृत्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ स्वर्णोदके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृत्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ स्वर्णोदके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृत्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १२ स्वर्णेवत्य महादेवं पूजयेद्विरत्यप्रतेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पक्तदम्बकः ॥ १३ किणिकारनवभेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लकाश्वोक्षयन्त्राम्यकीरनविषस्तथा ॥ १४ करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्तपलाञ्चकेः । तुलसीनागकोरण्यक्षसुम्य सुपूजयेत् ॥ १५ निल्लेत्यविद्येविष्व निवर्यस्ताम्बल्ल्यत्विरापकः ॥ १६ निल्लेत्यविद्येविष्व निवर्यस्ताम्बल्ल्यत्विरापकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | महेश्वर उवाच—                                                                              |        |
| अद्याऽभीष्सया प्रीत्या भीत्या च हृदयेन वा। कृत्वा च जागरं रात्रां मुच्यते सर्विकि त्विषैः ४ प्रभातसमये बुक्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽक्षां प्रार्थयत्पृत्वं व्रतानुचरणाय व ।। ५ स्नात्वा शुक्काम्बरधरः कृतमीनो जितेन्द्रियः । कृतािक्षकि विधिस्तत्र गते चार्के समाहितः ।। ६ स्नात्वा वैनायकीं पूजां करपयेत्पृरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्घरागमादितः ।। ७ कृताभ्यक्षाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पञ्चगच्यादिभिश्वव नाल्किरफलोदकः ॥ ५ स्वर्णोदके च प्रतियामं समाचरेत् । स्नापनं च(येष्ठ) महादेवं सहस्राद्यश्च शांभवेः ॥ १ प्रद्यादिके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृत्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ स्वर्णोदके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृत्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ स्वर्णोदके रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृत्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ १२ स्वर्णेवत्य महादेवं पूजयेद्विरत्यप्रतेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पक्तदम्बकः ॥ १३ किणिकारनवभेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लकाश्वोक्षयन्त्राम्यकीरनविषस्तथा ॥ १४ करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्तपलाञ्चकेः । तुलसीनागकोरण्यक्षसुम्य सुपूजयेत् ॥ १५ निल्लेत्यविद्येविष्व निवर्यस्ताम्बल्ल्यत्विरापकः ॥ १६ निल्लेत्यविद्येविष्व निवर्यस्ताम्बल्ल्यत्विरापकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जीवघाती च शबरः शिवरात्र्यामुपोपितः । अबुद्धिपूर्वं देवेशि गाणपत्यमवाप्तवात् ॥              |        |
| मभातसमये बुद्ध्वा गुरोगें हं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयन्तृवं व्रतानुचरणाय व ॥ स्नात्वा शुक्ताम्बर्धरः कृतमीनो जितेन्द्रियः । कृतािक्षतिविधस्तव गते चार्के समाहितः ॥ स्नात्वा वैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभेः । यजनं प्रतियामं च पाद्याघेंगागमादितः ॥ श्रक्ताभ्यक्ताभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्वव नालिकेरफलादकः ॥ श्रक्षाध्वाध्वाध्वाभिषेकं समाचरेत् । स्नापनं च(येच) महादेवं सहस्राद्यश्च शांभवेः ॥ श्रक्षाध्वाध्वाधिषेकं समाचरेत् । अर्चयेद्विल्वपत्रश्च गन्धतोयश्च सवयेत् ॥ श्रक्षाध्वाधिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमधाऽऽचरेत् ॥ श्रक्षाध्वाधिश्वेव विशेषध्वितस्तथा । संवष्टयद्यधाशोभं सावणभिष्णिरित् ॥ श्रक्षाध्वाधिष्ठेवं पूजयेद्विल्वपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकदम्बकः ॥ श्रक्षाध्वाधिकं सम्वत्वेदः । मिल्लिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लिकाशोकधच्चरद्यम्यकीरम्वधिस्तथा ॥ श्रक्षाध्वाधिकनन्द्यावर्तपलाञ्चकेः । तुलसीनागकोरण्यकुसुमंश्च सुपूजयेत् ॥ श्रक्षाधीलनन्द्यावर्तपलाञ्चकेः । तुलसीनागकोरण्यकुसुमंश्च सुपूजयेत् ॥ श्रक्षाधीलनन्द्यावर्तपलाञ्चकेः । तुलसीनागकोरण्यकुसुमंश्च सुपूजयेत् ॥ श्रक्षाधीलन्द्यावर्तपलाञ्चके । धृपदिर्तिश्च नवद्यस्ताम्बल्धन्दिर्वसः ॥ श्रक्षाधीलन्द्यावर्तिष्ठावरेत् । धृपदिर्तिषेक्ष नवद्यस्ताम्बल्धन्तदिष्कः ॥ श्रक्षाधीलन्पत्रिकः ॥ श्रक्षाधीलन्दिक्षेत्रमे । धृपदिर्तिष्व नवद्यस्ताम्बल्धन्तदिष्कः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अद्याऽभीष्मया पीत्या भीत्या च हृद्येन वा । कृत्वा च जागरं रात्रा मुच्यते सर्विकिल्ब        | र्षः ४ |
| कात्वा वैनायकी पूजां कल्पयेतपुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्घरागमोदितैः ॥ कताभ्यक्वाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्वत नाल्किंग्फलोदकः ॥ ८ अयोऽन्यरिभिषेकाहेरीपधीबिल्वपत्रकैः । स्नापनं च(येख) महाद्वं सहस्नाद्यश्च शांभवेः ॥ १० पिष्टामलकहारिद्रच्णेरुद्रत्येतसुधीः । अर्चयिद्धल्वपत्रश्च गन्धतीयश्च सेवयत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतीयश्चाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमधाऽऽचरेत् ॥ ११ वर्षेनीनाविधेश्वेच विशेषेध्पितंस्तथा । संवेष्टयद्यथाशोभं सावणंभ्रिपणरिप ॥ १२ अलंकत्य महादेवं पूजयद्विल्वपत्रकैः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकदम्बकः ॥ १३ किंगिकारनवश्वतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लकाशोकधन्त्रश्चम्यकीरम्वधेस्तथा ॥ १४ करवीरयवाद्वोलनन्द्यावर्तपलाञ्चेः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमैश्च सुपूजयेत् ॥ १५ नीलोत्पलेविशेषेण पूजयेल्वक्वस्म्यम् । धूपेदीपश्च नवद्यस्ताम्बल्वस्तिपकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मभातसमये बुर्ध्वा गुरोगेंहं समागतः । तस्याऽऽज्ञां प्रार्थयेन्पूर्व ब्रतानुचरणाय व ।।       |        |
| कात्वा वैनायकी पूजां कल्पयेतपुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्घरागमोदितैः ॥ कताभ्यक्वाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्वत नाल्किंग्फलोदकः ॥ ८ अयोऽन्यरिभिषेकाहेरीपधीबिल्वपत्रकैः । स्नापनं च(येख) महाद्वं सहस्नाद्यश्च शांभवेः ॥ १० पिष्टामलकहारिद्रच्णेरुद्रत्येतसुधीः । अर्चयिद्धल्वपत्रश्च गन्धतीयश्च सेवयत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतीयश्चाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमधाऽऽचरेत् ॥ ११ वर्षेनीनाविधेश्वेच विशेषेध्पितंस्तथा । संवेष्टयद्यथाशोभं सावणंभ्रिपणरिप ॥ १२ अलंकत्य महादेवं पूजयद्विल्वपत्रकैः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकदम्बकः ॥ १३ किंगिकारनवश्वतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लकाशोकधन्त्रश्चम्यकीरम्वधेस्तथा ॥ १४ करवीरयवाद्वोलनन्द्यावर्तपलाञ्चेः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमैश्च सुपूजयेत् ॥ १५ नीलोत्पलेविशेषेण पूजयेल्वक्वस्म्यम् । धूपेदीपश्च नवद्यस्ताम्बल्वस्तिपकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्तात्वा शुक्राम्बरधरः कृतमौनो जितेन्द्रियः । कृताहिकविधिस्तत्र गर्ने चार्के समाहितः ॥     | Ę      |
| कृताभ्यक्वाभिषेकं च प्रतियामं समाचरेत् । पश्चगच्यादिभिश्वंव नाल्किंग्फलांदकः ॥ अथोऽन्यरिभिषेकाहेरीपथीबिल्वपत्रकेः । स्नापनं च(येच) महाद्वं सहस्राद्यश्च शांभवेः ॥ १० पिष्टामलकहारिद्रचुर्णेरद्वतीयेत्सुधीः । अर्चयद्विल्वपत्रश्च गन्यतीयेश्च सेवयत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतीयेश्वाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ चर्छिनीनाविधेश्चेव विशेषेधूपितेस्तथा । संवष्टयेद्यथाशोभं सावर्णेभूपणरिषि ॥ १२ अलंकुत्य महादेवं पूजयद्विल्वपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकदम्बकः ॥ १३ किणिकारनवश्वेतमन्दारकुरवेस्तथा । मिल्लिकाशोकधन्तरश्चमयकीरम्वधेस्तथा ॥ १४ करवीरयवाद्वोलनन्द्यावर्तपलाशकः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमेश्च सुपूजयेत् ॥ १५ निलोत्पलेविशेषेण पूजयेल्लिक्वमंत्रस्तम् । धूपैदीपश्च नवद्यस्ताम्बल्यम्तर्वापकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्तात्वा वैनायकीं पूजां कल्पयेत्पुरतः शुभैः । यजनं प्रतियामं च पाद्यार्घेरागमादितैः ॥      | ૭      |
| अयोऽन्येरभिषेकाहेरीपथीबिल्वपत्रकेः । स्नापनं च(येच) महाद्वं सहस्राद्यश्च शांभवेः ॥ १० पिष्टामलकहारिद्रचुणेरुद्वर्तयेत्सुधीः । अर्चयद्विल्वपत्रश्च गन्थतोयश्च सेवयत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतायश्चाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ वस्त्रेनीनाविधेश्चेव विशेषध्रितेस्तथा । संवेष्टयद्यथाशोभं सावणंभ्रिपणरिषि ॥ १२ अलंकुत्य महादेवं पूजयद्विल्वपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकदम्बकः ॥ १३ किणिकारनवश्चेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लकाशोकधन्तरश्चम्यकीरग्वधेस्तथा ॥ १४ करवीरयवाङ्गोलनन्द्यावर्तपलाशकः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमैश्च सुपूजयेत् ॥ १५ नीलोत्पलेविशेषेण पूजयेल्लङ्गमैश्वरम् । धूपदीपश्च नवद्यस्ताम्बल्घतिपकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 6      |
| पिष्टामलकहारिद्रचुर्णेरुद्वर्तयेत्सुधीः । अर्चयद्विल्वपत्रश्च गन्धतोयश्च सेवयत् ॥ १० स्वर्णोदके रत्नतायश्चाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवनाथ निर्मृज्य नीराजनमथाऽऽचरेत् ॥ ११ वस्त्रेनीनाविधेश्चेव विशेषेधूपितेस्तथा । संवेष्टयद्यथाशोभं सावणंभूपणरिषि ॥ १२ अलंकुत्य महादेवं पूजयद्विल्वपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकदम्बकः ॥ १३ किणिकारनवश्चेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लिकाशोकधन्तरश्चम्यकीरग्वधेस्तथा ॥ १४ करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्तपलाशकः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमैश्च सुपूजयेत् ॥ १५ नीलोत्पलेविशेषेण पूजयेल्लिङ्गमैश्वरम् । धूपेदीपश्च नवद्यस्ताम्बल्घतिर्वाकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अयोऽन्यरभिषेकाहेरीपधीबिल्वपत्रके: । स्नापनं च(येच) महादेवं सहस्राद्यश्च शांभवे: ॥          | Q      |
| स्वर्णोदके रत्नतायेथाभिषेकं समाचरेत् । तान्तवेनाथ निर्मृज्य नीराजनमधाऽऽचरेत् ॥ ११<br>वस्त्रैनीनाविधेथेव विशेषेधूपितेस्तथा । संवेष्टयेद्यथाशोभं सावर्णभूषणरिषि ॥ १२<br>अलंकुत्य महादेवं पूजयेद्विल्वपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकदम्बकः ॥ १३<br>किणिकारनवश्वेतमन्दारकुरवेस्तथा । मिल्लिकाशोकधत्त्रशम्यकीरम्बधेस्तथा ॥ १४<br>करवीरयवाद्वोलनन्द्यावर्तपलाशकेः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमेथ सुपूजयेत् ॥ १५<br>नीलोत्पलैविशेषेण पूजयेल्किक्वमेश्वरम् । धूपैदीपेश्च नवद्यस्ताम्बल्घतदीपकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पिष्टामलकहारिद्रचूर्णेरुद्वर्तयेतस्थीः । अर्चयेद्धित्वपत्रश्च गन्यतोयश्च संवयत् ॥          |        |
| वस्नैर्नानाविर्धेश्रेव विशेषेर्ध्पितेस्तथा । संवेष्ट्येद्यथाशोभं सावणंर्भृषणंरिष ॥ १२<br>अलंकुत्य महादेवं पूजयंद्विल्वपत्रकेः । जातीचम्पकपुंनागपद्योत्पलकद्म्वकः ॥ १३<br>किणिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लकाशोकधक्त्रशम्यकीरग्वधेस्तथा ॥ १४<br>करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्तपलाशकः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमेश्र सुपूजयेत् ॥ १५<br>नीलोत्पलैविशेषेण पूजयेल्लिङ्गमेश्वरम् । धृपेदीपश्च नवद्यस्ताम्बल्चन्तर्तापकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्वर्णोदकै रत्नतायेश्वाभिषेकं समाचरेत । तान्तवनाथ निर्माज्य नीराजनमधाऽऽचरेत ।।             | •      |
| अलंकुत्य महादेवं पूजयंद्विल्वपत्रकैः । जातीचम्पकपुंनागपद्मात्पलकदम्बर्कः ॥ १३<br>कर्णिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिल्लिकाशोकधत्त्तरशम्यकीरम्बर्धस्तथा ॥ १४<br>करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्तपलाञ्चकैः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमैथ सुपूजयेत् ॥ १५<br>नीलोत्पलैविशेषेण पूजयेलिङ्गमैश्वरम् । धृपैदीपिश्च नवद्यस्ताम्बलघृतदीपकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बस्नेनीनाविधेश्वेव विशेषेध्पितेस्तथा । संवष्ट्रयद्यथाशाभं सावर्णभेषणगरि ॥                  |        |
| किंणिकारनवश्वेतमन्दारकुरवैस्तथा । मिछिकाशोकधच्चरशम्यकीरग्वर्धस्तथा ॥ १४<br>करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्तपलाशकेः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमेश्र सुपूजयेत् ॥ १५<br>नीलोत्पलैर्विशेषेण पूजयेछिङ्गमेश्वरम् । धृपेदीपेश्च नवद्यस्ताम्बलघृतदीपकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अलंकुत्य महादेवं पूजयंद्विस्वपत्रकेः । जातीचम्पकपंनागपद्मीत्यलकदम्बकः ॥                    |        |
| करवीरयवाङ्कोलनन्द्यावर्तपलाञ्चकैः । तुलसीनागकोरण्टकुसुमैथ सुपूज्ञयेत् ।। १५<br>नीलोत्पर्लेविशेषेण पूज्येक्षिङ्गमैश्वरम् । धूपैर्दीपैश्च नवद्यस्ताम्बलघृतदीपकः ।। १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |        |
| नीस्रोत्पर्स्टेविशेषेण पूजयेह्निक्रमेश्वरम् । धूपेदीपेश्च नवद्यस्ताम्बुरुघृतदीपकः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करवीरयवाक्रोलनन्द्यावर्तपलाञ्चक्षः । तलसीनागकोरण्टकसम्बन्धः सवज्ञेतः ॥                     |        |
| अभिवेद्दरभक्षेत्र भोड्येश विविधेरपि । जागरगीतनत्याद्येः प्रतिताद्याद्यान्यः ॥ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नीलोत्पलेविशेषेण पुजयेलिङ्ग्येश्वरम् । धपैदीपिश्च नवद्यस्ताम्बल्यत्रतिपद्धः ॥              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अक्रेषेबंहुभक्षेत्र भोज्येश्व विविधेरपि । जागरगीतनृत्याद्याः प्रदीपाद्यपहारकः ॥            | 29     |
| तुर्यधार्षरनेकेश्व वीणावेणुरवैस्तया । स्तोत्रमङ्ख्याद्येश्च बेटघोष्ट्रानेक्वाः ॥ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तुर्ययापरनेकेश्व वीणावेणस्वस्तया । स्तोत्रमङ्ख्वाद्यश्च बेट्यांपरनेक्वाः ॥                 |        |
| विवधर्मपुराणार्चैर्मचैर्माहे अरोक्तकैः । प्रदक्षिणनमस्कारप्रणवस्थलुकोदकैः ॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विवधर्मपुराणार्चर्मचैर्माहेश्वरोक्तकैः । प्रदक्षिणनमस्कारमणवृक्ष्युलुकोदकैः ।।             |        |

एवं (राष्ट्री) प्रजागरं कुर्यात्मितियामं विशेषतः । ध्यानं च अवणं नित्यं शिवधर्मागमेन तु ॥ २० श्चिवमञ्जरं कृत्वा मभाते विमले पुनः। दानं भक्त्या(दस्वा) च भक्तानां ब्राह्मणानां विश्लेषतः बालदृद्धातुराणां च शक्त्या च परितोपयेत् । योगिनामन्नपानाभ्यामश्चसूत्रकमण्डल् ॥ 33 कीपीनाच्छादनं दण्डं भिक्षापात्रं च भसा च । ददद्वित्तानुसारेण गुरुं संपूजयेत्रतः ॥ ₹ ₹ हेमाङ्गुलीयवस्त्राचैगेन्थपूजा(पुष्पा)दिभिः शुभैः । संपूज्य मार्थयेत्पश्चात्कृताञ्जलिपरिग्रहः ॥ २४ त्वदाक्रया कृतं सर्वे शिवरात्रिमहाव्रतम् । अनुगृहीत्व मां नित्यमपराधं क्षमस्व मे ॥ 34 व्रतं कर्तमशक्तभेचलचित्तश्च मानवः । अथवाऽन्यप्रकारेण जागरं कार्येत्पुनः ॥ **२६** गेयवृत्योपहारैश्व स्तोत्रमङ्गल्याद्नैः । नानाश्चर्यपदानैर्वा नानाविधफलान्वितैः ॥ २७ शिवरात्र्यां विशेषेत्री शिवक्षेत्रे विशेषतः । येन केनाप्युपायेन शिवरात्र्यामुपोषितः ॥ 26 जागरं कारयेद्धीमान्पानकः स प्रमुच्यते । पुरुषो वाऽथ नारी वा कुमारो वाऽथ कन्यका ॥ २९ किं न विन्देत देवेशि शिवरात्रिमहोत्सवे । भर्तृहीना च या नारी शिवरात्र्युपवासतः ॥ ð o तस्मानिष्ठति मङ्गल्यं सुचिरं कालमक्षयम् । चान्द्रायणसहस्रेश्च प्राजापत्यक्षतेरपि ॥ 38 मासोपवासैरन्येश्व यत्फलं लभते च सः । ततः कोटिफलं(गुणं) लब्धं शिवरात्रिपजागरात्।।३२ सर्वयक्रतपोदानतीर्थवेदेषु यत्फलम् । तत्सर्वे लभते देवि शिवरात्रिमहात्रती ॥ 33 संवत्सरं प्रतिदिनं तपसा यत्फलं भवेत् । तत्सर्वे त्रिगुणीकृत्य शिवराज्यामुपोपितः ॥ 38 जन्मकोटिसहस्वैस्त् यत्फलं पुर्वसंचितम् । तत्फलं तस्य देवेशि शिवरात्रिप्रजागरात् ॥ 39 बनाहा गुरुघानी च वीरहा भ्रूणहा तथा । मद्यपश्च तथा गोब्रो मानृहा पिनृहा तथा ।। 38 स्तेयी सुवर्णस्तेयी च गुरुतल्परतः सदा । पुच्यते द्वपलीसक्तः शिवरात्रिशजागरात ॥ e F परदारमधर्षी च देवब्रह्मस्वहा तथा । मुच्यते भित्रघाती च कृतब्रोऽपि वरानने ॥ 36 विव(बीर्य)प्रच्यावकश्चेत्र लिक्कप्रध्वंसकस्तथा । मुच्यते नात्र संदेहः शिवरात्र्यां शिवार्चनात्।।३९ वाचिकानि विचित्राणि मानसानि महान्ति च। कायिकानि सहस्राणि तथा सांसर्गिकाणि च भिन्ता विमुच्यते सर्वः शिवगित्रप्रजागरात् । अस्थिमज्जागतं पापं सर्वजन्मान्तरैरपि ॥ बुक्याऽबुक्या च देविशि यदि वा वारुणीं पिवेत् । मुच्यते नात्र संदेहः शिवरात्रिमजागरात् ॥ अजिपत्वा हुनाशी च अदाना च विमुच्यते। यो लब्ध्वा देवि मानुष्यमल्पस्विप च जन्मसु ॥ ४३ अर्चयंदेश्वरं लिक्नं विद्रेशं पण्मुखं तथा । अधीत्य शिवविद्यां च परेभ्यो न वदन्ति ये ॥ विद्युण्यन्ति न शूण्यन्ति तमोपहतचेतसः । तेषां पापानि नश्यन्ति शिवरात्रिमजागरात् ॥ ४५ ये निन्दन्त्येश्वरं मार्गमाश्चर्य धर्मदर्शनम् । वेदांश्व शिवभक्तांश्व वैदिकाचारमेव वा ॥ 88 मध्यन्ति तानि(नेषां) पापानि शिवरात्रिप्रजागरात् । अर्चितं शंकरं दृष्टा न नमन्त्यल्पबुद्धयः ॥ येषां न राजते देवि लजाटं भस्मकेः शुभैः । तेषां पापानि नश्यन्ति शिवरात्रिपजागरात् ॥ ४८ उत्तमाक्के जटा येपां संसारभयनाशिनी। पाञ्जलि वा सदा महां न नमन्ति च शोभने।। 86 तेषां पापानि नक्यन्ति शिवरात्रिप्रजागरात् । न पक्ष्यन्त्यैश्वरं स्त्रिक्नं दिनं प्रत्यमरेश्वरि ॥ ये तु वा नापि गच्छन्ति शिवक्षेत्रेषु मानवाः । तेषां पापानि नश्यन्ति शिवरात्रिप्रजागरात् ५१ ये च ब्रह्मादिभिस्तुल्यं त्वां मां लक्ष्म्या च शक्तिभिः। गुरुं ये पाकृतैः सार्थं संस्मरन्ति वदन्ति ये तेषां पापानि नदयन्ति शिवरात्रियजागरात् । पर्वमैथुनकर्तारः परदाराभिगामिनः ॥ ये परित्यागसंयुक्ताः पुनः सङ्गेन बाधिताः। शिवलिङ्गं महापुण्यं ये स्पृशन्ति न ते कचित्।।५४

जन्मस्वनेकेषु देवि सादरं ध्रियते न वा । तेषां पापानि नश्यन्ति शिवरात्रिप्रजागरात् ॥ ५५ वसिष्ठ उवाच—

इत्येवं कथितं विपा दे(राजन्दे)व्ये देवेन भाषितम् । शिवरात्र्याश्च माहात्म्यं देवानां संनिधी पुरा मत्पूर्वगणपाः सर्वे देवा ब्रह्मपुरःसराः । मुनयश्च महात्मानः सनातनपुरागमाः ॥ 49 कैलासबासिनः सर्वे मेरी देवनिकेतने । शीता बभवुर्विभेन्द्राः श्रद्धां कृत्वा कुतृहलात् ॥ 96 तदामभृति ब्रह्माद्याः शिवरात्रिमहात्रतम् । [क्षकुर्वन्ति गौरवात्सर्वे शिवस्य परमात्मनः ॥ ५९ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं तच्छिवाज्ञया। शिवरात्रिव्यतं विष्ठाः की(राजन्की)र्वयेद्यः शृणोति वा सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते । यत्रेदं किर्यते विम(भूप) देव्या संनिद्दितः शिवः ॥ ६१ तत्र देवाः सगन्धवीः सकिनरमहोरगाः । तिष्ठन्त्यनुष्रहं कर्त् शिवराज्यां प्रजागरात् ।। ६२ अस्याध्यायस्य योऽर्थक्वः स विक्केयः सदाशिवः । तं प्रजयेन्महान्मानं भुक्तिमुक्तिप्रवर्वकम् ॥ ६३ महापातकयुक्ती वा युक्ती वा सर्वपातकैः । दोषैः कूर्तने लिप्येत ब्रतानुश्रवणाद्दी ॥ **E**3 कीर्तनीयमिदं सद्भिः शिवराज्यां विशेषतः । सर्वतीर्थेषु यन्पुण्यं सर्वयक्रेषु यन्फलम् ॥ ६५ तत्सर्वे कोटिगुणितं प्रामोति अवणादपि । यन्पुण्यं शिवगत्यां व त्याख्यानेनव तद्भवेत् ॥ EE यान्यान्प्रार्थयते कामांस्तांस्तान्त्रामोति मानवः । त्रतानुश्रवणादेव तत्पुण्यं लभते नरः ।। ६ ७

दिलीप उवाच-

**ऐहिकामुज्यिकाभीष्ट्रपदं परमदुर्लभम् । चतुर्थनिर्द्धतेमीर्ग चतुर्वगैफलप्रदम् ।।** ६८ **क्षेवं व्रतं सदा शुद्धं विशेपा**न्पुत्रदायकम् । तपश्चर्यापुरस्कारमस्माकं वद सृतज्ञः नन्मे वद महामुने)

मृत (बिसष्ठ) उवाच —

वतानामुत्तमं विशा(भूप) विशेषात्पुत्रदायसम् । ऐहिसामुप्पिकाभीष्ट्रपदं परमदुर्लभम् ॥ ७० शृणुध्वं(त्वं) सोमनाथस्य सौराष्ट्रपुरवासिनः । शंभोरुमामहायस्य सर्वमङ्गलदायिनः ॥ ७१ सौराष्ट्रमिति विख्यातं नाम्ना त्रेलोक्यपुजितम् । पुत्रकामा वहृत्पुत्रात्थनिष्ट्रपुर्थनं लभेत् ॥ ७२ वन्ध्याऽपि लभते पुत्रात्कृत्या सत्पतिमामुयात् । कन्यार्थी लभते कन्यां जयकामो नयं लभत् ॥ १४ वाक्तिभिभूषेत पुत्रपत्रिश्च संयुतः । पठमाना लभत्सर्व स्वयमुहित्य पठ्यते ॥ ७४ नाकाले मरणं तस्य न सपैर्देश्यते ततः । न विषं क्रमते देहे जहान्धत्वं न मक्ता ॥ ७५ न चोत्पातभयं तस्य दृश्चिकस्य भयं तथा । नाभिचारकृतद्विग्तं लिप्येत कदाचिन् ॥ ७६ यत्रेदं लिखितं विशाः(भूप) स्थापितं पृजितं यदि । न तत्र चकं द्विगत्यं कदाचित्रपि जायते ७७

**इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माधमाहा**त्म्ये बीमप्रतिलीपमवादे शिवरात्रित्रतास्यान

नामकचत्वारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ ( २३ ) आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः — ४४१० २

अथ द्विचत्वारिशद्धिकाद्वशनतमाऽध्यायः ।

वसिष्ठ उवार्च-

पुनस्ते कथिष्यामि माघस्यास्य च वैभवम् । पृच्छते कार्तवीर्याय दत्तात्रेयोदिनं पुरा ॥

अ धनुश्चिद्दान्तर्गनः पाठः, ठ. पुस्तकस्थः ।

९ ज्ञ. म. °च —अधुना माघमाहातम्यं प्रवक्ष्यामि नृषेत्तम । पृ । २ इ. अ. °त्रेयेण भाषितम् । द ।

द्वचात्रेयं हरिं साक्षाद्दसन्तं सहापर्वते । पत्रच्छ तं मुनिं ज्ञात्वा राजा माहिष्मतीपतिः ॥ कार्तवीर्य उवाच-भगवन्योगिनां श्रेष्ठ सर्वे धर्मा मया भुताः । मायन्त्रानफलं श्रीह कृपया मम सुव्रत ॥ दत्तात्रेय उवाच--भ्यतां राजशार्द्रल एतत्पक्षोत्तरं शुभम् । ब्रह्मणोक्तं पुरा श्रेतकारदाय महात्मने ॥ 8 तत्सर्वे कथयिष्यामि माघन्तानफ उं महत्। यथादेशं यथातिथि यथाविथि यथाकियम् ॥ ५ अस्मिन्वे भारते वर्षे कर्मभूमी विश्लेषतः । अमाघस्त्रायिनां नृणां निष्कलं जन्म कीर्तितम् ॥ Ę असुर्य गगनं यद्भद्चनद्रमुडुमण्डलम् । नद्भ भाति सत्कर्म माघस्नानं विना नुष ॥ 9 वतैदानैस्तरोभिश्र न तथा पीयते हरिः । माधमज्जतमात्रेण यथा पीणाति केशवः ॥ 6 न समं विद्यते किंचित्तेनः सौरेण नेजसा । तद्दन्कानेन माघस्य न समाः क्रतुनाः क्रियाः ॥ ९ त्रीतये वासुदेवस्य सर्वेपापापनुत्तये । माघम्तानं प्रकुर्वन्ति स्वर्गलाभाय मानवाः ॥ 20 कि रक्षितेन देहेन सुपुरेन बळीयसा । अध्वेणाप्यशुचिना मायस्नानं विना भवेत ॥ ?? अम्थिस्तम्भं स्नायुवन्यं मांसञ्जनजलेपनम् । चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पूर्णं मृत्रपुरीषयोः ॥ 35 आधिशोकजराव्याप्तं रोगमन्दिरमातुरम् । रजस्वलमनित्यं च सर्वदोषसमाश्रयम् ॥ ? 3 परोपनापि पापानि परदोहपरायणम् । लोल्पं पिशुनं कुरं कृतव्रं क्षणिकं तथा ॥ 38 बुत्पुरं पापजं दुष्टं द्वापत्रयविद्यपितम् । अशुचिस्नावि सच्छिदं तापत्रयविमोहितम् ॥ 94 निसगेनो अपमेरतं तृष्णाजनसमाकुलम् । कामकोधसमायुक्तं नरकद्वारसंस्थितम् ॥ 38 किमिवचैस्कभृथिष्ठं परिणामे जुनां हविः । ईटक्शरीरकं व्यर्थे माघस्नानविवर्जितम् ॥ 99 बुद्वुदा इव नोयेषु पृतिका इव जन्तुषु । जायन्ते मरणायैव माघस्नानविवर्जिताः ॥ 26 अवैष्णवा हता विप्रो हतं श्राद्धमद्क्षिणम् । अब्रह्मण्यं हतं क्षत्रमनाचारं कुलं हतम् ॥ ? 9 सदम्भश्र हतो धमेः क्रोधनैव हतं तथः । अहढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम् ॥ २० दुर्भगा च हता नारी ब्रह्मचारी तया हतः । अदीप्ताविहतो होमो हता भुक्तिरसाक्षिका ॥ 33 उपजीव्या हना कन्या म्बार्थे पाकक्रिया हना । शृद्रभिक्षाहतो यागः कृपणस्य हतं धनम् ॥२२ अनभ्यासहता विद्या हतो राजविरोधकृत् । जीवनार्थे इतं तीर्थे जीवनार्थे इतं व्रतम् ॥ 3 अमत्या च हता वाणी तथा पैशुन्यवादिनी । संदिग्धोऽपि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥ इतमश्रोत्रियं दानं इतो लोकश्र नास्तिकः । अश्रद्धया इतं सर्वे यत्कृतं पारलौकिकम् ॥ २५ इहलोको हतो नृणां दारियेण यथा रूप । मनुष्याणां तथा जन्म माघस्नानं विना हतम् ॥ २६ मकरस्थे ग्वी यो हि न म्त्रात्यनुदिते र्वी । कथं पापैः प्रमुच्येत स कथं त्रिदिवं ब्रजेत् ॥ बहाहा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः । माघस्तायी विषापः स्यात्तत्संयोगी च पश्चमः ॥२८ माघमासे रटन्त्यापः किंचिद्भ्युदिते रवी । ब्रह्मग्नं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीमहे ॥ २९ उपपातकसंघाश्र पातकानि महान्ति च । भस्मी भवन्ति सर्वाणि माघस्नायिनि मानवे ॥ o Ę वेपन्ते सर्वपापानि माघमाससमागमे । नाज्ञकालोऽयमस्माकं यदि स्नास्यति वारिणि ॥ \$ \$ पावका इव दीप्यन्ते मायस्नानैर्नरोत्तमाः । विमुक्ताः सर्वपापेभ्यो मेघेभ्य इव चन्द्रमाः ॥ \$2

| आर्द्र शुष्कं लघु स्थूलं वाष्णनःकायकर्मभिः । कृतं माघो दहेत्पापं पावकः समिधो यथा ।।         | 33          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| नामादिकं च यत्पापं बुद्धिपूर्वकृतं च यत् । स्नानमात्रेण तन्नश्येन्मकरस्थे दिवाकरे ॥         | ₹8          |
| निष्पापास्त्रिदिवं यान्ति पापिष्ठा यान्ति शुद्धिताम् । संदेहो नात्र कर्तव्यो माधस्नानाकरापि | धप।         |
| सर्वेऽधिकारिणो अत्र विष्णुभक्ती यथा तृप । सर्वेषां स्वर्गदो माघः सर्वेषां पापनाज्ञनः ॥      |             |
| एष एव परो मन्नो श्रेतच परमं तपः । मायश्रित्तं व्रतं चैतन्माघस्नानमनुत्तमम् ।।               | 30          |
| रृणां जन्मान्तराभ्यासान्माघस्नाने मतिर्भवेत् । अध्यात्मज्ञानशीलत्वं जन्माभ्यासाद्यथा तृप    | 36          |
| संसारकर्दमालेपप्रक्षालनविशारदम् । पावनं पावनानां च माघस्नानं परंतप ।।                       | 30          |
| स्नान्ति माघे न ये राजन्सर्वकामफलपदे । ते कथं भुज्जते लोकान्सूर्यचन्द्रग्रहोपमान ।।         | 80          |
| शृणु राजन्महाश्रये प्रभावं माघमासजम् । ऋँचीका नाम कल्याणी ब्राह्मणी भृगुवंशजा ।।            | 89          |
| बालवेधव्यदुःखार्ता तपस्तेपे मुदुष्करम् । विन्ध्यपादमहाकुक्षौ रेवाकपिलसंगमे ॥                | 83          |
| तत्र सा व्रतिनी भृत्वा नारायणपरायणा । सदाचाग्वती नित्यं नित्यं सङ्गविवर्जिता ॥              | 8 ક         |
| जितेन्द्रिया जितकोधा सत्यवागल्पभाषिणी । मुशीला दानशीला सा देहगोपणतन्पग ॥                    | 88          |
| पितृदेविद्विजेभ्यश्च दत्त्वा हुन्वा तथाऽनले । पष्टे काले च मा भुक्के खुञ्छवृत्तिः मदा नृप । | 180         |
| कुच्छातिकुच्छ्रपाराकतप्तकुच्छादिकैर्त्रतः । पुण्यात्रयति मा माघात्रमदायाश्च रोर्धाम ॥       | 8 ई         |
| एवं त्या तपस्विन्या बल्कलिन्या सुनेत्रया । सुमहासच्वशालिन्या धृतिसंतीषयुक्तया ॥             | ્ ક         |
| षष्टिर्माघास्तु सुस्नाता रेवाकपिलसंगमे । ततः सा तपसा क्षीणा तस्मिम्तीर्थे मृतव सा ॥         | 86          |
| माघस्नानजपुण्येन तेन सा वैष्णवे पुरे । उवास प्रमदायुक्ता चतुर्यगमहस्रकम् ॥                  | 80          |
| तत्र भुक्त्वा महाभोगान्सत्यलोकं जगाम सा । तत्र सत्यपुरे स्थित्वा भुक्ता भोगा अनेकज्ञः       | ٥,٥         |
| चतुर्युगसद्दसं तु तत्रोपित्वा महासती । सुन्दोपसुन्दनाञ्चाय पश्चान्पद्मभुवा पुनः ॥           | 6 9         |
| तिलोत्तमेनि सा नाम ब्रह्मलोकावनारिना । तेनव पुण्यशेषेण रूपस्यकायनं यया ॥                    | 42          |
| अयोनिजाऽवलारत्नं देवानामपि मोहिनी । लावण्यहदिनी तर्न्वा साऽभृदप्सरसां वरा ॥                 | <b>G</b> 3  |
| निपुणस्य विधेः स्रष्टुर्नृनमार्थ्यकारिणी । तामुत्र्पाद्य विधाता व तृष्टोऽनुद्वां ददौ तदा ॥  | <b>લ્</b> ૪ |
| [+यतो देवा जितास्ताभ्यां जग्मतुर्क्च(गत्वा वे ब्र)ह्मणोऽन्तिकम् । दृत्याभ्यां पीहिताः       | सर्वे       |
| विधात्रेऽपि न्यवद्यन ॥                                                                      | 44          |
| तयोर्विनाञ्चाय च तां मनसाऽचिन्तयत्तदा । तां विलोक्याथ तन्वक्रीमुवाचाथ पितामहः ॥]            | ५६          |
| ब्रह्मोवाच—                                                                                 |             |
| <b>एणञ्चा</b> वाक्षि गच्छ त्वं देत्यनाञ्चाय सत्वरम् ॥                                       | 49          |

दत्तात्रेय उवाच-

ततः सा ब्रह्मणो लोकाद्वीणामादाय भामिनी । गता पुष्करमार्गेण यत्र ते देववैरिणौ ॥ 46 तत्र स्नात्वा च रेवायाः पवित्रे निर्मले जले । परिधायाम्बरं रक्तं बन्धृककुसुमप्रभम् ॥ 60 रणदृलयिनी चारुसिखन्मखीरनूपुरा । लोलमुक्तावलीकण्ठा चश्चन्कुण्डलशोभिता ॥ ६० माधवीकुसुमापीडा कंकेलिविटपे स्थिता । गायन्ती सुस्वरं साधु पीडयन्ती च वल्लकीम् ॥ ६१

<sup>+</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठो झ. त्र. पुस्तकयोगीस्ति ।

मूर्छयन्ती स्वरं पह्जं सुक्तिग्धं कोमलं कलम् । इत्थं तिलोत्तमा बाला तिष्ठन्त्यशोककानने ६२ हृष्टा दैत्यभटैरिन्दोः कलेव सुखदायिनी । तां हृष्टा विस्मिते राजन्समेतैः सैनिकैर्धृशम् ॥ ६३ त्वरमाणैश्र हृष्ट्रेव गत्वा सुन्दोपसुन्दयोः । कथिता संश्रमेणैव वर्णयित्वा पुनः पुनः ॥ ६४

सैनिका ऊचुः — हे दैत्यो न विजानीमो देवी वा दानवी नु किम्। नागाङ्गना वा यक्षी वा स्त्रीरत्नं सर्वथा हि सा युवां रत्नभुजो लोके रत्नभूता च साऽवला । वर्तने नातिव्रेऽग्रे ह्यशोके शोकहारिणी ॥ गत्वा तां पत्रयतं नुनं पत्मथस्यापि मोहिनीम् ॥

दत्तात्रेय उवाच —
इति सेनापतीनां तो श्रुत्वा वाचं मनोहराम् । चषकं मीधुनस्त्यक्त्वा विहाय जलसेचनम्।।६७ उत्तमस्त्रीसहस्नाणि त्यक्त्वा तस्माजलाशयात् । श्रतभारायमीं घोगं कालदण्डोपमां गदाम् ६८ भिन्नां भिन्नां गृहीत्वा तो जवेनातिष्ठृतं गतो । यत्र शृङ्गारसज्जा सा इन्तुं चण्डीव तो स्थिता राजन्मधुक्षयन्तीव दैत्ययोर्मन्मधानलम् । स्थित्वा तस्याः पुरो जाल्मो तद्वपेणातिमोहितौ ।। विशेषान्मधुना मत्तावृत्रतुश्च परस्परम् ।।

मुन्दोपसुन्दावृचतुः— भ्रानिवरम भार्येयं ममास्तु वस्वाणिनी । न्वमेवाऽऽर्थ न्यजेमां मे भार्याऽस्तु मदिरेक्षणा ॥ ७१

दत्तात्रेय उवाच—
इत्याग्रहेण मंग्हभी मातकाविव सोन्मद्री । अन्योन्यकालसंदिष्टी गद्या जन्नतुश्च तौ ॥ ७२ प्रम्परमहारेण गतासू पितनी भुवि । तौ मृतो सैनिकेई द्वा कृतः कोलाहलो महान् ॥ ७३ कालगितममा केयं हा किमेतदुपस्थितम् । एवं वद्रसु दत्येषु दैश्यी सुन्दोपसुन्दकौ ॥ ७४ पानियन्ता गिरेः शक्ते हादिनीव तिलोत्तमा । प्रस्थिता गगनं शीन्नं घोतयन्ती दिशो दश ॥७५ देवकार्यं ततः कृत्वा गता मा ब्रह्मणोऽन्तिकम् । ततस्तुष्टेन देवेन विधिना साऽनुमोदिता ॥७६

दत्तात्रेय उवाच-इत्थं सा ब्राह्मणी राजन्भूत्वा चाप्सरसां वरा । भुक्नेऽद्यापि रवेलोंके माघस्नानफलं महत्॥७८ तेन मयत्नतो राजङश्रद्दधानैः सदा नरैः । स्नातव्यं मकरादित्ये वाङ्खद्भिः परमां गतिम् ॥७९ अनवाप्तो न तस्यास्ति पुरुषार्थोऽपि कश्चन । नाक्षीणं पातकं तस्य माघे मज्जिति यो नरः ॥८०

> इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवारे तिलोत्तमाख्यानं नाम द्विचत्वारिशदधिकद्विञ्चततमोऽध्यायः ॥ २४२ ॥ ( २४ )

> > आदितः स्रोकानां समध्यद्भाः – ४४१८२

#### अब त्रिबलारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

+श्रीदत्तात्रेय उवाच--

तुलां यान्ति न तेनात्र यज्ञाः सर्वे सदक्षिणाः । माघस्नानेन राजेन्द्र तीर्थे चैत्र विशेषतः ॥ न चान्यत्स्वर्गदं कर्म न चान्यत्पापनाश्चनम् । न चान्यन्मोक्षदं लोके माघस्नानसमं भुवि ॥ अत्रैव कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् । पुरा कृतयुगे राजन्नैषधे नगरे वरे ॥ आसीद्वेदयः कुवेराभो नामतो हेमकुण्डलः । कुलीनः सित्कयो राजन्द्विजपावकपूजकः ॥ कृषित्राणिज्यकर्ता च बहुधा क्रयविक्रयी । गोघोटकमहिष्यादियानपोषणतन्परः ॥ G पयो दथीनि तकाणि गोमयानि तृणानि च । काष्टानि फलपुलानि सर्पिलेवणपिष्पलीः ॥ धान्यानि शाकतेलानि वस्त्राणि विविधानि च । धातुनिश्चविकाराणि विक्रीणीते स सर्वदा ॥७ इत्थं नानाविधेवैंक्य उपायैः परमैस्तथा । कोटीहीटकद्रव्याणामर्जयामास सोऽष्ट्र वै ॥ एवं महाधनः सोऽथ आकर्णपलितोऽभवतु । पश्चाद्विचार्य संमारक्षणिकत्वं स चेतिस ॥ तद्धनस्य षडंशेन धर्मकार्यं चकार सः । विष्णोरायननं चके चके गेहं शिवस्य च ॥ तहागं कारयामास विपुलं सागरापमम् । वाष्यश्र पुष्करिण्यश्र बहुशस्तेन कारिताः ॥ 7 7 बटाश्वत्थाम्रककोलजम्बृनिम्बादिकाननम् । आरोपितं सुसन्त्वेन तथा पुष्पवनं शुभम् ॥ **5** 3 उदयादस्तपर्यन्तमन्नदानं चकार सः । पुराद्वहिश्चतुर्दिञ्ज प्रपाश्चकेर्शनशोभनाः ॥ ? 3 पुराणेषु प्रसिद्धानि थानि दानानि भूपते । ददी तानि स धर्मात्मा नित्यं दानपरः सदा ॥१४ याबज्जीवं कृते पापे प्रायश्चित्तं तथाऽकरोत् । देवपुत्रापरो नित्यं नित्यं चार्तिथिपुत्रकः ।। ? 4 तस्ये यं वर्तपानस्य संजातो द्वी सुनौ नृप । तौ च प्रसिद्धनामाना श्रीकुण्डलविकुण्डला ॥ ? 5 तयोर्भृक्षि गृहं त्यक्त्वा जगाम तपसे वनम् । समाराध्य परं देवं गोविन्दं वरदं विश्वम् ॥ 99 तपःक्षिष्टशरीरोऽसौ वासुदेवमनाः सदा । प्राप्तवान्वेष्णवं लोकं यत्र गत्वा न शोचित ॥ 96 अथ तौ तत्सुतौ राजन्मद्मानसमन्दितौ । तरुणौ इपमंपन्नी धनगर्वेण मोहिता ।। 99 दुःशीलौ व्यसनासक्तौ सर्वकर्मविद्रवकौ । अधर्मनिरतौ दृष्टो परदाराभिमधिनौ ।। २० न वाक्यं शृणुतो मातुर्रद्धानां वचनं तथा । दुर्मार्गगौ दुरात्मानौ पितृमित्रनिषेधकौ ॥ 28 गीतवादित्रनिरतौ वेणुवीणाविनोदितौ । वारस्त्रीश्वतसंयुक्तौ गायन्तौ चेरतुस्तदा ।। २२ चादुकारपरेर्युक्तौ विटगोष्टीविशारदौ । नानालंकारशोभाट्याँ मौक्तिकोदारहारिणौ ।। ે ફ गजवाजिरथोघेन क्रीडन्तौ तावितस्ततः । मधुपानसमायुक्तौ वारस्त्रीरतिमोहितौ ॥ २४ मुवेषो चारुवसनौ चारुवन्दनरूषितौ । नाजयन्तौ पितुर्द्रव्यं सहस्रं ददतुः शतम् ॥ 34 सुगन्धिमाल्यमालाढ्यो कस्तृरीतिलकोज्ज्वली । तस्थतुः स्वगृहे रम्ये नित्यं भोगपरायणी॥ २६ इत्थं तु तद्धनं वाभ्यां विनियुक्तमसद्व्ययेः । वारस्रीविटशैलृषमञ्ज्ञचारणबन्दिषु ॥ २७ अपात्रेषु धरं दचपुप्तं बीजिमिबोपरे । न सत्पात्रेषु तइत्तं न ब्राह्मणमुखे हुतम् ॥ २८ नार्चितो भृतभृद्विष्णुः सर्वपापमणाश्चनः । तयोरवं तु तद्रव्यमचिरेण क्षयं गतम् ॥ २९ ततस्तौ दुःखमापन्नौ कार्पण्यं परमं गतौ । श्रोचमानौ विमुद्यैतौ क्षुत्पीडादुःखकिशतौ ॥ 30

<sup>+</sup> एतदाद्यध्यायत्रयं केषुचित्पुस्तकेषु नास्ति ।

९ र. 'तो हिम°। २ र. स. 'यो दान्तो द्वित्त'। ३ र. स. प्रपा। ४ र. ल. 'दूरनी। सं

तयोस्त तिष्ठतोर्गेहे भोज्यं नास्ति यदा तदा । स्वजनैर्बान्धवैः सर्वैः सेवकैरुपजीविभिः ॥ द्रव्याभावे परित्यक्तौ निन्धमानौ ततः पुरे । पश्चाचौर्य समारब्धं ताभ्यां तन्नगरे नृप ।। राजतो लोकतो भीतौ स्वपुराश्चिर्गतौ तदा । चक्रतुर्वनवासं तौ सरोषौ पाणिपीडितौ ॥ \$ \$ जब्रतः सततं मुढौ जालैर्वाणीर्वेषान्त्रितैः । नानापक्षिवराहांश्र हरिणात्रोहितांस्तदा ॥ 88 शशकाञ्शलकीर्गोधाः श्वापदांश्च तदा बहुन् । महाबली भिल्लसङ्गावाखेटकरती सदा ॥ 34 एवं मांसमयाहारौ पापाचारौ परंतप । यदा च भूधरं पाप्त एकोऽन्यश्च वनं गतः ॥ 38 शार्दुलेन हतो ज्येष्टः कनिष्टः मर्पदंशितः । एकस्मिन्दिवसे राजन्यापिष्टौ निधनं गतौ ॥ **e**/§ यमदूर्तस्तदा बद्ध्वा पाशैर्नीतौ यमक्षयम् । गत्वा च जगदुः सर्वे ते दूताः पापिनाविमौ ॥ ३८ धर्मराज नगवेनावानीनौ तव शासनात् । आज्ञां देहि स्वभृत्येषु प्रसीद करवाम किम्।। आलोच्य चित्रगुप्तेन तदा द्ताञ्जगौ यमः॥ ? 9 यम उवाच -

एकस्तु नीयतां घोरे निरये तीव्रवेदने । अपरः स्थाप्यतां स्वर्गे यत्र भोगा अनुत्तमाः ॥ ४० दत्तात्रेय उवाच—

कुनान्नाज्ञां ननः प्राप्य दुनैश्व क्षिप्रकारिभिः । निक्षिप्तो रौरवे घोरे तयोज्येष्ठो नराधिप ॥ नेषां दूनवरः कश्चिदुवाच पधुरं वचः ॥ ४१

यमरून उवाच--

विकुण्डल मया सार्थमोहि स्वर्ग ददामि ते । भुक्क्ष्त्र भोगाननेकांस्त्वमितितान्स्वेन कर्मणा।। ४२ दत्तात्रय उवाच—

ततो हृष्टमनाः सोऽथ दृतं पत्रच्छ तं पथि । संदेहं हृदि कृत्वा तु विस्मयं परमं गतः ॥ विचारयन्हृदि स्वर्गः कस्य हेतोः फलं मम ॥

विकुण्डल उवाच-

भो दूतवर पृच्छामि संशयं न्वामइं परम् । आवां जातौ कुले तुल्ये तुल्यं कर्म तथा कृतम् ४४ मृत्युकालोऽपि तुल्योऽभूज्ञल्यं दृष्टो यमस्तथा । कथं स नरके क्षिप्तस्तुल्यकर्मा ममाग्रजः ॥ ४९ मम भावी कथं नाक इति मे छिन्धि संशयम् । श्रदेवदूत न पश्यामि मम स्वर्गस्य कारणम् ४६

[+दत्तात्रेय उवाच— इति पृष्टो देवदूनो विकुण्डलमुवाच ह ] ॥

80

43

यमदूत उवाच-

माता पिता सुतो जाया स्वसा भ्राता विकुण्डल । जन्महेतोरियं संज्ञा कृतं कर्मोपभुक्तये ॥ ४८ एकस्मिन्पादपे यद्वच्छकुन्तानां समागमः । पुत्रभ्रातृपितृणां तु तथा भवति संगमः ॥ ४९ तेषां यद्यद्धि यः कर्म कुरुते पूर्वभावतः । तस्य तस्य फलं भुक्ते पुरुषः कर्मणस्तदा ॥ ५० सत्यं वदामि ते प्रीत्या नरैः कर्म शुभागुभम् । स्वकृतं भुज्यते वैश्य प्राप्ते काले पुनः पुनः ॥५१ एकः करोति कर्माण एकस्तत्फलमभुते । अन्यो न लिप्यते वैश्य कर्मणाऽन्यस्य कस्यचित् ५२ अतस्तु नरकं पापैस्तव भ्राता सुदारुणः । त्वं च धर्मेण धर्मात्मनस्वर्गं प्राप्तोऽसि शाश्वतम्॥५३

<sup>\*</sup> इत आरभ्येतदाख्यानसमाप्तिपर्यन्तं देवदूतभ्रव्येन यमद्त एव गृह्यत उपक्रमोपसंहारानुरोधात् । + इदमर्घ र.

स. पुस्तकस्थम् ।

विकुण्डल उवाच-

आबाल्यान्मम पापेषु सततं रमते मनः । अस्मिञ्जन्मनि हे दूत दुष्कृतं हि कृतं मया ॥ ५४ देवदूत न जानामि सुकृतं कर्म चाऽऽत्मनः।यदि जानासि तत्पुण्यं तन्ममाऽऽचक्ष्व पृच्छतः ५५

देवदूत उवाच-

शृणु वैश्य शवस्यामि यस्त्रया पुण्यमित्तम् । जानामि तद्रहं सर्वे न त्वं वेत्य सुनिश्चितम् ॥५६ हिरिमित्रसुतो मित्रः सुमित्रो वेदपारगः । आसीत्तस्याऽऽश्रमः पुण्यो यमुनादक्षिणे तदे ॥ ५७ तेन सख्यं वने तस्मिस्तव जातं विश्वां वर । तत्त्मक्रेन त्वया म्नातं माघमामद्वयं तथा ॥ ५८ कालिन्दीपुण्यपानीये सर्वपापहरे वरे । तत्तीर्थे लोकविष्याते नाम्ना पापप्रणाञ्चने ॥ ५० एकेन सर्वपापेभ्यो विमुक्तस्त्वं विश्वां वर । द्वितीयमाघपुण्येन स्वर्गप्राप्तिस्तवानघ ॥ ६० त्वं तत्पुण्यप्रभावेन मोदस्व सततं दिवि । नरकेषु तव भ्राता सहतां यमयातनाम् ॥ ६१ छिद्यमानोऽसिपत्रेश्व भिद्यमानश्च मुद्धरः । चृण्यमानः ज्ञिलापृष्ठं तप्ताक्षारेषु भीजतः ॥ ६२

श्रीदत्तात्रेय उवाच---

इति दूतवचः श्रुत्वा भ्रातृदुःखेन दुःखितः । पुलकाङ्कितसर्वाङ्गा दीनोऽमा विनयान्त्रितः ॥ उवाच देवदूतं तं सान्त्वयिशपुणं वचः ॥ ६३

विकुण्डल उवाच-

मैत्री साप्तपदी साधो सतां भवति सत्कला । मित्रभावं विचिन्त्य त्वं मामुपाकर्तुमर्हीम ॥ ६४ त्वचोऽदं श्रोतुमिच्छामि सर्वब्रस्त्वं मतो मम । यमलोकं न पर्व्यान्त कर्मणा येन मानवाः ॥ गच्छन्ति निर्यं येन तन्मे त्वं कृपया वद ॥

यमदूत उवाच-

सम्यक्पृष्टं त्वया वैत्रय लुप्तपापोऽसि सांप्रतम् । विशुद्धे हृदये पुंसां बुद्धिः श्रेयिस जायते ॥६६ यद्यप्यवसरो नास्ति मम सेवापरस्य च । तथाऽपि च तव स्नेहान्त्रवक्ष्यामि यथामति ॥ कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । परपीडां न कुर्वन्ति न त यान्ति यमालयम् ॥ ६८ न वेदैन च दानैश्व न तपोभिर्न चाध्वरैः । कदाचित्सद्गति यान्ति पुरुषाः प्राणिहिमकाः ॥६९ अहिंसा परमो धर्मस्त्विहिंसा परमं तपः । अहिंसा परमं दानिमन्यूचुर्मुनयः सदा ॥ मञ्जकान्मत्कुणान्दंशान्यूकादिमाणिनः सदा । आत्मापम्यन रक्षन्ति मानवा ये द्यालवः ॥ ७१ तप्ताक्वारमयं कीलमार्गे मेततरिक्वणीम् । दुर्गतिं नैव यास्यन्ति कृतान्तस्य च ते नराः ॥ भूतानि येऽत्र हिंसन्ति जलस्थलचराणि च । जीवनार्थं नरा यान्ति कालमुत्रं च दुर्गतिम् ॥७३ स्वमांसभोजनास्तत्र पूर्यशोणितफेनपाः । मज्जन्तश्च वसापङ्के दृष्टाः कीटेरयोमुखेः ॥ 98 परस्परं च खादन्तो ध्वान्ते चान्योन्यघातिनः । वसन्ति कल्पमेकान्ते रुदन्तो दारुणस्वरम् नरकािक्रगता वैश्य स्थावराः स्युश्चिरं तु ते । ततो गच्छन्ति ते कूरास्तिर्यग्योनिक्षतेषु च ॥७६ पश्चाद्भवन्ति जात्यन्धाः काणाः कुन्जाश्च पङ्गवः । दरिद्रा अङ्गहीनाश्च मनुष्याः माणिहिंसकाः ॥ तस्माद्देश्य परद्रोहं कर्मणा मनसा गिरा । लोकद्वयहितेच्छुयों धर्मतो वे स नाऽऽचरेत् ॥ 30 लोकद्रये न विन्दन्ति मुखानि पाणिहिंसकाः । ये न हिंसन्ति भूतानि ते न विभ्यति कुत्रचित् मिबसन्ति यथा नद्यः समुद्रमृजुवक्रगाः । सर्वेऽधमीश्र हिंसायां प्रविश्वन्ति तथा हृहम् ॥ 60

९ ७

स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयक्षेषु दीक्षितः । अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्तं येन विश्वां वर ॥ धर्मानिजांश्व शास्त्रोक्तान्वर्णधर्मानुमिश्रितान् । पालयन्तीह ये वैदय न ते यान्ति यमालयम् ८२ः ब्रह्मचारी गृहस्थोऽपि वानपस्थो यतिस्तथा । स्वधर्मनिरताः सर्वे नाकपृष्ठे वसन्ति ते ॥ यथोक्तकारिणः सर्वे वर्णाश्रमममन्विताः । नरा जितेन्द्रिया यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥८४ इब्रापुर्नरता ये च पश्चयज्ञरताश्च ये। द्यान्त्रिताश्च ये नित्यं ते नेक्षन्ते यमालयम् ॥ इन्द्रियार्थाश्रिष्टत्ता ये समर्था वेदवादिनः । अग्निपूजारता नित्यं ते विमाः स्वर्गगामिनः ॥ ८६ अदीनवदनाः शगः शत्रुभिः परिवेष्टिनाः । आहवेषु विषन्ना ये तेषां मार्गो दिवाकरः ॥ अनाथम्बीद्विजार्थे च शरणागनपालने । प्राणांस्त्यजनित ये वैश्य न त्यजनित दिवं तु ते ॥ पङ्ग्वन्धवालवृद्धांश्च राग्यनाथदरिद्विणः । ये पुष्णन्ति सदा वैश्य ते मोदन्ते सदा दिवि ॥८९ गां हप्ना पङ्कतिमेम्रां गंगममं तथा द्विजम् । उद्धरिष्यन्ति ये वैश्य तेषां लोकोऽश्यमेधिनाम् ९० गांग्रामं ये प्रयच्छिन्ति शुश्रुपन्ति च ये सदा। ये नाऽऽरोहन्ति गोपृष्ठे ते स्युः स्वर्लोकवासिनः॥ अग्निप्रजादेवपुजागुरुपुजारताथ ये । सर्वपुजारता नित्यं ते विष्ठाः स्वर्गगामिनः ॥ गर्नमात्रं त् ये खन्युर्यत्र गोर्वितृषा भवेत् । यमलोकमदृष्ट्वैव सद्गतिं यान्ति ते नराः ॥ 69 वापीकपनडागाढौ धर्मस्यान्तो न विद्यते । पिवन्ति स्वेच्छया यत्र जलस्थलचराः सदा ॥ ९४ नित्यं दानपरः सो अय कथ्यते विवुधैरपि । यथा यथा च पानीयं पिवन्ति स्वेच्छया नराः ९५ तथा तथाऽक्षयः स्वर्गी धमेबुद्ध्या विशां वर । प्राणिनां जीवनं वारि प्राणा वारिणि संस्थिताः तत्वयां ये प्रयच्छन्ति ने दीप्यन्ते मदा दिवि॥ ९६

अश्वन्थमकं पिचुमन्दमकं न्यग्रोधमकं दश तिन्तिडीश्च । कपिन्थाविल्वामलकत्रयं च पश्चाम्रवापीनिंग्कं न पश्चेत् (?)॥

वरं भृषिकहाः पश्च न तु काष्ठिकहा द्वा । पत्रैः पुष्पैः फर्लेभूँलैः कुर्वन्ति पितृतर्पणम् ॥ ९८ न तन्करोत्यिग्नहात्रं सुहुतं योपितः सुनः । यन्करोति घनच्छायः पादपः पथि रोपितः ॥ ९९ सदा सुर्खा स वस्ति सदा दानं पयच्छिति । सदा यज्ञं स यजते यो रोपयित पादपम् ॥१०० सुच्छायान्फलपुष्पाद्ध्यान्पादपान्पिथ रोपितान् । छिन्दन्ति ये नरा मूढास्ते यान्ति निरयं चिरम्

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माधमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे शुभाशुभकर्मवर्णनं नाम त्रिचल्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ (२५)

आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः - ४४२८३

अथ चत्र्वत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

यमदृत उवाच—
न पश्यन्ति यमं वैश्य तुलसीवनरोपणात् । सर्वपापहरं पूर्तं कामदं तुलसीवनम् ॥
तुलसीकाननं वेश्य गृहे यस्मिस्तु तिष्ठति । तहृहं तीर्थभूतं हि नो यान्ति यमकिंकराः ॥
ताबद्वर्षसहस्राणि याबद्वीजदलानि च । वसन्ति देवलोके ते तुलसीं रोपयन्ति ये ॥
तुलसीगन्थमाद्याय पितरस्तुष्ठमानसाः । प्रयान्ति गरुडारूढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥

द्शेनं नर्भदायास्तु गङ्गास्नानं विश्वां वर । तुल्लसीदलसंस्पर्शः सम्मेतन्रयं स्मृतम् ॥ रोपणात्पालनात्सेकाइर्भनात्स्पर्शनाचृणाम् । तुलसी दइते पापं वाच्यनःकायसंचितम् ॥ पसे पसे तु संपाप्ते द्वाद्रयां वैश्यसत्त्व । ब्रह्मादयोऽपि कुर्वन्ति तुलसीवनपूजनम् ॥ यणिकाश्चनपुष्पाणि तथा मुक्ताफलानि तु । तुलसीपत्रदानस्य कलां नाईन्ति घोडशीम् ।। G आम्ररोपसइस्रेण पिष्पलानां शतेन च । यत्फलं हि तदेकेन तुलसीविटपेन तु ॥ विष्णुपूजनसंसक्त स्तुलसीं यस्तु रोपयेत् । युगायुतं दक्षैकं च रोपको (स धुवं) रमते दिवि ॥१० तुलसीयञ्जरीभियीः कुर्याद्धरिहरार्चनम् । न स गर्भगृहं याति मुक्तिभागी भवेत्रगः ॥ पुष्करादीनि तीर्थानि गृहाद्याः सरितस्तथा । बासुदेबादयो देवा बसन्ति तुलमीदले ॥ आरोप्य तुलसीं वैदय संपृत्रय सुदलैईरिय । वसन्ति मोदमानास्ते यत्र देवश्रतुर्भृतः ।। प्रकालं द्विकालं वा त्रिकालं वाऽपि यो नरः। समर्चयित देवेशं लिक्ने रेवासमुद्भवे।। 3.8 स्फाटिके रत्नलिक्के वा पार्थिवे वा स्वयंभुवि । स्थापिते वा कचिद्वेष्ठय तीर्थे क्षेत्रेऽथ पावने १५ नमः श्विताय मन्नेण कुर्वन्तस्तज्ञपं सदा । शृण्वन्ति यमलोकस्य कथामपि न ते नगः ॥ ? 5 श्विवपुजापभावेन शिवभक्ताः शिवे रताः । मोदन्ते शिवलोके ते यावदिन्द्राश्चतुर्द्शः ॥ 99 भिन्दन्ति शैलानुद्धीन्पिबन्ति व्यत्यासयन्ति क्षितिमन्तिरिक्षम् ॥ तृणीकृतब्रह्मपुरंदराणां किं दुष्करं शंकरकिंकराणाम् ॥ 16 सौभाग्यं कान्तिमद्भ्यं सत्यं त्यागः प्रवकृता । शोर्यं च जगित म्ब्यातिः शिवपुजाविधेः फलम्।। ब्रह्मणः सृष्टिकर्तृत्वं विष्णोर्दानवमर्दनम् । बलेर्दानमभावश्च शिवपृजाविषेः फलम् ॥ कर्णस्य दानभूरत्वं कार्तवीर्यस्य भूरता । कुवेरधनसंपत्तिः शिवपृजाविधेः फलम् ॥ 2) द्रीपदीसुपतित्वं च धुवस्य पद्मुश्चतम् । अर्जुनस्य जयमाप्तिः शिवपुजाविषेः फलम् ॥ 33 सुद्दस्यं वासुदेवस्य वाक्मियत्वं बृहस्पतेः । ब्रह्मतेजो वसिष्ठस्य शिवपृजाविधेः फलम् ॥ 2 3 अगस्त्येनार्णवः पीतः सुतीर्णश्च हनुमता । राघवेणोद्धिर्वद्धः शिवपुनाविषेः फलम् ॥ 5.8 अपन्त्रं वा समन्नं वा लिङ्गस्योपिर विन्यसेत् । पत्रं वा पुष्पमेकं वा कुलकोटि समुद्रग्त ।। 26 प्रसन्तेनापि श्वान्तेन दम्भेनापि हि लोभतः । ये सेवन्ते महादेवं न ते पत्रयन्ति भास्करिम् ॥२६ त्रिवार्चनसमं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् । सर्वेश्वर्यपदं वैश्य नास्ति किचिज्ञगत्रय ॥ 29 क्षिवभक्तिं प्रकुर्वाणा ये द्विषन्ति जनार्दनम् । तेषां निरयपातस्तुं यावदिन्द्राश्चतुर्देश ॥ 26 परात्परतरं यान्ति नारायणपरायणाः । न ते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषान्ति महेश्वरम् ॥ २० [क्द्रव्यमश्रं फलं तोयं शिवस्वं न स्पृशेत्कचित्। निर्माल्यं नैव संलक्क्येत्कुपे सर्वे च तिक्षपेत्।। मिसकापादमात्रं हि शिवस्त्रमुप्रजीवति । मोहाङ्कोभात्स पच्येत कल्पान्तं नरकं नरः] ।। 3 9 **तुणैः काष्ट्रैश्र पाषाणैर्ये कुर्वन्ति** शिवालयम् । मोदन्ते सह रुद्रेण ते नराः शिवसंनिधी ॥ 32 ब्रह्मविष्णुमहादेवमासादं मठमेव वा । कृत्वा तु सुचिरं कालं तत्र लोके वसन्ति ते ।। **\$ \$** ये भर्ममदगोज्ञालाः पथि विश्राममन्दिरम् । यतीनां सदनं वैद्य दीनानाथकुटीरकम् ।। 38 बसवालां सुविपुलां ब्राह्मणस्य च मन्दिरम् । कुर्वनित ते यान्ति वैदय इन्द्रस्य सदनं महत् ३५

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठो र. ल. पुस्तकस्यः

जीर्णोद्धारेण वै तेषां तत्फलं द्विगुणं भवेत्। तन्मुक्त्वाऽन्यत्र यः कुर्यात्स गच्छेक्रिरयं महत् (ध्रुवम् ) देवविषयतीनां तु मठे लोभविमोहितः । मठाथिपत्यं यः कुर्यात्सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ e ş स पच्यते महाघोरे राग्वे नरकेऽभये । पत्रं पुष्पं फलं तोयं द्रव्यमन्यन्मठस्य तु ॥ 36 योऽश्राति स पतेत्रयोरे नरके नात्र संशयः । यमिच्छेन्नरकान्नेतुं सपुत्रपशुवान्धवम् ॥ 39 तं देवेष्विथपं कुर्याद्रोपु च ब्राह्मणेषु च । अभोज्यं मिठनामन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत ॥ ४० स्पृद्धा मटपनीत्वदय सवासा जलमाविशेत् । ब्रह्मविष्णुभहेशानां पूजार्थे पुष्पवाटिकास् ॥ 83 आरोपर्यान्त ये धन्या देवलोके वसन्ति ते । ये मदा पितृदेवांश्व प्रीणयन्त्यतिथीनपि ॥ प्राजापत्यं हि ते यान्ति लोकं सर्वोत्तमोत्तमम्। मुर्खो वा पण्डितो वाऽपि श्रोत्रियः पतितोऽपि वा ब्रह्मतुल्यो अतिथिवैञ्य मध्याहे यः ममागतः । पथि श्रान्ताय दृद्धाय अन्यस्मै भ्रुधिताय वा॥४४ प्रयच्छन्त्यत्रपानं ये ते नाके चिग्वासिनः । अदृष्टपूर्वी ये पान्था भोक्तुकामाः क्षुधाकुलाः ॥४५ यह है तृतिमायान्ति ब्रह्मलोके बसन्ति ते । अतिथिविमुखो यस्य संगच्छेहहमागतः ॥ मध्याद्वे वंडय मार्य वा स प्रयाति यपालयम्। नाम्तीति वचनं श्रुत्वा खिन्नो गेहाद्वजेतु यः४७ आजन्ममंचितं पण्यं गृहाति गृहमेथिनः । नास्त्यतिथिसमा बन्धुनीस्त्यतिथिसमं धनम् ॥ नाम्यितिथिममो धर्मी नाम्यितिथिममं हितम् । आतिथ्यम्य प्रभावेन राजानी मुनयस्तथा ४९ ब्रह्मलोकं गता \* ऽचापि न च्यवन्ते विशां वर । जन्ममध्ये यहस्थो यः प्रमादाद्वा कथंचन ॥५० भोजपन्यतिथीचनं नेव पञ्यति संदिनकम् । सुदीपेषु विमानेषु भुक्के पीयुषमन्नदः ॥ याति स्वगी≆युती वैञ्य उत्तरांश्च कुरूंश्च सः । ततश्च भारते वर्षे राजा भवति धार्भिकः ॥ ५२ असरी दीवेगायश्र विन्देदशीणवंशताम् । सर्वेपामेव जन्तृनामने पाणाः प्रतिष्ठिताः ॥ Q 3 तेनान्नदो विशां श्रेष्ठ प्राणदाता स्मृतो बुर्यः । प्राह वैतस्वतो देवो राजानं केसरिध्वजम् ॥५४ पतन्तं स्वगेन्होकानं कारुण्येन विशां वर । दद्स्वात्नं ददस्वात्नं ददस्वात्नं नराधिष ॥ कमेभुमा गता भूया यदि स्वर्गतिमिच्छमि । इत्यश्रावि मया वैक्य साक्षायममुखात्तदा ॥ अज्ञदानसमं दानमता नाम्ति मयोदितम् । पानीयं पददद्वीष्मे हेमन्ते च तथेन्धनम् ॥ असं चैत्र सदा दस्त्रा यामी यान्ति न याननाम् । ज्ञानाज्ञानेषु पापेषु क्षुद्रेषु च महत्सु च॥५८ पटमु पटमु च मासेषु प्रायिश्वत्तं च यश्चरेत् । निष्कल्मपो नरो वैश्य स कृतान्तं न पश्यिति ९९ पार्याक्षत्तमकुत्वेह नरो भवति नारकी । पार्याक्षत्तं चरेद्यस्तु वाद्यनःकायकर्भसु ॥ स प्रामोति शुभाहाँकान्द्वगन्धवेमेवितान । नित्यं जपन्ति ये वैश्य गायत्री वेदमातरम् ॥ ६१ अन्यद्वा वृद्धिकं जप्यं न ते लिप्यन्ति पातकः । वेदाभ्यासरता नित्यं सायं पातर्हुताशने ॥ ६२ ये जुद्दिति द्विजा वृदय ते लभन्तेऽक्षयां गृतिम् । नित्यं व्रतसमाचारो नित्यं तीर्थोपसेवकः ॥ ६३ जितिन्द्रियः सत्यवाग्यो यमं रोद्रं न पश्यति । पराम्नं परपाकं च नित्यं धर्मरतस्त्यजेत् ॥ यो यस्यात्रं समक्षाति स तस्याक्षाति पानकम् । सर्वत्र प्रतिगृहीयाद्वीजनं न समाचरेत्॥ ६५ नरकं दारुणं मन्त्रा परास्त्र च रितं त्यजेत् । याम्यं हि यातनादुः सं प्रातः स्नायी न पश्यति ६६ भानःस्त्रानेन पृयन्ते अपि पापकृतो जनाः । प्रातःस्त्रानं हरेद्वैश्य तत्तद्धाह्यान्तरं मलम् ॥ प्रातःस्त्रानेन निष्पापो नरो न निरयं व्रजेत् । स्त्रानं विना तु यो भुक्के मलाशी तु सदा नरः६८

अश्रीपाद्यस्तस्य वैदर्य विमुखाः सर्वदेवताः । स्नानहीनो नरः पापी स्नानहीनो श्रीचः सदा ॥ अस्तायी नरकं भुक्त्वा पुल्कसादिषु जायते । ये पुनः स्रोतिस स्नानमाचरन्तीह पर्वणि ॥ ७० ते नैव दुर्गति यान्ति न जायन्ते कुयोनिषु । दुःस्वमो दुष्टचिन्ता च वन्ध्या भवति सर्वदा ॥७१ शातःस्नानविशृद्धानां पुरुषाणां विशां वर् । तिलांश्च तिलपात्रं च तिलपद्मं यथाविधि ॥ हस्या मेतपतेर्भूमि न व्रजन्ति नराः कचित् । पृथिवीं काश्चनं गां च महादानानि घोडश ॥ ७३ दस्या तु न निवर्तन्ते स्वर्गलोकाद्विकुण्डल । पुण्यासु तिथिषु पाक्को व्यतीपातेषु संक्रमे ॥ स्नात्वा दत्त्वा च यो भुक्के नैव मज्जित दुर्गती । नैव पश्यन्ति दातारो दारुणं रौरवं पथम्॥ ६५ इह लोके न जायन्ते कुले धनविवर्जिते । सत्यवादी सदा मौनी त्रियवादी च यो नरः ॥ ७६ अक्रोधनः क्षमासिन्धुर्नातिवागनसूयकः । सदादाक्षिण्यमंपन्नः सदाभृतद्यान्वितः ॥ ७७ गोप्ता च परधर्माणां बक्ता परगुणस्य च । परस्वं तृणमात्रं च मनसाऽपि न यो हरेतु ।। 96 न पश्यति विशां श्रेष्ठ स वै नरकयातनाम् । परापवादी पापिष्टः पापेभ्योऽपि मने। मम ॥ ७९ पच्यते नरके तावद्यावदाभृतसंष्ठवम् । वक्ता परुषवाक्याणां मन्तव्यां नरकागतः ॥ 60 संदेहो न विशां श्रेष्ठ पुनर्योस्यति दुर्गितम् । न तीर्थेर्न तपाभिश्र कृतव्रम्यास्ति निष्कृतिः ॥८१ सहते यातनां घोरां स नरो नरके चिरम् । पृथिव्यां यानि नीर्थानि नेषु मर्ज्ञात यो नरः॥८२ जितेन्द्रियो जिताहारो न स याति यमालयम् । न तीर्थे पातकं कुर्यान्यजेनीर्थोपजीवनम् ॥८३ तीर्थे प्रतिग्रहस्त्याज्यस्त्याज्यो धर्मस्य विकयः। दुर्जरं पानकं नीर्थे दुर्जरश्च प्रांतग्रहः ॥ 68 तीर्थेषु दुर्जरं सर्वमेतत्कुन्नरकं ब्रजेत् । सकृद्रङ्गाम्भीस स्नान्वा पूर्वा भवति वारिणा ॥ 64 नरो न निरयं याति अपि पानकराशिकृत् । व्रतं दानं तपा यज्ञाः पवित्राणीतराणि च ॥ ८६ गङ्गाबिन्द्रभिषेकस्य न समानीति विश्वतम् । अन्यतीर्थसमां गङ्गां यो व्रवीति नगधमः ॥ स याति रौरवं वैदय नरकं दारुणं महत् धुवम् )। अर्थवादिममं चापि पुराणामिति यो वदेत ॥ पच्यते नरके घारे कुलानामेकविंशतिः॥ 66

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विमष्टिदलापसवादे वैदयदेवदृतसवादे दानादिमहिमवर्णन नाम चतुश्रवारिहाद्यकिद्विदाततमोऽभ्यायः ॥ २८४॥ ८२६ ।

आदिनः श्लोकानां समध्यद्वाः — ४४३७१

भथ पञ्च बन्वारिशद्धि रुद्धि गतनमे । ५५ या य

देवदूत जवाच-भर्मद्रवो झपां बीजं वैकुण्टचरणच्युतम् । धृतं मृद्धि महेशेन यद्गाङ्गममलं जलम् ॥
तद्गक्षेत्र न संदेहो निर्गुणं प्रकृतेः परम् । तेन किं समतां गच्छेद्र्गप ब्रह्माण्डगोलके ॥
गङ्गेतिनामग्रहणाद्योजनानां शतेरिप । नरो न निरयं याति किं नया सद्दशं भवेत् ॥
नारकी दश्चते सद्यः किया नरकदायिनी । गङ्गाम्भिस प्रयत्नेन स्नातव्यं तश्च मानवैः ॥

<sup>\*</sup> अत्र किचित्रीटतीमति भाति ।

९ र. ल. <sup>\*</sup>इय निराशाः पितृहे ।

प्रतिग्रहनिवृत्तो यः प्रतिग्रहक्षमोऽपि सन् । स द्विजो द्योतते वैद्य कामरू श्वरन्दिवि । Ģ यमलोकं न पश्यन्ति पाणायामरता नराः । अपि दुष्कृतकर्माणस्त एव इतकित्विषाः ॥ Ę दिवसे दिवसे वैश्य प्राणायामास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहःकृताः ॥ ૭ तपांसि यानि तप्यन्ते व्रतानि नियमाश्र ये । गोसहस्रपदानं च प्राणायामास्तु तत्समाः ॥ 6 गङ्गाम्भोऽपि कुशाग्रेण मासमेकं तु यः पित्रेत् । संवत्सरशतं साग्रं प्राणायामास्तु तत्समाः ॥ ९ यस्तु वर्षशतं धत्ते ललाटे गोपिचन्द्रनम् । शिखायां तुलसीं चैव प्राणामास्तु तन्समाः ॥ 90 पानकं तु महद्यच नथा अुद्रोपपानकम् । प्राणायामैस्तु नत्सर्वे भस्मसात्स्याद्विशां वर ॥ 9 9 मातृबन्परदारान्ये संपञ्यन्ति नरोत्तमाः । न ने यान्ति विशां श्रेष्ठ कदाचिद्यमयातनाम् ॥ ?? मनमाऽपि परेपां यः कलत्राणि न सेवते । स हि लोकद्वये पूज्यस्तेन वैदय धरा धृता ॥ ? 3 तस्माद्धर्मर्रेनस्त्याज्यं परदारावलोकनम् । नयन्ति परदारास्तात्ररकानेकविंशतिम् ॥ 38 न लोभे जायते येपां परद्रव्येषु मानसम् । ते यान्ति देवलोकं हि न यमं वैश्यसत्तम ॥ 94 संध्यामठे देवगृहे पुराणपठनं सदा । कारयन्ति च कुर्वन्ति ते न यान्ति यमालयम् ॥ 28 मन्म कोथनिदानेषु यः कोथेन न जीयते । जितनाकः स मन्तव्यः पुरुषे। कोथनो भवि॥ १७ मातरं पितरं पुत्रम्त्वाराधयित देववन् । संप्राप्ते वार्थके काले न स याति यमालयम् ॥ 36 पितृराधिकयभावेन येऽचेयन्ति गुरुं नगाः । भवन्त्यतिथयस्ते वै ब्रह्मणो वैदयसत्तम् ॥ 90 एता एव स्त्रियो धन्याः शीलस्य परिरक्षणात् । शीलभङ्गेन नारीणां यमलोकः सुदारुणः ॥२० क्षीलं रक्ष्यं मदा स्त्रीणां दुष्ट्रमङ्गविवजेनात् । बल्डिनेव परं स्वर्गः स्त्रीणां वैक्य न संज्ञयः ॥२१ विश्द्रपाकयकेन निदंशकरणेन च । स्वर्गतिविद्विता वैदय तस्य नो नारकी गीतः ॥ 22 विचारयन्ति ये शास्त्रं वेदाभ्यासरताश्च ये। पुराणमंहितां ये च श्रावयन्ति पठन्ति च ॥ 23 व्याकर्वान्त स्मृति ये च ये च धर्मप्रकोधकाः । वेदान्तनिपुणा ये वै तैरियं जगती धृता ॥ २४ नत्तदभ्यासमाहात्म्यात्मर्वे तं हर्नाकल्बिपाः । गच्छन्ति ब्रह्मणो लोकं यत्र मोहो न विद्यते॥२५ ज्ञानमज्ञाय यो द्याद्वद्शास्त्रममुद्भवम् । अपि देवास्तमचीन्त भववन्धविदास्कम् ॥ २६ श्रुयनामञ्जनं ह्येनद्रहम्यं वद्यमत्त्रम् । संगतं धर्मराजस्य सर्वेलोकामृतपद्म् ॥ २७ न यमं यमलोकं च यमदतान्महाभयान । पदयन्ति वैष्णवाः कापि सत्यं सत्यं बदाम्यहम् ॥ शाहास्मान्स यमा भ्रातः सादरेण पुनः पुनः ॥ २८

### यम उवाच--

पापिष्ठा अपि ते त्याज्या अस्माकं दृष्टिगोचराः । ये स्मरन्ति सकुद्दृताः प्रसङ्गेनापि केशवस् ॥
ते विध्वस्ताम्बिलायाया यान्ति विष्णोः परं पदम्। दुराचारः कृतन्नो षा महापापरतोऽपि वा ३०
भविद्धः सर्वदा त्याज्यो विष्णुं चेद्धजेतं नरः । वष्णवो यहृहे भुक्ते येषां वष्णवसंगतिः ॥
तेऽपि वः परिहार्याः स्युस्तत्सङ्गहर्ताकल्विषाः ॥

११

# यमदूत उवाच-

इति वैश्यानुशास्त्यस्मान्यमो दण्डधरः सदा । अतो न वैष्णवा यान्ति राजधानीं यमस्य तु ॥ विष्णुभक्ति विना नृणां पापिष्ठानां विशां वर । उपायो नास्ति नास्त्यन्यः संतर्तुं नरकाम्बुधिम् श्वपाकमिव नेक्षन्ते लोके वित्रमवैष्णवम् । वैष्णवो वर्णवाक्षोऽपि पुनाति भुवनत्रयम् ॥ 🔻 🕻

एतावताऽल्पधिनिईरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् । आक्रुक्य पुत्रमचत्रान्यदजामिलोऽपि नारायणेति च्रियमाण इयाय मुक्तिम् ॥ ३५ नरकेऽपि चिरं मन्नाः पूर्वना ये कुलद्वये । तदेव यान्ति ते स्वर्ग यस्यार्चिति सुतो हरिम् ॥ विष्णुदासस्य दासा ये वैष्णवात्रभुजश्च ये । तेऽपि क्रतुभुजां वैष्ठय गति यान्ति निरामयाः ३७ प्रार्थियेद्वैष्णवस्यासं प्रयत्नेन विचक्षणः । सर्वपापविशुद्ध्यर्थं तद्भावे जलं पिवेत् ।। गोविन्देति जपन्मन्नं कुत्रचिन्नित्रयते भुवि । स नरो न यमं पर्ययत्तं च नेक्षामहे वयम् ॥ 30 साक्नं समुद्रं सन्यासं सर्षिच्छन्दं सद्वतम् । मदीक्षाविधि मध्यानं समन्त्रं द्वाद्वाक्षरम् ॥ अष्टाक्षरं च मन्त्रेशं ये जपन्ति नरोत्तमाः । तान्हप्वा ब्रह्महा शुध्येन्कि पुनेवेष्णवः स्वयम् ॥ ४१ शक्किनश्रकिणो भृत्वा ब्रह्मायुर्वनमालिनः । वसन्ति वैष्णवे लोके विष्णुरूपेण ते नगः ॥ हृदि सूर्ये जले बाऽथ प्रतिमास्थण्डिलेषु च । समभ्यच्ये हरि यान्ति नरास्तन्परमं पदम् ॥ ४३ अथवा सर्वदा पूज्यो वासुदेवा मुमुक्षुभिः । शालग्रामशिलाचके चके कीटविनिर्मित ।। अधिष्ठानं च तद्विष्णोः सर्वेपापप्रणाशनम् । शाल्यामं सटा वैष्य सर्वेपामपि मुक्तिटम् ॥ 85 **यः पूज्येद्धरिं** चके शाल्यामसमुद्भवे । राजस्यसहर्मेश्च तिमितस्ये हैं। कि प्रयोजनम् ।। ४६ भजन्ते श्रुतवेदान्ता ब्रह्म निर्वाणमच्युतम् । तःत्रसादो भवेष्णणां शालग्रामशिलाचेनात् ॥ सर्वकाष्ट्रगतो विह्निभयनेन प्रकाशने । यथा नथा हरिव्यापी शालग्रामे प्रकाशने ।। 86 अपि पापसमाचाराः कर्मण्यनधिकारिणः । शालग्रामार्चका वैध्य नैव यान्ति यमालयम् ॥ ४९ न तथा रमते लक्ष्म्यां न तथा स्वपुरे हरिः । शालग्रामशिलाचके यथा स रमते सदा ।। अग्निहोत्रं हुतं तेन दत्ता पृथ्वी समागरा । येनाचिता हरिश्वके शालग्रामांशलोद्धवे ॥ [\*सकुन्करोति मनुजः शालग्रामशिलाचेनम् । पापानि विलयं यान्ति तमः सूर्योदये यथा] ॥ **क्षिला द्वादश भो बैक्य शालग्रामशिलोद्धवाः । विधिवन्युजिना येन नम्य पृण्यं वटामि ते।। ५३** कोटिद्वादशिलक्षेतिः पृजितेः स्वर्णपङ्काः । यत्स्याद्वादशकल्पेष् दिनेनेकेन तत्फलम् ॥ थः पुनः पुत्रयेद्भवत्या शालग्रामशिलाशतम् । उपित्वा स हरेलेकि चत्रवर्ती स जायते ॥ ५५ कामै: क्रोपेश्व लोभेश्व मोहेश्वापि नगथमः । सोऽपि याति हेग्लोकं शालग्रामशिलाचेनात् ॥५६ यः पुजयति गोविन्दं शालग्रामे सदा नरः । आभृतसंष्ठवं यावन्न स प्रचयवेत दिवः ॥ विना तीर्थविना दानैविना यज्ञैविना मितम् । मुक्ति यान्ति नरा वैध्य शालग्रामशिलाचेनात् ॥ नरकं गर्भवासं च तिर्यक्तवं क्रिमिकीटनाम् । न याति वैध्य पापोर्धाय शालग्रामशिलाचिकः दीक्षाविधानमञ्जाह्यके यो बलिमावहेत् । स याति बैप्णवं धाम सत्यं मत्यं मयोदितम् ॥ स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयक्षेषु दीक्षितः । शालग्रामशिलातौयर्योऽभिषेकं समाचरेत् ॥ गुन्ना गोदावरी रेवौ सद्योमुक्तिपदा इमाः । निवसन्तीह नाः सर्वाः शालग्रामशिलाजले ॥ ६२ **नेवेद्यैविविधेः पुर्पर्धृपैदीपै**विस्टेपनः । गीतवादित्रस्तोत्राद्यः शास्त्रग्रामशिस्राचेनम् ।। ६३ कुरुते मानवो यस्तु कली भक्तिपुरायणैः । जपन्नामसहस्राणि रमने संनिधी हरेः ॥ ६४ लिक्केस्तु कोटिभिईष्टेर्यत्फलं पृजितैः स्तुतैः । शालग्रामशिलायाम्तु एकेनापीह तत्फलम् ॥ ६५

<sup>+</sup> अयं श्लोका र. ल. पुस्तकस्थः।

१ र. ल. वा नद्यो । २ र. ल. ण: । कल्पकोटिसं ।

सकृदभ्यिंने लिङ्गे शालग्रामशिलोद्धवे । मुक्ति प्रयान्ति मनुजाः सांख्येनापि विवर्जिताः॥६६ शालग्रामशिलारूपी यत्र तिष्ठति केशवः । तत्र देवासुरा यक्षा भवनानि चतुर्दश ।। शालग्रामशिलाग्रे हि यः श्राद्धं कुरुते नरः । पितरस्तस्य तिष्ठन्ति तृप्ताः कल्पन्नतं दिवि ॥ ६८ ये पिबन्ति नग नित्यं शालग्रामशिलाजलम् । पश्चगव्यसहस्रेम्तु प्राशितैः किं प्रयोजनम् ॥६९ शालग्रामशिला यत्र नत्तीर्थ योजनत्रयम् । तत्र दानं च होमश्र मर्वे कोटिगुणं भवेत् ।। [क्रशालग्रामिशलानोयं चक्राङ्किनिशलाजलैः। मिश्रिनं पिवते यस्तु देहे शिरसि धारयेत्॥७१ तस्य चक्राङ्किनो देवो भवेन्नाम्त्यत्र संशयः । गुप्तं न पश्यने कोऽपि लोके सूर्यसुतं विना ॥ ७२ अतो न्यवारयहतान्वेष्णवानां गृहोत्तमे । भीता वेष्णवभक्तानां पादोदकनिषेवणात ।। € U त्रिरात्रफलदो मायो याः काश्विद्समुद्रगाः । समुद्रगाम्नु पक्षस्य मासस्य सरितां पतिः ॥ 80 षण्मासफलदा गोदा वन्सरस्य तु जाह्नवी । पादोदकं भगवती द्वादशाब्दफलप्रदम् ।। ७५ कोटिनीर्थसहस्रेम्तु सेवितः कि प्रयोजनम् । तोयं यदि भवेन्पुण्यं शालग्रामसमुद्भवम् ] ॥ 30 शालग्रामशिलातोयं यः पिवेद्रिन्दुमात्रकम् । मातुः स्तन्यं पिवेन्नैव स भवेन्मुक्तिभाङ्नरः ॥७७ शालग्रामसमीप हि क्रोगमात्रं समीपतः । कीटकांऽपि मृतो याति वैकुण्ठभवनं तथा ॥ 96 शालग्रामशिलाचकं यो दबादानमुत्तमम् । भूचकं तेन दुत्तं स्यात्सक्षेलवनकाननम् ।। 90 शाल्य्यामशिलायाम्तु में ल्यमृत्पाद्यंत्रसः । विक्रेता चानुमन्ता च यः परीक्ष्यानुमोदते ॥ 60 सर्वे ते नरकं यान्ति यावदाभृतसंष्ठवम् । अतस्तं वजेर्येद्वेष्य चक्रस्य क्रयविक्रयम् ॥ 69 बहुनोक्तेन कि वेट्य कर्तेट्यं पापभीक्षभिः । स्मरणं वासुदेवस्य सर्वेपापहरं सदा ॥ 63 नपस्तप्त्वा नरो घोरमरण्ये नियनेत्व्रियः । यत्पत्नं समवाभौति तन्नत्वा गरुडध्वजम् ॥ 63 कुत्वार्शप बहुशः पापं नरो मोहसमन्वितः । न याति नरकं नत्वा सर्वेपापहरं हरिम् ॥ 83 पृथिच्यां यानि तीर्थानि पृण्यान्यायतनानि च । तानि सर्वोण्यवामोति विष्णोनीमानुकीर्तनात् देवं शाङ्गियरं विष्णुं ये प्रपन्नाः परायणम् । न तेषां यमसालोक्यं न ते हि नरकौकसः ॥ ८६ र्वप्णवः पुरुषो वृञ्य शिवनिन्दां करोति यः । न विन्देर्द्वेष्णवं लोकं स याति नरकं ध्रुवम्।।८७ उपार्यकाद्वीभेका प्रसङ्गनापि मानवः । न याति यातनां यामीमिति नो यमतः श्रुतम् ॥ 66 नेद्दर्श पावनं किचित्रिषु छोकेषु विद्यते । उभयं पद्मनाभस्य दिनं पातकनाशनम् ॥ ८९ तावन्पापानि देहेऽस्मिन्वसन्तीह विशां वर । यावन्नापवसेज्जन्तुः पद्मनाभशुभं दिनम् ॥ ९0 अश्वमेधमहस्राणि वाजपेयशतानि च । एकाद्द्यपुपवासस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ 99 एकाद्शेन्द्रियः पापं यन्कृतं वैश्य मानवैः । एकाद्श्युपवासेन तन्सर्वे विलयं व्रजेत् ॥ ९२ एकादर्शीसमं किंचिन्पुण्यं लोके न विद्यते । व्याजेनापि कृता यैस्तु वशं यान्ति न भास्करैः९₹ स्यगमोक्षपदा बेषा शरीगरोग्यदायिनी । सुकलत्रपदा बेषौ जीवत्पुत्रपदायिनी ॥ 68 न गङ्गा न गया वैक्य न काक्षी न च पुष्करम् । न चापि वैष्णवं क्षेत्रं तुल्यं हरिदिनेन तु॥९५ यमुना चन्द्रभागा च तुल्यं(ल्या) हरिदिनन तु (न)। अनायासेन येनात्र प्राप्यते परमं पदम्९६ रात्री जागरणं कृत्वा समुपोप्य हरेर्दिनम् । दश वै पैतृके पक्षे मातृके दश पूर्वजान् ॥ ९७

<sup>\*</sup> धनृश्चिहान्तर्गतः पाठो र. ल. पुस्तकस्थोऽसंगतश्च ।

९ र. ल. °णि राजसूय । २ र. ल. °रेः । सर्वभोगप्र । ३ र. °षा सुष्रुपुत्र ।

भियाया दश वैश्येतान्समुद्धरित निश्चितम् । ते द्वंद्वसङ्गनिर्मुक्ता नागारिकृतकेतनाः ॥ ९८ स्वित्वणः पीतवसनाः प्रयान्ति हरिमन्दिरम् । वाल्यत्वे योवनत्वे वा द्वद्वत्वे वा विशां वर॥९९ उपोष्येकादक्षां नैव याति पापोऽपि दुर्गतिम् । उपोष्येह त्रिरात्राणि कृत्वा वा तीर्थमज्ञनम् ॥ दश्वा हेमतिलान्गाश्च स्वर्गति याति मानवः । तीर्थे स्नाति न यो वैश्य न दत्तं काश्चनं तु यैः ॥ नैव तप्तं तपः किंचित्ते स्युः सर्वत्र दुःखिताः । संक्षिप्य विच्य ते धर्म नरकस्य निवारकम् १०२ अद्रोहः सर्वभृतेषु वास्त्रनःकायकर्मभिः । इन्द्रियाणां निरोधश्च दानं च हरिसेवनम् ॥ १०३ वर्णाश्चमित्रयाणां च पालनं विधिवत्तथा । स्वर्गार्थी सर्वदा वैश्य तयो दानं न कीर्तयेत् ॥१०४ यथाशक्ति सदा द्यादात्मनो हितमिच्छता । उपानच्छत्रवस्त्रादि सन्तं मृतं फलं जलम् ॥१०५ अवन्थ्यं दिवसं कुर्याहरिद्रोऽपि विशां वर । इहलोकं परे चेव नादत्तमुपतिष्ठति ॥ १०६ [अइति मत्वा सदा चेव दातव्यं तु स्वशक्तितः] । दातारो नैव पश्यित्ति तां तां हि यमयातनाम् दीर्घायुषो धनाद्व्यास्ते भवन्तीह पुनः पुनः । किमत्र बहुनोक्तेन यान्त्यधर्मेण दुर्गतिम् ॥ १०८ आरोहन्ति दिवं धर्मेर्नराः सर्वत्र सर्वदा । तेन बालत्वमारभ्य कर्तव्या धर्ममंग्रहः ॥ १०९ इति ते कथितं सर्वे किमन्यच्छोतुमिच्छिति ॥

विकुण्डल उवाच-

श्रुत्वा तव वचः सौम्य प्रसन्नं मम मानसम् । गङ्गेव तापहं इत पापहारि सतां वचः ॥ ११० उपकर्तु भियं वकुं गुणो नैसर्गिकः सताम् । शीतांशुः क्रियते येन शीतलोऽमृतमण्डलः ॥ १११ देवदूत ततो बृहि कारुण्यान्मम पृच्छतः । नरकान्त्रिगतिः सद्यो भ्रातुमे जायते कथम् ॥ ११२

श्रीदत्तात्रेय उवाच-

इति तस्य बचः श्रुत्वा देवदृतो जगाद तम् । ज्ञानदृष्या क्षणं ध्यात्वा तस्मेत्रीकृतवत्थनः ११३

दूत उवाच--

गते वैद्याष्ट्रमे पुण्यं त्वया जन्मनि संचितम्। तद्भात्रे दीयतां शीघं स्वर्गं तस्य यदीन्छिम ११४ विकुण्डल जवाच—

कि तत्पुण्यं कथं जातं किंजन्माऽहं पुराऽभवम्। तत्सर्व कथ्यतां हत ततां दाम्यामि सन्वरम् ११५ देवदृत जवाच—

शृणु वैदय प्रवक्ष्यामि तन्पुण्यं च सहेतुकम् । पुरा मधुवने पुण्ये ऋषिरामीदिशालिकः ॥ ११६ तपोध्ययनसंपन्नस्तेजसा ब्रह्मणा समः । जिहिरे तस्य रेवत्यां नव पुत्रा ग्रहा इव ॥ ११७ श्रुवः शशी बुधस्तारो ज्योतिष्मानत्र पश्चमः । अग्निहोत्रित्रया स्वेत गृहधर्मेषु रेमिरे ॥ ११८ तिमीहो जितमायश्च ध्यानकामो गुणातिगः । एते गृहविरक्ता हि चत्वारो दिजसनवः ॥ ११९ चतुर्थाश्रममापन्नाः सर्वकमिविनिस्पृहाः । ग्रामकनिलयाः सर्वे निःसङ्गा निरुपद्रवाः ॥ १२० तिःशिखा नोपवीताश्च समलोष्टाद्रमकाश्चनाः । येन केनचिद्राच्छना येन केनचिद्राशिताः ॥ सायंगृहास्तथा नित्यं ब्रह्मध्यानपरायणाः । जितनिद्रा निराहाराः शीतवातसिहष्णवः ॥ १२२ पद्मयन्तो विष्णुक्ष्पेण जगत्सर्वे चराचरम् । चरन्ति लीलया पृथ्वी तेऽन्योन्यं मोनमाश्चिताः ॥

<sup>\*</sup> इदमर्थ र. ल. पुस्तकस्थम् ।

न कुर्वन्ति क्रियां कांचिदणुमात्रां च योगिनः । दृष्ठक्काना असंदेद्दाश्चिद्विचारविशारदाः ॥१२४ एवं ते तव विष्ठस्य पूर्वमष्टमजन्मिन । तिष्ठतो मत्स्यदेशेषु पुत्रदारकुदुम्बनः ॥ १२६ तो इं च तावकं जग्मुमध्याहे क्षुन्पिपासिताः । वैद्यदेवान्तरे काले त्वया दृष्टा गृहाङ्गणे ॥ १२६ सगद्भदं साश्चनेत्रं सहर्षे च समंश्चमम् । दण्डवत्माणिपातेन वहुमानपुरःसरम् ॥ १२७ प्रणम्य चरणो स्पृष्ट्रा कृत्वा पाणियुगाञ्चलिम् । त्वयाऽभिनन्दिताः सर्वे तथा स्पृत्तया गिरा॥ अद्य मे मफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् । अद्य विष्णुः प्रसन्त्रो मे सनाथोऽस्म्यद्य पावितः धन्योऽस्मि मे गृहं धन्यं धन्या मेऽद्य कुदुम्बिनी । ममाद्य पितरौ धन्यौ धन्या गावः श्चतं धनस् यदृष्टो भवतां पादौ तापत्रयहरौ मया । भवतां दर्शनं यस्माद्धन्योऽस्म्यद्य हरेरिव ॥ १३१ वृत उवाच—

एवं संपृज्य नेपां च चरणक्षालिनोदकम् । धृनं मूर्क्ति विशां श्रेष्ठ श्रद्धया परया मुदा ।। 235 यतिपादोदकं वैञ्य हन्त्यपुण्यं पुराननम् । शतजन्मार्जितं सत्यं श्रद्धया शिरसा धृतम् ॥ 933 गन्धपुष्पाक्षतेष्ट्रपैनींगाजनपुरःसरम् । मंगृज्य संस्कृतैरत्रेभीजिता यतयस्त्वया ॥ 8 4 5 [क्रुनाः परमहंसाक्ते विश्रान्ता मन्दिरं निश्चि । ध्यायन्तश्च परं ब्रह्म यज्ज्योतिज्योतिषां वरम् नेपामानिथ्यजं पृण्यं जातं ने यद्दिशां वर । न तद्दक्त्रसहस्रोण वक्तुं शक्तोऽस्म्यहं खलु] ? 3 5 भृतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठास्तेषु च **ब्राह्मणास्तया** ब्राह्मणेषु च विद्वांसी विद्वन्सु कृतवुद्धयः । कृतवुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः ॥ 236 अत एव हि पूज्याम्ते यस्माच्छ्रेष्ठा जगत्रये । तत्संगतिर्विशां श्रेष्ठ महापातकनाशिनी ॥ 739 विश्रान्तास्तव गेहे वे सत्त्वस्था ब्रह्मवादिनः । आजन्मसंचितं पापं नाशयन्ति क्षणेन ते 180 संचितं यहहस्थस्य पापपापरणान्तिकम् । भस्मीकृत्य च तत्सर्वमेकरात्रोषितो यतिः ॥ 185 इति ते संचितं पुण्यमष्टमं पृत्रजन्मान । त्वद्धात्रं देहि तत्पुण्यं नरकाद्येन मुच्यते ॥ 185

श्रीदत्तात्रेय उवाच— इति दृतवचः श्रुत्वा ददो पुण्यं स सत्वरम् । हुप्टेन चेतसा भ्रात्रे निरयात्सोऽपि निर्गतः १४३ देवस्ता पुष्पवर्षण पृजिता च दिवं गता । ताभ्यां संपृजितः सम्यग्गुतो दुतो यमालयम् ॥१४४

अग्विलजनमुत्रोधं देवदृतस्य वाक्यं निगमवचनतुल्यं वैश्यपुत्रो निशम्य ।

स्वकृतसुकृतदानाद्वातरं मोचियत्वा सुरपतिरिव लोकं तेन सार्ध जगाम ॥ १४५ [+इतिहासिममं राजन्यः पटेच्छृणुयादिष । म गोभहस्रदानस्य विपापो लभते फलम्]॥ १४६

इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे माधमाहात्म्ये विमष्ठदिलीपसंवादे सु(श्री)कृण्डलविकुण्डलस्वर्गप्रातिकथनं नाम पश्चनत्वारिशद्यिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ ( २७ )

आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः-४४५१७

#### अय षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

कार्तवीर्य उवाच--

हेतुना केन विमर्षे माघस्ताने महाझुतः । प्रभावो वर्णितो नृनं तन्मे कथय विस्तरात् ॥ गतपापो यदेकेन द्वितीयेन दिवं गतः । वैक्यो माघजपुण्येन कथं माघम्य तन्फलम् ॥

श्रीदत्तात्रेय उवाच--

निसर्गीत्सिळिलं मेध्यं निर्मेलं शुचि पाण्डरम् । मैलहं पुरुषव्याघ द्रावकं दाहकं तथा ॥ 3 तारकं सर्वभूतानां पोषणं जीवनं तथा । आया नागयणा देवः सर्ववेदेषु पठ्यते ॥ प्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशी । मामानां च नथा मायः श्रेष्टः सर्वेषु कर्मस् ॥ ५ मकरस्थे रवी माघे मातःकाले तथाऽमले । गोष्पदेऽपि जले स्नानं स्वर्गदं पापिनामिति ।। योगोऽयं दुर्लभो राजंखेलोक्ये सचराचरे । अस्मिन्योगे त्वशक्तोऽपि स्नानं कुर्याहिनत्रयम् ॥ ७ देयं किंचियथाशक्ति दारिद्याभाविमच्छता । त्रिम्नानेनापि मार्च म्यूर्वनिना दीर्घतीविनः ।। ८ पश्चभिः सप्तभिः स्नानेश्रन्द्रबद्धर्यने फलम् । [असंप्राप्ते मकरादित्ये पुण्ये पुण्यपदे नुणाम् ।। माकर्यस्तिथयः सर्वाः स्नानदानादिकर्मणाम् । कर्नागं दापयन्तीह हांक्षर्यं वाश्वतं पदम् ॥ तस्मान्माघे बहिः स्त्रायादात्मनो हिनकाम्यया]। अथातः संप्रवक्ष्यामि मायस्त्रानविधि परम्।। कर्तव्यो नियमः किंचि(कश्चि)इब्रनकार्मनेगे चमैः । फलानिशयहेनोर्वे कि कं जिन्सहं त्यजेद्वयः भूमो शयीत होतव्यमाज्यं तिलविमिश्रितम् । त्रिकालं चार्चयन्त्रित्यं वास्टेवं सनातनम् ॥ दोतच्यो दीपकोऽखण्डो देवमुद्दिय माधवर्म् । गुडकम्बलकं वस्त्रमुपानत्कुङ्कमं घृतम् ॥ 8.8 [+तैलकार्पासकोष्टं च तृलीं तृलवटीं पटीम्]। असं चैव यथार्शाक्त देयं माये नराधिष ॥ 94 सुवर्णं च यथाशक्ति द्याद्देद्विदे नथा । तहानमक्षयं प्राहर्यन्मायं दीयते तृष ॥ 8 8 परस्यात्रं न सेवेत त्यजेद्विमः प्रतिग्रहम् । माघान्ते भोजयेद्विपान्यथार्शाक्तः नर्गाथप ॥ 9 9 देया च दक्षिणा तेभ्य आत्मनो हिन्मिच्छता । एकादशीविधानेन मायस्योद्यापनं तथा ॥ 96 कर्तव्यं श्रद्दधानेन अक्षयं स्वर्गमिच्छता । मकरस्थे ग्वा माघे गोविन्दाच्युत माधव ॥ 98 स्तानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव । इति मन्नं समृचार्य स्तायान्मानं समाश्रितः ॥ वासुदेवं हरिं विष्णुं माथवं च स्मरेत्पुनः। [ \*गृहेऽपि सजलं कुम्भं वायुना निश्चि पीहितम् (?) तत्स्नानं तीर्थसदृशं सर्वकामफलपद्म् । तत्र ब्रतेन दातव्यं सान्नं चापस्करान्वितम् (१) ॥ २२ तत्स्नानस्य मभावन नरो न निरयं बजेत् । तमेन वारिणा स्नानं यहहे कियते नरें: ॥ ₹ ₹ **पडब्दफलदं तद्धि मकरस्थे दिवाकरे ।** [\*शीतोदकेन तु स्नाने द्विगुणं फलपुच्यते ॥] २४ बहिःस्तानं तु वाप्यादी द्वादशाब्दफलपद्म् । तहागे द्विगुणं राजन्नद्यां चैव चतुर्गुणम् ॥ 34 दशधा देवलाते च शतधा च महानदी(?)। शतं च द्विगुणं राजन्महानद्योस्त संगमे ।। २६

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठो ज. झ. र. ल. पुस्तकस्थः । + इदमर्थे ज. झ. र. ल. पुस्तकस्थम् । \* धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः स. र. ल. पुस्तकस्थः । † इदमर्थ ख. पुस्तकस्थम् ।

९ ज. इत. र. छ. सुव्रत । २ इत. पावनम् । ३ इत. मलझं। ४ इत. भाषारं। ५ च. इत. शोधन । ६ र. ल. मूं। इन्धनं कम्मलं वै।

सहस्रगुणितं पुण्यं सर्वत्र मकरे रवों । गङ्गायां स्नानमात्रेण लभते मानवो नृप ॥ २७ गङ्गां येऽत्रावगाहन्ते माघमासि नरोत्तम । चतुर्युगसहस्राणि न पतन्ति सुरालयात् ॥ २८ शतेन गुणितं माघे सहस्रं राजमत्तम । निर्दिष्टमृषिभिः स्नानं गङ्गायमुनसंगमे ॥ २९ दिने दिने सहस्रं तु सुवर्णानां विशां पते । तेन दत्तं हि गङ्गायां यो माघे स्नाति मानवः ॥ ३० अनडुहां महस्रं तु अयुनं कापिलं तथा । तेन दत्तं हि गङ्गायां यो माघे स्नाति मानवः ॥ ३१ पापांचभृतिभारम्य दाहार्थे च प्रजापतिः । प्रयागं विद्ये भूप प्रजानां च हितेच्छया ॥ ३२ सृनास्थानिमदं सम्यविसनासितजलं किल । पापरूपपशूनां हि ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ ३३

ब्रह्मोवाच-

मा गर्वीरश्वमेधिन्मखकुद्रहमिति ब्रह्महन्मा च भैषीः
पानवयम्मीति पुण्ये महति च दुरिने को मदः का च भीतिः।
माग्रे मासि प्रयागे मकरगतरवो मज्जतां सङ्जनानामहिवन्दुर्वी धुनीने मदमपि भयमप्यत्र वेदाः प्रमाणम्।।
हिन्दुर्वी धुनीने मदमपि भयमप्यत्र वेदाः प्रमाणम्।।
हिन्दुर्वी धुनीने मदमपि भयमप्यत्र वेदाः प्रमाणम्।।
हिन्दुर्वी धुनीने पदमपि भयमप्यत्र वेदाः प्रमाणम्।।
हिन्दुर्वी धुनीने परमपि भयमप्यत्र वेदाः प्रमाणम्।।

सिर्तामितेऽपि या धारा सरस्वत्याऽपि गर्भिना । तं मार्ग ब्रह्मलोकस्य सृष्टिकती ससर्ज ह ३६ मिनामिने न यो मजेटपि पापशनादृतः । मकरस्थे रवी राजस स गर्भेषु मजाति ॥ e E दुर्जया बैंच्णवी माया देवेरपि सुदुस्त्यजा । प्रयागे दह्यते साऽपि माघे गासि नराधिप ॥ 36 तेजोमयेषु लोकेषु भुक्त्वा भोगाननेकशः । पश्चाचिक्रिणि लीयन्ते प्रयागे माघमज्जनात् ।। 38 उपस्पृश्वित यो मार्च मकरार्क मिनासिने । तस्य पुण्यस्य संख्यां नो चित्रगुप्तोऽपि वेत्त्यलम् ४० संनिमज्जित यो मार्च मकरस्थे मितासिते । तस्य पुण्यस्य माहात्स्यं वक्तुं ब्रह्माऽपि न क्षमः ॥ संवत्सरक्षतं साग्रं निराहारस्य यत्फलम् । प्रयागे माघमासे च त्र्यहस्तानाच तत्फलम् ॥ 83 स्वर्णभारमहस्त्रेण कुरुक्षेत्रे रविग्रहे । यत्फलं लभते माघे वेण्यां तत्तु दिनत्रये ॥ 83 [ अयोगाभ्यामेन यत्पुण्यं संवत्मरशतत्रयम्। प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नातस्य तत्फलम्]।।४४ राजसृयसहस्रस्य राजस्रविकलं फलम् । सितासिनेषु माघे तत्स्नातानां भवति ध्रुवम् ॥ ४५ पृथिच्यां यानि तीथानि पुर्यः मप्तेत्र याः पुनः। स्नातुमायान्ति वै वेण्यां माघे मासि नराधिष॥ सर्वतीर्थानि कृष्णानि पापिनां सङ्गद्रापतः । भवन्ति शुक्रवर्णानि प्रयागे माघमज्जनात् ॥ 80 आकल्पसंचितं पापं जन्मभिर्यन्नराधिप । तद्भवेद्धस्मसान्माघे स्नातानां तु सितासिते ।। 88 वाज्यनःकायजं पापं नरस्य सुदृढं भवेत् । प्रयागे माघमासे तु त्र्यहस्तानेन तत्क्षयः ॥ 88 प्रयागे माघमासे वे यस्त्र्यहं स्नाति मानवः । पापं त्यक्तवा दिवं याति जीर्णो त्वचिमवोरगः॥ कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र कुत्रावगाहिता । तस्मादशगुणा राजन्यत्र विन्ध्येन संगता ॥ 9 तस्माच्छतगुणा गङ्गा काश्यामुत्तरवाहिनी । काश्याः शतगुणा प्रोक्ता गङ्गायमुनसंगमे ॥ 43

<sup>\*</sup> अयं श्लोकः स्त. पुस्तकस्थः ।

९ इ. मितस्य या।२ ख. ज. इ. र. ल. °वी माघेन सः।

सहस्रगुणिता प्रोक्ता भवेत्पश्चिमवाहिनी। सा राजन्दर्शनादेव ब्रह्महत्यापहारिणी।। ५३ पश्चिमाभिमुखी गङ्गा कालिन्या यत्र संगता। हन्ति कल्पकृतं पापं सा माये तृप दुर्लभा।। ५४ यत्कथ्यतेऽमृतं राजन्सा वेणी भृति कीर्तिता। तस्यां मुहूर्तो लोकानां देवानामिष दुर्लभः॥५५ ब्रह्मा विष्णुमहादेवो रुद्रादित्या मरुद्रणाः। गन्थवां लोकपालाश्च यक्षितंनरंगुह्यकाः॥ ५६ अणिमादिगुणेः सिद्धा ये चान्ये तत्त्वद्शिनः। ब्रह्माणी पावती लक्ष्मीदितिमेथा शची रितः सर्वास्ता देवपत्न्यश्च तथा नागाङ्गना तृप। घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा॥ ५८ गणाश्चाप्सरसां सर्वे पितृणां च गणास्तथा। स्नातुमायान्ति ते सर्वे माये वेण्यां नगधिप॥ ५९ कृते युगे स्वरूपेण कलो प्रचलकृत्विणः। प्रयागे माध्यमामे तु त्यहम्नानस्य यद्भवेत्॥ ६० नाश्वमेषसहस्राणां तन्पुण्यं लभते भृति। त्यहम्नानफलं माये पुरा काञ्चनमालिनी॥ ६१ राक्षसाय दृद्रो भूप तेन मुक्तः स पापकृत्॥

कार्तवीर्य उवाच--

भगवन्राक्षसः कोऽसौ का सा काञ्चनमालिनी । कथं दत्तवती धर्म कथं वा संगतिस्तयोः ६३ एतत्कथय योगीन्द्र अत्रिसंतानभास्कर । यदि त्वं मन्यसे श्राब्यं परं कातृहलं मम ॥ ६४

श्रीदत्तात्रेय उवाच--

शृणु राजन्विचित्रं न्वामितिहासं पुगतनम् । यस्य श्रवणमात्रेणं वाजपेयफलं भवेत् ॥ ६० अप्सरा रूपसंपन्ना नाम्ना काञ्चनमालिनी । प्रयागं माघमामं सा स्नान्वा यान्ती हगलयम्६६ निकुंजे गिरिगजस्य तिष्ठता घोरकपिणा । दृष्टा गगनमारूहा तेन हृद्धेन रक्षमा ॥ ६० तद्वस्त्रावेन्दुपानेन राक्षसस्य बलीयसः । कृग्त्वं च विहायाऽऽशु मनः शान्तमजायत ॥ ६८ तेजस्विनीं सुहेमाभां सुश्रोणीं दीर्घलांचनाम् । चन्द्राननां सुकेशीमापीनान्नतपयाधगम् ॥ ६० दृष्टा तां रूपसंपन्नाम्वाच स च राक्षसः ॥ ७०

राक्षम उवाच -

का त्वं कमलपत्राक्षि कृत आगम्यते त्वया । आई च वसनं कम्मादाद्वी ते कवरी कृतः ॥ ७१ कृत वा गम्यते थीरु कृतस्ते गगने गतिः । केन पुण्यप्रभावेन तव तेजामयं वपुः ॥ ७२ अतिवरूपसंपन्नं संभृतं च मनोहरम् । त्वद्वस्त्रविन्दुपातेन मम मूर्धि सुलोचने ॥ ७३ प्रज्ञान्तमभवत्सद्यः ऋरं मे मानसं सद् । नीरस्य महिमा कोऽयमेतद्याचपुमहीस ॥ ७४ त्वं मे शीलवती भासि व्याकरोति तथाऽऽकृतिः । आकारेणैव जानन्ति समयीः परचेष्टितम् ॥ वसन्ते सति भ्रमरा इव सन्पुष्पमीरभम् ॥ ७६

अप्सरा उवाच--

श्रृयतामप्सराश्चाहं भा रक्षः कामरूपिणी । आगताऽहं प्रयागाच नाम्ना काश्चनमालिनी ॥ ७७ आद्री तु कवरी चयं प्रयागाम्भिस मज्जनात् । गन्तव्यश्च मया रक्षः केलामः पर्वतात्तमः ॥ ७८ यत्राऽऽस्ते पार्वतीनाथः सुरासुर्नमस्कृतः । वेणीवारिष्रभावेन रक्षस्ते क्रुरता गता ॥ ७९ जाताऽहं येन पुण्येन गन्धर्वस्य सुमेधसः । कन्यका दिव्यरूपाऽहं तत्सर्वे कथयामि ते ॥ ८०

९ र. ल. °स्पन्नसाः अर्थ। २ र. ज. प्राप्य । ३ इस. र. ल. पुण्यं । ४ ज. इस. र. ल. बासद्रति । ५ ज इस "ग अभ्यसेधकः ।

कलिक्राधिपते राज्ञो ग्रहमासं विलासिनी । रूपलावण्यसंपन्ना सौभाग्यमद्गर्विता ॥ 67 अन्यासां युवतीनां च तत्पुरेऽहं शिरोमणिः । तज्जन्मिन मया रक्षो भुक्ता भोगा यथेच्छया८२ मोहितं तत्पुरं सर्वे मया यौत्रनसंपदा । अमूल्यानि च रत्नानि भूषणानि धनानि च ॥ 63 वासांसि च विचित्राणि कर्पूरागरुचन्दनम् । एवं द्युपानितं द्रव्यं मयौ यौवनरूपया ॥ ८४ नाई जानामि मोहं नं स्वनिवामे निशाचर । संसेवन्ते युवानो मे चरणौ कामपीडिताः ॥ 64 मया ते विश्वताः सर्वे सर्वस्थेन तु मायया । अन्योन्यदुष्टभावेन मृताः केचित्तु कामिनः ॥ ८६ इन्धं तस्त्रगरे रम्ये स कालो मे गतस्तदा । प्राप्ते तु वार्धके भावे शुक्षोच हृद्यं मम(ये त्वहम्) ॥ न दनं न हुतं दानं न व्रतं चरितं मया । नाऽऽराधितो महादेवश्चतुर्वेगीफलपदः ॥ 66 न मया पृजिता देवी दुर्गा दुर्गातिहारिणी । सर्वपापहरो विष्णुन स्मृतो भागलुब्धया ॥ 93 न च संतर्पिता विषा न कृतं प्राणिनां हितम् । अणुमात्रं मया पुण्यं न कृतं च प्रमाद्तः ॥ ९० पातकं तु कृतं भद्र तेन में दहाते मनः । बहुधैवं विलय्याहं ब्राह्मणं शर्णं गता ॥ ९ १ ब्रह्मक्षं वेद्विद्वांसं तस्य राज्ञः पुरोहितम् । स च पृष्टो मया रक्षो निष्कृतिः स्यात्कथं मम ॥९२ पापस्यास्य द्विजश्रेष्ठ कथं यामीति निष्कृतिम्। स्वेनैव कर्मणा तप्तां वराकीं दीनमानसाम् ॥ ९३ पापपङ्कानिमयां च मामुद्धर कचग्रहैः । मयि कारुण्यजं वारि वर्ष त्वं द्विज्ञपुंगव ॥ 68 सज्जने साधवः सर्वेऽसाधु साधुरसज्जने । इत्यसी महचः श्रुत्वा चकारानुब्रहं पयि ॥ उ.चे प्रीतिकरं वाक्यं सर्वधमेमयं द्विजः ॥ ९५ द्विज उवाच-निषिद्धाचरणं जाने सर्वे तेऽहं वरानने । कुरु मे सत्वरं वाक्यं याहि क्षेत्रं प्रजापतेः ॥ ९६

तत्र गत्त्रा कुरु म्त्रानं तेन पापक्षयस्त्रव । नाहमन्यत्प्रपञ्चामि यत्ते पापप्रणाशनम् ॥ 0,0 प्रायिश्व परं तीर्थम्नानं महर्षिभिः स्मृतम् । किंतु तीर्थे त्यजेद्धीरु मनसाऽप्यशिवक्रियाम् ॥९८ प्रयागमानगुद्धा त्वं स्वर्ग यास्यसि निश्चितम् । प्रयागमानमात्रेण तृणां नाको न संशयः ॥९९ अन्यदेशकृतं पायं तन्क्षणादेव नश्यति । प्रयागे विख्यं याति पापं तीर्थकृतं विना ॥ 900 शृणु भीरु प्रा शको गीतमस्य वर्ष् पति । दृष्ट्रा कामवर्श प्राप्तस्तां गतो गुप्तकामुकः ॥ 808 तेनवांग्रेण पापेन तटेव जीनतं फलम् । ऋषिस्त्रीगन्तुरिन्द्रस्य तस्याथ पुरतस्तदा ॥ १०२ कुरूपं गहितं जानमनिलज्जाकरं वपुः । तद्भर्तुः शापमाहात्म्यात्सहस्रभगचिहितम् ॥ 903 अथोमुखस्तनो भृत्वा देवराजो विनिर्मतः । विनिन्दन्स्यकृतं कर्म परिभृतस्तु लज्जया ॥ 808 मेरों सरिम तोयाढ्ये शतयोजनविस्तरे । तत्र गत्वा पविष्टः स हेमाम्बुरुहकुडुमले ॥ तत्रस्थोऽगर्दयित्रत्यमात्मानं मन्मयं तथा ॥ १०५

इन्द्र उवाच---

धिक्तां कामात्मतां लोके सद्यःपातकदायिनीम् । आयुष्कीर्तियशोधर्मधेर्यध्वंसकरीं तृणाम् १०६ यया वै नरकं यान्ति सर्वलोकविगर्हिताः । धिक्कन्मधं दुराचारमापदां परमं पदम् ॥ १०७ देहस्थं दुर्दमं शत्रुमसंतुष्टं सदाक्षयम् ॥ १०८

| द्विज उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| इत्थं बादिनि मच्छक्ने वासवे पन्नवासिनि । आखण्डलं विना भीरु देवलोको न शोभने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1900    |
| तदा देवाः सगन्थर्वा लोकपालाः सिकनराः । शच्या सह समागत्य प्रत्युचुस्ते बृहस्पितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| देवादय ऊचुः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (, , ,  |
| भगवन्बलिमहेवं न विजानीमहे वयम् । क तिष्ठति गतः कुत्र कुत्र वा मृगयामहे ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 999     |
| न नाकः शोभते तेन विना देवगणैः सह । सुपुत्रेण विना यद्गन्कुलं श्रीमहुणान्त्रितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| न नायर सामा तम विमा द्वराणः सह । सुपुत्रण विमा यद्वरकुल श्रामहुणान्वतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११२     |
| जपायिबन्त्यतां सद्यः स्वलींको येन शोभते । सनाथश्च क्रियायुक्तो न विलम्बोऽत्र युज्यते दिज उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ ? ? ? |
| इति तेषां वचः श्रुत्वा गुरुर्वचनमत्रवीत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 558     |
| गुरुरुवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ; 5   |
| जाने इहं स्वापराधेन लज्जया यत्र तिष्ठति। रभसाऽऽरच्धकार्यस्य भुद्गेऽसी मधवा फलम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 995     |
| नृणां नीतिपरित्यागाद्विपदः स्युर्भयंकराः । अहो राज्यमदर्भत्तः कृत्याकृत्यमिननयन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 795     |
| कृतवाभिन्यमानोऽमो दृष्टादृष्टुभयंकरम् । कुर्वन्ति बालिशा ग्रद्य दैवोपहतवुद्धयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 999     |
| अपरार्थ(दं) तरे(दे)व स्यादिहामुत्र विनिष्फलम् । अधुना तत्र गच्छामो यत्र शकः स ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| द्विज उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | רוצוי   |
| इत्युक्त्वा निर्मताः सर्वे बृहम्पतिपुरोगमाः । दृष्टा सर्गम विस्तीणे स्वर्णपङ्कजकानने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 990     |
| तुष्टुबुर्देवराजं तु भवार्था येन जायते । तता गुराः भवार्थन निर्मतः पद्मकुडमलान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 920     |
| दीनाननो विरूपोऽसा बीडाकुश्चितलोचनः। जग्राह चरणाविन्द्रो गुरोस्तस्याग्रजन्मनः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| इन्द्र उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       |
| पाहि मां निष्कृति वृहि पापस्यास्य बृहस्पते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२२     |
| द्विज उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `       |
| देवराजवेचः श्रुत्वा जगा विमा बृहस्पतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 973     |
| गुरुह्वाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 4     |
| [ अपृणु देवेन्द्र वश्ये ऽहमुपायं पापनाशकम् ] । प्रयागम्त्रानमात्रेण तत्क्षणादेव पातकात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| मुच्यसे देवराज त्वं तत्र यास्यामहे वयम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२४     |
| द्विज उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , (0    |
| अयो पुरोधसा सार्धमागत्य बलमर्दनः । सस्ता सितासिते तीर्थे विमुक्तः सर्वपानकः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२५     |
| ततो देवगुरुस्तस्मे विशुद्धाय वरं ददी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२६     |
| गुरुहवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444     |
| affirmation in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२७     |
| द्विज उनाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| तदैव दिजवाक्येन शुश्रुभे स श्वीपतिः । लोचनानां सहस्रेण पङ्कतिरिव मानसम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२८     |
| ततो बन्दारकैः सर्वेऋषिभिश्वाभिपूजितः । गन्धवैः स्तूयमानस्तु गतः शक्रोऽमरावतीम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 936     |
| विकास के विकास के स्थाप से स्थ | • • •   |

इत्थं सद्यो विपापोऽभृत्ययागे पाकशासनः । अपि त्वं याहि कल्याणि प्रयागं योगिसेवितम् ॥ सद्यः पातकनाशाय तथा स्वर्गतये ध्रुवम् ॥ १३०

काञ्चनमालिन्युवाच--

इति तस्य वचः श्रुत्वा सेनिहासं सुमङ्गलम् । तदैव संश्रमापन्ना पादौ नत्वा द्विजन्मनः ॥१३१ त्यक्त्वा वन्धुजनं सर्व दासीदीसान्यृहं धनम् । सकलान्विषयात्रक्षो विषप्रासानिव स्फुटम्१३२ वपुश्र क्षणविध्वंसि पश्यन्ती निर्गताऽप्यहम् । [+नरकार्णवसंपातदारुणान्तरविह्ना] ॥ १३३ हृद्र्ये कीणपव्याघ तदा संतप्यमानया । सया गत्वा कृतं स्नानं माघमासे सितासिते ॥ १३४ तस्य म्नानस्य माहान्स्यं शृणु बृद्ध निशाचर । त्यहान्पापक्षयो जातः सप्तविश्वतिभिदिनैः१३६ शिष्में यद्भृत्पुण्यं तेन देवन्वमागता । रममाणा तु केलासे गिरिजायाः प्रिया सखी ॥ १३६ जातिस्मगाऽथ जाताऽहं प्रयागस्य प्रभावतः । स्मृत्वा प्रयागमाहात्स्यं माघे माघे ब्रजास्यहम् ॥ इति राक्षस यन्पृष्टं त्वया विस्मितचेतसा । तन्मया चरितं सर्वं कथितं प्रीतये तव ॥ १३८ मन्त्रीतये चित्रतं स्वं त्वं वृद्धि मम राक्षस । कर्मणा केन जातोऽसि विद्योऽतिभयंकरः ॥ १३९ इपश्रलो दीर्घदंष्ट्य क्रव्यादो गिरिगहरे ॥

गधम उवाच-

इष्टं ददाति गृह्याति गृह्यमाष्ट्याति पृच्छति । मीत्या च सज्जनो भद्रे तच सर्वे त्विय स्थितम् ॥ न्वया संभावितो तनं मन्येऽहं वामलोचने । भाविनी निष्कृतिः सद्यस्त्वयाऽस्य कूरजन्मनः ॥ अता वक्ष्यामि ते भद्रे दुष्कृतं यन्म्वयं कृतम् । निवेद्य सज्जने दुःखं यतः सर्वे सुखी भवेत् ॥ शृणु मुओण्यहं काज्यां बहुबचो बेद्पारगः । जातः पुरा द्विजश्रेष्टः कुले महति निर्मले ॥१४४ गज्ञां दुष्कृतिनां भीरु शृद्राणां च तथा विज्ञाम् । वाराणस्यां महाघोरः कृतो दुष्ट्रपतिग्रहः १४५ वहुधा वहुवारं च निपिद्धां वेदपारगैः । चण्डालस्यापि न त्यक्तो मया भद्रे प्रतिब्रहः ॥ १४६ अन्यच पानकं तत्र ममाभूनमृहचेतमः । तन्नास्ति दुष्कृतं कर्म मया तत्र न यत्कृतम् ॥ अन्यच श्रुयतां देवि क्षेत्रम्य वरवणिनि । अविमुक्तेऽणुमात्रं यहत्तं तन्मेरुतां ब्रजेत् ॥ 288 न धर्मस्तु मया किचित्संचितस्तत्र जन्मनि । ततो बहुतिथे काले मृतस्तत्रैव शोभने ॥ 186 अविमुक्तनिवासन न चाहं नरकं गतः । काशीवासिजनः कश्चित्ररकं याति न कचित् ॥ १५० अविमुक्ते कृतं किंचिन्पापं वजी भवेड्डम् । वज्रलेपेन पापेन तेन मे जन्म राक्षसम् ॥ १५१ रोंद्रं कुरतरं रूपं संभृतं हिमपवेते । द्विजीतो ग्रथयोनी पाक्तिव्यीघ्रो द्विः सरीस्रपः ॥ १५२ एकवारमुलूकश्च विद्वराहस्ततः परम् । इदं तु दशमं जन्म राक्षसं यत्र भामिनि ।। १५३ अतीतानि सहस्राणि वर्षाणां पञ्चसप्तितः। नास्ति मे निष्कृतिभेद्रे होतस्माहुःखसागरात्॥१५४ अत्र त्रियोजनं सुभृतिर्जनं च मया कृतम् । अनागसां च भूतानां बहुनां च क्षयः कृतः ॥१५५ कर्मणा तेन मे सुभूद्देश्वते सततं मनः । त्वद्दर्शनसुधासिक्तं गतं शैत्यं मनो मम ॥ तीर्थे फलति कालेन सद्यः सङ्गः सनां खलु । अतः सत्संगति सुभूः प्रशंसन्ति विपश्चितः १५७ एतत्ते कथितं सर्वे स्वतुःखं हृद्गतं मया । विरलः सज्जनः सुश्रूः स्वात्मा यस्य न खिद्यते १५८

<sup>+</sup> इदमर्थ ख. ज. इ. र. ल. पुस्तकस्थम्।

जानास्यत्रोचितं त्वं हि किंचिको वच्म्यतः परम्। अस्य दुःखोद्धेः पारं कथं यामीति चिन्तय सज्जनानां महाभूतिः सर्वेषामुपजीविनी । क्षीराणेवः पयो दत्ते हंसाय न बकाय किम् ॥ १६०

श्रीदत्तात्रेय उवाच-

इति तस्य वचः श्रुत्वा कृपार्द्रीकृतमानसा । धर्मदाने मनः कृत्वा जगाँ काञ्चनमालिनी ॥ १६१ काञ्चनमालिन्युवाच

करिष्ये निष्कृति रक्ष इदानीं खलु मा शुनः । मितिशां तु दृढां कृत्वा यितष्ये तव मुक्तये १६२ वहवो हि कृता माघा वर्षे वर्षे यथाविधि । श्रद्धापूर्व मया रक्षो ब्रह्मक्षेत्रे सितासिते ।। १६३ तां वदामि न संख्यां ते तस्य धर्मस्य राक्षस । गृढो धर्मो हि कर्तव्य इत्युचित्रिचुधोत्तमाः १६४ आर्ते दानं मशंसन्ति मुनयो वेदवादिनः । सागरे वर्षतो भद्र कि मेघस्य फलं भवेत ।। १६५ द्दामि माघपुण्यं ते कृतमेकं सितासिते । तेन ते स्वर्गतिः सद्यो भिवष्यति न संशयः ।। १६६ अनुभूतं मया रक्षः स्वयं तत्पुण्यजं फलम् । तव दास्यामि तद्रक्षः सद्यम्तापित्वनाशनम् ।। १६७

श्रीदत्तात्रेय उवाच--

निष्पीड्याथ तदा वस्तं जलं कृत्वा कराम्बुजे । ददी मा माघजं पुण्यं यदा वृद्धाय रक्षमे १६८ शृणु राजन्विचित्रं तं प्रभावं माघमासजम्। तदेव पाप्तपुण्यम्तां विमुक्तां रच्या राक्षमीं तनुम् १६९ संभूतो देवताकारस्ततो भास्करविष्रहः । देवयानं समारूढो हर्षादुन्फुललोचनः ॥ १७० द्योतमानस्तदा व्योक्ति भासयन्त्रभया दिशः । दिव्यरूपयरो रमे दितीय इव भाम्करः ॥ ततोऽभिवन्दयामास स तां काञ्चनमालिनीम् ॥

राक्षस उवाच-

भद्रे वेचीश्वरो देवः कर्मणां यः फलप्रदः। न्वयाऽप्युपकृतं सम्यग्यत्र मे नाम्नि निष्कृतिः १७२ इदानीं मम कारुण्यान्त्रसीदानुग्रदं कुरु । शिक्षां विधिद्दं मे देवि सर्वनीतिमयी शुनाम् ॥ १७३ सर्वधर्मकरीं नूनं न कुर्वे पातकं यथा । तां श्रुत्वा त्वदनुज्ञानः पश्चाद्यामि सुगलयम् ॥ १७४

श्रीदत्तात्रेय उवाच--

एतिक्रशस्य तेनोक्तं भियं धर्मभयं वचः । अतिशीताऽब्रवीद्राजन्धर्मं काश्चनमालिनी ॥ १७५ काश्चनमालिन्युवाच—

धर्म भजस्व सततं त्यन भृतिहेसां सेवस्व साधुपुरुषाञ्चिहि कामशत्रुम् । अन्यस्य दोषगुणकीर्तनमाशु मुक्तवा सत्यं वदाचियं हिर जिहि सर्वदुःखम्।। १७६ देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽहंमति त्यन त्वं जायामुतादिषु सदा ममतां विमुश्च । पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यभावरिसको भव योगिनिष्ठः ।। १७७ भीत्या मया निगदिनं तव धर्मजातं चित्ते निधेहि सफलं भव शिलयुक्तः । संत्यज्य राक्षसतनुं धृतदेवदेहो ज्योतिर्मयो वन यथामुखमाशु नाकम् ॥ १८८

श्रीदत्तात्रेय उवाच --

श्रुते धर्मे ततो रक्षः संतुष्टो वाक्यमब्रवीत् ॥

999

### राक्षस उवाच--भव प्रमुदिता नित्यं सर्वदा शिवमस्तु ते । आचन्द्रार्के रमस्व त्वं कैलासे शिवसंनिधी ॥ १८० उमयाऽस्विण्डतं श्रेम तवास्तु वरविणिनि । धर्मनिष्ठा तपोनिष्ठा मातस्त्वं भव सर्वदा ॥ माऽस्तु लोभः शरीरे ते आपन्नातिहरा भव ॥ 263 श्रीदत्तात्रेय उवाच---इत्युक्त्वा संप्रणम्याथ स तां काञ्चनमालिनीम्। जगाम राक्षसः स्वर्ग गन्धवैर्वेद्वभिः स्तुतः १८२ देवकन्यास्तदाऽऽगत्य वरृषुः पुष्पदृष्टिभिः । तस्याः काश्वनमालिन्या मूभि हर्षसमाकुलाः ॥ तामालिङ्गच ततः प्रोचुः कन्यकाः सुप्रियं वचः॥ 363 देवकन्या ऊचुः--कृतं भट्टे त्वया चित्रं रक्षमो हि विमोक्षणम् । दुष्टस्यास्य भिया किंचिद्विशत्यस्मित्र कानने अधुना निभेया ग्रत्र विचरामो यथासुम्बम् ॥ 828 श्रीदत्तात्रेय उत्राच-थुन्ता तु वचनं तामां राजन्काश्चनमालिनी । हृष्टा तेनैव दानेन कृतकृत्या सती तदा ॥ १८५ तं राक्षमं काश्चनमालिनी तैदा गन्धर्वकन्या परिमोक्ष्य सत्वरम्। कीडन्त्यम्भिः प्रययौ हरालयं प्रीन्या सुपूर्णो हि परोपकारिणी ॥ १८६ संवाद्मतद्रकत्यकेरितं भक्त्या परं यश्च भूणोति मानवः। ना बाध्यत जात्वपि गक्षसादिभिधेर्मे मतिस्तस्य भूशं प्रजायते ॥ 626 शत थामहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माचमाहात्म्ये विसष्टिदिलीपमंबादे राक्षमिबमोक्षणं नाम

# पटनत्वारिशद्धिकद्विशतनमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ ( २८ ) आदि**तः श्रुोकानां समष्ट्यङ्काः—४४७०**४

#### अथ सम् बन्वारिशदधिकद्विशतनभोऽध्यायः ।

| र्वामध           | , उवाच                                                                      |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| कथितं माघम       | गहात्म्यं दत्तात्रेयेण भाषितम् । अधुनाऽहं प्रवक्ष्यामि माघस्त्रानफलं महत् ॥ | 9 |
| सर्वक्रतुवरिष्ठं | यत्मर्वेदानफल्पदम् । सर्वेत्रततपस्तुल्यं माघस्नानं परंतप ॥                  | २ |
|                  | स्तानंन माघस्य दिलीप मानवाः पितृन्दिवि स्थाप्य कुलद्वयोद्भवान् ।            |   |
|                  | स्वर्ग प्रयान्ति स्वयमुङ्ज्वलानना वरैर्विमाने रुचिरैश्र के।धनेः ॥           | 3 |
|                  | य मानवाः पापकृतोऽपि सर्वदा महादुराचाररता विमार्गगाः ।                       |   |
|                  | स्तात्वा हि माघेऽहिरिव त्वचं भृत्रं मुश्चन्ति तेऽपीह महाघकशुकम् ॥           | B |
|                  | सत्येन हीनाः पितृपातृदूषका अनाश्रमस्थाः कुलधर्मवर्जिताः ।                   |   |
|                  | ये दाम्भिकास्तेऽपि नराः सतां गतिं स्नानैः प्रयान्त्यत्र हि माघसंभवैः ॥      | લ |
|                  | पुण्येषु तीर्थेष्वपि माघमासजं स्नानं नराणामपि दुर्लभं भुवि ।                |   |
|                  | तस्माद्यतो ब्रह्मविदां पदं नरैः संप्राप्यते नात्र विचारणा च ॥               | 8 |

| माघे प्रपादानतपःप्रसेवनं स्नानं हरेः पूजनमक्षयं तृप ।              |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| तस्माद्यथाञ्चितः नरेः प्रयत्नतः स्नात्वा प्रदेयं वसनास्रकाश्चनम् ॥ | 4          |
| माघेऽनदाताऽमृतपः सुरालये हेन्नः पदाता बलभित्समीपगः।                |            |
| दीपाग्निवासांसि ददन्नरः सद्। सूर्यस्य लोके वसति प्रभार्मयः ॥       | 4          |
| यद्गेश्च दानैः सुतपोभिरुज्ज्वलेः सुब्रह्मचर्येर्वरयोगसेवया ।       |            |
| शुद्धा भवन्तीह तथा न पापिनः स्नानेर्यथा तीर्थभवेहि माघनः ॥         | 9          |
| दुःखोघसंतप्तिमसद्ययातनां यामीं न ते यान्त्यपि पापकारिणः ।          |            |
| ये माधमासे वरतीर्थमज्ज्नं कुर्वन्ति चार्थोदितसूर्यमण्डले ॥         | <b>š</b> c |
| स्नात्वा हि माघे हरिमर्चयन्ति ये स्वर्गच्युना भूपनया भवन्ति ।      |            |
| भव्याः सुरूपाः सुभगाः त्रियंवदा धर्मान्विना भृग्धिनाः ज्ञतायुषः ॥  | 7 9        |
| दीप्तेऽनले काष्ट्रचयो यथा हुतो भस्मावशेषो भवतीह तत्क्षणात् ।       |            |
| स्तानेन माघस्य तथा विलीयतेऽक्षुद्रोऽपि पापीघमहाद्रिसंचयः ॥         | ý <b>=</b> |
| कायेन वाचा मनसा च पातकं ज्ञातं यदज्ञातमळं कृतं नरेः।               |            |
| स्तानं तु माघे वरतीर्थसंभवं सर्वं दहेद्विष्णुरिवाऽऽशु दुर्गतिम् ॥  | ? 3        |
| संभुज्यमाने कळुषे हि पार्थिव प्रमाद्तोऽपीह नृणां कथंचन ।           |            |
| स्तानं तु मायस्य यदि प्रसज्यते तदेव तत्संक्षयमेति निश्चितम् ।।     | 9 %        |
| गन्धर्वकन्याः पृथिवीश शापजं संभुज्यमानार्घंफलं दुरन्ययम् ।         |            |
| स्नानाद्विमुक्ताः खलु माघसंभवाद्वाक्यात्पुरा लोमशजात्तद्द्रुतम् ॥  | 94         |
|                                                                    |            |

सूत उवाच-

भुत्वेतत्पार्थिवः भीत्या नत्वा तत्पादपङ्कजम् । श्रद्धया पग्या नम्रम्नं पप्रच्छ पुरोधसम् ॥ १६ दिलीप जवाच—

भगवन्बृहि कन्याभिः प्राप्तः कापः कथं कुतः । कस्यापत्यानि नास्तामां नाम कि कीदृशं वयः कथं लोमशवाक्येन पातकाच्छापसंभवात् । विमुक्ताः कुत्र ताः सस्तुमीयं ताः कितसंख्यया १८

वसिष्ठ उवाच—
भ्यतां राजशार्दृत्व धर्मगर्भा परां कथाम् । यथाऽगणिर्विह्मगर्भा धर्मसूर्विह्मस्य ॥ १९
गन्धर्यः सुखमंगीतस्तस्य कन्या प्रमोहिनी । सुशीलस्य सुशीला च सुस्वरा स्वरवेदिनः ॥ २०
सुतारा चन्द्रकान्तस्य चन्द्रिका सुप्रभस्य च । इमानि खलु नामानि तासामप्परसां नृप ॥ २१
कुमार्यः पश्च सर्वास्ता वयसा सुसमाः पुनः । शोभन्ते च मिथस्ताश्च भगिन्य इव सवदा ॥२२
चन्द्रादिव विनिष्कान्ताश्चन्द्रिकेव समुज्ज्वलाः । चन्द्राननाः सुकेष्ठयश्च चन्द्रामृतरसाधराः २३
नेत्रेष्वानन्दकारिण्यः कामुद्यः करवेष्विव । लावण्यपिण्डसंभूता वर्ष्या मनोहराः ॥ २४
चन्द्रिककुचकुम्भिन्यः पद्मिन्य इव माधवे । उन्मीलद्योवनः कान्ता विश्वीव नवपल्लवेः ॥ २५

<sup>+</sup> इत आरभ्याष्ट्रिमाध्याये नुनं प्रयागः स कथं न वर्ण्यत इत्येतत्त्पर्यन्तो प्रन्थः केपुचिन्पुस्तकेषु नास्ति । \* विकर-जन्यत्यय आर्थः संधिक्ष ।

| योषितां नयनतीक्ष्णसायकैर्भूलतोकुटिलचापनिर्गतैः ।      |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| भन्विना मकरकेतुना इतः कस्य नो पतित हा मनोमृगः ।।      | 86       |
| ताबदेव नयधीर्विराजते ताबदेव जनताभयं भवेत्।            |          |
| ताबदेव दृढचित्तता भृशं ताबदेव गणना कुलस्य च ॥         | <b>લ</b> |
| ताबदेव तपसः प्रगल्भता ताबदेव युगसेवनं नृणाम् ।        |          |
| यावदेव वनितेक्षणासर्वेमीचतेऽद्धतमदेर्न पृरुषः ।।      | ५        |
| मोइयन्तु मदयन्तु रागिणो योषितः स्वललितमनोहरैः।        |          |
| मोइयन्ति मदयन्ति मामिना धर्मरक्षणपरं हि केर्गुणः ॥    | <b>ে</b> |
| मांसरक्तमलमृत्रनिर्मिते योषितां वपुषि निर्गुणेऽशुची । |          |
| काभिनश्च परिकल्प्य चारुनां हा रमन्ति सुविमृहचेतमः ॥   | ડ :      |
| दारुणो हि परिकीर्तिनोऽङ्गनासंनिधिविमलबुद्धिभिनेरैः ।  |          |
| यावदत्र न समीपगा इमास्तावदेव हि गृहं ब्रजाम्यहम् ॥    | 4        |
|                                                       |          |

### वसिष्ठ उवाच-

समीपं तस्य याविद्ध नाऽऽगच्छान्ति वराङ्गनाः । वैष्णवेन प्रभावेन तावदन्तदेथे द्वितः ॥ ५५ तस्य योगवलाङ्गृप गतस्यादर्शनं तदा । दृष्ट्वा तद्भुतं कमे विष्णवं ब्रह्मचारिणः ॥ ५६ वित्रस्तनयना बालाः कुरङ्गच इव कातगः । संभ्रान्तनयनाः शृन्या दृद्शुम्ता दिशो दश ॥५७ इन्द्रजालं स्फुटं वेति मायां जानाति वा पुनः । दृशेऽःयदृष्ट्रक्षोऽभृदिन्युचुश्च परम्परम् ॥ ५८ तम्नं च हृद्यं तासां तस्येव हृच्छपिशना । ज्वलद्दावानलेनव सुदर्यं सान्द्रकाननम् ॥ ५६

## कन्या उच्चः—

त्यक्तेन्द्रजालिकां विद्यां कान्त द्रीय सन्वरम्। स्वात्मानं न हि ते युक्तं प्राग्रासे मिक्षकोपमम् हा कष्टं द्रितः कस्माद्धात्रा न्यं घटितः कृतः । ज्ञातं महानुसंतापहेतानस्त्वं विनिर्मितः ॥ ६१ किश्वं चेतः किश्वं स्मास्त्र ना मितः । किश्वं कृति हे कान्त किश्वं स्मास्त्र ना मितः । किश्वं कृति हे कान्त किश्वं स्मास्त्र ना मितः । किश्वं कृति विश्वं किश्वं किश्वं

## विमष्ट उवाच--

इत्थं विलप्य ताः कन्याः प्रतीक्ष्य चपलेक्षणाः । पितुर्भैयाद्यृहं गन्तुं क्षीघ्रमारेभिरे ततः ॥ ६९ तत्मेमनिगर्हेर्वद्धः भृशं विरद्दविक्कवाः । कथंचिद्धयमालम्बय ताः स्वं मृहमाययुः ॥ ७० आगताः पतिताः सर्वो जलस्यसमिपतः । किमतन्मात्तिः पृष्टाः कृतः कालात्ययोऽजनि ॥७१

कन्या ऊचुः —

कीडन्त्यः किंनरीभिस्तु सार्थे संहतकन्तुकाः । [+संस्थितास्तेन म ज्ञातं दिवसादि सरोवरे ७२ पाथे श्रान्ता वयं मातः संतापस्तेन नस्तनौ । मोहेन महता वक्तुं न केनाप्युत्सहामहे ] ॥ ७३ विसष्ठ उवाच—

इत्युक्तवा लुलुटुम्तत्र मणिभूमो कुमारिकाः । आकारं गोपयन्त्यस्ता मुग्धा जल्पन्ति मातृभिः ॥ काचित्रतेयति कीडामयूरं न मुदा तदा। शुकं न वाद्यत्यन्या पञ्चरस्थं यथा पुरा ॥ ७५ लालयन्नकुलं नान्या नो लापयति सारिकाम् । अपराऽतीव संमुग्धा नैव खेलति सारसैः ॥७६ भेजिरे न विनोदं ता रेमिरे न च मन्दिरे । ऊचिरे बान्धवैनीलं वीणावाद्यं न चिक्ररे ॥ ७७ कल्पनुमममृनं यद्रमवन्तन्मुधोपमम् । मन्दारकुसुमामोदि न पपुर्मधुरं मधु ॥ ७८ योगिन्य इव ताः कन्या नामाय्यस्तलोचनाः । अलक्ष्यध्यानसंतानाः पुरुषोत्तममानसाः ७९ चन्द्रकान्तमणिच्छन्नस्वद्वारिमुशीतले । वातायने क्षणं स्थित्वा जलयन्ने क्षणं क्षणात् ॥ ८० रचयन्त्यः क्षणं श्रयां दीधिकाम्भोजिनीदलैः । वीज्यमानाः सर्विभिस्ताः शितलैः कदलीदलैः

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे माधमाहात्म्ये वसिष्ठदिकीपसंबादे मनचत्वारिकदिवकोदेशातनमोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ ( २९ )

भादिनः श्लोकानां समध्यद्भाः -- ४४७८५

#### अधाष्ट्रक्तवारिशद्धिकद्विज्ञतनमोऽध्यायः ।

विषप्र उवाच —

इत्यं युगममां गित्रमनयंस्ता वरिस्तयः । कथंचिद्धीरतां कृत्वा सज्वरा विज्वरा इव ॥ १

प्रातव्योमिणि दृष्ट्वा मन्यमानाः स्वजीवितम् । विज्ञाप्य मातरं स्वां स्वां गौरीं पूजियतुं गताः १

स्नात्वा तेन विधानेन पृष्पेश्वेषेस्तथा पुनः । विधिवत्पूजयित्वा तु गायन्त्यस्तत्र तस्थिरे ॥ ३

एतिस्मिन्नन्तरं चैव स्तातुं विषः समागतः । पितुराश्रमतस्तस्मादच्छोदेऽस्मिन्सरोवरे ॥ १

मित्रं दृष्ट्वा हि गाज्यन्ते पश्चिन्य इव कन्यकाः । उत्फुळनयना जातास्तं दृष्ट्वा ब्रह्मचारिणम् ॥६

गत्वा तदेव ताः कन्याः समीपं ब्रह्मचारिणः । सव्यापसव्यवन्थेन बाहुपाशं च चिक्ररे ॥ ६

कत्या ऊचुः---गतोऽसि धुर्न पूर्वेद्युर्गन्तुमय न शक्यमे । इतश्र नृतमस्माभिनीत्र तेऽस्ति विचारणा ॥ ७

वसिष्ठ उवाच— इन्युक्तोऽसो द्विजः प्राह पहसन्बाहुपाश्चगः ॥

ऋषिपुत्र उवाच—
युष्माभिरुच्यते भद्रमनुकुलं प्रियं वचः । प्रथमाश्रमनिष्ठस्य किं तु नाद्यापि मे व्रतम् ॥ ९ वेदाध्ययनज्ञीलस्य पारं नीतं गुरोः कुले । आश्रमे यत्र यो धर्मी रक्षणीयः स पण्डितैः ॥ १० विवाहोऽयमतो मन्ये न धर्म इति कन्यकाः ॥

| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| आकर्ण तस्य वाक्यानि तमूचुस्ता बरस्त्रियः । सकलध्वनि सोत्कण्टाः कोकिला इव माधवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99          |
| कन्या ऊचुः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ? 3         |
| वसिष्ठ उवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| अस्वा तद्वनं तासां पाइ गम्भीरया गिरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b> 8 |
| ऋषिकुमार उपाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| तथ्यं वो वचनं किं तु समाप्यैतत्स्वकं व्रतम् । प्राप्यानुक्कां गुरोः कुर्वे विवाहकर्म नान्यथा ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 0         |
| विसिष्ठ उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| इत्युक्ताः पुनरूचुस्ताः स्फुटं मूर्बोऽसि सुन्दर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ? 5         |
| सिद्धौषधं ब्रह्म रसायनं च मिद्धिर्निधिः साधुकुला वगङ्गनाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| मन्नस्तथा मिद्धिरमश्च धर्मतो मुने निषेट्याः सुधिया समागनाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.9         |
| कार्यं तु देवार्त्राद सिद्धिमागतं तस्मिश्चपेक्षां न च यान्ति नीतिगाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| यस्मादुपेक्षा न पुनः फलपदा तस्मान्न दीर्घीकरणं प्रशस्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80          |
| सान्द्रानुरागाः कुलजन्मनिर्मलाः स्नेहार्द्रचित्ताः सुगिरः स्वयंवराः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30          |
| क वयं सुरसुन्दर्यः क भवांस्तापसा वरः । दुर्घटम्य विधाने हि मन्ये धातार्शनपण्डितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| तस्मादस्मानिदानीं नु स्वीकुर्यान्मङ्गलं भवान । गान्धर्वण विवाहेन न जीवामोऽन्यथा वयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25          |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| • The state of the | ₹ ₹         |
| ऋषिकुमार उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५          |
| न क्रियाफलगुप्तोति क्रियाकालं न वेत्ति यः । यता धर्मावचारेर्शस्मन्त्रसक्तं मग मानसम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| तस्माच्छ्र्णुत हे कन्याः समीहे न स्वयंवरम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७          |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| प्वं श्रुत्वाऽऽश्चयं तस्य समीक्ष्येवं परस्परम् । करात्करं विमुच्याथ जग्नाहाङ्घि प्रमाहिनी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.6        |
| भुजो जग्रहतुस्तस्य सुत्रीला सुस्वरा तदा । आलिलिङ सुनाग च चुचुम्बाऽऽस्यं च चन्द्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | का॥         |
| तथाऽपि निर्विकारोऽसौ प्रलयानलसंनिभः। शक्षाप ब्रह्मचारी तु कापनात्यन्तमृष्टितः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30          |
| ऋषिकुमार उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>पिम्नाच्य इव मां</b> लग्नास्तित्पिशाच्यो भविष्यथ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹?          |

| २४८अष्टचत्व।रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः] <b>पद्मपुराणम् ।</b>                                           | 1961         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                         |              |
| एवं तेनाऽऽशु शप्तास्तास्तं त्यक्त्वा पुरतः स्थिताः ॥<br>कन्या ऊचुः—                                  | ३२           |
| किमेतचेष्टिनं पाप अनागमि जने त्वया। प्रियकृत्येऽप्रियं कर्ता धिक्तां धर्मज्ञतां तव।।                 | \$\$         |
| अनुरक्तेषु भक्तेषु मित्रेषु द्रोहकारिणः । पुंसो लोकद्वये सौख्यं न विन्दन्तीति नः शुतम्               |              |
| तस्माद्भवांश्र नः शापान्पिशाचो भव सत्वरम् ॥                                                          | \$8          |
| विषष्ठ उवाच—                                                                                         |              |
| इन्युक्त्वोपरता वाला निश्वसत्यः क्षुधाकुलाः । तदैवान्योन्यसंरम्भात्तस्मिन्सरसि पार्थिव               |              |
| ताः कन्या ब्रह्मचारी च सर्वे पिशाचतां गताः । पिशाच्यश्र पिशाचश्र क्रन्दमानाः सुदा                    | रुणम्।।      |
| क्षपयन्ति तिपाकं नं पूर्वीपात्तस्य कर्मणः । स्वकाले प्रभवत्येव पूर्वीपात्तं शुभाशुभम् ॥              | 99           |
| स्वच्छायमिव वुर्वारं देवानामपि पाधिव । क्रन्दन्ति पितरस्तासां मातरस्तत्र तस्य च ॥                    | \$6          |
| हा प्रमादश्च बालानां दोषो हि दुरतिक्रमः। तत ऊर्ध्व पिशाचास्त आहारार्थे सुदुः खित                     | T: ₹ 9       |
| इतश्रेतश्र धावन्ते। वसन्ति सरसस्तेट । एवं बहुतिथे काले लोगशो मुनिसत्तमः ॥                            | 80           |
| पौषम्य च चतुर्देश्यामच्छोदे स्नातुमागतः । तं दृष्टा ब्राह्मणं सर्वे पिशाचाः क्षुत्समाकुला            |              |
| धावन्तो हन्तुकामास्ते मिलिन्वा यूथवर्तिनः । द्रश्यमानाः सुनीक्ष्णेन तेजसा लोमशस्य च                  | 1183         |
| असमर्थाः पुरः स्थातुं ने सर्वे दृरतः स्थिताः । तत्र वेद्निधिर्वित्रस्तदेव हि समागतः ॥                | 8\$          |
| समीक्ष्य लोमगं राजन्साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । उत्राच सृतृतां वाचं कृत्वा शिरसि चाझिलि<br>वेदनिधिकवाच— | ज्य् ४४<br>इ |
| महाभाग्यं।द्ये विश्व साधृनां संगतिभेवेत् । गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यो नरः स्नाति सर्वेदा ॥               | ४५           |
| यः करोति सर्ता सङ्गं तयोः सन्संगतिवेरा । गुरूणां संगमा वित्र दृष्टादृष्टफलपदः ॥                      | ४६           |
| स्वर्गदो रोगहारी च <sup>े</sup> किं तु सोपद्रवी न तु(?ें।।                                           | ४७           |
| विसष्ट उवाच                                                                                          |              |
| इत्युक्त्वा कथयामास पृत्वेद्वत्तान्तमञ्जूतम् ॥                                                       | 86           |
| वंटनिधिरुवाच—                                                                                        |              |
| इमा गन्धर्वकन्यास्ता बटः सोऽयं ममात्मजः। सर्वे पिशाचरूपेण मिथःशापित्रमोहिताः।                        | 11 89        |
| दीनाननाश्च तिष्ठन्ति तवाग्रे मुनिसत्तम । त्वददीनेन वालानां निस्तारोऽद्य भविष्यति ॥                   |              |
| सूर्योदये नमस्तामः कि न लीयेत गहरे।।                                                                 | 40           |
| विमष्ठ उवाच—                                                                                         |              |
| शुत्वेवं लोमशो राजन्क्रपाद्रींकृतमानसः । प्रत्युवाच महातेजास्तं मुनि पुत्रदुःखितम् ॥                 | 48           |
| लामग उवाच                                                                                            |              |
| मत्प्रसादाच बालानां स्मृतिः सपदि जायताम्। धर्मं च विच्य तं येन मिथः रूपो लयं व्र                     | जेत्५२       |

महर्षे कथ्यतां धर्मो मुच्येरन्येन बालकाः । नायं कालो विलम्बस्य शापाग्निर्दारुणो यतः ।।५३

मया सार्थ प्रकुर्वन्तु मायस्नानं विधानतः । शापान्मोक्ष्यन्ति माघान्ते न

वेदनिधिरुवाच-

लोमश उवाच-

| बापः पापफर्लं वित्र पापनाक्षो भवेच्चणाम् । माघस्तानेन सत्तीर्थे ममेयं निश्चिता मितः ॥         | ५५   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| सप्तजन्मकृतं पापं वर्तमानं च दारुणम् । माघस्नानं दहेन्कृत्स्तं पुण्यतीर्थे विशेषतः ॥          | ५६   |
| <b>प्रायित्रं न पश्यन्ति</b> यस्मिन्पापे मुनीश्वराः । पातकं पुण्यतीर्थेषु नश्येत्तदपि माघतः ॥ | 9    |
| <b>ज्ञानकुन्मानसे माघस्तस्मान्मोक्षफलम्बदः । हिमबत्पृष्ठतीर्थेषु सर्वपापमणाज्ञनः ॥</b>        | 40   |
| इन्द्रलोकपदोऽच्छोदे निर्दिष्टो वेदवादिभिः । सर्वकामपदो माघो मोक्षक्रद्वदरीवने ॥               | 60   |
| पापदा दुःखद्वारी च सर्वकामफलप्रदः । रुद्रलेकप्रदो माघो नार्मदः पापनाशनः ।।                    | € 0  |
| यागुनः सूर्यस्रोकाय भवेत्कस्मषनाज्ञनः । सारस्वतोऽघविध्वंसी ब्रह्मस्रोकपदस्तथा ।।              | ह् १ |
| विज्ञालफलदो माघो विशालायां द्विजोत्तम । पातकेन्धनदावाधिर्गभेद्देतुकियापदः ॥                   | És   |
| विष्णुलोकाय मोक्षाय जाहवी परिकीर्तिता । शरयुर्गण्डकी मिंधुश्रन्द्रभागा च कौशिकी ॥             | ६ ३  |
| तापी गोदावरी भीमा पयोष्णी कृष्णवेणिका । कावेरी तुक्रभद्रा च याश्रान्याश्च समुद्रगाः ।         | ।।६४ |
| आसु माघी नरो याति स्वर्गलोकं विकल्मषः । नैमिषे विष्णुमारूप्यं पुष्करे ब्रह्मणोऽन्तिक          | म् ॥ |
| आसण्डलस्य लोको हि कुरुक्षेत्रेषु माघतः। माघो देवहदे वित्र योगमिद्धिफलपदः॥                     | ६६   |
| मभासे मकरादित्ये स्नानाद्वद्रगणो भवेत् । देवक्यां देवतादेहो नगे भवति माघतः ॥                  | Ęs   |
| माघस्नानेन भी वित्र गोमत्यामपुनर्भवः। हेमकृटे महाकाले ओंकारेऽप्यमरेश्वरे ॥                    | Ę    |
| नीलकण्डहदे माघाद्वदलोके महीयते । सर्वामां सरितां विष्य संगमे मकरे ग्वा ।।                     | ६०   |
| कानेन सर्वकामानामवाप्तिजीयते नृणाम् । मायस्तु प्राप्यते धन्यैः प्रयागे द्विजसत्तम ।।          |      |
| अपुनर्भवदं तत्र सितासिनजलं किल ॥                                                              | 90   |
| गायन्ति देवाः मनतं दिविष्ठा माघः प्रयागे किल नो भविष्यति ।                                    |      |
|                                                                                               |      |

| गायन्ति देवाः मनतं दिविष्टा माघः मयागे किल नो भविष्यति ।            |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| स्नाता नगा यत्र न गर्भवेदनां पञ्यन्ति तिष्ठन्त्यपि विष्णुमंनिधौ ॥   | و ي         |
| मज्जन्ति येऽपि त्रिदिनं तु मानवास्तीर्थे प्रयागे बहुपापकश्चुकाः ।   |             |
| मज्जन्ति ते नो निरयेषु धर्मिणः स्वर्गेऽप्सरोभिर्विद्दरन्ति देववत् ॥ | ७३          |
| तीर्थेत्रेनेर्दानतपोभिरध्वेरः सार्थ विभात्रा तुल्या धृनः पुरा ।     |             |
| माघः प्रयागस्य तयोर्द्वयोरभृन्माघो गरीयानत एव सोऽधिकः ॥             | હ ક         |
| वाताम्बुपर्णाञ्चनदेहशोषणस्त्रपोभिरुग्रेथिग्कालमंचितः ।              |             |
| योगैर्न संयान्ति नराः सतां गति स्नानात्रयागस्य च याति यां गतिम् ॥   | <b>હ</b> ે. |
| स्ताताश्च ये वे मृगभास्करोदयं तीर्थं प्रयागे सुरसिन्धुसंगमे ।       |             |
| तेषां गृहद्वारमलंकरोति किं भृङ्गावली कुञ्जरकर्णनाहिता ॥             | 196         |
| यो राजस्याद्धयमेथयज्ञनः स्नानान्फलं संपददाति चाधिकम् ।              |             |
| पापानि सर्वाणि विलोप्य लीलया नुनं प्रयागः स कथं न वर्ण्यते ॥        | ७६          |

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये वसिष्टदिळीपसंवादेऽष्ट-

**च**त्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ (३०)

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः — ४४८६१

## अथैकोनपत्राशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।

| विसप्त उवाच (लोमश उवाच)—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् । पुरा कृतयुगे राजन्दे(विप्र दे)शे माळवसंक्षके ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$   |
| अवन्तिविषये राजा वीरसेनोऽभवत्पुरा । नर्भदातीरमाश्रित्य राजसूर्य चकार सः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| षोडकैर चमेर्पेश्व स्वर्णवेदिविगानितैः । स्वर्णभूषणयूषाढ्यै रेजे सोऽपि यथाविधि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *    |
| प्रदर्गे धनरात्रींश्र द्विजेभ्यः पर्वतोपमान् । [अवदान्यो देवताभक्तो गोप्रदश्च सुवर्णदः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8    |
| ब्राह्मणो भद्रको नाम मुर्खो हीनकुलस्तथा]। कृषीवलो दुराचारः सर्वधर्मबहिष्कृतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    |
| सीरकर्मसमुद्रियो बन्धुभिश्र समुज्झितः । इतस्ततः परिभ्रम्य निर्गतो द्वतिपीडितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę    |
| दैवतः सार्थवाहश्च प्रयागं स समागतः । महामाघीं पुरस्कृत्य सम्त्री तत्र दिनत्रयम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9    |
| अन्धः म्नानमात्रेण भृत्वा हि स द्विजोत्तमः । प्रयागाचान्नितस्तत्र पुनर्यस्मात्समागतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6    |
| म राजा मोऽपि विषश्च विपन्नावेकदा नदा । तयोगीते ममां दृष्ट्वा मया शकस्य संनिधौ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9    |
| तेजो रूपं बर्ल मैन्यं देवयानं विभूषणम् । कल्पद्वमञ्जरीमालागीतनृत्यं समं तयोः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०   |
| इति दृष्ट्वा हि माहान्म्यं क्षेत्रस्य कथमु(च मया)च्यते । माघः मितासिते वित्र राजसूयसमो भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वेत  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२   |
| माधमासे यदा को अपि सितासितजलं स्पृशेत् । स धन्यो यः स्पृशेत्तं तु महापातकहा हि स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : 11 |
| किमत्र बहुनोक्तेन श्रुयतां द्विज निश्चितम् । समुद्भुतफलं पापं तीर्थे माघः प्रणाशयेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$8  |
| अत्र ते कथयिष्यामि सावधानमितः शुणु । पिशाचमेक्षणं नाम इतिहासं पुरातनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५   |
| शुण्वन्तवष्मरमा वालाः शुणातु त्वत्मुतस्तथा । मत्प्रसादात्स्मृतिर्लब्धा पैशाच्यान्मुक्तिकारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नः   |
| पुरा देवसुनिर्वित्रो वेष्णवो वेदपारगः । पिशाचं मोक्षयामास करुणाष्ठतमानसः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७   |
| वर्तिधिरुवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| कुत्र स्थितः कस्य पुत्रो नियमः कोऽस्य चाभवत् । केन वा वैष्णवी द्वत्तिः कः पिशाचश्र मोदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नतः  |
| एतद्विस्तरतः सर्वे कीतेय त्वं महामुने । कातूइलं महापुण्यं श्रोतुं मे त्वत्प्रसादतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १९   |
| लेग्पश उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Control of the contro | २०   |
| different solution of the day is allowed at the second of the second sec | २१   |
| कर्ज्जः कोविदार्रश्च केशरेः कुंजराशनेः । तिलकेः कर्णिकारैश्च कुम्भीखदिरतिन्दुकैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२   |
| वानीरैः देलुजम्बीरैः पीलुद्म्बरवेनसैः । साक्षाटेरटरूपैश्र क्षीरिकाकः पदेकैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹ ₹  |
| र्वाजपुरेः सनारक्षे रम्भाराजिविराजितैः । पनसै रसविद्धश्च नालिकेरैः सदाफलैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४   |
| सप्तच्छदेखिपणेश्च शिरीपामलकः शुभैः । कर्कन्धूलकुचेरक्षैः पारिभद्रेवेचादिभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५   |
| केतर्कैः सिन्यवरिश्च तगरेः कुन्दमल्लकैः । पद्मेन्दीवरकहारैमोलतीयूथिकादिभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २६   |
| [+प्राकृतीमोगरश्चेव जातीफलविराजितेः । पुंनागैः किंशुकैश्चेव ववरीतुलसीद्वमैः] ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २७   |

<sup>\*</sup> धनुष्यि । नत्येतः पाटः क. स्व. च. छ. ज. इ. र. ल. पुस्तकस्थः । + अयं श्लोका र. ल. पुस्तकस्थोऽशुद्धः ।

| आश्रमो रमणीयस्तु दुमैर्नानाविधैर्द्दिज । मध्येवनं नदी याति पुण्यतोया सरस्वती ।।                      | 36          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कुजन्ति सारसास्तंत्र मदस्तिग्धकलं सदा । नदन्ति कोकिलास्तंत्र कूजन्ति च मधुत्रताः ॥                   | २०          |
| बहुकोलाइलं विम तद्दनं शुकसारिभिः । चरन्ति विविधास्तत्र श्वापदाः काननोत्तमे ॥                         | 30          |
| सदाफलं सदापुष्पं परागकणधूसरम् । आच्छन्नं काननं सर्वे मधुदृक्षेः समन्ततः ॥                            | 3 ?         |
| नवप्रव्यवसंजातमञ्जरीवरविक्षिभिः। आश्चिष्टमिनोरम्यं भियाभिरिव बक्षभः॥                                 | \$ 3        |
| तस्य शापभयात्रस्ता झञ्झावाताः प्रवान्ति न । न वर्षन्त्यक्ष्मनो मेघा न शोपयित भास्करः                 | \$ E        |
| बनं निरुपद्रवं तिद्धि सदा सिद्धिनिषेवितम् । आहादजननं नित्यं वनं चैत्ररथं यथा ॥                       | 38          |
| तस्मिन्वसति धर्मात्मा देवचुतिर्द्विजोत्तमः । पुत्रः सुमित्रविमम्य लब्धो लक्ष्मीपतेर्वेगतः ॥          | 34          |
| नियमः भूयतां तस्य सर्वदा नियतात्मनः । ग्रीष्मे तु पश्चाग्रितपा रवा न्यस्तविलोचनः ॥                   | ₹           |
| वर्षाकादम्बिनी याबद्वर्षास्त्रभ्रावकाशकः । वाते प्रवाति निष्कम्पो दुःसहे हिमवानित ॥                  | 30          |
| बसत्यप्सु च हेमन्ते हदे सारस्वते द्विज । उपस्पृशति काले स त्रिवारं वारि निर्मलम् ॥                   | 36          |
| पितृन्देवानृषीिकत्यं संतर्पयित अद्भया । वहाँ जुहोति वैताने अद्भयाऽतिथिएजकः ।।                        | 39          |
| चान्द्रायणविधानेन कालं नयति सर्वदा । ब्रह्मयज्ञपरो नित्यं सत्यवादी जितिन्द्रियः ॥                    | 80          |
| भ्रमन्त्रिश्रम्य विश्रान्तः प्रपद्देः प्रार्थयन्हरिम् । स्वयं विगल्जितेः पुर्वेः फर्लर्हिन् समीहते ॥ | 8;          |
| अनुद्विपस्तपोनिष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः । धमनीविकरास्रोऽसावस्थिमात्रकस्वरः ।।                            | ४२          |
| इत्थं जगाम वर्षाणां सहस्रं तस्य तद्दने । तदा जज्वाल शलोऽसी तपमा तस्य तेजमा ॥                         | 83          |
| सोदुं न शक्यते भूतेस्तपस्तस्य महात्मनः । वैश्वानग इवाऽऽभाति प्रज्वलंस्तपसा द्विनः ॥                  | ४४          |
| गतवैराणि भृतानि समजायन्त तद्दने । मृगव्याघ्राखुमाजीरा मिथः कीडन्ति निर्भयाः ॥ 💎                      | ४५          |
| अन्योऽपि नियमस्तस्य श्रृयतामतिदुर्रूभः । नारायणं त्रिकालं स संपृजयित नित्यशः ॥                       | ४६          |
| पुष्पाणां तु सद्दसेण विकचेन सुगन्धिना । वेदसक्तविधानेम विष्णुध्यानपगयणः ।।                           | ૯૬          |
| <b>विष्णोः संप्रीतये विष्ठः कुरुते कर्म चाखिलम् । दधीचेर्वग्दानात्म संजातो वर्गवष्णवः ॥</b>          | 86          |
| एकदा मासि वैशाखे एकादृश्यां महामुनिः । एजां कृत्वा हरे रम्यां विचित्रामकरोत्स्तुतिम्                 | .96         |
| तदैव स्वरामारुख देवदेवो हरिः स्वयम् । आजगात पुरम्तस्य तया म्तृत्यार्शतहर्पितः ॥                      | <b>در</b> ي |
| तं दृष्टा गरुडारूढं प्रत्यक्षं जलदच्छविम् । चतुर्वाहुं विशालाक्षं सर्वालंकारभृषितम् ।।               | 4,9         |
| <b>उद्भृतपुलको विषः सानन्दजललोचनः । जगाम</b> शिरसा भूमा कृतकृत्यमनाम्तदा ।।                          | ५३          |
| न मर्मो तेन हर्षेण स ब्रह्माण्डोद्रेऽपि हि । न सस्पार निजं देहं ब्रह्मभून इवाभवन् ॥                  |             |
|                                                                                                      | 4,3         |
| •                                                                                                    |             |

हरिरुवाच--

देवचुते विजानामि मद्भक्तस्त्वं मदाश्रयः । मंन्यस्याखिलकर्गाण मद्भावां मन्मनाः सदा ॥ वरं ब्रहि प्रसन्नोऽस्मि स्तोत्रेणानेन तेऽनघ ॥ ५४

लोम<mark>श उवाच—</mark> श्रम्बा हरेबीक्यं प्रत्यवा

इति श्रुत्वा हरेबीक्यं मत्युवाच स तापसः ॥

५५

# देवधुतिरुवाच---

देवदेवारिवन्दाक्ष स्वमायाधृतिवग्रह । त्वहर्जनात्सदा देव दुर्लभो नापरो वरः ॥ ५६ ब्रह्माद्यः सुराः सर्वे योगिनः सनकाद्यः । त्वां साक्षात्कर्तुमिच्छन्ति सिद्धाश्च किपलाद्यः ॥ अहं ममेति देहस्य मोहमूलाः ग्रुभाग्रुभाः । सहेतुकाश्च द्वान्ते त्विय दृष्टे परावरे ॥ ५८ जन्मनः कर्मणो बुद्धगिवर्भृतं फलं मम । यदृष्टोऽिम जगन्नाथ पार्थये किमतः परम् ॥ ५९ न वरार्थे हि देवेश न्वन्पादपङ्कनं हृदि । चिन्तयाम्यनिशं भक्त्या त्वद्गतेनान्तरात्मना ॥ ६० इममेव वरं याचे न्वद्भक्तिरचला मम । अस्तु वै केवला नाथ पार्थये नापरं वरम् ॥ ६१

लोमश उवाच-

[+इति श्रुत्वा वचम्तस्य प्रसन्नहृद्यस्तदा] । प्रन्युवाच प्रसन्नात्मा एवमस्तु द्विजोत्तम ॥ ६२ अन्यस्ते तपसः कश्चित्प्रत्यृहा न भविष्यति । [ \*एतच त्वत्कृतं स्तोत्रं ये पठिष्यत्ति मानवाः ॥ तेषां मद्विपया भक्तिनिश्वला च भविष्यति । धर्मकार्यं च यत्तिकचित्साङ्गं सर्वे भविष्यति ॥६४ ज्ञानेन परमा निष्ठा तेषां स्थाम्यति सर्वदा ॥ ६६

लामश उवाच--

इन्युक्त्वाऽन्तिं हितो भयो देवदेवो जनार्दनः । देवद्युतिस्तदारभ्य नारायणपरोऽभवत् ॥ ६६ वेदनिधिरुवाच—

महर्षे अनुगृहीतो अस्या पावनीकृतः । अनया विष्णुसिक्किन्या गक्कयेवाहमद्य वै ॥ ६७ कि तन्म्तावं तद्गाख्याहि प्रसन्ना येन माथवः । तस्यानघस्य विषस्य महत्कीतृहलं मम ॥ ६८ त्वन्यसादादहं वित्र मन्ये प्राप्तं मनार्थम् । महतां संगतिः कस्य महत्त्वाय न कल्पते ॥ ६९

लामश उवाच-

कथयापि रहम्यं ते यज्ञमं म्तात्रमुत्तमम् । प्रारमुहीनं सुपर्णेन गरुडात्मम चाऽऽगतम् ॥ 90 अध्यात्मगभेसारं तत्महोद्यकरं शुभम् । सर्वेपापहरं विश ह्यात्मज्ञानकरं परम् ॥ 99 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमी विश्वाय चिक्रणे । भैक्तियाय कृष्णाय जगन्नाथाय तैजसे ॥ स्ताता स्तुत्यः स्तृतिः सर्वे जर्गाद्वष्णुमयं सदा । तदा संस्तृयते केन भक्तिभेदकरी नृणाम्।।७३ यस्य देवस्य निश्वामा वेदाः साङ्गाः ससूत्रकाः।का स्तुतिः प्रमुदे तस्य भक्त्याऽहं मुखरोऽभवम् वेदों न विक्त यं साक्षाञ्च च वाग्वेक्ति नो मनः। मद्विधस्तं कथं स्तौति भक्तियुक्तों न किं वदेत ब्रह्मादिब्रह्म विष्णो त्वं त्वमेव ब्रह्मणा वपुः। स्रष्टा ब्रह्मनिदानं च गुद्धब्रह्म त्वमेव च ॥ ७६ [ काऽयं कायस्तव विभा भिच्वा स्पृशित कायिनम् । कायदोषैरनाघातस्तया त्वं भासि योगि-७७ नाम (?)]।। देहभावन जागति न निद्राति निजात्मिन । सुन्वसंदोहबुद्धियी सा त्वं विष्णो न संशयः॥ ७८ महदादिद्विथाभावास्तथा वैकारिका गुणाः । त्वमेव नाथ तत्सर्वे नानात्वं मूढकल्पना ॥ 90 केशकेशवद्भपाभिः कल्पनाभिः स्टतिस्तथा । त्वमेव कथ्यसे ब्रह्मन्पुत्रादिभिः पुमानिव ॥

<sup>+</sup> इदमर्थ क. ख. च छ. ज. झ. ट. र. ल. पुस्तकस्थम् । \* अयं श्लोकः क. छ. ज. झ. र. ल. पुस्तकस्थः । + अयं श्लोकः ख. छ. र. ल. पुस्तकस्थः ।

१ क. ज इ. भूष । २ क. झ. र. ल. भक्तिषि°। ३ ग. ल. शाक्षिंणे । ४ ग. ल. क्तिमींद्°। २२४

विदोषं विगुणं चैकं चिन्मृर्तमिखलं जगत् । कैवीनां भाति यदृपं तं विष्णुं नोमि निर्गुणम्।।८१ यस्मिञ्जाते न कुर्वन्ति कमीऽऽचारश्चतेरितम् । निरेषणा जगन्मित्रं शुद्धं ब्रह्म नमामि तत्।। ८२ [+कामयज्ञान्त्रजार्थे च एषणाभ्यः समुत्थितान् । लोकमात्मैव पश्यन्तो यं बुद्ध्ववं चराचरम्] -स्वं स्वेतरं च सन्मात्रं यत्त्रबोधादुपासते । योगिनः सर्वभृतेषु सङ्ग्यं नीमि तं हिग्म् ॥ ब्रह्माहिमिति गायन्ति यं ज्ञात्वैकं वरा जनाः । पश्यन्तो हि त्वया तुल्यं देवं तं नौमि माधवम् माया मोहो विचित्राभस्तथाऽहंममना नृणाम् । विलीयन्ते विदित्वा यं नमम्तम्म चिदात्मने८६ मोहानललसज्ज्वालाज्वलङ्कोकेषु मर्वदा । यन्नामाम्भोधरच्छायां प्रविष्टो न तु दहाते ॥ ८७ प्रयाणे वाऽप्रयाणे वा यस्नाम स्मरतां तृणाम् । सद्यो नदयति पापीची नमस्तरमे चिदात्मने ८८ यस्य स्मरणमात्रेण न मोहो नेव दुर्गतिः । न रोगो नेव दुःग्वानि तमनन्तं नमाम्यहम् ॥ ८९ कामयन्ते प्रजा नैव होपणाभ्यः समुस्थिताः । लोकमार्त्मात पश्यन्तो यं वृद्धवैकचरा जनाः ॥ **शब्दार्थः संविद्**र्थश्च विष्णोनीस्ति परो यदि । सत्येन तेन संसारो न माँ स्पृशतु माधव ॥९१ नारायणो जगझापी यदि वेदादिसंमतः । सत्येन तेन निविधा विष्णुभक्तिमेमास्त् व ॥ योनिवीजं विना वीजं वीजे यो जीवभाषितः । स विष्णभववीजं मे शिनविद्यासिना द्यत्।।९३ त्रितनुर्नेटविद्यम्त् सृष्टिस्थितिलयेष् च । गुणभविति कार्यप् स प्रसीदत् मे हरिः ॥ [अद्शभेदावतीणों यो धमेत्राणाय केवलम् । अभ्यथितः सुरगणैः स प्रसीदत् मे हरिः ॥ ९० ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं प्राणिहन्मन्दिरेऽमलः । एको वसति यो देवः स प्रसीदत् मे हरिः। ॥ ५६ इच्छां चक्रे सदेवाग्रे य एकः स्यां बहुम्तथा । प्रविष्टां देवताः सृष्टां स प्रसीदत् में हरिः ॥९७ हुन्खगः खममः खादिः खातीनः खिक्रयः खगः। यं ब्रह्म खादि भुवत्वाउने खम्तिस्त्वं मखाजनः यद्भासा यन्मुदा यस्य सत्तया संततं जगत् । आङ्यं दुःखमसन्वं च स भवानेव तन्मयः ॥ ९९ त्वन्पृष्ठं मोदने सर्व न्वच्यक्तमशुचिर्भ(भ)वेत् । तत्संगर्नोऽप्यमङ्गम्त्वं विकारस्तेन ते न हि १०० [+केचिद्वुद्धि परे पाणं मनोऽहंकारमातरम् । केचिच कार्यःयः)चैतन्यं कायमात्रं परेऽधमाः ॥१ केचित्तु पुरुषं शब्दं ब्रह्म केचित्परे शिवम् । भक्ति च चित्मर्था केचिद्रोवित्दं त्वां कुमार्गगाः २ तीर्थातीर्थमधिष्टाय केशाकेशि मिथा जनाः । यहदन्ति पुनम्त्वां हि चित्मदानन्दलक्षणम् १०३ योगद्वं भृतचैतन्यं चार्वाकास्त्वामुपासने । सागता बुवते तकस्त्वां वृद्धि अणभङ्गराम् ॥ श्वरीरपरिमाणं न्वां मन्यन्ते जिनदेवताः । ध्यायन्ति पुरुषं सांख्यामन्वामेव प्रकृतेः परम्॥१०५ जन्मादिरहितं पूर्वं चित्मदानन्द्रलक्षणम् । न्वामापिनिपदा ब्रह्म चिन्तयन्ति प्रात्परम् ॥ १०६ खादिभुतानि देहश्च मनावृद्धीन्द्रियाणि च । विद्याविद्ये न्वमवात्र नान्यस्वत्रोर्धान्त किचन १०७ ह्वमग्निस्त्वं हविस्त्वं सुग्दीक्षितानां क्रियाक्षये(मा) । त्वं सेतुः सर्वभृतानां त्वसेव क्रारणं सम ८ युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवता यथा । मनोर्डाभरमते तद्वन्मनो मे रमतां न्विय ।। अपि पापंदराचारं नरं त्वां प्रणतं हरे । नेक्षन्ते किकरा यास्या उल्कास्तपनं यथा ।। तायत्रयमयायश्च तावत्पीडयने जनम् । यावन्नाऽऽश्रयने मत्यो भक्त्या त्वत्पादपङ्कजम् ॥ १११

<sup>+</sup> अयं श्लोकः, छ. ट. पुस्तकस्थः । \* धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाटः, क. स्त. छः अ. झ. र. लः पुस्तकस्थः । + धनुश्चि-इन्तर्गतः पाटः, छ. ट. पुस्तकस्थः ।

| य न स्पृतान्त गुणजातिकारास्थमा य न स्पृतान्त गतयः खामेवनिद्रयाणाम् ।                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यं न स्पृज्ञन्ति मुनयो गतसङ्गमोहास्तस्मै नमो भगवते हरये प्रतीचे ।।                              | ११२     |
| यद्भ्यानसंचयनतृर्णवशीकृताकृषिश्वयेचारुगुणितां सुखमोक्षळक्ष्मीम् ।                               |         |
| आलिक्षच शेरत इहाऽऽत्मसुर्विकलाभास्तस्म नमोऽस्तृ हर्ये मुनिसेविताय ॥                             | 2 2 3   |
| जन्मादिभावविकृतेर्विग्हम्वभावो यस्मिक्ययं पिष्धुनोति पहुर्मिवर्गम् ।                            | • • •   |
| यं ताडयन्ति न सदा मदनादिदोषाम्तं वासुदेवममळं प्रणतोऽस्मि हृद्यम् ।।                             | ११४     |
| स्थूलं विलाप्य करणं करणे निदानं(ने) तत्कारणं करणकारणवित्ते च ॥                                  | •       |
| इत्थं विलाप्य यमिनः प्रविशन्ति यत्र तस्मै नमोऽस्तु हर्ग्ये मुनिसेविताय ॥                        | ११५     |
| यद्भ्यानसंगतमलं विजहात्यविद्यां यद्भ्यानविद्यितितं जगदेति दाहम् ।                               |         |
| यद्भ्यानमुद्धमदसिर्चित मंगयाध्यि तं त्वां हरि विशद्बोधघनं नमामि ॥                               | ? ? 🗣   |
| चराचराणि सवाणि भ्वान्यस्य हरेः पुरा । यथाऽत्र तेन सत्येत पुरस्तिष्ठति(तु) मे हरिः               |         |
| यथा नागयणः सर्वे जगन्म्थावरजङ्गमम्। तेन सत्येन मे देवः स्वं देशयतु केशवः॥                       | 226     |
| भक्तियथा हरों मेऽस्ति तदन्छेष्ठा गुरी यदि । ममास्ति तेन सत्येन स्वं द्रीयतु केशवः ॥             |         |
| तस्येवं शपथेः सत्येभीकं तस्यानुचिन्तयन् । दृशयामास चाऽऽन्मानं संपीतः पुरुषोत्तमः                |         |
| तदा दच्या वरं तस्म पर्यायत्वा मनारथम् । जगाम कमलाकान्तः स्तुत्या विषेण नोषितः॥                  |         |
| कृतकृत्यो दिनः संवर्षि वासुदेवपरायणः । शिष्यैः सार्थे जपन्स्तीत्रं तस्मिन्नास्ते तपोवने         |         |
| कीतेयेच इदं स्तात्रं शुणुयादेषि मानयः । अश्वमेथस्य यज्ञस्य प्रामीत्यविकलं फलम् ॥                | १२३     |
| आत्मविद्याप्रवीयं च लभेते बाह्मणः सदा । न पापे जायते बुद्धिनैव पश्यत्यमङ्गलम् ॥                 | १२४     |
| बुद्धिस्वास्थ्यं मनःस्वास्थ्यं स्वास्थ्यमेन्द्रियकं तथा। नृणां भवति सर्वेषां सम्यवस्तोत्रस्य की | र्तनात् |
| विचायोर्थं पटेचस्तु जुणुयादापि मानवः । स विध्येह पापानि लभते वै <b>णावं पद्म्</b> ॥             | १२६     |
| वाञ्छितं लभते कामान्युत्रान्त्रामात्यतुत्तमान । दीघेमायुत्रैलं वीर्यं लभते च सदा पठन् ॥         | १२७     |
| निल्पात्रसहस्रेण गोसहस्रेण यन्फलम् । नन्फलं समवामोनि य इमां कीर्नयेन्स्तुतिम् ॥                 | १२८     |
| [*थमोथेकाममोक्षाणां यं यं कामयते सदा । अचिरात्तमत्रामोति स्तेष्टेणानेन मानवः ॥                  | १२९     |
| आचारे विनये धर्मे ज्ञाने तर्पास सन्नयं । नृणां भवति निनयं धीरिमां संशृण्वतां स्तुतिम्]          | 930     |
|                                                                                                 | ? ३ ?   |
| प्रज्ञालक्ष्मीयशःकीतिज्ञानयमेविवर्यनम् । दुष्ट्रग्रहोपशमनं सर्वोशुभविनाश्नम् ॥                  | १३२     |
| सर्वेच्याधिहरं पथ्यं सर्वोग्छिनिषुद्रनम् । दुर्गतेस्तरणं स्तोत्रं पठितव्यं जितात्मभिः ॥         | ? ३ ३   |
| नक्षत्रग्रहपीडामु राजदेवभयेषु च । अग्निचौरनिपानेषु सद्यः संकीर्तयेदिदम् ॥                       | 3 3 8   |
| सिंहच्यात्रभयं नास्ति नाभिचारभयं तथा । भूतप्रतिषशाचेभ्यो राक्षसेभ्यस्तथैव च ॥                   | १३५     |
| पूतना तृम्भके भ्यश्च विद्येभ्यश्चेत्र सर्वदा । तृणां कचिद्धयं नास्ति स्तते हास्मिन्पकीर्तिते ॥  | १३६     |
| वासुदेवस्य पूजां यः कृत्वा स्तात्रमुदीरयेत् । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥             | १३७     |
| गङ्गादिपुण्यतीर्थेषु या स्नाननाऽऽप्यत गतिः । तां गतिं समवामोति पठन्पुण्यामिमां स्तुतिस्         | Į       |
|                                                                                                 |         |

एककालं दिकालं वा त्रिकालं वाऽपि यः पठेत्। सर्वदा सर्वकार्येषु सोऽश्तयं सुखमश्रुते॥ १३९ चतुर्णी साङ्गवेदानां त्रिरावर्तेषु यत्फलम्। तत्फलं समवामोति स्वधीयानः सक्रुत्ररः॥ १४० अक्षयं धनमामोति स्त्रीणां भवित वल्लभः। पूजां विन्दिति लोकेऽस्मिन्श्रद्धया संस्मरन्स्तृतिम्॥ सर्वदा संपदा युक्तो विपदं नैव पश्यित। गोभिर्न हीयते स्त्रोत्रं नित्यं यः किर्वियेदिदम्॥१४२ अलक्ष्मीः कालकर्णे च दुःस्वमं दुष्टचिन्तनम्। सद्यो नश्यित भक्तानां य एनं शृणुयानस्तवम्॥ मातकत्थाय योऽधीते शुचिविंदणुपरायणः। अक्षयं लभते सौख्यिमहलोके परत्र च॥ १४४ देवसुतिप्रणीतं वै विष्णुपीतिकरं शुभम्। विष्णुप्रसादजननं विष्णुदर्शनकारणम्॥ १४६ योगसारिपदं नाम स्त्रोत्रं परमपावनम्। यः पठतस्ततं भक्त्या विष्णुलोक्षं म गच्छिति॥ १४६ इति ते कथितं स्त्रोत्रं गुग्नं पापप्रणाशनम्। अत उद्ध्वं प्रवक्ष्यामि पिशाचस्य च मोक्षणम्॥१४७

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये विमिष्टदिर्लापसंवादे योगसारम्योत्ररधन नाम रोजपत्राहादधि रादिशाननमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥ ३६०

# आदितः श्लोकानां समक्ष्यद्वाः - ४५००८

#### अध पधाशदधिकांद्रशतनमा ३५ या यः

#### लोमञ्च उवाच-

भ्रयतां ये(यः) पिशाचा(च)श्र मोचिना(न)स्तेन तद्वने। आसीद्राजा चित्रनामा द्राविंह विषये पुरा सोमान्वये महाक्षत्री शुरः शस्त्रास्त्रपारगः । राजवाजिर्थापेश्व संपन्ना विक्रमस्तथा ॥ स्वर्णेनीनाविधै रत्नैः पूर्णकोशो महाधनः। मध्येनारीसहस्रं तु सद्। जीडांत भूपतिः।। होणः कामी सदा लुब्धश्रण्डकोषः स पार्थिवः । न करोति वचो धर्म्यं सचिवः समुदीरितम् ४ विष्णुं निन्द्ति सोडन्यर्थे विष्णवान्द्वेष्टि सर्वदा । कोडमी विष्णुः क दृष्टोडमी क चाडडम्ते केन कीर्त्यते ॥ इत्थं न सहते विष्णुं स राजा द्विमोहितः । नारायणं भजनते ये तान्पीडयति कोपितः ॥ Ę न ब्राह्मणं न वेटांश्व वैदिकं कर्म न ब्रतम् । न टानं मन्यते टात् पाचण्डांस्थातमांस्थितः ॥ अनीत्या चण्डदण्डेश्व प्रजापीडां करोति सः । निष्ट्गां निर्दयः कृगः पुण्यकार्यपराद्भावः ॥ च्युताचारोऽच्युतद्वेष्टा च्युताप्रिश्च च्युतक्रियः । सोऽनुशास्ति प्रजा भूपः कालरूप इवापरः ॥ ६ ततो बहुतिथे काले स राजा पश्चतां गतः । वैदिकेन विधानेन न लेभे चौध्वेदेहिकम् ॥ ? 0 अथ किंकरयूथेन पीड्यमानो भूशं तथा । अयं कीलमयं मार्गे तप्ताक्वारमपूरिते ॥ 7 7 चण्डाकरिक्सितंत्रे दृक्षच्छायाविवर्जिते । तप्ताङ्गारमकीर्णे च विद्वज्वालासमाकुले ।। 97 लोहतुण्डेश्व काकोलेईन्यमानः सुदारुणैः । हुर्केर्दपृक्तरालेश्व श्विभिधीरेश्व भक्षितः ॥ 93 भुण्वन्क्रन्दितमन्येषां नृणां किल्बिपकारिणाम् । जगाम पार्थियो लोकमन्तकस्य भयावहम्।। 3.8 त्रृणु द्विज गति तस्य तस्मिँहोके सुदारुणाम् । निरयाश्विरयं यातः पर्यायेण स भूपतिः ॥ 96 आदी पपात तामिस्ने दारुणे भूरिदुःखदे । पुनर्भवान्धतामिस्ने यत्र दुःखं च दुःसद्देम् ॥ १६ गतोऽनन्तरमत्युग्रं महारोरवरोरवम् । नरकं कालमत्युग्रं महानरकमेव च ।। 99

| 9                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| पश्चान्मग्नः स भूपालो दुस्तरे दुःखमूछितः । संयम्न्यां महावीचौ तपने संप्रतापितः ॥             | 36    |
| पपातानन्तरं राजा दुःखाग्निष्ठृष्टमानसः । संघातं चैत्र काकोलं कुड्मलं पूतिमृत्तिकम् ॥         | १९    |
| लोहशङ्कं मृगीयचपन्थानं शाल्मलीं नदीम् । प्रतिष्टोऽथ महाभीमं दुर्दशे दुर्गमं पुनः ॥           | २०    |
| असिपत्रवनं चैव लोहेचारकमेव च । एवमेतेषु सर्वेषु पतित्वा पापकृत्रुपः ॥                        | २१    |
| अविन्द्रश्नरके घोरे संतापं यातनामयम् । विष्णुपद्वेषदोषेण युगानामेकसप्ततिम् ॥                 | २२    |
| भुक्त्वा च यातना यामीनिस्तीणीं नरकाकृपः । स मर्त्ये गिरिराजे तु पिशाचीऽभूचदा मह              | न्॥   |
| म भ्राम्यित दिशः मर्वा वने तस्मिन्बुभुक्षितः । न पश्यत्यश्चनं तोयं भ्रमते च सदा गिरौ।        | 138   |
| कदाचित्पर्यटन्सोऽथ पिशाचः शोकपीडितः। लक्षप्रस्ववणेऽरण्ये प्रविष्टो भाविसत्फलः॥               | २५    |
| विभीतकतरुच्छायां समाश्रित्य स दुःखितः । हा हतोऽस्मीति चाऽऽक्रन्दन्घोरमुचैः पुनः पु           | नः॥   |
| क्षुत्तृदभ्यां मुद्यमानस्य सर्वभृतदुहो मम । जन्मनोऽस्य दुरन्तस्य कथमन्तो भविष्यति ॥          | २७    |
| अही पापसमुद्रेऽस्मिन्दुःखकछोलमालिनि । करावलम्बनं को मे निमग्नस्य प्रदास्यति ॥                | २८    |
| इत्थं तस्य पिशाचस्य रोदनं दीनचेतमः । देवचुतिरधीयानः शुश्राव करुणामयः ॥                       | २९    |
| समागत्य ननस्तत्र तं पिशाचं ददशे सः । त्रिकरालमुखं दैनिं पिशाचं पिङ्गलाकृतिम् ॥               | 30    |
| अर्ध्वमधेनकृष्णाकं यमदृत्मिवापरम् । लोलजिहं चलदृष्टिं दीर्घजङ्घं शिराकुलम् ॥                 | 3 ?   |
| दीर्घोष्ठं शुष्कतुण्डं च गर्नाक्षं शुष्कपञ्जरम् । अथामुं कीतुकाविष्टः पत्रच्छ मुनिसत्तमः ॥   | 32    |
| को हि त्वं भीपणाकारः कुतो रोदिपि दारुणम् । अवस्थेयं कुतो ब्रुहि किंवाऽहं करवाणि ते           | 133   |
| ममाऽऽश्रमम्बिष्टा हि दुःखभाजोऽपि जन्तवः । मोदन्ते केवलं सर्वे वैष्णवे भवने यथा ॥             | 38    |
| वद न्वं सन्वरं भद्र दुःग्वस्यैतस्य कारणम् । कालक्षेपं न कुर्वन्ति प्राप्तेऽर्थे हि मनीिषणः ॥ | 39    |
| लोमश उवाच—                                                                                   |       |
| श्रुत्वेतद्वचनं प्रीतः पिशाचस्त्यक्तरोदनः । उवाच दीनया वाचा प्रश्रयावनतस्तदा ॥               | 36    |
| पिशाच उवाच—                                                                                  |       |
| मर्वाङ्गव्यापिसंतापं जहार त्वद्वचां मयि । ग्रीप्मे दावानलोक्नृतं वर्षन्मेघ इवाचले ॥          | र ६   |
| यन्पर्शस्त सुकृतं किंचिनेन दृष्टोऽसि भो द्विज । न ससंचितपुण्यानां सिद्धिरेकत्र संस्थितिः     | 36    |
| लोमश उवाच                                                                                    |       |
| इत्युक्त्वा कथयामास पुर्वेद्वत्तान्तमात्मनः ॥                                                | 36    |
| पिशाच उत्राच—                                                                                |       |
| विष्णुद्वेषप्रभावेन दशामेनामहं गतः । यन्नामस्मरणान्मुक्तो नरो विष्णुपदं व्रजेत् ॥            | 80    |
| पापिष्ठस्य हरी र्नास्मन्मम द्वेषां उभवद्विज । यः पालयति भूतानि धर्मे पाति जगत्रये ॥          | 85    |
| योऽन्तरात्मा तु भूतानां तस्मिन्द्वेषो ममाभवत् । कर्मणां फलदो यश्च सर्ववेदेषु पठ्यते ॥        | ४२    |
| तपोभिरिज्यते विभैः स मद्वेषपदं गतः । त्यक्तित्रयेः प्रियारण्येनिःसङ्गैकचरैश्र यः ॥           | 83    |
| [ * वेदान्ते यतिभिश्चिन्त्यः स महेष्यो हरिद्विज । ब्रह्माद्यः सुराः सर्वे योगिनः सनकादय      | [:]II |
| मुक्त्यर्थमर्चयन्तीह स विष्णुर्देषितो मया । आदिमध्यावसाने यो विश्वस्यास्य सनातनः ॥           | ४५    |
|                                                                                              |       |

यस्य नास्त्यादिमध्यान्तं स मे द्वेषपथं ययो । यन्मया सुकृतं कर्म विहितं पूर्वजन्मानि ॥ ४६ विष्णुद्वेषामिना दग्धं तत्सर्वे भस्मसादभूत् । कथंचिदस्य पापस्य सीमां पञ्यामि चेदहम् ॥ ४७ मुक्त्वा नारायणं नान्यं स्मरयिष्यामि देवताम् । विष्णुद्वेषाचिरं भुक्ता मया नग्कवेदनाः॥ ४८ नरकािकार्गतः सोऽहं पैशाचीं योनिमागतः । अधुना कर्मवानः कैरप्यानीतम्नवदाश्रमम् ॥ ४९ यत्र त्वहर्शनार्कान्मे नष्टं दुःखमयं तमः । प्राप्यते मरणं यत्र वन्दनं श्रीः सुखं वधः ॥ ५० स तत्र नीयते तेन कर्मणा ग(ज)लहस्तिना । इदानीमुचितं वृहि कर्म पशाच्यनाशनम् ॥ ५१ परोपकारकार्ये हि न धन्या मन्दगामिनः ॥

देवयुतिरुवाच--

अहो मुख्णाति मायेयं देवासुरनृणामिष । यया देवेष्विष द्वेषो जायते धर्मनाशनः ।। ५२ सृष्टा पालियता हन्ता जगतां यो महेश्वरः । आत्मा च सर्वभूतानां तं मृहो द्वेष्ठि कः कथम ५३ भवन्ति सर्वकर्माण सफलानि यदर्पणात् । तद्धिकितिमृष्यो मत्येः को न याति हि दुर्गतिम् ५४ भ्रुतिस्मृतिसदाचारविहितं कर्म केवलम् । सेवितव्यं चतुर्वणभेजन्नागयणं सदा ।। ५५ अन्यथा निर्यं याति विमार्गागमसेवनात् । अतो वेदविकद्धार्थं शास्त्रोक्तं कर्म संत्यजेत् ॥ ५६ स्वबुद्धिरचितः शास्त्रेः भनार्येह च बालिशात । विद्यन्ति श्रेयमो मार्ग लोकनाशाय केवलम् ५७ विष्णुं निन्दिन्ति वेदांश्व तपो निन्दिन्ति सद्द्विजम् । तेन ते निर्यं यान्ति असन्द्रार्श्वनिपेवणात् अयमेव यथा राजा द्राविद्यो निर्यं गतः । द्विपन्नागयणं देवं देवदेवं जगहुरुम् ॥ ५९ तस्माद्देषं हि देवेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च । संत्यजेत्युण्यकामोऽत्र वेदवाद्यां त्यजेत्करयाम् ६०

लोमश उवाच-

इत्युक्त्वा कथयामाम पिशाचाय हिनं मुनिः ॥

ES

देवयुनिरुवाच-

प्रयागं गच्छ भा भद्र मायमामं विचारयन । तत्र ते निश्चिता मुक्तिः पैशाच्यास्नात्र संशयः ६२ तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति श्रुतिरेषा पुरातनी । विजहाति नरस्तत्र प्राक्तनं कमे दुष्कृतम् ॥ ६३ प्रयागस्नानतो नान्यत्पुण्यं तद्धिकं परम् । प्रायश्चित्तं तपोरूपं दानरूपं क्रियात्मकम् ॥ ६४ यागयोगाधिकं विद्धि प्रयागं पापनाशनम् । स्वगोपवर्गयोद्वीरं तत्पृथिव्यामपाष्टतम् ॥ ६५ सितासितोदवणी या तां हित्वा भुवि नापग । पापास्त्रगडवन्थस्य च्छेदने व कुटारिका ॥६६ कि विष्णुः सूर्यतेजोऽग्निगङ्गायमुनसंगमः । क वराकी नृणां तुच्छा पापराशिमनृणाहुतिः ॥ ६५ मछीमसयनध्वंसी यथा नभिम चन्द्रमाः । भाति पापक्षयाद्ध्वं नरो वर्णाजलाष्ट्रतः ॥ ६८ सितासितस्य माहात्म्यमद्दं वकुं न ते क्षमः । यत्तोयकणसंस्पृष्टो मुक्तः केग्लको द्विजः ॥ ६८

लोमश उवाच--

इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा पिशाचस्तुष्टमानसः । मुक्तदुःख इव प्रीतः पपच्छ प्रणयान्युनिम् ॥ ७० पिशाच उवाच---

कथं केरलदेशीयो दिजो मुक्तो महामुने । एतं कथय वृत्तान्तं संसुज्य करुणां मीव ॥ ७१ देवचुतिरुवाच—

पिम्नाच शृणु पुण्यान्मे कथां कथयतः शुभाम् । केरले वसुनामा च ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ ७२

द्वायादेहितभूमिस्तु निर्भनो वन्धुवर्जितः । जन्मभूमिं परित्यज्य महावुःखेन निर्गतः ॥ **\$**e [+देशाहेशं परिश्रम्य कालेन महता पुनः । प्रविश्य स महार्ण्यमीषद्भाधिप्रपीडितः] ॥ ४७ गच्छंस्तीर्थान्तरं श्रान्तः क्षुन्क्षामो विन्ध्यपर्वते । दुर्भिक्षेण मृति लेभे न तदा चौर्ध्वदेहिकीम् ७५ तेन कमीविपाकेन तत्रेव गिरिगद्दरे । पेतीभूतश्चिरं कालगुवास निर्जने वने ॥ ₽e श्रीनानपपरिक्षिष्टो निराहारो निरुद्कः । दिगम्बरोऽनुपानन्को हाहेति कथयन्गिरा ॥ ७७ इतस्तनः परिश्रम्य वायुभृतः स केरलः । द्विजो न शर्णं लेभे न सुखं कुत्रचित्तदा ॥ 30 म शोचित सा दुःखार्नो नेत्र पञ्यति सद्दतिम् । सर्वदादत्तदानोऽसौ भुक्के स्वकर्मणः फलम् ७९ हिवर्जहित नाग्री य गोविन्दं नार्चयन्ति च । भजन्ति नाऽऽत्मविद्यां ये सुतीर्थविमुखाश्च ये ८० मवर्ण वस्त्रताम्बलं गत्नपन्नं फलं जलम् । आर्तिभयो न प्रयच्छन्ति सर्वे तेऽकृतदानकाः ॥ ८१ ब्रह्मस्वं च परस्वं च स्वीधनानि हरन्ति ये । बलेन च्छन्नना वाऽपि धृतीश्च परवश्वकाः ॥ ८२ दाम्भिकाः कृहकार्थांगा ये चान्ये वकवृत्तयः । वालवृद्धात्रस्त्रीपु निर्देयाः सत्यवर्जिताः ॥ ८३ अग्निदा गरदा ये च ये चान्ये कृटमाक्षिणः । अगम्यागामिनः मर्वे ये चान्ये ग्रामयाजकाः ८४ वितुमातुम्बुपापत्यस्वदागत्यागिनश्च ये । ये कद्यीश्च ये लुब्धा नास्तिका धर्मदूषकाः ॥ त्यजनित स्वामिनं युद्धे त्यजनित जरणागतम् । गवां भूमेश्र हतारो ये चान्ये रत्नदूषकाः ॥८६ महाक्षेत्रेषु सर्वेषु प्रतिग्रहरताश्च ये । परद्रोहरता ये च तथाच प्राणिहिसकाः ॥ परापवादिनः पापा देवतागुरुनिनद्काः । कुर्शातग्राहिणः सर्वे संभवन्ति पुनः पुनः ॥ 66 पेतराक्षसपैकाचितयम्ब्रक्षक्योनिषु । न तेषां सुखलेकोऽस्ति इहलोके परत्र च ॥ ८९ तम्माच्यवत्वा निषिद्धार्थ विहितं कमे चाउउचेग्त । यज्ञं दानं तपस्तीर्थं मन्नं देवं गुरुं भजेत्९० विषाकं कमेणो इष्ट्रा योगिकोटिए इस्तरम् । चतुर्भिरपि वर्णस्तु सेव्यो धर्मी निरन्तरम् ॥ ९१ लेम्बा उवाच --

इति प्रेतगति हृद्या पापवीजोत्थितां हि सः । कृत्वा धर्मोपदेशं च पुनस्तस्मै दिजोऽबवीत्॥९२

देवस्तिकवाच—
इत्थं स केरलः प्रेतो वर्तमानो गिरो तदा। अतिवाह्य चिरं कालमपश्यत्पथिकं पथि॥ ९३ वहन्तं द्विकरण्डं च वर्णापानीयभाण्डकम्। गायन्तं प्रमुदा देवं पुण्यश्लोकं जनादेनम्॥ ९४ तं दृष्ट्वा सहसा प्रेतो मागरीयं चकार व। दृशयामाम चाऽऽत्मानं मा भैपीरित्युवाच ह॥ ९६ पानीयं पातृमिच्छामि त्वचः कार्यदिकोत्तम। न दास्यमि जलं चेन्मां प्राणा यास्यन्ति मे दृष्ट्य् इति प्रेतवचः श्रुत्वा पान्थः प्रत्याह कौतुकात्॥

कार्पीटरुवाच — कस्त्वं दुःखाभिभृतस्तु कृशो म्लानो दिगम्बरः । जीवशेषो पुमुपुंध विकृतो भयवर्धनः ॥ ९७ नवधृममयाकारश्रञ्जलशेचनः । पद्मामस्पृष्टभृमिस्त्वं निर्मासोदरबाहुकः ॥ ९८

देवद्युतिरुवाच— इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रेतो वाक्यमथात्रवीत् ॥

९९

मेत उवाच-

शृणु धार्मिक ते बच्मि येनाइमीदशोऽभवम् । ब्राह्मणोऽदत्तदानोऽहं लोभी च मलिनक्रियः ॥ पराजेन सदा पृष्ट एकाकी मिष्टभुक्सदा। मया दत्ता न भिक्षाऽपि इन्तकारो न पुष्कलः १०१ न कृतो वैश्वदेवश्व प्रक्षिप्तो न बहिर्बलिः । भूतानां तु तृषातीनां न हृता पयसा तृषा ॥ १०२ कदाचित्पितरो नैव तर्पिता अटता महीम्। न च श्रादं कृतं कापि पृजिता नैव देवताः॥१०३ वर्षीतपपरित्राणं न दत्तं पादरक्षणम् । जलपात्रं न दत्तं च नाम्बृलं नीषधं नथा ॥ न गेहे वसतिर्दत्ता नाऽऽतिथ्यं कस्यचित्कृतम्। अन्धवृद्धाधनानाथा स्वत्रदानाम्न तोषिताः १०५ गवां प्रासो न दत्तो वे न रोगी परिमोचितः। न दत्ता न हुता विष्ठ दित्रा अपि तिला मया।। पृथिच्यां तिलदातारो न भवन्ति तु मद्दिधाः । व्यतीपाते न दत्तं हि किचिद्रन्पं महद्भवेत १०७ संकान्ताबुपरागे च न दत्तं चन्द्रसूर्ययोः । पर्वाण्यन्यानि सर्वाणि जग्मुः शन्यानि व द्विज १०८ तिथयः कार्तिके मुख्या जाता वन्ध्याः सदा मम। पितृभ्यो नैव दुनं च अष्टकासु मधासू च॥ द्विजानां न कृता मीतिर्मन्वादिषु युगादिषु । न दत्तस्तिलतेलेन प्रदीपः कार्तिक मया ॥ ११० न स्नातो मायमासे उहं रूपसीभाग्यकामदे । अग्नि प्रज्वालय कार्ष्टीर्यः स्नातानां मायपीपयाः ॥ शीतार्तानां च विशाणां न कृतो जाड्यानग्रहः । माधवादिषु मासेषु न दुनं शीतस्रं जसम् ११२ मया न रोपितोऽश्वतथो न्यग्रोधो नेव रोपितः । बन्दिगृहान्यया मुक्तिने कृता प्राणिनां कविन न पाणिभयसंत्रस्ता रक्षितः शरणागतः । नापोष्य हि त्रिरात्राणि नोपितो मधुसदनः ॥ १५४ कुच्छातिकुच्छपाराकं नथा चान्द्रायणं द्वित । अअष्टास्रं (?) तप्तकृच्छं च तथा सांतपनानि च व्यतान्येतानि पुण्यानि जुद्धानीन्द्रादिभिः सुर्गः । चरित्वा न मया तानि दृहः संशोधितः प्रा॥ इत्थं पूर्वभवो बन्ध्यो मम जातो द्विजोत्तम । पत्र्य विश्व महाकुरामद्भतामत्र जन्मिन ॥ गतिं च दुःखभौगार्थं मम पृवस्य कर्मणः । सन्ति मांसानि मार्गाण दृकव्याघ्रहतानि व ॥११८ फलान्यन्यानि शलेऽस्मिञ्जुकैस्त्यक्तानि सर्वतः । भक्ष्याण्यत्यानि शलेऽस्मिञ्डयेनस्त्यक्तानि सर्वतः ॥ पुष्पाणि च सुगन्धीनि फलानि रसवन्ति च । मृलानि तु सुभक्ष्याणि मृद्गि मधुगाणि च१२० नानाविधानि तिष्ठान्ति मधूनि सुबहुनि च । स्रोतसां निर्झराणां च मन्ति वारीणि सर्वेशः १२४ सुलभेषु पदार्थेषु सर्वतीर्थेषु पर्वते । नेक्षेऽहमशनं किचिहवेनापिहितं मदा ॥ बाताहारेण जीवामि यथा जीवन्ति पन्नगाः । पुनर्जीवामि भा विष देवयोनिष्रभावतः ॥ १२३ बलेन प्रज्ञया नीत्या मञ्जर्षोरुपविकर्मः । सहायेथेव मित्रेथ नालभ्यं लभने नरः ॥ लाभालाभे सुखे दुःखे विवाहे मृत्युजीवने । भागे रागे वियागे च द्वमेव हि कारणम् ॥१२५ कुरूपाः कुकुला मुखीः कुत्मिताचारनिन्दिताः । शायिविकमहीनाश्च द्वाद्राज्यानि भुञ्जते १२६ काणाः खङ्जाश्र भन्याश्र नीतिहीनाश्र निर्गुणाः । नपुंसकाश्र दृश्यन्ते द्वाद्राज्ये प्रतिष्ठिताः ॥ वैदेताश्च तिला गावा हिरण्यं वसनानि च । गाँरी कन्या च यर्दता यर्दता च वसुंधरा॥ १२८ श्वय्याऽऽसनानि ताम्ब्रुलं मन्दिराणि वराणि च । भक्ष्यभाज्यानि दत्तानि चन्द्रनान्यगुरूणि च अटब्यां पर्वताग्रे वा ग्रामे वा नगरेऽपि वा । पुरः पुरक्ष तिष्टान्त तेषां भागाः प्रयत्नतः॥१३०

सन्त्यत्र पर्वते उन्ये उपि राक्षसा बलवत्तराः । राक्षसे भ्यश्च सर्वे भ्यः पिशाचा अतिदाहणाः १३१ कदाचित्र कथंचित्र कापि कापि स्वर्कमणा । लभनते भक्ष्यपानानि पर्यटन्तो वने वने ॥ १३२ इति श्वत्वाऽत्र तेभ्यश्च मा भयं भिवता तव । शुचिं गोविन्दभक्तं त्वां न ते द्रष्टुमिष क्षषाः ॥ विच्छुभिक्तितनुत्राणं नारायणपरायणम् । न स्पृशन्ति न पश्यन्ति राक्षसाः प्रेतपूतनाः ॥ १३४ भूतवेतालगन्धर्वाः शाकिन्यश्चाऽऽर्थका ग्रहाः । रेवत्यो द्रद्धरेवत्यो मुखमण्ड्यस्तथा ग्रहाः ॥ १३६ कृत्याः सर्पाश्च कृष्मण्डा ये चान्ये दुष्टजन्तवः । न पश्यन्ति परं विम वैष्णयं ब्राह्मणं शुचिम्॥ शुचिं रक्षन्ति भूतानि पापिष्ठं पीडयन्ति ते । रक्षन्ति च शुचिं नित्यं ग्रहनक्षत्रदेवताः ॥ १३८ गोविन्दनाम जिहाग्रे हिद वेदस्तु ते स्थितः । शुचिश्च स्नानशिलश्च त्वं सर्वत्राकुतोभयः ॥१३९ एवं ब्राह्मण तिष्ठामि भुञ्जानः कर्मणः फलम् । न शोचामीति मत्वाऽहं विमृश्य च पुनः पुनः॥ न दुनोमि तथा नावचावज्ञम्यालिनीतटे । सारसोदीरितं वाक्यं श्चतं पर्यटता मया ॥ १४१

ब्राह्मण उवाच--

मारसोदीरितं वाक्यं कीदशं हि श्रुतं त्वया । तदहं श्रोतुमिच्छामि प्रश्नृहि मेत सत्वरम् ॥१४२ भेत जवाच—

ब्रवीमि सारमं वाक्यं शृणु कार्षिटकोत्तम । धूसरा नाम कक्षेऽस्मिन्नदी गिरिसमुद्धवा ॥ १४३ सदा जलिकोत्ताला मत्तदन्तिकुलाकुला । महाककुभशोभाड्या स्निग्धजम्बूमनोहरा ॥ १४४ तम्याम्तीरमहं प्राप्तो गाहमानो घनं वनम् । मिय तिष्ठति तत्रैव फलभोजनकाम्यया ॥ १४६ वनान्तरात्ममुद्दीय सारमो लक्ष्मणायुतः । आगतः पुलिनं नद्याः सेवितं वहुपत्रिभिः ॥ १४६ पान्वा तत्रेव पानीयं रिमन्वा भार्यया सह । सुप्तः पक्षपुटे वामे प्रवेदय स्वशिरः सुखम्॥ १४७ पत्रिमन्नन्तेर दृष्टः पादपादवतीर्य च । रक्ताननः सुरक्ताक्षो दंष्ट्री दृढनस्वो वली ॥ १४८ लोमशो दीर्घलाङ्गुलश्चलबेष्टो हि वानरः । यत्रासौ सारसः सुप्तस्तत्र वेगेन चाऽऽगतः ॥ १४९ समागत्य च नग्राह सारसं चरणे दृढम् । कराभ्यां कूरया बुद्ध्या पत्र्यतां बहुपक्षिणाम् ॥१५० उद्दीयोद्वीय ते सर्वे गताश्चान्यत्र खेचराः । सारसी भीतभीता च विरावान्कुर्वती स्थिता१५१ सारमो भग्निद्ध त्रामाचलितलोचनः । अवलोकितवाञ्शीघं तदोन्नम्य शिरोधराम् ॥ १५३ विलोक्य वानरं पृष्ठे हन्तुकामं सुद्राहणम् । तदा संभाषयामास गिरा मधुरया खगः ॥ १५३

सारस उवाच—
अपराधं विना मां त्वं कि शाखामृग बाधसे। सापराधा जना लोके बाध्यन्ते भूमिपैरिह ॥ १५४ न पीढयतुमर्हन्ति त्वादशा उत्तमा जनाः। अस्मानिहंसकान्साधून्परहत्तिपराङ्मुखान् ॥ १५६ परापवादशून्यांश्च तथाऽस्तेनानयाचकान्। दुईत्तसङ्ग्रहीनांश्च द्विजाञ्चपरसेवकान् ॥ १५६ शाखामृग विमुखाऽऽशु सर्वथा मामनागसम्। जानामि तव जन्माहं न त्वं वेत्सि च मामकम् ॥

भेत उवाच— इत्याकण्ये वचस्तस्य मुमोच सारसं तदा । चपलो वात्रः श्रीपमीषद्दर व्यवस्थितः ॥ १५८ बानर उवाच-

मूहि भद्र कथं वेत्सि मम जन्म पुरातनम् । त्वं पत्ती ज्ञानहीनश्च तिर्यक्वाहं वनेचरः ॥ १५९ सारस उवाच--

जानेऽहं तावकं जन्म जातिस्मृतिर्ममास्त्यस्म् । त्वं हि विन्ध्याभिषो राजा माग्भवे पर्वतेश्वरः ॥ अहं पूज्यतमो विमस्तव वंशे पुरोहितः । तेन मत्यभिजानामि त्वां सम्यग्वानरोत्तम ॥ १६१ हमां पालयता भूमिं प्रजाः सर्वाः प्रपीहिताः । त्वया विवेकहीनेन भूशं संचयता धनम् ॥ १६२ मजापीहनपापोत्यविह्नज्वालेस्तु वानर । पाक्त्वं दग्धः पुनः सिप्तः कुम्भीपाकेऽतिदारुणे १६३ पुनः पुनश्च दग्धेन जातेन च पुनः पुनः । नारकेण शरीरेण समास्त्रिग्युतं न्वया ॥ १६४ कुर्वता दारुणाञ्श्वव्दान्रुदता च पुनः पुनः । कुम्भीपाकानले तीत्रा बनुभृताश्च याननाः॥१६५ निस्तिर्णनरको भूयः पापश्चेषेण सामतम् । प्राप्तोऽसि वानरं जन्म येन मां हन्तुमिच्छिसि॥१६६ विपस्योपवनात्पूर्वं पक्रमभाफलानि च । अननुङ्गाप्य भुक्तानि त्वयाऽपहृत्य पौरुषात् ॥ १६७ विपाकः कर्मणस्तस्य फलते पश्च दारुणः । वानरत्वं वने वामो बधुना यन वर्तते ॥ १६८ अञ्चभस्य शुभस्यापि पुराविहितकर्मणः । भोगः क्रीहित लोकेषु योऽलङ्घ्यसिद्शैरिप ॥ १६० इत्थं त्वज्ञन्म जानामि यथावत्तु सहेतुकम् । प्राप्तमारसदेहोऽपि ज्ञानेनाऽऽपरिनोषितः ॥ १७०

मेत उवाच-

इति श्रुत्वा कथां दिव्यां वानरोऽप्याह सारसम् । सम्यग्वेत्ति भवान्ननं न्त्रं कथं पक्षितां गतः सारस उवाच—

कययिष्यामि तत्कर्म येनाइं दुर्गतिं गतः । पक्षियोनिं गर्ता येन तत्सर्वं श्रोतुमईसि ॥ , 93 धान्यसारिशनं साम्रमुत्सष्टं हि त्वया पुरा । बहुभ्यो ब्राह्मणेभ्यथ नर्मदायां रित्रम्रहे ॥ 993 पौरोहित्यमदाल्लोभाद्वश्वायित्वा तु तान्द्विजान् । किंचिद्दन्वा तु तेभ्यश्च गृहीनमन्विलं मया १७४ विश्रसाधारणद्रव्यग्रहणोत्पञ्चपातकात् । पतितः कालसूत्रेऽहं नरके रक्तकर्दमे ॥ 200 चलत्क्रिमिसुसंपूर्णे दुर्गन्धे पूर्यफेनिले । आ नाभेस्तत्र मग्नोऽस्मि लिहन्पूर्यमधोपुर्वः ।। 3 o 5 तथोपरि महायुर्धेर्भक्ष्यमाणश्च वायसैः । क्रिमिभिस्तुद्यमानश्च भग्नदेहो निरन्तरम् ॥ ووع तस्मिञ्शोणितपद्धेऽहं निरुच्छासोऽभवं तदा । मुहुर्तोऽपि महाकल्पसमो जानो ममात्र वै ॥१७८ यातनाश्चानुभृताश्च समास्त्रिरयुतं मया । तद्वक्तुं च न शक्नोमि दुःखं वानरे नारकम् ॥ 999 पौरोहित्यं महाधोरं पापदं च स्वभावतः । देवोपजीवनं यत्र ब्राह्मणस्यापजीवनम् ॥ 260 राज्ञः प्रातिग्रहो घोरस्तेन दग्था द्विजातयः । तेषामपि हरेई(ट्र)व्यं पुरोधास्तेन नारकी ॥ १८१ राजा यत्कुरुते पापं पुरो देहेन धीयते । तस्य(च) तेन पुरोधाश्च गीयते तत्त्वद्विभिः ॥ 963 दैवात्कथमपि प्राप्त उत्तरो नरकाम्बुधेः । मयाऽऽदौ देवयोगेन शकुनित्वमुपस्थितम् ॥ 763 तद्पि भ्यतां वक्ष्ये निःशेषेण सहेतुकम् । अपहृत्य पुरा कांस्यभाजनं भगिनीगृहात ॥ 868 आक्षिकाय मया दत्तं तेन में सारसी गतिः । इयं च ब्राह्मणी पूर्वं कांस्यचौरी सुदारुणा १८५ तेनेयं सारसी जाता मञ्जार्या धर्मचारिणी । इत्यं वानर ते सर्वे कथितं कर्मणः फलम् ॥ १८६ हत्तं च वर्तमानं च भविष्यं मृणु सांमतम् । अहं हंसो भविष्यामि त्वं च हंसो भविष्यसि १८७ इंसीयमिष मद्रायां सारसी च भविष्यति । देशे च कामरू वे स्थास्यामोऽत्र यथासुखम्१८८ गोयोनि भाविकल्याणीं यास्यामस्तदनन्तरम् । ततश्च मानुषं जन्म प्राप्त्यामा दुर्लभं पुनः १८९ श्रेयस्तद्विपरीतं च प्राणिभिर्यत्र साध्यते । एवं सर्वाञ्चियते जन्तून्मोहियत्वा स्वमायया ॥१९० सुर्क्षेप्रनक्ति दुःखेश्च नास्मानिष च केवलम् । अयं लोके प्रवृत्तश्च मार्गा विधिविनिर्मितः॥१९१ धर्माधर्ममयोऽत्यर्थे सुख्वदुःखफलात्मकः । सेवितः प्राणिभिः सर्वेः सर्वदा वे पुनः पुनः ॥१९२ देवासुरनरच्याघक्रमिकीटकलेवरैः । नातिकान्तो हि केनापि पन्याऽयं दुःखकण्टकः ॥ १९३ विरक्तान्योगिनो धीरान्विना वेदान्तपारगान्। अणोर्वाऽपि गुरोर्वाऽपि पुण्यापुण्यस्य कर्मणः१९४ ददातीह फलं ज्ञात्वा देशकालं महेश्वरः । इत्यं विधिविधानज्ञा मार्या ज्ञात्वेश्वरस्य च ॥१९५ न शोचन्ति न तप्यन्ते न व्यथन्ते महाधियः । नान्यथा शक्यते कर्तु विपाकः पूर्वकर्मणाम्१९६ उपार्यः प्रज्ञया वाऽपि शाखाम् सुरेरपि । पुरा त्वं भूपतिर्जातः पश्चाज्ञातोऽसि नारकी १९७ अधुना वानगे भूयो जन्म प्राप्त्यसि ताहशम् । इति मत्वा विशोकस्त्वं शाखाम् यथासुलम्॥ प्रतीक्षां कुरु कालस्य गम्माणोऽत्र कानने । अहमप्येवमीशानमायावद्रो वने वने ॥ शप्रिप्यामि वे जन्म ध्यमास्थाय साहमम् ॥

वानर उवाच-

मया न्वं पृजितः पूर्वं नीमि त्वामधुनाऽप्यहम्। जातिस्मरोऽसि जानामि सर्वे मे पौर्वदेहिकम्२०० तिष्ठ सारस सारस्या जिवसस्तु सदा तव । त्वद्वाक्याद्वतमोहोऽहं विचरिष्यामि सर्वदा ॥२०१

प्रेत उवाच —

इत्थं रम्यं विचित्रं च पवित्रं परमं द्वित्र । पक्षिवानरसंवादे श्रुतं यावसदीतटे ॥ नावन्ममापि बोघोऽभृतेन शोकः क्षयं गतः । इदानीं जाह्नवीतोयमाहात्म्यं परमाद्भुतम् ॥ २०३ दृष्ट्वाऽत्र ब्राह्मणश्रेष्ठं त्वां याचे जाह्नवीजलम् । पेतत्वात्तर्तुकामोऽहं तीत्रतृष्णाप्रपीडितः ॥ २०४ अस्मिन्नेव गिरी दृष्टं मयाऽऽश्वर्यं महाज्ञतम् । गङ्गातीयस्य तेनाहं वाञ्छामि सुजलं द्विजा। २०५ परिश्रान्तोऽभवन्कश्चिद्वाद्मणो ग्रामयाजकः । अयाज्ययाजनाद्विन्ध्ये संभूतो ब्रह्मराक्षसः ॥२०६ अस्मन्सङ्गस्य लोभेन स्थितोऽसी हायनाष्ट्रकम्। तस्यास्थीनि च पुत्रेण संचितानि द्विनोत्तम२०७ क्षिप्तान्यानीय गङ्गायां तीर्थे कनखलेऽमले । तत्क्षणादेव मुक्तोऽसी राक्षसत्वातसुदारुणात् २०८ इति गङ्गाजलस्यालं महिमा च महाद्धतः । साक्षादृष्टो मया तेन गाङ्गेयं प्रार्थये जलम् ॥ २०९ पुरस्ताद्यः कृतस्तीर्थे मया भूरिपतिग्रहः । न कृतः सुपतीकारस्तस्य जाप्यादिलक्षणः ॥ तेन मे पेतरूपस्य दुर्लभं दकभोजनम् । सहस्रत्रयमब्दानामतीतं विन्ध्यपर्वते ॥ 388 इति ते कथितं सर्वे हित्वा लज्जां गरीयसीम् । इदानीं धार्मिकश्रेष्ठ जलदानेन सत्वरम् ॥२१२ संतर्पय मम प्राणान्कण्ठमात्रावलम्बितान् । दुर्लभं पेतभावेऽपि जीवितं प्राणिनामपि ॥ 28\$ शरीरं रक्षणीयं तु सर्वदा सर्वथा नरैः । न हीच्छन्ति तनुत्यागमपि कुष्ठादिरोगिणः ॥ 218

देवचुतिरुवाच —

इतीदं वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमागतः । पथिकश्रिन्तयामास कृपां पेते समुद्रहन् ॥ 🛒 🤫 🥞

#### ब्राह्मण उवाच-नापपुण्यफलं लोके मत्यक्षं खलु दृश्यते । देवदानवमानुष्यं तिर्यवत्वं कृपिकीटता ॥ 3 ? 8 मानायोनिषु जन्मानि नानाव्याधिमपीडनम् । मरणं बालहृद्धानामन्धत्वं मुकता तथा ॥ 299 प्रेश्वर्यं च दरिद्रत्वं पाण्डित्यं मूर्खता तथा । एताश्च रचना लोके भवन्ति कथमन्यथा 🔡 296 ते धन्याः कर्मभूमी ये न्यायमार्गाजितं धनम् । सत्पात्रेम्यः प्रयच्छन्ति कुर्वन्ति चाऽऽत्मनो हितम् भूमिरत्नहिरण्यानि गावो धान्यं गृहं गजाः। रथाश्ववसनग्रामाः सिद्धमन्नं जलं फलम् ॥ २२० क्रन्या दिन्योषधमकं छत्रोपानद्वरासनम् । शय्या ताम्बूलमाल्यानि तालवृन्तं विराजितम् 521 सर्वमेतत्पदातव्यं लोकद्वयाजिगीषुभिः। दत्तं हि प्राप्यते स्वर्गे दत्तमेवेह भुज्यते ।। 222 छत्रचामरयानानि वराश्ववरवारणाः । हर्म्याणि वरशय्याश्च गोमहिष्यो वरिश्वयैः ॥ 223 रत्नभूषणमुक्ताश्च दें।सा दास्यो महाकुलम् । आयुरारोग्यसीभाग्यं कलाविद्यासु नैपुणम् 338 द्वानस्यैव फलं सर्वे प्राप्यते भुवि मानवैः । तस्माद्देयं प्रयत्नेन नाट्चप्रपतिष्ठति ॥ 223 देवचुतिरुवाच-धर्मिष्ठेन तु पान्धेन गीतेयं समगायत । इति श्रुत्वा वचः प्रेतः प्रोत्राच हार्तमानमः ॥ 228 प्रेत उवाच-मन्ये सर्वज्ञकल्पोऽसि पान्ध न्वं नात्र संशयः । देहि मे जीवनं वारि चानकाय घना यथा ॥ एतस्मिन्शाणदाने च मा विलम्बं कुरु प्रभा ।। ودد देवयुनिरुवाच-ततः प्रत्याह पान्धस्तु वचनं न्यायगभितम् ॥ 206 ब्राह्मण उवाच ---भृगुकच्छे शृणु मेत पितरी मम तिष्टतः । तदर्थ तीर्थराजस्य मया वारि समाहृतम् ॥ 226 तित्सनासितपानीयं मध्ये संपाधितं त्वया । न जाने धर्मसंदेहं किमत्र मम युज्यते ॥ 230 बलाबलं विचार्याथ करिष्ये प्रबलं विधिम् । वेदेभ्यो धर्मशास्त्रभ्यो नाइं मन्ये न केवलम् २३१ अश्वमेधादियक्केभ्यः सर्वेभ्यो हाधिकं मतम् । ऋषिभिर्देवताभिश्च प्राणिनां प्राणरक्षणम् ॥ २३२ इदं दस्वा वरं वारि कृत्वा मेतस्य रक्षणम् । पित्रथें पुनरादाय गमिष्ये पावनं जलम् ॥ 233 एष मे पबलो भाति शुद्धो धर्मपदो विधिः । परोपकरणादन्यत्सर्वमल्पं स्मृतं बुधः ॥ 238 परोपकारिभिर्द्ता अपि प्राणीऽर्थिनां पुरा। अद्भिः प्रतोपकारस्य(श्र) कि न लब्धं(भ्यो) मया पुनः द्रधीचिना पुरा गीतः श्लांकोऽयं श्रूयते बुधैः । सर्वधर्ममयः सारः सर्वधर्मक्रसंमतः ॥ २३६ परोपकारः कर्तव्यः पाणरपि धनरपि । परोपकारजं पुण्यं न स्यात्कतुक्तरपि ॥ 239 देवयुतिरुवाच-इत्युक्तवा प्रदर्श तायं गङ्गायमुनसंभवम् । वेताय त्राणरक्षार्थं सं धीमष्ठो वरे। द्विजः ॥

+ संधिरार्षः ।

<sup>े</sup> ९ ख. छ. ट. र ल कुम्बता। २ इ. भित चमनो । ३ र. छ. थः। अक्रमी। ४ ख. र. छ. पुत्रा। ५ र. भगक्षेत्रे। ६ इ. सर्वमेव हि तर्द्विजः। पिका

वेतोऽपि तज्जलं पीत्वा अभिषिच्य शिरस्तथा । विजही वेतदेहं तं दिव्यदेहोऽभवत्सणात् ॥ तदाश्वर्यं महहृष्ट्वा निजगाद स केरलः ॥ २३९

प्रेत उवाच-

अहो विमुक्तः मेतन्वाद्देणीपानीयविन्दुभिः। ब्रह्माऽपि नेव शक्रोति मन्ये वकुमया(पां) गुणान्।।
गङ्गानोयं महादेवो धक्ते के कथमन्यथा। अचिन्त्यशक्ति गङ्गाम्भिस्तलमात्रं तु यः पिवेत्।।२४१
देवो भवेत्स सिद्धो वा गर्भे नैव च संविशेत्। न कालो न कलिः पृङ्गो दम्भोलिर्नैव नारकाः
नं पराभिवतुं शक्ता गङ्गाम्नाता हि यः सकृत्। न तपोभिर्न दानैश्व नैव होमजपाध्वरैः॥२४३
माम्राज्यं जन्मिनां यत्म्यात्मन्दाकिन्युद्धताम्भसा। यदम्भःकणसंस्पर्शात्मेतत्वं ह्यामत्क्षणात्॥
तदम्भःपृतदेहानां केवल्ये कोऽत्र संशयः। कायेन मनसा ये च पापकौसुम्भरिष्ठाताः॥ २४५
नाशं याति न तेपां हि पापं गङ्गोदकं विना। सिद्धा हि सिद्धयस्तस्य स्वर्गस्तस्य पृहाजिरे॥
करम्यं तस्य केवल्यं यो गङ्गां मेवते सदा। यदम्भःस्पर्शनात्पानान्मुच्यन्ते पेतराक्षसाः॥२४७
नरोऽवगात्र नां गङ्गां याति तद्देष्णवं पदम्। दायादो यदि गङ्गायां कुरुते पितृतर्पणम्॥ २४८
नरकम्था दिवं यात्ति नाकस्था ब्रह्मणांऽन्तिकम्। न गङ्गासद्दशी सिद्धिन् गङ्गासद्दशी गीतिः॥
न गङ्गासद्दशी पुक्तिगेङ्गा सर्वार्थसाधिनी। सपुण्या भव पान्य त्वं मा धर्मविमुखो भव॥
दयाऽहं तारितः सद्यो गङ्गाम्बुकणदानतः॥

देवचुतिरुवाच

इत्युक्त्वा प्रस्थितो नाकं पिशाचम्तु स केरलः। आशीर्मिरभिनन्द्याथ पान्थं धर्मधरं वरम्२५१ प्रेतं विमोक्ष्य पान्थोऽपि पुनरादाय तज्जलम् । गतस्तेनैव मार्गेण स्मरंस्तीर्थोदकौतुकम् ॥ २५२

लोमश उवाच—
इत्थं प्रयागमाहात्म्यं श्रुत्वा नत्वा च तं मुनिम् । प्रयागं सहसा माघे पिशाचः सत्वरं गृतः २५३ स्नातः सितासितं सोऽपि माघे पासि दिजोत्तमः। पिशाचः क्षीणपापस्तु पैशाचीं विजहीतनुम् ॥ दिच्यदेहस्ततो भृत्वा द्राविडो भूपतिस्तदा । स्तुत्रश्लारायणं देवं भक्त्या द्वेषविवर्जितः ॥ २५५ गृत्यवेः स्तृयमानस्तु नाकनागीसुपूजितः । उत्तमेन विभानेन पुरंदरपुरीं ययौ ॥ २५६ इति ते कथितं सर्वं पुगृहत्तं सर्कातुकम् । इतिहासो दिजशेष्ठ सद्यः पातकनाशनः ॥ २५७ अथुना तु मया सार्थिममाः कत्याः सुतश्च ते । त्वं चाहं च प्रयागे वै सर्वे सद्गतिमिच्छवः २५८ प्रयागं यान्तु ते सर्वे यदि सद्गतिमिष्सवः । माघम्नानं प्रकुमें इत्र देवानामपि दुर्लभम् ॥ २५९ प्रयागं यान्तु ते पर्वे यदि सद्गतिमिष्सवः । माघम्नानं प्रकुमें इत्र देवानामपि दुर्लभम् ॥ २५९

विसप्त उवाच—
एवं लोमशवक्ताङ्काकथामधुसुधारसम् । पीत्वा प्रमुदिताः सर्वे निस्तीणी दुरिताणवात् ॥ २६०
प्रस्थितास्तेन सार्धे ते काष्ठां सपदि दक्षिणाम् । ऋगु दिलीप भूगल स्नात्वाऽच्छोदसरोवरे ॥
सत्वरं देवमार्गेण सानन्दगतयस्तु ते । समागत्य स्थिता व्योम्नि संतुष्टहृदयास्तदा ॥
अथो वे लोमशस्तत्र(शः प्राह) हर्षयन्सर्वमानसम् ॥
२६२

स्रोमश उवाच-

वश्वन्तु अद्या सर्वे तीर्थराजमिमं भुवि । इयं सा मखवेदिवें यजमानस्य वेधसः ॥ 383 इमानि त्रीणि कुण्डानि दीप्तान्यजस्त्रविद्या । एव तृप्ति गतो विद्ययः केनापि न तृष्यति।।२६४ स्तम्बेरमकरस्यूलाखण्डयो च सुधारया । आविर्भृतः स्वयं यत्र ज्ञूलटक्को महेश्वरः ॥ असयोऽयं सुरैः सेव्य आपातालजटो वटः। मृकण्डुमृतुना कर्णे प्रविश्य यन्मुखे स्थितम् २६६ स्रोके जलाकुले सोऽयं योगनिद्राकुलो हरिः । सेयं भगवती शंभोर्वेलभा ललिना भृशम्।।२६७ सिक्सर्थं सेन्यते सिर्देर्युक्तिभुक्तिफलपदा । अपि वाञ्छति योगं तु मुक्तिमार्गमनुत्तमम् ॥२६८ स्वर्गहेतुव या देवी सेयं भागीरथी नदी । यस्या जललिहो लोके विकर्तनसलोकताम् ॥ २६९ सभन्ते प्राणिनः सर्वे सा नदी यमुना त्वियम् । अनयोः पुण्यनद्योश्च सेव्योऽयं संगर्मा मुने ॥ यत्र स्नात्वा न दबन्त उत्पत्तिमरणाग्निना । अविमुक्ते विमुच्यन्ते नग्काज्ज्ञानजन्मनः ॥ २७१ विना ज्ञानं प्रयागेऽस्मिन्युच्यन्ते सर्वजन्तवः । ईजेऽत्रैव महायज्ञं सृष्टिकामः प्रजापितः ॥ २७२ अवाप रिष्टिसामध्ये ततः रिष्टं चकार सः। अत्र नारायणः सन्नी पत्नीकामः सिनासिने २७३ तदैव लब्धवाहाँस्मीं भार्याममृतमन्थने । उषित्वाऽत्रेव षण्मामान्न्नात्वा वेण्यां यथेच्छया॥२ ७४ त्रिपुरं घातयामास सेकवाणेन शृलध्क । वासवस्य तु शापेन स्वर्गाद्वष्टा पुरोवेशी ।। स्वर्गकामाऽत्र मा सम्बी लेभे स्वर्ग चिरंतनम् । पुत्रं वंशघरं लेभे ययाति नहुषा मुने ॥ २७६ पुत्रकामः प्रयागेऽस्मिन्स्नात्वा पुण्यं सितासिते । धनकामः पुरा शक्रः स्नात्वाऽत्रेत्र द्विजोत्तम ॥ भनदस्य निधीन्सर्वान्स जहार स्वमायया । नागयणां नग्धेव वर्षाणामयुनं पुरा ॥ निराहारः प्रयागेऽस्मिन्कृतवान्धर्मसुव्रतम् । जेगीषच्योऽत्र संन्यासी सर्वकर्मग्ता द्विजः ॥ २७९ अणिमादिगुणाँ हो भे योगसिद्धि च दुर्लभाम् । कत्रयपोऽत्र तपस्तेप शिवाराधनतत्परः ॥ २८० अस्मिस्तीर्थे भरद्वाज ऋषीणां सप्तमोऽभवत् । अस्मिन्क्षेत्रे पुरा विश क्षेत्रज्ञानपरोक्षताम् ॥ २८१ योगस्य फलभूमिं तु लेभिरे सनकादयः । अस्मिन्माघे तु ये स्नाता गङ्गायमूनसंगमे ॥ नानारूपेश्व तैर्व्याप्ता द्योरियं सकलाऽमला । विन्दन्ति कामिनः कामान्मुक्ति यान्ति मुमुक्षवः ॥ सिद्धि तु साधका यान्ति प्रयागेऽस्मिन्द्विजात्तम । ऋचीकेन पुरा भर्ता गन्धवीं वायसाँऽभवत्॥ श्वापं मुगोच सोऽत्रेव स्नातः सद्यः सितासिते। सांत्रतं मुक्तिकामास्तु कन्याः पश्च सुतश्च ते२८५ मद्दाक्यादत्र मज्जन्तु ऋषिसेच्ये सितासिते । प्राक्वालीनायविध्वंसिवणीजललवेन तु ॥ लभन्तामुज्ज्वलां लक्ष्मीं पाप्तशापमलापहाम् ॥ २८६

विसष्ठ उवाच-

इत्यार्ष हि वचः सत्यमतीन्द्रियमलापहम् । श्रुत्वा सोत्कण्टचित्तास्ते तस्युः स्नानाय सोद्यमाः॥
मयागं प्राप्य दुष्पाप्यं सस्तुनित्यं सितासिते । भक्त्या परमया राजन्मकरस्थे दिवाकरे ॥२८८
मार्था पश्चदर्शी स्नात्वा ताः कन्याः स बदुस्तदा। लोमशस्य पुरः सर्वे पैशाच्यं विजहुः क्षणात्
विमुक्ताः श्रापदुः स्वेन तनुं स्वां स्वां च लेभिरे। आत्मलाभात्तदा सर्वे मिथोरागं च भेजिरे २९०
दृष्ट्वा वेदनिधिः पुत्रं ताः कन्या दिव्यक्षिणीः । तुष्टाव लोमशं पीत्या प्रसन्नेनान्तरात्मना२९१

<sup>🤏 🦠 🕏</sup> व्यावसुरी २ र. छ. °र्ग ततोऽचिरात् । पुरे । ३ र. छ. 'ह्वाजो योगसिद्धिमवाप्तवान् । भे ।

वेदनिधिरुवाच-

त्वदनुग्रहपोतेन तीर्णः शापमहार्णवः । इदानीमुचितं शूहि बालानामृचिसत्तम ॥

२९२

लोमश उवाच-

कुमारोऽधीतवेदोऽयं समाप्तनियमो युवा । आसां तु कामरागाणां गृह्वातु करपङ्कजम् ॥ वसिष्ठ उवाच-

तनो लोमशवाक्येन स्विपतुर्वचसा तदा । विवाहविधिना चाऽऽशु ब्रह्मचारी सुधार्मिकः २९४ शुभैईव्येश्व मन्नेश्व ऋषिभिः कृतमङ्गलः । पश्चानामपि कन्यानां पाणि जग्राह धर्मतः ॥ २९५ आनन्दिन्यस्तु ताः सर्वाः कन्याः प्राप्तमनोरथाः । बभूवुः स कुमारश्च ताष्ट्रवी च बभूवतुः२९६ दत्त्वाऽनुक्रां मुनिः सोऽथ लोमशस्तिनेमस्कृतः । जगाम स्वाश्रमं मेरुं पर्वतं सुरसेवितम् ॥ २९७ वेदनिधिस्ततो राजन्खुपाः पश्च सुतं तथा । पुरस्कृत्य मुदा युक्तो धनदस्य पुरी ययौ ॥ २९४

इति तृपवर माघम्नानमंजातपुण्या मुनिवरवचसा द्राक्तीर्थराजे प्रयागे। सकलकलुषमुक्ताः पश्च गन्धर्वकन्या अलमभिमतकामं पाष्य हर्षे च जग्मुः

॥२९९

Ę

9

परमिममितिहासं पावनं तीर्थभूतं द्वजिनविलयहेतुं यः शूणोतीह नित्यम्।

स भवति खलु पूर्णः सर्वकामैरभीष्टैर्जयति स सुरलोकं दुर्लभं धर्मयुक्तम् इतिहासमिमं श्रुत्वा पुत्रयेद्यस्तु पाठकम् । गोभिर्हिरण्यवस्त्रेश्च ब्रह्मतुल्यो यतो हि(भवेद्धि) सः॥ वाचके पूजिते यस्माद्विष्णुर्भवति पूजितः । तस्मात्मपूजिते नित्यं यदिच्छेत्सफ(त्तत्फ)लं भवेत्।।

इति भीमहापुराणे पाद्मे पश्चपभाशत्माहरूयां संहितायामुत्तरखण्डे माघमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे पिशाचमोक्षणकथनं नाम पन्नागद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५० ॥ (३२)

ममाप्तमिदं माघमाहारम्यम् ।

# आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-४५३१०

## अर्थकपश्चाशदधिकद्विशतनमोऽध्यायः ।

शीनक उवाच---मृत सृत महाभाग धन्योऽसि त्वं भवाम्बुधौ । यन्नोऽत्यर्थ निमग्नानां पाययस्यमृतोत्करम् ॥ माधोऽत्र भवनिस्तारं वाञ्छतां नः समादिश्च । मन्नरत्नं भावशुद्धं यन्मयं सचराचरम् ॥ सृत उवाच--गृणु क्रोनक वक्ष्यामि मञ्चरत्नं महाज्ञुतम् । यदिलीपाय गदितं वसिष्ठेन महात्मना ॥ एकदा तु दिलीपेन पृष्टमेतहुरुं प्रति । वसिष्ठं द्विजशार्द्छं प्रणिपत्य यथा त्वया ॥ दिलीप उवाच--भगवन्भवता प्रोक्ताः सर्वधर्मा विशेषतः । वर्णाश्रमयुता धर्मा नित्यनैमित्तिकाश्र ये ॥ 4 राजधर्माश्र यज्ञाश्र तीर्थदानव्रतादिकम् । श्रुतं मया मुनिश्रेष्ठ अक्षयाः स्वर्गभोगदाः ॥

अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षमार्गे सनातनम्। दिष्ट्याऽहं येन गच्छामि तद्रह्मन्वकुमईसि ॥

| को मचः सर्वमचाणां भवरोगैकभेषजम् । सर्वेषामेव देवानां को हि मोक्षप्रदः परः ॥                           | C          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तत्समारूयाहि तत्त्वेन मयि वात्सल्यगौरवात् ॥                                                           | 6          |
| बसिष्ठ उवाच—                                                                                          |            |
| साधु पृष्टं त्वया राजन्सर्वलोकहितैषिणा । वक्ष्यामि परमं गुद्यमेकं संसारतारकम् ॥                       | ? 0        |
| पुरा महर्षयः सर्वे यहदानपराः श्रुभाः । पत्रच्छुर्ब्रह्मणः पुत्रं नाग्दं मुनिसत्तमम् ।।                | \$ 5       |
| ऋषय ऊचुः                                                                                              |            |
| भगवन्केन मचेण गच्छामः परमं पदम् । तस्रो ब्रुहि महाभाग प्रसादं कर्तुमहिसि ।।                           | 35         |
| नारद उवाच-                                                                                            |            |
| पितामइं पुरा सर्वे योगिनः सनकादयः । पपच्छुरेकमेकान्ते मोक्षमार्ग सुदुर्लभम् ॥                         | 93         |
| ब्रह्मोवाच                                                                                            |            |
| भृणुध्वं योगिनः सर्वे मोक्षमार्गमनुत्तमम् । दिख्या इहं येन वक्ष्यामि रहस्यमिदमञ्जनम् ।।               | 9.3        |
| न जानन्ति सुराः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः । मर्गादौ मोक्तवान्देवो मम नागयणाऽव्ययः ।                        | 195        |
| <b>ईश्वर्या सह देव्या च सम्यक्संपृ</b> जितो मया । ततः प्रसन्नो भगवान्मम नागयणोऽव्ययः ॥                |            |
|                                                                                                       |            |
| भाजापत्यं द्दी मसं श्रुतिजं सर्ववाकायम् । भैकाशकानि मचाणि साध्यात्मप्रापकाणि च ।                      |            |
| ततस्तमन्नवं देवं पुराणपुरुषोत्तमम् । भगवन्केन मन्नेण सूमारात्तारणं नृणाम् ॥                           | , 6        |
| तन्ममाऽऽचक्ष्व तत्त्वेन सर्वलोक्हिताय वे । को मच्चः सर्वमचाणां पुरश्चरणवर्जितः ॥                      |            |
| सक्रुदुचार्णाञ्चणां ददाति परमं पदम् ॥                                                                 | 30         |
| श्रीभगवानुवाच—                                                                                        |            |
| साधु पृष्टं महाभाग सर्वलोकहितेषिणा । तस्माद्वश्यामि ते गुर्ह्य येन मामाप्रुयुर्नगः ॥                  | 20         |
| सर्वेषायेव मञ्जाणां मञ्चरत्नं शुभावद्यम् । सक्तत्स्मरणमात्रेण ट्टाति परमं पटम् ।।                     | 29         |
| <b>मक्चरत्नदृयं(मिदं) नाम भॅपाति शरणागतम्</b> । र्रूक्मीनारायणश्चेति मन्नः सर्वफलपटः ॥                | >>         |
| नामानि मञ्चरत्नस्य पर्यायेण निर्वोधन । तस्योचारणमात्रेण परितुष्टोऽस्मि नित्यशः ॥                      | <b>~</b> 3 |
| कुलजो वा तपस्वी वा वेदवेदाक्रपारगः । यक्कदानपरो वाऽपि सर्वेतीर्थोपमेवकः ।।                            | 2 3        |
| वती वा सत्यवादी वा यतिवी ज्ञानवानपि । मन्नाधिकारी न भवेत्प्रयत्नेन च वर्जयेत् ।।                      | 54         |
| <b>ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः स्त्रियः शृद्रास्त्येतरे ।</b> तस्याधिकारिणः सर्वे मम भक्ता भवन्ति चे | बन्।।      |
| श्वरण्यं श्वरणानां च तथैवानन्यसंविनाम् । अनन्यमाधनानां च वक्तव्यं मत्रपुत्तमम् ॥                      | २७         |
| आतीनामाञ्च फलदं सकुदेव कृतो ससौं(?) । दीप्तानामपि जन्तुनां देहान्तर्गनवारणम् ॥                        | 36         |
| आर्तो जिज्ञासुरथीर्थो ज्ञानी बाऽपि प्रजापते । सकृन्मां शरणं याति स तन्फलप्रवापुयात्।                  | ३०         |
| नादीक्षिताय बक्तव्यं नाभक्ताय न मानिन । नास्तिकाय कृतन्नाय न श्रद्धाविमुखाय च ।                       |            |
| न बाऽबुभूषवे वार्ष्यं नासंवत्सरवासिने । कामकोधविमुक्तस्तु दम्भलोभविविजितः ॥                           | 3 9        |
| मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । [ *वक्तव्यं तस्य विधिवन्मन्नरत्नमनुत्तमम् ॥                    |            |
| चा च चाण्याचारच चार्याचारच त्रायाचारच त्रायाच्य तस्य विविधनमञ्जरत्नभगुत्तमभू ।।                       | 1 ,        |

<sup>\*</sup> धनुष्टिहान्तर्गतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

१ फ. भाग सनातनम् । २ क. च. थः । ऋषिभिः सह देवैश्व मः । ३ इ. अप्रकाशानि । ४ इ. वि व्याप्यान्य-भारतानि च । ५ इ. प्रयतिः शरणागतिः । छः । ६ क. श्रीमन्तारायणायेति ।

| देशकालादिनियमम(स्त्व)रिमित्रादिशोधनम् । न्यासमुद्रादिकं तस्य पुरश्ररणसंयुतम् ] ॥          | \$\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| मचक्राङ्किनेदेहत्वं मदीयाराधनं तथा । मयि संन्यस्तकर्मन्वं मदनन्यशरण्यता ॥                 | \$8  |
| मयि सर्वफलन्यासो महाविश्वासपूर्वकम् । अनन्यसाधनो यत्नस्त्वकिंचनत्वमात्मनः ॥               | 39   |
| अवेष्णवानां संभाषावन्दनादिविवर्जनम् । अनन्यदेवतानां च स्पर्णं पूजनं तथा ॥                 | 36   |
| प्रवमाद्या हि नियमाः प्रपन्नस्य प्रकीर्तिनाः । इत्यादिगुणयुक्ताय वक्तव्यो मन्न उत्तमः ॥   | 9    |
| तस्य नारायणश्चाहमृपिविष्णुः सनातनः । देवता वा श्रिया सार्थमहं वात्सल्यसागरः ॥             | 36   |
| सर्वलोकेश्वरः श्रीमान्सुक्तीलः सुभगस्तथा । सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्व सदापूर्णमनोरथः ॥         | 39   |
| सर्वगः सर्ववन्धुश्र कृपापीयृपसागरः । श्रीमन्नारायणश्राहं देवताऽत्र उदाह्ता ॥              | 80   |
| छन्द्रस्तु देवी गायत्री पश्चविशच्छगत्मिका (?)। द्विद्विपरमप्तत्रिपश्चपडङ्गानि नियोजयेत् ( | ?) H |
| हेच्या मदत्तयायिन्या मां ध्यायदिश्वरूपिणम् । जङ्गचक्रगदापद्मपाणिनं दिच्यरूपिणम् ॥         | ४२   |
| वामाङ्कम्थिश्रया सार्थ पूजयेत्प्रयतः जुचिः । अनेन मन्नरत्नेन गन्धपुष्पिनवेदनैः ॥          |      |
| मकुन्मंपुज्यमानोऽपि मंतुष्टोऽस्मि प्रजापते ॥                                              | 85   |
|                                                                                           |      |

ब्रग्नोवाच-

सम्यगुक्तं न्वया नाथ ग्रहम्यमिदमुक्तमम् । मन्त्रग्रनप्रभावश्च सर्विमिद्धिपदो नृणाम् ॥ ४४ पिता न्वं सबलोक्तानां माता न्वं गुरुगेव च । न्वं च स्वामी सम्बा श्वाता गतिस्त्वं शरणं सुहृत् अहं तु तब देवेश दासः शिष्यम्तथा सुहृत् । तम्मान्मम द्यासिन्यो पापयाभेदमुक्तमम् ॥ ४६ अधुना मर्श्वग्रनम्य दीक्षां सम्यग्विथानतः । ब्रहि सबेज्ञ तक्त्वेन लोकानां हितकाम्यया ॥ ४७

श्रीभगवानुवाच---शृणु वत्म प्रवक्ष्यामि मञ्जदीक्षाविधि परम् । आचार्य संश्रयेत्पूर्व मदाश्रयणसिद्धये ॥ 86 आचार्या वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । मन्नजो मन्नभक्तश्र सदा मन्नाश्रयः शुचिः ॥ 88 मन्मंत्रदायसंयुक्तो ब्रह्मविद्याविकारदः । अनन्यमाधनश्चेव तथाऽनन्यप्रयोजिकः ॥ 40 ब्राह्मणो वीतरागश्च क्रोधलोभविवर्जितः । सहत्तो शासिता चैव मुमुक्षुः परमार्थवित् ॥ 49 एवर्मादिगुणापत आचार्यः स उदाहतः । आचाराञ्ज्ञासयेद्यस्तु स आचार्य इतीरितः ॥ 43 यस्त्वाचार्यपरार्थानस्तद्वावयवासने हृदि। शासने स्थिग्द्वतिश्व शिष्यः सद्भिरुदाहृतः॥ 9 एवंलक्षणसंयुक्तं शिष्यं सर्वगुणान्वितम् । अध्यापयेद्विधानेन मन्नरत्नमनुत्तमम् ॥ 48 द्वादक्यां श्रवणं वार्शप कहिनिद्रैष्णवादिने । सदाऽऽचार्योपपत्तौ च तत्र(म्र) दीक्षां समाचरेत्।। सुदर्शन पाश्चजन्यं सुवर्णन प्रकारयेन् । राष्येण वाऽपि ताम्रेण कांस्येनापि प्रकारयेत् ॥ ५इ स्नाप्य पश्चामृतः गुँद्धरचेयन्पुरतो मम । अचेयेद्गन्धपुष्पाद्येस्तन्मके ग विधानतः ॥ ५७ तद्वन्संस्थापयदिम्नं स्वयुद्धोक्तिविधानतः । आचार्यो जुहुयादाज्यं । ेगुण द्विजोत्तमः ॥ 46 अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । जुहुयान्मव्वरत्नेन तथाऽर् 👍 नवैः शुभैः ॥ 49 मक्रेः पुरुषसृक्तार्यजुद्भुयाद्घृतपायसम्। तस्मिक्स्यो क्षिपेचक्रं शह्यं च द्विनसत्तरः॥ € o षदक्षरेण जुहुयादाज्यं विश्वतिसंख्यया । प्रतप्तं चक्रमादाय मन्नेणैवाङ्कयेहुरुः ॥ ₹?

९ ज. <sup>°</sup>तसे वित्वं । २ च. त्री चतुर्तिशाक्षराँ । ३ इत. फ. <sup>°</sup>न्धो प्रोक्तवानिद<sup>°</sup> । ४ क**. फ. <sup>°</sup>न्त्रराजस्य । ५ क.** अकत्याश्रयः । ६ क. चि: । मत्स् । ७ फ. च्युराजेन ।

| वाहेनैवाहनं कुर्याद्वाहोर्दिक्षिणसञ्ययोः । होमशेषं समाप्याय पुनः पूजां समाचरेत् ॥  | ६२  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ततः कलशमादाय पवित्रोदकपूरितम् । मन्नेणैवाभिमन्नचाथ तस्य मूर्ध्न्यभिषेचयेत् ।।      | ६ ३ |
| सितवस्थरं सम्यगाचान्तं विनयान्वितम् । ऊर्ध्वपुण्ड्धरं शिष्यं मन्नमध्यापयेद्रुरुः ॥ | इ ४ |
| मचार्यम प्रवक्तन्यो हत्तिश्रव विशेषतः। लब्धमचस्तदाऽऽचार्य पूजवेद्रृषणादिभिः॥       | ६५  |
| अनेन विधिना मर्ज योऽधीते वैष्णवाहुरोः । ततः स वैष्णवं याति नान्यथा सुरसत्तम ॥      | ६६  |
|                                                                                    |     |

नारद उवाच--

**इवमुक्त्वा विधातारं देवदेवो हरिः पिता । स्वचकेणाङ्कायित्वा तु तस्मै मम्रं ददौ स्वयम् ॥६७ सर्वलोके वरो देवो ब्रह्मा मम पिता मभुः । ममापि विधिवत्मन्नं मददौ मुनिसत्तमाः ॥ ६८ तस्माचू यं मुनिश्रेष्ठा धारियत्वा सुदर्शनम् । नारायणपददृद्वं गच्छध्वं श्रग्णं द्विजाः ॥ ६९** 

वसिष्ठ उवाच-

इत्युक्ता मुनयः सर्वे न।रदेन सुरार्षेणा । द्वयाधिकारिणः सर्वे याता विष्णोः परं पद्म् ॥ तस्मास्त्रमि राजर्षे(चेद्राजन) विष्णुसायुज्यमिच्छमि । दीक्षामार्गविधानन धार्गयत्वा सुदर्शनम् नारायणपदद्वंदं तदेकं शरणं वज । सर्वलांकेश्वरः साक्षाहृह्या त्रिभवनेश्वरः ॥ 50 मगापि नारदस्यापि प्रोक्तवान्मत्रमुत्तमम् । श्रीनकादिमहर्पीणां नीमपारण्यवामिनाम् ॥ 50 नारदः प्रदर्शे मन्ने प्रपाति शरणागतम् । एतद्वश्वतमं राजन्न जार्नान्त महपेयः ॥ હે देवताश्च न जानन्ति सिद्धाः साध्याश्च दानवाः । मया च प्रापितो मत्रं र्शाक्तपुत्रः पराक्षरः ॥ इदं रहस्यं परमं लक्ष्मीनारायणद्वयम् । राजंस्तवापि वक्ष्यामि प्रेपानि शरणागनम् ॥ ভহ हुयात्परतरो मन्नो नास्ति सत्यं ब्रवीमि ते । हुयात्परतरं धर्म नास्ति लोकेषु किचन ॥ ee सत्यं सत्यं पुनः सत्यं ब्रह्मणा कथितं पुरा । नारायणात्यरा देवा नास्ति मुक्तिभदा तृणाम् ॥ तत्सेवैव भवेन्मोक्षः सर्वधर्मनिकृत्तनः ॥ 90

**इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे व**सिष्टदिर्लाग्नेवादे विद्योपदेशो नामैकपशाशद्यिकद्विज्ञततमोऽभ्यायः ॥ २५५ ॥

# आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः — ४५३८७

#### अय द्विपद्माशद्धिकद्विशतनमे। ऽध्यायः ।

## दिलीप उवाच-

भगवन्सर्वभाचक्ष्व दृश्भिक्तिसुधामयम् । शृण्वता नैव तृप्तिमें विष्णुभिक्तसुधावद्रम् ॥ १ तापत्रयमद्दाञ्चालाविद्वभिः सततं तृणाम् । संतप्तानां मुनिश्रेष्ठ विष्णुभिक्तसुधाणवस् ॥ २ विना किमन्यच्छरणं भवारण्ये भयानके । आचक्ष्व विस्तरेणाद्य भक्तिभेदान्मद्दामुने ॥ ३ उपास्यमानान्सततं मुनिभिः परमात्मनः ॥ ४

## वसिष्ठ उवाच--

साधु पृच्छिस राजेन्द्र संसारोत्तारणं नृणाम् । वकुण्डस्य परेशस्य भक्ति नित्यसुखावहाम् ॥ ६ इममेव महामश्रं कैलासाशिखरे पुरा । पप्रच्छ गिरिजा देवी शंकरं लोकपूजितम् ॥ ६

श्रीपार्वत्युवाच ---देवदेव महादेव त्रिपुरघ्न सुरेश्वर । विष्णुभक्ति ममाऽऽचक्ष्व मुक्तिदां सर्वदेहिनाम् ॥ 9 उपास्यभेदान्मत्रांश्च तत्पूजाविश्वयस्तथा । तस्य विष्णोः स्वरूपं च तद्विभूतेर्गुणादयः ॥ 6 तस्य लांकस्वरूपं च यत्राप्य न निवर्तते । मर्गस्थितिलयं येन करोति भगवान्हरिः ॥ यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं हरेः । येन केन च कृत्येन साधनेन परं पदम् ॥ १० प्रामुवन्ति नराः पापा विषयासक्तचेतसः । विस्तरेण मिय पीत्या ब्रुहि सर्वमशेषतः ॥ ?? विमग्न उवाच-१२

इति पृष्टो महादेव्या हरिस्त्रपुरघातकः । उवाच परमशीत्या नमस्कृत्य जनार्दनम् ॥

साधु माधु महादेवि सर्वजोकिहतैपिणि । साधु पृच्छिस मां देवि श्रीशमाहात्म्यमुत्तमम् ॥ १३ धन्याऽसि कृतपुण्याऽसि विष्णुभक्ताऽसि पार्वेति । परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते शीलक्ष्यगुणैः सदा ॥ अहं वक्ष्यामि गिरिजे भगवद्भक्तिमुत्तमाम् । तन्मत्राणां विधानं च खरूरं तस्य शाक्षिणः॥१५ नस्वं नारायणो विष्णुर्वासुदेवः सनातनः । परमात्मा परं ब्रह्म परं ज्योतिः परात्परः ॥ अच्युतः पुरुषः कृष्णः गाश्वतः शिव ईश्वरः । नित्यः सर्वेगतः स्थाण् रुद्रः साक्षी प्रजापतिः॥ यज्ञो यज्ञपतिः माक्षाह्रद्मणः पतिरेव च । हिर्ण्यगर्भः सविता लोककुलोकभृद्दिभुः ॥ 26 अकारवाच्यो भगवाञ्श्रीमाँदीलापतिः प्रभुः । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 38 सहस्रमूर्यो विश्वातमा सहस्राक्षः सहस्रपान् । स भूमि विश्वतो दृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्कलम् ॥२० अनन्तः श्रीपती रामो गुगमुत्रिगुँगो महान् । सर्वत्येकेश्वरः श्रीमान्सर्वज्ञः सर्वतोपुखः ॥ 2 % तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य पार्वति । माहात्स्यं वासुदेवस्य यच्छक्यं तद्ववीमि ते ॥ २२ अशक्यं तन्मया वक्तुं ब्रह्मणा सर्वद्वतः । सर्वोपनिषदामधे वेदान्ते परिनिश्चितम् ॥ 23 तस्योपासनभेदांश्र शृणु विच्म पृथकपृथक् । आद्यं तु वैष्णवं मोक्तं शङ्कचक्राङ्कनं हरेः ॥ 38 धारणं चोध्वेपुण्डाणां तत्मन्त्राणां परिग्रद्यः । अर्चनं च जपध्यानं तन्नामस्मरणं तथा ॥ २५ कीर्तनं श्रवणं चैव वन्द्रनं पाद्रसेवनम् । तत्पादोदकसेवा च तन्निवेदितभोजनम् ॥ २६ तदीयानां च सेवा च द्वादशीव्रतनिष्ठितम् । तुत्रसीरोपणं विष्णोर्देवदेवस्य शार्क्तिणः ॥ २७ भक्तिः पोडशधा प्रोक्ता भववन्धविमुक्तये । मर्वेपामेव देवानां ममापि पुरुषोत्तमः ॥ 26 पुजनीयां हर्गिनत्यं ब्राह्मणानां विशेषतः । तस्मात्तु ब्राह्मणो नित्यं विधिवत्पूजयेद्धरिम् ॥ 36 तिचिद्वरिद्धतः श्रीवपदं प्रामात्यसंशयम् । शङ्कचकाङ्कनं कुर्याद्वाह्मणो बाहुमूत्रयोः ॥ 30 हुराग्निनेव संतप्य सर्वपापापनुत्तये । चक्रं वा शङ्कचक्रे वा तथा पश्चायुवानि वा ॥ 3 % धारियत्वेव विधिवद्रह्मकर्म समाचरेत् । अग्निनप्तं पवित्रं च धृत्वा वै भुजमूलयोः ॥ 33 त्यक्त्वा यमपुरं घोरं याति विष्णोः परं पदम् । चक्रचिक्षविहीनस्तु यः पूजयित केशवम् ॥ ३३ वफर्यं तस्य तद्याति पूजामञ्चजपादिकम् । अग्नितप्तेन चक्रेण ब्राह्मणो बाहुमूखयोः ॥ 85 अङ्कयित्वा जपन्मत्रं संसारान्मोक्षमश्चत । सुदर्शनं धारयित्वा वहितप्तं द्विजोत्तमः ॥ 34 तापनीयितियानेन पञ्चकर्मसु योजयेत् । विष्णुचक्रविहीनं तु यः श्राद्धे भोजयिष्यति ॥ 38 घ्यर्थे भवति तत्सर्वे निराशाः पितरो गताः । विष्णुचक्राङ्कितं विषं पूजयेच्छ्राद्धकर्मणि ॥ विष्णु चक्रविहीनं तु प्रयत्नेन विवर्जयेत् । देयाद्गोभृहिरण्यादि चक्राङ्कितभूजाय व ॥ वहर्तं चक्रहीनाय तत्सर्वमसुराय वै । अग्नितप्तेन चक्रेण बाहुमुले तु लाञ्छिताः ॥ 39 ते सर्वे पापनिर्भुक्ता यान्ति विष्णोः परं पदम् । हुताग्नितप्तचकेण शरीरं यस्य चिह्नितम् ॥ ४० तस्य तीर्थानि यज्ञाश्र वसन्ति नात्र संशयः । अधृत्वा विधिना चक्रं ब्राह्मणः पाकृतो भवेतु ४१ न तस्य किंचिदश्रीयाद्षि कतुमहस्रिणः । सर्ववेद्विद् वाऽषि सर्वशास्त्रविज्ञाग्दः ॥ अष्टत्वा विथिना चक्रं ब्राह्मणः पतिनो भवेत् । अर्ध्वपुण्ड्विहीनम्तु शहचक्रविवार्नेतः ॥ 83 तं गर्दभे समारोप्य बहिः कुर्यात्स्वपत्तनात् । प्रकृतिम्पर्शरहितो वासुदेवा जनार्दनः ॥ 8.8 तथैव ब्राह्मणो देवि विष्णुचक्रेण चिह्नितः । तस्मात्यकृतिसंसर्गपापौचद्रहनं हरेः ॥ 84 मतप्तं विभ्याचकं शहं च भुजमूलयोः । [\*स्त्रीशृद्राणां सदा धार्यं चन्द्रनेन सुगन्धिना ॥ 88 बाहुमुले लिखेबके तमें च ब्राह्मणस्य व]। तमेनेवाङ्कनं कृयीहाह्मणस्य विधानतः ॥ e y श्रीतस्मार्तादिसिद्ध्यर्थं मन्नसिद्ध्ये नर्थव च । हरेः पूजाधिकारार्थं चकं धार्य विधाननः ॥ 86 वैष्णवत्वस्य सिद्ध्यर्थं ज्ञानिमद्ध्यं विशेषतः । प्रतप्तशृह्णचकाभ्यां हुन्ता होमं विधानतः ॥ ပ္မွင अन्येने दाहयेद्रात्रं ब्राह्मणो हरिलक्षणात् । शहन्त्रक्रगटाखरुगगाङ्गीदन्येहरेगि ॥ 60 न लक्षणेद्रें हेद्के नात्यद्रश्योऽहीत क्रियाम् । अचक्रधारिणं विषे दरतः परिवर्तयेत् ॥ G 9 **अपाकमित्र नेक्षेत लोके विप्रमेवेष्णवम् । विष्णावो वर्णवाद्यो**ंपि पुनाति भृवनत्रयम् ॥ 45 तस्माचु विधिना चक्रं धार्यं विभैः शुभानने । ब्राह्मणा मन्नसिद्ध्यं च ज्ञानसिद्ध्यं च मुक्तये ॥ अमाकृता महात्मानो विष्णुचक्रेण लाञ्छिताः । विष्णुचक्रविशीनाम्तृ बाह्मणाः माकृताः म्मृताः सर्वाश्रमेषु वसतां ब्राह्मणानां विशेषतः । विधिना वैष्णवं चकं धार्यं हि श्रुतिनोटनात् ॥ द्तिणे तु भुने विभो विभ्याच सुद्र्वनम् । वामे तु गहं विभ्यादित ब्रह्मविदो विदुः ॥ एवं महोपनिषदि मोक्तं चक्रादिधारणम् । तथैव माग्नियज्ञीप ऋषिप्रोक्तं शुभानने ॥ अनमननून नदायो अश्वने शृनास इद्वहननस्तन्सयाजनान । आपस्तम्बशाखायाम् - चरणं पवित्रं विततं पुराणं वाङ्मयं शुभम् ॥ 66 **तेन चकेण संनप्तास्तरेयुः पानकाम्बुधिम् । प**वित्रं विष्णुचकं तज्जगद्याप्यं हरेः सदा ॥ 60 तेन तप्ता तनुर्येषां ते यान्ति परमं पदम् । पत्रित्रं चरणं नानिहरेश्वत्रं स्टरीनम् ।। € 5 सहसारं माकृतव्रं लोकद्वारं महाजसम् । नामानि विष्णु वक्रम्य प्यायेण निवाय मे ॥ E 9

तेन चकेण संनप्तास्तरेयुः पानकाम्बुधिम् । पित्रं विष्णुचकं तज्जगद्याप्यं हरेः मदा ॥ ६६ तेन तप्ता तनुर्येषां ते यान्ति पर्मं पदम् । पित्रं चरणं नान्देरेश्वकं मुद्रश्नम् ॥ ६६ सहस्रारं प्राकृतव्रं लोकद्वारं महाजसम् । नामानि विष्णुचक्रम्य पर्यायण निवाय मे ॥ ६१ स्रुद्धेन बिह्नतप्तेन ब्रह्म तेन पुनीहि नः । यत्ते पावत्रमिचवद्ये तेन पुनीहि नः ॥ ६२ येन देवाः पित्रत्रेण आत्मानं पुनते सदा । तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम् ॥ ६२ पाजापत्यं पित्रत्रं तच्छतोद्यामं हिरण्ययम् । वयं ब्रह्मविद्रस्तेन पृतं ब्रह्म पुनीमहे ॥ ६४ सनिमिचकं सततं चाक्षरस्य महात्मनः । तिस्मश्रकहते देहे महोक्चितपदं यया ॥ ६५ पत्रं यच्छुतयः सर्वाः कथयन्ति वरानने । तथेव सेतिहासेषु पुराणेध्वाप वस्यिति ॥ ६६ तस्माद्दे विधिवद्धार्याः श्रह्भचकादिहेतयः । ब्राह्मगानां विशेषण वष्णवानां विशेषतः ॥ ६७

धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः कः फः पुस्तकस्थः ।

| धृतोर्ध्वपुण्ड्रो हृदि चक्रधारी विष्णुं परं ध्यायति यो महात्मा ।                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| वरेण मन्नेण सदा हृदिस्थं परात्परं याति विशुद्धचेताः ॥                                      | 56    |
| ये कण्डलग्रनुलसीनलिनाक्षमाला ये वाहुमूलपरिचिह्नितशङ्खचकाः।                                 |       |
| ये वा ललाटफलके लमदुर्ध्वपुण्डास्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ।।                         | ६९    |
| द्विबस्पतेः सुविततं पवित्रं यस्य दक्षिणे । न तप्यते भुजे सम्यक्तस्य शोचन्ति हि क्रियाः     | 11 90 |
| षे वहन्ति भुने चकं शक्षं च विधिना द्विजाः । परानिष विलोमस्थांस्ते रक्षन्ति जनाः स          |       |
| होमाभिमंतप्तपित्रलाञ्छितो मूले च बाद्दोः परमात्मनो हरेः।                                   |       |
| म नारयित्वा भवसागरं महत्परं पदं यानि परेशलोकम् ॥                                           | ७२    |
| अङ्क्येनप्तचक्राचैगत्मनो वाहुम्लयोः । कलत्रापत्यभृत्येषु पश्वादिषु च अङ्कयेत् ॥            | 9     |
| द्वितियं वरणवं प्रोक्तं वाद्यमाभ्यन्तरं तथा । शङ्कचक्रादिभिवीद्यमान्तरं वीतरागता ॥         | ७४    |
| वाह्याभ्यन्तरमाम्यं यत्तद्वेष्णवमुदाहृतम् । तस्माचकादिचिद्वं तु प्रथमं वैष्णवं समृतम् ॥    | ७६    |
| आन्तरं मानरोपादिविमुक्तं स्वात्मदेशेनम् । सर्वभृतदयाज्ञान्तिरिन्द्रियार्थे त्वलोलता ॥      | ७इ    |
| पुत्रद्वाराद्यमङ्गत्वं योगाभ्यामर्गतम्तथा । अनन्यभक्तियोगेन परेशस्याभिषेवणम् ॥             | 99    |
| तस्माचकादिहेतीनामञ्जनं वेष्णवं स्मृतम् । चकादिचिद्वहीनन्वाद्वैष्णवत्वं न स्रभ्यते ॥        | 96    |
| <ul> <li>श्रीत यामहापराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमेवादे सुद्शेनमाहारम्यं नाम</li> </ul> |       |
| ाटणवास्तरिकारिकातस्त्रोऽश्यासः ॥ ३५३ ॥                                                     |       |

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः—४५४६५

अय त्रिपनाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

श्रीशंकर उवाच-अध्वेषुण्डस्य माहात्म्यं वक्ष्यामि गुभद्रश्चेन । धारणादेव मुच्येत भववन्धाद्विजोत्तमः ॥ अध्वेषुण्डम्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे । लक्ष्म्या सार्धे समासीनो देवदेवो जनार्दनः ॥ 3 तस्माद्यस्य शरीरं तु उद्ध्वपुण्डो धृतो भवेन् । तस्य देहं भगवतो विमलं मन्दिरं शुभम् ॥ ş म स्नातः सर्वतीर्थपु सर्वयज्ञपु दीक्षितः । धारयेदृध्वेपुण्डं यो मृदा शुभ्रेण (?) वैष्णवः ॥ 8 कथ्वेपुण्ड्यरो विष्ठः सर्वेलोकेषु पृजितः । विमानवरमारुख याति विष्णोः परं पदम् ॥ ५ धार्येदृर्ध्वपुण्डं तु त्रिसंध्यासु द्विजोत्तमः । सर्वपापविशुद्ध्यर्थमिष्टापूर्तफलाप्तये ॥ कःवृपुण्डयरं विषं दृष्टा पापः प्रमुच्यते । नमस्कृत्याथ वा भक्त्या सर्वदानफलं लभेत् ॥ 9 कथ्वृपुण्ड्रथरं विमं यः श्राद्धे भाजियिष्यति । आकल्पकोटि पितरस्तस्य हृष्टा न संशयः ॥ 6 अर्ध्वपुण्डथरो यस्तु कुर्याच्छादं शुभानने । कल्पकोटिसहस्राणि गयाश्राद्धफलं लभेत् ॥ यज्ञद्रानतपश्चर्याजपहोमादिकं च यत् । ऊर्ध्वपुण्ड्थरः कुर्योत्तस्य पुण्यमनन्तकम् ॥ 20 ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनस्तु किंचिन्कर्म करोति यः । इष्टापूर्तादिकं सर्वे निष्फलं स्या**त्र संशयः** ॥ 55 युच्छरीरं मनुष्याणामूर्ध्वपुण्डविवर्जितम् । द्रष्टव्यं नैव तत्विच्छमशानसदृशं भवेत् ॥ 85 [\*ऊर्ध्वपुण्डविद्यीनस्तु संध्याकर्मादिकं चरेत् । तत्सर्वे राक्ष्म्सैर्नीतं नरकं चाधिगच्छति] ॥ १३

जध्वपुण्डुभरो विमी सृदा शुश्रेण वैदिकः। न तिर्यग्धारयेद्विद्वानापद्यपि कदाचन।। विमाणामूर्ध्वपुण्डूं स्यात्तिलकं तु महीभृतः । पट्टाकारं तु वैक्यानां कृद्राणां तु त्रिपुण्डुकम् ।। १५ अध्वेषुण्डं मृदा कार्य कस्तुर्या तिलकस्तथा । पट्टाकारं तु गन्थेन भस्मनेष(व) त्रिपण्डकम् ॥ १६ ऊर्ध्वपुण्डं तु सर्वेषां न निषिद्धं कथंचन । धारयेत्क्षत्रियाद्योऽपि विष्णुभक्तो भवेद्यदि ॥ विमाणां नैव धार्य स्यात्तिर्यक्पुण्ड्रादिधारिणाम् । नारायणात्परब्रह्माद्रन्येषामर्चनं न तु ।। १८ ब्राह्मणः कुलजो विद्वान्भस्मधारी भवेद्यदि । वर्जयेत्तादृशं देवि मद्योद्धिष्ठष्टं घटं यथा ।। १९ त्रिपुण्डं शृद्रकल्पानां शृद्राणां च विधिं (विहितं ) तथा । त्रिपुण्ड्धाणाद्विपः पतितः संभयः ॥ २० एकान्तिनो महाभागाः सर्वभूतहिते रताः । सान्तरालं प्रकुर्वन्ति पुण्डं दरिपदाकृतिम् ॥ 2, हरेः पदाकृति धार्यमूर्ध्वपुण्डं विधानतः । मध्यच्छिद्रेण संयुक्तं निद्धि व मिन्द्रगं हरेः ।। २२ ऊर्ध्वपुण्ड्रमृतुं सौम्यं सुपार्श्वं सुमनोहरम् । दण्डाकारं तु शोभाट्यं मध्ये छिद्रं प्रकल्पयेत् ॥ २३ तस्माच्छिद्रान्वितं पुण्डं दण्डाकारं सुशोभनम् । विशाणां मततं धार्यं स्त्रीणां च शुभदर्शने ॥२४ जर्ध्वपुण्डस्य मध्ये तु विकाले सुमनोहरे । सान्तराले समासीनो हरिस्तत्र श्रिया सह ॥ २५ निरन्तरालं यः कुर्योद्ध्वेपुण्डं द्विजाधमः । स हि तत्र स्थितं लक्ष्म्या विष्णुं चैव व्यपाहित २६ अच्छिद्रमृध्वेपुण्डं तु ये कुर्वन्ति दिजाधमाः । तेषां ललाटं सततं जनः पदं न संजयः ॥ 9 तस्माच्छिद्रान्वितं पुण्डं महच्छिद्रं शुभान्वितम् । धारयेद्रान्धणां नित्यं हरिमास्रोत्रयमिद्धये २८ आदाय पर्या भक्त्या वैकुण्डाच्यह्रहानमृतम् । धारयदृध्वेपण्डाणि हरिमालाक्यमिद्धये ॥ श्रीकृष्णतुलसीमृत्रे मृद्मादाय भक्तिमान । धारयेदृध्वेपुण्टाणि हरिस्तत्र प्रसीदित ॥ द्वारवत्यां शुभे रम्ये वासुदेवहदे तथा । तत्रोद्भवां मृटं शुभ्रामाटाय द्विजमत्तमः ॥ धारयेद्रूर्ध्वपुण्डाणि सर्वकामफलाप्तये । आदाय परया भक्त्या गङ्गानीरोज्ज्वां मृदम् ॥ 33 तया धुनोध्वेषुण्हेण सर्वयञ्चफलं लभेतु । चन्द्रनं च हरिद्रां च तथा भम्पाग्निहोत्रजम् ॥ 33 सर्ववश्यकरं मोक्तमुर्ध्वपुण्डस्य धारणात् । यत्र दिव्यं हिरक्षत्रं तत्रव(त्रस्थां) मृदमाहरेत् ॥ 3.8 पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमुळे जलाशयं । सिन्धुतीरे च वल्मीके हरिक्षेत्रे विशेषतः ॥ 34 विष्णोः स्नानोदकं यत्र प्रवाहयति नित्यशः । पुण्डाणां धारणार्थाय गृह्णीयात्तत्र(त्म्थ)मृत्तिकाम् श्रीरक्वेक्टाद्री च श्रीकृमें द्वारके शुभे । प्रयागे नार्गसहाद्री वाराहे तुलसीवने ॥ و چ **यहीत्वा मृ**चिकां भक्त्या विष्णुपाद्जलैः सह। धृत्वा पुण्डाणि चाक्रेषु विष्णुमायुज्यमामुयात्।। यस्मिन्कस्मिन्महीभागे वैष्णवा धारयन्ति व । तिम्मन्व मृत्तिका ब्राह्मा अव्वेषुण्डस्य धारणे इयामं श्वान्तिकरं शोक्तं रक्तं वदयकरं तथा । श्रीकरं पीतिमत्याहः श्वेतं मोक्षकरं शुभम् ॥ बर्तुलं तिर्यगच्छिद्रं इस्वं दीर्घे ततं तनुम् । वकं विरूपं वक्राग्रं छिन्नमूलं पर्च्युतम् ।। 83 अबुभं इक्षमारक्तं तथाऽनङ्गुलिकल्पितम् । विगन्धमवसद्यं च पुण्डमाहुरनर्धकम् ॥ ४२ आरभ्य नासिकामूळं ललाटे तु लिखेन्मृदा । समारभ्य भुवोर्मध्यमन्तरालं प्रकल्पयेत् ॥ 83 अन्तरालं सङ्गुलं स्यात्पार्श्वावस्युलिमात्रको । मृदा शुभ्रेण विलिखेनपुण्डम् जुतरं शुभम् ॥ 88 छलाटे केशवं ध्यायेकारायणमथोदरे । वक्षःस्थलं माधवं च गोविन्दं कण्ठकृतरे ॥ ४५

५८

विष्णुं च दक्षिणे कुसौ बाहौ च मधुसूदनम् । त्रिविकमं कंधरे तु वामनं वामपार्श्वके ॥ 8 [\*श्रीघरं बाहुके वामे ह्वीकेशंतु श्रोत्रके]। पृष्ठे तु पग्रनाभं च त्रिके दामोदरं न्यसेत् ॥ 80 तत्त्रक्षालनतोयेन वासुदेवं तु मूर्यनि । ललाटे भुजयुग्मे तु पृष्ठयोः कण्टक्स्वरे ॥ 86 धारयेदूर्ध्वपुण्ड्राणि चतुरङ्गुलमानतः । कुक्षौ तत्पार्श्वयोः प्रोक्तमायतं तु दशाङ्गुलम् ॥ 89 बाह्योवेक्षस्थले पुण्डमष्टाङ्गलमुदाहृतम् । एवं द्वादश पुण्डाणि ब्राह्मणः सततं धरेत् ॥ 40 ततः पुण्डाणि तन्मूर्तीर्ध्यान्त्रा मन्त्रेण धारयेत् । अन्तरालेषु सर्वेषु हरिद्रां धारयेच्छ्रियम् ॥ ५१ चत्वारि भूभृतां प्रोक्तं(देवि) पुण्डाणि दे विशां स्मृते। एकं पुण्डं तु नारीणां शूद्राणां च विधीयते ललाटे हृदि वाह्येश्व चतुष्पुण्ड्राणि धारयेत् । ललाटे हृद्ये द्वे तु भाले त्वेकं विधीयते ॥ 9 ऊर्ध्वपुण्डुं ललाटे तु सर्वेषां प्रथमं स्पृतम् । ललाटादिक्रमेणेव धारणं तु विधीयते ।। 48 मूर्तयो वासुदेवाद्याश्चतुष्पुण्डेपु धारयेत् । द्वयोगोविन्दकृष्णौ तु एकं नारायणं धरेत् ॥ ५५ एवं पुण्डविधिः प्रोक्तः सर्वेषां गिरिजे मया । अश्वत्थपत्रसंकाको वेणुपत्राकृतिस्तथा ॥ ५इ पद्मकुक्रालसंकाक्षो मोक्षदं त्रितयं स्मृतम् । महाभागवतः शुद्धः पुण्ड्रं इरिपदाकृतिम् ॥ दण्डाकारं तु वा देवि धारयेद्धवेषुण्डकम् ॥ ५७

सुदर्शनेनाङ्कितवाहुमृलास्तथोध्वेषुण्डाङ्कितसर्वेगात्राः । मालार्गवन्दाक्षधरा विशुद्धा रक्षन्ति लोकान्दुरितोघसङ्गात् ॥

इति श्रीमहापृराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवाद अर्ध्वपुण्ड्रविधानं नाम त्रिपबाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — ४५५२३

अथ चतुष्पज्ञाशद्यिकद्विशततमोऽध्यायः ।

श्रीशंकर उवाच --न्यामे वाऽप्यचने वाऽपि मन्त्रमेकं तु नाऽऽश्रयेत् । अवैष्णवोपदिष्टेन मन्नेण न परा गतिः ॥ १ अविष्णवीपदिष्टश्च पुर्वमञ्चवरद्वयम् । पुनश्च विधिना सम्यग्वैष्णवाद्भाइयेन्मनुम् (ग्युह्मीत वैष्णवा-२ न्सुधीः) ॥ सहस्रशाखाः यायी च सर्वयं बेषु दीक्षितः । कुले मह्ति जातोऽपि न गुरुः स्यादवैष्णवः ॥ 3 यस्तु मन्नद्वयं सम्यगध्यापर्यात वष्णवः । म आचार्यस्तु विक्वेयो भवबन्धविदारकः ॥ 8 आचार्यं संश्रयित्वाऽथ वत्सरं सेवयेद्विजः । तस्य द्वति परिज्ञात्वा मन्त्रमध्यापयेद्वुरुः ॥ ५ कृत्वा तापादिसंस्कारान्पश्चान्मुत्रमुदीरयेत् । [+ततः पुण्डं तथा न्यासं कृत्वा वै विधिना गुरुः६ पश्चादध्यापयेन्मत्रं शिष्यं निर्मलचेतसम् । चक्रेण विधिना तप्तं ताप इत्यभिधीयते ॥ पुंण्ड्रमुर्ध्व यथा प्रोक्तं नाम वैष्णवमुच्यते] । अततो मन्नं विधानेन शिष्यमध्यापयेहुरुः ॥ ሪ न्यासमष्टाक्षरं मन्नमन्यच वेष्णवं परम् । न्यासमेवात्र परमं वेष्णवानां शुभानने ॥ 9 तस्मात्तु न्यासमेवेषामितिरिक्तमिहोच्यते । न्यासिवद्यापरो यस्तु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते ॥ १० इदमर्थ क. च. पुस्तकस्थम् । + धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः क्विचित्रास्ति । \* इदमर्थे त्र. पुस्तके नास्त्यधिकं च ।

न्यासात्परतरं मद्यं नास्ति सत्यं ब्रवीमि ते । न्यासद्वयं प्रपत्तिः स्यात्पर्यायेण निवोध मे ॥ ११ ह्योपदेशपूर्वेण सर्वकर्म समाचरेत् । द्वयाधिकारी न भवेत्सर्वमन्त्रेषु नाईति ॥ तस्माद्वयमधीत्यैव तस्मान्मन्नमनुत्तमम् । श्रीमदृष्टाक्षरं मन्नमभ्यमेद्विजसत्तमः ॥ 93 मचमष्टाक्षरं प्रोक्तं प्रणवस्यैव संग्रहात् । नैमर्गप्रणवार्थन्वौत्स मच्चः प्रोच्यते वृधेः ॥ 38 नान्यत्र सर्वमन्त्रेषु प्रणवस्य स्वभावतः(ता) । पृत्यैं सर्वत्र मन्त्राणां ये।जयेत्प्रणत्रं शुभम् ॥ 99 ऑकारः प्रणवो ब्रह्म सर्वेमब्रेषु नायकः । आर्ट्। सर्वत्र युद्धीत मन्त्राणां च शुभानने ॥ 98 स्वभावात्मणवं तस्मिन्मूलमन्त्रे प्रतिष्ठितम् । ओमित्येकाक्षरं पूर्वे द्यक्षरं नम इत्यथ ॥ 99 ततो नारायणायेति पञ्चैतानि यथाक्रमम् । एवमष्टाक्षरो मन्त्रो क्रेयः सर्वार्थसायकः ॥ 96 सर्वदुःखहरः श्रीमान्सर्वमन्त्रात्मकः श्रुभः । ऋषिर्नारायणस्तम्य देवता श्रीश एव च ॥ 90 छन्दस्तु देवी गायत्री प्रणवो बीजमुच्यते । नित्यानपायिनी शक्तिस्तस्य श्रीरुच्यते वुर्यः ॥ प्रथमं पदमोंकारो द्वितीयं नम उच्यते । तृतीयं नारायणायेति पद्त्रयम्दाहतम् ॥ - 9 अकारश्राप्युकारश्र मकारश्र ततः परम् । वेदत्रयात्मकः प्रोक्तः प्रणवो ब्रह्मणः पूरम् ॥ 23 अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीरुकारेण उच्यते । मकाराचु तयोदीमः पञ्चविंगः प्रकीतिंतः ॥ बासुदेवस्य रूपं तदकारेणोच्यते बुधैः । उकारेण श्रिया देवया रूपं मृनिभिरुच्यते ॥ 2.5 मकारेणोच्यते जीवः पञ्चविंशाक्षरः पुमान । भृतानि च कवर्गण चवर्गेणन्द्रियाणि च ॥ 34 टबर्गेण तबर्गेण ज्ञानगन्धाद्यस्तथा । मनः पकारेणैवीकं फकारेण नवहंकृतिः ॥ 73 बकारेण भकारेण महान्यकृतिरुच्यते । आत्मा स तु मकारः स्यात्पश्चवित्रः प्रकारितः ॥ و ټ **देहेन्द्रियमनःप्राण**(दिभ्योऽन्ये(ऽनन्यसाधनः । भगवच्छेपभवे(ऽसौ मकारारूयः सचेतनः ॥ अवधारणवाच्येन उकारः केश्विदुच्यते । श्रीशब्द्रमपि तत्पक्षादुकारेणैव चोच्यते ।। ३ ९ भारकरस्य प्रभा यद्वत्तस्य नित्यानपायिनी । अकारेणोच्यते विष्णः श्रीकः कारणकारणम् ३० श्रीशः सर्वात्मनां शेषो जगद्वीजं परः पुमान । जगत्कर्ता जगद्वर्ता ईश्वरो लोकवान्धवः ॥ ३१ जगतामी भरी नित्या विष्णोरनपगामिनी । माता सर्वस्य जगतः पत्नी विष्णोमेनोरमा ।। जगदाधारभूता श्रीककारेणव चोच्यते । मकारण तयोडीमः क्षेत्रकः पोच्यते वृषेः ॥ 3 3 **हानाश्रयो हानगुणश्चेतसः प्रकृतेः परः । न जातो निर्विकारश्च हेक्क**ः स्वरूपभाकः ।। 3.8 अणुनित्योऽन्याप्यशीलश्चिदानन्दात्मकस्तथा । अहमर्थोऽन्ययः क्षेत्री भिन्नरूपः मनातनः॥३५ अदाबोऽच्छेद्यो बक्केद्यो बक्कोप्योऽक्षर एव च । एवमादिगुणेयुक्तः शेपभूतः परस्य व ॥ 3 5 मकरिणोच्यते जीवः क्षेत्रक्षंः परवात्मदा । दामभूनो हरेग्व नात्यस्यैव कदाचन ॥ 2 \$ एवं दासन्वमेवास्य मध्यमेवावधार्यने । इत्यंवं प्रणवस्यार्था ज्ञानव्योक्तो मयाऽनच ॥ 36 विद्वते प्रणवस्यार्थे मर्त्रश्रेषेण व शुभे । परस्य दासभृतस्य स्वातन्त्र्यं न हि विद्यते ॥ 30 तस्मान्मइदइंकारं मनस्यपि निवर्तयेत् । स्वापायबुद्ध्या यन्कृत्यं तदपि प्रतिषिध्यते ॥ 80 अद्दंकृतिर्भकारः स्यात्रकारस्ति त्रेषेथकः । तस्मात्तन्मनसेवास्य अदंकार्गवमाचनम् ॥ 88 मनसा सर्वसिद्धिः स्यादन्यथा नाशमामुयात् । मनसा सहितं किचित्तद्दंकार उच्यते ॥ 83 साइंकारेण युक्तस्य सुखं किंचिन्न विद्यते । अहंकारविमृहात्मा अन्धे तमसि मर्ज्ञात ॥ 83

९ इ. म. <sup>°</sup>त्वान्मकाविदुच्य<sup>°</sup>। २ च. म. <sup>\*</sup>ज्ञः पुर<sup>°</sup>। ३ च. द. <sup>°</sup>त्र्योपेण । ४ इ. म<sup>°</sup> ते । स्वार्हे ।

७५

तस्मान् मनसौ क्षेत्रस्वातन्त्र्यं प्रतिषिध्यते । भगवत्परतन्त्रोऽसौ तदायनात्मजीवनः ॥ तस्मात्साधनकर्तृत्वं चेतनस्य न विद्यते । ईश्वरस्यैव संकल्पाद्वर्तते सचराचरम् ॥ 89 तस्मात्स्वसामध्यविधि त्यजेत्सर्वमशेषतः । ईश्वरस्य तु सामध्यीन्नालभ्यं तस्य विद्यते ॥ 88 तस्मिन्यस्तभरः श्रीशे तत्कर्मेव समाचरेत् । परमात्मा हरिर्दासः स्यामहं तस्य सर्वदा ॥ 80 इच्छया विनियोक्तव्यस्तस्यैवाऽऽत्मेश्वरस्य हि । इत्येवं मनसा त्यक्त(त्याज्य)महंताममतोजितम् देहेच्वइंगतिर्मूलं संस्रती कर्मबन्धने । तस्मान्महदहंकारी मनसा वर्जयेद्बुधः ॥ अथ नारायणपदं वक्ष्यामि गिरिजे शुँभे । नारा इत्यात्मनां संघस्तेषां गतिरसौ पुमान् ॥ ५० तान्येव चायनं तस्य तस्मान्नारायणः स्मृतः । सर्वे हि चिदचिद्वस्तु श्रूयते दृश्यते जगत् ।। ५? योऽसौ व्याप्य स्थितो नित्यं स वै नारायणः स्मृतः। नारास्त्वित स वै पुंसां समूहः परिकीतितः गितगलम्बनं तेषां तस्मात्रारायणः स्मृतः । नराज्ञातानि तस्वानि नारा इति जगुर्बुधाः ॥५३ नान्येव चायनं नम्य तेन नारायणः स्मृतः । कल्पान्तेऽपि जगत्कृत्स्नं प्रसित्वा येन धार्यते ५४ पुनः मंसृ उयते येन स वै नारायणः स्मृतः । चराचरं जगत्कृत्स्नं नार इ(मि)त्यभिधीयते ॥५५ नम्य वा संगतिर्येन तेन नारायणः स्मृतः । नारो नराणां संघातस्तस्यास्याप्ययनं गतिः ॥५६ नेनास्मिन्पुनिभिर्नित्यं नागयण इतीरितः । प्रभवन्ति यथा स्रोका महाब्धौ पृथुफेनवत् (?) ५७ पुनर्यस्भात्प्रत्रीयन्ते तस्मान्नारायणः स्मृतः । यो वै नित्यपदो नित्यो नित्ययुक्तैकभोगवान् ५८ ईनः मर्वम्य जगतः म वै नारायणः स्मृतः । दिव्य एकः सदानित्यो हरिर्नारायणोऽच्युतः ॥ यत्र द्रष्टा च द्रष्टव्यं श्रोता श्रोतव्यमेव च । स्प्रष्टा स्पष्टव्यं च तथा ध्याता ध्यातव्यमेव च ६० वक्ता च वाच्यं ज्ञाता च ज्ञातव्यं चिदचिज्ञगत् । तच सर्वे हरिः श्रीशो नारायण उदाहृतः ॥ महम्मशीपी पुरुषः महस्राक्षः महस्रपात् । स लोकान्सर्वतो व्याप्य अत्यतिष्ठदशाङ्कलम् ॥ ६२ यद्भृतं यच भाव्यं च सर्व नारायणा हरिः । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेन विराद पुमान् ॥ ६३ स एव पुरुषा विष्णुवीसुदेवांऽच्युतो हरिः । हिरण्मयोऽथ भगवानमृतः शास्तः शिवः ॥ पितिविश्वस्य जगतः सर्वेलाकेश्वरः प्रभुः । हिरण्यगर्भः सविता अनन्तोऽसौ महेश्वरः ॥ भगवानितिशब्दां ऽयं तथा पुरुष इत्यपि । वर्तते निरुपाधिश्व वासुदेवोऽखिलात्मनि ॥ ĘĘ ईश्वरो भगवान्विष्णुः परमात्मा जगत्सुहृत् । शास्ता चराचरस्यैको यंतीनां परमा गतिः ॥ ६७ यो वेदादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः॥६८ योऽसावकारो व विष्णुर्विष्णुर्नारायणो हरिः । स एव पुरुषो नित्यः परमात्मा महेश्वरः ॥६९ यस्मिन्नी वरसंज्ञाऽपि पोच्यते मुनिभिस्तया । निरुपाधी वरत्वं हि वासुदेवे प्रतिष्ठितम् ॥ आत्मेश्वर इति प्रोक्तो वेदवादैः सनातनैः । तस्मान्मदेश्वरत्वं तु वासुदेवे प्रतिष्ठितम् ॥ 99 असी त्रिपादभूतेषु लीलया अपि चेश्वरः । विभूतिद्वयमैश्वर्यं तस्यैव सकलात्मनः ॥ ७२ श्रीभूलीलापतियोऽसावच्युतः स उदाहृतः । तस्मात्सर्वेश्वरत्वं तु वासुदेवे पतिष्ठितम् ॥ \$0 योऽसौ यज्ञेश्वरो यज्ञो यज्ञभुग्यज्ञकृद्विभुः । यज्ञभृद्यज्ञपुरुषः स एव परमेश्वरः ॥ 9.8 यक्रेश्वरो इर्व्यसमस्तकव्यभोक्ताऽव्ययात्मा इरिरीश्वरोऽत्र ।

तत्संनिधानादपयान्ति सद्यो रक्षांस्यशेषाण्यसुराश्च भूताः ॥ ९ अ. 'साऽऽच्छकं स्वा'। २ अ. °तिपद्यते । ३ ख. ढ. शुभम् । ४ क. वोगिनां । ५ ढ. वेदे हीश्वरः । ६ **झ. ज.** <sup>°</sup>व्यक्रव्यममस्तभो°।

9

षोऽसौ विरादत्वमापको इरिर्भृत्या जनार्दनः । संतर्पयति लोकांस्नीन्स एव परमेश्वरः ॥ 80 यत्पुरुषेण हिवषा देवा यज्ञमतन्वत । तस्माद्यज्ञात्समृत्यन्ना ये के चोभयादतः ॥ **ee** तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे । तस्मादश्वा अजायन्त गावश्र पुरुषादयः ॥ 20 पुरुषस्य तनोरस्य सर्वयक्रमयस्य वै । इरेः सर्वे समुद्भृतं जगत्स्थावरजङ्गमम् ।। 90 मुखबाहरु गरे भ्यस्तस्य वर्णा यथाक्रमम् । पद्भचां तु पृथिवी तस्य शिरसो द्यौरजायत ॥ ८० मनसथन्द्रमा जातश्रक्षपश्च मभाकरः । मुखादग्निः शर्षिणो चौर्वायुः प्राणात्सदागतिः ॥ 69 नाभेविद्धुर्ग(रभूद्वै ग)गनं जगत्सर्वे चराचरम् । यस्मात्सर्वे समुद्धृतं जगद्विष्णोः सनातनम् ८२ बस्मात्सर्वमयो विष्णुर्नीरायण इतीरितः । एवं सृष्टा जगत्सर्व पुनः संग्रसते हरिः ॥ 63 निजलीलासमुद्रतं तान्तवं तूर्णनाभिवत् । ब्रह्माणिमन्द्रं रुद्रं च यमं वरुणमेव च ॥ 68 निरुष इरते यस्मात्तस्माद्धरिरिहोच्यते । असावेकार्णवीभृते मायावटदले पुमान ॥ 64 जगत्स्वजठरे कृत्वा शेते तस्मिन्सनातनः । आसीदेको ह वै चात्र विष्णुर्नारायणोऽन्ययः॥८६ न ब्रह्मा न च रुद्रश्च न देवा न महर्षयः । न इमे द्यावापृथिवी न सोमो न च भास्करः ॥८७ न नक्षत्राणि लोकानि न चाण्डं महदाष्ट्रतम् । यस्माज्जगद्धतं तेन सकलं हरिणा शुभे ॥ सष्टं पुनस्तथा सर्गे तस्मान्नारायणः स्मृतः । तस्य दास्यं चतुर्ध्यन्तमन्त्रैः प्रांक्तं त पार्विति ॥८९ दासभूतिमिदं तस्य ब्रह्माद्यं सकलं जगत् । एवमर्थं विदित्वा वै पश्चान्मस्रं प्रयोजयेत् ॥ भविदित्वाऽर्थं मन्नस्य संसिद्धिं नाधिगच्छति ॥ इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे मन्त्रोपदेशकथनं नाम चतुष्पवाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥ भादितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः - ४५६१३

#### अय प्रमुखाशद्धिकद्विशनतमोऽध्याय ।

श्रीपार्वत्युवाच-विस्तरेण ममाऽऽचक्ष्व मद्यार्थपदगौरवम् । ईश्वरस्य स्वरूपं च तद्युणांश्च विभूतयः (विभूतीस्त-द्रुणांस्तथा) ॥ तद्विष्णोः परमं धाम व्यृहभेदांस्तथा हरेः । सर्वमारूयाहि तत्त्वेन मम सर्वसुरेश्वर ॥ \$ ईश्वर उवाच-शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः । विभृतिगुणसंघातं तदवस्थात्मकं हरेः ॥ विश्वतःपाणिपादश्च चक्रुष्मान्विश्वतः प्रभुः । विश्वानि भुवनान्यस्मिन्धामानि परमाणि वै।। भारयन्सोऽप्यत्यतिष्ठन्मनांसि च महर्षिणाम् । एवं बृहत्स्वरूपोऽयं श्रीपतिः पुरुषोत्तमः ॥ લ ईश्वर्या सह भोगार्थ दिव्यमङ्गलरूपवान ॥ B बृहच्छरीरो विभिमानरूपो युवा कुमारत्वमुपेयिवान्हरिः। रेमे श्रियाऽसौ जगतां जनन्या स्वज्योत्स्त्रया चन्द्र इवामृतांशुः ॥ 9 अयं च जगदीश्वर्या कुमारो नित्ययावनः । कंदर्पकोटिलावण्यः स तस्थी परमे पदे ॥ 6 भोगार्थं परमं व्योम लीलार्थमिखलं जगत् । भोगक्रीहतया विष्णोविभृतिद्वयमास्थितम् ॥

भोगे नित्या स्थितिस्तस्य लीलां संइरते यदा । भोगो लीला उभी तस्य धार्येते शक्तिमत्तया।। त्रिपाद्व्यापि परं धाम पादोऽस्येहाभवत्युनः । त्रिपाद्विभृतिर्नित्या स्यादनित्य पादमैश्वरम् ॥ ११ नित्यं तद्वपमीशस्य परधाम्नि स्थितं शुभम् । अच्युतं शाश्वतं दिव्यं सदा यौवनमाश्रितम् ॥१२ नित्यं संभोगमी अर्या श्रिया भुम्या च संद्वतम् । नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी।। यथा सर्वगतो विष्णुस्तथा लक्ष्मीः शुभानने । ईशाना सर्वजगतो विष्णुपत्नी सदाशिवा ॥ १४ सर्वतःपाणिपादान्तां सर्वतोक्षिशिरोपुंखी । नारायणी जगन्माता समस्तजगदाश्रया ॥ यदपाङ्गाश्रितं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम् । जगितस्थितिलयौ तस्या उन्मीलननिमीलनात् ॥ ?5 सर्वस्योऽऽद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी । लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृतसं व्यवस्थिता तोयादिरसरूपेण सेव लीलावपुर्भवेत् । लक्ष्मीरूपत्वमापना धनवत्तार्पणे हि सा ॥ 36 एवंविधस्वरूपा सा जगतः श्रीः श्रिता हरिम् । समस्तवेद्यं वेदाश्र लक्ष्मीरूपं वरानने ॥ 98 स्त्रीरूपमिवलं सर्वे अतस्यैव वपुरुच्यते । सौन्द्र्ये शील्रहत्तं च सौभाग्यं स्त्रीषु संस्थितम् ॥ २० तस्या इपं च गिरिजे सर्वासां मुध्नि योषिताम् ॥ 2?

यस्याः कटाक्षायन्मात्रदृष्टा ब्रह्मा शिवस्त्रिदशपतिर्महेन्द्रः ।

चन्द्रश्च सूर्यो धनदो यमोऽग्निः प्रभृतमैश्वर्यमथाऽऽमुवन्ति ॥ 33 स्रक्षीः श्रीः कमला विद्या मौता विष्णुविया सती । पद्मालया पद्महस्ता पद्माक्षी पद्मसुन्दरी ।। भुतानाधी खरी नित्या मत्या सर्वेगता शुभा । विष्णु रत्नी महादेवी क्षीरोदतत्र या रमा ॥ अनन्तलोकनाभीभूलीला सर्वसुखपदा । रुक्तिमणी च तथा सीता सर्ववेदवती शुभा ॥ २५ मती मरस्वती गौरी शान्तिः स्वाहा स्वधा रतिः । नारायणवरारोहा विष्णोर्नित्यानपायिनी ॥ एतानि मर्वनामानि पातरुथाय यः पठेत् । स महच्छियमामोति धनधान्यमक सम्बन् ॥ २७ हिरण्यवर्णी हरिणी स्वर्णरजनस्रजाम् । चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं विष्णोरनपगामिनीम् ॥ 26 गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम् ॥ 38 प्वमृक्संहितायां तु स्तुयमाना महेश्वरी । सर्वेश्वर्य सुखं प्रादाच्छिवादीनां दिवौकसाम् ॥ अस्येशाना हि जगतो विष्णुपत्नी सनातनी । यस्या(द)पाङ्गाश्रयं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम्॥३१ यस्य वक्षसि सा देवी मभाउम्राविव तिष्ठति । स वै सर्वेश्वरः श्रीमानक्षरः पुरुषोऽव्ययः ।। ३२ स वै नारायणः श्रीमान्वात्सल्यगुणसागरः । स्वामी सुत्रीलः सुभगः सर्वेद्गः सर्वेशक्तिमान ३३ नित्यं संपूर्णकामश्र नैसर्गिकसुहृत्सुखी । कुपापीयूषजलिषः शरणं सर्वदेहिनाम् ॥ 38 स्वर्गापवर्गमुखदो भक्तानां करुणाकरः । श्रीमते विष्णवे तस्मै दास्यं सर्वे करोम्यइम् ॥ 39 देशकालायवस्थास् सर्वासु कमलापतेः । इति स्वरूपसंसिद्धः सुख दास्यमवासुयास् ॥ 38 एवं विदित्वा मन्नार्थं तद्धिंक सम्यगाचरेत् । दासभूतिमदं तस्य जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ 0 \$ श्रीमन्नारायणः स्वामी जगतां प्रभुरीश्वरः । भ्राता माता पिता बन्धुनिवासः श्वरणं गतिः॥३८ कल्याणगुणवाञ्श्रीशः सर्वकामफलपदः । योऽसौ निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः ॥ 39 शाकृतैर्देयसंयुक्तिंगुर्णेर्दीनत्वमुच्यते । यत्र मिध्यापपञ्चत्वं वाक्येर्वेदान्तगोचरैः ॥ 80

<sup>\*</sup> संधिरार्षः ।

९ इ. म. परंघा । २ इ. भोग्यमी । ३ च. ज. माच वि । ४ म. एवं क्लां हि । ५ इ. पुरुषोत्तमः ।

**पदम**न्ययम् । अ° ।

| दृश्यमानिमदं सर्वमनित्यामिति चोच्यते । अत्रापि प्राकृतं रूपमण्डस्येव विनाशनम् ॥                | 83                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| बाकुतानां हि इपाणामनित्यत्वं तथोच्यते । ईदम्धं महादेवि प्रकृतेरुद्धवं(वो) हरेः ॥               | ४२                |
| क्रीडार्थ देवदेवस्य विष्णोर्छीलाविकारिणः । लोकेश्रतुर्भिर्दशभिः सागरैर्द्वीपसंयुतैः ॥          | 8 \$              |
| भूतेश्चतुर्दश्वभिश्च भूधरेश्च महोत्सवैः । परिपूर्णमिदं रम्यमण्डं मकृतिसंभवम् ॥                 | 88                |
| वर्सेरोवरणैर्जुष्टं दशोत्तरगुणान्वितैः । कलाकाष्ट्रादिरूपेण यः कालः परिवर्तते ।।               | ४५                |
| कालेनैव जगत्सर्गस्थितिसंहारकं भवेत्। चतुर्युगसहस्रे द्वे ब्रह्मणो दिवसो भवेत्।।                | ४६                |
| तावन्ति शतवर्षाणि ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । क्षये तु ब्रह्मणः प्राप्ते सर्वसंद्वारको भवेत् ॥     | ઇ૭                |
| अण्डमण्डगता लोका द्यन्ते कालविक्षना । सर्वात्मनस्तथा विष्णोः प्रकृत्यां विनिवेशिताः            | 86                |
| अण्डावरणभूतानि प्रकृतौ लयमामुयुः । सा सर्वजगदाधारा प्रकृतिईरिसंश्रिता ।।                       | 80                |
| तया जगत्सर्गलयो करोति भगवान्सदा । कैडिया देवदेवेन सृष्टा माया जगन्मयी ।।                       | 60                |
| अविद्या प्रकृतिर्माया भँहाविद्या जगन्मयी । सर्गस्थितिलयानां सा हेतुभूता सनातनी ॥               | C 8               |
| योगनिद्रा महामाया प्रकृतिस्त्रिगुणान्विता । अव्यक्तं च प्रधानं च विष्णोलीलाविकारिणः।           | ५२                |
| जगत्सर्गलयो स्यातां प्रकृतेरेव सर्वदा । असंख्यं प्रकृतिस्थानं निविद्यान्तमव्ययम् ॥             | <b>ن</b> ۽        |
| अर्ध्वे तु सीम्नि विरजा निःसीमा तु सनातनी । तयाऽऽद्वतं जगन्मर्वे म्थूलसृक्ष्माद्यवस्थया        |                   |
| विकाससंकोचावस्थाभ्यां तस्याः सर्गलयौ स्मृतो । एवं भूतानि सर्वाणि प्रकृत्यन्तर्गतानि व          | <b>ब</b> ेदङ      |
| ततः शून्यमिदं सर्वे प्रकृत्यन्तर्गतं महत् । एवं प्राकृतरूपस्य विभूने रूपमुत्तमम् ॥             | ५ ६               |
| त्रिपाद्विभूतिरूपं तु शृणु भूधरनन्दिनि । प्रधानपरमव्योक्नोरन्तरं विरजा नदी ॥                   | وي                |
| वेदाङ्गस्वेदजनिततोयैः प्रस्नाविता ग्रुभा । तस्याः पारे परे व्योक्ति त्रिपाइनं सनाननम् ॥        | 46                |
| अमृतं शास्त्रतं नित्यमनन्तं परमं पदम् । शुद्धं सत्त्वमयं दिव्यमक्षरं ब्रह्मणः पदम् ॥           | ५०                |
| अनेककोटिसर्याप्रितुल्यंवर्चसमव्ययम् । सर्ववेदमयं शुद्धं सर्वप्रलयवार्जनम् ।।                   | ६०                |
| असंख्यमजरं नित्यं जाग्रतस्वप्नादिवर्जितम् । हिरण्मयं मोक्षपदं ब्रह्मानन्दसुखाद्वयम् ॥          | ६१                |
| समानाधिकरहितमाद्यन्तरहिनं शुव्रम् । तेजसाऽत्यद्भृतं रम्पं नित्यमानन्दसागरम् ॥                  | ६२                |
| एवमादिगुणोपेतं तद्विष्णोः परमं पदम् । न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्का न पावकः ॥                   | ६३                |
| यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं हरेः । तद्विष्णोः परमं धाम शाश्वतं निन्यमच्युतम् ।।          |                   |
| न हि वर्णियतुं अक्यं कल्पकोटिशतैरिप ।।                                                         | ६४                |
| हरेः पदं वर्णयितुं न शक्यं मया च धात्रा च मुनीन्द्रवर्यः ।                                     |                   |
| यस्मिन्पदे अच्युन ईश्वरो यः सं वेद चेदं यदि वा न वेद् ॥                                        | ६५                |
| यदक्षरं वेदगुद्धं यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।                                             |                   |
| यस्तन्नृवेद किष्ट्चा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ।।                                    | ६६                |
| तद्विष्णोः परमे पर्दं सदा पत्र्यन्ति सूरयः । अक्षरं ज्ञाश्वतं नित्यं दिवीव चक्षुराततम् ।।      | ६७                |
| तत्मवेष्टुमशक्यं च ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः । ज्ञानेन शास्त्रमार्गेण वीक्ष्यते योगिपुंगवैः ॥       | ६८                |
| आहं ब्रह्मा च देवाश्व न जानन्ति महर्षयः । सर्वोपनिषदामर्थं हष्ट्वा वक्ष्यामि सुत्रते ।।        | ६९                |
| १ इ. इ. इमर्म । २ म. °रामर° । ३ इ. क्रीडार्थ । ४ इ. प्रभुरेषा । ५ च. °ता । तस्या विकाससंकोर्चा | वि <sup>°</sup> । |
| ६ इ. रैतं दिव्यम । ७ त्र. क्रियर पस । ८ क. च. स वेदवेदाः स हि वासुदेवः । यदे । ९ क. फ. में धाम | शाश्वन            |

विष्णोः पदे हि परमे पदे तत्सशुभाह्ये । यत्र गावो भूरिशृङ्गा आसते सुसुखाः प्रजाः ॥ ७० अत्राह तत्परं धाम गीयमानस्य शाङ्गिणः । तद्भाति परमं धाम गोभिः पेयेः सुखावहैः ॥ ७१ आदित्यवर्णं तमसः परस्ताज्ज्योतिरच्युनम् । अथातो ब्रह्मणो लोकः शुद्धसच्यः सनातनः॥७२ सामान्या विद्यते भृमिरन्तेऽस्मिञ्शाश्वते पदे । तस्यतुर्जागरूकेऽस्मिन्युवानौ श्रीसनातनौ ॥ ७३ यतः स्वयारो युवती भूलीले विष्णुवल्लभे । अत्र पूर्वे च ये साध्या विश्वे देवाः सनातनाः॥७४ ते ह नाकं महिमानः सचन्त शुभदर्शने । तत्पदं ज्ञानिनो विप्रा यान्ति संवासमिच्छवः ॥ ७५ तदिष्णोः परमं धाम मोक्ष इत्यभिधीयते । तस्मिन्बन्धविनिर्मुक्ताः पाष्यन्ते स्वमुखं पदम् ॥ ७६ यत्प्राप्य न निवर्तन्ते तस्मान्मोक्ष उदाहृतः । मोक्षं परं पदं लिङ्गममृतं विष्णुमन्दिरम् ॥ ७७ अक्षरं परमं धाम वक्षुण्ठं शाश्वतं पदम् । नित्यं च परमं व्योम सर्वोत्कृष्टं सनातनम् ॥ ७८ पर्यायवाचकान्यस्य परधास्रोऽच्युतस्य हि । तस्य त्रिपाद्विभूतेस्तु रूपं वक्ष्यामि विस्तरात् ॥७९

इति श्रीमहापुराणे पाद्मे पश्चपत्राज्ञस्माहरूयां मंहितायामुत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे त्रिपाद्विभूतिकथनं नाम पत्रपत्राज्ञहथिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः ॥ २५५ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः - ४५६९२

#### अथ पर्पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

श्रीमहादेव उवाच-त्रिपादिभृतेर्लोकास्तु असंख्याः परिकीर्तिताः । शुद्धमस्वमयाः सर्वे ब्रह्मानन्दुसुखाह्याः ॥ सर्वे नित्या निर्विकारा हेर्यगुणविवर्जिनाः । सर्वे हिरण्मयाः शुद्धाः कोटिसूर्यसमप्रभाः ॥ 3 सर्वे वेटमया दिव्याः कामक्रोधादिवर्जिताः । नारायणपदाम्भोजभक्त्येकरसस्रेविताः ॥ निरन्तरं मामगानपरिपूर्णमुखं श्रिताः । सर्वे पश्चेतिषद्स्वरूपा वेदवर्चसः ॥ 8 सर्वे वेटम्यंदिच्यः पुरुषः स्वीभिराष्ट्रताः । वेदैकरसतोयाद्यः सरोभिरुपशोभिताः ॥ ५ र्श्वातस्मृतिपुराणादिरूपाः स्थावरसंयुताः । सर्वे वर्णयितुं शक्यं न मया लोकविश्वतम् ॥ Ę विरजायाः परव्योम्ना ह्यन्तरं केवलं स्मृतम् । तत्स्थानमुपभोक्तव्यमव्यक्तिब्रह्मसेविनाम् ॥ 9 स्वात्मजानन्दसुखदं केवलं परमं पदम् । निःश्रेयसं च निर्वाणं केवल्यं मोक्ष उच्यते ।। L श्रीशाङ्घिभक्तिसेवैकरसभागविवधिताः । महात्मानो महाभागा भगवत्पादसेवकाः ॥ 9 तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति ब्रह्मसुखपदम् । नानाजनपदाकीर्णं वैकुण्ठं तद्धरेः पदम् ॥ १० प्राकारेश्व विमानेश्व सीर्ध रत्नमयेर्द्वतम् । तन्मध्ये नगरी दिव्या साऽयोध्येति प्रकीर्तिता ॥ ?? मणिकाञ्चनित्राट्यपाकारैस्तोरणेर्द्दता । चतुर्दारसमायुक्ता तुङ्गगोपुरसंद्दता ॥ १२ चण्डादिद्वारपार्लस्तु कुमुदारूयैः सुरक्षिता । चण्डप्रचण्डौ प्राग्द्वारे याम्ये भद्रसुभद्रकौ ॥ \$ \$ वारुण्यां जयविजयां साम्ये धातृविधातरौ । कुमुदः कुमुदाक्षश्र पुण्डरीकोऽथ वामनः ॥ 88 शङ्काकर्णः सर्वनिद्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः । एते दिक्पतयः शोक्ताः पुर्यामत्र शुभानने ॥ 29 कोटिवैश्वानरप्रक्षेर्यद्दपङ्किभिराष्ट्रताः । आरूढयोवनैर्नित्यं दिव्यनारीनरैर्युताः ॥ १६

अन्तः पुरं तु देवस्य मध्ये पुर्यो मनोइरम् । मणित्राकारसंयुक्तं वरतोरणज्ञोभितम् ॥ 99 विमानैर्पृह्युरूपैश्व प्रासादैर्बहुभिर्वृतम् । दिव्याप्सरोगणैः स्त्रीभिः सर्वतः समलंकृतम् ॥ 36 मध्ये तु मण्डपं दिच्यं राजस्थानं महोत्सवम् । माणिक्यस्तम्भसाहस्रजुष्टं रत्नमयं शुभम् ।। 99 दिव्ययुक्तैः समाकीर्णे सामगानोपशोभितम् । मध्ये सिंहासनं रम्यं सेर्ववेदमयं शुभम् ॥ २० भर्मादिदैवतैर्नित्यं द्वतं वेदमयात्मकैः । धर्मज्ञानमयैश्वर्यवैराग्यैः पादविग्रहैः ॥ 33 ऋग्यजुःसामाथर्वाणक्षेनित्यैर्दृतं ऋगात् । शक्तिराधारशक्तिश्च विच्छक्तिश्च सदाशिवा ॥ 33 षर्मादिदेवतानां च शक्तयः परिकीर्तिताः । वसन्ति मध्यमे तत्र विक्रसूर्यसुधांशवः ॥ ₹ \$ कूर्मश्र नागराजश्र वैनतेयस्त्रयीश्वरः । छन्दांसि सर्वमन्त्राश्र पीठरूपत्वमास्थिताः ॥ 38 सर्वाक्षरमयं दिव्यं योगपीठमिति स्मृतम् । तन्मध्ये ऽष्टदलं पद्ममुद्रयार्कसममभम् ॥ २५ तन्मध्ये कणिकायां तु सावित्र्यां ग्रुभदर्शने । ईश्वर्या सह देवेशस्तत्राऽऽसीनः परः पुमान् ॥२६ इन्दीवरदलक्ष्यामः कोटिसूर्यप्रकाशवान् । [ \*युवा कुमारः स्निग्धाक्तः कोमलावयर्वेर्युनः ।। फुल्लरक्ताम्बुजनिभः कोमलारूघिकराज्जवान् ] । प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षः सुभ्रलनायुगाङ्किनः ॥ 26 सुनासः सुक्रपोलाढ्यः सुन्नोभमुखपङ्कजः । मुक्ताफलाभद्न्ताढ्यः सस्मिनाधरैविद्रमः ॥ Í Ó परिपूर्णेन्दुसंकाशः सुस्मिताननपङ्कजः । तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विराजितः ॥ 30 सुक्रिग्धनीलकुटिलकुन्तलेरुपशोभितः । मन्दारपारिजाताट्यः कवरीकृतकेशवान ॥ 3 9 **मातरुब्बत्सदृक्षांश्रुनिभकोस्तुभक्षोभितः । [+हारस्वर्णस्नगासक्तकम्बुप्रीवाविगाजितः ॥** 35 सिंहस्कन्धनिभैः पोचैः पीनैरंसैविराजितः । मीनहत्तायतभुजश्रवृभिरुपश्रोभितः] ॥ अङ्ग्रुलीयैश्व कटकैः केयूरैरुपशोभितः । बालार्ककोटिसंकाशैः कास्तुभार्धः सुभूषणः ॥ 38 विराजितमहावक्षा बनमालाविभूषितः । विधातुर्जननस्थाननाभिपङ्कजशाभितः ॥ 34 बालातपनिभक्षक्ष्णपीतवस्त्रसमिन्वतः । नानारत्नविचित्राङ्गविकटकाभ्यां विगाजितः ॥ 35 सज्योत्स्नचन्द्रप्रतिमनखपङ्किभिराद्यतः । कोटिकंदर्पलावण्यः सीन्दर्यनिधिरच्युतः ॥ 319 दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गो दिव्यमालाविभूषितः । शङ्कचक्रगृहीताभ्यामुद्धाहुभ्यां विराजितः ॥ 36 बरदाभयहस्ताभ्यामितराभ्यां तथैव च । वामाङ्के संस्थिता देवी महालक्ष्मीमहेश्वरी ॥ 30 हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजतस्त्रजा । सर्वलक्षणसंपन्ना यौवनारम्भविग्रहा ॥ 80 रत्नकुण्डलसंयुक्ता नीलाकुञ्जितशीर्षजा । दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गा दिव्यपुष्पोपशोभिता ॥ 83 मन्दारकेतकीजातीपुष्पाश्चितसुकुन्तला । सुभ्रः सुनासा सुभ्राणी पीनास्त्रतपयाधरा ॥ 83 परिपूर्णेन्दुसंकाशसुस्मिताननपङ्कजा । तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विराजिता ॥ 83 तप्तकाश्चनवर्णाभा तप्तकाश्चनैभूषणा । इस्तैश्रतुभिः संयुक्ता कनकाम्बुजभूषिता ॥ 88 नानाविचित्ररत्नाट्या कनकाम्बुजमालया । हारकेयूरकटकेरङ्गलीयेथ शोभिता ॥ 84 भुजद्वयभृतोदप्रपद्मयुग्मविराजिता । गृहीतमातुलुङ्गारूयजाम्बुनदकराश्चिता ॥ ४६ एवं नित्यानपायिन्या महालक्ष्म्या महेश्वरः । मोदते परमव्योन्त्रि शाश्वते सर्वदा प्रभुः ॥ ४७ पार्श्योरवनीलीले समासीने ग्रुभानने । अष्ट्रिय़ दलाग्रेषु विमलाद्याश्र शक्तयः ॥ ٧C

<sup>🚁</sup> धनुश्विहान्तर्गतः पाठः क. स्र. फ. पुस्तकस्यः । + धनुश्विहान्तर्गतः पाठो ज. स्र. फ. पुस्तकस्यः ।

| [#विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना किया योगा तथैव च । मही सत्या तथेशाना महिष्यः परमात्म                   | नः ]  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>गृ</b> हीत्वा चामरान्दिच्यान्सुधाकरसमप्रभान् । सर्वे स्रक्षणसंपन्ना +मोदन्ते पतिमच्युतम् ॥  | 4.    |
| दिव्याप्सरोगणाः पश्चशतसंख्याश्च योषितः । अन्तःपुरनिवासिन्यः सर्वीभरणभूषिताः ॥                  | 4 ?   |
| पद्महस्ताश्च ताः सर्वाः कोटिवैश्वानरप्रभाः । सर्वे अक्षणसंपद्माः ज्ञीतांशुसद्द्याननाः ।।       | 43    |
| ताभिः परिद्वतो राजा शुशुभे परमः पुमान् । अनन्तविद्दगाधीशसेनान्याख्यसुरेश्वरैः ॥                | 47    |
| बन्यैः परिजनीनित्येर्भुक्तेश्र परिसंदृतः । मोदते रमया सार्ध भोगैश्वर्यैः परः पुमान् ॥          | 48    |
| एवं वैकुण्डनाथोऽमौ रमते परमे परे । तद्व ग्रहभेदा होकांश्व वक्ष्यामि गिरिजे गुभे ।।             | ५५    |
| प्राच्यां वैकुण्डलोर्कस्य वासुदेवस्य मन्दिरम्। आग्नेय्यां लक्ष्म्या लोकस्तु याम्यां संकर्षणाय  | त्रयः |
| सारस्वतं तु नैर्ऋत्यां प्राचुन्नः पश्चिमे तथा । रतिलोकस्तु वायव्यामुदीच्यामनिरुद्धभूः ॥        | 40    |
| पेशान्यां शान्तिलोकः स्यात्मथमावरणं स्मृतम् । प्रहादाद्या महात्मानो द्वितीयावरणं स्मृत         | म् ॥  |
| मत्स्यकृर्पादिलोकास्तु तृतीयावरणं पैरम् । सत्याच्युतानन्तदुर्गाविष्वक्सेनगजाननाः ॥             | 49    |
| शङ्कपद्मनिधी लोकाश्रनुर्थावरणं स्मृतम् । ऋग्यजुःसामाथर्वणलोकादिषु महत्सु च ॥                   | 6 0   |
| सावित्र्या विह्नेशस्य धर्मस्य च मलस्य च । पश्चमावरणं शोक्तमक्षयं सर्ववाक्ययम् ॥                | 8 ?   |
| शक्कचकगदापग्रस्वद्गशार्प्रहलं तथा । मौसलं च तथा लोकाः सर्वे शस्त्रास्त्रसंयुताः ॥              | 83    |
| षष्ठमावरणं प्रोक्तं मचास्त्रमयमक्षरम् । ऐन्द्रपावकयाम्यानि नैर्ऋतं वारुणं तथा ॥                | € ₹   |
| बायव्यं मीम्यमैशानं सप्तमं मुनिभिः स्मृतम् । साध्या मरुद्रणाश्रैव विश्वेदेवास्तथैव च ॥         | 88    |
| निन्याः मर्वे परे धाम्त्रि ये चान्ये च दिवौकसः । ते वै प्राकृतैनाकेऽस्मिन्ननित्यास्त्रिदशेश्वर | t: II |
| ते इ नाकं महिमानः सचन्त इति वै श्रुतिः । एवं परं पदं नित्यैर्भुक्तिभोगपरायणैः ।।               | 44    |
| दिव्याभिर्मंहिषीभिश्च राजते विभुरीश्वरः । न तद्भामयते सूर्यो न शशाक्को न पावकः ॥               | ep    |
| यहत्वा न निवर्तन्ते योगिनः संशितव्रताः । द्वयैकमचनिष्ठा ये ते वै यान्ति तद्व्ययम् ॥            | 86    |
| न वेदयङ्गाध्ययनैर्न दानैर्न ब्रतैः शुभैः । न तपोभिर्निराहारैर्न च साधनकर्मभिः ॥                | 89    |
| एकेन द्वयमञ्जूण यथा भक्त्या त्वनन्यया । तद्गम्यं शाश्वतं दिव्यं प्रपद्येद्वे सनातनम् ॥         | 90    |
| श्रीपार्वत्युवाच—                                                                              |       |
| साथुक्तं परमं स्वर्गस्वरूपं भवता प्रभो । परच्योन्नि स्थितो देवः कथं प्रकृतिमण्डले ॥            | 90    |
| स्थितवान्किनिमित्तेन लीलया किं प्रयोजनम् । शुद्धसत्त्वमये लोके संस्थितः परमेश्वरः ॥            |       |
| कथं रजस्तमोमिश्रविभृत्या स्थितवान्प्रभुः ॥                                                     | ७२    |
| श्रीरुद्र उवाच—                                                                                |       |
| श्रिया(त्रिपा)द्विभूतौ भगवानीश्वर्या परमेश्वरः । नित्यमुक्तैकभोग्योऽसौ मोदते सततं विभुः        | €e    |
| तमीश्वरं महामाया मक्तत्या जगदाश्रया । कृताञ्जलिपुरा भूत्वा तुष्टाव परमेश्वरम् ॥                | ७४    |
| महामायोवाच                                                                                     |       |
| नमस्ते त्रिजगद्धान्त्रे नमस्ते विश्वरूपिणे । पुराणाय नमस्तुभ्यं जगदुत्पत्तिहेतवे ।।            | ७५    |

<sup>\*</sup> धनुश्विहान्तर्गतः पाठः क. झ. फ. पुस्तकस्यः । + अन्तर्भावितण्यर्थः ।

| भाष्ट्रकालाावपतय नमा नारायणाय च । नमा भगवत तुभ्य वासुद्वाय शाङ्गण ।।                        | 98   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| सर्वदेवस्वरूपाय विष्णवे जिष्णवे नमः । सहस्रमूर्तये तुभ्यमनन्ताय नमोऽस्तु ते ।।              | 90   |
| अच्युतायाविकाराय भुद्धैसस्वस्वरूपिणे । आदिमध्यान्तरहितस्वरूपाय नमो नमः ॥                    | 90   |
| नमो हैरण्यगर्भाय ज्ञानाय परमात्मने । सर्वभूतात्मने तुभ्यं सर्वभृताश्रयाय च ॥                | 90   |
| ब्रह्मणे ज्योतिषे तुभ्यं नमस्ते विश्वरूपिणे । नमः शुचिषदे तुभ्यं सूर्याय शुभवर्चसे ।।       | 60   |
| अभवे इव्यभोक्त्रे च तस्मै यज्ञात्मने नमः । नमस्ते प्रसावित्रे च सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥       | 69   |
| [ क्रनमो वेदान्तवेद्याय चतुरात्मस्व इपिणे । ब्रह्मणे ज्योतिषे तुभ्यं शंकराय हराय च ।।       | 63   |
| त्रिगुणाय नमस्तुभ्यं सर्गस्थित्यन्तहेतवे ] । निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सर्वात्मान्तरवर्तिने ॥    | 63   |
| अब्यक्ताय नमस्तस्मै विष्णवे लोकसाक्षिणे । नारायणाय ईशाय पूर्णमाङ्गण्यमृतये ।।               | 6.8  |
| अनन्तगुणपूर्णाय नमः सर्वार्थदायिने । नमस्ते वासुदेवाय पञ्चावस्थस्त्ररूपिणे ॥                | 64   |
| नमः पञ्चनवच्यूहभेदरूपाय ते नमः । नमो यद्भवराहाय गोविन्दाय नमो नमः ।                         | ८६   |
| अविकाराय शुद्धाय हेयप्रतिभैयाय च । नारायणाय कृष्णाय नमः सिंहाय ने नमः ॥                     | 69   |
| केन्नवाय नमस्तुभ्यं जगतां क्रेशहारिणे । त्वमेव सर्वलोकानामाश्रयः पुरुषात्तमः ।।             | 66   |
| प्रसीद देवदेवेश सर्वलोकहिताय वै । जीवास्त्वचेतनाः सर्वे ज्ञानहीना निगाश्रयाः ॥              | 60   |
| हीनदेहा निराकाराः सर्वेन्द्रियविवर्जिताः । सर्वानुष्ठानरहिताः सततं दुःखभागिनः ॥             | 6.0  |
| तेषां लोकांश्व देहांश्व दातुनईसि केशव । लीलाविभृतिः(ति) सर्वेज्ञ यथापृर्व प्रकल्पय ॥        | 0, 9 |
| चेतनाचेतनं कुत्स्नं जगत्स्थावरजङ्गमम् । पदय संमोहितं सर्वे लीलार्थं परमेश्वर ।।             | ०,२  |
| [+प्रकृत्या च मया सार्ध स्टजस्व परमेश्वर ] । धर्माधर्मी सुखं दुःखं तस्मित्रिक्षिप्य संसर्ता | 11   |
| मामधिष्ठाय लीलां वे कर्तुपईसि मा चिरम् ।।                                                   | ٠, ٦ |
| श्रीमहादेव उवाच                                                                             |      |
| प्रमुक्तस्तया देव्या मायया परमेश्वरः । तस्यां निर्दिश्य(श)मानायां जगन्स्रष्टुं प्रचक्रमे ।। | 6.8  |
| योऽसी मकृतिपुरुषः मोच्यते स इहाच्युतः । स एव भगवान्विष्णुः मकृत्यां मविवेश ह ।।             | ९५   |
| अम्बद्धांकर्ती सहा भवादि गर्केल्या । गर्वः गर्वाक्याक्ष्मेरामे (भगवात् ।)                   | 6 2  |

प्रमुक्तस्तया द्व्या मायया प्रमश्वरः । तस्या निर्देश्य (श)मानाया जगन्स्रष्टु प्रचक्रमः ॥ ९८ योऽसी प्रकृतिपुरुषः प्रोच्यते स इहाच्युतः । स एव भगवान्विष्णुः प्रकृत्यां प्रविवेश ह ॥ ९५ अस्जत्प्रकृतौ ब्रह्म भूतादि महर्दाह्यम् । महतः पुरुषादस्माद्रहंकारोऽभ्यजायतः ॥ ९५ तेम्यो गुणेभ्यस्तन्मात्रमस्जद्विश्वभावनः । तस्मात्तेभ्यो ह्यजायन्त महाभृतानि तन्क्षणात् ॥ ९७ आकाश्वादीनि भूतानि सृष्टान्येकोत्तराणि वे । अआकाशाद्भवद्वायुवायोर्गप्ररजायतः ॥ ९८ अग्नेरापः समुद्भृता अद्भयश्च पृथिवी मता । शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तहुणाः ॥ ९९ एकोत्तरगुणान्दृष्ट्या तान्यादाय महाप्रभुः । तेषां विमिश्रमस्जज्ञगदण्डं महत्तरम् ॥ १०० अस्जत्सर्वलोकान्वे संख्यया ये चतुर्दश्च । ब्रह्मादित्रिद्शांस्तिस्मन्नस्जन्पुरुपोत्तमः ॥ १०१ देवस्तिर्यकृतया मत्यः स्यावरश्च चतुर्विधः । तथा स्रष्टो महासर्गस्तेन वे जलबेक्षणे ॥ १०२

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठो झ. पुस्तकस्यः । + धनुश्चिहान्तर्गतः पाटो झ. फ. पुस्तकस्थः । \* एतस्मात्प्राक् झ. फ. पुस्तकयोः " आकाशं जनयहस्रा ब्रद्मणक्षिगुणात्मनः " इत्यर्थमधिकम् ।

९ म. °भ्यं नमस्तै विश्वरूपिणे । २ च. ज. इ. फ. °द्धतत्त्व । ३ ज. इ. फ. "भटाय । ४ इ. दाशये ।

# तत्र कर्मानुरूपेण त्रिदशादिषु योनिषु । संस्थिताः प्रकृतौ पूर्वमात्मनः प्रभवन्ति हि ॥ १०३ इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे परमञ्योमादिवर्णनं नाम षट्पबाशदधिकद्विशततमोऽध्याद्यः ॥ २५६ ॥ आदितः श्लोकानां समष्ट्यक्काः—४५७९५

#### अय सप्तपत्राशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

| पार्वन्युवाच—                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| विस्तरेण ममाऽऽग्व्याहि देवसर्गमनुत्तमम् । ब्रह्मादित्रिदिवश्रेष्टाः कथं जाताः सनातनाः ॥    |     |
| ईश्वरस्यावनारांश्व विस्तरेण वदस्व मे ॥                                                     | ,   |
| श्रीकृद्र उवाच—                                                                            | •   |
| आकाञ्चानिलनेजाम्बुभुवः सप्ट्वा यथाक्रमम् । तासां मध्येऽसृजद्वद्या अगाधजलमर्णवम् ॥          | 3   |
| अस्मिन्नेकार्णतीभृते जले मायावटच्छदे । आदाय सर्वभूतानि योगनिद्रां ययौ हरिः ॥               | Į   |
| जगन्संस्रष्टुकामस्तु योगनिद्रामुपेयिवान् । तया रेमे चिर कार्लं मायया मधुसृद्नः ।।          | 8   |
| तस्यां तु जनयामास कालात्मानमनुत्तमम् । कलाकाष्ठामुद्रूर्ता ये पक्षमासादि रूपिणः ॥          | 4   |
| र्नास्मन्काले हरेर्नाभिपङ्कत्रं मुकुलाकृति । विकसत्सर्वजगतो बीजभूतं सुवर्चसम् ॥            | E   |
| उत्तम्थावुदभूत्तत्र ब्रह्मा च सुमहामितः । स जगत्स्रष्टुकामस्तु रजोगुणविचोदितः ।।           |     |
| तुष्टात्र योगनिद्रायां <b>शयानं परमेश्वरम्</b> ।।                                          | S   |
| ब्रह्मोवाच                                                                                 |     |
| नमोऽम्तु विष्णव तुभ्यं सर्गस्थित्यन्तहेतवे । जगद्भषणभूषाय श्रीमते विश्वरूपिणे ॥            | 6   |
| नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोबाह्मणहिताय च । जगद्धिताय ऋष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥                  | 9   |
| नधानकालरूपाय पुरुषायेश्वराय च । नमः मैपश्चरूपाय निष्मपश्चस्वरूपिणे ॥                       | १०  |
| नारायणाय विश्वाय विश्वेशाय नमो नमः । श्रीभूलीलाधिपतृये ब्रह्मणे परमात्मने ॥                | ? ? |
| तमोऽस्तृ वासुदेवाय विश्वरूपाय शाङ्गिणे । त्रयीनाथाय हरये विश्वनाथस्वरूपिणे ।।              | १२  |
| अनन्तर्कल्याणगुणपरिपृणीय ते नमः । जगच सर्वे स्विपिति त्वियि सुप्ते जगन्मये ॥               | ? ? |
| रृतं सर्वे जगन्नाथ प्रपञ्चसचराचरम् । त्वमेव कारणं कर्ता कार्ये च त्रिगुणोद्भवम् ॥          | 88  |
| त्रष्टा धाना विधाना च त्वमेव परमेश्वरः । जागर्षि शुद्धसत्त्वस्थस्तव निद्रा कुनः प्रभो ॥    |     |
| रेव त्वयि स्थिता लोकाः समादिष्ठाः सनातनाः ।।                                               | १५  |
| शिव उवाच—                                                                                  |     |
|                                                                                            | १६  |
|                                                                                            | ?9  |
| चिन्तयित्वा जगत्सर्वमस्रजन्स पुमांस्ततः । लोकैश्व सर्वेश्व तदा युक्तमण्डं हिरण्मयम् ॥      | 36  |
|                                                                                            | १९  |
| ादण्डमध्ये चाऽऽस्थानमीक्व <mark>रः कृतवान्हरिः । अथ नारायणः काममध्यायताऽऽत्मचेतसा।।</mark> | २०  |
|                                                                                            |     |

ध्यानान्ते तस्य भास्रे तु स्वेदविन्दुरजायत । स स्वेदो बुद्बुदाकारः वृधिव्यामपतत्क्षणात् तस्माचु बुद्बुदात्सोऽहमुत्पनोऽस्मि वरानने । अक्षत्रिमृलहस्तोऽहं जठामुकुटमण्डितः ॥ **२२** किं करोमीति देवेशमवोचं विनयान्वितः। ततो नारायणो देवो मामित्याह मुदाऽन्वितः ॥ २३ कर्ताऽसि जगतो रुद्र संहारं भीमदर्शनम् । साक्षात्संकर्षणांशेन संहारार्थे वरानने ।। २४ तस्मानारायणाद्देवि उत्पन्नोऽस्मि भयंकरः । नियोज्य मां तु संहारे पुनरेव जनार्दनः ॥ २५ नेत्राभ्यामसृजचन्द्रसूर्यौ ध्वान्तापहारिणौ । वायुं दिशश्र श्रोत्राभ्यामिन्द्राग्री च मुखाम्बुजात्२६ नासाभ्यां वरुणं मित्रमसृजत्पङ्कजेक्षणः । बाहुभ्यार्मेखिलान्देवान्ससाध्यान्समरुद्गणान् ॥ २७ समस्तरोमकृषेभ्यो वनान्योषधयस्तथा । त्वचि शैलाः समुद्राश्च गवाद्याः पशवस्तथा ॥ २८ मुखतो ब्राह्मणः सृष्टो बाहुभ्यां क्षत्रियस्तथा । ऊर्वेवैंश्यस्ततः पद्मां शृद्धेवमजायत ॥ २९ एवं सृष्ट्वा जगन्सर्वमचेतनमवस्थितम् । विश्वकृषेण देवेशो यस्यान्तरमधिष्ठितः ॥ 30 शक्त्या विना हरेस्तस्य नोन्मेषो विद्यते यतः । तस्मान्सर्वजगन्प्राणो विष्णुरेव सनातनः ॥ 3 ? स एवाच्यक्तरूपः सन्परमात्मा च्यवस्थितः । सर्गस्थितिलये ब्रह्मा म्वयमेव पवर्तने ॥ 33 षाङ्गुण्यपरिष्रणों ऽसौ वासुदेवः सनातनः । त्रेगुण्यादात्मनो रूपं चतुर्धा कुरुते जगत ॥ 33 प्रदुन्नमृतिभैगवान्सर्वेश्वर्यसमन्वितः । विधेः प्रजापतीनां च कालस्य च जनस्य च ॥ \$8 अन्तर्याभिन्वमापन्नः सर्गे सम्यक्रोति हि । सेतिहासांस्ततो वेदान्दद्वा तम्म महान्मने ॥ 34 प्रद्युक्तस्यां सभागोऽसो ब्रह्मा लोकपिनामहः । जगत्मर्गस्थिति सर्वामकरोत्पद्मसंभवः ।। 3 & अनिरुद्धश्च भगवाञ्ज्ञक्तितेजःसमन्वितः । मनुनां पार्थिवानां च कालस्य च जनस्य च ॥ و 3 स्थिति करोति भगवानन्तर्यामित्वमास्थितः । संकर्षणा महाविष्णुर्विद्यावलसमन्वितः ॥ 36 कालस्य सर्वभृतानां रुद्रस्य च यमस्य च । अन्तर्यामित्वमास्थाय जगत्संहरते प्रभुः ॥ 30 इत्यन्तर्याम्यवस्थायामन्तर्यामित्वमात्मनः । मत्स्यः कृमीं वराहश्च नर्गसहोऽथ वामनः ॥ 80 नृसिंहरामकृष्णेषु] षाडुण्यं परिकीर्तिनम् । परावस्था तु देवस्य दीपादुन्पन्नदीपवत् ।। ४२ सा ह्यतस्था हरेरस्य जृणुष्व गिरिजे शुभे । वैकुण्डं परमो लोको विष्णुलोको ह्यनुत्तमः ॥ 83 श्वेतद्वीपस्वरूपं तु क्षीरसागर उत्तमः । एवं चतुर्घा व्यृहस्तु सम्यगुक्ता मर्हापिभिः ॥ 8.8 जलावरणमध्ये तु वेकुण्टं कारणं शुभम् । कोटिवेश्वानरमख्यं सर्वधर्मवद्व्ययम् ॥ ४५ आमोदकरमन्दारद्वर्भवेद्वभिरास्थितम् । नानामणिमयेदिव्यविमानः कोटिभिर्युतम् ।। ४६ यदुक्तं परमं धाम ताद्दग्लक्षणमंस्थितम् । तस्मिन्वैकुण्ठनगरे नानारत्नसमुङ्ज्वले ॥ 80 मध्ये देवजयारामं पुरं रम्यमनुत्तमम् । चतुर्द्वारसमायुक्तं हेमपाकारतोरणम् ॥ 38 चण्डादिद्वारपालाचेः कुमुदार्घेः सुरक्षितम् । नानामणिमयेर्दिव्येर्गृहपक्किभिरावृतम् ।। 86 विततं पश्चपश्चात्रयोजनेश्व समन्ततः । सद्दस्योजनेस्तुङ्गपासादैः कोटिभिर्वतम् ॥ 40 आक्द्रदरीवर्नेर्दिच्येः पुंभिः स्त्रीभिश्व शोभितम् । स्त्रियश्च पुरुषाश्चास्मिन्सर्वत्रक्षणशोभिताः ॥५१

भ धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

१ इ. फ. जगतां। २ इ. मिसिनौं देवौ ससा<sup>°</sup>। ३ इ. त्र. भियो रत्नान्यो<sup>°</sup>। ४ झ. विवर्तानाम पु<sup>°</sup>।

समरूपाश्च श्रीविष्णोः सर्वालंकारभूषिताः । [श्रदिष्यस्रवस्त्रसंख्ना दिष्यचन्द्रमभूषिताः] ५२ मोदन्ते तत्र देवेश(शि) भक्त्याँऽऽहादमनोरमैः। [+मन्नाष्टाक्षरसंसिद्धा भक्त्या वोडशक्ष्यया ५३ हतास्तत्पदमाविष्य मोदन्ते मनसेप्सितम् । गत्वाऽस्मिन्न निवर्तन्ते विष्णुना सह संस्थिताः ]५४ अविच्छिन्नात्मना तेषां विष्णुना संगतिः शुभा । तत्समानसुखं नित्यं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ५५ यत्र तत्र हरेलोंकानाविष्य गुभचेतसः । नाऽऽप्नुवन्ति पुनः सर्ग स्वर्गस्था इव जन्तवः ॥ ५६ यथा मौमित्रिभरतौ यथा संकर्षणादयः । तथा तेऽपि च जायन्ते सत्यत्रीकाद्यथेच्छया ॥ 40 पुनस्तेनैव यास्यन्ति तत्पदं शाश्वतं परम् । न कर्मचन्धनं जन्म वैष्णवानां च विद्यते ।। 46 विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहर्मनीषिणः । तद्दास्यममरेशस्य वन्धनं परिकीर्तितम् ॥ ५९ सर्वबन्धननिर्मुक्ता हरिदासा निरामयाः । आब्रह्मभुबनाङ्कौकाः पुनरावृत्तिलक्षणाः ॥ Q o कर्मबन्धमया दुःखमित्रासम्ब्यभयपदाः । बहायासफला देवि जनिनाशकहेतवः ॥ ६ १ सुखभोगम्तु यस्रणां विषमिश्राशनं यथा । स्वर्गसंस्थासरान्दृष्टा क्षीणे कर्मणि देवताः ॥ **६**२ कुषिताः पातयन्त्येव संस्तृतौ कर्मबन्धने । तस्मात्स्वर्गसुखं देवि बह्वायासमसाधनम् ।। € 3 अनित्यं कुटिलं युःग्वमिश्रं योगी परित्यजेत् । सततं संस्मरेद्विष्णुं सर्वदुःग्वीयनाशनम् ॥ 88 नामोच्चारणमात्रेण प्राप्नुवन्ति परं पद्म् । तस्माचु वैष्णवं लोकं गौरि संप्रार्थयेत्सुधीः ॥ ६५ भक्त्या त्वनत्यया देवं भजेन करुणाम्बुधिस् । स सर्वज्ञानगुणवान्रक्षत्येव न संशयः ॥ 5 5 तम्पाद्गाक्षरं पद्मं जप्त्वा सुखतरं शुभम् । संप्राप्तोति परं लोकं वैष्णवं सर्वकामदम् ।। ह ७ तस्मिन्मणिमयस्तमभे सहस्रसूर्यरिमिशः । विमाने शुत्रुभे दिन्ये संस्थितो भगवान्हरिः ॥ 86 तत्र चाऽऽधारशकत्यादिभृते पीठे हिरण्मये । नानारत्नमये दिव्ये नानावर्णसमन्विते ॥ ६९ तम्मिन्नपृद्ले पद्मे मन्नाभरपदे शुभे । कणिकायां सुरम्यायां लक्ष्मीवीजशुभाक्षरे ॥ 90 तस्मिन्वालाकेमाहस्रकोटिनुल्यममप्रभः । दिव्यो नारायणः श्रीमानासीनः पङ्कजासने ॥ 99 तस्य दक्षिणपार्श्वे च जगन्माता हिरण्मयी । सर्वे अक्षणसंपन्ना दिव्यमालाविभूषणा ।। 93 वंसुपात्रं मातृलि(लु)क्नं स्वर्णपद्मं घृतं करैः । वामतः पृथिवी देवी नीक्रोत्पलद्लद्युतिः ।। €e नैानालंकारसंयुक्ता विचित्राम्बरभूषिता । संघृतं चोर्ध्वबाहुभ्यां रम्यं रक्तोत्पलद्वयम् ॥ 80 इतराभ्यां धृतं देव्या धान्यपात्रयुगं तथा । गृहीत्वा चामरान्दिव्याव्यक्तत्तयो त्रिमलादयः ॥७५ दलाबेषु समासीनाः सर्वलक्षणशोभिताः । तासां मध्ये समासीनो भगवानच्युतो हरिः ॥ Be श्रह्मचक्रगदापद्मपाणिभिार्देव्यभूषणैः । केयूराक्षदहाराद्येर्भूषणैरुपशोभितः ॥ **e**e भातरुचन्सहस्रांञुकुण्डलाभ्यां विराजितः । पूर्वोक्तेस्निदशैर्नित्यैः सेवितः परमेश्वरः ॥ 50 आस्ते वैकुण्डनगरे नित्यं 'नित्ये च भोगवान् । श्रीमदृष्टाक्षरं मन्नं सिद्धानां वै मनीषिणाम् ७९ र्रम्यं तर्देष्णवं लोकं नेतरेषां कथंचन । इत्येवं प्रथमो व्यूहः कथितस्ते वरानने ॥ 60 द्वितीयं वैष्णवं लोकं शृणु बक्ष्यामि सुब्रते। योऽयं नित्य इति ख्यातो लोकाउयो वैष्णवः स्मृतः स लोको बिपुलः पुण्यः बुद्ध आत्ममयः बुभः । मध्याद्वसूर्यसाहस्रयुगपद्धासितः सदा ॥ ८२

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तगैतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिहान्तगैतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ इ. झ. ज. "क्ल्यात्वात्मम"। २ इ. ज. "लोके यवे"। ३ इ. "मित्रसौक्य"। ४ इ. झ. म. "द्यो मात्राक्ष"। ५ च. सुधापत्रं।६ च. नारायणेन सं"। ७ म. सत्ये।८ क. च. ज. गम्बं।

करपान्तेऽपि न लीयेत सत्यलोको महत्तरः । मम ब्रह्मादिदेवानां न द्रष्टुपपि शक्यते ॥ 63 सर्वः कल्पब्रुमवनैः परिपूर्णः समन्ततः । साध्वम्बुपरिपूर्णाभदीधिकाभिः समन्वितः ॥ 68 स्वर्णरत्नमर्येदिन्येः पङ्कजैरुपन्नोभितः । ज्वलद्गिनिभैदिन्यैभूषणैः कोटिभिर्वृतः ॥ 64 निरन्तरं सामभिश्र कुजितैः कोकिलादिभिः । पूर्यमाणैर्गन्धवृक्षैः पुष्पकैरुपशोभितः ॥ 83 **ऊनपोर** सवर्षाब्दें दिंच्यनारीनरें हेतः । सर्वे छक्षणशोभाद्ये दिंच्यकल्पविभूषणैः ॥ ८७ तत्र प्रदेशे रम्येषु देशेषु कमलापतिम् । मुदितैः पतिभिः सार्धमर्चयन्ति स्म योषितः ॥ 66 तत्मसादोपलब्धं वै सुखमश्रान्ति सर्वदा । गायन्ति पतिभिः सार्धे कृष्णस्य चरितं महत् ।। पन्नेक्षणाः पन्नइस्ताः पन्नया सहशाः शुभाः । दिन्यस्नम्बसनोपेताः क्रीहन्ति स्म सुयोषितः ९० श्रक्षचकगदापबधरा भूषणभूषिताः । स्निग्वणः पीतवसनाः पुरुषास्तत्र संस्थिताः ॥ ९ १ अन्योन्यस्पर्शनात्तत्र स्त्रीपुंसोः क्रीडमानयोः । तावत्तावत्प्रवर्धेत हरिभक्तिसुखं रसम् ॥ ९२ तन्मध्येऽन्तःपुरं रम्यं वासुदेवस्य शोभितम् । चन्दनागरुकर्पूरकुङ्कमामोदसंयुनम् ॥ ६ ३ नानापुष्पवितानाचैः सर्वतः समलंकृतम् । तन्मध्ये कल्पदृक्षस्य च्छायायां कमलासने ॥ विचित्रश्रक्षणपर्यक्के शुभास्तरणसंदृते । दिच्यगन्धसुशोभाद्व्यैर्नानापुष्पपरिच्छद्रं: ॥ तस्मिन्मनोरमे दिन्ये समासीनः श्रिया सह । ईश्वर्या सह देवेशो वासुद्रेवः सनातनः ॥ ९६ सुधांशुकोटिसंकाशो दिव्याभरणभूषितः । सुवर्णसुभूयुगलश्चक्ष्णनासाञ्चिताननः ॥ 90 किंग्धायतसुलावण्यकपोलाभ्यां विरानितः। नीलकुञ्चितकेशादयो गक्ताब्नदललोचनः॥ 96 मन्दारकेतकी जातीकवरी कृतके शवान् । स्निग्धिबम्बफ लावो (भी)ष्टः सुस्मिनाननपङ्कजः ॥ 99 अनर्ध्यमौक्तिकाभासदन्ताविविदाजितः । [+इरिचन्दनिलप्ताङ्गः कम्तृरीतिलकाङ्कितः ।। ?00 उत्रतांसभुजेदींघेंश्रतुभिरुपशोभितः । जपाकुसुमसंकाशकरपछवशाभितः ॥ 208 स्फुरत्केयूरकटकेरङ्कुलियेश्व शोभितः । श्रीवत्सकीस्तुभाभ्यां च शोभितः पृथुवक्षमा ॥ १०२ मुक्तामयसुशोभाड्यदिव्यस्राग्भिरलंकृतः । बालार्कसदृशज्योतस्नापीतवस्रेण वृष्टिनः ॥ 803 **माणिक्**यनूपुरोपेतपदपद्मविराजितः । अकलङ्कितचन्द्राभ]नखपङ्किविराजितः ।। ,08 रक्तोत्पलनिभश्रक्षणशुभाङ्घियुगपङ्कजः । पाश्चजन्यरथाङ्गाभ्यां बाहुयुग्मे विगाजितः ॥ १०५ इतराभ्यां श्रियो गात्रमाश्चिष्यं निजवक्षसि । स्पृशद्विचुछताक्रान्तासिताश्चमित्र राजते ॥ १०६ तसजाम्बृनदश्हरूणशुभाङ्घियुगपङ्कजः । अत्र त्रीडति देवेशो वासुदेवः सनातनः ॥ 009 तप्तकाश्चनसंकाशः सर्वाभरणभूषिता । सुस्तिग्धनीलकुटिलचन्द्ररावि(लालकराजि) विराजिता।। मन्दारपारिजातादिदिव्यपुष्पविराजिता । रत्नावतंसश्चोभाढ्या चिकुगन्तालिसंनिभा ॥ पीनोश्वतस्तनाभ्यां च पीडन्ती इरिवक्षसि । केयूराङ्गदहाराद्येभूषणंकपशाभिता ॥ 220 आइडयौवना नित्यं सैर्वलोकैकरक्षिणी । तत्र क्रीडति लोकेशी पत्या सह निरन्तरा ।। स एवं वासुदेवोऽत्र सर्वभूतमनोहरः । क्रीडते सर्वलोकेऽस्मिन्सर्वकामप्रदो नृणाम् ॥ 335

<sup>\*</sup> एतदमे झ. फ. पुस्तकयोः '' क्जितैर्मत्तविद्दगैः सरिद्भिष्ठपशोभितः । क्रीडन्ति तासु योषिद्भिः सह रम्यासु नित्यशः । दिन्याप्सरोगमा नित्यं विमानेषु रमत्तु च" इत्यधिकम् । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

१ च. ज. फ. "तः। सुधाम्बु" । २ ड. "भिवैर्दूर्यमणिकाचनैः । स्व" । झ. फ. "भिवैर्द्यमणिकुष्टिमैः । स्व" । ३ क. च. अर्वकोकैकसुन्दरी ।

अत्राष्ट्र शक्तयो लक्ष्म्यास्तनवः परितः स्थिताः। रमा च रुक्मिणी सीता पद्मा पद्मालया दिवा सुलक्षणा सुशीला च रतिकामप्रदा तथा । शङ्कचकगदाखङ्गशाङ्गीचैईतिभिस्तथा ॥ 888 परितः पुरुषाकारैस्तं लोकं परिरक्षति । एवं द्वितीयो व्यूहश्च संप्रोक्तः शुभदर्शने ।। ११५ संक्षेपतो मया प्रोक्तं न शक्यं विस्तरेण हि । द्वादशाक्षरमत्रं वै ये जपन्ति सुखाह्यम् ॥ 258 ते पामुवन्ति सततं शाश्वतं शुभगक्षयम् । न वेदयज्ञाध्ययनैर्न व्रतैश्रोपवासनैः ॥ 230 प्राप्यते वैष्णवो लोको विना दास्येन कुत्रचित् । तस्माद्दास्यं हरेर्भक्तिं भजेतानन्यमानसः ११८ प्रामोति परमां सिद्धिं कर्मबन्धविमोचनीम् । एवं संप्रोच्यते देवि द्वितीयं व्यूहमव्ययम् ॥ ११९ तृतीयं तु परं व्यृहं शृणु वक्ष्यामि पार्वति । तोयाब्धेरुत्तरं कूलं श्वेतद्वीपमिहोच्यते ।। १२० संदर्शनाय योगिनां सनकादिमहात्मनाम् । सनकश्र्सनन्दश्र तृतीयश्र सनातनः ॥ ??? सनत्कुमारो जातश्र वोदुः पश्चशिखस्तथा । सप्तेते ब्रह्मणः पुत्रा योगिनः सुमहौजसः ॥ १२२ विरक्ताः सर्वभागेषु शुद्धसन्त्रगुणाः सदा । भगवद्दर्शनोद्भृतसुखैकरससेविनः ॥ ??? नरनारायणाभ्यां च श्वेतद्वीपे वसन्ति ते । तेषां संदर्शनार्थाय तत्र संनिहितो हरिः ॥ १२४ सुर्थाभुकोटिसंकाशे नानारत्नमयोज्ज्वले । श्वेतद्वीपे महायोगिसेविते हेयवर्जिते ॥ १२५ तत्रोद्यानानि रम्याणि पारिजातसमानि वै । संतानकलताकीर्णे चन्दनद्रुममण्डिते ॥ १२६ फुल्लपद्मोत्पलोपेने नानानोयालयेर्युने । तन्मध्ये नगरी रम्या नाम्ना चैरावती शुभा ॥ १२७ नानारन्नमर्येदिव्येविमानेरुपशोभिता । दिव्यस्त्रीपुंभिराक्रान्ता बहुपासादसंकुला ॥ १२८ तन्मध्येऽन्तःपुरं रम्यं रत्नद्रुपसम्बद्धुलम् । बालसूर्यनिभैस्तुङ्गेः प्रासादैर्बद्धभिर्वतम् ॥ 356 तन्मध्ये मण्डपं दिव्यं मणिकाश्चनशोभितम् । चन्दनागरुकपूर्कुङ्कमामोदशोभितम् ॥ १३० नानासुमनःशोभौड्यैर्विनानेः समलंकृतम् । दिव्याप्सरःसमाकीर्णे सामगानोपशोभितम् ॥ १३१ मध्ये सिंहामनं तत्र सूर्यवैश्वानरत्रभम् । तन्मध्ये अष्टदलं पद्मं चन्द्रविम्बमिवापरम् ॥ ? ? ? तन्मध्ये कर्णिकायां तु समासीनो जनार्दनः । शुद्धजाम्बूनदशक्यो मुक्ताहारविभूषितः ॥ 233 शक्क चक्रगदापद्मशक्ति(युक्त)हस्तचतुष्टयः । हारकेयूरकटकेरङ्गुलीयैश्व भूषितः ॥ 8 \$ 8 सुवर्णपङ्कजप्रख्यपद्युग्मविराजितः । संतानकनिभशुभ्रनखपङ्किविराजितः ॥ १३५ षोदशाब्दवयोरूपयोवनेन विराजितः । विशालभालदेशे तु कुङ्कमेन सुगन्धिना ॥ 355 रचितेनोध्र्वपुण्ड्रेण सीमन्तेनापि शोभितः । मथितामृतफेनाभशुक्रेवस्रेण वेष्टितः ॥ 230 मुक्तामयाभ्यां शुश्राभ्यां कुण्डलाभ्यां विराजितः । पद्मासनसमासीनो जगन्मोहनविग्रहः॥१३८ वामाङ्क संस्थिता देवी तस्य दिव्यस्वरूपिणी। तस्यैव सहशी लक्ष्मीः शीलसुष्रुगुणादिभिः १३९ पद्मिकञ्चल्कसंकाशा योवनारम्भसेविता । सर्वलक्षणसंपन्ना तप्तकाञ्चनभूषणा ॥ 180 दिव्यस्नग्वसनोपेता नीलकुश्चितशीर्षजा । चतुर्भुजैर्विराजन्ती केयूराक्रदभूषिता ॥ 188 मुक्ताहारेर्विराजन्ती मन्दाराश्वितशीर्षजा । श्चक्ष्णनासा लसद्दना विविक्तोज्ज्वलकुण्डला१४२ कस्तूरीतिलकोपेता नासाग्राश्चितमीक्तिका । स्वर्णकुम्भसमैग्रेक्ष्यपीनोन्नतपयोधरा ॥ 183 दिन्यकुक्कुमलिप्ताङ्गी पद्ममालोपशोभिता । वसुपात्रं मातुलि(लु)ङ्गं दर्पणं हेमपक्कजम् ।। 188 करपबध्ता देवी चेतसाऽभीष्टदायिनी । तस्यैव सहशास्तत्र शक्तयः परितो हरेः ॥ 380

ईशाबास्या महादेवि(वी) जाहवी कमलालया । सावित्री सर्वगा पद्मा शक्तयः परिकीर्तिताः ॥ अद्धा मेथा धृतिः प्रज्ञा धारणा ज्ञान्तिरेव च । श्रुतिः स्मृतिर्मतिर्वन्या वृद्धिर्वृष्टिर्मनीविणी १४७ द्वास्यस्त्वेताः श्रियः शोक्ताः सर्ववैंकर्यकारिकाः । अनन्तवैनतेयादिदेवता नित्यिकंकराः ॥१४८ साध्या मरुद्रणाश्चात्र वसन्ते नित्यदेवताः । प्रासादेषु विमानेषु वनेषु नगरेषु च ॥ तत्त्रसादोपलञ्चेषु भोगेष्वत्रानुरञ्जिताः । कीडन्ति सततं नित्यं हेयनिष्फलवर्जिताः ॥ १५० ये विष्णुमन्त्रजप्तारः सततं अद्भयाऽन्विताः।ये द्वादशीवते युक्तास्तन्पदं यान्ति तेऽव्ययम् १५१ न बेदैर्न च दानैश्र न यद्गैर्न ब्रतैरपि । प्राप्तुं च शक्यो गिरिजे विष्णुलोकः सनातनः ॥ १५२ भक्त्यः त्वनन्यया प्राप्तुं शक्यं विष्णुपदं तृणाम् । तस्मात्संपूजयेश्वित्यं भक्त्या देवं जनार्दनम् ॥ कीर्तमं नाममात्रं च ध्यायन्मचं जपेत्सदा । जुहुयात्तर्पयेद्भक्त्या सर्वगं सर्वकामदम् ॥ 808 एवमुक्तस्तृतीयस्तु च्यूइस्तु परमात्मनः । स्वरूपं तव सुश्रोणि यथा प्रोक्तं पुराननेः ॥ 944 अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थे व्यूहमुत्तमम् । दिवीकसां रक्षणार्थे दुग्धाव्यी परमेश्वरः ॥ १५६ सुधांशुकोटिसंकाशे सेहस्रास्येन शोभिते । पुरंदरसयूर्येस्तु च्छादिते दुग्धवारिधी ॥ 960 तस्मिन्ननन्तपर्यक्के दोतेऽसौ विस्तृते शुभे । दिव्यासनसमासीनः पद्मनाभोऽच्युता हिरः ॥ १५८ नीलजीमूतसंकाद्याः पद्मपत्रायतेक्षणः । विवस्वत्कोटिसंकाशिकगेटेन विगाजितः ॥ 940 नानारत्नोज्ज्वस्रदिव्यकुण्डला[\*भ्यां विराजितः। बालार्कसदृशज्योत्मापीतवस्रण विष्टितः - 11 स्फुरद्रक्तारविन्दाभइस्ताङ्घितलक्षोभितः । हारकेयूरकटकरङ्गलीयैर्विगाजितः ] ॥ 25 3 श्रद्धचक्रगदाशाङ्गेखद्गहस्तैर्विभृषितः । सुपुष्पफलशाखाड्यकल्पष्टक्षेर्विगाजितः ॥ 962 विश्वस्य जन्ममरणनाभिपङ्कजशोभितः । इरिचन्दनिमाङ्गः सर्वीभरणभूषितः ॥ 983 मन्दारपारिजातादिदिच्यपुष्पैर्मनोरमेः । सुस्निग्धनीलकुटिलकवरीकृतकेशवान ।। १६४ श्रुक्ष्णोन्नतसुनासांसजानुयुग्मविराजितः । मणिविद्यमशङ्काट्यनृपुगङ्घिर्वगजिनः ॥ १६७ अकलङ्कतचन्द्राभनखपङ्किविराजितः । [+अशोकपुष्पसंकाशरक्तांष्ट्रमुखपङ्कजः ।। १६६ अनर्घ्यमौक्तिकाभासदन्तपङ्किविराजितः । संपूर्णचन्द्रमितमस्मितवक्त्रसुशोभितः ] ।। १६७ आरूदयौवनः श्रीमान्कोमलावयवोज्ज्वलः । शरण्यः सर्वलोकानां सर्वलांके फलप्रदः ॥ 956 सद्शी तस्य देवी तु रूपशीलगुणादिभिः । तप्तकाश्चनसंकाशा [ \*तप्तकाश्चनभृषणा ।। १६९ तरुणी रूपलावण्यकान्तिशीलगुणान्विता । दुग्धाब्धिफेनसंकाश]गुद्धवस्त्रेण वेष्टिता ॥ १७० मन्दारकेतकीजातीपुष्पाञ्चिताशिरोरुहा । कस्तुरीतिलकोपेता रत्नसीमन्तशोभिता ॥ १७१ नानावर्णसुद्योभाद्या कर्णभूषणभृषिता । प्रवालसद्दशज्योत्स्नारक्ताधरसुविस्मिनाँ ॥ 993 **मत्तभृङ्गोपमैः स्निग्धेरलकैः सुविराजिता । तनुम**ध्या विश्वालाक्षी पीनोन्नतपयोधरा ।। 509 चतुईस्तैर्विराजन्ती सर्वीभरणभूषिता । उद्घाहुभ्यां धृता देवी हेमपबयुगं शुभम् ॥ 808 इतराभ्यां समाक्षिष्य भर्तारं निविडं स्थिता । आलोकयन्ती सततं त्रिदशान्स्वकटाक्षकैः १७५

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः, झ. फ. पुस्तकस्थः । \* धनुश्चिहान्त-वैतः पाठः, झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ क. ज. °तिर्मेषा वृद्धिर्बुद्धिर्म °। च. °तिर्मेषा धृतिर्बुद्धिर्म °। २ इ. इ. व. सहस्राक्षेण । ३ इ. मशास्तात्र्य °। ४ क. ज. °ता । सृगशृक्षे °।

निरीक्षितास्तया देव्या धन्यास्ते सततं शिवे । तदा देवा विमानस्थाः सिद्धचारणिकंनराः ॥ गायन्ति सततं देवीमानन्दाश्चपरिष्ठुताः । देतेयेविध्यमानेस्तु ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः ॥ १७७ संस्तूयमानस्तत्रेशो देवानामभयं ददौ । देवानामभयं दस्वा सर्वदेवेश्वरो इरिः ॥ १७८ राक्षसान्हन्तुमारेभे जगत्संरक्षणायं वै । एवं चतुर्थं च्यूहं तु हरेः मोक्तं तवानघे ॥ १७९ किमन्यच्छोतुकामाऽसि तद्वतीमि वरानने । धन्याऽसि कृतकृत्याऽसि भक्ताऽसि पुरुषोत्तमे१८०

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्डे विष्णुव्यृहभेदवर्णनं नाम सप्तपत्राशदाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५७ ॥

# आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः -- ४५९७५

#### भथाष्ट्रपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

| पार्वत्युवाच—                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| भगवन्यत्र देवेंशो राक्षसान्मधुसद्नः । जघान केनरूपेण यथावद्वकुमईसि ॥                                    | 8   |
| वेभवं च स्थवीयस्य मत्स्यकुर्मादिरूपकम् । विस्तरेण समाख्याहि मम प्रीत्या महेश्वर ।।<br>श्रीमहादेव उवाच— | 3   |
| शृणु देवि प्रवक्ष्यामि वैभवं स्वस्थमानसा । मत्स्यकुमीदि यङ्कपमवतारात्मकं हरेः ॥                        | 3   |
| दीपादुत्पाद्यते दीपो यथावत्त(तद्व)द्वविष्यति । परोवस्थाः परेशस्य ब्युहाश्च विभवादयः ॥                  | 8   |
| उक्ता देवावतारास्तु विष्ण्वाकारादिकाः शुभाः । अर्चावतारा देवस्य वैभवाः परमात्मनः ।                     | 19  |
| प्रजापतीन्स् जद्रमा स सम्रादपरमोत्सवः । भृगुं मरीचिमत्रिं च दक्षं कर्दममेव च ॥                         | Ę   |
| पुलस्त्यं पुलढं चैताक्रिएसं तु तथा क्रतुम् । [+नव प्रजानां पतय इमे प्रोक्ता यथाक्रमम्] ।।              | 9   |
| मर्गीचिभेगवांस्तत्र जनयामास कत्र्यपम् । कत्र्यपस्याभवञ्जायाश्रतस्रः ग्रुभदर्शने ।।                     | C   |
| अदिनिश्च दिनिश्चेव कद्वश्च विनता तथा । अदितिर्जनयामास देवांस्तु शुभदर्शनान् ॥                          | ९   |
| दिनिश्च राक्षमान्पुत्रांस्ताममान्सुमहासुरान् । समकस्तु ह्यप्रीवो हिरण्याक्षो महाबलः ॥                  | १०  |
| [क्श्राहरण्यक्तिशपुर्तरभा मयाद्याः सुमहानपाः । मकरस्तु महावीर्यो ब्रह्मलोकमुपागतः ॥                    | ? ? |
| ब्रह्माणं मार्हायत्वाऽसा वेदाञ्जब्राहं वीयेवान् । ब्रसित्वा तु श्रुतीः सोऽथ] प्रविवेश महार्णव          | म्॥ |
| ततोऽभवज्ञगच्छन्यमभवद्वर्णसंकरः । [+नाधीतं न वषदकारं वर्णाश्रमविवर्णितम् ।।                             | ? 3 |
| ततः प्रजापतिदेवः सर्वदेवगणैर्युतः । गत्वा दुग्धाम्बुधि देवं तुष्टाव शरणं गतः] ॥                        | 18  |
| ब्रह्मोवाच—                                                                                            |     |
| प्रसीद देव मे नाथ नागपर्यद्कसंस्थित । सर्वेश सर्व सर्वात्मन्सर्ववेदमयाच्युत ॥                          | १५  |
| आद्यं जगत्तरोबीजं मध्ये संवर्धनोदकम् । अन्ते च पशुनाथस्त्वं स्वेच्छाचारस्त्वमेव च ॥                    | ?5  |
| त्वमेव दथसे रूपं जगत्सर्वे सनातनम् । त्वमव्यक्तो हि भूतादिः प्रधानपुरुषोत्तमः ॥                        | १७  |
| त्वमादिमध्यान्तवपुर्जगतः परमेश्वरः । त्वमेव सर्वलोकानामाश्रयः पुरुषोत्तमः ॥                            | १८  |
| * अडभाव आर्षः । + इदमर्थं क. ज. फ. पस्तकस्थम् । * धनक्षिहान्तर्गतः पाठो <b>स. फ. पस्तकस्थः ।</b> +     | धन- |

श्चिहान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

भृतादिस्त्वं गइङ्ग्तं भृतसंहारकारणम् । त्वमइंकारमाश्रित्य गुणत्रैविध्यमाप्तवान् ।। 18 स्वमादिभूतश्रान्तरत्वं त्वं वायुः सर्वगो महान् । त्वमादिस्त्वमनादिश्च त्वमग्रिस्तेजसां निधिः ॥ स्वमापः सर्वजगतां जीवनः परमेश्वरः । त्वं भूमिर्जगदाधारो भूधरस्त्वं महामते ।। 38 सरितः सागरस्त्वं वे सर्वस्याऽऽदिस्त्वमेव च । देविषः सर्वभूतानि त्वमेव पुरुषोत्तमः ॥ 22 स्वयैव मेरिता लोकाश्रेष्टन्ते साध्वसाधुषु । दैत्येनापहृता वेदाः प्रविष्टेन महार्णवम् ॥ 33 बेदाधारिमदं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम् । वेदाश्चेव हि सर्वेषां धर्माणां परितः स्थितिः ॥ २४ बेदेश सर्वदेवानां नित्यतृप्तिर्भविष्यति । तस्माद्वेदान्समानेतुं त्वमेवाईसि केशव ॥ 24 श्रीमहादेव उवाच-एवमुक्तो ह्षीकेशो ब्रह्मणा परमेश्वरः । मत्स्यक्ष्पं समास्थाय प्रविवेश महोद्धिम् ॥ २६ तं दैत्यं सुमहाघोरं माकरं रूपमास्थितः । तुण्डाग्रेण विदार्थेनं जघानामरपूजितः ॥ २७ तं इत्वा सर्ववेदांश्च साङ्गोपाङ्गसमन्वितान् । गृहीन्वा पददौ तस्मे ब्रह्मणे स महाचृतिः ॥ 26 अन्योन्यमिश्रिता वेदा प्रसितास्तेन रक्षसा । व्यस्ता भगवता तेन व्यासरूपेण धीमना ॥ २९ पृथग्भूतां अवन्वेदा व्यासेनैव महात्मना । एवं मतस्यावतारेण रक्षिताः सर्वदेवताः ॥ 30 श्रुतिपदानेन जगत्रयं तदा कृत्वा निरातङ्कमवाप्य धर्मम् । संस्तृयमानः सुरसिद्धसंघेरन्तर्द्धे योगिभिरचिताङ्घिः ॥ 3 9 इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंबादे मग्स्यावनारकथन नामाष्ट्रपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५८ ॥ आदितः श्लोकानां समध्यद्वाः -- ४६००६

अधोनपष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

रुद्र उवाच--

पत्कौर्म वैभवं विष्णोः सर्वलांकनमस्कृतम् । तद्वक्ष्यामि प्रियं सम्यवशुणुष्वंकाग्रचेतमा ॥ श्रातिषुत्रो महातेजा दुर्वासा इति विश्वतः । प्रचण्डः सर्वलांकानां क्षांभकारी महातपाः ॥ २ स ययो हिमवत्पृष्ठे ब्रह्मिष्टतपसो निधिः ॥ उपितस्तत्र वर्षे तु किनरीभिः म पूजितः ॥ ३ सहेन्द्रं द्रष्टुकामोऽयं स्वलोंकं प्रययो मुनिः । तिस्मिन्काले महातजा गजारूढं सुरेश्वरम् ॥ ४ द्र्वर्श्व सर्वदेवेस्तं पूज्यमानं श्रचीपतिम् । तं दृष्ट्वा स प्रहृण्यात्मा दुर्वामाश्च महातपाः ॥ ५ पारिजातस्त्रजं तस्म पद्दो विनयान्वितः । आदाय देवताधीशस्तां स्रजं गजमूर्धनि ॥ ६ विन्यस्य तत्र देवेशः प्रययो नन्दनं प्रति । करेणाऽऽदाय तां मालां मदाद्रिक्तस्ततो गजः ॥ ७ पीडियित्वाऽथ चिक्षेप संख्यां धरणीतले । ततः कुद्धो महातेजा दुर्वासा रक्तलोचनः ॥ प्रश्नितान्यहेन्द्रं तं संतप्तः क्रोधविद्वा ॥

<sup>+</sup> संधिरार्षः । \* एतदर्धस्थाने स. फ. पुस्तकयोः "ममांशभूतो ब्रह्मार्षः सर्वेषां भयदः सदा । स कदाचिन्महामेरोः पार्श्वे किंनरसेविते । संप्राप्य देवतास्तत्र पृजयामास नित्यशः " इति मन्थो दृश्यते ।

| दुर्वासा उवाच—                                                                                                                                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| त्रेलोक्येकश्रिया युक्तो यस्मान्मामवमन्यसे । तस्मात्रेलोक्यश्रीर्नेष्टा भवत्वेव न संशयः ॥                                                                          | ९                   |
| रुद्र उवाच                                                                                                                                                         | •                   |
| इति श्रास्ततः शको जगाम स्वपुरं पुनः । ततः श्रीर्जगतां धात्री क्षणादन्तर्दधे स्वयम् ॥                                                                               | १०                  |
| अन्तर्धानं गृता लक्ष्मीस्तदा नष्टं जगत्रयम् । यदपाङ्गाश्रितं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥                                                                             | 9 >                 |
| तस्यामन्तर्थानवत्यां सर्वे नष्टतरं भवेत् । ब्रह्मादित्रिद्शाः सर्वे गन्धर्वा यक्षकिनराः ॥                                                                          | १२                  |
| दैन्याश्र दानवा नागा मनुष्या राक्षसास्तथा । पश्चवः पक्षिणः कीटाः [क्रसर्वे स्थावरजङ्गम                                                                             |                     |
| तया लक्ष्म्या जगन्मात्रा ते सर्वे नावलोकिताः । दारिद्येणैव निइतास्ते सर्वे दुःखभागिनः।                                                                             | 188                 |
| क्षुत्पिपामान्विताः सर्वे चुकुशुर्वे निरन्तरम् । न वद्यपुर्जलघराः सर्वे शुष्का जलाश्ययाः]॥                                                                         | १५                  |
| सर्वे ते पादपाः शुष्काः फलपुष्पविवर्षिताः । तदा देवाः सगन्धर्वा देत्यदानवराक्षसाः ॥                                                                                | १६                  |
| क्षुन्पियामार्दिना जग्मुब्रेह्माणमिनाजसम् । ऊचुस्तं देवदेवेशमञ्जयोनि पितामहम् ॥                                                                                    | 30                  |
| देवा अच्:—                                                                                                                                                         | 10                  |
| भगवन्धुन्पिपासाभ्यां पीडितं हि जगत्रयम् । न हुतं न वपट्कारः सर्वधर्मविवर्जितम् ॥                                                                                   | १८                  |
| धुन्पिपासार्दिताः सर्वे देवदानवमानवाः । त्रातारं सर्वळोकेशं भवन्तं शरणं गताः ॥                                                                                     | ,-                  |
| त्रातुमहीस देवश श्रुत्पिपासार्दिताञ्जनान् ॥                                                                                                                        | १९                  |
| कद्र उत्राच—                                                                                                                                                       | 10                  |
| इति तेपां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः । उवाच परमशीतस्तान्सर्वान्मति मानदः ॥                                                                                        | २०                  |
| ब्रह्मोवाच                                                                                                                                                         | ~                   |
| शृणुध्वं देवताः सर्वे देत्यगन्धर्वमानवाः । महेन्द्रस्यापचारेण सर्वमेतदुपस्थितम् ॥                                                                                  | २१                  |
| समुद्धतमिदं घोरं जगत्संवर्तकं महत् । दुर्वाससं महात्मानमनयत्क्रोधमात्मवान् ॥                                                                                       | 22                  |
| तस्मान्कुद्भन तेनेदं नष्टं लोकत्रयं सुराः । असा रोषपरीतात्मा क्रोधेन कलुपीकृतः ॥                                                                                   | ~ ~ ~ <b>₹</b>      |
| जगत्रयस्य श्रीनेष्ठा भवन्वित्याह दुर्मातः । तच्छापाज्जगतां धात्री लक्ष्मीनीरायणितया ॥                                                                              | 78<br>78            |
| अन्तर्थानं गता देवी जगन्माता महेश्वरी । यदपाङ्गिक्षिता लोका भवन्ति सुखिनस्तथा ॥                                                                                    |                     |
| अन्तवान गता द्वा गगन्माता महत्वरा । वद्याक्षात्तता लाका मवान्त साखनस्तवा ॥<br>नालांकिता जगन्मात्रा दुःखभागिन एव हि । तम्मात्सर्वे वयं गत्वा दुग्धाब्धौ स्थितमुत्तम | २५<br><del></del> ॥ |
|                                                                                                                                                                    | -                   |
| तत्र नारायणं देवमर्चयामः सनातनम् । तस्मिन्यसन्ने देवेशे शिवमेतद्भवेज्ञगत् ॥                                                                                        | २७                  |
| रुद्र उवाच—                                                                                                                                                        | 3.                  |
| इति निश्चित्य मनसा ब्रह्मा देवगणेर्द्धतः । भग्वादिमुनिभिः सार्धे प्रययौ क्षीरसागरम् ॥                                                                              | 36                  |
| क्षीराब्धेरुत्तरतटे ब्रह्मरुद्रादिदेवताः । विष्णुं समर्चयामासुः पौरुषेण विधानतः ॥                                                                                  | २९                  |
| जपन्नष्टाक्षरं मुद्धं प्रकृतियं स्कमेव च । ध्यायन्तोऽनन्यमनसो जुहुवुः परमेश्वरम् ॥                                                                                 | \$0                 |
| तुषुतुः स्तर्वनिद्वयेनीमश्रकुर्विधानतः । ततः प्रसन्नो भगवान्सर्वेषां च दिवौकसाम् ॥                                                                                 | 38                  |
| तेषां संदर्शने तस्था स्त्यमाना महर्षिभिः। वैनतेयं समारुह्य सर्वदेवमयं विभुम् ॥                                                                                     | 33                  |
| तं दृष्टा जगनामीशं शङ्खचक्रगदाधरम् । पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं पुण्डरीकिन्भेक्षणम् ।।                                                                                  | \$ \$               |
| श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं वनमालाविभृपितम् । किरीटहारकेयूरनूपुरैरुपशोभितम् ।।                                                                                           | \$8                 |

| तुष्टुवुर्जयञ्चब्देन नमश्रकुर्निरन्तरम् । ततः शोवाच भगवान्क्रपया सर्वदेवताः ॥                | ३५  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| बरदोऽस्मि वरं देवा दृणीध्विमिति चाच्युतः । इति श्रुत्वा तु ते सर्वे देवा ब्रह्मपुरोगमाः ।।   |     |
| <b>जनुः पाञ्चलयो देविमदं वचनमीश्वरम् ।।</b>                                                  | ३६  |
| देवा ऊचुः—                                                                                   |     |
| भगवन्युनिञ्चापेन संपद्धीनं जगञ्जयम् । क्षुत्पिपासार्दितं सर्वे सदेवासुरमानुषम् ।।            | 9 9 |
| तस्माद्भवन्तं शरणं याताः स्म पुरुषोत्तम् । त्राहि सर्विमिमं लांकं नान्यः ज्ञक्तो भवेन्कचित्। | 136 |
| रुद्र उवाच                                                                                   |     |
| इत्युक्तो दैवतैः सर्वेरच्युतः परमेश्वरः । विचार्यतदुवाचेतान्देवान्त्रह्मपुरोगमान ।।          | ३९  |
| श्रीभगवानुवाच—                                                                               |     |
| अत्रिसूनोर्भुनेः शापादन्तर्थानं गता रमा । कटाक्षदर्भनात्तस्या जगदेश्वर्यसंयुतम् ॥            | ४०  |
| तस्माचूर्यं सुराः सर्वे शिवब्रह्मपुरोगमाः । उत्पाट्य मन्दरं शैलं निधाय क्षीरसागरे ॥          | 85  |
| <b>मन्थानं मन्दरं कृत्वा सर्पराजेन</b> विधितम् । कुरुध्वं मन्थनं देवा दैत्यगन्धर्वदानवैः ॥   | 85  |
| उत्पद्यते च सा लक्ष्मीर्जगन्संरक्षणाय वै। तया दृष्टा महाभागा भविष्यथ न संशयः ॥               | १३  |
| [*धारयाम्यहमेवाद्रिं कूर्मरूपेण संवृतः । मम शक्त्या सुरान्सर्वान्प्रविष्य च वलीयमः]॥         | 8.8 |
| रुद्र उवाच                                                                                   |     |
| इत्युक्ता देवताः सर्वा हरिणा कमलेक्षणे । साधु साध्विति देवेशमृत्रुर्वेद्यपुरोगमाः ॥          | ४५  |
| संस्तूयमानो भगवानच्युतः सुरसत्तमेः । अन्तर्द्धे ततः श्रीमान्सर्वलाकनमम्कृतः ॥                |     |
| सर्वाधारः सर्वदेवः सर्वत्र समदर्शनः ।।                                                       | ४६  |
| <b>हाते अधिराधाणे met उत्तरकार उपागरेश्वरमंत्राटे दर्शमम</b> ् शापकार                        |     |

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे दुर्वासमः शापकथन नामकोनपछ्यधिकाद्वराततमे 'ऽध्यायः ॥ २५९ ॥

आदिनः श्लोकानां समष्ट्यद्वाः — ४६०५२

अथ पष्ट्यविकद्विशततमोऽभ्यायः ।

## शंकर उवाच-

ततः सुरगणाः सर्वे दानवाद्या महावलाः । उत्पाद्य मन्दरं शेलं [+चिक्षिषुः पयसां निधौ ॥ १ ततो नारायणः श्रीमान्भगवान्भृतभावनः । कुर्मरूपेण तं शेलं] द्धारामितिविक्रमः ॥ १ अनादिमध्यान्तवपुर्विश्वरूपः सनातनः । अधारयद्गिरिवरं म पृष्ठे जगदीश्वरः ॥ १ तथेकेन भुजेनेव शिखरं सर्वगोऽव्ययः । ततो देवासुगः सर्वे ममन्धुः क्षीरमागरम् ॥ १ सर्पराजेन संबेष्ट्य घर्धरं (मन्थानं) मन्दराचलम् । मध्यमानेऽथ दुखाब्धौ देवतः सुमहाबलः॥ १ उत्पादनार्थे लक्ष्मयाश्च सर्व एते महर्पयः । उपाप्य नियमं कृत्वा जेपुः श्रीमृक्तमेव च ॥ १ सहस्रनामपटनं चकुर्दिव्या दिजोत्तमाः । एकाद्द्यां तु शुद्धायां मध्यमाने महाम्बुधौ ॥ १ उपोष्य ऋषयः सर्वे जेपुः श्रीमञ्चमुत्तमम् । काङ्कमाणाः श्रियो जन्म लक्ष्मीनारायणं हरिम् ॥ ८ ध्यात्वा समर्चयामासुद्धिजाउया मुनिसत्तमाः । ततस्तिस्मित्मुद्देते तु मध्यमाने महाम्बुधौ ॥ १

अयं श्लोको स्न. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठो झ. पुस्तकस्थः ।

उद्भूत्यथमं तत्र कालकुटं महाविषम् । महापिण्डं महाघोरं संवर्ताग्निसमप्रभम् ॥ ?0 हृष्ट्रा प्रदुद्वतुः सर्वे भयार्ता देवदानवाः । ततस्तान्विद्वतान्दृष्ट्रा भयार्तान्सुरसत्तमान् ॥ ?? तामिवार्याब्रवं वाक्यमहं तत्र शुभेक्षणे । भो भो देवगणाः सर्वे न भेतव्यं विषं प्रति ॥ 13 अहमाहारियण्यामि कालकुटं महाविषम् । इत्युक्तास्ते मया सर्वे देवा इन्द्रपूरोगमाः ॥ ?? साधु साध्विति वाक्येर्मा तुष्टुतुः प्रणता भृत्रम् । तहृष्ट्वा मेघसंकाशं पादुर्भूतं महाविषम् ॥ 18 भ्यात्वा नागयणं देवं हृदये गरुडध्वजम् । उदयादित्यमंकाशं शङ्खचक्रगदाधरम् ॥ १५ श्रीभृमिमहिनं देवं नप्तकाश्चनकुण्डलम् । एकाग्रमनमा ध्यात्वा सर्वेदुःखहरं प्रभुम् ॥ १६ नामत्रयं महामन्त्रं जपन्भक्त्या समन्वितः । तद्विपं पीतवान्घोरमाद्यं सर्वभयंकरम् ॥ 90 नामत्रयप्रभावाच विष्णोः सर्वगतस्य वै । विषं तद्भवज्ञीर्णे लोकसंहारकारकम् ॥ 36 अच्युतानन्त गोविन्द् इति नामत्रयं हरेः । यो जपेत्प्रयतो भक्त्या प्रणवाद्यं नमोन्तकम् ॥ 18 तस्य मृत्युभयं ना(स्त विषरोगाविजं महत् । नामत्रयं महामन्त्रं जपेद्यः प्रयतात्मवान् ॥ २० कालमृत्युभयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः । इति नामत्रयेणैव पीतं देवि मया विषम् ॥ 53 ततः प्रहृप्टास्विद्शाम्तुपृतुर्गा सुविस्पिताः । मां प्रणम्य पुनर्देवा ममन्धुः क्षीरसागरम् ॥ २२ [अनिम्मन्त्रमध्यमाने तु मया देवेश्व भामिनि]। ज्येष्ठा देवी समुत्पन्ना रक्तस्रग्वाससाऽऽवृता२३ जन्पन्ना साऽत्रवीहेवान्कि कर्तव्यं मयेति व । तामबुबंस्तथा देवीं सर्वदेवगणा भृज्ञम् ॥ 38 देवा अनुः--

येषां गृहान्तरं नित्यं कलहः संप्रवर्तते । तत्ते स्थानं प्रयच्छामो वस तत्राशुभान्विता ॥ २५ यस्य गेहे कपालास्थि भम्मकेशादिचिहितम् । परुपं भाषणं नित्यं वदन्त्यवृतवादिनः ॥ २६ संध्याकाले तु ये पाषाः स्वर्णन्त मलचेतमः । तेषां वेश्मिन संतिष्ठ दुःखदारिद्यदायिनी ॥२७ कपालकेशभम्मास्थितृपाङ्गार्गाण यत्र तु । तत्र ते सततं स्थानं भविष्यति न संशयः ॥ २८ यस्य वेश्म कपालास्थिभम्मकेशादिचिहितम् । तद्भ नस्वाशुभे नित्यं कलिना सह नित्यशः॥ २९ अकृत्वा पादयोः शांचं यम्त्वाचामित दुर्मातः । तं भजस्य महादेवि कलुषेण भृशं वृतम् ॥ ३० तुषाङ्गारकपालाश्मवालुकावस्वचमिभः । दन्तधावनकर्तारो भविष्यन्ति नराधमाः ॥ ३१ क्रमस्य कलिना देवि तेषां वेश्मसु नित्यशः । तिलपिष्टं कल्प्झं च कलिङ्गं शिष्ठगुञ्जनम् ॥ ३२ छत्राकं विद्रगहं च विन्वं कोशातकीफलम् । अलावुं च पलाण्डं च ये खादन्ति नराधमाः ॥ तेषां गेहे तव स्थानं देवि दारिद्यदे सदा ॥

रुद्र उवाच-

इत्यादिश्य सुगः सर्वे तां ज्येष्ठां कलिवल्लभाम् । पुनश्च मन्थनं चकुः क्षीराब्धेः सुसमाहिता।।
ततश्च वारुणी देवी समुन्पन्ना ग्रुभानने । अनन्ता नागराजोऽथ तां जप्राह सुलोचनाम् ॥ ३५
ततस्तत्र समुन्पन्ना सर्वाभगणभूपिता । वैनतेयस्य भायीऽभूत्सर्वलक्षणशोभिता ॥ ३६
ततोऽप्सरोगणा दिन्या गन्धवीश्च महौजसः । जिक्करे रूपसंपन्नाः सीमसूर्याग्निवर्चसः ॥ ३७

<sup>🤞</sup> इदमर्थं झ. फ. पुस्तकस्थम् ।

१ ङ. ज. रम्ये । २ झ. फ. स्वि सदा दें । ३ झ. फ. म् । तृणाङ्गार<sup>°</sup>। ४ क. रमस्व । ५ **ल. झः । नील<sup>°</sup>।** ६ क. ज. मधुगायनतत्पराः ।

| पेरावतस्ततो जज्ञे तथैवोचैःश्रवा इयः । धन्वन्तरिः पारिजातः सुरभिः सर्वकामधुक ॥            | 36         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| एतान्सर्वान्सइस्राक्षो जग्राह मीतमानसः । ततः प्रभातसमये द्वादश्यामुदिते रवी ।।           | 39         |
| मध्यमाने पुनस्तस्मिन्देवैरिन्द्रपुरोगमैः । ततः प्रहृष्टवदनैः स्तूयमाना महर्षिभिः ॥       | 80         |
| उस्पना श्रीमेहालक्ष्मीः सर्वलोकेश्वरी शुभा । बालार्ककोटिसंकाशा कनकाङ्गदभूषिता ॥          | 8 %        |
| हेमास्बुजसमासीना सर्वलक्षणशोभिता । पद्मपत्रविशालाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा ।।               | ४२         |
| दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गी दिव्यपुष्पैरलंकृता । नानारत्नमपैर्दिव्येः सर्वेराभरणैर्युता ॥       | 83         |
| तनुमध्या जगद्धात्री पीनोञ्चतपयोधरा । चतुर्हस्ता विश्वालाक्षी पूर्णेन्दुसदशानना ॥         | 88         |
| बसुपात्रं मातुलुङ्गं स्वर्णपद्मयुगं शुभम् । बिभ्राणा इस्तकमलैः सर्वीभरणभृषितः ॥          | 84         |
| अम्लानपङ्कर्तां मालां धारयन्ती ह्युरस्थले । दृदशुस्तां महादेवीं सर्वलोकहितेपिणीम् ॥      | ४६         |
| <b>ईश्वरीं सर्वभृतानां मातरं पद्ममालिनीम् । नारायणीं जगद्धात्रीं नारायणहदालयाम् ।।</b>   | ४७         |
| तां विलोक्य महालक्ष्मीं प्रहृशः सर्वदेवताः । अवादयन्त पटहान्दिवि देवगणा भृत्राम् ।।      | 88         |
| बबृषुः पुष्पवर्षाणि वनदेव्यो निरन्तरम् । जगुर्गन्धर्वपतयो नतृतुश्चाप्मरोगणाः ।।          | 80         |
| बबुः पुण्याः शिवा वाताः सुप्रभोऽभूदिवाकरः। जज्वलुश्राययः शान्ताः प्रसन्नाश्च नतो दिः     | <b>शः॥</b> |
| अनन्तरं शीतराध्मरुद्रभूत्क्षीरसागरे । सुधामयूखवान्सोमो मातुर्भ्वाना सुखावहः ॥            | G 9        |
| नक्षत्राधिपतिश्राभृज्ञन्द्रो वे लोकमातुलः । ततो जाया हरेः पुण्या तुलसी लोकपावनी ।।       | 6,3        |
| समुत्पना जगदात्री पूजार्थ शाक्षिणो हरेः। ततः प्रहष्टमनसः सर्वे देवा दिवाकसः।।            | G, 3       |
| तं शैलं पूर्ववत्स्थाप्य परिषृर्णमनोरथाः । समेत्य मानरं सर्वे शिवब्रह्मपुरोगमाः ॥         | 6.8        |
| स्तुत्वा नामसहस्रेण जेषुः श्रीसृक्तसंहिताः । ततः प्रयन्ना सा देवी सर्वान्देवानुवाच ह ॥   | ५५         |
| श्रीरुवाच—                                                                               |            |
| वरं दृणीध्वं भद्रं वो वरदाऽहं सुरोत्तमाः ॥                                               | ५,६        |
| रुद्र उत्राच—                                                                            |            |
| <b>ऊचुः माञ्जलयो देवाः श्रियं नम्रात्म</b> पूर्तयः ॥                                     | وي         |
| देवा ऊचुः—                                                                               | _          |
| मुसीद कमले देवि सर्वलोकेश्वरिय । विष्णोर्वक्षस्थले देवि भव नित्यानपायिनी ॥               | 4.6        |
| त्रेलोक्यं न त्वया देवि त्याज्यं हि पर्मा वरः । यदपाङ्गाश्चितं सर्वं जगत्म्थावरजङ्गमम् ॥ | ५६         |
| त्वया विलोकिताः सर्वे प्रभवन्ति दिवोकसः । माता रुद्रादिदेवानामेश्वर्यं त्वत्कटाक्षतः ॥   |            |
| एतदिच्छामहे देवि जगन्मातर्नमाऽस्तु ते ॥                                                  | ६०         |
| रुद्र ख्वाच—                                                                             |            |
| इत्युक्ता देवतेः सर्वेत्र्शेकमाता महेश्वरी । एवम्स्तिवति तान्देवान्त्राह नाग्यणिमया ।।   | ६१         |
| ततो नारायुणः श्रीशः शङ्कचक्रगदाधरः । तथैवाऽऽविरभृह्नसा पूर्ववन्क्षीरसागरे ॥              | ६२         |
| ततः मतुष्टुवुर्देवा नमस्कृत्वा जनार्दनम् । ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे प्रहृष्टवदनाः शुभाः ॥   | ६३         |
| देवा ऊचुः—                                                                               |            |
| <b>गृहाण</b> देवीं सर्वेश महिषीं तव बङ्घभाम् । जगत्संरक्षणार्थाय लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।।   | ६४         |
| रुद्र जवाच—                                                                              |            |
| इत्युक्त्वा मुनिभिः सार्थे देवा ब्रह्मपुरोगमाः । नानारत्नमये दिव्ये पीठे बालार्कसंनिभे ॥ | ६५         |

| निवेश्य देवीं देवं च आनन्दाश्चपरिष्ठुताः । दिव्याम्वरैदिव्यमारुयैर्नानारत्नविभूषितैः ॥ ६६ [+लक्ष्म्या सह समासीनमर्चयामासुरच्युतम् । गन्धेर्ध्पेश्व दीपेश्व नैवेद्येश्व सुधामयैः ] ॥ ६७ अप्राकृतेः फलेदिव्येर्र्चयामासुरिश्वरीम् । अमृतादुन्थिता देवी तुलसी कोमला श्रुभा ॥ ६८ तया श्रीपाद्युगलमर्चयामासुरज्ञसा । प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा नमस्कृत्वा मुहुर्मुहुः ॥ ६९ तुष्ट्युः स्तवनिर्दिव्येर्द्रपपूर्णाश्चितिक्रवाः । ततः प्रसन्त्रो भगवान्सवदेवेश्वरो हरिः ॥ अभीष्टान्प्रद्रा तेभ्यो वगन्देव्या सह प्रभुः ॥ ७० ततः सुहृष्टाः सुरमानुषाद्या लक्ष्मीकटाक्षापितहष्टिष्ताः ॥ प्रभृतधान्यार्थयुता निरन्तरं सुखं परं प्रापुरनामया भृशम् ॥ ७१ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंबादे लक्ष्मयुत्पत्तिवर्णनं नाम षष्ट्यिषकिद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—४६१२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शंकर उवाच <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ततः प्रोवाच भगवान्मर्वार्थव महामुनीन् । देव्या सह प्रहृष्टात्मा सर्वलोकहिताय वै ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रीभगवानुवाच —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शृणुक्त्रं मुनयः सर्वे देवताश्च महावलाः । एकाद्त्री महापुण्या सर्वोपद्रवनाशिनी ।। र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लक्ष्मीसंदर्शनार्थाय भवद्भिः समुपोषिता । तस्मानु सर्वदा पुण्या द्वादशी मम बछभा ॥ 💎 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अद्यप्तभृति ये लोका उपिताः पूर्ववासरे । द्वादश्यामुद्दिते भानौ श्रृद्धया परया युताः ॥ 🔻 🛭 🖰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ये पूजयन्ति मां भवत्या तुलस्या च श्रिया सह। सर्वे ते बन्धनिर्मुक्ताः प्राप्नुवन्ति पदं मम ॥५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नार्चयान्त च ये व मां द्वाद्रश्यां पुरुषोत्तमम् । ते भृत्रं पापुकुमीणो मम मायाविमोहिताः ॥ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ये नार्चयन्ति पापिष्ठा नग नरकगामिनः । तान्पापान्विषयैर्वद्ध्वा मम पूजापराड्युखान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [*क्षिपत्यजस्रं संसारे माया मम दुरत्यया]।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रुद्र उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| एवमुक्त्वा स भगवान्यस्मात्मा सनातनः । संस्तृयमानो मुनिभिः प्रययौ कम्लालयम् ॥ 🗸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्षीराब्या श्रेषपर्यक्के विमाने सूर्यसंनिभे । देव्या सह विशालाक्ष्या रूमया परमेश्वरः ॥ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दर्शनार्थं सुराणां व तत्र संनिहिनोऽभवत् । ततः सुरगणाः सर्वे कूर्मरूपं सैनातूनस् ॥ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भवत्या संपृजियत्वाऽथ तुष्टुबुईष्टिमानसाः । ततः प्रसन्नो भगवान्कुर्मरूपी जनार्दनः ॥ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्रीभगवानुवाच —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वरं द्वणीध्वं देवेशा यद्दो मनसि वर्तते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| रुद्र उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ततो देवगणाः सर्वे कूर्मरूपं जनार्दनम् । ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः ॥ ? र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

+ अयं श्लोको इत फ. पुस्तकस्थः । 🌣 इदमधं क. च. ज. पुस्तकस्थम् ।

देवा जनुः—
श्रेषस्य दिग्गजानां च सहायार्थं महाबल । धर्तुमर्हिस देवेश सप्तद्वीपवतीं महीम् ॥ १४
रद्ग उवाच—
एवमस्त्वित हृष्टात्मा भगवाङ्घोकभावनः । धारयामास धरणीं सप्तद्वीपसमाहनाम् ॥ १५
ततो देवाः सगन्धर्वा दैत्यदानवमानुषाः । महर्षिभिरनुज्ञानाः स्वलीकान्ध्रतिपदिरे ॥ १६
तदाप्रभृति ते सर्वे देवा ब्रह्मपुरोगमाः । सिद्धा ये मानुषाश्चव योगिनो मुनिसत्तमाः ॥ १७
विष्णोराज्ञां पुरस्कृत्य भक्त्या परमया युनाः । एकाद्य्यामुपोष्याय भक्त्या चेव जनार्दनम्१८
द्वादश्यामर्चनं चकुः(यामासु)विधिना वरवणिनि । [अप्तत्तु सर्वमाक्यानं देव्या जन्म वरानने॥
कौमें च वैभवं विष्णोः किमन्यच्छोतुमिच्छसि] ॥ १९

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंबादे एकादश्युपवामकथनं नार्मकषष्ट्यधिकद्विशतनमाऽध्यायः ॥ २६९ ।

आदितः श्लोकानां समक्ष्यक्काः-४६१४२

अथ द्विषष्ट्यधिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः ।

पार्वत्युवाच—
भगवञ्श्रोतुमिच्छामि द्वाद्ययाश्च विधानकम् । विष्णाः पूजाविधानं च कर्नव्यं तत्र व मभा ॥१
एकाद्याः प्रभावं च सर्वपापहरं तृणाम् । आचक्ष्व विस्तरेणव मिय मीत्या महेश्वर ॥ २
महादेव उवाच—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि द्वाद्यथाश्च विधानकम् । तस्याः स्मरणपात्रेण संतुष्टः स्याज्ञनार्दनः ॥ १ एकाद्ययां तु प्राप्तायां समुपोप्येद्द मानवः । सर्वपापविनिर्मृक्ता यान्ति विष्णोः परं पदम् ॥ १ सप्तजन्मार्जितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतः कृतम् । क्षणादेव लयं याति द्वाद्य्यां द्विपृजनात् ॥ ५ अश्वमेधसद्वस्त्राणि वाजपेयशतानि च । एकाद्य्यप्रवामस्य कलां नार्दन्ति पादशीम् ॥ ६ धर्मदा व्यथदा चेव कामदा मोक्षदा किल । सर्वकामद्व्या नृणां द्वादशी वरवर्णिति ॥ ७ एकादशीसमं किंचित्रयत्र यो व्यन्यद्वतमाचरेत् । स कर्म्यं महाराज्यं त्यक्त्वा भक्ष्यं तु याचते ॥ १० एकादशीन्द्रयेः पापं यत्कृतं भवति पिये । एकाद्रश्यप्रवासन तत्सर्व विलयं व्यन्त्र ॥ १० रदन्तीद्द पुराणानि भूयो भूयो वरानने । न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं संप्रोप्त दिरवासरे ॥ ११ [+भुद्ध्क्ष्व भुद्धक्ष्वित यो(न) व्यात्संप्राप्ते दिरवासरे । अभक्ष्यं सर्वदा प्रोक्तं कि पुनः शुक्क कृष्णयोः ॥ १२ वर्णानामाश्रमाणां च स्त्रीणां च वरवर्णिनि । एकाद्रयप्रवासस्तु कर्तव्यो नात्र संशयः ॥ १३ एकादश्यां तु प्राप्तायां मातापित्रोर्मृतेऽदिन । द्वाद्श्यां तु प्रदानव्यं नोपवासदिने किचत् ॥ १४

<sup>\*</sup> अयं श्लोकः क. ज. इ. फ. पुस्तकस्थः । + इदमर्घे झ. फ. पुस्तकस्थम् ।

गहिताकं न चाश्रन्ति पितरश्च दिवीकसः। एकाद्द्यां न भोक्तव्यं सुरां वा न पिवेत्कचित् १५ ब्राह्मणं नैव इन्यार्च सममेतत्रयं मनम्। [ श्रतस्मादेकाद्शीं शुद्धा (एकाद्श्यां तु शुद्धाया) मुपवासं समाचरेत ] ॥ \$8 दश्चमीमिश्रितां तां तु प्रयन्नेन विवर्जयेत् । अरुणोद्यवेलायां दश्चमीमिश्रिता भवेत् ॥ १७ तां त्यक्त्वा द्वादशीं गुद्धामुपोषेद्विचारयन । कलायां विद्यमानायां सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ १८ त्रयोदञ्यां तथा देवी द्वादशी परिविद्यते । तथा च [+द्वादशी शुद्धा शुपवासे विधीयते ॥ अरुणोदयवेलायां कृत्यं सर्वं समाचरेत् । कलायामापे ] द्वाद्द्यां पारणं तत्र चोदितम् ॥ २० गद्धामेकादशीं चापि त्यजेदत्र न संशयः । कलाऽप्येकादशी यत्र द्वादश्यामुदिते रवी ।। 21 सर्वामकादर्शा त्यक्त्वा तर्त्रवोपवसेद्विजः । एवं विधि विनिश्चित्य समुपोष्यं हरेदिनम् ॥ 33 सायमायन्तयोग्होः सायं प्रातस्त् मध्यमे । तत्रोपवासं कुर्वीत त्यक्त्वा भुक्तिचतुष्ट्यम् ॥ 23 दशम्यामेकभूक्तम्त् नारीसंगमविज्ञतः । अवनीतल्पशायी च परेऽहिन वसेच्छुचिः ॥ २४ धात्रीफलान् लिप्ताङ्गः स्नानं संध्यां समाचरेत् । उपवासपरो भृत्वा रात्रौ संपूजयेद्धरिस् ॥ २५ पापण्डिनं विकर्मम्थं पतिनं श्वपचं तथा । नावलोकेन संभापेन स्पृशेत्तत्र वैष्णवः ॥ २६ अर्वेष्णवस्तु यो विष्ठः स पापण्डः प्रकीर्तितैः । शिखोपवीतत्यागी च विकर्मस्थ इतीरितः॥ २७ महापापापपपापाभ्यां युक्तः पतित उच्यते । अन्त्यजः श्वपचः प्रोक्ती वेदैस्तत्र सुनिर्णयः ॥ २८ रात्री संपूज्य देवेशं जागरं च समाचरेत् । गन्धपुष्पंस्तर्था दीपेर्वस्त्रेराभरणेः शुभैः ॥ २९ जपैः स्तोजेनीमस्कारैः पूजयेन्निशि भक्तितः । ततः प्रभातसमये तुलसीमिश्रितैर्जलैः ॥ 30 स्नात्वा सम्यग्विधानेन संतप्ये पितृदेवताः । पूजयेज्ञगताभीशं लक्ष्मया सह जनार्दनम् ॥ 39 कोमर्लक्तृलमीपत्रैः पूर्वर्श्वेत सुगन्धिभिः । दीपात्रीराजयेत्तत्र शतमष्टोत्तरं ततः ॥ 33 शनपत्रकृतां मालां ताभ्यां सम्यङ्गिवेद्येत् । धृपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बुलं च समर्पयेत् ॥ 33 शकेरासहितं दिच्यं पायसात्रं समर्पयेत् । कर्पुरेण च संयुक्तं ताम्बलं च निवेदयेत् ॥ \$8 पद्क्षिणं नमस्कारं कृत्वा भवत्या समन्वितः । आज्येन जुहुयादृह्ही शतमष्टोत्तरं तथा ॥ 39 प्रत्युचं पुरुषसृक्तेन श्रीसृक्तेन च पायसम् । ब्राह्मणान्भोजयेद्भकत्या स्वयं भुज्जीत वाग्यतः ३६ िष्पुराणादिमपाठेन क्षपयेत्तदिनं महत् । क्षितिशायी ब्रह्मचारी तस्यामेव निश्चि स्वपेत् ॥ 30 एवं संपृज्यमानः स द्वाद्द्यां कमलापतिः ] । क्षणात्रमन्नो भगवान्सर्वाभीष्ट्रपदो भ्रुत्रम् ॥ इन्येतन्कथितं देवि द्वाद्वीव्रतमुत्तमम् । किमन्यच्छ्रोतुकामाऽसि तद्वक्तव्यं व्रवीम्यहम् ॥ 36

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे द्वादशीमाहास्म्यकथनं नाम द्विपछ्यधिकद्विज्ञतनमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः - ४६१८१

<sup>\*</sup> इदमर्व झ. फ. पुस्तकस्थम् । + धनुश्चिक्षान्तर्गतः पाठः, झ. फ. पुस्तकस्थः । क धनुश्चिक्कान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ इस. फ. 'त्त इत्येषा वैदिक्तां श्रुतिः । त**े। २ ङ. ज. तिः । सध्योप** । ३ इस. फ. 'क्तो देवि तत्री**ष नि<sup>\*</sup>। ४ इस.** ैथा धर्षः । ५ इस. विशिष्यते ।

## अथ त्रिषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

| श्रीपार्वत्युवाच—                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| पाषण्डानां च संवादं वर्जयोदिति यस्त्रया । उक्तं महेश भगवञ्थपचादतिगर्हितम् ॥                               |       |
| ते या(की)ह्याः समाख्याताः केल्फ्रिश्विक्षिता भुवि ।                                                       | ?     |
| रुद्र उवाच                                                                                                |       |
| <b>येऽन्यं देवं पर</b> त्वेन वदन्त्यज्ञानमोहिताः । नारायणाज्जगन्नाथात्ते वै पापण्डिनस्तथा ॥               | २     |
| कपालभस्मास्थिधरा ये ह्यवैदिकलिङ्गिनः । ऋते वनस्थाश्रमाच जटावल्कलधारिणः ॥                                  | 3     |
| अवैदिकक्रियोपेतास्ते वै पाषण्डिनस्तथा । शङ्कचक्रार्ध्वपुण्डादिचिद्धः प्रियनमहिगेः ॥                       | ४     |
| <b>रहिता ये द्विजा देवि ते वे पाषण्डिनः स्पृताः।</b> श्रुतिस्मृत्युदिनाचारं यस्तु नाऽऽचरति द्विः          | नः ५  |
| [क <mark>्रस पाखण्डीति विद्येयः सर्वलोकेषु गर्</mark> हितः । विना वै भगवन्त्रीत्या ते व पार्खाण्डनः स्मृ  | ताः]  |
| समस्तयक्रभोक्तारं विष्णुं ब्रह्मण्यदेवतम् । उद्दिश्य देवना एव जुहोति च ददाति च ।।                         | 9     |
| स पाषण्डीति विक्रेयः स्वतस्त्रश्चापि कर्मसु । स्वातन्त्र्यान्कुरुने यस्तु कर्म वेदोदिनं महन् ।।           | 6     |
| यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवतेः । समन्वेनेव वीक्षेत स पापण्डी भवेत्मदा ॥                          | ९     |
| अवस्थात्रितये यस्तु मनोवाकायकर्मभिः । वासुदेवं न जानाति स पापण्डी भवेद्विजः ॥                             | 90    |
| <b>किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा</b> येऽप्यवैष्णवाः । न स्पष्टव्या न वक्तव्या न द्रष्टव्याः कदाचन           | 1 ? ? |
| [+विसष्ट उवाच —                                                                                           |       |
| एवं श्रुत्वा च सा देवी शंकरेणाभिभाषितम् । विस्मयं परमं गत्वा पुनः प्रोवाच भामिनी]                         | ॥१२   |
| पार्वत्युवाच—                                                                                             |       |
| भगवन्परमं गुढ्यं पृच्छामि सुरसत्तम । मिय प्रीत्या समाचक्ष्व संशयो वर्तते भृशम् ॥                          | ? ३   |
| कपालभस्मचर्मास्थिधारणं श्रुतिगर्हितम् । तत्त्वया धार्यते देव गर्हितं केन हेनुना ।।                        | 8.8   |
| स्त्रीचापल्येन देवेश पृच्छामि त्वां महामते । महानुभावात्कधितं न कर्तव्यं महेश्वर ।।                       | १५    |
| त्वयेति न पुरा प्रोक्तं विस्तरेण महाप्रभो । अकर्नव्यमिति प्रश्नं क्षन्तुमर्हास मे प्रभो ॥                 | १६    |
| विसष्ठ उवाच—                                                                                              |       |
| इति देव्या हरः पृष्टो रहस्ये जनवर्जिते । उवाच पर्मं गृह्यं यद्यदाचरितं स्वकम् ।।                          | १७    |
| श्रीरुद्र उवाच                                                                                            |       |
| शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यहुतं परमाद्धतम् । न वक्तव्यं त्वया देवि जनेषु कथितं मया ॥                         | 26    |
| अपृथक्त्वाच्छरीरस्य वक्ष्यामि तव सुत्रते। नमुच्याद्या महाँदृत्याः पुग स्वायंभुवेऽन्तरे ॥                  | 99    |
| महाबैला महावीर्या महावीरा महौजसः । सर्वे विष्णुरताः शुद्धाः सर्वेपापविवर्जिताः ॥                          | २०    |
| त्रयीधर्मयुताः सर्वे भन्ना इन्द्रपुरागमाः । विष्णोः समीपमागम्य भयातीः शरणं गताः ॥                         | ₹?    |
| देवा ऊचुः —                                                                                               |       |
| अजेयान्सर्वदेवानां तपोनिर्ध्तकल्मपान् । त्वमेवतान्महादैत्याञ्जेतुमईसि केशव ।।                             | २२    |
| क अवधिकारवर्षक गरी के गरवक्ता । अवधिकारक के न                                                             | •     |
| <ul> <li>अ धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटो झ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटो झ. पुस्तकस्थः ।</li> </ul> |       |

९ इ. फ. बलपरीवारा महावीयों में। २ झ. फ. सर्वधर्मर्रा

महादेव उवाच---

इत्याकण्ये इरिवीक्यं देवानां च भयानकम् । तानवध्यान्विदित्वाऽथ मामाइ पुरुषोत्तमः ॥ २३ श्रीभगवानुवाच—

त्वं हि रुद्र महाबाहो मोहनार्थे सुरद्विषाम् । पाखण्डाचरणं धर्मे कुरुष्व सुरसत्तम ॥ तामसानि पुराणानि कथयस्य च तान्यति । मोहनानि च शास्त्राणि कुरुष्य च महामते ॥ २५ मयि भक्ताश्च ये वित्रा भविष्यन्ति महर्षयः । त्वच्छक्त्या तान्समादिक्य कथयस्व च तामसान् कणादं गीतमं शक्तिमुपमन्युं च जैमिनिम्। कपिलं चैव दुर्वासं(दुर्वाससं च)मृकण्डुं च बृहस्पतिम् भागवं जेमद्धि च द्शैतांस्तामसावृषीन् । भावशक्त्या समाविश्य कुरुते(ध्व) जगतो हितम् २८ त्वच्छकत्या संनिविष्टास्ते तमसोद्रिक्तया भृत्रम्। तामसास्ते भविष्यन्ति क्षणादेव न संज्ञयः २९ कथयिष्यन्ति ते विपास्तामसानि जगत्रये । [ अपुराणानि च शास्त्राणि त्वया सँत्येन वेदिताः॥ कपालचर्मभस्मास्थिचिद्वान्यपि हि सर्वशः । त्वमेव धृतवाङ्घोकान्मो (त्वा लोकान्वे मो)हयस्व जगत्रये]।। तथा पाञ्चपनं शास्त्रं न्वमेव कुरु सुवत । कङ्कालशैवपाषण्डमहाशैवादिभेदतः ॥ \$2 अवलक्ष्य मतं सम्यग्वेदवाह्यं द्विजाधमाः । भस्मास्थिधारिणः सर्वे भविष्यर्न्ति न संज्ञयः ॥३३ त्वां परत्वेन वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु तामसाः । तेषां मतमधिष्ठाय सर्वे दैत्याः सनातनाः ॥ 38 भवेयस्ते मद्विमुखाः क्षणादेव न संशयः । अहमप्यवतारेषु त्वां च रुद्र महाबल ॥ 39 तामसानां मोहनार्थं पूजयामि युगे युगे । मतमेतद्वष्टभ्य पतन्त्येव न संज्ञयः ॥ 38

महादेव उवाच-

तच्छन्वाऽहं यथोक्तं नु वासुदेवेन भामिनि । समुद्दिग्रमना दीनो वभूवात्र वरानने ॥ र ६ नमस्कृत्वाऽथ तं देवमत्रवं परमेश्वरम् । त्वयोदितमिदं देव करोमि यदि भूतले ॥ 36 तस्मान्नाशो हि मे नाथ भविष्यति न संशयः । न शक्यं हि मया कर्तुमेतत्कृत्यं हरेऽधुना ॥३९ त्वदाङ्गाऽपि च नोल्लङ्घ्या एतदुःखतरं महत् । एवमुक्तस्ततो देवि समाश्वास्य च मां पुनः ४० आत्मनाशाय ते नात्र भवन्वित्याह नो(मां) हरिः । देवतानां हिताशीय कुरुष्व वचनं मम।। ४१ तवाष्युज्जीवनोपायं कथयामि सुरोत्तमं । नित्यं जप महाबाहो मम नामसहस्रकम् ॥ ८२ हृदये मां समाध्याय जप मन्नं ममान्ययम् । षडक्षरं महामन्नं तारकं ब्रह्म उच्यते ॥ 83 ये भजन्ति हि मां भक्त्या तेषां मुक्तिर्न संशयः । इन्दीवरदल्ड्यामं पद्मपत्रविलोचनम् ॥ ४४ श्रद्वारिशार्क्रेष्यरं सर्वाभरणभृषितम् । पीतवस्तं चतुर्वादुं जानकीपियवछभम् ॥ 86 श्रीरामाय नम इत्येवमुचार्य मन्त्रमुत्तमम् । सर्वदुःखहरं हेतत्पापिनामपि मुक्तिदम् ॥ 86 इदं मन्नं जपिन्नत्यममलस्त्वं भविष्यसि । भस्मास्थिधारणाद्यतु संभूतं किलिबपं त्विय ॥ 80

## \* धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. च. ज. पुस्तकस्थः ।

१ क. च. ज. ताम्स्माश्वास्य दिवपालान्विः। २ क. ज. जामदग्न्यं। ३ ङ. झ. ज. <sup>\*</sup>न्।तवः। ४ ज. सत्वेन वृंहिताः। ५ ङ. व. इत्यं।६ क. ज. <sup>\*</sup>न्ति हाचेतसः।त्वां। ७ क. ज. भ। दत्तवान्कृमया महामात्मनाः। ८ क. च. ज. जपन्ति । ९ च. <sup>\*</sup>क्वासिशः।

| मङ्गलं तदभू(ज्रवे)त्सर्वे मन्मचोचारणाच्छुभात् । तद्विता(ब्रा)न्नाशयिष्यामि सदा सर्वे सु(व                       | न्मु)<br>४८ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| रोचम ॥                                                                                                          | _           |
| मदन्यदेवताभक्तिर्जायते न तु सुत्रत । मनसैवार्चय हृदि मां नाथं पुरुषोत्तमम् ॥                                    | ४९          |
| मदाज्ञां कुरु मत्त्रीत्या सर्वमेतच्छुभं तव । इति संदिक्य मां देवि विससर्ज मरुद्रणान् ॥                          | ५०          |
| विस्रष्टास्तेन ते देवा निर्हताः स्वाश्रमान्ययुः । ततो मां प्रार्थयामासुर्देवा इन्द्रपुरोगमाः ।। इन्द्रादय ऊचुः— | ५१          |
| भीघं कुरु हितं देव यथोक्तं हरिणाऽधुना ।                                                                         | 42          |
| महादेव ज्वाच —                                                                                                  | ,           |
| देवतानां हिताथीय द्वत्तिः पाषण्डिनां शुभे । कपालचर्मभस्मास्थिथारणं तत्कृतं मया ॥                                | 43          |
| तामसानि पुराणानि यथोक्तं विष्णुना मम । पापण्डरीवशास्त्राणि यथोक्तं कृतवानहम् ॥                                  | 48          |
| मच्छकत्या वे समाविष्य गौतमादिद्विजानि । वेदबाह्यानि शास्त्राणि सम्यगुक्तं मयाऽनिधे।                             | 144         |
| इदं मतमबृष्टभ्य मां दृष्ट्वा सर्वराक्षसाः । भगवद्विमुखाः सर्वे वभृतुस्तमसाऽऽदृताः ॥                             | હ ફ         |
| भस्मादिधारणं कृत्वा महोत्रतमसाऽऽवृताः । मामेव पूजयांचकुर्मामासृक्चन्द्रनादिभिः ॥                                | 40          |
| मत्तो वरप्रदानानि लब्ध्वा मदबलोद्धताः । अत्यन्तविषयासक्ताः कामकोधसमन्विताः ॥                                    | 46          |
| सच्चद्दीनास्तु निर्वीर्या जिता देवगणेस्तदा । सर्वधर्मपरिश्रष्टाः काले यान्त्यधर्मा गतिम् ॥                      | ५९          |
| से मे मतमबृष्टभ्य चरन्ति पृथिवीतले । सर्वधमेंश्च रहिताः पश्चयन्ति निर्यं सदा ॥                                  | <b>E</b> 0  |
|                                                                                                                 | -           |
| एवं देवहितार्थाय वृत्तिमें देवि गाँहता । विष्णोराज्ञां पुरस्कृत्य कृतं भस्मास्थिधारणम् ॥                        | £ ?         |
| बाह्मचिद्गमिदं देवि मोहनार्थाय विद्विषाम् । अथान्तहृदये नित्यं ध्यात्वा देवं जनार्दनम् ॥                        |             |
| जपन्नेत्र च तं मद्रं तारकं ब्रह्मवाचकम् । सहस्रनामसैद्दशं विष्णानीरायणस्य तु ॥                                  | ६३          |
| षडक्षरमहामञ्जं रघुणां कुलवर्धनम् । जपन्वं सततं देवि सदानन्दसुधाञ्चतम् ॥                                         |             |
| सुखमान्यन्तिकं ब्रह्म हाश्रामि सततं क्रुभे ।                                                                    | ६४          |
| पार्वत्युवाच—                                                                                                   |             |
| तामसानि च शास्त्राणि समाचक्ष्य ममानय । संशेक्तानि च यैर्विमर्भगवद्भक्तिवर्जितः ॥                                |             |
| <b>तेषां नामा</b> नि क्रमशः समाचक्ष्त्र सुरेश्वर ॥                                                              | ६५          |
| रुद्र उवाच                                                                                                      |             |
| मृणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम् । येषां स्मरणमात्रेणं पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥                           | ६६          |
|                                                                                                                 | ६७          |
| कणादेन तु संशोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्। गातमन तथा न्यायं सांख्यं तु किपलेन वे।।                              | ६८          |
| िषणेन तथा प्रोक्तं चार्वाकमतिगाईतम् । देत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्धिपणा ॥                                 | ६९          |
|                                                                                                                 | 90          |
|                                                                                                                 | ७१          |
| मान काम नाम कर्य काल महामानी । मान द्वालना माना वंशमधाना वंशम                                                   | - 1         |

<sup>+</sup> अत्र क. ज. इ. फ. पुस्तकेष्वःयायसमाप्तिर्वर्तते । \* धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाटः क. ज. इ. फ. पुस्तकरदः ।

९ इ. म. निवृत्ताः । २ इ. इ. म. सकृत्यिविः । ३ क. च. ज. भूमोहः स्याज्ज्ञानि । ४ इ. मू । स्ववःमेरः ।

कर्भसक्तपत्याज्यत्वमत्र वै मतिपाद्यते । [+सर्वकर्मपरिभ्रष्टं वैधर्म्यत्वं ततुच्यते ।। ७२ परेन्नजीवयोरैक्यं मया तु प्रतिपाद्यते] । ब्रह्मणोऽस्य स्वयं रूपं निर्गुणं वश्यते मया ॥ 40 सर्वस्य जगतोऽप्यत्र मोहनार्थं कलौ युगे । वेदार्थवन्महाशास्त्रं मायया यदवैदिकम् ॥ 80 मयैव रहयते देवि जगतां नाशकारणात् । द्विजन्मना जैमिनिना पूर्व वे(चे)दमपार्थकम् ।। ७३ निरीश्वरेण वादेन कृतं सास्त्रं महत्तरम् । शास्त्राणि चैत्र गिरिजे तामसानि निबोध मे ॥ \$e पुराणानि च वक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्। ब्राह्मं पाद्यं वैष्णवं च क्षेत्रं भागवतं तथा ॥ ७७ तथैव नारदीयं च मार्कण्डेयं तु सप्तमम् । आग्नेयमष्टमं मोक्तं भविष्यं नवमं तथा ॥ 50 द्शमं ब्रह्मवैवर्ते लैक्नमेकादशं स्मृतम् । द्वादशं च वराइं च वामनं च त्रयोदशम् ।। 90 कीर्म चतुर्दशं मोक्तं मान्स्यं पश्चदशं स्मृतम् । पोडशं गारुडं मोक्तं स्कान्दं सप्तदशं स्मृतम्।।८० अष्टाद त्रं तु ब्रह्माण्डं पुराणानि यथाक्रमम् । मात्स्यं कौर्म तथा लेङ्गं शैवं स्कान्दं तथेव च।।८१ आग्नयं च षडेतानि तामसानि निवोध मे । वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं सुभम् ॥ 63 बारुडं च तथा पाद्यं वाराहं ग्रुभद्रीने । सान्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि ग्रुभानि वै ॥ 63 ब्रह्माण्डं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं तथैव च । भविष्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निवोध मे ॥ 83 सान्विका मोक्षदाः प्रोक्ता [शराजसाः स्वर्गदाः ग्रुभाः। तथैव तामसा देवि निरयप्राप्तिहेतवः८५ तर्थेव म्यूनयः प्रोक्ता] ऋषिभिस्त्रिगुणान्विताः । [+सान्विका राजसाश्चेव तापसाः शुभदर्शने ॥ ·वासिष्ठं चैत्र हारीतं व्यासं पाराञ्चरं तथा]। भारद्वाजं काक्ष्यपं च सान्त्रिका मुक्तिदाः शुभाः८७ याइवल्क्यं तथाऽऽत्रेयं तैत्तिरं दाक्षमेव च । कात्यायनं वैष्णत्रं च राजसाः स्वर्गदाः शुभाः ८८ गौतमं वार्द्यस्पत्यं च मांवर्ते च यमं म्मृतम् । शाह्वं चौशनसं देवि तामसा निरयपदाः ॥ किनत्र बहुनोक्तेन पुराणेषु स्मृतिष्वपि । तामसा नरकायैव वर्जयेत्तान्विचक्षणः ॥ ९ ० एवत्तं सर्वमास्यानं प्रसङ्गाच्छभदर्शने । शेषां च प्रभवावस्थां हरेवेक्ष्यामि ते शृणु ॥ 63

इति श्रीमहापुराणं पाद्म उत्तरखण्डे गुणत्रयीववरणं नाम विषक्ष्यधिकद्विज्ञततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥

# आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — ४६२७२

### अथ चतुःपर्छ्याधकद्विशततमाऽध्यायः ।

रुद्र उवाच— हिरण्यक्त हिरण्याक्षी काञ्यपेयो महाबलौ । दितिपुत्री महावीयो सर्वदैत्यपती उभौ ॥ १ नाम्ना तो जयविजयो श्वेतद्वीप हिर्र गतौ । तिस्मिन्प्रविष्टान्योगीन्द्रान्सनकादीन्महाबलौ ॥ २ वारयामासतुर्देवि हिरसंदर्शनोत्सुकान् । तेश्व शप्तौ महावीयो द्वारपालौ सुरोत्तमौ ॥ १ सनकादय अचुः—

उत्सृज्येतत्पृथिव्यां च यातं देवस्य किंकरी ।

<sup>+</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाटः क. च. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः। \* धनुश्चिहान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः। + धनु-श्चिहान्तर्गतः पाटः क. च. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः।

| रुद्र उवाच                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| इति शापं तयोर्दस्वा तत्र तस्थुर्भुनीश्वराः । देवस्तदर्थं ज्ञात्वा च तानाह्य च तावपि ।।         |              |
| ती चोत्थायात्रवीत्तंत्र भगवान्भूतभावनः ॥                                                       | 4            |
| भगवानुवाच                                                                                      |              |
| कृतवन्तौ महावीर्यावपराधं महात्मनाम् । नातिक्रमणीयभिदं भवद्र्यां द्वारपालकौ ।।                  | Ę            |
| दासत्वं सप्त जन्मानि युवां भक्तौ ममानघौ । अमित्रतां तथा त्रीणि जन्मानि भजतं तु वा              | 119          |
| रुद्र उवाच                                                                                     |              |
| इत्युक्ती ती महावीर्यावब्रुतां परमेश्वरम् ॥                                                    | 6            |
| जयविनयावृचतुः—                                                                                 |              |
| चिरकालं महीं पाप्तुमसमर्थी स्वमानद । तस्मात्रीण्येव जन्मानि विद्विदन्वं च भजावहे ॥             |              |
| इती त्वर्येव देवेश प्राप्स्यावी भवदन्तिकम् ॥                                                   | 9            |
| रुद्र उवाच                                                                                     |              |
| इत्युक्त्वा द्वारपाली तौ पूर्व जातौ महाबली । कञ्यपस्य महावीर्यी दितिगर्भे महासुरी ।।           | 20           |
| हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षः कनिष्ठकः । उभौ तौ लोकविख्यातौ महावीर्यवलोद्धतौ ॥             | 9 9          |
| अप्रमाणश्ररीरः स हिरण्याक्षो मदोद्धतः । उत्पाद्धा)च्य बाहुसाहुनः पृथिवी समहीधराम्।             | 155          |
| ससागरां द्वीपयुतां सर्वपाणिसमन्विताम् । उत्पाट्य शिरसाऽऽधार्य पविवश रसातलम् ॥                  | ? 3          |
| ततो देवगणाः सर्वे चुकुशुर्भयपीडिताः । शरणं प्रययुर्देवं नारायणमनामयम् ॥                        | 8.8          |
| ततस्तद् द्रुतं ज्ञात्वा शङ्क्चकगदाधरः । वाराहरूपमास्थाय विश्वरूपी जनार्दनः ।।                  | १६           |
| अनादिमध्यान्तवपुः सर्वदेवमयो विभुः । विश्वतःपाणिपाचक्षुर्महादंष्ट्रां महाभुजः ॥                | १६           |
| दंष्ट्रयेकया तं देत्यं जघान परमेश्वरः । [ *संचृणितमहागात्रो ममार दितिजाधमः ।।                  | 9.9          |
| पतितां घरणीं दृष्ट्वा दंष्ट्रयोद्धृत्य पूर्ववत्] । संस्थाप्य धारयामास क्षेपे कृर्भवपुस्तदा ।।  | 3.6          |
| तं दृष्ट्वा देवताः सर्वे क्रोडरूपं महाहरिम् । तुष्टुवुर्धुनयश्चेव भक्तिनम्रात्मपूर्वयः ।।      | 9 6          |
| देवा ऊचु:—                                                                                     |              |
| नमो यहवराहाय नमस्ते [+शतबाहवे । समस्तवेदवेदाङ्गतनवे विश्वरूपिणे ।।                             | २०           |
| सर्गस्थितिस्वरूपाय सर्वयद्गस्वरूपिणे । कलाकाष्टानिमेषाय नमस्ते] कालरूपिणे ।।                   | २ १          |
| भूतात्मने नमस्तुभ्यमृग्वेदवपुषे तथा । सुधात्मने नमस्तुभ्यं संवीधाराय ते नमः ॥                  | २२           |
| ऋचः स्वरूपिणे चैव चतुर्वेदमयाय च । [ अोंकाराय नमस्तुभ्यं यज्ञेवेदस्वरूपिणे ] ।।                | 23           |
| नमस्ते वेदवेदाङ्गसाङ्गोपाङ्गाय ते नमः। गोविन्दाय नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय च ॥                      | २४           |
| नमस्ते वेदविदुषे विशिष्टैकस्वरूपिणे । श्रीभृत्रीलाधिपतये जगत्पित्रे नमो नमः ।।                 | २५           |
| <b>रु</b> द्र उवाच—                                                                            |              |
| इत्यादिस्तुतिभिः स्तुत्वा देवं वराहरूपिणम् । अर्चयामासुरात्मेशं गन्धपुष्पादिभिर्हरिम् ।        | २६           |
| * अयं श्लोको झ. फ. पुस्तकस्यः । + धनुधिद्वान्तर्गतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्यः । † इदमधे क. उ | <b>开. 帮.</b> |
| क. पुस्तकस्यम् ।                                                                               |              |

९ क. ज. इ. फ. सामवेदाय । २ इ. फ. 'दिभिः सुराः । सं ।

समर्च्यमानस्तेर्देवैस्तेषामिष्टं वरं ददौ । गन्धर्वेरप्सरोमिश्च गीयमानो मुदा इरिः ॥ २७ महिषिभिः स्तूयमानस्तित्रेवान्तरधीयत । एभिः स्तुत्वा नरो भक्त्या प्रातरुत्थाय भिक्तमान् २४ ईप्सिनां लभते भूमिं वरमस्यफलान्विताम् । एतत्ते सर्वमाख्यातं वाराद्दं वैभवं इरेः ॥ नार्रासद्दं तथा वक्ष्ये शृणु देवि वरानने ॥ २९

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे वाराहावतारकथनं नाम चतुःषष्ट्यिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६४ ॥

## आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः -- ४६३०१

#### अथ पत्रपष्ट्यधिकद्विशतनमोऽध्यायः।

| रुट्र उवाच—                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| भ्रातरं निहतं ज्ञान्त्रा हिर्ण्यकशिषुस्ततः । तपस्तेषे महादैत्यो मेरोः पार्श्वे च मां प्रति ॥          | ?     |
| दिब्यवर्षसहस्राणि वायुभक्षो महावलः । जपन्पश्चाक्षरं मन्नं पूजयामास मां शुभे ॥                         | 3     |
| ततः प्रहृष्टमनमा तमवोचं महासुरम् । वरं दृणीष्व दैतेय यत्ते मनसि वर्तते ।।                             |       |
| ततः प्रोवाच देतेयो मां प्रसन्नं शुभानने ।।                                                            | 3     |
| हिरण्यकशिपुरुवाच —                                                                                    |       |
| देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । पज्जपक्षिमृगाणां च सिद्धानां वै महात्मनाम् ॥                   | 8     |
| यक्षविद्याधराणां च किंनराणां तथैव च । सर्वेषामेव रोगाणामायुवानां तथैव च ॥                             |       |
| सर्वेषामृर्षिमुख्याना(णा)मवध्यत्वं प्रयच्छ मे ।।                                                      | 4     |
| रुद्र उत्राच                                                                                          |       |
| एवमस्त्विति तद्रक्षस्त्वत्रवं प्रियद्र्शने । मत्तो महावरं प्राप्य स देतेयो महाबलः ॥                   | Ę     |
| जित्वा महेन्द्रं देवांश्व स त्रलाक्यंश्वरोऽभवत् । सर्वाश्च यज्ञभागांश्च स्वयमेवाग्रहीद्वलात् ॥        | 9     |
| त्रातारं नाधिगच्छन्ति देवतास्तेन निर्जिताः । तस्यैव किंकराः सर्वे गन्धर्वा देवदानवाः ॥                | 6     |
| यक्षाश्च नागाः सिँद्धाश्च तस्येव वश्चवर्तिनः । उत्तानपादस्य सुतां कल्या <mark>णीं नाम कन्यकाम्</mark> | १     |
| उपयेमे विधानेन देत्यराजो महावलः । तस्यां जातो महातेजाः महादो दैत्यरादगुभे ॥                           | १०    |
| अनुरक्तो हपीकेशे गर्भवासेऽपि यो हरी । सर्वावस्थासु कृत्येषु मनोवाकायकर्मभिः ॥                         | ??    |
| नान्यं जानाति देवेशात्पद्मनाभान्सनातनात् । स काले चोपनीतः सन्गुरुगेहेऽवसत्सुधीः॥                      | 13    |
| अथीत्य मर्ववेदांश्र शास्त्राणि विविधानि च। कस्मिश्रिक्तय काले च गुरुणा सह दैरयजः॥                     | \$ \$ |
| पितुः सभीपमागत्य ववन्दे विनयान्वितः । तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तनयं ग्रुभलक्षणम् ।।                     |       |
| अङ्के निधाय दैत्येन्द्रः प्रोवाचेदं ग्रुंचिस्मिते ॥                                                   | 18    |
| हिरण्यकशिपुरुवाच <del></del>                                                                          |       |
| महाद चिरकालं त्वं गुरुगेहे निवेश्वितः । यदुक्तं गुरुणा वेद्यं तन्ममाऽऽचक्ष्व सुव्रत ॥                 | १५    |
| रुद्र उवाच                                                                                            |       |
| इति पृष्टः स्विपत्रा वै प्रहादो जन्मवैष्णवः । प्राह दैत्येश्वरं प्रीत्या वचनं कलुपाप <b>इम्</b> ॥     | १व    |

प्रहाद उवाच—
वो वै सर्वोपनिषदामर्थः पुरुष ईश्वरः । तं वै सर्वगतं विष्णुं नमस्कृत्वा ब्रवीमि ते ॥ १७ रुद्र उवाच—
इति विष्णुस्तवं अत्वा दैत्यराइविस्मयान्वितः । उवाच तं गुरुं रोषार्तिक त्वयोक्तं ममाऽऽत्मजे॥
समाऽऽत्मजस्य बुर्वुद्धे हरिसंस्तवमीदशम् । किमर्थमुक्तवाञ्चाङ्यमकार्थे ब्राह्मणोचितम् ॥ १९

समाऽऽत्मजस्य दुर्बुद्धे हरिसंस्तवमीदृशस् । किमर्थमुक्तवाञ्चान्यमभार्य ब्राह्मणोचितम् ॥ १९ अश्राच्यं मेद्मित्रस्य स्तवमेवं ममाग्रतः । वालेनापि कृतं ह्येतस्तरमादाद्विजाधम ॥ २० इत्युक्तवा परितो वीक्ष्य दैत्यरादकोधमूर्क्तिः । प्राह देत्यानसो विप्रो वध्यतामिति राक्षमः २१ इत्युक्ता राक्षसाः कुद्धाः कण्डनेषण(वन्धन) रञ्जुभिः । ववन्धुस्तं द्विजवरं भृशं देत्येश्वराज्ञया॥ वध्यमानं गुरुं दृष्ट्वा प्रहादो ब्राह्मणित्यः । उवाच पितरं तात इदं मे नोक्तवान्गुरुः ॥ २३ कृपया देवदेवस्य श्विक्षितोऽस्मि हरेः प्रभोः । नान्यो गुरुमें वदति स एव प्रेरको हरिः ॥ २४ श्रोता मन्ता तथा वक्ता द्रष्टा सर्वग ईश्वरः । हरिरेवाक्षयः कर्ता नियन्ता सर्वदेदिनाम् ॥ दस्मादनागसो विप्रो मोक्तव्यो मे गुरुः प्रभो ॥

रुद्र उवाच---

इति पुत्रवचः श्रुत्वा हिरण्यकिशपुस्ततः । तं ब्राह्मणं मोचियत्वा स्वसुनं माद्द विस्मयात् ॥ २६ हिरण्यकिशपुरुवाच—

कि बत्स त्वं भ्रमस्यैवं मिथ्याबाक्येंद्विजन्मनः। को विष्णुः किं तु तहृषं कुत्रासी संस्थितो हरिः अहमेवेश्वरो लोके त्रेलोक्याधिपतिर्मतः। मामेवार्चय गोविन्दं त्यज शत्रुं दुरासदम्।। २८ अथवा संकरं देवं रुद्रं लोकगुरुं प्रभुम्। अर्चयस्य सुराध्यक्षं सर्वेश्वर्यपदं शिवस्।। २९ त्रिपुण्द्रधारणं कृत्वा भस्मना देत्यपृजितम्। पृजयित्वा महादेवं पाशुपतोक्तमार्गतः।। ३०

रुद्र उवाच— इति दैत्यपतेर्वाक्यं श्रुत्वा दैत्यपु(त्वोचुस्तन्पु) रोहिताः ॥

₹ 9

पुरोहिता ऊचुः-

एवमेव महाभाग कुरुष्व वचनं पितुः । त्यज शत्रुं कटभारि पृजयस्य त्रिलोचनम् ॥ ३२ रुद्रात्परतरो देवो नास्ति सर्वभदो नृणाम् । पिता तवापि तस्येव प्रसादादीश्वरोऽभवत् ॥ ३३

रुद्र उवाच-

इति तेषां वचः श्रुत्वा महादो जन्म( दः माह ) वैष्णवः ॥

इं४

महाद उवाच—
अहो भगवतः श्रेष्ठचं यन्मायामोहितं जगत् । अहो वेदान्तिविदुपः(द्वांसः) सर्वलोकेपु पृजिताः॥
ब्राह्मणा अपि चापल्याद्वद्वत्त्येवं मदान्विताः । नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परम्॥३६
नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परम् । गतिर्विश्वस्य जगतः शाश्वतः स शिवोऽच्युतः
भाता विभाता जगतो वासुदेवः सनातनः । विश्वमेवेदं पुरुषस्तदिश्वपुपजीविति ॥ ३८
हिरण्मयवपुर्नित्यः पुण्टरीकनिभेक्षणः । श्रीभृळीळापतिः सोम्यो निर्मळः शुँभविग्रदः ॥ ३९

१ **ड. म. ब्रह्मणोदितम् ।** २ इत. मम पुत्रस्य । ३ क. ज. इत. फ. 'तिर्यतः । ४ इत. फ. 'म् । पति । ५ इत. फ. क्रुड्सि ।

तेनैव सृष्टी ब्रह्मेश्री सर्वदेवोत्तमावुभौ । तस्यैवाऽऽज्ञां पुरस्कृत्य वर्तेते ब्रह्मश्रंकरौ ॥ भीषाऽस्माद्वाति पवनो भिषोदेति दिवाकरः । भीषाऽस्मादिविश्वेन्द्रश्च मृत्युर्घावति पश्चमः॥ ४१ आसीदेको हिर्न्देवो नित्यो नारायणः परः । न ब्रह्मा न च ईज्ञानो न च चन्द्रदिवाकरौ ४२ न वा ग्रावापृथिच्यो च नक्षत्राणि दिवौकसः । तस्य विष्णोः परं धाम सदा पश्यन्ति सूरवः एवं सर्वोपनिषदामर्थं हित्वा द्विजोत्तमाः । रागाल्लोभाद्मयाद्वाऽपि अन्यत्र मतिमानसाः ॥ तं सर्वरक्षकं देवं त्यक्त्वा सर्वेश्वरं हरिम् । कथं पाषण्डमाश्रित्य पूजयामि च शंकरम् ॥ 89 लक्ष्मीपति देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् । इन्दीवरदलक्यामं पद्मपत्रायतेक्षणम् ॥ ४६ श्रीवन्सैलक्षितोरस्कं सर्वाभरणभृषितम् । सदाकुमारं सर्वेषां नित्यानन्दसुखप्रदम् ॥ 80 कृष्णं ध्यायेन्महात्मानो योगिनः सनकाद्यः । यमर्चयन्ति ब्रह्मेशक्राचा देवतागणाः ॥ 86 यस्य पत्न्याः कटाक्षार्थदृष्ट्या हृष्टा दिवीकसः । ब्रह्मेन्द्ररुद्रवरुणयमसोमधनाथिपाः ॥ 86 यन्नामम्मरणादेव पापिनामपि सत्वरम् । मुक्तिर्भवति जन्तूनां ब्रह्मादीनां सुदुर्रुभा ॥ 40 स एव रक्षकः श्रीको देवानामपि सर्वदा । तमेव पुजयिष्यामि लक्ष्म्या संयुत्तमीश्वरम् ॥ प्राप्स्यामि सुसुर्वनेत्र तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ 48 मद्र उवाच-इति तम्य वचः श्रृत्वा हिरण्यकशिपुस्ततः । क्रोधेन महताऽऽविष्टो जज्वालाग्निरिवापरः ॥ परितो वीक्ष्य देतेयानित्याह क्रोधमूर्छितः ॥ 42 हिर्ण्यकशिपुरुवाच-भीपणः शस्त्रमंघातः महादं पापकारिणम् । ममाऽऽज्ञया घातयध्वं अनुपूजनतत्परम् ॥ 43 रक्षिता इरिनेवेति वक्ष्यते तेन वै बलात् । अर्धेव सफलं तस्य पत्रयेयं इरिरक्षणम् ॥ 48 रुद्र उवाच-ततोद्यतास्त्रा देतेया हन्तुं देत्येश्वरात्मजम् । परिवार्य महात्मानं तस्थुद्देत्येश्वराज्ञया ॥ ५५ प्रहादोऽपि तथा विष्णुं ध्यान्वा हृदयपङ्कते । जपन्नष्टाक्षरं मन्त्रं तस्थौ गिरिरिवापरः ॥ 48 तं जम्नुः परिता वीराः शुलतोमरशक्तिभिः । प्रहादस्य वपुस्तत्र हरिसंस्मरणाच्छुभे ॥ 40 विष्णोः प्रभावाहुर्थर्षे बच्चभृतमभृद्धृक्षम् । अथ संप्राप्य तद्गात्रं महास्त्राणि सुरद्विषाम् ॥ 46 छिन्नानि च क्षिता पेतुर्नीलोत्पलदलानि व । अल्पमप्यस्य तहात्रं भेत्तुं दैत्या न च क्षमाः॥५९ विस्मितावाङ्युखास्तस्थुर्देन्यराज्ञोऽन्तिके भटाः । तादृग्विधं महात्मानं दृष्ट्वा पुत्रं तैमत्रणम् ॥ ६० विस्मयं परमं गत्वा देत्यराटकोधमूछितः । आदिदेश ततः सर्पान्दन्दशुकान्महाविषान् ॥ E ? वासुकिमधृतीन्भीमान्खाद्यध्वमिति ब्रुवन् । आदिष्टास्तेन राज्ञाऽथ ते नागाः सुमहाबलाः 43 ज्वलितास्या महाभीमास्तं चलादुर्महाबलम् । गरुडध्वजभक्तं तं विदश्य गरलायुधाः ॥ \$ P निर्विषा विक्रमद्वाना बभूबुरनिलाशनाः । वैनतेयसहस्रेण च्छित्रगात्राः सुविहलाः ॥ 88 मदुद्रुवुर्दिशः सर्वा वमन्तो रुधिरं भृत्रम् । तादृग्विधान्महासपीन्दञ्जा दैत्यपतिस्तदा ॥ 44 आदिदेश ततः कुद्धो दिग्गजान्सुमदान्त्रितान् । नोदितास्तेन राज्ञाऽथ दिग्गजाश्च मदोद्धताः

<sup>+</sup> इदमर्थ स. फ. पुस्तकस्थम्।

बरिबार्याय तं जमुर्दन्तैः पृथुतरैर्भृञ्जम् । अथ दिग्गजदन्ताश्च च्छिन्मूमूलैं।ऽपतन्भुवि ॥ E 9 दन्तैविनाकृता नागा भृशार्ता विषयुद्धेतुः । तान्दञ्चाऽथ महानागान्दैत्येन्द्रः कुपितो बली ॥ ६८ मज्याल्य च महावही चिक्षेप सुतमात्मनः । जलशायिषियं दृष्ट्वा प्रहादं हव्यवाहनः ॥ ६९ न ददाइ च तं धीरं प्रश्नान्तो सभवच्छित्वी । अदस्यमानं तं बालं दृष्टा राजा सुविस्मितः ॥७० मादाचस्मै विषं घोरं सर्वभूतहरं तदा । तस्य विष्णोः मभावाच विषमप्यमृतं भवेत ॥ 90 अर्पणात्तस्य देवस्य तदेवामृतमभुते । एवमाचैर्वधोपायैर्घोररूपैः सुदारुणैः ॥ ७२ नोद्यित्वाऽऽत्मर्जं राजा तस्यावध्यत्वमेक्ष्य च । ततः सम्राद्युतं पाह देत्यराड्डिसायाकुलः ७३ हिरण्यकशिपुरुवाच-स्वया विष्णोः परत्वं च सम्यगुक्तं ममाग्रतः । व्यापित्वात्सर्वभूतानां विष्णुरित्यभिधीयते॥७४ बोऽसी सर्वगतो देवः स एव परमेश्वरः । तस्य सर्वगतत्वं वै शत्यक्षं दर्शयस्व मे ॥ ७५ देश्वर्यशक्तितेजांसि ज्ञानवीर्यवलानि च। पश्येयं तस्य परमं रूपं गुणविभृतयः।। 30 सम्यग्द्या प्रयत्नेन विष्णुं मन्ये दिवीकसम् । मम प्रतिवली लोके नास्ति देवेषु कश्चन ॥ ७७ ई्शानवरदानेन सर्वभृतेष्ववध्यताम् । प्राप्तवान्सर्वभृतानां दुर्जयत्वं च मानद ॥ ईश्वरत्वं लभेट्विष्णुर्मा जित्वा बलवीर्यतः ॥ 96 महादेव उवाच-इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रहादः प्राह विस्मितः । हरेः प्रभावं दैत्यस्य कथयामास सुव्रतः ॥ ७९ महाद उवाच-बोऽसौ नारायणः श्रीमान्यरमात्मा सनातनः । वसनात्सर्वभूतेषु वासुदेवः स उच्यते ॥ 60 सर्वस्यापि जगद्धाता विष्णुरित्यभिधीयते । न किंचिदस्मादन्यत्र जगन्स्थावग्जक्रमम् ॥ 69 सर्वत्र चिद्चिद्वस्तु रूपं तस्येव नान्यथा । त्रिपाद्व्याप्तिः परव्योक्ति पादव्याप्तिरिहाच्युनः ॥८२ बोऽसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनार्दनः । योगिभिर्ददयते भक्त्या नाभक्त्या दृश्यते कचित द्रष्टुं न शक्यो रोषाद्वे मत्सरार्ध्वर्जनार्दनः । देवतिर्यद्यानुष्येषु स्थावरेऽपि च जन्तुषु ॥ 83 व्याप्य तिष्ठति सर्वेषु क्षुद्रेष्विप महत्तु च ॥ 64 महादेव उवाच-इति प्रहादवचनं श्रुत्वा दैत्यवरस्तदा । उवाच रोषतास्राक्षो भत्सीयन्स्वसुनं मुहुः ॥ ८६ हिरण्यकशिपुरुवाच-

असौ सर्वगतो विष्णुरिप चेत्परमः पुमान् । प्रत्ययं दुईयस्वाद्य बहुभिः किं प्रलापितैः ॥ 29 महादेव उवाच--

इत्युक्त्वा सहसा दैत्यः प्रासादस्तम्भमात्मनः । ताडयामास हस्तेन प्रहादमिद्मन्नवीत् ॥ ८८ हिरण्यकशिपुरुवाच-

अस्मिन्दर्शैय तं विष्णुं यदि सर्वगतो भवेत् । अन्यथा त्वां विधिष्यामो मिथ्यावाक्यमलापिनम्

संधिरार्षः ।

महादेव उवाच-

इत्युक्त्वा सहसा खड़माकृष्य दितिजेश्वरः । प्रहादोरसि चिक्षेप इन्तुं खड़ेन तं रुपा ॥ तस्मिन्क्षणे महाज्ञब्दः स्तम्भे संश्रूयते भृजम् । संवर्ताज्ञनिसंरावैः खिमव स्फुटितान्तरम् ॥ ९? तेन शब्देन महता दैत्यश्रोत्रविघातिना । सर्वे निपातिता भूमौ छिन्नमूला इव हुमाः ॥ ९२ विभ्यति संप्रुतं दैत्या मेनिरे वे जगत्रयम् । ततः स्तम्भे महातेजा निष्कान्तो वे महाहरिः ॥९३ चकार सुमहाघोरं जगन्क्षयनिभं(करं) स्वनम् । तेन नादेन महता तारकाः पतिता भुवि ॥ ९४ नृसिंहं वपुरास्थाय तत्रेवाऽऽविरभूद्धरिः । अनेककोटिसूर्याप्रितेजसा सुसमादृतः ॥ ९५ मुखे पञ्चाननप्ररूपः शरीरे मानुषाकृतिः । दंष्ट्राकरालवदनः स्फुरज्जिहावरोद्धतः ॥ ९६ ज्वालावलिनकेशान्तस्तप्तालातेक्षणो विभुः । सहस्रवाहुभिर्दीर्घैः सर्वायुधसमन्वितैः ॥ 99 हतो मेरुरिवाऽऽभाति बहुशाखनगान्वितः । दिव्यमाल्याम्बरघरो दिव्याभरणभूषितः ॥ 96 तस्यौ नृकेसरी बत्र संहर्तु सर्वेदानवान् । तं दृष्ट्वा घोरसंकाः नारसिंहं महाबलम् ॥ ९९ [ \*दम्धाक्षिपक्ष्मो दैत्येन्द्रो विद्वलाङ्गः पपात ह । प्रहादोऽथ तदा दृष्ट्वा नारसिंहोपमं हरिम् ] ॥ जयशब्देन देवेशं नमश्रके जनार्दनम् । ददर्श तस्य गात्रेषु वृसिंहस्य महात्मनः ॥ १०१ कोकान्समुद्रान्मद्रीपान्सुरगन्धर्वमानुषान् । अण्डजानां सहस्रं तु सटाग्रे तस्य दृश्यते ॥ १०२ हज्यन्ते तस्य नेत्रेषु (नेत्रयोस्तस्य) सोमसूर्याद्यस्तथा । [+कर्णयोरिश्वनौ देवौ दिश्वश्व विदि-803 शस्तथा]॥ ललाटे ब्रह्मरुट्टी च नभी वायुश्र नासिके । इन्द्राग्री तस्य वक्त्रान्ते जिह्नायां च सरस्वती १०४ दंष्ट्रासु सिंहशाईलशरभाश्र महोरगाः । कण्ठे च दृश्यते मेरुः स्कन्धेष्वपि(न्धेऽपि च) महाद्रयः॥ देवितर्यक्रानुष्याश्च बाहुष्वपि महात्मनः। नाभौ चास्यान्तरिक्षं च पादयोः पृथिवी तथा॥१०६ रामस्वीषधयः सर्वाः पादपा नम्बपङ्किषु । निःश्वासेषु च वेदाश्च साङ्गोपाङ्गसमन्विताः ॥ १०७ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्रणाः । सर्वाक्रेषु प्रदृश्यन्ते गन्धर्वाप्सरसञ्च ये ॥ इत्थं विभृतयस्तस्य दृश्यन्ते परमात्मनः । श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम् ॥ १०९ शक्क्षचक्रगदाखडुशाक्विद्यहेतिभिर्युतम् । सर्वोपनिषदामर्थं दृष्ट्या दैत्येश्वरात्मजः ॥ 990 हर्पाश्रुजलसिक्ताङ्गः प्रणनाम मुहुर्मुहुः । दैत्येन्द्रस्तु हरिं हष्ट्वा क्रोधान्मृत्युवशे स्थितः ॥ 355 योखुं खड्नं समुद्यम्य रक्तिहं तमथाद्रवत् । अथ दैत्यगणाः सर्वे लब्धसंज्ञा महाबलाः ॥ स्वान्यायुधानि चाऽऽधाय हरिं जघुस्त्वरान्विताः। पलालकाण्डानि यथा वहौ क्षिप्तान्यनेकशः तथैव भस्मतां यान्ति सहस्राण्यायुधानि वै । तान्यनेकानि दैत्यानां दृष्ट्वा नरहरिस्तदा ॥ ११४ सुर्देद्दाह च ज्वालामालाविरचितस्फुटैः । नृकेसरिसटोद्भृतविहना दानवा भृत्रम् ॥ निर्भस्मिताः क्षणात्सर्वे निःश्चषं तदभृद्धलम् । प्रहादं सानुगं हित्वा भस्मिते रक्षसां बले।। ११६ क्रोधाईत्यपतिः खडुमाकुष्याभ्यप्रपद्यतः । खडुहस्तं तु दैत्येन्द्रं जग्राहेकेन बाहुना ॥ 220 पातयामास देवेशो यथा शाखां महानिलः। गृहीत्वा पतितं भूमौ महाकायं नृकेसरी।। ११८

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

१ ड. त्र. 'र्दारूपः सं । २ इ. फ. 'कान्गिरीन्सप्तद्वी' । ३ इ. फ. 'दयो प्रहाः । क' । ४ ड. दंष्ट्राघे । ५ इ. ड. निर्भात्सताः ।

स्वोत्सक्के स्वापयित्वा च ददर्शासी मुखं हरेः(रिः)। विष्णुनिन्दाकृतं पापं तथा वैषावद्वेषजम्।। नृसिंहस्पर्श्वनादेव निर्भस्मितमभूत्तदा । अथ देखेश्वरस्यासौ महद्वात्रं नृकेसरी ॥ नसैविदारयामास तीक्ष्णैर्वजनिभैर्घनैः । स निर्मलात्मा दैत्येन्द्रः पत्र्यन्साक्षान्मुखं हरेः ॥१२१ नसैनिभिषदृदयः कृतार्थो विजहावसून् । तहात्रं शतथा भित्त्वा नसैस्तीक्ष्णेर्महाहरिः ॥ १२२ आकृष्यान्त्राणि दीर्घाणि कण्ठे संसक्तवान्त्रियात् । अथ देवगणाः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः ॥ ब्रह्मरुद्री पुरस्कृत्य शनैः स्तोतुं समाययुः । ते प्रसादयितुं भीता ज्वलितं विश्वतोमुखम् ॥१२४ मातरं जगतां धात्रीं चिन्तयामासुरीश्वरीम् । हिरण्यवर्णा हरिणीं सर्वोपद्रवनाञ्चिनीम् ॥ १२५ विष्णोनित्यानवद्याङ्गी ध्यात्वा नारायणीं शुभाम् । देवीसूक्तं जपन्भवत्या(न्तो वे) नमश्रकः सनातनीम् ॥ १२६ तैश्चिन्त्यमाना सा देवी तत्रैवाऽऽविरभृत्तदा । चतुर्भुजा विज्ञालाक्षी सर्वाभग्णभृषिता ॥ १२७ दुकुलवस्त्रसहिता दिव्यमालानुकेपना । तां हृष्ट्वा देवदेवस्य वियां सर्वे दिवाकमः ॥ 226 ऊचुः पाञ्जलयो देवीं प्रसन्नं कुरु ते प्रियम् । त्रेलोक्यस्याभयं स्वामी यथा द्यात्तथा कुरु महादेव उवाच-इत्युक्ता सहसा देवी त्रियं प्राप्य जनार्दनम् । प्रणिपत्य नमस्कृत्य प्रमीदेति उवाच तम् ॥१३० तां दृष्टा महिषीं स्वस्य शियां सर्वेश्वरो हिनः । रक्षःशरीरजं कोधं तत्याज स तु तन्क्षणातु ।।

अक्कमादाय तां देवीं समाश्चिप्य दयानिधिः । कृपासुधाईहत्र्या व निर्मक्षत महाहरिः ॥ १३२ ततो जय जयेत्युचैः स्तुवतां नमतां तदा । तद्यथादृष्टिनुष्टानां सानन्दः संभ्रमोऽभवत् ॥ १३३ ततो देवगणाः सर्वे इपीनर्भरमानसाः । ऊचुः प्राञ्जलयां देवं नमस्कृत्य जगन्पितम् ॥

देवगणा ऊचुः--

द्रष्टुमत्यद्भुतं तेजो न शक्तास्ते जगन्पते । अन्यद्भुतिमदं रूपं वहुवाहुपदाङ्कितम् ।। 934 जगत्रयं समाकान्तं तेजस्तीक्ष्णतरं तव । द्रष्टुं स्थातुं न शक्ताः स्म सर्व एव दिवाकसः ॥ १३६ महादेव उवाच-

अर्त्याधतस्तु विवुधस्तेजस्तदतिभीषणम् । उपसंहृत्य देवेशो वभूव मुखदर्शनः ॥ 979 **स**रत्कोटीन्दुसंकाशः पुण्डरीकनिभेक्षणः । सुधामयसटापुञ्जविद्युन्कोटिनिभः शुभः ॥ 276 नानारत्नमर्येदिव्यैः केय्रेः कटकान्वितः । बाहुभिः कल्पद्वक्षस्य शाखीर्घारव सन्फर्त्रः ॥१३९ चतुर्भिः कोमलैदिंव्यरेन्वितः परमेश्वरः । जपाकुमुमसंकार्शः शोभितः करपङ्कर्जः ॥ 3,80 श्रहचक्रपृहीताभ्यामुद्धाहुभ्यां विराजितः । वरदाभयहस्ताभ्यामितराभ्यां नृकसरी ॥ 388 श्रीवत्सकौरतुभोरस्को वनमालाविभृषितः । उद्यद्दिनकराभाभ्यां कुण्डलाभ्यां विराजितः १४२ हारकेयूरकटकेर्भूषणेः समलंकृतः । सन्याङ्गस्यश्रिया युक्तो राजते नरकेसरी ॥ 583 लक्ष्मीनृसिंहं तं दृष्ट्वा देवताः समहर्षयः । आनन्दाश्चजलैः सिक्ता हर्पनिर्भरचेतसः ॥ 888 आनन्द्रसिन्धुमप्रास्ते नमश्रकुर्निरन्तरम् । अर्चयामासुरात्मेशं दिव्यपुष्पसमर्पणेः ॥ 984 रत्नकुम्भैः सुधापृणेरिभिषिच्य सनातनम् । वस्त्रेराभरणेर्गन्धेः पुष्पेर्धृवर्मनोरमेः ॥ १४६ दिव्यैनिवेदितैदींपैरर्चियत्वा नृकेसिरम्(?) । तुष्टुवुदिव्यस्तुतिभिर्नमश्रकुर्मुहुर्मुहुः ॥ 280 ततः मसनो लक्ष्मीभस्तेषामिष्टान्वरान्ददी । ततो देवगणैः सार्थ सर्वेशो भक्तवत्सलः ॥ 388 प्रहादं सर्वदैत्यानां चके राजानमञ्ययम् । आश्वास्य भक्तं प्रहादमभिषिच्य सुरोत्तमेः ॥

१६

१७

द्दी तस्मै वरानिष्टान्भिक्तं चाच्यभिचारिणीम् । ततो देवगणैः सार्धं स्तूयमानो नृकेसरी १६० विकीर्णः पुष्पवर्षेस्तु तत्रवान्तरधीयत । ततः सुरगणाः सर्वे स्वं स्वं स्थानं मपेदिरे ॥ १६१ पुनश्च यद्वभागांश्च बुभुजुः भीतमानसाः । ततो देवाः सगन्धर्वा निरातद्वाऽभवंस्तदा ॥ १६२ तस्मिन्दते महादेत्ये सर्व एव प्रद्यिपताः । प्रहादस्तु तदा चके राज्यं धर्मेण वैष्णवः ॥ १६३ हरेः प्रमादलव्यं तु वेष्णवं राज्यमुत्तमम् । बहुभिर्यक्षदानाद्येरचियत्वा नृकेसरिम् ॥ १६४ काले हरिपदं प्राप्तो योगिगम्यं सनातनम् । एतत्प्रहादचरितं ये तु शृष्वन्ति नित्यक्षः ॥ १६५ ने सर्वे पापनिर्मुक्ता यास्यन्ति परमां गितम् । एतत्वे कथितं देवि नृसिंहवैभवं हरेः ॥ विष्णं च वेभवावस्थां गृणु देवि यथाक्रमम् ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरस्वण्ड उमामहेश्वरसंवादे नृभिंहप्रादुर्भावो नाम पत्रपछ्यश्विकद्विज्ञातनमोऽध्यायः ॥ २६५ ॥

## आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः - ४६४५७

#### अथ परपष्टयभिकद्विशतनमोऽध्यायः ।

रुद्र उवाच-महादम्य सुतो जज्ञ विरोचन इतीरितः । तस्य पुत्रो महाबाहुर्वेलिवेंश्वानरः प्रभुः ॥ स तु धर्मिवदां श्रेष्ठः मत्यमंधो जितेन्द्रियः । हरेः वियतमो भक्तो नित्यं धर्मरतः शुचिः ॥ स जित्वा सकलान्द्वान्सेन्द्रांश्च समरुद्रणान । त्रीह्रांकान्स्ववशे \*स्थाप्य राज्यं चक्रे महाबलः अकृष्टपच्या पृथिती बहुसम्यफलपदा । गावः पूर्णेदुघाः सर्वीः पादपाः फलपुष्पिताः ॥ स्वयमीनरताः सर्वे नराः पापविवर्णिताः । अचियन्ति हृपीकेशं सनतं विगतज्वराः ॥ ५ त्रवं चकार धर्मेण राज्यं दैन्यर्पानवैलिः । इन्द्रादित्रिद्शास्तस्य किंकराः समुपस्थिताः ॥ ऐर्श्वर्य त्रिपु लोकेषु वुभुजे वलदर्पक्रुत् । भ्रष्टगाङ्यं सुनं दृष्ट्वा तस्यापि हितकाम्यया ॥ 9 कब्यपो भार्यया साधी तपस्तेपे हरि प्रति । अदित्या सह धर्मात्मा पर्यात्रतसमन्वितः ॥ 6 अर्चयामास देवेशं पद्मनाभं जनादीनम् । ततो वर्षसहस्राणि तेन संपूजितो हरिः ॥ 9 तर्त्रेवाऽऽविरभृत्तस्य देव्या सह सनातनः । तं दृष्ट्वा (पुरतः) पुण्डरीकाक्षं शङ्कचक्रगदाधरम् १० इन्द्रनीलर्माणव्यामं सर्वाभरणभृषितम् । स्फुरिकरीटकेयूरहारकुण्डलशोभितम् ॥ \$ 5 कोम्तुभोद्धासिनोग्स्कं पीतवस्त्रण वेष्टितम् । श्रिया सह समासीनमण्डजेन्द्रे महात्मिन ॥ १२ तं ह्या जगनामीशं हर्पनि भैरचेतसा । पत्न्या सह नमस्क्रत्वा तुष्टाच द्विजसत्तमः ॥ ? 3 कश्यप उवाच-नमो नमस्ते लक्ष्मीश सर्वेद्ग जगदीश्वर । सर्वोत्मन्सर्वेदेवेश सृष्टिसंहारकारक ॥ 38 अनुदिनिधनानन्तवपुपे विश्वरूपिणे । नमस्ते वेदवेदाङ्गवपुषे सर्वचक्षुषे ॥ १५

नमो युवकुमाराय श्रीभृलीलाधिपाय च । नित्यमुक्तैकभोगाय परधान्नि स्थिताय च ॥

सर्वोत्मने नमस्तुभ्यं मूक्ष्मात्मूक्ष्मतराय च । कल्याणगुर्णयूर्णाय योगिध्येयात्मने नमः ॥

<sup>+</sup> मंधिरार्षः । 🔅 ल्यशार्षः ।

R

| -                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| चतुरात्मक्रमस्तुभ्यं चतुर्व्यूह नमोऽस्तु ते । पश्चावस्थाय ते तुभ्यं नमस्ते पश्चमात्मक ॥       | 20   |
| पश्चमात्मकनिष्ठेस्तैयोगिभिः पूज्यते(से) सदा । पश्चार्यतत्त्वविदुषां पश्चसंस्कारसंस्थितः ॥     | १९   |
| पश्चमस्यस्वरूपं ते विद्वेयं सततं हरेः । चतुर्वाक्परिपूर्णीत्मा नियतं कवयो विदुः ॥             | २०   |
| ते बाह्मणा जगत्सर्वे रक्षन्ति तव किंकराः। त्रयीमयाः कर्मनिष्ठा ये द्विजा भक्तवत्सल ॥          | 2 ?  |
| तेषां दयेक्षणादेव भवबन्धविमुक्तयः । नमस्ते त्रिजगद्धात्रे स्वयंधात्रेऽखिलात्मने ॥             | २२   |
| भाने विधाने विश्वाय विश्वक्षपाय ते नमः । नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय शार्क्षिणे ॥              | २३   |
| विष्णवे जिष्णवे तुभ्यं शुद्धसस्वाय ते नमः ॥                                                   | २४   |
| महादेव उवाच—                                                                                  |      |
| इत्यादिस्तुतिभिः सम्यक्स्तूयमानो महर्षिणा । माह गम्भीरया वाचा परितुष्टो जनार्दनः              | ।।२५ |
| भगवानुबाच                                                                                     |      |
| संतुष्टोऽइं द्विजश्रेष्ठ त्वया भक्त्या सर्माचतः । वरं हणीष्त्र भद्रं ते करोमि तत्र वाञ्छितम्  | ।।२६ |
| महादेव उवाच                                                                                   |      |
| ततः माइ इपीकेशं भार्यया सह कश्यपः ॥                                                           | २७   |
| कत्र्यप उवाच —                                                                                |      |
| पुत्रत्वं मम देवेश संपाप्य त्रिदेशां(त्रेदशं) हितम् । कुरुष्य बलिना देव त्रेलोक्यं निर्तितं व | लात् |
| इन्द्रस्यावरजो भूत्वा उपेन्द्र इति विश्वतः । येन केन च मार्गेण बलि निर्जिन्य मायया ॥          | ,    |
| त्रैलोक्यं मम पुत्राय देहि शकाय शाश्वतम् ॥                                                    | २०,  |
| महादेव जवाच                                                                                   |      |
| इत्युक्तस्तेन विमेण तथेत्याइ जनार्दनः । संस्तृयमानस्निद्शैस्तत्रैवान्बरधीयन ॥                 | 30   |
| एतस्मिनेव काले तु कश्यपस्य महात्मनः । अदित्या गर्भगागच्छद्भगवान्भृतभावनः ॥                    | 3 9  |
| तस्मिन्काले बिल्योगं दीर्घसत्रं महातपाः । अष्टमहर्षिभिः सार्धमारेभे तद्विधानतः ॥              | 32   |
| इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे वामनप्रादुर्भावो नाम                        |      |
| षर्षध्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६६ ॥                                                            |      |
| आदितः श्लोकानां समप्र्यङ्काः—४६४८९                                                            |      |
| **Village informations                                                                        |      |

#### अथ सप्तपष्टयधिकद्विशततमोऽध्याय: ।

श्रीशंकर उवाच—
अथ वर्षसहस्नान्ते सर्वलोकमहेश्वरम् । अदितिर्जनयामास वामनं विष्णुमच्युतम् ।।
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं पूर्णेन्दुसहश्चष्टुतिम् । सुन्दरं पुण्डरीकाक्षमतिस्वर्वतनुं हिरम् ।।
बद्धवेषधरं देवं सर्ववेदाङ्गगोचरम् । [अमेखलाजिनदण्डादिचिक्वरिक्कतमीश्वरम्] ।।
तं दृष्ट्वा देवताः सर्वाः श्वतक्रतुपुरोगमाः । स्तुत्वा महर्षिभिः सार्थे नमश्चकुर्महोजसम् ।।
ततः श्वसको भगवानाह तान्सुरसत्तमान् ।।

<sup>+</sup> इदमर्थ क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थम्।

९ स. "णांत्मित्रिय"। २ इ. "दशं शत"।

| वामन उवाच—                                                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| किं कर्तव्यं मया चाद्य तद्रवीय(द्श्र्य च) सुरोत्तमाः ॥                                            | G     |
| शंकर उत्राच—                                                                                      |       |
| ततः प्रहृष्टास्त्रिद्शास्तम् चुः परमेश्वरम् ॥                                                     | Ę     |
| देवा ऊचुः—                                                                                        |       |
| अस्मिन्काले बलेर्यक्को वर्तते मधुसूद्रम । अपत्याख्यानकालोऽयं तस्य दैत्यपतेः प्रभो ॥               |       |
| याचित्वा त्रिदिवं लोकं तत्र स्वं दातुमईसि ।                                                       | 9     |
| शंकर उवाच—                                                                                        |       |
| इन्युक्तस्त्रिदशैः सर्वैराजगाम विल हरिः । यागदेशे समासीनमृषिभिः सार्धमृष्टभिः ॥                   | C     |
| अभ्यागनं वदुं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दैत्यराद् । अभ्यागतः स्वयं विष्णुरिति हाससमन्वितः ॥              | 1 8   |
| पूजयामास विधिना निवेक्य कुसुमासने । प्रणिपत्य नमस्कृत्वा पाइ गद्गदया गिरा ॥ विलरुवाच—             | १०    |
| धम्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं मम जीवितम् । त्वामर्चियत्वा विवेन्द्र किं करोमि तव वि              | भेयम् |
| आगतोऽसि यदर्थे त्वमामुद्दिश्य द्विजोत्तम । तत्मयच्छामि ते शीघं ब्रुहि वेदविदां वर ॥               | १२    |
| शंकर उवाच—                                                                                        |       |
| ततः महृष्टमनसा तमुवाच महीपतिम् ॥                                                                  | \$ 3  |
| वामन उवाच                                                                                         |       |
| इर्णु राजेन्द्र वक्ष्यामि ममाऽऽगमनकारणम् । अग्निकुण्डस्य पृथिवी देहि दैत्यपते मम ।।               | \$8   |
| मम त्रिविक्रमपदाँ(मितां) महीं त्वं दातुमईसि । सर्वेषामेव दानानां भूमिदानमनुत्तमम् ॥               | १५    |
| यो ददानि महीं राजन्विपायाकिंचनाय वै । अङ्गुष्ठमात्रामपि वा स भवेत्पृथिवीपतिः ॥                    | १६    |
| न भूमिदानसदृशं पवित्रमिह विद्यते । भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छिति ॥                   | १७    |
| उभी तो पुण्यकर्माणो नियती स्वर्गगामिनी। तस्माऋमिं महाराज प्रयच्छ त्रिपदीं मम।।                    | 26    |
| [*एतदल्यां महीं दातुं मा विशक्क महीपते । जगत्रयपदानेन नाम भूप भविष्यति ॥]                         | १९    |
| शंकर उवाच—                                                                                        |       |
| ततः प्रहृष्टवदनस्तथेत्याइ महीपतिः । तस्मै महीपदानं तु कर्तु मेने विधानतः ॥                        | २०    |
| तं दृष्टा दत्यराजानं तदा तस्य पुरोहितः । उशना स्वत्रवीदाक्यं मा राजन्दीयतां मही ॥                 | 28    |
| जुक्र उवाच—                                                                                       |       |
| एप विष्णुः परेञ्चोऽथ देवैः संप्रार्थितो हैरिः । वश्चयित्वा महीं सर्वी त्वत्तः प्राप्तुमिहाऽऽगर    | तः ॥  |
| तस्मान्मही न दातव्या तस्मै राजन्महात्मने । अन्यमर्थे प्रयच्छस्त्र वचनान्मम भूपते ।।<br>शंकर उवाच— | २₹    |
| ततः प्रइस्य राजाऽसो तं गुरुं पाइ धेर्यतः ॥                                                        | २४    |
|                                                                                                   |       |

अयं श्लोक: क. ज. झ. फ. गुस्तकस्थः ।

बलिरुवाच-मीतये वासुदेवस्य सर्वे पुण्यं कृतं मया । अद्य धन्योऽस्म्यहं विष्णुः स्वयमेवाऽऽगतो यदि।।२५ तस्य मदेयमेवाद्य जीवितं च महासुखम् । तस्मादस्मै प्रयच्छामि त्रिलोकीमिप च ध्रुवम् ॥ २६ शंकर उवाच-इत्युक्तवा भूपतिस्तस्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः । वाञ्छितां प्रददौ भूमिं वारिपूर्वे विधानतः२७ परिणीय नमस्कृत्वा दत्त्वा वै दक्षिणं वसु । शोवाच तं पुनर्वित्रं प्रदृष्टेनान्तरात्मना ॥ बलिरुवाच-धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि तव दत्त्वा महीं द्विज । यथेष्टं तव विभेन्द्र तबृहाण महीमिमाम् ॥२९ शंकर उवाच-तमुवाच रृपं विष्णु राजंस्तव समीपतः । मापयामि पदेनाद्य पृथिवीं तव पञ्यतः ॥ o Ę इत्युक्त्वा बदुरूपं तद्विहाय परमेश्वरः । त्रिविक्रमवपुर्भृत्वा जग्राह पृथिवीमिमाम् ॥ 3 ? पश्चाञ्चत्कोटिविस्तीर्णो ससमुद्रमहीधराम् । ससागरां च सद्वीपां मदेवासुरमानुषाम् ॥ **3** S पादेनैकेन पुरुषो विकम्य मधुसूदनः । उवाच दैत्यराजेन्द्रं किं करामीति सांप्रतम् ।। ξĘ तद्वै त्रैविक्रमं रूपमी अरस्य महोजसम् । हितार्थमपि देवानामृपीणां च महान्मनाम् ॥ 38 न द्रष्टुमि शक्यं स्याद्वह्मणः शंकरस्य च । तत्पदं पृथिवीं सर्वामाक्रम्य मिरिने शुभे ॥ 34 अतिरिक्तं समभवच्छतयोजनमायतम् । दिच्यं चक्षुर्ददा तस्मे देत्यगा सनातनः ॥ 38 तस्मै संदर्शयामास स्वकं रूपं जनार्दनः । तद्विश्वरूपं देवस्य दृष्टा दृत्येश्वरो वली ॥ و چ महर्षमतुलं लेभे सानन्दाश्चपरिष्ठतः । दृष्टा देवं नमस्कृत्य स्तृत्वा स्तृतिभिरेव च ॥ भाह गद्भदया बाचा मह्येनान्तरात्मना ॥ 36 बल्हिरवाच--धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि त्वां दृष्ट्वा परमेश्वरम् । लोकत्रयं स्वमेर्वतदृहाण परमेश्वर ॥ 30 शंकर उवाच-अथ सर्वेश्वरो विष्णुर्द्वितीयं पदमव्ययम् । उद्ध्वं प्रसारयामास ब्रह्मलोकान्तमच्युतः ॥ 80 सनक्षत्रब्रहोपेतं सर्वे देवसमाष्ट्रतम् । पादो न परिपृणींऽभृद्च्युतस्य शुभानने ॥ 8 % ततः पितामहो दृष्टा चक्रपद्मादिचिद्धितम् । पदं तद्देवदेवस्य दृपसंकुलचेतसा ॥ ४३ धन्योऽस्मीति वदन्त्रह्मा गृहीत्वा स्वकमण्डलुम् । भक्त्या प्रक्षालयामास तत्र संस्थितवारिणा । अक्षरयमभवत्तोयं तस्य विष्णोः प्रभावतः । तत्तीर्थं मेरुशिखरं पपात विमलं जलम् ॥ 8'6 जगतः पावनार्थं वे चतुर्दिश्च पवाहितम् । सीता चालकनन्दा च घशुर्भद्रा यथाक्रमम् ॥ 82 ततश्रालकनन्दा च मेरोदेक्षिणतः स्मृता । त्रिधा नाम्ना त्रिपथगा त्रिस्नोता लोकपावनी ॥ ४६ ऊर्ध्वे मन्दाकिनी प्रोक्ता त्वधो भागवती तथा। मध्ये वेगवती गङ्गा पावनार्थे तृणां शिवा 84 तां दृष्टा मेरुमध्याचु प्रस्नवन्तीं शुभानने । आत्मनः पावनार्थाय शिरसाऽहमधारयम् ॥ 84 दिव्यवर्षसहस्रं तु धृत्वा गङ्गाजलं शुभम् । शिवत्वमगमं देवि सर्वलाकेषु पूजितः ॥ 86

यो वहेच्छिरसा गङ्गातीयं विष्णुपदोद्भवम् । प्राज्ञयेद्वा जगत्पुज्यो भविष्यति न संज्ञयः ॥

गङ्गा गङ्गिति यो ब्र्यायोजनानां शतैरि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छिति ॥ तनो भगीरथो राजा गौतमश्र महातपाः । तपसा पूजियत्वा मां गङ्गार्थ समयाचत ॥ 42 सर्वलोकहिनार्थाय तां गक्नां वैष्णवीं शिवाम् । तयोरहं तामददां पीत्या देवि सरिद्वराम् ॥ ५३ गीतमेन समानीता गौतमी तेन कीर्तिता । भागीरथीति विख्याता तेन राज्ञा द्वता यतः ॥ प्रसङ्गात्ते समाख्यातं गङ्गाजन्मात्यनुत्तमम् । ततो नारायणः श्रीमान्बल्रिदैंत्यपतेः प्रभुः ॥ 44 रसातलं गुभं लोकं पददी भक्तवत्सलः । सर्वेषां दानवानां तु नागानां यादसामपि ॥ 48 राजानं तु वर्लि चक्रे यावदाभृतसंष्ठवम् । प्रतिगृह्य वलेलींकान्वदुवेषेण दैत्यहा ॥ 40 महेन्द्राय ददौ प्रीत्या काञ्यपिर्विष्णुरच्ययः । ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च महौजसः ॥ 46 नुषुतुः स्तवनैदिव्यः पृजयामासुरच्युतम् । मंक्षिप्य तन्महद्भूपं तेषां संदर्शनाय वै ॥ 49 मंपूज्यमानिवद्शरन्तर्धानं ययौ हरिः । इत्थं सुरक्षितः शको विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ E 0 त्रें हो त्यं महदे श्वर्यमवाप त्रिद्शेश्वरः । एतत्ते सर्वमाख्यातं वामनं वैभवं शुभे ॥ 8 ? शेषं च वेभवं देवि तदृक्ष्यामि यथाक्रमम् ॥ ६२

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंबादे वामनचारितं नाम सप्तषष्टचार्घकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६७॥

# आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—४६५५१

#### अथाष्ट्रपष्टचिकद्भिश्चततमोऽध्यायः ।

| इ. <del>थर उत्राच—</del>                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| भृगुपुत्रो महानामीज्ञमद्विद्विज्ञोत्तमः । समस्तवेदवेदाङ्गपारगश्च महातपाः ॥               | ?  |
| तपस्तेषे स धर्मात्मा महेन्द्रं प्रति भामिनि । सहस्रवर्षपर्यन्तं गङ्गायाः पुल्लिने शुभे ॥ |    |
| ततः प्रसन्नः पादेदं भगवान्पाकशासनः ।                                                     | २  |
| इन्द्र उवाच—                                                                             |    |
| वरं द्वणीष्त्र विषेन्द्र यत्ते मनसि वर्तते ॥                                             | ş  |
| ईश्वर उत्राच—                                                                            |    |
| तनः प्रोवाच विप्रर्षिः परिनुष्टं शनकतुम् ।                                               | 8  |
| नमद्शिरुवाच—                                                                             |    |
| सुरभि देहि मे देव सर्वकामदुर्घा सैदा ॥                                                   | 4  |
| ईश्वर उवाच—                                                                              |    |
| तनः प्रसन्नो देवेशस्तस्मै विपाय गोत्रभित् । पददौ सुरभि देवि सर्वेकामदुर्घा तदा ।।        | Ę  |
| स लब्ध्वा सुरभि देवि जमदिव्रमिद्दातपाः । उवास स महैश्वर्यः शतकतुरिवापरः ॥                | 9  |
| रेणुकस्य सुतां रम्यां रेणुकां नाम नामतः । उपयेमे विधानेन जमदिव्रमेहातपाः ॥               | 6  |
| तया सह स धर्मात्मा रेमे वर्षाण्यनेकशः । पौलोम्या ग्रुभया देव्या यथा संकन्दनो विभुः       | ॥९ |
| ततः स पुत्रकामत्वादिष्टिं चके सुधार्मिकः । इष्ट्या संतोषयामास पाकशासनमीश्वरम् ॥          | १० |
| परितुष्टः शचीभर्ता तस्मै(ददी) पुत्रं महाबलम् । महीजसं महाबाहुं सर्वशत्रुपतापनम् ॥        | 25 |
|                                                                                          |    |

| अब कास्रेन विमेन्द्रो रेणुकायां शुचिस्मिते । पुत्रमुत्पादयामास महावीर्ये बलान्वितम् ॥     | ?   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| विष्णोरंश्चांत्रभागेन सर्वलक्षणलक्षितम् । तस्मिन्सुते महावीर्ये भृगुस्तस्य पितामहः ॥      | *   |
| नाम चास्मै ददौ इर्षाद्विष्णोरंश्चोपलक्षितम् । चक्रेऽय नामधेयं तु राम इत्यस्य शोभितम् ।।   | ?   |
| जमद्भेः समुत्पको जामदग्न्य इतीरितः । तद्भार्गवान्त्रयः सोऽपि बहुधे द्विजपुंगवः ॥          | ?   |
| उपनीतस्तथा तेन सर्वविद्याविद्यारदः । तपस्तर्तुं जगामाय शालग्रामाचलं पति ॥                 | ? 8 |
| ददर्ज कश्यपं तत्र ब्रह्मार्पमियतीजसम् । इर्षेण पूजितस्तेम मरीचितनयो द्विजः ॥              | ? ( |
| विधिना प्रदर्शे तस्मै मर्च वैष्णवमञ्ययम् । लब्धमन्नस्तदा रामः कत्र्यपातु महात्मनः ॥       | ? ( |
| पूजयामास विधिना स तदा कमलापतिम् । षडभरं महामुद्रं जपन्नेवं दिवानिशम् ॥                    | \$  |
| ध्यायन्कमलपत्राक्षं विष्णुं सर्वगतं हरिम् । तपस्तेचे स धर्मात्मा बहुवर्षाणि भागवः ॥       | 30  |
| जितेन्द्रियस्तु यतवाक्तत्र तस्यी महातपाः । जमदग्निश्च विप्रषिः स्थितो गङ्गातटे शुभे ।।    | 3   |
| चकार विधिवद्धर्मे यद्भदानादिकं महत् । धेन्याः प्रसादादिन्द्रस्य संपूर्णास्तस्य संपदः ॥    | २:  |
| कस्यचिस्वय कालस्य इंहयाधिपतिः प्रभुः । विजित्वा सर्वराष्ट्राणि सर्वसैन्यसमावृतः ॥         | 2   |
| भार्गवस्याऽऽश्रमं प्राप्य जमद्ग्नेर्महीपतिः । समीक्ष्य तं महाभागं ववन्दे मुनिसत्तमम् ॥    | 21  |
| पृष्टा तु कुञ्चलं तस्य महर्षेभीवितात्मनः । मददौ तृपतिस्तस्म वस्नाण्याभरणानि चे।।          | २०  |
| <b>शित्या संपूजयामास राजानं गृहमागतम् । मधुपर्केण विधिना पृजयित्वा तृपोत्तमम् ।।</b>      | ₹8  |
| ससैन्याय रुपेन्द्राय भोजनं पददी मुनिः । प्राधिता सुरिभस्तेन भागवेण सुधीमता ॥              | 30  |
| संपूर्णमञ्जपानादि ससर्ज सबला तदा । अक्षय्यमञ्जपानादि तया सृष्टं महानपाः ॥                 | 20  |
| ससैन्याय चुपेन्द्राय पददौ मुनिसत्तमः । तां दृष्ट्वा सवलां राजा कानृहलसमन्वितः ।।          | २९  |
| स्पृद्दां चकार पापात्मा तस्यां गवि स दुर्मतिः । अयाचन्सुरभि तत्र जगद्पि नृपोत्तमः ॥       | 30  |
| कार्तवीर्य उवाच                                                                           |     |
| संबलां देहि मे विम कपिलां सर्वकामदाम् । अन्यधेनुसहस्राणि दास्यामि तव सुत्रत ।।            | 3 8 |
| ईश्वर <b>उ</b> वाच—                                                                       |     |
| इत्युक्तस्तेन राज्ञाऽऽह जमदग्निर्महातपाः ॥                                                | 3   |
| जमदग्निरुवाच                                                                              |     |
| न देया सबला राजन्मया तब महीपते । इयं च देवदेवेन शक्रेण परिपालिता ॥                        |     |
| देवतानां धनं राजन्दातव्यं स्यात्कथं मया ॥                                                 | 3:  |
| <b>ईश्वर उवाच</b> —                                                                       |     |
| इत्युक्तः स तदा राजा कोधेन कलुपीकृतः । बलाज्जब्राह सबलां सर्वसैन्यसमावृतः ॥               | 3:  |
| ततः कुद्धा महाभागा सबला वरवर्णिनि । जघान तस्य सैन्यानि शृक्षेः कृतर्वरिष ॥                | 30  |
| घातियत्वा मुद्दूर्तेन तत्सेन्यं सवला क्षणात् । अन्तर्धानं गता देवी ययां शकान्तिकं क्षणात् | 31  |
| स्वसैन्यं निहतं दृष्ट्वा सोऽर्जुनः क्रोधमूर्छितः । मुष्टिना ताढयामास भागवं द्विजसत्तमम् ॥ | 31  |
| ताडितस्तेन बहुस्रो विकलाङ्गः प्रकम्पितः । पपात सहसा भूमो ममार द्विजसत्तमः ॥               | ş   |
| इत्वा मुनिवरं तत्र पापात्मा हैइयाथिपः । महाँसैन्यपरीवारो विवेश नगरं स्वकम् ॥              | 3   |

| रामस्तु देवदेवेत्रं पूजयामास भार्गवः । तेन संपूजितो देवः प्रसन्नः प्राह केशवः ॥                          | ٧o    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| श्रीभगवानुवाच—                                                                                           |       |
| प्रीतोऽस्मि तपसा बत्स भवतो नियतात्मनः । संप्रदास्यामि ते वित्र मच्छक्तिं परमां श्रुभाव                   | 185   |
| आवेशितोऽथ मच्छक्त्या जिह दुष्टाश्रुपोत्तमान् । भूभारकविनाशाय देवतानां हिताय वै । ईश्वर उवाच-             |       |
| इत्युक्त्वा पददौ देवः परशुं शत्रुधर्षिणम् । वैष्णवं च महाचापं दिव्यान्यस्नाण्यनेकशः ॥                    |       |
| दस्या प्रोवाच भगवाञ्चामदिग्नि(ग्न्यं) जनार्दनः ॥                                                         | 83    |
| भगवानुवाच                                                                                                | •     |
| मदोत्कटात्रृपान्द्रत्वा बहुशः परवीरहा । यहाण पृथिवीं सर्वी सागरान्तां द्विजोत्तम ॥                       | 88    |
| पालयस्य च धर्मेण वीर्येण महता दृतः । कालेन मत्पदं चापि मत्प्रसादाद्गमिष्यसि ॥                            | ४५    |
| ईश्वर उत्राच—                                                                                            |       |
| इत्युक्तवाऽन्तर्हितो देवो वरं दत्त्वा द्विजन्मने । रामोऽपि चाथ सहसा प्रययौ पितुराश्रमम्                  | ।।४६  |
| पितरं निहतं दृष्ट्वा भागीतः कोथमूर्छितः । निःक्षत्रां कर्तुमन्त्रिच्छन्महीं तृपसमाकुलाम् ॥               | 89    |
| जगाम इहयपतेर्नेगरं तृपसंद्वतम् । क्रोधावेशज्वलद्वात्रो द्वार्यतिष्ठदुदायुधः ॥                            | 86    |
| तं इष्ट्रा तत्पुरजना जामद्रग्न्यं महीजसम् । जाज्वल्यमानं वपुषा कालाग्निमित्र मेनिरे ॥                    | ४९    |
| भयानी विद्वताः सर्वे राजानं हैहयाधिपम् । शशंसुस्तं महासत्त्वं सर्वायुधसमन्वितम् ॥                        |       |
| श्रुत्वा स राजा नद्वाचयं पाइ विस्मितचेतसा ।।                                                             | 40    |
| हेहयाधिप उवाच—                                                                                           |       |
| [*कोऽमी मम पुरद्वारि सायुधः संस्थितो वलात्। महेन्द्रो वा यमो वाऽपि रुद्रो वा धनदोऽ                       | पे वा |
| सायुधो मन्पुरद्वारि स्थानुं शक्तो न कर्हिचित् ॥                                                          | 4 ?   |
| महादेव उवाच—                                                                                             |       |
| इत्युक्त्वा पार्थिवेन्द्रो वै किंकरान्सुमहावलान् । पेरयामास तं दुष्टं गृह्गीतेत्याह दुर्मतिः ॥           | ५२    |
| ते गत्वा दृहकुर्वीरं पुरद्वारि महावलम् । ज्वलन्तमित्र कालाप्तिं दुर्निरीक्ष्यं स्वतेज्सा] ॥              | ५३    |
| तस्य संदर्शनेऽप्यत्र शक्तास्ते न महाबलाः । ग्रहीतुकामास्तं वीरं समन्तात्प्रययुर्धेशम् ।।                 | 48    |
| तान्दृष्ट्वा मायुधानसर्वीन्पार्थिवन्द्रस्य किंकरात् । प्रइसन्प्राह विप्रेन्द्रो जामदग्निर्भ(ग्न्यो म )इ। | बलः   |
| परशुराम उवाच—                                                                                            |       |
| भागवस्य सुतो रामः संप्राप्तोऽहं नराधमाः । स्विपतुर्निधनात्सर्वान्हिनिष्यामि नृपोत्तमान् ।                |       |
| कार्तवीर्यस्य रुधिरं मत्पित्रे तिलसंयुतम् । दास्यामि पिण्डदानं च तच्छिरःकमलेन वै ॥                       | ५७    |
| महादेव उवाच-                                                                                             |       |
| इत्युक्तास्ते महावीयीः किंकरास्तस्य भूपबेः । शरैः संताडयामासुः पलालैरिव पावकम् ॥                         | 46    |
| ततः कुद्धो महावीर्यो रामः सत्यपराक्रमः । वेष्णवं चापमाकृष्य ज्यानिनादमथाकरोत् ॥                          | ५९    |
| तेन नाटेन महता पक्ति भवनत्रयम् । देवानामपि संत्रासां बभूव महदङ्गतम् ॥                                    | Ę o   |
| ततः पावकसंकाशैराश्चरोः सुमहाबलः । ताडयामास तान्वीरान्किकरान्वे महाबलान् ॥                                | € \$  |

इस्या तु किंकरांस्तस्य पार्थिवस्य महात्मनः । कालाग्निरिव संतस्थी सर्वभृतभयंकरः ॥ ६२ क्राचा तु किंकरान्स्वस्य इतान्रामेण धीमता । हैहयाधिपतिवीरः क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ 5 ₹ निर्ययो सइ सैन्येन यत्राऽऽस्ते भार्गबोऽव्ययः । तं दृष्ट्वा घोरसंकाशं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ६४ त्रस्ताः सर्वे जनास्तत्र श्रञ्जमाना जनक्षयम् । ततो युद्धमभूद्धोरं रामस्य नृपतेस्तदा ॥ 84 वासपावनैभीमैमेंघयोरिव वर्षतोः । ततो रामो महातेजास्तत्सैन्यं नृपतेस्तदा ।। ६६ संददाइ भ्रमात्सर्वे वैष्णवास्त्रेण लीलया । ततः परशुना रायस्तीक्ष्णेनामितविक्रमः ॥ ĘIJ चिच्छेद बाहुसाहस्रं कार्तवीर्यस्य दुर्मतेः । न शशाक महावीर्यो योदं रामेण भूपतिः ॥ 86 व्यवियों वभूवात्र पापेन स्वेन दुर्मतिः । चिच्छेद तच्छिरः कुद्धो रेणुकाननयो वली ॥ ६९ बहाद्रिशृद्धं बज्जेण यथा देवपतिर्वेली । इत्वा सहस्रवाहुं तं जामद्रग्न्यः प्रतापवान ।। 90 जवान पार्थिबान्सबीन्कुद्धः परजुना मृथे । रामं दृष्टा महारोद्दं पार्थिवाः पृथिवीतले ॥ 99 भयार्ता विद्युताः सर्वे मातङ्गा इव केसरिम् । विद्युतानपि भृपात्वान्पितुर्निधनमन्युना ॥ 93 ज्ञान भागवः कुद्धो नागानिव खगेश्वरः । निःक्षत्रं कृतवान्मर्वं जामद्प्रिः(ग्न्यः) प्रतापवान ॥ ररहा भगवानेकमिक्ष्वाकोः सुमहत्कुलम् । मातामहस्यान्वयन्वाद्रेणुकावचनात्तथा ॥ 80 बान्स्रष्ट्राज्यानकृत्वा वै मातामहकुलोद्भवान् । न हत्वा मनुवंज्यांस्तान्रामा नृपकुलान्तकः ॥७५ सर्वे तु भूभृतां वंशं नाशयामास वीर्यवान् । कृत्वा पृथ्वीं तु निःक्षत्रां जमद्ग्रिसृतो बली ॥७६ अश्वमेषं महायज्ञं चकार विधिवद्विजः । पददौ विप्रमुख्येभ्यः सप्तद्वीपवतीं महीम् ॥ दत्त्वा महीं स विभेभ्यो जामद्गन्यः प्रतापवान् । तपस्तप्तुं ययो सोऽथ नरनागयणाश्रमम्।।७८ एतचे कथितं देवि जामदग्रेमें(ग्न्यम)हात्मनः । शक्त्यावेशावताग्म्य चरितं शाक्तिंणः प्रभोः ७९ नोपास्यं हि भवेत्तस्य शक्त्यावेशान्महान्मनः । उपास्यो भगवद्भत्तेविममुख्यमेहान्मभिः ॥ ८० रामकृष्णावतारौ तु परिपूणौं निजेर्गुणैः । उपास्यमानाद्यविभिरपवर्गपर्दा हुणाम् ॥ इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे परशुरामचरितं नामाष्ट्रप्रष्ट्यांपकद्विज्ञाततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-- १६६३२

### अयैकोनसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

रद उवाच—
स्वायंभुवो मनुः पूर्व द्वादञ्चार्ण महामनुम् । जजाप गौतमीतीरं निमष विमले शुभे ।। १
तेन वर्षसद्द्येण पूजितः कमलापतिः । मत्तो वरं द्वणीष्विति तं मनुं(माह तं) भगवान्द्विः ।।
ततः मोवाच द्वेण मनुः स्वायंभुवो दिरम् ।। २
मनुस्वाच—
पुत्रत्वं भज देवेश त्रीणि जन्मानि चाच्युत । त्वां पुत्रलालसत्वेन भजामि पुरुषोत्तमम् ।। ३
सद्वुक्तस्तेन लक्ष्मीशः मोवाच सुमद्दागिरा ।। ४

| विष्णु <b>रुवाच</b> —                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| भविष्यति तृपश्रेष्ठ यत्ते मनसि काङ्क्षितम् । ममैव च महाप्रीतिस्तव पुत्रत्वहेतवे ॥         | 4     |
| स्थितिप्रयोजने काले तत्र तत्र नृपोत्तम । त्विय जाते त्वहमपि जातोऽस्मि तब सुव्रत ॥         | 4     |
| परित्राणाय साधूनां विनात्राय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि तवानघ ॥            | •     |
| रुद्र उवाच-                                                                               |       |
| एवं दक्ता वरं तस्मै बन्नैवान्तर्दधे इरिः । अस्याभूत्मथमं जन्म मनोः स्वायंभ्रवस्य च ॥      | 6     |
| रघूणामन्वये पूर्वे राजा दशरयो सभूत् । द्वितीयो बसुदेवोऽभूहृष्णीनामन्वये विभुः ॥           | 9     |
| कलेर्दिच्यमहस्राद्धप्रमाणस्यान्त्यपादके । शम्भलग्रामके मुख्ये ब्राह्मणः संजनिष्यति ॥      | ? •   |
| कौशल्या समभूत्पत्नी राङ्गो दश्वरथस्य हि । यदोर्वशस्य सेवार्थ देवकी नाम विश्वता ।।         | \$ \$ |
| इरिगुप्तस्य विषय्य भार्बा देवषभा पुनः । एवं मानृत्वमापन्ना त्रीणि जन्मानि शाङ्किणः ॥      | 35    |
| पूर्व रामस्य चरितं वक्ष्यामि तव सुत्रते । यस्य स्मरणमात्रेण विमुक्तिः पापिनामपि ॥         | ? }   |
| हिरण्यकहिरण्याक्षी द्वितीयं जन्म संश्रिती । कुम्भकर्णदश्रग्रीवावजायेतां महाबस्त्री ।।     | 18    |
| पुलम्त्यस्य सुनो विषो विश्रवा नाम धार्मिकः । तस्य पत्नी विज्ञालाक्षी राक्षसेन्द्रसुताऽनदे | 189   |
| मुकेशि(शी)ननया सा स्यात्सुमालेदीनवस्य च। केकशी नाम कन्याऽऽसीत्तस्य भार्या दृढ             | वता   |
| [क्रकामोद्रिका तु सा देवी संध्याकाले महामुनिम् । रमयामास तन्वक्री यथेष्टं शुभदर्शना ।     | 129   |
| संध्यां शत्वात्तमोद्रिक्तो ] तस्यां जातौ महावली । रावणः कुम्भकर्णश्च राक्षसौ लोकविश्वतौ   | 26    |
| कन्या शर्पणखा नाम जाताऽतिविकृतानना । कस्यचित्त्वथं कालस्य तस्यां जातो विभीषण              |       |
| सुक्षीलो भगवद्भक्तः सत्यवीन्धमेवाञ्जुचिः । रावणः कुम्भकर्णश्र हिमबत्पर्वतोत्तमे ॥         | २०    |
| महोग्रनपमा मां वे पूजयामासतुर्भृज्ञम् । रावणस्त्वथ दुष्टात्मा स्विज्ञरःकमलैः शुभैः ।।     | 38    |
| पूजयामास मां देवि दारुणेन च कर्मणा । ततस्तपत्रवं सुभ्रः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ।।          | २२    |
| बरं हणीव्य मे वत्स यत्ते मनसि वर्तते । ततः प्रोवाच दुष्टात्मा देवदानवरक्षसाम् ॥           | २३    |
| अवध्यन्वं प्रदेहीति सर्वलोक्तिगीषया । ततोऽहं दत्तवानस्मै राक्षसाय दुरात्मने ॥             | २४    |
| देवटानवयक्षाणामवध्यत्वं वरानने । राक्षमोऽसौ महावीर्यो वरदानाचु गर्वितः ॥                  | २५    |
| त्रीह्रांकान्पीइयामास देवदानवमानुषान् । तेन संबाध्यमानाश्च देवा ब्रह्मपुरोगमाः ॥          | २६    |
| भयार्ताः श्वरणं जग्मुरीश्वरं कमलापतिम् । ज्ञात्वाऽथ वेदनां तेषामुपायं च सनातनः ॥          |       |
| जवाच त्रिदशान्सर्वान्त्रह्मरुद्रपुरोगमान् ।                                               | २७    |
| भगवानुवाच—                                                                                |       |
| राक्को दत्तरथस्याहमुन्यत्स्यामि रघोः कुले । विधिष्यामि दुरात्मानं रावणं सहबान्थवम् ॥      | 36    |
| मानुषं वपुरास्थाय इन्मि देवतकण्टकर्म् । ब्रह्मशापाद्भवन्तोऽपि वानरत्वमुपागताः ॥           |       |
| कुरुध्वं मम साहाय्यं गन्धर्वाप्सरसोत्तमाः ॥                                               | २९    |
| रुद्र उवाच—                                                                               |       |
| इत्युक्ता देवताः सर्वा देवदेवेन विष्णुना । वानरत्वमुपागम्य जिह्नरे पृथिवीतले ॥            | ₹o    |
| * धनिश्वहान्तर्गतः पाठः क. च. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः।                                        |       |

९ इ. °िम युगे युगे। ए°। ९ क. स्त. च. ज. इ., अ. ढ. फ. वाग्धर्म°। ३ ज. इ. फ. °म्। निद्दार्ण।

| भार्मवेण मदत्ता तु मही सागरमेखला । दत्ता महर्षिभिः पूर्वे रघूणां सुमहात्मनाम् ॥          | 3 ?  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| वैवस्वतमनोः पुत्रो राज्ञां श्रेष्ठो महाबलः । इक्ष्वाकुरिति विख्यातः सर्वधर्मविदां वरः ॥  | 32   |
| तदन्वये महातेजा राजा दश्वरयो बली । अजस्य नृपतेः पुत्रः सत्यवाञ्शीलवाञ्शुचिः ॥            | ĘĘ   |
| स राजा पृथिवीं सर्वी पालयामास वीर्यतः । राज्येषु स्थापयामास सर्वीन्पार्थिवसत्तमान् ॥     | ₹8   |
| कोबलस्य रूपस्याय पुत्री सर्वाङ्गशोभना । कौसल्या नाम तां कन्यामुपयेमे स पार्थिवः ॥        | 39   |
| मागधस्य तृपस्याथ तनया च शुचिस्मिता । सुमित्रा नाम नाम्ना च द्वितीया तस्य भामिनी          | ३६   |
| तृतीया केकयस्याथ नृपतेर्नुहिता तथा । भार्याऽभूत्पद्मपत्राक्षी केकेयी नाम नामतः ॥         | ७६   |
| ताभिश्व राजा भार्याभिस्तिस्रभिर्धर्मसंयुतः । रमयामास काकुत्स्थः पृथिवीं चानुपालयन् ॥     | 36   |
| अयोध्या नाम नगरी श्ररयूतीरसंस्थिता । सर्वरत्नमुसंपूर्णा धनधान्यसमाकुळा ॥                 | 30   |
| शाकारगोपुरैर्जुष्टा देमप्राकारसंकुला । उत्तमैर्नागतुरगर्महेन्द्रस्य यथा पुरी ॥           | 80   |
| तस्यां राजा स धर्मात्मा उवास मुनिसत्तमेः । पुरोहितेन विश्रेण वसिष्टेन महान्मना ।।        | 85   |
| राज्यं च कारयामास सर्वे निइतकण्टकम् । यस्मादुन्पत्स्यते तस्यां भगवान्पुरुषोत्तमः ॥       | ४२   |
| तस्याचु नगरी पुण्या साऽप्ययोध्येति कीर्तिता।नगरस्य परं(र)धाम्नो नाम नम्याप्यभुच्छुभे(र   | भम्) |
| यत्राऽऽस्ते भगवान्विष्णुस्तदेव परमं पदम् । तत्र सर्वो भवेन्मोक्षः सर्वकर्मनिक्रन्तनः ॥   | ४४   |
| जाते तत्र महाविष्णो नराः सर्वे मुदं ययुः। स राजा पृथिवीं सर्वा पालियन्वा शुभानने ॥       | ४५   |
| अयजद्देष्णवेष्ट्या च पुत्रार्थी हरिमच्युतम् । तेन संपृजितः श्रीशो राज्ञा सर्वगतो हरिः ।। | ४६   |
| वैष्णवेन तु यक्केन वरदः प्राइ केञ्चवः । तस्मिन्नाविरभृद्ग्री यज्ञरूपा हरिस्तदा ॥         | ઇઉ   |
| <b>अुद्धजाम्ब्</b> नदम्ख्यः शक्कचकगदाधरः । शुक्राम्बरधरः श्रीमान्बहुभृषणभूषितः ।।        | 85   |
| श्रीवत्सकौस्तुभोरस्को वनमालाविभूषितः । पद्मपत्रविशालाक्षश्रतुर्वाहरुदारधीः ॥             | 86   |
| सञ्याङ्कस्थित्रया सार्थमाविर्भूत्परेश्वरः । वरदोऽस्मीति तं प्राह राजानं भक्तवत्मलः ॥     | 40   |
| तं इष्ट्रा सर्वेलोकेसं राजा हर्षसमाकुलः । ववन्दे भार्यया सार्ध प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥   | ۶,   |
| पाञ्जलिः पूणतो भूत्वा द्दर्गगद्भदया गिरा । पुत्रत्वं मे भजेत्याद देवदेवं जनार्दनम् ॥     |      |
| ततः प्रसन्तो भगवान्याइ राजानमच्युतः ॥                                                    | ५२   |
| विष्णुरुवाच                                                                              |      |
| उत्पत्स्येऽहं नृपश्रेष्ठ देवलोकहिताय वे । परित्राणाय साधूनां राक्षसानां वधाय च ॥         |      |
| मिक्क प्रहातं लोकानां धर्मसंस्थापनाम च ॥                                                 | . 3  |

महादेव उवाच-

इत्युक्तवा पायसं दिव्यं हेममात्रस्थितं शुभम् । लक्ष्मीहस्तस्थितं शुभ्रं पार्थिवाय ददौ हरिः ५४ विष्णुरुवाच ---

इमं वै पायसं राजन्पत्नीभ्यस्तव सुव्रत । देहि ते तनयास्तासु उत्पत्स्यन्ते मदङ्गजाः ।। ५५ महादेव उवाच—

इत्युक्त्वा मुनिभिः स्वैंस्तृयमानो जनार्दनः । स्वात्मानं दर्श्वयित्वाऽथ तत्रैवान्तर्देशे इरिः ॥ ५६ स राजा तत्र दृष्ट्वा च पत्नीं ज्येष्टां कनीयसीम् । विभज्य पायसं दिव्यं पददौ तु समाहितः ॥ एवस्मिक्नन्तरे पत्नी सुमित्रा तस्य मध्यमा । तत्समीपं प्रयाताऽऽशु पुत्रकामा सुलोचना ॥ ५८

| तां दृष्ट्वा तत्र कोशल्या केकेयी च सुमध्यमा । अर्थे पदद्तुः शीघं ते तस्यै पायसं स्वकम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę o        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ξ</b> ? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६२         |
| The state of the s | Ę ₹        |
| 4 division in the contract of  | ६४         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इ५         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>६</b> ६ |
| Authority and au | ह ७        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>QC</b>  |
| (12, 14, 1, 14), 1, 1, 2, 3, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६९         |
| 4 414 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41 1 4 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90         |
| Alternative and the control of the c | 9?         |
| जञ्चलुम्न्वग्रयः शान्ता विमलाश्च दिशो दश। ततः स राजा हर्षेण पुत्रं हष्ट्वा सनातनम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७२         |
| Sold of the 10 or of the reference of the second of the se | Ęe         |
| श्रियः कमलवासिन्या रमणोऽयं महाप्रभुः । तस्माच्छ्रीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ૭૪         |
| (10/4 (15)) 31/1/1 3. 1 31/1/4 5 (15/1) 3 (11/1) (3/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७५         |
| एवं नामास्य दक्ताऽथ विसष्ठो भगवानृषिः । परिणीय नमस्कृत्य स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Þe         |
| स्वरात्व नामनावस्त्रं महत्त्रात्व नवत्त्रात्ता । विधानना नवस्त्रात्तात्त्व स्तान्द्रद्रस्य स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ee         |
| क्षिणिय विभिन्तक्षक्ष ( देवे। अर्थे सम्बद्धा । त्राम्य द्वेत्रां स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96         |
| भागाचा समामारुख वृद्धा रेचुचुल्या भाग । निर्द्धान रेना दे निर्देश र र र र र र र र र र र र र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७९         |
| 14 - 11 4 13 4 14 14 14 14 14 14 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८०         |
| फुल्लारिवन्दहस्ताभं पद्मनुल्यपदान्वितम् । तस्य श्रीपादकमले हस्ताङ्गे च वरानने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८१         |
| शक्कचक्रगदापद्मध्वजवज्रादिचिक्किते । दृष्ट्वा वक्षसि श्रीवत्सं कौस्तुभं वनमालया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८२         |
| तस्याक्ने सा जगत्सर्वे सदेवासुरमानुषम् । स्मितवक्त्रे विशालाक्षि भुवनानि चतुर्दश् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63         |
| निश्वासे तस्य वेदांश्व सेनिहासान्महात्मनः । द्वीपानव्धिगिरींस्तस्य जघने वरवाणिनि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ८४         |
| नाभ्यां ब्रह्मिश्चिते तस्य कर्णयोश्च दिशः शुभाः। नेत्रयोर्वेहिसूर्यौ च घाणे वायुं महाजवस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८५         |
| सर्वोपनिषदामर्थे दृष्टा तस्य विभूतयः । दृष्टा भीता वरारोहे प्रणम्य च पुनः पुनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८६         |
| इर्षाश्चपूर्ण्नयना प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८७         |
| कोशल्योवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| थन्याऽस्मि देवदेवेश लब्ध्वा त्वां तनयं प्रभो । प्रसीद मे जगन्नाथ पुत्रस्नेहं प्रदर्शय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66         |
| ईश्वर <b>उवाच</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,          |
| एवमुक्तो ह्वीकेशो मात्रा सर्वगतो हरिः । मायामानुषतां प्राप्य शिशुभावाद्वरोद सः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८९         |

283

अव प्रमुदिता देवी कौशल्या शुभलक्षणम् । पुत्रमालिङ्गच हर्षेण स्तनं प्रादात्सुमध्यमा ।। 90 तस्याः स्तनं पपौ देवो बालभावात्सनातनः । उवास मातुरुत्सक्ने जगद्धर्ता महाविभुः ॥ ९ १ तिस्मन्दिने शुभे रम्ये सर्वकामभदे तृणाम् । उत्सवं चिक्ररे पौरा हृष्टा जानपदा नराः ।। 93 कैकेट्यां भरतो जब्ने पाञ्चजन्यांत्रसंभवः । सुमित्रा जनयामास लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ।। 9 श्रमुद्रं च महाभागा देवश्रमुत्रतापनम् । अनन्तांशेन संधूतो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ 88 सुदर्भनां ज्ञाच्छ बुझः संजक्षे अभितविक्रमः । ते सर्वे वह धुस्तत्र वैवस्वनमनोः कुले ॥ ९५ संस्कृतास्ते सुताः सम्यग्वसिष्ठेन गहीजसा । अधीतवेदास्ते सर्वे श्रुतवन्तस्तथा तृपाः ॥ ९इ सर्वभासार्थतस्वज्ञा धनुर्वेदे च निष्ठिताः । बभुवुः परमोदारा लोकानां हर्षवर्धनाः ॥ 99 बुग्गं बभूबतुस्तत्र राजानी रामलक्ष्मणी । तथा भरतशतुत्री तयोर्युग्मं बभृव ह ।। 96 अब लोके बरी लक्ष्मीर्जनकस्य निवेशने । शुभक्षेत्रे हलोत्खाते शुनासीरे शुभेक्षणा ।। ०्० बार्लाककोटिसंकाञ्चा रक्तोत्पलकराम्बुजा । सर्वलक्षणसंपना सर्वाभरणभृषिता ॥ 900 भूत्वा बक्षसि चार्वङ्गी मालामम्लानपङ्कजाम् । सीतामुखे समुत्पन्ना बालभावेन सुन्दरी ॥ १०१ तां दृष्टा जनको राजा कर्न्यां वेदमयीं शुभाम् । उद्धत्यापन्यभावेन पुपाष मिथिलापितः ॥१०२ जनकस्य गृहे रम्ये सर्वलोके अरिपया । बर्ह्य सर्वलोकस्य रक्षणार्थ सुरेश्वरी ॥ 903 एतस्मित्रन्तरे देवि कौशिको लोकविश्वतः । सिद्धाश्रमे महापुण्यं भागीरथ्यास्तटे सुभे ॥ 908 कतुं प्रवर्गारेभे यष्टुं तत्र महामुनिः । वर्तमानस्य तस्याथ यज्ञस्यास्य द्विजन्मनः ॥ 904 क्रतुविध्वंसिनोऽभूवन्रावणस्य निशाचराः । कोशिकाश्चन्तयिन्वाऽथ ग्युवंशोद्भवं हिगम् ॥ १०६ आनेतुमैच्छद्धर्मात्मा लोकानां हितकाम्यया । स गत्वा नगरीं रम्यामयोध्यां रघुपालिनाम् १०७ नृपश्रेष्ठं दशरयं ददर्श मुनिसत्तमः । राजाऽपि कौशिकं दृष्टा प्रन्युन्थाय कृताञ्जलिः ॥ 206 पुत्रैः सह महातेजा ववन्दे मुनिसत्तमम् । धन्योऽहमस्मीति वदन्हर्षेण रघुनन्दनः ॥ १०९ अर्चयामास विधिना निवेदय परमासने । परिणीय नमस्कृत्य किं करोमीत्युवाच तम् ॥ 990 ततः मोवाच हृष्टात्मा विश्वामित्रा महातपाः ॥ 999 विश्वामित्र उवाच-

विश्वामित्र अवाच — देहि मे राघवं राजन्रक्षणार्थं क्रतोर्मम । साफल्यमस्तु मे यक्ने राघवस्य समीपतः ॥ तस्माद्रामं रैक्षणार्थं दातुमईसि भूपते ।

ईश्वर उवाच—
तच्छुत्वा मुनिवर्यस्य वाक्यं सर्वविदां वरः । प्रद्रों मुनिवर्याय राघवं सहलक्ष्मणम् ॥ ११३
आदाय राघवी तत्र विश्वामित्रो महातपाः । स्वमाश्रममितिशितः प्रययो द्विजसत्तमः ॥ ११४
ततः प्रहृष्टास्त्रिद्शाः प्रयाते रघुसत्तमे । वट्टषुः पुष्पवर्षाणि तुष्टुवुश्च महोजसः ॥ ११५
अथाऽऽजगाम हृष्टात्मा वेनतेयो महावलः । अहक्यभूतो भूतानां संप्राप्य रघुसत्तमम् ॥ ११६
ताभ्यां दिन्ये च धनुषी तृणो चासयसायको । दिन्यान्यसाणि क्रस्नाणि दस्वा च प्रययो द्विजः
तो रामस्रक्ष्मणो वीरो कौश्चिकेन महात्मना । दिश्वतां च महारण्ये राक्षसीं घोरदर्श्वनाम्॥११८
नाम्ना तु ताहकां देवि भार्यो सुन्दररक्षसः । जञ्जतुस्तां महावीर्यो बाणेदिन्यधनुश्चुतैः ॥११९

१ झ. "न्यां देवम"। २ च. ऋतीरर्थ। झ. फ. ऋयीनाथं। ३ झ. अमं शिष्यवृतः।

निइता राघवेणाथ राक्षसी घोरदर्शना । त्यक्त्वा तनुं घोररूपां दिव्यरूपा वभूव सा ॥ १२० जाज्वल्यमाना वपुषा सर्वाभरणभृषिता। प्रययो वैष्णवं लोकं प्रणम्य च रघूत्तमम् ।। 125 तां इत्वा राघवः श्रीमान्कौशिकस्याऽऽश्रमं शुभम् । प्रविवेश महातेजा लक्ष्मणेन महात्मना१२२ ततः प्रहृष्टा मुनयः प्रत्युद्गम्य रघूत्तमम् । निवेश्य पूजयामासुरर्घाद्यैः परमासने ॥ \$ 7 7 कौशिकः कृतदीक्षस्तु यष्टुं यज्ञमनुत्तमम् । आरेभे मुनिभिः सार्धे विधिना द्विजसत्तमः ॥ १२४ वर्तमाने महायक्ने मारीचो नाम राक्षसः । भ्रात्रा सुवाहुना तत्र विद्रं कर्तुमवस्थितः ॥ ?34 दृष्ट्वा नो राक्षर्सी घोरौ राघवः परवीरहा । जघानैकेन वाणेन सुवाहुं राक्षसेश्वरम् ॥ ??4 पवनास्त्रेण महता मारीचं च निशाचरम् । सागरे पातयामास शुष्कपर्णीमेवानिस्तः ॥ 230 स रामस्य महावीर्ये दृष्ट्वा राक्षससत्तमः । न्यस्तशस्त्रस्तपस्ततुं प्रययौ महदाश्रमम् ॥ १२८ विश्वामित्रो महानेजाः समाप्ते महति कतौ । प्रहृष्टमनसा तत्र पूजयामास राघवम् ॥ १२९ समाश्चिप्य महात्मानं काकपक्षधरं हरिम् । नीलोत्पलदलक्यामं पद्मपत्रायतेक्षणम् ॥ 530 उपाघाय तदा मूर्धि तुष्टाव मुनिसत्तमः । एतस्मित्रन्तरे राजा मिथिलाया अधीश्वरः ॥ 2 \$ 5 वाजपेयं कतुं यषुपारेभे द्विजसत्तमैः । तं द्रष्टं प्रययुः सर्वे विश्वामित्रपुरोगमाः ॥ 933 मुनयो रघुकाई लमहिनाः पुण्यचेतसः । गच्छनस्तस्य रामस्य पादाक्रेन महात्मनः ॥ 933 अभूत्मा पावनीभृता समाक्रान्ता महाशिला। मौऽपि श्रप्ता पुरा भर्त्रा गौतमेन द्विजन्मना १३४ अहल्या ग्युनाथस्य पादस्पर्शाच्छुभाऽभवत् । अथ संप्राप्य नगरीं विथिलां मुनिसत्तमाः 234 राघवाभ्यां तु ते सर्वे वभृतुः प्रीतमानसाः । समागतान्महाभागान्दृष्ट्वा राजा महाबल्नः ॥१३६ प्रत्युद्धस्य प्रणस्याथ पुजयामास मेथिलः । रामं पद्मविज्ञालाक्षमिन्दीवरदलप्रभम् ।। 230 पीताम्बरपरं मुर्ग्धं कोमलावयवोज्ज्वलम् । अवधीरितकंद्र्पकोटिलावण्यमुत्तमम् ॥ 236 सर्वलक्षणसंपन्नं सर्वाभरणभूषितम् । स्वस्य हृत्पद्ममध्ये यः परेशस्य तनोईरिः ॥ 938 उत्पन्नां दीपवदीपात्मांक्षील्यादिगुणैः पैरः । तं दृष्टा रघनाथं स जनको हर्षमानसः ॥ 580 परेशमेव तं मेने रामं द्यरथात्मजम् । पूजयामास काकुत्स्थं धन्योऽस्मीति ब्रुवश्रृपः ॥ 188 पसादं वासुद्वस्य विष्णोर्मेने नरंश्वरः । प्रदानं दुहितुस्तस्मै मनसाऽचिन्तयत्प्रभुः ।। 283 आत्मजो रघुवंशस्य ज्ञात्वा तत्र तृषोत्तमः । पूजयामास धर्मेण वस्त्रेराभरणैः शुभैः ॥ \$8\$ ऋषीन्समर्चयामास मथुपकोदिपूजनैः । ततोऽत्रसाने यज्ञस्य रामो राजीवलोचनः ॥ 888 भड़क्तवा श्रेवं धनुर्दिव्यं जितवाञ्जनकात्मजार्म् । अथाऽसौ वीर्यगुल्केन महता परितोषितः ॥ तंतो धरणिजां तस्म पददा मिथिलाधिपः । केशवाय श्रियमिव यथापूर्व महार्णवः ॥ 388 स इतं पेषयामास राघवं मिथिलाधिपः । पुत्राभ्यां सह धर्मात्मा मिथिलायां विवेश ह ॥१४७ वसिष्ठवामदेवाद्येः सँन्यः सह महीपतिः । उवास नगरे रम्ये जनकस्य रघुत्तमः ॥ 388 तिस्मिनेव भुभे काले रामस्य धरणीसुताम् 🛪 । विवाहमकरोद्राजा मैथिलेन सैमर्चितः ॥ लक्ष्मणस्योभिलां नाम कन्यां जनकसंभवाम् । जनकस्यात्म(नु)जस्याथ तनये शुभवर्चसी(सौ)।।

<sup>\*</sup> अत्र तृतीयार्थं द्वितीया । एवमिमिश्लोकेऽपि ।

९ क. च. ज. नृपसत्तमः । २ झ. फ. शापदम्धा । ३ क. ज. झ. फ. श्रक्ष्णं । ४ झ. फ. °म् । मचापवी °। ५ क. च. ज. मुदा । ६ झ. फ. समन्वितः ।

बाण्डवी भुतकीर्तिभ सर्वेलक्षणलक्षिते । भरतस्य च सौिमत्रेर्विवाहमकरोष्ट्रपः ।। १५१ निर्वर्त्यौद्दाहिकं तत्र राजा दश्वरथो बली । अयोध्यां प्रस्थितः श्रीमान्यौरेर्जानपर्देर्द्वतः ॥ १५२ पारिवर्द्द समादाय मैथिलेन च पूजितः । ससुतः सस्तुषः साश्वः सगजः सवलानुगः ॥ १५३ तद्यानि महावीर्यो जामदिग्नः(गन्यः)मतापवान् । गृहीत्वा परश्चं चापं संकुद्ध इव केसरी॥ १५४ अभ्यथावत्र काकुत्स्यं योद्धकामो नृपान्तकः । संप्राप्य राघवं दृष्ट्वा वचनं प्राह भागवः ॥१५५

परजुराम डवाच—
राम राम महावाहो शृणुष्व वचनं मम । बहुन्नः पार्थिवान्हत्वा संयुगे भूरिविकमान् ॥ १५६ ब्राह्मणेभ्यो महीं दस्त्रा तपस्तन्नुमहं गतः । तव वीर्यबलं श्रुत्वा त्वया योज्जमिहाऽऽगतः ॥१५७ इस्वाकवो न वध्या मे मातामहकुलोद्धवाः । वीर्यक्षत्रवलं श्रुत्वा न शक्यं सिहतुं मम ॥ १५८ तस्माहदान्य युद्धं मे दीयतां रघुसत्तम । रोद्रं चापं दुराधर्षं भज्यमानं त्वया नृप ॥ १५९ इदं तु वैष्णवं चापं तेन तुंल्यमरिक्षयम् । आरोपय स्ववीर्येण निर्जिनोऽम्मि न्वयेव हि ॥ १६० अथवा त्यज श्रह्माणि पुरस्ताद्धलिनो मम । श्ररणं भज काकुत्स्थ कातरोऽस्यथ चेनिम ॥१६१ ईश्वर उवाच—

एवमुक्तस्तु काकुत्स्थो भागेतेण मतापवान् । तचापं तस्य जग्राह तच्छक्ति वैष्णवीमिष ॥ १६२ सक्त्या वियुक्तः स तदा जामद्भिः(ग्न्यः) मतापवान् । निर्वीयो नष्टतेजाश्र कर्महीनो यथा द्विजः विनष्टतेजसं हृष्ट्वा भागेतं नृपसत्तमाः । साधु साध्विति काकुत्स्थं मश्राशंसुर्मृहुर्मृहुः ॥ १६६ काकुत्स्थस्तु महचापं गृहीत्वाऽऽरोष्य लीलया । संधाय वाणं तचापं भागतं माह विस्मितम् ।

राम उवाच— अनेन श्ररमुख्येण किं कर्तव्यं तब द्विज । छेबि लोकद्वयं चापि स्वर्ग वा हन्मि ने द्विज ॥ १६६ ईश्वर उवाच—

तं दृष्ट्वा घोरसंकाशं वाणं रामस्य भागेवः । ज्ञात्वा तं परमात्मेति प्रहृष्टां राममत्रवीत् ।। १६० परग्रुराम ज्वाच—

राम राम महाबाहो न वेशि त्वां सनातनम्। जानाम्ययंत्र काकुत्स्थ तव वीर्यगुणादिभिः १६० त्वमादिपुरुषः साक्षात्परं ब्रह्म परोऽव्ययः। त्वमनन्तां महाविष्णुर्वासुद्वः परात्परः।। १६० नारायणस्त्वं श्रीमांस्त्वमीश्वरस्त्वं त्रयीमयः। त्वं कालस्त्वं जगत्सर्वं मकराद्यस्त्वमेव हि १०० स्वष्टा धाता च संहती त्वमेव परमेश्वरः। त्वमचिन्त्यो महद्भृतं विश्वस्पस्त्वणुर्भहान्।। १०० चतुःषद्पश्चगुणवांस्त्वमेव पुरुषोत्तमः। त्वं यद्मस्त्वं वपटकारस्त्वमोकारस्वयीमयः।। १०० व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं गुणसृत्विर्गुणः परः। स्तोतुं त्वाऽहमशक्तश्च वेदानामप्यगोचरम्।। १०० यचापमानं कृतवांस्त्वां युयुत्सुत्या प्रभो। तत्क्षन्तव्यं त्वया नाथ कृपया केवलेन तु(लं मिय)। तव शक्त्या नृपान्सर्वाञ्जित्वा दत्त्वा महीं द्विजान्। त्वत्प्रसाद्वशादेव शान्तिमामामि नेष्ठिकीय कृषर जवाच—

एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं जामदिमिर्म(ग्न्यो म)हातपाः । परिणीय नमस्कृत्वा राघवं लोकरक्षकः सतकतुकृतं स्वर्गे तदस्राणि न्यवेदयत् । राघवोऽथ महातेजा ववन्दे तं महामुनिम् ॥ १७

विधिवत्यूजयामास पाद्यार्घ्याचमनादिभिः। तेन संयूजितस्तत्र जामदिव्रमे(ग्न्यो म)हातपाः १७६ तपस्तप्तुं ययौ रम्यं नरनारायणाश्रमम् । राजा दशरथः सोऽथ पुत्रेदीरसमन्वितैः ॥ 208 स्वां पुरी सुमुहूर्तेन पविवेश महाबलः । राघवो लक्ष्मणश्चेव शत्रुघो भरतस्तथा ॥ 160 स्वान्स्वान्दारानुपागम्य रेमिरे हृष्टमानसाः । तत्र द्वादश वर्षाणि सीतया सह राघवः ॥ १८१ रमयामास भर्मात्मा नारायण इव श्रिया । तस्मिन्नेव तु राजाऽथ काले दशरथः सुतम् ॥१८२ [अज्येष्ठं राज्येन संयोक्तुमेच्छन्प्रीत्या महीपतिः । तस्य मार्योऽथ कैकयी पुरा दत्तवरा प्रिया ॥ अयाचन नृपश्रेष्ठं भरतस्याभिषेचनम् । विवासनं च रामस्य वत्सराणि चतुर्दश ॥ 828 म राजा सत्यवचनाद्रामं राज्याद्यो सुनम् ] । विवासयामास तदा दुःखेन हैतचेतनः ॥ १८५ शक्तोऽपि राघवस्तिम्मन्राज्यं संत्यज्य धर्मतः । दशब्रीववधार्थाय पितुर्वचनहेतुना ॥ 354 वनं जगाम काकुन्स्थो लक्ष्मणेन च सीतया । राजा पुत्रवियोगौतु शोकेन च ममार सः॥१८७ नियुज्यमानो भरतस्तिस्मिन्राज्ये स मित्रिभिः। नैच्छद्राज्यं स धर्मात्मा सौभ्रात्रमनुद्रीयन् १८८ वनमागम्य काकुन्म्थमयाचद्भातरं ततः । रामस्तु पितुरादेशास्त्रेच्छद्राज्यमरिंदमः ॥ १८९ म्बपादुके दद्रा तस्म भक्त्या सोऽप्यग्रहीत्तथा । रामस्य पादुके राज्यमवाप्य भरतः शुभे॥१९० प्रत्यहं गत्थपुष्पेश्वाप्जयत्केकयीसुनः । तपश्चरणयुक्तेन तस्मिस्तस्थौ नृपोत्तमः ॥ १९१ यावटागमनं तस्य राघवस्य महात्मनः । तावद्वतपराः सर्वे वभृतुः पुरवासिनः ॥ 365 राघवश्चित्रकृटार्टे भारद्वाजाश्रमे शुभे । रमर्यामास वैदेखा मन्दाकिन्या जले शुभे ।। 793 कर्ताचित्के वेत्वाः शेते रामो महामनाः । ऐन्द्रः काकः समागम्य तस्मिन्नेत्र चचार ह।। १९४ स दृष्टा जानकी तत्र कंद्र्यशरपीडिनः । विद्दार नर्खेस्तीक्ष्णैः पीनोन्नतपयोधरम् ॥ १९५ तं ह्या वायमं रामः कुनं नब्राह पाणिना । ब्रह्मणोऽस्त्रेण मंयोज्य चिक्षेप धरणीधरः ॥ १९६ तनृणं घोग्संकार्गं ज्वालागचितविग्रहम् । दृष्ट्वा काकः स दुद्राव विमुश्चन्कातरं स्वरम् ॥ 990 तत्काकं प्रत्यनुपर्या रामस्यास्त्रं सुद्रारुणम् । वायसस्त्रिषु लोकेषु वभ्राम भयपीडितः ॥ यत्र यत्र यया काकः शरणार्थी स वा(विहा)यसः (सा) । तत्र तत्र तदस्नं तु प्रविवेश भयावहस् व्रह्मार्णामन्द्रं वंद्विं च यमं वरुणमेव च। शरुणार्थी जगामाऽऽशु वायसः श(सोऽ)स्वपीडितः २०० तं दृष्ट्वा वायसं सर्वे रुद्राद्या देवदानवाः । न कक्ताः स्म वयं त्रातुमिति पाहुर्भनीषिणः ॥ अथ प्रोवाच भगवान्त्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः ॥ २०१

ब्रह्मं।वाच--

भो भी बल्धिजां श्रेष्ठ तमेव अरणं व्रज । स एव रक्षकः श्रीमान्सर्वेषां करुणानिधिः ॥ २०२ रक्षत्येव क्षमासारो वत्सलः श्ररणागतान् । ईश्वरः सर्वभूतानां सौशील्यादिगुणान्वितः ॥ २०३ रक्षिता जीवलोकस्य पिता माता सखा सुहत् । शरणं व्रज देवेशं नान्यत्रास्त्यरणं द्विजा। २०४

महादेव उवाच— इत्युक्तस्तेन विश्वगृबद्धाणा रघुनन्दनम् । उपेत्य सहसा भूमौ निपपात भयातुरः ॥ २०५

<sup>🦡</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. च. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

१ झ. महताऽऽहतः । ९ क. च. ज. झ. फ. ड. °गार्तः शो । ३ ड. °हं राज ुत्रश्वा । ४ ड. °या सह वै । ५ क. ख. च. ज. झ. ट. रुद्रं।

माणसंज्ञयमापमं दृष्ट्वा सीताऽथ वायसम् । त्राहि त्राहीति भर्तारमुवाचे विनयाद्विभुम् ॥ २०६ पुरतः पतितो देवि धरण्यां वायसस्तदा । तिच्छरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी ॥ २०७ तमुत्थाप्य करेणाथ कृपापीयूषसागरः । ररक्ष रामो गुणवान्वायसं दययाऽर्दितः ॥ 206 तमाइ वायसं रामो मा भैरिति द्यानिधिः । अभयं ते प्रदास्यामि गच्छ गच्छ यथासुलम् ॥ मणम्य राघवायाथ सीतायै च मुहुर्मुहुः । स्वर्लोकं प्रययावागु राघवेण च रक्षितः ॥ 270 ततो रामस्तु वैदेशा लक्ष्मणेन च धीमता । उवास चित्रकृटाद्रौ स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ 333 तस्मिन्संपूज्यमानस्तु भारद्वाजेन राघवः । जगामात्रेः सुविपुलमाश्रमं रघुमत्तमः ॥ 333 समागतं रघुवरं दृष्टा मुनिवरोत्तमैः । भार्यया सह धर्मात्मा प्रत्युद्रम्य मुद्रा युतः ॥ 333 आसने सुजुभे मुख्ये निवेश्य सह सीतया । अर्घ्यपाद्याचमनीयं वस्त्राणि विविधानि च ॥२१४ मधुपर्के ददी प्रीत्या भृषणं चानुलेपनम् । तस्य पन्न्यनसृया तु दिव्याम्बरमनुत्तमम् ॥ 296 सीताये पददो प्रीत्या भूषणानि द्युमन्ति च । दिव्यान्नपानभक्षार्चभीनपामाम गघत ॥ 338 तेन संपूर्जितस्तत्र भक्त्या परमया नृषः । उवास दिवसं तत्र प्रीत्या रामः सलक्ष्मणः ॥ 299 प्रभाते विगले रामः समुत्थाय महामुनिम् । परिणीय प्रणम्याथ गमनायोपचक्रमे ॥ 396 अनुज्ञातस्तनस्तेन रामो राजीवलोचनः । प्रययो दण्डकारण्यं महर्षिकुलसंकुलम् ॥ २१९ तत्रातिभीषणं घोरं विराधं नाम राक्षसम् । हत्वाऽथ शरभङ्गस्य प्रविवेशाऽऽश्रमं शुभम् ॥ २२० स तु दृष्ट्वाऽथ काकुन्स्थं मद्यःसंक्षीणकल्मषः । प्रयया ब्रह्मलाकं तु गन्धर्वाष्मगमान्त्रितम् २२१ सुतीक्ष्णस्याप्यगस्त्यस्य ह्यगस्त्यभ्रातुरेव च । ऋषण प्रयया गमस्तश्च संपृतिनस्तथा ॥ 222 पश्चवट्यां ततो रामो गोदावर्यास्तटे शुभे । उवास सुचिरं कालं सुखेन परमेण च ॥ **3** तत्र गत्वा मुनिश्रेष्टास्तापमा धर्मचारिणः । पृजयामासुगत्मेशं रामं राजीवलोचनम् ॥ २२४ भयं विज्ञापयामासुस्तं च ग्क्षोगणेरितम्।तानाश्वास्य तु काकुत्स्थां ददी चाभयदक्षिणाम् २२८ ते तु संपृजितास्तेन स्वाश्रमान्संप्रपेदिरे । तस्मिस्त्रयोदशाब्दानि रामस्य परिनिययुः ॥ २२६ गोदावयोस्तटे पुँण्ये पञ्चवर्ञ्यां मनोरमे । कस्यचित्त्वथ कालम्य राक्षसी घोररूपिणी ॥ 334 रावणस्य स्वसा तत्र प्रविवेश दुरासदा । सा तु दृष्ट्वा रघुवरं कर्वटकंद्रपसंनिभम् ॥ २२८ इन्दीवरदलक्यामं पद्मपत्रायतेक्षणम् । प्रोन्नतांसं महावाहुं कम्बुर्पावं महाहनुम् ॥ २२६ संपूर्णचन्द्रसद्दशं सस्सिनाननपङ्कजम् । भृङ्गावित्रनिभैः स्निर्ग्धः कुटिकैः शीर्पजेद्वेतम् ॥ २३: रक्तारविन्दसद्दशपद्मदस्तनलाङ्कितम् । निष्कलङ्केन्दुसद्दशनखपङ्किविगाजितम् ॥ ₹ 3! स्तिग्धकोमलद्वीभं सीकुमार्यनिधि शुभम् । पीतकीशेयवसनं सर्वी नरणभूषितम् ॥ २३: युर्वा(व)समानवयसं जगन्मोहनविग्रहम् । दृष्ट्वा तं राक्षसी रामं कंदर्पशर्पाहिता ॥ अब्रवीत्समुपेत्याथ रामं कमललोचनम् ॥ ₹3: राक्षस्युवाच-कस्त्वं तागसवेषेण वर्तसे दण्डकाव् ने । आगतोऽसि किमर्थं तु तीपसानां दुरासदे ॥ शीघ्रमाचक्ष्व तत्त्वेन नानृतं वक्तुमईसि ॥ ₹ \$

<sup>,</sup> १ इ. फ. °च टयया विभु° । २ इ. ज. "मः । पूजयामास ध° । ३ इ. फ. "वणं चानुलेपनम् । दि° । ४ इ. व रम्बे । ५ इ. फ. "वाकुमारव" । ६ इ. रा.सातां ।

महेश्वर उवाच-

इत्युक्तः स तदा रामः संगहस्यात्रवीद्वः ॥

२३५

राम उवाच-

राक्को दशरथस्याहं पुत्रो राम इतीरितः । असौ ममानुक्तो धन्वी लक्ष्मणो नाम चानघः २३६ पत्नी चेयं च मे सीता जनकस्याऽऽत्मका त्रिया । पितुर्वचनिर्नेद्देशाद्हं वनिष्हाऽऽगतः ॥२३७ विचरामो महारण्यमृषीणां हितकाम्यया । आगताऽसि किमर्थं त्वमाश्रमं मम सुन्द्रि ॥ का त्वं कस्य कुले जाता सर्वं सत्यं वदस्व मे ॥ २३८

महेश्वर उवाच-

इन्युक्ता सा तु रामेण प्राह वाक्यमशक्किता ॥

२३९

राक्षस्युवाच-

अहं विश्ववसः पुत्री रावणस्य स्वमा तृप। नाम्ना शूर्पणावा नाम त्रिषु लोकेषु विश्वता॥२४० इदं च दण्डकारण्यं भ्रात्रा द्त्तं मम प्रभो। भक्षयन्त्यृषिसंघान्वे विचरामि महावने।। २४१ त्वां तु हृष्ट्वा नृपवरं कंद्र्वशरपीडिता। रन्तुमिह त्वया सार्धमागताऽस्मि सुनिर्भया॥ २४२ मम त्वं नृपशाद्गेल भती भवितुपहसि। इमां तव सतीं सीतां भक्षयिष्यामि पार्थिव॥ [+वनेषु गिरिमुख्येषु रमयामि त्वया सह]॥ २४३

महश्वर उवाच--

इत्युक्त्वा राक्षमी सीतां प्रसितुं वीक्ष्य चायताम् । श्रीरायः खडुमूयम्य नासाकणी प्रचिच्छिदे रुद्ती सभयं शीवं राक्षमी विकृतानना । खरालयं प्रविज्याऽऽह तस्य रामस्य चेष्टितम्।।२४५ स तु राक्षससाहमेर्द्रपणित्रशिरादृतः । आजगाम भृतं योद्धं राघवं शत्रुसूद्रनम् ॥ तान्गमः कानने घोरं वाणैः कालान्तकोपमैः । निज्ञघान महाकायान्सक्षसांस्तत्र लीलया२४७ खरं त्रिशिरसं चैव दृषणं तु महावल्य्य । रणे निपातयामास वाणेराशीविषोपमेः ॥ निइत्य राक्षसान्सर्वोन्दण्डकार्ण्यवासिनः । पृजितः सुरसंयैश्व स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ उवास दण्डकारण्ये सीतया लक्ष्मणेन च । राक्षमानां वर्ध श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः ॥२५० आजगान जनस्थानं मारीचेन दुरात्मना । संपाप्य पश्चवट्यां तु दुशप्रीयः स राक्षसः ॥ २५१ मायाविना मारिचंन मृगरूरेण रक्षमा । अपह्त्याऽऽश्रमाद्वरं तौ तु दशरथात्मजौ ॥ २५२ जहार सीतां रामस्य भार्यो स्ववधकाम्यया । हियमाणां तु तां दृष्टा जटायुर्ग्धशाइबली॥२५३ रामस्य मौहदात्तत्र युयुधे तेन रक्षसा । तं इत्वा बाहुवीर्येण रावणः शत्रुवारणः ॥ 348 प्रविवेश पुरी लङ्कां राक्षसंबैहुभिर्द्धताम् । अशोकविनकामध्ये निक्षिप्य जनकात्मजाम् ॥ २५५ निधनं रामवाणन काङ्मयन्स्वगृहं विशन् । रामस्तु राक्षसं हत्वा मारीचं मृगरूपिणम् ॥ 348 पुनराविदय तत्राथ भ्रात्रा सौमित्रिणा ततः । रक्षसाऽपहृतां भार्यो ज्ञात्वा दशरथात्मजः २५७ भभृतशोकसंतमो विललाप महामतिः । मार्गमाणो वने सीतां पथि गुधं महाबलम् ॥ २५८ विच्छित्रपादपक्षं तं पतितं धरणीतले । रुधिरापूर्णसर्वीक्नं दृष्ट्वा विस्मयमागतः ॥ २५९

<sup>+</sup> धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

वमच्छ राघवः श्रीमान्केन किं त्वं निघातितः । गृधस्तु राघवं दृष्टा मन्दं मन्दमुवाच ह ॥२६० गृध उवाच—

रावणेन हुना राम तत्र भार्या वलीयसा । तेन राक्षसमुख्येन सङ्गामे निहतोऽस्म्यहम् ॥ २६१ महेश्वर उवाच —

इत्युक्तवा राघवस्याग्रे सोऽभवस्यक्तजीवितः । संस्कारमकरोद्रामस्तस्य ब्रह्मविधानतः ॥ २६२ स्वपदं च ददौ तस्य योगिगम्यं सनातनम् । राघवस्य मसादेन स गृधः परमं पदम् ॥ २६३ हरेः सामान्यरूपेण मुक्तिं भाप खगोत्तमः । माल्यवन्तं ततो गत्वा मातङ्गस्याऽऽश्रमं कुभे २६४ अभ्यगच्छन्महाभागां शवरीं धर्मचारिणीम् । सा तु भागवतश्रेष्ठा दृष्टा ता रामलक्ष्मणां ॥२६५ मत्युद्रम्य नमस्कृत्य निवेश्य कुशविष्टरे । पादमक्षालनं कृत्वा वन्यः पुष्पः सुगन्धिभः ॥ २६६ अर्चयामास भक्त्या च हर्षनिर्भरमानसा । फलानि च सुगन्धीनि मृलानि मधुगणि च॥ २६७ निवेदयामास तदा राघवाभ्यां दृष्टहृता। फलान्याखाद्य काकुन्ध्यस्तम्य मुक्ति दृद्रां प्राम्२६८ ततः पश्चवद्यां गत्वा राघवः शत्रुसृद्रनः । जधान राक्षसं तत्र कवन्धं घोगरूपिणम् ॥ २६९ तं निहत्य महावीर्यो दृद्राह स्वर्गतश्च सः । ततो गोदावरीं गत्वा गामो राजीवलोचनः ॥२७० पश्चछ सीतां गङ्गे न्वं कि तां जानासि मे भियाम्। न शशंस तदा तम्म मा गङ्गा नममाऽऽवृता शत्राप राघवः क्रोधाँद्रक्तते।याऽभवत्त्वा । ततो भयात्समृद्विग्रा पुग्मकृत्य महामुनीन ॥ २७२ कृताङ्गलिपुटा दीना राघवं शरणं गता । ततो महर्षयः सर्वे गमं प्राहः सनातनम् ॥ २७३ श्रूषय अत्रः—

त्वत्पादकमलोख्नता गङ्गा त्रैलोक्यपावनी । त्वमेव हि जगन्नाथ नां शापान्मोक्तुमर्दिस ॥ २७४ महेश्वर जवाच—

ततः प्रोवाच धर्मात्मा रामः भरणवत्सलः ॥

202

राम उवाच-

श्वर्षाः स्नानमात्रेण संगता शुभवारिणा । मुक्ता भवतु मच्छापाद्वर्द्वेषा पापनाश्चिती ।। २७६ महेश्वर उवाच—

एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थः शबरीतिथिमुत्तमम् । गङ्गागयासमं चके शार्क्वको ह्या महाबलः ॥ २.७० महाभागवतानां च तीर्थ यस्योदरे भवेत् । तच्छरीरं जगद्वन्द्यं भविष्यति न सञ्चयः ॥ 7.90 एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थ ऋष्यमूकं गिरिं यया । ततः पंपासगस्तीरं वानरेण इनुमता ॥ ۶ و ټ संगतस्तस्य वचनात्सुग्रीवेण समागतः । सुग्रीववचनाद्धन्वा वालिनं वानगेश्वरम् ॥ 21.1 सुप्रीवमेव तद्राज्ये रामः समभ्यपेचयत् । स तु संवेषयामास दिदृशुर्जनकात्मजाम् ॥ 26 इतृमत्त्रमुखार्न्वीरान्वानरान्वानराधिपः । स लङ्घायित्वा जलिषं इतृमान्मारुतात्मजः ॥ 36: प्रविषय नगरीं लङ्कां दृष्ट्वा सीतां दृढत्रताम् । उपवासकृशां दीनां भृशं शोकपरायणाम् ॥ 36 मलपङ्केन दिग्धाङ्गी मलिनाम्बरधारिणीम् । निवेद्य चाप्यभिज्ञानं प्रवृत्ति च निवेद्य च ॥ 26 समाशास्य च वैदेही वभञ्जोपवनं शुभम्। वनपालान्किकरांश्च पश्च सनाग्रनायकान् ॥ 26 सप्तमिसुतांस्तत्र रावणस्य सुतं तथा । तोरणस्तम्भमुत्वात्र्य विज्ञधान स्वयं कापः ॥ 36

<sup>9</sup> क. च. ज. पंपासरो । २ इ. म. °याँ दिर्दापे तदूनं च सः । ३ इ. 'धान्न स्नातःया भवेति नाम् । त° ।

रावणस्य सुतेनाथ निगृहीतो यहच्छया । दृष्ट्वा च राक्षसेन्द्रं तु संभाष्य च तथैव च ॥ २८७ ददाइ नगरीं लङ्कां स्वलाङ्गलाग्निना कपिः । तया दत्तमभिज्ञानं गृहीत्वा पुनरागमत् ॥ 266 सोऽभिगम्य महातेजा रामं कमळळोचनम् । न्यवेदयद्वानरेन्द्रो दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ॥ २८९ सुग्रीवसहितो रामो वार्नेर्वेह्भिर्वतः । महोद्धेस्तटं गत्वा तत्रानीकं न्यवेशयत् ।। २९० रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इतीरितः । धर्मात्मा सत्यसंधश्च महाभागवतोत्तमः ॥ २९१ ज्ञान्वा समागनं रामं परित्यज्य स्त्रपूर्वजम् । राज्यं सुतं च दारांश्व राघवं शरणं ययौ ॥ २९२ परिगृह्य च तं रामो मारुतेर्षचनात्त्रभुः । तस्मै दुन्वाऽभयं सौम्यं रक्षोराज्येऽभ्यषेचयत् ॥ २९३ ततः समुद्रं काकुन्म्थस्तर्नुकामः प्रपद्य वै । सुप्रसन्नजलं तं तु दृष्ट्वा रामो महावलः ॥ २९४ शार्क्रमादाय वार्णायेः शोषयामास वारिधिम्। ततश्च सरितामीशः काकुत्स्थं करुगानिधिम्२९५ त्रपद्य गरणं देवमचेयामास वारिधिः । पुनरापूर्य जलिधं वारुणास्त्रेण राघवः ॥ २९६ उदर्भवेचनात्मोऽथ मागरे मकरालये । गिरिभिवीनरानीतेनलं मेतुमकारयत् ।। २९७ ततो गत्वा पुरी लङ्कां मंनिवेदय महावलम् । सम्यगायोधनं चके वानराणां च रेक्षसाम् २९८ तनो दशास्यतनयः शक्रजिद्राक्षमो वली । ववन्य नागपाशैश्व ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ 366 र्वनतेयः समागत्य तान्यस्त्राणि व्यमोचयत् । गक्षमा निहताः सर्वे वानरैश्व महाबर्छेः ॥ 005 गावणस्यानुत्रं वीरं कुम्भकर्ण महावलम् । निजघान रणे रामो बाणैरग्निशिखोपर्मेः ॥ ३०१ ब्रह्मास्त्रेणेन्द्रजिन्कुद्धः पातयामाम वानगत । हनुमता समानीतो महीपधिमहीधरः ॥ ३०२ तस्यानिलम्पर्शवज्ञात्सर्वे एव समुत्थिताः । ततो रामानुजोदारः शक्रजेतारमाहवे ॥ \$0\$ नियातयामास काँग्वेत्रं बच्चधरो यथा । निर्ययावथ पौलस्त्यो योद्धं रामेण संयुगे ॥ 808 चत्रक्रवर्लः सार्थ मित्रिभिश्व मैहावर्लः । समं ततोऽभवयुद्धं वानराणां च रक्षसाम् ॥ ३०५ 308 रामरावणयोश्चेव तथा सामित्रिणा सह । शक्त्या निपातयामास लक्ष्मणं राक्षसेश्वरः ॥ तनः कुद्धा महातेजा राघवो राक्षसान्तकः । जघान राक्षसान्वीराञ्गरेः कालान्तकोपमैः॥३०७ प्रदीप्तवीणसाहस्यः कालदण्डोपमेर्धृशम् । छाद्यामास काकुत्स्थो दशग्रीवं च राक्षसम् ॥ 306 स तु निर्भित्रसवाङ्गो राघवास्त्रीनिशाचरः । भयादुदाव रणतो लङ्कां प्रति निशाचरः ॥ 306 जगद्राममयं पत्रयित्रेदेदाङ्गृहमाविदात् । ततो हनूमताऽऽनीतो महौषधिमहागिरिः ॥ 390 तेन रामानुजस्तुर्ण लब्धसंद्गांऽभवत्तदा । दशग्रीवस्ततो होममारेभे जयकाङ्क्षया ॥ 3 ? ? ध्वंसितं वानंग्न्द्रेम्तद्भिचागात्मकं रिषोः । पुनर्युद्धाय पौलस्त्यो रामेण सह निर्ययौ ॥ 3 ? ? दिव्यं स्यन्दनमारुख राक्षस्विह्भियुनः । तनः शतमखो दिव्यं रथं हर्येश्वसंयुतम् ॥ 393 राघवाय ससृतं हि प्रेपयामास बुद्धिमान् । रथं मातलिनाऽऽनीतं समारुह्य रघूत्तमः ॥ 338 स्तृपमानः सुरगर्णपृष्युवे तेन रक्षसा । ततो यद्धमभृद्धोरं रामरावणयोर्मेहत् ॥ 399 स(सा)प्ताहि(हि) महोरात्रं शस्त्रास्त्रेरितभीषणैः । विमानस्थाः सुराः सर्वे ददशस्तत्र संयुगम् ॥ दशब्रीवस्य चिच्छेद शिरांसि रघुसत्तमः । समुत्थितानि बहुशो वरदानात्कपर्दिनः ॥ 999 ब्राह्ममस्त्रं महारोद्दं वधायास्य दुरान्मनः । ससर्जे राघवस्तूर्णे कालाग्निसदृशमभम्।। 396

<sup>\*</sup> संधिरार्षः ।

| सद्द्रं राघवोत्सृष्टं रावणस्य स्तनान्तरम् । विदार्य धरणीं भित्त्वा रसातलतलं गतम् ॥           | 390     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| संयुज्यमानं भुजगै राघतस्य करं ययौ । स गतासुर्महादेत्यः पपात च ममार च ॥                       | 320     |
| ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः । वट्टषुः पुष्पवर्षाणि महात्मनि जगदुरी ॥                  | 328     |
| जगुर्गन्धर्वपतयो नतृतुश्चाप्सरोगणाः । ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभृदिवाकरः ॥             | 322     |
| तुद्रुवुर्मुनयः 'सिद्धा देवगन्धर्विकिनराः । लङ्कायां राक्षमश्रेष्ठमभिषिच्य विभीषणम् ॥        | ३२३     |
| <b>कृतकृत्यमिवा</b> ऽऽत्मानं मेने रघुकुलोत्तमः । रामस्तत्राब्रवीद्वाक्यमभिषिच्य त्रिभीपणम् ॥ | ३२४     |
| राम उवाच                                                                                     |         |
| यावचन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं विभीषण ।।           | 350     |
| कुत्वा मम पर्द दिव्यं योगिगम्यं सनातनम् । सपुत्रपौत्रः सगणः मंत्रामुहि महाबल ॥               | ३२६     |
| ईश्वर <b>उ</b> वाच—                                                                          |         |
| एवं दस्वा वरं तस्मे राक्षसाय महाबलः । संप्राप्य मेथिली तत्रै पृतां सुजनसंसदि ॥               | 336     |
| उवाच राघवः सीतां गहिनं वचनं बहु । सा नेन गहिना साध्वी विवेश ज्वलनं महत् (न                   | दा) ।   |
| ततो देवगणाः सर्वे शिवत्रह्मपुरोगमाः । दृष्टा तु मातः वहा प्रविशन्ती भयातुगः ।।               |         |
| समागम्य रघुश्रेष्ठं सर्वे पाञ्जलयोऽबुवन ॥                                                    | 350     |
| देवा ऊचुः—                                                                                   |         |
| <b>राम राम महाबाहो ऋणु</b> त्वं चातिबिकम । सीताऽतिबिम्ला सार्ध्वा तव नित्यानपायिन            |         |
| अत्याज्या तु त्वया सा हि भास्करेण प्रभा यथा। सेयं लोकहिताथीय समुत्पन्ना महीतर्ने             |         |
| माता सर्वस्य जगतः समस्तजगदाश्रया । रावणः कुम्भकर्णश्र तव पूर्वं परायणा ॥                     | 337     |
| श्वापाची सनकादीनां समुत्पन्ना महीतले । तयाविमुक्त्य वदेही गृहीता दण्डकावने ॥                 | 331     |
| तदेतोस्ती वधं प्राप्ती नवया गालसपुंगर्वा । विमुक्ता स्वर्गात याता पुत्रपात्रसहानुगा ॥        | \$ \$ 6 |
| स्वं विष्णुस्त्वं परं ब्रह्म योगिध्येयः सनातनः । त्वमेत्र सर्वदेवानामनादिनियनोऽव्ययः।        |         |
| त्वं हि नारायणः श्रीमान्सीता लक्ष्मीः सनातनी । माता सा सर्वलोकानां पिता त्वं पर              |         |
| यथा सर्वेगतस्त्वं हि तथा चियं रघूतम । तम्माच्छुद्रतमाचारां सीतां साध्वीं दृढवताम् ।          | 1330    |
| <b>गृह्मण</b> स्रोम्य काकुत्स्य क्षीराब्येरिव मा चिरम् ॥                                     | ३३८     |
| ईश्वर उवाच—                                                                                  |         |
| <b>प्तस्मिन</b> न्तरे तत्र लोकसाक्षी स पावकः । आदाय सीतां रामाय प्रदर्श सुरसंनिर्धा ॥        |         |
| अब्रवीत्तत्र काकुन्स्थं विद्वः सर्वशरीरगः ।                                                  | 330     |
| विहरुवाच                                                                                     |         |
| <b>इयं शुद्धसमा</b> चारा सीता निष्कल्मषा विभा। ग्रहाण मा चिरं राम मत्यं सत्यं तवाब्रवम्      | ् ३.९ ८ |
| र्दश्यर उवाच—                                                                                |         |
| ततोऽभिवचनात्सीतां परिष्ठता रघूद्रहः । वभूत्र रामः संहृष्टः पृज्यमानः सुरोत्तमः ॥             | \$81    |
| राससैर्निहता ये तु सङ्घाम वानूरोत्तमाः । पितामहवरात्तुर्गं जीवमानाः समुत्थिताः ॥             | ∌ 8:    |
| ततस्तु पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसंनिभम् । भ्रात्रा गृहीतं सङ्घामे काँबेरं राक्षसंश्वरः ॥      | ३४३     |
| *                                                                                            |         |

<sup>🥦 🖫.</sup> फ. "णि परमात्मिनि राधवे । जगुः। २ झ. फ. संवें । ३ झ. म. 'त्र परुषं ज' ।

386

तद्वाघवाय प्रददी वस्त्राण्याभरणानि च । तेन संपृजितः श्रीमान्रामचन्द्रः प्रतापवान् ॥ \$88 आरुरोह विमानाप्रयं वेदेशा भार्यया सह । लक्ष्मणेन च शूरेण भ्रात्रा दशरथात्मजः ॥ 386 ऋक्षवानरसंघातेः सुग्रीवेण महात्मना । विभीषणेन ग्रेण राक्षसैश्च महाबलैः ॥ 388 बथा विमाने वेकुण्टे नित्यमुक्तैर्भहात्मभिः । तथा सर्वैः समारुख ऋक्षवानरराक्षसैः ॥ ev8 & अयोध्यां प्रस्थितो रामः स्तूयमानः सुरोत्तमैः । भारद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः ३४८ भर्तस्यान्तिके तत्र हतूमन्तं व्यसर्जयत् । स निषादालयं गत्वा गुहं दृष्ट्वाऽथ वैष्णवम् ॥ ३४९ राघवागमनं तस्मे पाह वानरपुंगवः । नन्दिग्रामं ततो गत्वा दृष्टा तं राघवानुजम् ॥ 340 न्यवेद्यत्तथा तस्मे रामस्याऽऽगमनोत्सवम् । भरतश्राऽऽगतं श्रुत्वा वानरेण रघुत्तमम् ॥ 378 प्रहर्षमतुलं लेभे सानुजः ससुहज्जनः । पुनरागत्य काकुत्स्थं हनूमान्मारुतात्मजः ॥ 343 सर्वे बर्शम राभाय भरतस्य च वर्तनम् । राघवस्तु विमानाप्र्यादवरुत्व सहानुजः ॥ 393 ववन्दे भार्यया सार्ध भरद्राजं तपोनिधिम् । स तु संपृजयामास काकुत्स्थं सानुजं मुनिः ॥३५४ पकार्जः फलमलायैवेस्त्रेगभरणेग्वि । तेन संपृजितस्तत्र प्रणम्य मुनिसत्तमम् ॥ 344 अनुजातः समारु पुष्पकं मानुगस्तदा । निन्दग्रामं ययो रामः पुष्पकेण सुहृद्दृतः ।। ३५६ मित्रिभिः पौरमुरूर्येश्र सानुजः केकयीसुतः । प्रत्युचयौ नृपवरैः सवलैः पूर्वजे मुदा ॥ ३५७ संप्राप्य ग्युजादेलं ववन्दे संाऽनुगेर्द्वनः । [+गुप्पकादवरुह्याथ राघवः शत्रुतापनः ॥ 346 भग्तं चैव शत्रुव्रमुपसंपरिषस्त्रजे । पुरोहितं विभिष्ठं च मातृद्वद्धांश्व बान्धवान् ]॥ 399 प्रणनाम महानजाः सीनया लक्ष्मणेन च । विभीषणं च सुग्रीतं जाम्बवन्तं तथाऽङ्गदम् ॥ ३६० इन्मन्तं सुपेणं च भरतः परिपम्बजे । भ्रातृभिः सानुगेस्तत्र मङ्गलस्नानपूर्वकम् ॥ 353 दिव्यमालाम्बरधरो दिव्यगन्थानुलेपनः । आरुरोह रथं दिव्यं सुमन्नाधिष्ठितं शुभम् ॥ ३६२ संस्तृयमानिस्त्रदर्शवेदद्या लक्ष्मणेन च । भरतश्चेत्र सुग्रीवः शत्रुघ्नश्च विभीषणः ॥ 363 अङ्गदश्च मुपंणश्च जास्ववान्मारुतात्मजः । नीलो नलश्च सुभगः शरभो गन्धमादनः ॥ 368 अन्ये च कपयः शग निषादाधिपतिगुँहः । राक्षसाश्च महावीर्योः पार्थिवेन्द्रा महाबलाः ॥३६५ गजानश्वात्रधान्सम्यगारुह्य(रूढा) बहुशः शुभान । नानामङ्गलवादित्रैः स्तवनैः पुष्कलैस्तथा ॥ ऋक्षवानररक्षी (सिनिपादनरसैनिकः । प्रविवेश महाते नाः साकेतं पुरमव्ययम् ॥ **२६७** आलोक्य राजनगरी पथि राजपुत्री राजानमेव पितरं परिचिन्तयानः।

सुर्भ्रीवमारुतिविभीपणपुण्यपादसंचारपृतभवनं प्रविवेश रामः ॥
इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे रामस्याबोध्याप्रवेशो
नामकोनसमस्यधि (त्रिशातमे ऽध्यायः ॥ २६९ ॥

आदितः श्लोकानां समध्यङ्काः--४७०००

+ धनुश्चिहान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः।

## अथ सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

| शंकर उवाच-                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अय तस्मिन्दिने पुण्ये कुभलप्रे कुभान्विते । मङ्गलस्याभिषेकार्थं मङ्गलं चिक्रिरे जनाः ।।          | ?          |
| वसिष्ठो वामदेवश्र जावालिरथ कैंद्रयपः । मार्कण्डेयश्र मौद्रत्यः पर्वतो नारदस्तथा ।।               | २          |
| एते महर्षयस्तत्र जपहोमपुरःसरम् । अभिषेकं शुभं चकुर्मुनयो राजसत्तमम् ॥                            | 3          |
| नानारत्नमये दिव्ये हेमपीठे शुभान्त्रिते । निवेत्र्य सीतया सार्ध श्रिया इव जनार्दनम् ॥            | ૪          |
| सौवर्णकल्रज्ञैर्दिच्येनीनारत्नमर्येः शुभैः । सर्वतीर्थोदकः पुण्येमीङ्गल्यद्रव्यसंयुनः ।।         | G          |
| दूर्वाब्रतुस्रसीपत्रपुष्पगन्थसमन्वितैः । मन्त्रपृतज्ञः शुद्धेर्मुनयः संशितत्रताः ॥               | Ę          |
| अजपन्बैष्णवानसूक्तांश्रतुर्वेदमयाञ्ज्ञुभान् । अभिषेकं शुभं चक्रुः काकुन्स्थं जगतां पतिम् ।।      | 3          |
| तस्मिञ्जुभतमे लग्ने देवदुन्दुभयो दिवि । विनेदुः पुष्पवर्षाणि वद्यपुर्थ समन्तनः ॥                 | 2          |
| दिव्याम्बरैभृषणेश्र दिव्यगन्धानुलेपनेः। पुष्पेनीनाविधैर्दिव्यदेवया सह रघद्रहः।।                  | 0,         |
| अलंकुतश्र शुत्रुभे मुनिभिर्वेदपारगैः । छत्रं च चामरं दिव्यं धृतवाह्रँक्ष्मणस्तदा ।।              | ? 0        |
| पार्थे भरतश्रुद्धो तालढेन्तो विरेजतुः । दर्पणं पद्दा श्रीमान्सक्षसेन्द्रो विभीपणः ॥              | 9 9        |
| द्धार पूर्णकल्लां सुप्रीवो वानरेश्वरः । जाम्बवांश्च महानेजाः पुष्पमालां मनोहराम् ॥               | 3.5        |
| [*बालिपुत्रस्तु ताम्बृत्वं सकर्ष्रं ददौ हरेः । इनृगार्न्दौषिकां दिव्यां सुपेणस्तु ध्वजं शुभम्]   | 9.3        |
| -<br>परिवार्य महात्मानं मन्त्रिणः समुपासिरे । सृष्टिर्जयन्तो विजयः भौगष्टे। राष्ट्रवर्धनः ॥      | 8.4        |
| अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रो मन्त्रिणः स्मृताः । राजानश्च नरच्याघा नानाजनपंदश्वराः ॥               | 9 4        |
| पौराश्च नैगमा दृद्धा राजानं पर्युपामते । ऋक्षेश्च वानरेन्द्रंश्च मन्त्रिभः पृथिवीश्वरेः ।।       | 3 \$       |
| राक्षसैद्विजमुरूर्येश्व किंकरेश्व समादृतः । परच्योद्धि यथा लीनो देवतः कमलापतिः ॥                 | 9 <        |
| तथा नृपवरः श्रीमान्साकेते शुशुभे तदा । इन्दीवग्दलब्यामं पद्मपत्रनिभेक्षणम् ।।                    | 9,4        |
| आजानुवाहुं काकुत्स्थं पीतवस्त्रथरं हरिम् । कम्बुग्रीवं महोग्म्कं विचित्राभग्णेयुनम् ।।           | ۶۹         |
| देव्या सह समासीनमभिषिक्तं रघत्तमम् । विमानस्थाः सुरगणा हर्पानभेरमानमाः ।।                        | २८         |
| तुष्टुबुर्जियञ्चब्देन गन्धर्वाप्सरसां गणाः । अभिषिक्तस्ततो गमो वसिष्ठायैमेहर्पिभः ॥              | ₹'         |
| शुकुभे सीतया देव्या नारायण इव श्रिया । अतिमर्त्य(नम्र)नया सीतामु(चा)पासीन पट्टाम्बु              | ज्र        |
| <b>दृष्ट्रा तुष्टाव हृष्टारमा शंकरो द्रष्टुमागनः । कृताञ्च</b> लिपुटो भृत्वा सानन्दे। गहदाकुलः ॥ |            |
| इर्षयन्सकलान्देवान्मुनीनपि च वानरान ॥                                                            | <b>ર</b> ે |
| महादेव उवाच                                                                                      |            |
| नमो मूलप्रकृतये नित्याय परमात्मने । सिचदानन्द्रह्मपाय विश्वरूपाय वेथसे ॥                         | २'         |
| नमो निरन्तरानन्दकन्दम्लाय विष्णवे । जगत्रयकृतार्नन्तमृतेये दिच्यमृतेये ।।                        | <b>२</b> ( |
| नमो ब्रह्मेन्द्रपूज्याय शंकराय इराय च । नमो विष्णुस्वरूपाय सर्वरूप नमो नमः ॥                     | 21         |
| उत्पत्तिस्थितिसंद्दारकारिणे त्रिगुगात्मने । नमोऽस्तु निर्गतोपाधिस्वरूपाय महान्मने ॥              | ₹,         |
|                                                                                                  |            |

<sup>\*</sup> भयं श्लोकः क. च. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ फ. कारयपः । २ झ. <sup>\*</sup>वृतौ वि<sup>°</sup> । ३ क. ज. झ. सुगष्ट्रो । ४ झ. फ. <sup>°</sup>नन्दम् ।

[\*अनया विषय जगन्मातापितृभ्य नमो ध्यानस्तर्स

तियोपाधिकारिणे। नमः पुंप(स्प)कृतिभ्यां च युवाभ्यां जगतां कृते]
ये राघवाय च। नमः प्रपश्चरूपिण्ये निष्पपञ्चस्वरूपिणे।। २९
स्वेयात्ममूर्तये। परिणामापरीणामनित्याभ्यां च नमो नमः।। ३०
राघवाय च। सीता लक्ष्मीर्भवान्विष्णुः सीता गौरी भवाञ्ज्ञिवः३१
सन्त्रका चतुर्मुलः। सीता श्रची भवाञ्ज्ञकः सीता स्वादाऽनलो

सीता संहारिणी देवी यमरूपधरो भवान्न [ tतिता हि सर्वसंपत्तिः कुवेरस्त्वं रघूतम ] ।। ३३ सीता देवी च रुद्राणी भवान्सद्रो महाबलः । सीता तु रोहिणी देवी चन्द्रस्त्वं लोकसीख्यदः ३४ सीता संज्ञा भवान्स्य्यंः सीता रात्रिदिवा भवान् । सीता देवी महाकाली महाकालो भवान्सदा स्त्रीलिक्नेषु(क्रं तु)त्रिलोकेषु यत्तत्सर्व हि जानकी । पुत्तामलाञ्च्छितं यत्तु तत्सर्व हि भवान्यभो ३६ सर्वत्र सर्वदेवेश सीता मर्वत्रधारिणी । तदा त्वमिष च त्रातुं तच्छक्तिविश्वधारिणी ॥ ३७ तस्मान्कोबिगुणं पुण्यं युवाभ्यां परिचिक्षतम् । चिक्षितं शिवशक्तिभ्यां चरितं शान्तिदं प्रभो ३८ आवां राम जगन्पूज्यो मम पूज्यो सदा युवाम् । त्वस्नामजािपनी गौरी त्वन्मन्त्रजपवानहम् ३९ मुमूर्षोमिणकण्यो तु अर्थोदकनिवासिनः । अहं दिशािम ते मम्नं तारकं ब्रह्मदायकम् ॥ ४० अतस्त्वं बानकीनाथ परं ब्रह्मासि निश्चितम् । त्वन्मायामोहिताः सर्वे न त्वां जानन्ति तत्त्वतः

ईश्वर उवाच —
इत्युक्तः शंभुना रामः प्रसादप्रणतोऽभवत् । दिव्यक्षपथरः श्रीमानद्भुताद्भुतद्भीनः ॥ ४२
तं तथारूपमान्योक्य नरवानरदेवताः । [+न द्रष्टुमपि शक्तास्ते भेषजं महदद्भुतम् ॥ ४३
भयाद्दे त्रिदशश्रेष्ठाः प्रणेमुश्चातिभक्तितः । संविद्धाय च रामोऽपि नरवानरदेवताः] ॥
मायामानुपतां प्राप्तः सर्वदेवान्त्रैवीद्वचः ॥ ४४

श्रीराम उवाच-

शृणुःवं देवता यो मां प्रत्यहं संस्तु(स्त)+विष्यति । स्तवेन शंभुनोक्तेन देवतुल्यो भवेश्वरः ॥४६ विमुक्तः सर्वपापेभ्यो मन्स्वरूपं समश्चते । रणे जयमवामोति न कचित्पतिहृन्यते ॥ ४६ भृतवेतालकुत्याभिग्रहंश्वापि न बाध्यते । अपुत्रो लभते पुत्रं पतिं विन्दति कन्यका ॥ ४७ द्रिदः श्रियमामाति सन्त्ववाञ्ज्ञीलवान्भवेत् । आत्मतुल्यसुतः श्रीमाञ्जायते नात्र संशयः॥४८ निर्विद्यं सर्वकार्येषु सर्वारम्भेषु वे नृणाम् । यं यं कामयते मर्त्यस्तं लभेत मनोरथम् ॥ ४९ पण्मासौन्मुक्तिमामाति स्तवस्यास्य प्रसादतः । यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु सर्वयश्चेषु यत्फलम् ॥ दल्फलं कोटिगुणितं स्तवेनानेन रूभ्यते ॥ ५०

ईश्वर उवाच— इत्युक्तवा रामचन्द्रोऽमौ विससर्ज महेश्वरम् । ब्रह्मादित्रिदशान्सर्वान्यिससर्ज समागतान् ॥ ५१ अर्चिता मानवाः सर्वे ऋक्षवानरदेवताः । विख्रष्टा रामचन्द्रेण शीत्या परमया युताः ॥ ५२

<sup>\*</sup> अयं श्लोको झ. फ. पुस्तकस्थः । † इदमर्थे ज. झ. फ. पुस्तकस्थम् । + धनुश्चिदान्तर्गतः **गठो झ. पुस्तकस्थः ।** \* भडभाव आर्थः । + इडार्षः ।

१ झ. 'त्रिर्भवान्दिव: । सर्व' । २ झ. 'त्रावाचक' । ३ क. ज. झ. फ. 'तारिसद्विमा' ।

इत्थं विसृष्टाः खलु ते च सर्वे सुखं तदा जग्मुरतीव हृष्टाः । ऐवं पठन्तः स्तवमी खरोक्तं रामं स्मरन्तो वरविश्वरूपम् ॥

4

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे विश्वरूपदर्शनं नाम सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७० ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — ४७०५३

**अयैकसप्र**त्यधिकद्विशततम्गोऽध्यायः ।

#### शंकर उवाच-अथ रामस्तु वेदेशा राज्यभोगान्मनोरमान् । बुभुजे वर्षसाहस्रं पालयन्सर्वतो दिशः ॥ अन्तःपुरजनाः सर्वे राक्षसस्य गृहे स्थिताम् । गृहयन्ति स्म वेद्हीं तथा जानपदा जनाः ॥ २ लोकापवादभीत्या च रामः शत्रुनिवारकः । दर्शयन्मानुषं धर्ममन्तर्वन्नीं नृपान्मजाम् ॥ 3 बाल्मीकेराश्रमे पुण्ये गङ्गातीरे महावने । विससर्ज महानेजा गर्भदुःखममन्विता ॥ 8 सा भर्तुः परतन्त्रा हि उवास मुनिवेश्मनि । अर्चिना मुनिपन्नीभिर्वाल्मीकिना च रक्षिता।। तत्रैवासूत यमकी नाम्ना कुशलवी सुती । तो च तत्रव मुनिना वर्ष्याते सुमंस्कृती ॥ Ę रामोऽपि भ्रौतृभिः सार्थे पालयामास मेदिनीम् । यमादिगुणसंपन्नः सर्वभोगविवर्जितः ॥ 9 अर्चयन्सततं विष्णुमनादिनिधनं हरिम् । ब्रह्मचर्यपरो नित्यं शशास पृथिवीं नृपः ॥ 6 क्षत्रघो लवणं इत्वा मॅथुरां देवनिर्मिनाम् । पालयामास धर्मात्मा पुत्राभ्यां सह राघवः ॥ गन्धर्वान्भरतो इत्वा सिन्धोरुभयपार्श्वतः । स्वात्मजा स्थापयामास तस्मिन्देशे महाबली ॥ 90 पश्चिमे मद्रदेशे तु मद्रान्हत्वा च लक्ष्मणः । स्वसुना च महावीर्याविभिषिच्य महाबलः ॥ 9 9 गत्वा पुनर्योध्यां तु रामपादावुपास्पृशत् । ब्राह्मणस्य मृतं बालं कालधर्ममुपागतम् ॥ १२ जीवयामास काकुत्स्थः शृद्रं इन्वा च नापसम् । ननस्तु गानमीनीरं निमिषे जनसंसदि ॥ y 3 इयाज वाजिमेधेन राघवः परवीरहा । काश्चनीं जानकीं कृत्वा तया सार्ध महावलः ॥ 38 चकार यहान्बहुको राघवः परमार्थवित् । अयुतान्यश्वमेधानि वाजपयानि च प्रभुः ॥ 94 अग्निष्टोमं विश्वजितं गोमेथं च शतकतुम् । चकार विविधान्यज्ञान्परिपूर्णान्सदक्षिणान ॥ ? 5 एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाल्मीकिः सुमहातपाः । मीतामानीय काकुन्स्थामदं वचनमत्रवीत् ॥ 99

वार्त्पीकिरुवाच— अपापां मेथिकीं राम त्यकुं नार्हीस सुब्रत । इयं तु विग्जा साध्वी भारकरस्य प्रभा यथा ।। अनन्या तव काकुत्स्थ कस्मात्त्यक्ता त्वयाऽनघ ।। १८

श्रीराम उवाच—
अपापां मेथिली ब्रह्मञ्जानामि वचनात्तव । गावणेन हृता माध्वी दण्डके विजने पुरा ॥ १९ तं हत्वा समरे दुष्टं शुद्धामिश्रमुखं गताम् । पुनर्यातोऽस्म्ययोध्यायां सीतामादाय धर्मतः ॥ २० लोकापवादः सुमहानभृत्पीरजनेषु च । त्यक्ता मया शुभाचारा तद्भयात्तव संनिधी ॥ २१ तस्माङ्ोकस्य संतुष्ट्ये सीता मम परायणा । पार्थिवानां सहर्पाणां मत्ययं कर्तुमहिति ॥ २२

एवमस्त्विति काकुत्स्थो रामः प्राह महाभुजः । एतस्मिश्रन्तरे वत्र दुवीसास्तु महातपाः ॥ राजद्वारमुपागम्य लक्ष्मणं वाक्यमश्रवीत् ॥

अ धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः । + इडार्षः ।

| दुर्वासा उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| वां निवेद्य काकुत्स्यं शीघ्रं गत्वा नृपात्मज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४५      |
| महेश्वर जवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| तमबबील्लक्ष्मणस्तु असांनिध्यमिति द्विच । ततः क्रोधसमाविष्टः माह व मुनिसत्तमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86      |
| दुर्वासा उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| शापं दास्यामि काकुत्स्यं रामं यदि न दर्शयेः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80      |
| महेश्वर जवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| तस्माच्छापभयादिमं राघवाप न्यवेदयत् । तत्रैवान्तर्दथे कालः सर्वभूतभयावहः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86      |
| बूजयामास तं प्राप्तसृषि दुर्वाससं नृषः । अब्रजस्य प्रतिक्वां तु विक्राय रघुसत्तमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86      |
| तत्याज मानुषं रूपं लक्ष्मणः शरयूजले । विस्टच्य मानुषं रूपं प्रविवेश स्वकां तनुम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40      |
| फणासइस्रसंयुक्तः कोटीन्दुसमवर्षसा । दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्यग्न्थानुलेपनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ج ۽     |
| नागकन्यासहस्रेस्तु संद्वतः समलंकृतः । विमानं दिव्यमारुख प्रययो वे परं पदम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५२      |
| लक्ष्मणस्य गति सर्वी विदित्वा स रघूत्तमः । स्वयमप्यथ काकुन्स्यः स्वर्गे गन्तुमभीपिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| अभिषिच्याथ काकुरस्थी स्वात्मजी च कुन्नीलवी । विभज्य रथनागार्श्व स धनं प्रदरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नयोः॥   |
| कुञ्चवत्यां कुञ्चं वीरे द्वीरवत्यां लवं तथा । स्थापयामास धर्मेण राज्ये स्वे रघुमत्तमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५५      |
| अभिप्रायं तु विक्राय रामस्य विदितात्मनः । आजग्मुर्वीनराः सर्वे राक्षसाः सुमहाबला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ः ॥५६   |
| विभीषणोऽय सुद्रीवो जाम्बवान्मारुतात्मजः । नीला नलः सुषेणश्च निषादाधिपतिर्गुइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : ॥५७   |
| अभिषिच्य सुतौ वीरौ ऋषुष्टः सुमहामनाः । सर्व एते समाजग्युग्योध्यां रामपालिताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [ 11    |
| ते प्रणम्य महात्मानमूचुः प्राञ्जलयो नृपम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46      |
| वानरप्रभृतय ऊंचुः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| स्वलोंकं गन्तुमुचुक्तं झात्वा त्वां रघुसत्तम । आगताः स्म वयं सर्वे तवानुगमनं प्रति ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49      |
| न क्षक्ताः स्म क्षणं राम जीवितुं त्वां विना प्रभो। तस्मान्वया विशालाक्ष गच्छामिस्तद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शालयम्  |
| महेश्वर उवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| तैरेवमुक्तः काकुत्स्यो बाढमित्यत्रवीत्ततः । अयोवाच महातेजा राक्षसेन्द्रं विभीषणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | । ६१    |
| राम उवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| राज्यं प्रश्नाधि धर्मेण मा प्रतिक्वां हथा कृथाः । यावचन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11      |
| ताबद्रमस्य सुमीतः काले मम पदं व्रज ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६२      |
| महेश्वर उवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| इस्युक्त्वाऽथ स काकुत्स्यः शार्क्न विष्णुः सनातनम् । श्रीरङ्गशायिनं साम्यमिक्ष्वाकुकु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | लदैवतम् |
| संगीत्या मददौ तस्मै रामो राजीवलोचनः । इनुमन्तमथोवाच राघवः शत्रुसृदनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६४      |
| सम जवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| मत्कवाः मचरिष्यन्ति यावङ्घोके इरीश्वर । तावद्रमस्व मेदिन्यां काले मां व्रज सुवत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 54    |
| महेश्वर उवाच-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •       |
| तमेत्रपुरस्ता काकुतस्थो जाम्बदन्तमथात्रवीत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ĘĘ      |
| mana and no see that the contract of the second of the sec | 100     |

राम उव द्वापरे समनुगाप्ते करिष्ये तत्र म

पुनः । भूभारस्य विनाशाय समुत्यस्याम्यद्दं मुवि ॥ पुरुवर्षभ ॥

e p

स्तानृक्षवानरान् । उवाच वाचा गच्छध्वमिति रामो महावलः ।।६८ रतः कैकयीसुतः । राघवस्यानुगमने निश्चितास्ते समाययुः ।। 89 ततः शुक्राम्बरधरो ब्रह्मचारी ययौ परम् । कुशान्यहीत्वा पाणिभ्यामशक्तः प्रययौ परम् ॥ ७० रामस्य दक्षिणे पार्श्वे पग्रहस्ता रमाऽऽगता । तथैव धरणी देवी दक्षिणे निरगात्तदा ॥ 98 वेदाः साङ्गाः पुराणानि सेतिहासानि सर्वतः। ओंकारोऽथ वषद्कारः सावित्री लोकपावनी७२ अस्त्रास्त्राणि च तदा धनुरादीनि पार्वति । अनुजग्मुस्तया रामं सर्वे पुरुषविग्रहाः ॥ **{e** भरतश्रेव शत्रुघः सर्वे पुरनिवासिनः।सपुत्रदाराः काकुत्स्थ[ अपनुजग्मुः सहातुगाः ॥ 98 मित्रणो भृत्यवर्गाथ किंकरा नैगमास्तथा । वानराश्रेव ऋक्षाथ सुग्रीवसहितास्तदा ॥ 196 सपुत्रदाराः काकुत्म्थ]मन्वगच्छन्महामतिम् । पञ्चवः पक्षिणश्चैव सर्वे स्थावरजङ्गमाः ॥ Be अनुजग्मुमेहात्मानं ममीपस्था नरोत्तमाः । ये च पश्यन्ति काकुत्स्थं स्वर्गायानुगतं प्रभुम् ॥ 90 ते नथाऽनुगता रामं न्यवर्तन्त न केचन । अथ त्रियोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखीं स्थिताम् ॥७८ शरयूं पुण्यसिललां प्रविवेश सहानुगः । ततः पितामहो ब्रह्मा सर्वदेवगणादृतः ॥ 90 तुष्टाव रघुशार्द्रलमृषिभिः सार्धमक्षरैः । अत्रवीत्तत्र काकुत्स्थं पविष्टं श्ररयूजलम् ॥ 60

ब्रह्मोवाच--

आगच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्ट्या माप्तोऽसि मानद। भ्रातृभिः सह देवाभैः मविशस्त निजां तनुम् वैष्णवीं तां महातेजा देवाकारां सनातनीम् । त्वं हि लोकगतिर्देव न त्वां केचित्रु जानते॥८२ त्वामचिन्त्यं महात्मानमक्षरं सर्वसंग्रहम् । यामिच्छसि महातेजास्तां तनुं प्रविशस्त भोः॥ ८३

महेश्वर उवाच-

तस्मिन्सूर्यकराकीणें पुष्पदृष्टिनिपातिते । उत्सृज्य मानुषं रूपं खां तनुं प्रविवेश इ ॥ 82 अंशाभ्यां शङ्गचक्राभ्यां शत्रुघ्नभरताबुभौ । प्रपेदाते महात्मानौ दिव्यतेजःसमन्वितौ ॥ 64 शक्क चक्रगदा प्रक्रिपग्रहस्तश्रतुर्भुजः । दिव्याभरणसंपन्नो दिव्यनन्धानुलेपनः ॥ ८६ दिव्यपीताम्बर्धरः पद्मपत्रनिभेक्षणः । युवाकुमारः सौम्याकः कोमलावयवोज्ज्वलः ॥ 29 सुस्निग्धनीलकुटिलकुन्तलः शुभलक्षणः । नवदूर्वाङ्करत्रयामः पूर्णचन्द्रनिभाननः ॥ 66 देवीभ्यां सहितः श्रीमान्विमानमध्यरोहयत् । तस्मिन्सिहासने दिव्ये मूले कल्पतरोः प्रभुः ॥८९ निषसाद महातेजाः सर्वदेवरभिष्टुतः । राघवानुगता ये च ऋक्षवानरमानुषाः ।। 90 स्पृष्ट्वैव शरयूतोयं सुखेन त्यक्तजीविताः। रामप्रसादात्ते सर्वे दिव्यरूपधराः शुभाः॥ 98 दिव्यमाल्याम्बरधरा दिव्यमङ्गलवर्चसः । आरुरोह विमानं तदसंख्यैस्तत्र देहिनः (भिः)॥ ९२ सर्वैः परिवृतः श्रीमान्रामो राजीवलोचनः । पूजितः सुरसिद्धौवैर्युनिभिस्तु महात्मिभः ॥ 49

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

मयपौ शायतं दिञ्यमसरं स्वपदं विभुः । यः पठेद्रामचरितं श्लोकं श्लोकार्थमेव वा ।। ९४ शृणुवाद्वा तथा भक्त्या स्मरेद्वा सुभदर्जने । कोटिजन्मार्जितात्पापाज्ज्ञानतोऽज्ञानतः कृतात्।।९५ विमुक्तो वैष्णवं लोकं पुत्रदारस्ववान्थवैः । समाप्तुयाधोगिगम्यमनायासेन वै नरः ।। ९६ एतचे कथितं देवि रामस्य चरितं महत् । धन्योऽस्म्यहं त्वया देवि रामचन्द्रस्य कीर्तनात् ।। किमन्यच्छ्रोतुकामाऽसि तद्ववीमि वरानने ।। ९७

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामचरित्रकथनं नामकसप्तत्यधिकदिश्वततमोऽध्यायः ॥ २०१॥

आदितः श्लोकानां समझ्यद्भाः -- ४७१५०

#### अथ द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

| [ <b>*</b> पार्वत्युवाच—                                                                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| रघुनाथस्य चरितं साधूकं हि त्वया विभो । श्रुत्वा धन्याऽस्मि देवेत्र त्वत्त्रमादान्महेश्वर । | !! ? |
| चरितं वासुदेवस्य कृष्णस्य चरितं महत् । श्रोतुमिच्छामि देवस्य चरितं कल्मषापहम् ]।।          | 3    |
| रुद्र उवाच-                                                                                |      |
| शृषु देवि प्रवक्ष्यामि कृष्णस्यास्य महात्मनः । चरितं वासुदेवस्य सर्वेषां फलदं तृणाम् ॥     | 3    |
| यदूनामन्वये देवि वसुदेव इतीरितः । देवमीढस्य पुत्रोऽभृत्सर्वधर्मविदां वरः ॥                 | 8    |
| उग्रसेनस्य दुहितां देवकीं देववणिनीम् । उपयेमे विधानन मथुरायां नृपान्मजः ॥                  | Ç    |
| उग्रसेनस्य पुत्रोऽभूत्कंसः भूरो महाबलः । तयो रथवरं तत्र चोदयामास मारियः ॥                  | Ę    |
| समागतेषु तेष्वेवं पाधिवान्येः शुभावहैः (?) । अन्तरिक्षेऽश्वरीरा वाक्याह गम्भीरया गिरा      | 119  |
| आकाभवागुवाच—                                                                               |      |
| अस्यास्त्वाम(स्तवा)ष्टमो गर्भः कंस माणान्हनि[रि]ष्यति ॥                                    | L    |
| रुद्र उवाच                                                                                 |      |
| तच्छ्रुत्वा इन्तुमारेभे कंसोऽपि भगिनीं तदा । तमब्रवीत्सुसंरब्धं वसुदेवः सुबुद्धिमान् ।।    | ९    |
| वसुदेव उवाच—                                                                               |      |
| न इन्तव्या महाभाग भगिनी धर्मतस्त्वया । गर्भानेव समुत्पनाञ्जिहि राजन्महाबल ॥                | ? 0  |
| रुद्र उवाच                                                                                 |      |
| तथेत्याइ तदा कंसो वसुदेवं च देवकीम् । निरुध्य स्वग्रहे रम्ये सर्वभोगैर्न्यवेशयत् ॥         | 55   |
| एतस्मिन्नन्तरे देवि भूरिभारावपीढिता। जगाम धरणी देवी सहसा ब्रह्मणो अन्तिक ।।                | १२   |
| समेत्य जगतामीत्रं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम् । प्राह गम्भीरया वाचा धरणी लोकधारिणी ।।            | 9.3  |
| धरण्युवाच—                                                                                 |      |
| प्रजापते न भक्ताऽस्मि धर्तु लोकानिमान्त्रभो । राष्ट्रसाः पापकर्माणः संस्थिता मयि सुत्रत।।  | 18   |
| जगतः सकलान्धर्मान्विध्वंसन्ति महाबलाः । अधर्मवर्चसः सर्वे नराः पापविमोहिताः ॥              | १५   |
|                                                                                            |      |

<sup>\*</sup> धनुश्विहान्तर्गतः पाष्ठः, क. ज. इ. म. फ. पुस्तकस्यः ।

| २७२ द्विसप्तत्या । पद्मपुराणम् ।                                                                                        | 1001             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| स्वरूपमरूपतरं धर्म कि च इत्यते । धर्मेणैव धृता देव सत्यशौर्चयुतेन च ॥                                                   |                  |
| तस्मादधर्मसंभूतं विकास पर्वेषुत्सहे ॥                                                                                   | ? 8              |
|                                                                                                                         |                  |
| रत्या । ततः सुरगणाः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः ।।                                                                        | ?9               |
| शीरा प्राप्त विकास अगत्पतिम् । तुष्टुतुः स्तुतिभिः सर्वे मुनयश्च महातपाः ॥ नतः प्रसन्तः भारतः सर्वोस्तान्मुनिसत्तमान् ॥ |                  |
| श्रीभगवानुवाच—                                                                                                          | 36               |
| भो भो देवगणाः सर्वे किंनिमित्तमिहाऽऽगताः ॥                                                                              | १९               |
| रुद्र उवाच                                                                                                              | , ,              |
| ततः पिनामहः पाह देवदेवं जनार्दनम् ॥                                                                                     | २०               |
| ब्रह्मोवाच                                                                                                              |                  |
| देवदेव जगन्नाय पृथिवी भारपीडिता । राक्षसा बहवो लोके समुत्पन्ना दुरासदाः ॥                                               | 38               |
| जगसंध्रश्र कंसश्र प्रलम्बो धेनुकाद्यः । दुरात्मानः प्रबाधन्ते सर्वीक्षीकान्सनातनान् ॥                                   |                  |
| भारावतरणं कर्तुं पृथिव्यास्त्विमहाईसि ॥                                                                                 | २२               |
| मद्र उवाच—                                                                                                              |                  |
| एवमुक्तो हपीकेशो ब्रह्मणा परमेष्ठिना । प्राह गम्भीरया वाचा जगतां पतिरब्ययः ॥<br>श्रीभगवानुवाच—                          | २₹               |
| अवतीर्य तृलोकेऽस्मिन्यदृनामन्वये सुराः । अवनीभारमव्यव्रमपास्यामि महाबलाः ॥                                              | રક               |
| रुद्र उत्राच—                                                                                                           |                  |
| एवमुक्ताः सुगः सर्वे नमम्क्रत्वा जनार्दनम् । स्वान्स्वाङ्घोकान्समासाद्य परेशमन्वचिन्तर                                  | <b>ग</b> न्      |
| ननो भगवनी मायां परमेशः समब्रवीत् ॥                                                                                      | ंदद              |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                                           |                  |
| हिरण्याक्षम्य पर्पुत्रान्समानीयावनीतलात् । वसुदेवस्य पत्न्यां तु देवक्यां संनिवेशय ।                                    |                  |
| अनन्तां शः (शं) सप्तमो ऽत्र (मं तु) संप्रकुष्य च मा चिरम् । तस्याः सपत्न्यां रोहिण्यां दर                               |                  |
| भुभद्द्यने ।।                                                                                                           | २७               |
| ततोऽष्टमा ममांशस्तु देवक्यां संभविष्यति । नन्दगोपस्य पत्न्यां तु यशोदायां सनातनी                                        |                  |
| तवांशभृता(न्वं हि भृत्वा) महानिद्रा विन्ध्यं गत्वा महाबला । तत्र संपूज्यमाना हि देवै<br>रोगमेः ॥                        | ारन्द्रपु-<br>२९ |
| जिह दैत्यान्महावीर्याञ्जुम्भासुरपुरोगमान् ॥                                                                             | 30               |
| रुद्र उवाच—                                                                                                             | 7 -              |
| तथेत्युक्त्वा महीभागा हिरण्याक्षसुतांस्तदा । पर्यायेणैव देवक्यां षद्गर्भान्संन्यवेश्वयत् ॥                              | 3 ?              |
| ताञ्जयाम तटा कंसो जातपात्रान्महाबलः। ततस्त सप्तमो गर्भो बनन्तांशेन चोदितः ॥                                             | 32               |
| वर्धमानं तु गर्भे तं रोहिण्यां समुपानयत्। गर्भसंकर्षणात्तस्यां जातः संकर्षणोऽव्ययः।।                                    | 77               |
| -                                                                                                                       |                  |

९ क. ज. 'चदमेन तु। त°। २ झ. फ. 'हामाया हि°। ३ क. 'यः। शुक्रुषष्ठयां प्रौष्ठपयां संध्यायां च शु°।

| 4504                        | महासुरिमाण्यात्तनपात                                  | [ 4 0 11/4         | - •  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------|
| कञ्जाहरूयां त रोडिण्यां     | मीष्ठपद्यां शुभीद्ये । रोहिणी जनयामास पुत्रं ।        | संकर्षणं प्रभुम् ॥ | \$ 8 |
| ततस्य देवकीगर्भमापेदे भ     | गवान्हरिः । आपन्नगर्भी तां दृष्ट्वा कंसी भयनि         | ापीडितः ॥          | 34   |
|                             | भिरमानसाः । तुष्टुबुर्देवकी तत्र विमानस्था नभ         |                    | 35   |
|                             | नभसि पार्वति । अष्टम्यामर्थरात्रे च तस्यां ज          |                    | 36   |
|                             | गयतेक्षणः । चतुर्भुजः सुन्दराङ्गो दिव्याभरणभ्         |                    | 36   |
| [#श्रीवत्सकीस्त्रभोरस्को    | वनमालाविभूषितः]। वसुदेवस्य जातोऽसौ                    | वासुदेवः सनातनः    | 39   |
| तं रष्ट्रा जगतां नाथं कृष्ण | गमानकदुन्दुभिः । उवाच माञ्जलिर्भृत्वा नमस्ट           | त्य जगन्मयम् ॥     | 80   |
| वसुदेव उवाच-                |                                                       |                    |      |
| जातोऽसि मे जगन्नाथ भ        | क्तकल्पतरो प्रभो । त्वमेव सर्वदेवानामनादिः ।          | पुरुषोत्तमः ॥      | 83   |
| स्वमचिन्त्यो महस्रतो(तं)    | योगिध्येयः सनातनः । मुम पुत्रत्वमापको धर              | ण्यां धरणीधरः ॥    | 83   |
|                             | षोत्तम । दानवाः पापकर्माणो <sup>ँ</sup> न सहन्ते महीज |                    | 8    |

रुद्र उवाच--इत्यर्थितः स्तुतस्तेन पद्मनाभः सनातनः । उपसंहतवान्रूपं चतुर्भुजसमन्वितम् ॥ 88 मानुषेणीय भावेन द्विभुजेन व्यरोचत । ये चाक्क रक्षकाः सर्वे दानवास्तत्र संस्थिताः ॥ 8५ ते चापि मायया तस्य मोहितास्तमसाऽऽवृताः । एतस्मित्रन्तरे देवमादायाऽऽनकदुन्दुभिः ॥४६ प्रवयी नगराचूर्ण सर्वदेवैरभिष्टुतः । पयोधरे वर्षमाण नागराजा महाबलः ॥ 28 फणासहस्रेणाऽऽच्छाद्य भक्त्या देवं समन्वगात् । ते गोपुरकपाटे तु तत्पादम्पर्शनात्तदा ॥ 84 भिद्यमाने सुविद्वते तत्रस्थाश्च विमोहिताः । स्रोतस्विनी सुपूर्णा या यमुनाऽपि महात्मनः ॥ ४० प्रवेशाज्जानुमात्रं तु जलं तत्राभवत्तदा । उत्तीर्य यमुनां सोऽथ व्रजं तत्तीरसंस्थितम् ।। ५ ६ संस्तूयमानस्तिद्शैः पविवेश यदूत्तमः । तत्र नन्दस्य पत्नी सा प्रसृता गोत्रजे शुभे ॥ 41 विमोहिता मायरेव सुबुप्तास्तमसाऽऽद्वताः । तस्यास्तु शयने देवं विनिक्षिप्य स यादवः ॥ ५३ तां कन्यां समुपादाय प्रययो मथुरां पुनः । पत्न्ये दत्त्वाऽथ तां बालामुवास सुसमाहितः ॥ ५३ करोद बालभावात्सा देवकीशयनं गता । अथ बालध्वनि श्रुत्वा तद्रहस्याङ्ग रक्षकाः ॥ 41 कंसायाऽऽवेदयामासुर्देवकीत्रसर्वं ग्रुभम् । कंसस्तूर्णेमुपेत्येनां जग्राद्द बालिकां तदा ॥ ५१ चिन्नेप च शिलापृष्ठे साऽपि तूर्णे वियत्स्थिता । तस्योत्तमाङ्गे स्वपदं दत्त्वा तृणे खमास्थिता ॥ उवाचाष्ट्रभुजा देवी तदा राक्षसपुंगवम् ॥ ५६

देव्युवाच--

किं मया क्षिप्तया मन्द जातो यस्त्वां विधव्यति । सर्वस्य जगतः स्रष्टा धर्ता इर्ता च यः प्रभुः। अस्मिँ छोके समुत्पन्नः स ते प्राणान्हरिष्यति ॥ 91

रुद्र उवाच-

इत्युक्त्वा तेजसा देवी सहसाऽऽपूरयन्त्रभः । जगाम देवगन्धर्वेः स्तूयमाना हिमाचलम् ॥ कंसस्तदोदिशमनाः समाद्वय स्वदानवान् । प्रलम्बप्रमुखान्वीरानुवाच भयपीडितः ॥

इदमर्थ झ. फ. पुस्तकस्थम् ।

राक्षसेनैव रूपेण निपपात ममार च। विचचार ततः सर्वे गोव्रजं मधुसूदनः ॥ ८९ नवनीतं जहाराऽऽशु गोपीनां च गृहे गृहे । तदा यशोदा कुपिता दाम्ना मध्य उल्लावले ॥ ९० निबध्य कृष्णं प्रययो विक्रेतुं गोरसादिकम् । कर्षमाणस्ततः कृष्णो दास्रा बद्ध उल्लाले ॥९१ यमलार्जुनयोर्मध्ये जगाम धरणीधरः । उल्लखलेन गोविन्दः पातयामासं तावुभो ॥ ९२ भग्नस्कन्धौ निपतिर्तो स्वरेण धरणीतले । तेन शब्देन महताऽऽजग्मुस्तत्र महीजसः ।। ९३ गोपद्यद्धास्ततो दृष्ट्वा विस्मयं परमं गताः । यशोदाऽपि समुद्वित्रा विमुच्य धग्णीधग्म् ॥ 68 सुविस्मिता समादाय स्तनं प्रादान्महात्मने । यस्मान्निवध्यमानस्तु दास्रा मात्रा जगत्पतिः॥९५ तस्मान्महद्भिः सर्वेश्व दामोदर इतीरितः । [क्रतो तु किनरतां प्राप्तो विमुक्तो यमलार्जुनो ।। ९६ गोपवृद्धास्ततः सर्वे नन्द्गोपपुरोगमाः] । महोत्पातिममं ज्ञात्वा स्थानान्तरमुपाययुः ॥ 6,0 बृन्दावने मनोरम्ये यमुनायास्तटे शुभे । निवासं चिकरे गम्यं गवां गोपीजनस्य च ॥ 9.6 तत्र तो रामकृष्णो तु वर्धमानी महाबली । वन्सपालयुनी वन्सान्पालयामासनुः सदा ॥ 00 गोवत्समध्ये कृष्णं च बको नाम महासुरः । बकरूपेण तं हन्तुमुद्युक्तोऽत्र यद्त्तमम् ॥ 900 तं हञ्चा वासुदेवोऽपि लोष्टमुद्यम्य लीलया । नाडयामास पक्षान्ने पपानांव्या महासुगः ॥ 505 ततः कतिपयाहःसु गोवन्सपालकौ वने । छायायाँ यज्ञवृक्षम्य प्रसुप्ती पहने तदा ॥ १०२ एतस्मिनन्तरे देवो ब्रह्मा देवगणवृतः । द्रष्टुं कृष्णं समागम्य सुप्ता रघ्वा यहनमा ॥ 803 बत्सान्गोपशिशुन्हत्वा जगाम त्रिदिवं पुनः। प्रबुद्धां तो समालोक्य विनष्टाञ्गिशुवत्सकान १०४ गोवत्सा गोपवालाश्च क गता इति विस्मिना । ज्ञान्वा कृष्णम्नु तन्कम प्रजापतिकृतं नदा 800 तथैव सस्रजे बालान्गोवन्सांश्च मनातनः । यथावर्णं यथारूपं तथैव मधुसृदनः ॥ १८६ स एव वत्सान्गोपालान्निर्भमे जगतां प्रभुः । दृष्टा मायाह्ममयं गावस्तपां च मानगः ॥ १०५ स्वान्स्वान्वत्सानुपागम्य यथापृर्वे प्रवितताः । एवं संवत्सरे काले गते तत्र महात्मनः ॥ 906 प्रजापतिः पुनस्तस्मे दर्दो वन्सान्सवालकान । कृताञ्जलिपुटो भृत्वा परिणीय प्रणम्य च ॥ भयादुवाच गोविन्दं ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः ॥ 400 ब्रह्मावाच-नमो नमस्ते सर्वोत्मंस्तत्त्वज्ञानस्वरूपिणे । नित्यानन्दम्बरूपाय प्रयतात्मन्महात्मने ॥ 3 8 6

नमो नमस्ते सर्वात्मंस्तत्त्वज्ञानस्त्रकृषिणे । नित्यानन्द्रम्बक्षाय प्रयतात्मन्महात्मने ॥ ११६ अणुबृहृद्दस्थृलत्तरुष सर्वगताव्यय । अनादिमध्यान्तरूपम्बरूपात्मन्नमोऽम्तु ते ॥ ११६ नित्यज्ञानबलेश्वर्यतेजोमयस्वरूषिणे । महाशक्ते नमस्तुभ्यं पूर्णपाडुण्यमृत्ये ॥ ११६ त्वं वेदपुरुषो ब्रह्मन्महापुरुष एव च । शरीरपुरुषम्त्वेद्याः शुद्धः पुरुष एव च ॥ ११६ चत्वारः पुरुषास्त्वं च पुराणः पुरुषोत्तमः । विभूतयस्तव ब्रह्मन्पृथिव्यग्न्यनिलाद्यः ॥ ११६ तव वाचा समुद्धनो क्ष्मावही जगदीश्वर । अन्तिरक्षं च वायुश्च मृष्टो प्राणेन ते विभो ॥ ११६ चक्षुषा तव संसृष्टो द्योश्वाऽऽदित्यस्तथेव च । दिशश्च चन्द्रमाः मृष्टाः श्रोत्रेण तव चान्य ११६ अपा स्नावश्च वरुणो मनसा ते महेश्वर । उक्ते महित मीमासे(स्य) यत्तद्वस्य प्रकाशते ॥ ११६

<sup>ः</sup> अयं श्रोकः क. च. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

१ इ. फ. सितौ हुमी। भं। २ क. ज. इ. फ. यां जम्युवृं। ३ इ. सृदो । ४ क. ज. इ. फ. ंस्त्वाद्यश्टन्दः पुं। ५ इ. फ. क्तथाऽव्यय । दि ।

तथैव चाध्वरेष्वेतदेतदेव महाव्रते । छन्दोगेय नमस्ये त्वां दिच्यं ते वपुरेव तत् ॥ ११८ आकाश एतदेवेदमोषधीष्वेवमेव च । नक्षत्रेषु च सर्वेषु ग्रहेष्वेतिहिवाकरे ॥ ११९ एवंभूतेष्वेवमेव ब्रह्मोति वदित श्रुतिः । तदेवं परमं ब्रह्म प्रज्ञातं परितोमृतम् ॥ १२० हिरण्मयोऽच्ययो यज्ञः शुचिः शुचिषदित्यपि । वैदिकान्यभिधेयानि तव नान्यस्य कस्यचित् ॥ चश्चर्मयं श्रोत्रमयं छन्दोमयमनोमयम् । वाद्ययं परमान्मानं परेशं शंसित श्रुतिः ॥ १२२ इति सर्वोपनिषदामर्थस्त्वं कमलेक्षण । स्तोतुं न शकुवे त्वां तु सर्ववेदान्तपारगम् ॥ १२३ महापराधमेतत्ते वत्मापहरणं मया । कृतं तत्क्षम्यतां नाथ शरणागतवत्सल ॥ १२४

महेश्वर उवाच--

एवं स्तृत्वा हरिं वेधाः प्रणम्य च पुनः पुनः। वत्मान्दस्वा पुनस्तस्मै प्रययौ स्वीयमास्रयम् १२५ हृदि कृत्वी महादेवं वालक्ष्यं हारें विधिः । उवास त्रिद्शः सार्धे हृष्टः पुष्टो महातपाः ॥ १२६ कृष्णेन सृष्टा वत्साश्च पूर्ववत्साम्नथाऽर्भकाः । अवापुरेकतां तत्र पश्यतां त्रिदिवौकसाम् ॥१२७ कृष्णम्तु वत्मपालस्तः प्रययौ नन्दगोकुलम् । ततः कतिपयाहःसु गोपालैर्यदुपुंगवः ॥ हृदं गत्वाऽथ कालिन्द्यास्तत्रम्थं सुमहाविषम् । सहस्रशीर्षे बलिनं नागराजानमच्युतः ॥ १२९ निष्पिप्य फणसाहस्रं पादेनेकेन लीलया । पाणसंशयमापन्नं चकार मधुसूदनः ॥ म कालियो लब्धसंज्ञस्तमेव शरणं ययाँ । ररक्ष भगवान्कृष्णो नागं त्यक्तविषं तदा 11 535 वैननेयभयाद्गीनं स्वपदेनाऽऽङ्कच मुर्थेसु । हृदाद्विवासयामास कालिन्द्या यदुपुंगवः ॥ ? ३ २ त्यवन्वा स तं हृदं तुर्ण पुत्रदारसमन्वितः । नमस्कृत्याथ गोविन्दं प्रययौ कालियस्तदा ॥ १३३ विषदण्यास्तु ये पूर्व तत्तीरस्थाश्च शाखिनः। कृष्णेन वीक्षितास्तुर्णे फलिनः पुष्पिताऽभवन् १३४ अथ कार्लन कामारमवाष्य मधुसुद्रनः । गोवृन्दं पालयामास सैवदेवमयः प्रभुः ॥ स्वसमानवयोभिम्तु गांपार्लेम्तु यहत्तमः । वृन्दावने मनोरम्ये सरामो विचचार ह ॥ १३६ तत्र हत्त्रा महाघोरं [+मपेरूपं महासुरम् । अपहत्य महाकायं मेरु] मन्दरगौरवम् ॥ 930 धेनकम्य वनं प्राप्य नालिहन्नालगह्रम् 🗱 धेनुकं पर्वताकारं खरकेषं दुरासदम् ॥ 359 पादौ गृह्य मर्मुन्भिष्य तालेन निज्ञान है। फलैः सुतृप्ता गोपालास्तद्दने रेमिरे तदा ॥ 939 निष्कम्य तद्वनात्तृर्णे भाण्डीरं वटमागताः । तत्र ते रामक्रुष्णाभ्यां चिक्रीडुर्बाळळीळया ॥१४० गोपवेषेण तत्रागात्वलम्बो नाम राक्षसः । रामं स्वपृष्ठमारोप्य ततो यातो नभस्तलम् ॥ 383 मन्त्रा तं राक्षसं रामा मुष्टिना तस्य मूर्धनि । ताडयामासं रोषेण विद्वर्लाङ्गस्ततौऽभवत् ॥ १४२ राक्षसेनेव रूपेण निनदन्भेरवं स्वनम् । भिन्नशीर्षतनुस्तत्र ममार रुधिरोक्षितः ॥ 583 ततः प्रदोषसमये गोत्रजे नन्दनन्दनः । उवास गोपकन्याभिः ऋडिन्कौमारवीक्षिते ॥ 388 अरिष्टो नाम दैन्योऽत्र गत्वौ तु वृषभाक्वतिः । कृष्णं हन्तुं समागत्य जगर्ज च महास्वनम् १४५

<sup>\*</sup> स्थिरार्षः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठो झ. पुस्तकस्थः । \* एतदम्रे केषुचित्पुस्तकेषु 'प्रविश्य तद्वनं रम्यं फलिलं(तं) तालगद्वरम्' इत्यधिकम् ।

१ क. ज. ैत्वा सदा देवि बाँ। २ झ. फ. ैर्ववेदमो। ३ ड. ैरूपधरं मदा। पाँ। ४ ड. ह। तत्क्षणादेव तत्पाला । ५ ड. ैस व रामो विँ। ६ झ. फ. ैलाङ्गः पपात सः। राँ। ७ क. च. ज. ैतोऽपतत्। ८ झ. ैन्क्प्रैमोदिवर्चसि । अ । ९ ड. ज. ेत्वा त्रिदशदस्तरः। कृे।

तं इट्टा विद्वताः सर्वे गोपाला भयपीढिताः । कृष्णोऽपि इट्टा तं रौद्रमागतं दनुजाधिपम् १४६ तालहर्सं समुत्पाट्य शृक्षमध्ये व्यताडयत् । स तु भग्नक्षिरःशृक्षो वमन्वे रुधिरं बहु ।। १४७ पपात भीमवेगेन निनदंस्त्यक्तजीवितः । इत्यं हत्वा महाकायमरिष्टं दनुजाधिपम् ॥ 386 आद्र्य गोपवालांश्च तत्रैवोवास गोव्रजे । ततः कतिपयादःसु केशी नाम महासुरः ।। १४९ इयकायेन गोविन्दं इन्तुं व्रजमुपाययौ । स गत्वा गोव्रजं रम्यमुचेहेंषामथाकरोत् ॥ १५० तेन ऋब्देन महता पूरितं भुवनत्रयम् । भीताः सर्वे सुरगणाः शङ्कमाना युंगक्षयम् ॥ 969 तत्रस्था मोहिताः सर्वे गोपा गोप्यश्च विद्वलाः। लब्धसंज्ञास्तु ते सर्वे विद्वताश्च समन्ततः १५२ गोप्यस्तु शरणं जग्मुः कृष्णं त्राहीति चाबुवन् । न भेतव्यं न भेतव्यमित्याह भक्तवत्सलः १५३ समाश्वास्य ततस्तूर्णे पुष्टिना वासवानुजः । ताडयामास शिराम तस्य देन्यस्य लीलया ॥१५४ विभिन्नदन्तनेत्रोऽसी निननाद महास्वनम् । [अमहाशिलां समुन्धिप्य तम्याङ्गे वे न्यपातयत् ॥ स तु चूर्णितसर्वाङ्गो निनदन्भेरवं स्वनम् । पपात सहसा भूमा ममार च महासुरः ] ।) केन्निनं निइतं दृष्ट्वा दिवि देवगणा भृत्रम् । मृमुचुः पुष्पवर्षाणि साधु साध्विति चाब्रुवन्॥१५७ इत्यं शिक्कुत्वे वे दैत्यान्हरिईत्वा बलात्कटान् । स मुगांद् सुखेनेव बलरामसर्मान्वतः ॥ 366 **इन्दीवरदलक्ष्यामः पद्मपत्रनिभेक्षणः । पीताम्ब**रधरः स्नग्वी वनमालाविभृपितः ।। १५९ कोस्तुभोद्धासितोरस्कश्चित्रमाल्यानुलेपनः । विचित्राभरणेयुक्तः कुण्डलाभ्यां विराजितः ॥१६० आपुक्ततुलक्षीमालः कस्तृरीनिलकाश्चितः । सुस्निग्धनीलकुटिलकवरीकृतेकशवान ।। ? 5 ? बद्धेर्नानाविधेः पुष्पेर्विधिवद्यवितंसकः । रक्तारविन्दसद्यहस्तपादनलाधरः ॥ 363 पक्षमध्यगक्षीतांशुकलङ्कञ्चलताननः । हार्नृपुरकेयृरैः कटकाभ्यां विर्गाजनः ।। १६३ **वृन्दावने मैद्दारम्ये फलपुष्पविराजिते । रम्यं विनाद्यन्वेणुं तत्राऽऽस्ते यदुनन्दनः ।।** 358 अवधीरितकंदर्पेकोटिलावण्यमच्युतम् । सर्वा गोपस्त्रियो द्वप्टा मन्मथास्त्रेण पीडिताः ।। :६५ षुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । दृष्टा गामं हरि तत्र भोक्तुमिच्छन्मु(मॅच्छन्म्) विग्रहम् **ते सर्वे स्त्री**त्वमाप**न्नाः** समुद्भृतास्तु गोकुले। हरिं संप्राप्य कामे[+न ननो मुक्ता भवार्णवात् १६७ कोधेनैव तथा देत्याः समेत्य मधुसृदनम् । अगच्छिन्यनं तेन] हता मुक्तिमवामुयुः \*।। कामकोषी तृणां लोके निरयस्यव कारणम् । हरि समेर्त्य तावव मुक्त्य गोपीसुर्राद्वपाम् १६९ कामाद्भयाद्दा द्वेषाद्वा ये भजन्ति जनार्दनम् । ते प्राप्तुवन्ति वैकुण्डं किं पुनर्भक्तियोगतः ॥ १७० **तस्य वेणु**ध्वनि श्रुत्वा रजन्यां बह्नवाङ्गनाः । शयनादुन्थिताः सर्वा विकीर्णाम्वरमर्थजाः १७१ स्यक्त्वा पति सुतान्वन्ध्रंस्त्यक्त्वा लज्जां स्वकं कुलम् । जगन्पति समाजग्मुः कंदर्पशरपीडिताः समेत्य गोप्यः सर्वास्तु भुनेरालिङ्गच केशवम् । वुभुजुश्चाधरं देव्यः सुधामृतमिवामराः ॥ १७३ साभिश्र स्त्रीभिरात्मेशः क्रीडयामास गोत्रजे। तेनापि ताः स्त्रियः सर्वा रेमिरे निर्भया व्रजे १७४

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. ज. इ. ञ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. च ज. इ. फ. पुस्त-इस्यः । \* एतदमे क्वित्पुस्तके ''कोधेनैव यथा र्दछाः समेय मधुसूदनम् । निधनं प्राप्य सङ्कामे हता मुक्तिमवाप्नयुः । इस्यधिकम् ।

**९ इ. फ. जग**रक्षयम् । २ इ. न त्रासयामास । ३ क. च. म. महारण्ये । ४ इ. त्यः भावेन मुक्ता गोर्पामुरद्विषः । कः<sup>2</sup> ।

| १७२ । द्वसतत्यावकाद्वराततमा उच्यायः। पश्चपुराणम् ।                                                            | \$8 <b>00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| इत्येवं रमयामासुरहन्यहनि केशवम् । वृन्दावने मनोरम्ये कालिन्दीपुलिने तथा ।।<br>पार्वत्युवाच—                   | १७५           |
| धर्मसंरक्षणार्थोय जगत्यामवतीर्य सः । परदाराभिगमनं कथं कुर्याज्जनार्दनः ॥ • सद्र उवाच—                         | 305           |
| स्वज्ञरीरे परेष्वक्रभेदो नास्ति शुभानने । सर्वे जगच तस्याक्नं पृथगत्र न विद्यते ॥                             | १७७           |
| दोषोऽत्र नास्ति सुभगे देवस्य परमात्मनः । नैमार्गिकस्य भर्तत्वादात्मेशत्वाज्ञगत्पतेः ॥                         | 305           |
| तथाऽपहृतपाप्मनः सामर्थ्याद्यापिनः प्रभोः । स्त्रीपुंभेदो न सुभगे पुरुषस्य महात्मनः ॥ विस्तृ उवाच—             | १७९           |
| एवपुक्त्वा तु गिरिजां रुद्रः श्रीत्रिपुरान्तकः । कृष्णस्य शेषं चरितमाख्यातुं संप्रचक्रमे ।<br>श्रीरुद्र उवाच— | १८०           |
| ज्ञग्न्काले तु संप्राप्ते नन्द्रगोपपुरोगमाः । गोपा महोन्सवं कर्तुमारब्धास्त्रिद् <mark>शां पतेः ।।</mark>     | १८१           |
| तदुत्सवं तु गोविन्दो निवार्याथ जनक्रतोः । गोवर्धनाद्रिराजस्य कारयामास वीर्यवान् ॥                             | १८२           |
| तनः कुद्धः सहस्राक्षो नन्दगोपस्य गोत्रजे । ववर्षे च महादृष्टिं सप्तरात्रं निरन्तरम् ॥                         | 263           |
| गोवर्धनं समुत्पात्र्य महाशैलं जनार्दनः । तेषां संरक्षणार्थीय धारयामास लीलया ॥                                 | १८४           |
| तच्छायायां गिरेः पाष्य गोषा गोष्यश्च सुत्रते । अवसंश्च सुखेनैव हर्म्यान्तरगता इव ॥                            | 269           |
| ततः स तु सहस्राक्षो भीतः संभ्रान्तचेतसा । वारयामास तद्वर्षे ययौ नन्दस्य तद्वजम् ।                             | 19८६          |
| कृष्णोऽपि नं महाजलं यथापुर्व न्यवेशयन् । गोपवृद्धास्तु ते सर्वे नन्दगोपपुरोगमाः ॥                             | 260           |
| परिपृज्य च गोविन्दं परं विस्मयमाययुः । ततः शतऋतुर्देवं समेत्य मधुसूदनम् ॥                                     |               |
| तुष्टाव प्राञ्जलिभेन्वा हपेगहद्या गिरा ॥                                                                      | १८८           |
| इन्द्र उवाच-                                                                                                  |               |
| नमस्ते पुण्डरीकाक्ष सर्वेज्ञामिनविक्रम । त्रिगुणातीन सर्वेश विश्वातमंस्तु नमोऽस्तु ते ॥                       | १८९           |
| न्वं यज्ञम्न्वं वपदकारम्न्वमींकारः क्रतुईविः । त्वमेव सर्वदेवानां पिता माता च केशव ॥                          | १९०           |
| अग्रे हिण्यगर्भस्त्वं भृतस्य समवर्तत । त्वमेवैकः पतिरसि पुरुषस्त्वं हिरण्मयः ॥                                | 999           |
| पृथिवी द्यामिमां देव न्वमेव धृतवानिम । आत्मदः फलदो यश्च विश्वस्य जगदीश्वरः ॥                                  | १९२           |
| अवाप्तं तत्र त्रिद्दोः प्रकाशं जगतां पते । अमृतं चैत्र मृत्युश्च च्छाया तत्र जगत्पते ॥                        | 863           |
| तस्मै देवाय भवत विधेम हविषा वयम् । हैमवन्त इमे यस्यै ते महित्वा हिरण्मयाः ॥                                   | १९४           |
| समुद्रा रसया यस्य प्रवाहस्तस्य केशव । इमा दिशः प्रतिदिशो बाहुर्यस्य तवाव्यय ॥                                 | १९५           |
| तस्मे देवाय भवते विधेम हविषा वयम् । येन त्वया समारुद्धा पृथिवी विधिता पुनः ॥                                  | १९६           |
| खर्लीकः स्तम्भिता येन त्वया ब्रह्मन्महेश्वर । त्वमन्तरिक्षे रजसो विमानः सर्वगोऽव्ययः                          | 199           |
| तस्में देवाय भवते विधेम हविषा वयम् । यं ऋन्दसी राजमाने तस्तभाने गुणान्विते ॥                                  | 296           |
| अभ्येक्षेतां च मनसा अवद्यं श्रीश्र सर्वदा । यत्रास्ति सूर उदितो विभाति परमे पदे ॥                             | १९९           |
| तस्मै देवाय भवते विधेम हविषा वयम् । यदापो बृहतीब्रह्म विश्वमायञ्जनार्दनः ॥                                    | २००           |
| गर्भे दथानाः सर्गेऽत्र जनयन्तीरघोषकृत् । समवर्तत देवानामसुरेकोऽव्ययो विभुः ॥                                  | २०१           |
|                                                                                                               |               |

तस्मै देवाय भवते विधेम इविषा वयम् । य आपो महिना दक्षं पर्यपञ्यत्मजापतिम् ॥ यक्कं द्वानास्तत्राऽऽदी जनयन्तीईविः पुमान् । यो देवेष्वेक एवाऽऽसीद्धि देवः परात्परः ॥ तस्मै देवाय भवते विधेम हविषा वयम्। मा नो हिंसीज्ञिनता यः पृथिव्या अव्ययः पुमान ॥ यो वा दिवं सत्यभर्मा जजानाव्यय ईश्वरः । यश्चन्द्रा बृहतीरपो जजान मकलं जगत् ॥ २०५ तस्मै देवाय भवते विधेग इविषा वयम् । एतानि विश्वजातानि वभूव परि ता प्रभो ॥ स्वदन्यो न प्रजाध्यक्ष भविष्यद्भृतभावन । यजामस्त्वां च यत्कामास्तको अस्तु समासतः २०७ रयीणां पतयः स्याम तव कारुण्यवीक्षणात् । हिरण्मयाख्यः पुरुषो हिरण्यञ्मश्रुकेशवान् ॥२०८ आप्रणसात्सर्वे हिरण्यं सविता च हिरण्यभाकः । असौ सर्वगतो ब्रह्मा यस्त्वादित्ये व्यवस्थितः तद्वै देवस्य सवितुर्वरेण्यं भर्ग उत्तमः । सदा धीमहि ते रूपं थियो यो नः प्रभाति हि ॥ २१० नमस्ते पुण्डरीकाक्ष श्रीश सर्वेश केशव । वेदान्तवेद्य यक्केश यक्कर नमोऽस्तु ते ॥ 299 नमस्ते बासुदेवाय गोपवेषाय ते नमः । त्वन्मर्वध्वंसनादेव अपराधं मया कृतम् ॥ 292 तत्सम्यतां जगनाथ घृणाब्धे पुरुषोत्तम । अल्पेनैव हि कालेन जहि कंसं दुगमदम् ॥ देवानां च हितं कृत्वा सुखे स्थापय मेदिनीम् ॥ 293

महादेव उवाच-इति संस्तुत्य गोविन्दं सर्वदेवेश्वरो हिनः । सुधामृतेनाभिषिचय दिव्याम्बरिवभूषणैः ॥ 298 अर्चियत्वा तु देवेशं [अजगाम त्रिदिवं पुनः । गोपवृद्धाश्च गोष्यश्च दृष्ट्वा तत्र शतकतुम्।। २१५ तेन संपूजिताश्चेव महर्षमतुलं] ययुः । रामकृष्णां महावीयां दिव्याभरणभृषिता ॥ २१६ नन्दस्य गोत्रजे रम्ये गोवत्सान्संग्रक्षतुः । एतम्मिन्नन्तं देवि नाग्दो मुनिसत्तमः ॥ 299 सहसा मथुरां गत्वा कंसस्यान्तिकमाविशत् । राज्ञा संपृजितस्तत्र समासीनः शुभासने ॥ २१८ सर्वे विज्ञापयामास चेष्टितं शाङ्गिणस्तदा । देवतानां समुद्योगं जन्म व केशवस्य च ॥ 299 तथा च वसुदेवेन पुत्रनिक्षेपणं ब्रजे । निधनं गुक्षसानां च सपैगजविवासनम् ॥ र्र् भारणं गिरिवर्यस्य शतऋतुममागमम् । न्यवेदयः कंमस्य तन्सर्वं सविशेषतः ॥ 229 प्रययो ब्रह्मभवनं पृजितस्तेन रक्षसा । कंसः समुद्विप्रमना मित्रभिः परिवेष्टितः ॥ २२२ मञ्जयामास तैः साकमान्मनो निधनं प्रति । तत्र बुद्धिमतां श्रेष्टमकृरं धर्मवन्सलम् ॥ जवाचाऽऽत्महितं कार्यं दानवन्द्रो महाबलः ॥ २२३

कंस उवाच-

मऋषात्रिद्शाः सर्वे शतकतुपुरोगमाः । विष्णोः समीपमागत्य भयार्गाः शरणं गताः ॥ २२४ स तेषामभयं दस्वा भगवानभूतभावनः । उत्पन्नो देवकीगर्भे मां हन्तुं मधुसृद्रनः ॥ २२५ वसुदेवोऽपि दुष्टात्मा वश्चयित्वा तु मां निश्चि । पुत्रं निश्चिप्तवानगेहे नन्दस्य सुदुरात्मनः॥२२६ वाल्येनैव दुराधर्षो निजधान महासुरान् । मां हन्तुमपि संनद्धो भवेदेवं न संशयः ॥ २२७ सोऽत्र हन्तुं न शक्यो हि सेन्द्रेरिप सुरासुरेः । उपायनिव हन्तव्यः समानीय मया तदा ॥२२८ मदोत्कदैस्तु मातक्वेर्यक्वेश्व वरवाजिभिः । यन केनाप्युपायेन हन्तुं शक्यिमहेव तु ॥ २२९

अधनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

तस्मान्तं गोत्रनं गत्वा कृष्णं रामं च यादव । सर्वान्गोपालवृद्धांश्व नन्दगोपपुरोगमान् ॥ उपभोक्तं धनुर्योगमिहाऽऽनय यहूत्तम ॥ २३०

महादेव उवाच--

तथेत्युक्त्वा यदुश्रेष्ठो रथमारुख वीर्यवान् । प्रययो गोकुले रम्ये कृष्णसंदर्शनोत्सुकः ॥ 238 महाभागवतश्रेष्ठो गवां मध्ये व्यवस्थितम् । ददर्श कृष्णमिक्कष्टमकूरो विनयान्वितः ॥ 2 3 2 नीलनीरदसंकाञ् पूर्णेन्दुसदृशाननम् । पद्मपत्रविशालाक्षं दीर्घवाहुमनामयम् ।। 233 पीनवस्त्रेण संवीतं सर्वाभरणभृषितम् । कौस्तुभोद्धासितोरस्कं रत्नकुण्डलक्षोभितम् ॥ 338 तुलमीवनमालाढ्यं वन्यपुष्पावतंसकम् । गोपकन्यापरिवृतं दृष्ट्वा तत्र जनार्दनम् ॥ २३५ पुलकाङ्कितसर्वाङ्गा हपाश्रुप्रुतलोचनः । अवरुत्व रथात्तस्मात्प्रणनाम यदूद्रहः ॥ 238 हर्पान्समेत्य गोपालं परिणीय प्रणम्य च । रक्तारिवन्दसदृशे वज्रचक्राङ्कचिह्निते ॥ २३७ स मृध्नि धृत्वा पाटाङो प्रणनाम पुनः पुनः । केलासशिखराभासं नीला**म्वर्धरं प्रभुम् ।। २३८** शरन्पूर्णेन्दुयदृशं मुक्तादामविभृपितम् । बलरामं ततो दृष्टा प्रणनाम स यादवः ॥ 236 हर्षेणांत्थाय नो वीरो परिषृज्य यद्त्तमम् । गृहमाजग्मतुर्वीरो तेनाक्रुरेण बृष्णिना ॥ 280 नन्द्गोपम्तु तं द्या यदुश्रेष्ठं समागतम् । अभिगम्य महातेजा निवेश्य परमासने ॥ 388 अर्चेयामास विधिवद्र्येपाद्यादिभिर्मुदा । वर्स्नराभरणेदिव्येरर्चयामास भक्तितः ॥ 285 अक्ररो रामकृष्णाभ्यां वस्त्राण्याभरणानि च । पददौ नन्दगोपाय यशोदाये च यादवः ॥२४३ पृष्ट्रा कुञलमन्यग्रमामीनम्तु कुशासन । राजकार्याणि सर्वाणि पृष्ट उवाच बुद्धिमान् ॥ 388

अकृर उवाच

एष कृष्णो महानेजाः साक्षात्रागयणोऽव्ययः । देवतानां हितार्थाय साधूनां रक्षणाय च २४५ भूभाग्कित्वनाशाय धर्मसंस्थापनाय च । कंसादीनां तु देत्यानां सर्वेषां निधनाय च ॥ २४६ संप्राधितः सुग्गणमुनिभिश्च महात्मिभः । देवकीजठरे जातः प्रावृद्दकाले महानिशि ॥ २४७ भयात्कंसस्य देवेशमानीयाऽऽनकदुन्दुभिः । तत्र गेहे तदा रात्रो पुत्रं निक्षिप्तवान्हरिष् ॥ २४८ तिस्मन्नेव तु कालेऽपि यशोदा तु यशस्विनी।कन्यां मायांशसंभूतां प्रसूताऽऽशु शुभाननाम्२४९ तया संमोहितं सर्वमिदं त्रजकुलं भृशम् । मृष्ठिताया यशोदायाः शयने [अयदुपुंगवम् ॥ २५० कृष्णं निक्षिप्य तां कन्यामादाय स्वगृहं यया।तां तु निक्षिप्य देवक्याः शयने] बहिरागमत्२५१ सा करोद ततः क्षिप्रं देवकीशयने स्थिता । तच्छुत्वा सहसा कंसः कन्यामादाय दानवः २५२ भ्रामियत्वा शिलापृष्ठे चिक्षेपोत्पत्य वीर्यवान् । समुत्थाय च सा कन्या सायुधाष्टभुजान्विता ॥ गगनस्था रुषा कंसं प्राह गम्भीरया गिरा ॥

कन्यावाच—

योऽनन्तः सर्वेदेवानामीश्वरः पुरुषात्तमः । जातस्तव वधार्थाय गोत्रजे दानवाधम ॥ २५८

अक्रूर उवाच---इत्युक्त्वा सा महामाया हिमवन्तं समाययौ । तदाप्रभृति दुष्टात्मा भयादुद्विग्रमानसः ॥ २५५

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

दानवान्भेरयामास निभनाय महात्मनः । बालेनैव हताः सर्वे लीलयाऽनेन धीमता ॥ २५६ अल्यद्भुतानि कर्माण कृतवान्परमेश्वरः । गोवर्धनाद्रिधरणं नागराजविवासनम् ॥ २५७ समागमं महेन्द्रस्य निधनं सर्वरक्षसाम् । श्रुत्वा देवर्षिणाऽऽख्यातमतीवभयपीढितः ॥ २५८ हतो नीत्वा महाबाह् रामकृष्णो दुरासदौ । मदोत्कर्टमेहानागैमेल्लेवी हन्तुमुद्यतः ॥ २५९ कृष्णस्य नयनाथीय प्रेरयामास मामिह । वसुदेवस्य दुष्टात्मा निग्रहं कृतवानसौ ॥ २६० एतत्सर्वे समाख्यातं चेष्टितं सुदुरात्मनः । उपभोक्तं धनुर्यागं यृयं सर्वे व्रजीकसः ॥ २६१ द्रध्याज्यादि यृदीत्वा वे श्वोभूते गन्तुमर्दथ। सिहता रामकृष्णाभ्यां गोपाः सर्वे तदन्तिकम्२६२ कृष्णेन निहतः कंसो भविष्यित न संशयः। परित्यज्य भयं तस्माद्रमिष्यध्वं(न्तव्यं वे)तृपाक्रया ईश्वर जवाच—

इत्युक्त्वा स तदाऽकूरस्त्ष्णीमासीत्सुबुद्धिमान् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दारुणं रोमहपणम् २६४ नन्दगोपमुखाः सर्वे गोपवृद्धा भयातुराः । आजिंग्मरे महादुःखमागरे शोकमोहिनाः ॥ २६५ वानाश्वास्य हरिस्तत्र हैष्ट्या कमललोचनः । न भीः कार्येनि संपाह गक्षसं प्रति वीर्यवान २६६ विनाशाय प्रयास्यामि कंसस्यास्य दुरात्मनः । मधुगं सह गर्मेण भवद्भिः सह संगतः ॥ २६७ तत्र इत्वा दुरात्मानं कंसं दानवपुंगवम् । सर्वाश्च गक्षमान्हत्वा पालियप्यामि मेदिनीम्।।२६८ तस्माच्छोकं परित्यज्य गच्छध्वं मथुरां पुशीम् । एवमुक्ताम्तु र्हाग्णा गोपनन्दपुरोगमाः ॥२६९ मुहुर्मुहु: परिष्वज्य मूध्न्यीघ्राणं प्रचिक्ररे । अप्रमेयानि कर्माणि विचार्य सुमहात्मनः ॥ अकृरवचनाचैव गोपाः सर्वे गतव्यथाः । दुग्धद्ध्याज्ययुक्तानि गुचीनि विविधानि च ॥२७१ पकाञानि सुहृद्यानि स्वादृनि मधुराणि च । अकृराय ददी सीम्यं यशोदा भोजनं बहु॥२७२ सहितो रामकृष्णाभ्यां नन्दाद्येगोंपसत्तमः । सुर्हाद्भवालवृद्धश्च भवनं समलंकृते ॥ दर्च यशोदया सौम्यं भोजनं कलुषापद्दम् । बुभुजं याद्वश्रेष्ठो हानुगागावहं शुभम् ॥ भोजयित्वा यथान्यायं दत्त्वाऽऽचमनमम्भमा । सक्षृंगं सुनाम्बृलं दद्रां तस्म दृढवता ॥ अस्तं याते दिनकरे संध्यामुपास्य यादवः । साँहना रामकृष्णाभ्यां भुक्त्वा श्लीगन्नमुत्तमम् ॥ ताभ्यामेव तदाऽक्रः शयनं समुपाविशत् । तस्मिस्तु भवने श्रेष्टे रम्ये दीपविराजिते ॥ श्रहरूणे विचित्रपर्यक्के नानापुष्पविराजित । तिम्मञ्ज्ञतं हारः कृष्णः शेषे नारायणा यथा॥२७८ तं रष्ट्रा सहसाऽकृरो हर्षाश्चपुलकाङ्कितः । विहाय नाममी निद्रां सुश्रेयः समुद्रीक्ष्य व ॥ पादसंवाहनं विष्णोश्वेत्र भागवतात्तमः । एतावता मे साफल्यं जीवितं च सुजीवितम् ॥ २८० इदं त्रेलोक्यमेश्वर्यमिदं वे सुखमुत्तमम् । इदं राज्यमिदं धर्ममिदं मोक्षसुखं परम् ॥ 269 न अन्यं मनसा स्मर्तु शिवब्रह्मादिदैवर्तः । सनकार्यमुनीन्द्रेश्च विसष्टार्यमेहपिभिः ॥ २८२ तच्छ्रीशस्य पदद्देदं शरदम्बुरुद्दोज्ज्वलम् । संस्पृष्टिमिन्दिराश्चक्षणकराभ्यां सुसुखं परम् ॥ 263 दिष्ट्या लब्धं मया विष्णोः श्रीपदाञ्चयुगं शुभम् । व्यतीता सा क्षणाद्रात्रिस्तद्रह्मानन्दगीरवात् ततः प्रभाते विमले दिवि देवगणे। त्रमः । संस्तृयमाना बुबुधे तस्मात्तु शयनाद्धरिः ॥ २८५ उपस्पृत्रय यथान्यायं सह रामेण धीमता । पपात पादयांमीतुः प्रयाणं चाभ्यराचयत् ॥ २८६ समुत्याप्य यशोदा तु दुःखदर्षसमन्विता । अश्रुपूर्णमुखी पुत्रा प्रेमणा संपरिषस्वजे ॥ २८७

९ इ. फ. मुदान्विताः । २ क. ज. इ. इ. फ. दृष्ट्वा । ३ झ. फ. जरारागापहं ।

आन्निषं पददौ देवी तनयाभ्यां दृढवता । विससर्ज महावीरौ समालिङ्गच मुहुर्मुहुः ॥ अकूरोऽपि यशोदाये प्रणम्य पाह साञ्जलिः ॥

२८८

अकूर उवाच-

प्रयास्यामि महाभागे प्रसादं कुरु मेऽनघे । एष कृष्णो महाबाहुः कंसं इत्वा महाबल्लम् ॥२८९ सर्वस्य जगतो राजा भविष्यति न संशयः । तस्माच्छोकं परित्यज्य सुखी भव वरानने ॥२९० ईश्वर जवाच—

इत्युक्त्वा स तयाऽकूरो विसृष्टो यदुसत्तमः । सहितो रामकृष्णाभ्यामारुरोह रथोत्तमम् ॥२९१ प्रययो मथुरां त्रीघं स्तूयमानोऽप्सरोगणैः । नन्दगोपमुखाः सर्वे गोपहृद्धास्तमन्वयुः ॥ मृहीत्वा बहु दृध्याज्यं फलानि विविधानि च । तं प्रयान्तं हरिं दृष्ट्वा गोकुलाद्गोपयोषितः २९३ अनुजग्मुर्विनिष्कीन्तं रथस्थं मधुसुद्रनम् । निवर्तयामास हरिस्ताः सर्वा गोपयोषितः ॥ शोकसंतप्रहृदया विलेपुः कमलेक्षणाः । हा कृष्ण कृष्ण कृष्णित गोविन्देत्यरुद्रम्पुहुः ॥ अश्रुपूर्णेक्षणा दीना रुद्त्यस्तत्र संस्थिताः। अथाक्रुरो रथं दिव्यं चोद्यामास गोब्रजात्।।२९६ महिनो रामकृष्णाभ्यां मथुगं प्रति यादवः । उत्तीर्य यमुनां श्रीघ्रं कुले स्थाप्य रथोत्तमम् २९७ अवरुष रथात्तस्मात्म्नानुं तत्रोपचक्रमे । तथा चाऽऽवश्यकं कर्तुं निमज्ज्याथ जले सुभे ॥ तत्राघमर्षणं सम्यग्जपन्भागवतोत्तमः । ददर्श तौ जले तत्र रामकृष्णौ शुभान्वितौ ॥ 366 क्ररत्कोटीन्दुसंकाशं नीलाम्बरधरं प्रभुम् । दिव्यचन्दनदिग्धाक्नं मौक्तिकाभरणच्छविम् ॥ ३०० रक्तारिवन्दनयनं पुण्डरीकावतंसकम् । रामं ददर्श क्रप्णं च नीलनीरदसंनिभम् ॥ 30? दिव्यपीताम्बरधरं पुण्डरीकायनेक्षणम् । इरिचन्दनलिप्ताङ्गं नानारत्नविभूषितम् ॥ ३०२ ष्ट्रा तत्र यदुश्रेष्ठो विस्मयं परमं गतः । उत्थाय स्यन्दने तत्र तौ ददर्श महावस्रौ ॥ \$0\$ पुनरप्यत्र निर्मज्ज्य जपन्मस्रद्वयं हरिम् । सुधान्धौ शेपपर्यङ्के रमया सहितं हरिम् ॥ 805 सनकार्यः स्तृयमानं सर्वेदेवेरुपासितम् । दृष्टा तस्मिञ्जले देवं विस्मयं परमं ययौ ॥ तुष्टावाथ यदुश्रेष्ठो हरिं सर्वगमीश्वरम् ॥ ३०५

अक्र उवाच—

कौलात्मने नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय च । अव्यक्ताय नमस्तुभ्य[अमविकाराय ते नमः ॥३०६ भृतभर्त्रे नमस्तुभ्यं भृतव्याघ्र नमा नमः । नमस्ते सर्वभृतानां नियन्ने परमात्मने ॥ 205 विकारायाविकाराय प्रत्यक्षपुरुषाय च । गुणभर्त्रे नमस्तुभ्यं नियमाय नमो नमः ॥ 306 देशकालादिनिर्भेदरहिताय परात्मने । अनन्ताय नमस्तुभ्यमच्युताय नमो नमः ॥ 208 गोविन्दाय नमस्तुभ्यं] त्रयीरूपाय शाक्षिणे । नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय ते नमः ॥ ३१० विष्णवे पुरुषायाथ शाश्वताय नमो नमः । पद्मनेत्राय नित्याय शङ्कचक्रधराय च ॥ 155 उद्यत्कोटिरविष्ठस्यभृषणान्वितवर्चसे । इरये सर्वलोकानामीश्वराय नमो नमः ॥ 313 सवित्रे सर्वजगतां बीजाय परमात्मने । संकर्षणाय कृष्णाय प्रदुष्त्राय नमो नमः ॥ **₹१**₹ अनिरुद्धाय थांम्ने च विधात्रे विश्वयोनये । सहस्रमूर्तये तुभ्यं बहुमूर्धाङ्घिबाइवे ॥ \$ 58

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ इ. °ध्कान्तार°।२ इ. फ. शीघ्रं।३ इ. फ. हुतात्मने।४ क. ज. झ. फ. धात्रे। २३६

| सइस्रनाम्ने नित्याय पुरुषाय नमो नमः । नमस्ते नागपर्यक्रशायिने सौम्यरूपिणे ॥                | ३१५   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| केवाय नमस्तुभ्यं पीतवस्त्रधराय च । लक्ष्मीघनकुचाश्लेपविमर्दोज्ज्वलवर्चसे ॥                 |       |
| श्रीधराय नमस्तुभ्यं श्रीशायानन्तरूपिणे ।।                                                  | ३१६   |
| <b>ईश्वर</b> उवाच—                                                                         |       |
| स्नानकाले पठेचस्तु देवं ध्यायन्सनातनम् । इमं स्तवं नरो भक्त्या महद्भिर्पृच्यते ह्याः ॥     |       |
| सर्वतीर्थफलं प्राप्य विष्णुसायुज्यमाष्ठ्रयात् । एवमन्तर्जले देवं म्तृत्वा [अभागवने।त्तमः ॥ |       |
| अर्चयामास जलजेः कुसुमैश्र सुगन्धिभिः । कृतकृत्यस्तदाऽक्रगे निगत्य यमुनाजलात ॥              | 390   |
| समेत्य रामकृष्णी तु पणनाम शुभान्वितः । तं दृष्टा प्राह गोविन्दो विनीतं विस्मितं हा         | रे: ॥ |
| कृष्ण उत्राच <del></del>                                                                   |       |
| किमाश्चर्य जले तस्मिन्दृष्टवानसि याद्व ॥                                                   | 35,8  |
| ईश्वर उवाच—                                                                                |       |
| अकूरस्तु यदुश्रेष्टं प्राह कृष्णं महोजसम् ॥                                                | ३२्३  |
| अकृर उवाच                                                                                  |       |
| तव सर्वगतस्येश महिस्ना जगनः प्रभा । किमाश्चर्य हृपीकेश जगन्मर्व न्वमेव हि ॥                | 323   |
| त्वमापस्त्वं नभो विद्वस्त्वं भृमिगनिलस्तथा । चतुर्विधर्मिदं सर्वं जगतम्थावगजङ्गमम् ॥       | \$28  |
| त्वत्तो नान्यद्वासुदेव जीमृतादमृतं यथा । त्वं यज्ञम्त्वं वपटकारम्त्वमींकारो हिवस्तथा ॥     | ३२५   |
| स्वमेव सर्वदेवानामीश्वरः शाश्वनं।ऽव्ययः । नाकारणान्कारणाद्वा करणाकरणान्परः ।।              | ३२६   |
| भमेत्राणाय देवेश शरीरग्रहणं तव । मन्स्यक्षभैवराहार्टिवभवन्वमुपागतः ।।                      |       |
| पासि सर्विमिमं स्टोकं न्वमेव त्वन्मयं विभो ॥                                               | ३२७   |
| <b>ईश्वर</b> जवाच—                                                                         |       |
| इति संस्तुत्य गोविन्दं प्रणम्य जगनां पनिम् । आरुगेह गर्थं दिव्यं नाभ्यां सह यहत्तमः        | 37.6  |
| ततस्तुर्णे समामाद्य मथुगां देवनिर्मिनाम् । गामकृष्णे। पुग्द्वारि निवेदयान्तःपुरं यया ।।    | ३२०   |
| तयोरागमनं तस्य निवेद्य तृपनेस्तदा । गज्ञा संपृजिनस्तेन ननः स्वगृहमाविज्ञन् ॥               | 330   |
| अथ सायाइसमये रामकृष्णी महावर्टी । परस्परं करी यह मथुरायां समागती ॥                         | 339   |
| गच्छन्ती च महावीयों राजमार्गे यहत्तमा । दृदशतुर्महीत्मानी रजकं वस्त्रज्जकम् ॥              | ३३२   |
| दिव्यवस्त्रभृतं राजगेहमायान्तमच्युतः । ययाचे तानि वस्ताणि सह गमेण वीर्यवान ॥               | 333   |
| न दत्तवांस्तदा तस्म रुपा वे वस्त्रगञ्जकः । बहुनि कटुवाक्यानि प्राह तत्राध्वानि स्थितः ।    | 1338  |
| तादयामास तं कृष्णस्तलेनैव महावलः । तत्रैव निहनो मागे वमन्व रुधिरं वहु ॥                    | 334   |
| तानि वसाणि रम्याणि गोपालैः सह बान्धवैः । धारयामामनुवीरी यथाई रामकेशवी ॥                    | ३३६   |
| मालाकारगृहं पाष्य तेन हुएँ। नमस्कृता । सुगन्धिभिद्विच्यपुष्पः पृज्यमाना मुद्दान्विता ॥     | २३७   |
|                                                                                            | 336   |
| कुलां स्त्रियं महाभागों भृतचन्दनभाजनाम् । वक्राक्षपृष्टां वनितां हृष्ट्वा गन्धमयाचताम् ।।  | 338   |
| <ul> <li>धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।</li> </ul>                      |       |
| Section of the Section of                                                                  |       |

प्रहसन्ती तदा ताभ्यां ददौ चन्द्रनमुत्तमम् । आदाय चन्द्रनं दिञ्यमुपल्लिप्य यथेच्छया।। ३४० तस्य कान्ततरं रूपं दस्ताऽध्वति समागता । निरीक्ष्यमाणौ योषिद्धिः सुकुमारौ शुभाननी ३४१ विविश्वतुर्महात्मानौ यज्ञशालां सहानुगः । हष्ट्रा समिनं दिञ्यं कार्मुकं तत्र केशवः ॥ ३४२ लीलया च गृहीत्वाऽथ वभञ्ज मधुसद्तः । विभज्यमानं तचापं श्रुत्वा कंसः सुविह्नलः ॥३४३ आह्य मल्लान्स्तांम्तु मुख्यांश्राण्रपुंगवान् । विमृत्य मित्रिभिः प्राह चाण्रं देल्यपुंगवः ॥३४४

कंम उवाच--

रामकृष्णां समायाती सर्वेद्त्यविनाशको । प्रभाते मृह्ययुद्धेन इन्येतामविशङ्कया ॥ ३४५ येन केनाप्युपायेन इन्तर्र्या वलद्धिता । मदोन्कटर्गजवीऽपि मृह्यपुख्येश्च यत्नतः ॥ ३४६

देश्वर उवाच-इत्यादिष्य नतो राजा सानुजः सचित्रैः सह । आरुरोह भयाचुर्ण दिव्यपासादपूर्धनि ॥ ३४७ द्वारेषु मर्वमार्गेषु गर्जान्मन्तानयोजयन् । मल्लान्मदोत्कटान्नागान्स्थापयामास सर्वतः ॥ 386 ज्ञान्वाऽपि कृष्णस्तन्मर्वे यह गर्मण धीमता । उवास रजनीं तत्र यज्ञगेहे सहानुगैः ॥ 386 ततो रजन्यां व्यष्टायां प्रभाने विमले सनि । शयनादृत्थिनौ वीरो रामकृष्णौ कृतोदकौ ॥३५० स्वलंकृती च तो भूको सङ्घामाभिमुखोत्युको । विनिगतो गृहात्तस्मारिसहाविव महागुहात् ३५१ राजद्वारि स्थितं नागं हिमादिशिखरोपमम् । नाम्ना कुवलयापीडं कंसस्य जयवर्धनम् ॥ 343 देवकुञ्जरदर्पेष्टं महाकायं मदोत्कटम् । इष्ट्रा तत्र महानागं पश्चास्य इव केशवः ॥ ३५३ करेंग्रेंव करं गृह्य सम्यगृत्व्य लीलया । भ्रामयित्वाऽथ चिक्षेप धरण्यां धरणीधरः ॥ **३५**8 स तु च्णितसर्वाङ्गो निनद्रभैग्यम्बनम् । पपात सहसा भूमी ममार च मैहाबलः ॥ ३५५ हत्वा दन्ती सभुत्पाट्य गृहीत्वा रामकेशवी । महुरायोधनं कर्तृ रङ्गं विविश्ततुस्तदा ॥ ३५६ तत्रस्था दानवा दृष्टा गोविन्दस्य पराक्रमम् । भीताः प्रविद्वताः सर्वे [ \*राज्ञोऽन्तःपुरमाययुः ॥ कपोर्टा सुदृढी बद्ध्या तत्र तस्थुः सहस्रशः । दृढवन्धकपाटांस्तु दृष्ट्वा कृष्णस्तु लीलया ॥ ३५८ नार्डायन्त्रा पट्नेंव पानयामास वीयेवान । तो भग्ना पानता तत्र सेनानीके व्यवस्थिते ॥ ३५९ तत्रस्था निहताः सर्वे] च्लिताङ्गशिरोधराः । ततः प्रविष्य भवनं कंसस्यास्य महाबलौ ॥ ३६० भाषयन्ती महानागर्श्का दन्ती पीनी रणीत्मुकी । दहशाते महात्मानी मङ्की चाण्रमुष्टिकी ॥ कंसोर्जप दृष्ट्वा गोर्जवन्दं रामं च सुमहावलम् । भयमाविदय चाणूरं प्राह मछवरं तदा ॥ ३६२

कंस उवाच — अस्मिन्नवसरे मह जोह गोपाचवालको । विभज्य तव राज्यार्थम**इं दास्याम्यसंशयम् ॥ ३६३** 

इश्वर उत्राच —
तिस्मिन्नवसरे कृष्णो महाभ्यां दृहशे महान् । अभेद्यतनुसंत्राणो महामेरुरिवापरः ॥ ३६४ कंसस्य दृष्टिविषये संवत्राधिरिवाच्युतः । स्त्रीणां च साक्षान्मदनः पित्रोः शिशुरिवाच्ययः ३६५ त्रिद्शानां हरिरिव गोपालानां सम्या यथा । बहुरूगेण दृहशुस्तत्र सर्वगतं हरिम् ॥ ३६६ वसुदेवस्तथाऽकृरो नन्दगोषो महामितः । अन्यं प्रासादमारुश दृहशुः कदनै महत् ॥ ३६७

<sup>्</sup>र धनुश्चिद्मान्तर्गतः पाटः कः जः झः फः पुस्तकस्थः ।

| सीियरन्तःपुरस्याभिर्देवकी तत्र संस्थिता । मुखं पुत्रस्य दहशे साश्चपूर्णेक्षणा भुभा ॥          | ३६८        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               | ३६९        |
| तुहुबुर्जयश्चस्देन पुण्डरीकाक्षमच्युतम् । जहि कंसमिति पाहुरुँचैर्देवा मरुद्रणाः ।।            | ०७६        |
| ष्तस्मिष्मन्तरे तत्र तूर्यघोषनिनादिते । आसेदतुर्महामली यदुर्सिही महाबली ॥                     | १७६        |
| चाणूरेण तु गोविन्दो पुष्टिकेन इलायुभः । युयुभाते महात्मानौ नीलभेताद्रिसंनिभौ ॥                | ३७२        |
| बल्लयुद्धविधानेन मुष्टिभिः पादताडनैः । बभूव कदनं घोरं देवानां च भयावहम् ॥                     | ६७इ        |
| चाणूरेण चिरं कालं क्रीडित्वाऽथ जनार्दनः। निष्पिष्य गात्रं मल्लस्य पातयामास लीलया              | 308        |
| स पपात महीपृष्ठे संवमन्रुधिरं बहु । ममार स महामली देवदानवैदुःखदः ॥                            | ३७५        |
| बुष्टिकेन तथा रामिथरकालम[अयुध्यत । मुष्टिभिस्ताडयामास तस्य वक्षमि वीर्यवान ।।                 | ३७६        |
| <b>विकास्थिकायुवन्धो</b> ऽसौ पपात चरणीतले । तनः प्रदु]दुवुः सर्वे मल्ला दृष्ट्वा पराक्रमम् ॥  | <b>१७७</b> |
| कैसी महद्भयं तीत्रमाविश्रद्देदनातुरः । एतस्मिश्रन्तरे वीरो रामकृष्णी दुगमदी ।।                | 306        |
| आरोइतुर्म(तौ म)हात्मानौ प्रत्यक्पासादम्जितम्। ताडयित्वा तलेनेव कंसं पृष्टि जनाईनः             | 300        |
| अपातयद्धरापृष्ठे प्रासादत्रिस्तराद्धरिः । स तु निर्भिष्ठमर्वाङ्गा धरण्यां त्यक्तजीवितः ।।     | 360        |
| कुष्णेन निइते कंसे रामोऽपि सुमहाबलः । तस्यानुजं सुनामानं मुर्ष्ट्रिनव जधान ह ।।               | \$68       |
| भरण्यां पातयामासानुजं च धरणीधरः । इत्वा कंसं दुरात्मानं सानुजं रामकेशवा ।।                    | \$63       |
| पित्रोः समीपमागम्य भक्त्या चैव प्रणेमतुः । देवकी वसुदेवश्च परिष्वज्य मुहुर्मृहुः ॥            | 163        |
| सोहेन मूर्ज्युपाञ्चाणं चक्रतुः पुत्रलालसी । तयोरुपरि देवक्याः क्षीरं वरूपतुः स्तनी ॥          | \$58       |
| तत आश्वास्य पितरी रामकृष्णी बहिर्गती । एतस्मिन्नन्तरं देवि देवतुन्दुभयो दिवि ॥                | 364        |
| विनेदुः पुष्पवर्षाणि वर्ष्टपुक्षिद्शेश्वराः । स्तुत्वा मरुद्रणैदिव्यैर्नमम्कृत्य जनादनम् ॥    | ३८६        |
| परं इर्षमनुषाध्य लोकान्स्वान्स्वान्स्वान्प्रपेदिरे । नन्दगापं नमस्कृत्य गापरृद्धांश्र केशवः ॥ | \$29       |
| रामेण सह धर्मात्मा मुदा संपरिषस्वजे । बहुरत्नधनं तस्मै द्दा पीत्या जनार्दनः ॥                 | 366        |
| सर्वीस्तान्गोपरुद्धांश्च बस्त्राभरणादिभिः। बहुभिर्धनधान्यश्च पृजयामास केशवः॥                  | 360        |
| विख्रष्टास्तेन कृष्णेन नन्दगोपपुरोगमाः । प्रययुर्गोत्र तं दिव्यं द्वर्षशाकसमन्विताः ॥         | 30,0       |
| यातामइं समासाद्य रामकुण्णी दुरासदी । बन्याद्विमोचियन्वाऽथ समाश्वास्य मुहुर्मृहुः ॥            | 399        |
| चके तस्याभिषेकं तु तद्राज्ये मधुसूदनः । अकार्याद्वर्जः श्रेष्टः म कंमस्याध्वेदैदिकम् ॥        | ३९३        |
| अक्र्रमपुखान्राज्ये संस्थाप्य यदुपुंगवान् । राजानमुग्रसेनं तु कृत्वा धर्मेण मेदिनीम् ॥        |            |
| पालयामास धर्मात्मा वसदेवसूता हरिः ॥                                                           | 30,3       |

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसवारे श्रीकृष्णवर्गिते कमवधनिरूपण नाम द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥

आदितः श्लोकानां समक्राङ्काः—४७५४३

\* भनुश्विहान्तर्मतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्यः ।

#### अथ त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

#### श्रीमहेश्वर उवाच-

अयोपनयनं नाम चकाराऽऽनकदुन्दुभिः । पुत्रयोर्वदविधिना तस्मिन्वै रामकृष्णयोः ॥ आचार्येणेव गर्गेण संस्कृती रामकेशवी । पेण्डितैवैंब्णवैर्दिच्यैः स्नापनैविमस्तैः श्रुपैः ॥ कृतसंस्कारकर्माणौ रामकृष्णौ महाबलौ । सांदीपनेर्गृष्टं गत्वा नमस्कृत्य महात्मने ॥ अधीत्य वेदशास्त्राणि तस्मात्ती द्विजपुंगवात् । मृतं पुत्रं समानीय ददतुस्तस्य दक्षिणाम् ॥ 8 आितापो वचनं लब्ध्वा गुरोस्तस्मान्महात्मनः । तस्मै प्रणम्य मथुरां जग्मतुर्यदुपुंगवी ॥ 4 अथ कृष्णेन निहतं श्रुत्वा कंसं दुरासदम् । श्रुतुरस्तस्य तृपतेर्जरासंधो महाबलः ॥ Ę अक्षीहिणीसहस्रेस्तु सेनानीर्केर्महावलैः । कृष्णं हन्तुं समागत्य रुरोध मथुरा पुरीम् ॥ रामकृष्णे। महावीर्यो विनिर्गत्य पुरोत्तमात् । गजवाजिसमाकीर्णं तद्वलीयं ददर्श(इक्र)तुः ॥ 6 सस्मार वासुदेवस्तु पूर्वसूनं सनाननम् । [क्रनस्य स्मरणमात्रेण दारुको विष्णुसारथिः ॥ 9 सुब्रीवपुष्पकं नाम समानीय महारथम् । वाजिभिद्वियपुष्पाद्येरुग्यमानं सनातनेः 🛚 ॥ 30 दिव्यायुर्धेरुवेतं तं शङ्कचक्रगदादिभिः । वनतेयपताकेन शोभितं देवदुर्जयम् ॥ ?? अवनीं प्राप्य गोविन्दं प्रणम्य हरिसारथिः । प्रददी स्यन्दनं शुभ्रं सायुधाश्वसमन्वितम् ॥ १२ हुन्ना हर्षेण कृष्णोऽपि परिणीय महारथम् । आरुरोहाग्रजेनैव स्तृयमानो मरुद्रणैः ॥ ? ? चतुर्भुजवपुर्भृत्वा शक्कचकगदासिभृत् । किरीटी कुण्डली स्रग्वी सङ्घाषाभिषुखं ययौ ।। 88 बलदेवोऽपि मुझलं लाङ्गलं गृह्य वीर्यवान् । तत्सैन्यं हन्तुमारेभे महेश्वर इवापरः ॥ १५ दारुकश्च रथं शीघं नोदयामाम तद्रणे । तृणगुल्मलताक्रान्ते काननेऽग्निमिवानिलः ॥ \$ 5 तनो गदाभिः परिष्यः शक्तिभिर्मृद्धरैस्तथा । तद्रथं छादयामासुर्जरासंधस्य सैनिकाः ॥ १७ चक्रेणव हरिस्तुर्ण तानि(तांश्र) चिच्छेद लीलया । बहुनि तुणकाष्ठानि महाविहरिवार्चिषा 26 ततस्तु शाक्वमादाय सायकैरक्षयैः क्षितैः । चिच्छेद् तानि सैन्यानि न पाज्ञायत किंचन ॥ 99 चक्रच्छिक्राश्च विमलाः केचित्तत्र महाबलाः । गद्या चूर्णिताः केचित्केचिद्रन्यैर्महारणे ॥ २० केचिर्चवासिना छिन्नास्तथाऽन्ये शरताडिताः । लाङ्गलाग्रहतग्रीवा मुसलाभिन्नमस्तकाः ॥ 2 ? क्षणेन तद्भलं सर्वे निहत्य मधुसृदनः । शङ्कं दध्मौ यदुश्रेष्ठो लयाश्चनिमस्वनम् ॥ **२२** शद्भरावविनिर्भित्रहृद्यास्ते महाबलाः । योधाः साश्वाः सनागाश्च पतितास्त्यक्तजीविताः ॥२३ अर्झाहिणीसहस्रं तु सान्वं सरथकुञ्जरम् । कृष्णेनैकेन निहतं निःशेषं तदभूद्वलम् ॥ 38 निहतं वासुदेवन प्रहरार्थेन शाक्षिणा । ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरचेतसः ॥ २५ बबृषुः पुष्पवर्षाणि साधु साध्विति चात्रुवन् । सर्वमप्यवनीभारं विमुच्य धरणीधरः ॥ २६ [+संस्त्यमानिस्त्रदर्शेर्वभौ सङ्गाममूर्थनि । निहतं स्ववलं दृष्ट्वा जरासंघोऽपि वीर्यवान् ] ॥ २७ योद्धमभ्याययो तूर्णं बलदेवेन दुर्मतिः । तयोर्युद्धमभूद्धोरं सङ्घामेष्वनिवर्तिनोः ॥ 26 रामो लाक्नलमादाय रथं तस्य ससारथिम् । विनिपात्य रणे भूरो गृहीत्वा तं महाबलम् ॥ 36

अनुश्विहान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः । + अयं श्लोकः क. च. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

उद्यम्य मुसलं तूर्णे तं इन्तुमुपचक्रमे । प्राणसंशयमापनं जरासंधं नृपोत्तमम् ।। ₹0 कृतं रामेण बलिना सिंहेनेव महागजम् । दृष्ट्वा कृष्णोऽग्रजं प्राह न हन्तव्य इति प्रभुः ॥ 3 ? मोचयामास धर्मात्मा जरासंधं महामतिः । विमुच्य कृष्णवाक्येन शत्रुं संकर्पणाऽव्ययः ॥ ३२ सानुजो रथमारुख मथुरां प्रविवेश ह । स कालयवनं प्राप्य महावीर्थ बलान्वितम् ॥ 33 षुत्रयोर्वसुदेवस्य समाचष्ट पराक्रमम् । [अदानवानां वधं चेव कंसम्य निधनं तथा ।। 38 अक्षीहिणीनां च वधं तथा स्वस्य पराजयम् ] । सर्व निवेदयामास कृष्णस्य चरितं महत् ।। 34 तच्छृत्वा यवनः कुद्धो महाबलपराक्रमैः । म्लेच्छकोटिसहस्त्रेस्तु जगाम मथुगं पुरीम् ॥ ३६ मगर्थाभिपतेस्तस्य सहायार्थं महाबलाः । तेनैव महितस्तूर्णं महामद्ममन्वितः ॥ € € बलैराच्छाद्य पृथिवीं नानाजनपदान्विताम् । संनिवेष्य महासैन्यं रुगेध मथुरां वैली ॥ 36 कुष्णोऽपि चिन्तयित्वाऽथ पौराणां कुञ्चलं तदा। यकाचे मागरं भूमि निवामार्थं जनस्य च ३०. त्रिंशयोजनविस्तीर्णो ददा कृष्णस्य सागरः । कृष्णश्राप्सु पुरी तत्र नाम्ना द्वारवती शुभाम् ॥ बहुपासादसंयुक्तां हेमपाकारतोरणाम् । नानामणिमयेदिव्यंग्रः यदिव्यग्रः । हर्पाङ्गभिरावृताम् जद्यानैश्च तथा रम्येस्तडागेर्बहुभिवृताम् । अस्टजन्पुण्डरीकाक्षा यथेन्द्रम्यामरावतीम् ती ।। ४२ सुषुप्तान्मथुरायां तु पीरांस्तत्र जनादेनः । उद्धत्य सहसा गत्री द्वारवत्यां न्यवेशयत् ॥ ,R 🕏 भनुद्धास्ते जनाः सर्वे पुत्रदारसमन्त्रिताः । हेमहम्यतले विष्टा विस्मयं परमं ययुः ॥ ጸጸ बहुभिर्धनधान्येश्च दिव्यवस्त्रविभूषणैः । परिपृणिनिरातक्केपृहमुख्यः समावृताः ॥ 83 तस्मिन्प्रहृष्टाः संत्रशुद्धिव देवगणा इव । यवनेन तदा योद्धं रामकृष्णा महावला ॥ ४६ विनिर्ययतुरात्मेको मथुराया बहिस्तदा । रामा लाङ्गलमादाय मुमलं च महारथः ॥ 6 B. जघान समरे कुद्धा यवनानां महद्वलम् । कृष्णम्तु शाङ्गमासज्य वाणगीर्याशस्वापमः ॥ 38 निर्देदाह बलं सर्व म्लेच्छानां देवकीसुनः । निहतं म्वबलं द्रष्ट्रा स कालयवना वली ॥ .90 युयुधे वासुदेवेन गदया यवनेश्वरः । कृष्णोऽपि कट्नं तेन कृत्वा चिरमनामयः ॥ 40 विमुखः पादवैन्कृष्णः सङ्घामान्कमळेक्षणः । सोऽनुयानोऽनिवेगेन निष्ट निष्टेनि च बुवन ॥ 4 9 वेगान्कृष्णो गिरिगुद्दां प्रविवेश महामितः । तत्र प्रसुप्तो राजाऽसौ मुचुकुन्दो महामुनिः ॥ 42 5,3 अदृइयस्तस्य नृपतेः संस्थिते। भगवान्हरिः । यवनोऽपि महाधीरो गदामुद्यम्य पाणिना ॥ कुच्णं इन्तुं समारब्धाः गुहां तां प्रविवेश ह । दृष्टा शयानं राजानं मत्वा कृप्णं जनादनम् ॥५४ पादेन ताडयामास मुचुकुन्दं महामुनिम् । ततः प्रवेशिमागस्य मुचुकुन्दो महामुनिः ॥ ५५ क्रोधान्संरक्तनयनो दुंकारं कृतवानसा । तस्य दुंकारशब्देन तथा क्रोधिनरीक्षणात् ॥ ५६ निर्देग्धो भस्मतां पाप यवनम्त्यक्तजीविनः । तनः कृष्णं ददशांग्र राजिपः पुरनः प्रभुम् ॥ ५७ नीलोत्पलदलक्यामं पुण्डरीर्कानभक्षणम् । शङ्खचक्रगदापाणि पीतवाससमस्युतम् ।। 46 हृष्ट्वा तं सहसोत्थाय राजिंषगिर्वाजसम् । अहा भाग्यमहा भाग्यामन्युवाच महामुनिः ॥ ५९ पुलकाङ्कितसर्वाङ्गः सानन्दाश्चनलाकुलः । स्तुवन्वे जयशब्देन प्रणनाम मुहुर्मुहुः ॥ ६०

अ अयं श्लोकः क. च. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

मुचुकुन्द उवाच-धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि दर्शनात्परमेश्वर । अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं मम ॥ € 3 नमस्ते वासुदेवाय जंगन्नाथाय शाक्षिणे । दामोदराय देवाय तेजसां निधये नमः ॥ ६२ अभोक्षजाय हरये नृसिंहवपुषे नमः । राघवाय नमस्तुभ्यं पुण्डरीकेक्षणाय च ॥ ₹ Þ अच्युतायाविकाराय तथाऽनन्ताय ते नमः । गोविन्दाय नमस्तुभ्यं त्रिष्णवे जिष्णवे नमः॥६४ नारायणाय श्रीजाय कृष्णाय परमात्मने । मुकुन्दाय नमस्तुभ्यं चतुर्व्युहाय ते नमः ॥ ६५ नमः परमकल्याण नमस्ते पैरमात्मने । वासुद्वाय शास्ताय यहूनां पतये नमः ॥ ६६ महेश्वर उवाच--

एवं म्तृत्वा तु गोविन्दं प्रणनाम पुनः पुनः । संतुष्टो भगवान्त्राह मुचुकुन्दं महामुनिम् ॥ ६७ भगवानुवाच--

वरं हणीष्व राजर्षे यत्ते मनिम वर्तने ॥

६८

महेश्वर उवाच--

सोऽपि मुक्ति ययाचाथ पुनरावृत्तिवर्जिनाम् । नम्मै ददौ तदा कृष्णो दिव्यं लोकं सनातनम्।। राजा तु मानुषं रूपं विद्यायाथ महामितः । समानरूपमास्थाय देवस्य परमात्मनः ॥ वैनतेयं समारुद्य शाश्वतं पदमाविशत् ॥ 90

> इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंत्रादे श्रीकृष्णचरिते मुचुकुन्दोपाख्यानं नाम त्रिमप्तर्यधिकद्विशतनमोऽध्यायः ॥ २०३ ॥

> > आदिनः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः—४७६१३

अथः चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

## श्रीरुद्र उवाच--

इत्वाऽथ यवनं तत्र मुचुकुन्देन धीमता । दत्त्वा तस्मै वरं(रां) मुक्तिं निष्कान्तो यदुनन्दनः ॥१ हतं च यवनं श्रुत्वा जरासंधः सुदुर्मितः । युयुषे रामक्रुष्णाभ्यां स्ववलेन समाद्यतः ॥ 3 कुष्णेन निहनं मैन्यं सर्वे तस्य दुगत्मनः । स पपात महीपृष्ठे मूर्कितो मगधाधिपः ॥ चिरण लब्धसंज्ञम्तु विद्वलाङ्गो भयातुरः । न शशाक रणे योद्धं रामेण मगधेश्वरः ॥ 8 विमुखः प्राद्रवत्तृर्णं हतशेपवलानुगः । अजेयाविति तो मत्वा रामकृष्णो महावलौ ॥ ५ तयोर्विरोधं त्यक्त्वाऽथ नगरीं स्वां विवेश ह । अथ तो वसुदेवस्य तनयौ सह सेनया ॥ Ę मथुरां त्यज्य नगरीं द्वारकां प्रविवे(वि)शतुः । इन्द्रेण प्रेपितो वायुः सभां तत्र दिवौकसाम् ॥७ कृष्णाय पद्दा पीत्या निर्मितां विश्वकर्मणा । वज्जवेदुर्यरचितौं चन्द्रासनविचित्रिताम् ।। नानारत्नमर्येदिव्येः स्वर्णच्छत्रेविराजिताम् । तां प्राप्य रम्यां सुसभामुत्रसेनादयो नृपाः ॥ मोदन्ते नगर्मः सार्ध दिवि देवगणा इव । इक्ष्वाकुवंशसंभूतो रैवतो नाम पार्थिवः ॥ १० कन्यां दुहितरं स्वस्य सर्वेलक्षणसंयुताम् । रामाय पददौ पीत्या रेवतीं नाम नामतः ॥ \$ \$

क्ष्यवेषे विधानेने स रामस्तां च रेवतीम्। रमयामास रेवत्या श्रच्या इव सुरेश्वरः ॥ १२ विद्मेराजो धर्मात्मा भीष्मको नाम धार्मिकः । बभूबुस्तस्य पुत्रास्तु रुक्मिमश्रुतयः श्रुभाः ? 3 वेषामबरजा कन्या रुक्मिणी वरवर्णिनी । कमलांशेन संभृता सर्वलक्षणसंयुता ॥ 38 राषवत्वे ऽभवत्सीता रुविमणी कृष्णजन्मनि । अन्येष्वप्यवतारेषु विष्णोरेषा सहायिनी ॥ १५ हिरण्यकहिरण्यासौ संभूतौ द्वापरे पुनः । श्रिशुपालो दन्तवकत्र इति नाम्ना समन्वितौ ॥ १६ **चैचान्वये समुद्भृतौ महाबलपराक्रमौ । रुक्मिणीं क्षिन्नुपालाय दातुमैच्छन्नृपात्मजः ॥** १७ तं नेच्छति पतिं सा तु शिशुपालं शुभानना । बाल्यात्त्रभृति वे विष्णुमनुरक्ता दृढवता ॥ 26 **चिर्वा कृष्णं भर्तारं सुराणामर्चनं सदा। चकार रुक्मिणी कन्या दानानि विविधानि च १९** अतचर्यापरा भृत्वा ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम् । आत्मेशं स्वस्य भर्तार्म्यास पितृमन्दिरे ॥ २० कर्तु तु क्षिञ्चपालाय (लेन) विवाइं पार्थिवोत्तमः । चकार यन्नं पुत्रेण रुक्मिणा सह धीमना२ ? पुरोहितसुतं वित्रं पेषयामास रुक्मिणी । उद्दिश्य कृष्णं भर्तारं स तुर्णं द्वारकां ययो ।। २२ समेत्व कुष्णं रामं च ताभ्यां विधिवद्चितः । एकान्ते सर्वमाचष्ट रुक्मिणीभाषितं तयोः ॥२३ तच्छ्रत्वा रामकुष्णो तु तेन विप्रेण थीमता । सर्वशस्त्रास्त्रसंपूर्ण रथमाकाश्चरां प्रभू ॥ २४ आरु सूत्रमुख्येन दारुकेण पहात्मना । विदर्भनगरी तृर्ण जन्मतुः पुरुषीत्तमी ॥ २५ राजानः सर्वराष्ट्रेभ्यो विवाइं द्रष्टुमागताः । जरासंधमुखाः सर्वे शिशुपालस्य धीमतः ॥ २६ तस्मिभुद्राहसमये रुक्मिणी रुक्मभूषणा । निःस्तार्व्ययेतुं वुर्गा सम्बीभिर्नगराद्वहिः ॥ २७ तदैव संध्याकाले तु संशाप्तो देवकीसुनः । रथस्थां तां च जग्राह बलवान्मधुसृदनः ॥ २८ सहसा रथमारोप्य ययो तुर्ण स्वमालयम् । [क्षतनः ऋोधसमाविष्टा जरासंधमुखा तृपाः ॥ २९ रुक्मिणा राजपुत्रेण युद्धाय समुपस्थिताः] । अनुयाता हरि कुद्धाश्चनुरङ्गवलान्विताः ।। 30 बलभद्रो महाबाहुँरवरुत रथोत्तमात् । लाङ्गलं मुसलं गृह्य निजवानं रणं रिपृन ॥ 3 ? रवानशान्महानागांस्तथा पादचरानपि । लाङ्गलमुसलाभ्यां वे निज्ञवान बलाद्रणे ॥ 33 तस्य लाङ्गलपातेन चूर्णिता रथपङ्गयः । नागाश्च पतिता भूमी वज्रेणेव महीधराः ॥ 3 3 निभिन्नमस्तकाः सर्वे वमन्तो रुधिरं वह । क्षणेनैव इतं मन्यं बलरामेण व तदा ॥ ₹8 सार्थं सनागं सर्थं सपदाति महारणे । समन्तात्समरे तत्र सुस्नुवुः शोणितापगाः ॥ 34 संभग्नाः पार्थिवाः सर्वे दुदुवुर्भयपीढिताः । कृष्णेन कट्नं चक्रे रुक्मी क्रोधवशाद्धली ।। ३६ धनुरुद्यम्य बार्णाघेस्ताडयामास शाक्षिणम् । ततः प्रदस्य गोविन्दः शाक्षेमादाय लीलया ॥३७ ज्ञानैकेन वाणेन रथाश्वांस्तस्य सारियम् । रथं ध्वजपताकां च चिच्छेद् धरणीधरः ॥ 36 विरयः सद्गमादाय धरण्यां स उपस्थितः । कृष्णस्तु खद्गं चिच्छेद वाणेनकेन वीर्यवान् ॥ ततः स मुष्टिमुद्यम्य कृष्णं वसस्यताडयत् । तं तु जग्राह् वीर्येण निवध्य निविडं हरिः ॥ 80 तीक्ष्णं कुरं समादाय महसन्मधुसूदनः । शिरसी मुण्डनं कृत्वा मुमीच च जनार्दनः ॥ 83

\* अयं श्लोकः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ झ. "न रामस्तां च शुभे दिने । र । २ झ. 'हि: । एतस्मिन्नेव का । ३ इ. म. 'हुरारुह्य रथमुत्तमम् । लां । ४ इ. म. न बरानरीन् । ५ झ. पा. म् । तथा पताकां चापं च चिं । ६ क. ज. झ. पा. तं जप्राह रणे वीरं निं । ७ झ. श्रुरममा ।

## स तु शोकसमाविष्टो निःश्वसत्तुरगो यथा। न विवेश पुरी स्वीयां स तु तत्रेव चावसत् ॥ ४२

¥इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरम्बण्ड उमामहेश्वरसंवादे श्रीकृष्णचिरते विदर्भसेनाविध्वंसनं नाम

चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥

आदितः श्लोकानां समख्यङ्काः — ४७६५५

#### अय पत्रममत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

#### रूद्र उवाच-

अथ कृष्णम्तु रामेण रुक्मिण्या दारुकेण च । दिव्यं स्यन्दनमारुब ययौ तूर्ण स्वमालयम् ॥ १ ततः प्रविज्य नगरीं द्वारकां देवकीसुतः । शुभेऽहि शुभलग्ने वै वेदोक्तविधिना इरिः ॥ उपयेषे रूपसुतां रुक्मिणीं रुक्मभूषिताम् । तस्मिन्नुद्वाहसमये देवदुन्दुभयो दिवि ॥ विनेदुः पुष्पवर्षाणि वहपुः सुरसत्तमाः । वसुदेवे। प्रसेनश्च तथाऽक्र्रो यदूत्तमः ॥ ¥ बलभद्रो महानेजा ये चान्ये यदुपुंगवाः । चकुः कृष्णस्य रुक्तिमण्या विवादं सुसुसं यथा ॥ ५ नन्दगोपोऽथ गोपालेगोंपर्रन्देः समागनः । खलंकृताभियोंपिद्धिर्यशोदा च समागता ॥ बसुदेवः स्त्रियः सर्वा देवकीप्रमुखास्त्रथा । रेवती रोहिणी देवी याश्रान्याः पुरयोषितः ॥ 9 [\*सर्वाण्युद्राहकभीणि चक्रुर्हर्षसमन्विताः। सुराणामर्चनं प्रीत्या कर्तव्यं तत्र देवकी ॥ 6 वृद्धाभिनृषयोविद्धिश्वकार विधिना तदा । सर्वेमीद्वाहिकं कर्षे खुत्सवं हि द्विजीत्तनाः ॥ 8 ? 0 बाह्मणान्भोजयामास वर्द्धराभरणैः बुभैः । उग्रसेनादयस्तत्र राजानश्च सुपूजिताः ॥ नन्द्गोपाद्यां गोपा यशोदाद्याश्च योषितः] । बहुभिः स्वर्णरत्नाद्येत्रीसोभिः सविभूषणैः ॥११ पुजिताः संपहृष्टास्ते तद्विवाहमहोत्सवे । तौ दंपती समाश्चिष्य प्रणतौ जातवेदसम् ॥ १२ ? ? वेद्विद्धिः(वेष्ठमुरूपेराशीभिरभिनन्दिर्वा । तस्यां विवाहवेद्यां तु क्षुशुभाते वधुवरौ ॥ ब्राह्मणेभ्योऽय वृद्धेभ्यो राजभ्यः सह भार्यया । ववन्दे देवकीपुत्रो ज्येष्ठस्य भ्रातुरेव च ॥ १४ ष्वमौद्वाहिकं सर्वे निर्वर्त्ये मधुसुद्दनः । विससर्जे नृषान्सर्वोन्त्रीत्या तत्र समागतान् ॥ १५ मस्थिता र्हारणा तत्र पृजिता तृपपुंगवाः । ब्राह्मणाश्च महात्मानो नियंयुः स्वं स्वमालयम् ॥ १६ [+रुक्मिण्या सह धर्मात्मा देवकीनन्दनोऽन्ययः । उवास सुसुखेनैव दिन्यहर्म्यतले शुभे ।। 20 वया व रमयामास नागयण इव श्रिया । संस्तूयमानो मुनिभि]दिवि देवगणैरिप ॥ 26 अइन्यहानि तुष्टात्मा सुलंनेव जनार्दनः । अथोवास सुशोभायां द्वारवत्यां सनातनः ॥ १९

> इति श्रीमहापुगणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंबादे श्रीकृष्णचरिते दक्षिमणीविवाहकथनं नाम पत्रसप्तर्याधकद्विज्ञततमोऽध्यायः ॥ २७५ ॥

> > आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः--४७६७४

<sup>ः</sup> क. ज. झ. फ. पुस्तके वध्यायसमाप्तिनीस्ति । + संधिरार्षः । \* धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. च. ज. छ. फ. पुस्तकस्थः ।

## अथ षट्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

| श्रीरुद्र उवाच—                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सत्राजितस्य तनया नाम्ना सत्या यशस्त्रिनी । पृथिव्यंशेन संभूता भार्या कृष्णस्य चापरा                                  | 11?        |
| वैवस्वती महाभागा कालिन्दी नाम नामतः । तृतीया तस्य भार्या सा लीलांशेन समुत्थिता।                                      | 13         |
| विन्दानुविन्दस्य सुतां मित्रविन्दां शुचिस्मिताम् । स्वयंवरास्थितां कन्यामुपयेमे जनार्दनः ॥                           | ş          |
| पान्नेनेकेन बद्ध्वा तान्द्रपभान्सप्त दुर्दमान् । वीर्यवाञ्जुक्रां(न्सत्यां) जग्राह पद्मपत्रायतेक्षणः ।               | 18         |
| सत्राजितो महारत्नं स्यमन्तारूयं महीपतिः। अनुजाय ददौ सोऽयं प्रसेनाय महात्मने ॥                                        | Ģ          |
| ययाचे तं मणिवरं कदाचिन्मधुसूद्नः । उयाच वासुदेवं तं प्रसेनः प्रसभं तदा ।।                                            | Ę          |
| प्रसेन उवाच                                                                                                          |            |
| भारानष्ट सुवर्णानि नित्यं प्रसवते मणिः । तस्मात्कस्य न दातव्यं स्यमन्तारव्यमिदं मया ॥                                | 9          |
| महादेव उत्राच—                                                                                                       |            |
| कुष्णस्तु तद्भिप्रायं ज्ञान्वा तृष्णीमुत्रास ह । कदाचिन्मृगयां कर्तृं कृष्णः सर्वेर्यदृत्तमः ॥                       | C          |
| प्रविवेश महारण्यं प्रसेनाद्येमेहावर्लः । [अप्रत्येकं व मृगान्हन्तुमनुयाताः सहस्रशः ॥                                 | 6          |
|                                                                                                                      | १०         |
|                                                                                                                      | ११         |
|                                                                                                                      | १२         |
|                                                                                                                      | ? ?        |
|                                                                                                                      | 5,8        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                | ? 4        |
|                                                                                                                      | १६         |
| d                                                                                                                    | و ب        |
|                                                                                                                      | ? ८        |
|                                                                                                                      | <i>5 6</i> |
| <b>त</b> च्छुत्वा वासुदेवोऽथ शर्ह्वं दर्भो प्रतापवान् । तेन नादेन महता निर्जगामाथ जाम्बवान् ॥३                       | र ०        |
| तयोर्युद्धमभृद्घोरं द्शरात्रं निरन्तरम् । मुधिभिर्वज्रकल्पेश्च सर्वभृतभयावद्दम् ।।                                   | २१         |
| कुष्णस्य बलद्वद्धिं च तथाऽऽत्मबलसंक्षयम् । अत्रेक्ष्य पृत्वेतचनं बुबुधे परमात्मनः ॥ 💎 🤫                              | २२         |
| सोऽयं रामोऽवतीर्णोऽत्र धर्मत्राणाय वे पुनः । समागता मम स्वामी दातुं मम मनोरथम् ॥ व                                   |            |
| <b>एवं ज्ञा</b> त्वाऽथ <sub>़</sub> ऋक्षेन्द्रो निवर्त्य रणकर्म तेत् । प्राञ्जल्ञिः पाइ गोविन्दं कोऽत्र कोऽसीति विस् | म-         |
|                                                                                                                      | २४         |
| कृष्ण उत्राच                                                                                                         |            |
| पुत्रोऽहं वसुदेवस्य वासुदेव इतीरितः । मम रत्नं स्यमन्ताख्यं हृतवांस्त्वं सुनिर्भयः ॥                                 |            |
| तद्दीयतां च श्रीघ्रं मे अन्यथा वधमेष्यसि ॥                                                                           | રલ         |

<sup>\*</sup> धनुश्विद्दान्तर्गतः पाटो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

### महादेव उवाच-

तच्छुत्वा जाम्बवान्हृष्टः प्रणनामाथ दण्डवत् । परिणीय नमस्कृत्य विनयात्पाह केश्ववम् ॥ २६ जाम्बवानुवाच—

धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि तव संदर्शनात्प्रभो । दासोऽहं पूर्वभावेन तव देविकनन्दन ॥ २७ दत्तवानिस गोविन्द कदनं पूर्वकाङ्क्षितम् । मयेदं कदनं मोहाद्यत्कृतं स्वामिना त्वया ॥ तत्क्षम्यतां जगन्नाथ करुणाकर शाश्वत ॥ २८

महादेव उवाच-

इत्युक्त्वा प्रणतो भृत्वा नमस्कृत्य पुनः पुनः । नानारत्नमये पीठे निवेश्य विनयात्प्रभुम् ॥२९ भारदाङानिभौ पादौ प्रक्षाल्य गुभवारिणा । मधुपर्कविधानेन पूजियत्वा यदूद्रहम् ॥ वस्त्रेराभरणैदिच्यैः पूत्रयित्वा विधानतः । पुत्री जाम्बवती नाम कन्यां लावण्यसंयुताम् ॥ ३१ कन्यारत्नं [**\*ददो तस्मै भार्यार्थममितोजसे । अ**न्यैश्र मणिमुरूपेश्र स्यमन्तारूपं ददौ मणिम् ३२ तत्रैवोद्राह्य नां कन्यां प्रहृष्टः परवीरहा]। ददौ तस्मै वरां मुक्ति पीत्या जाम्बवते हरिः ॥ ३३ गृहीन्वा तनयां तस्य कन्यां जाम्बवतीं पुदा । विनिर्गत्य विलात्तस्मात्त्रययौ द्वारकां पुरीम् ३४ सत्राजिते दर्दी गन्नं स्यमन्तारुयं यद्त्तमः । दुहित्रे पददौ सोऽपि कन्यायै मणिमुत्तमम् ॥ ३५ मासि भाद्रपदे गुक्के चतुथ्या चन्द्रदर्शनम् । मिथ्याभिदृषणं प्राहुस्तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ तत्प्राप्य दर्शनं तत्र चतुर्थ्यो शीतर्हिमनः । स्यमन्तस्य कथां श्रुत्वा मिथ्यावादात्प्रमुच्यते।।३७ सुलक्ष्मणां नाप्रजितीं सुक्षीलां च यशस्त्रिनीम्। मद्रराजसुतास्तिस्नः कन्यकास्ताः शुभाननाः ३८ स्वयंवरस्थास्ताः [+क्रुप्णं वरयामासुरुज्ज्वलाः । एकस्मिन्दिवसे तास्तु उपयेमे यदूद्रः ॥ ३९ अष्टी महिष्यस्ताः मर्वा] रुविमण्याद्या महात्मनः। रुविमणी सत्यभामा च कालिन्दी च शुचिस्मिता मित्रविन्दाजाम्ववतीनाग्रजित्यः सुलक्ष्मणा । सुशीला नाम तन्वङ्गी महिषी चाष्ट्रमी स्मृता ॥ ४१ भृमिपुत्रो महावीर्यो नरको नाम राक्षमः । जित्वा देउपति शक्रं सर्वश्चिव सुरानरणे ॥ अदित्या देवमातुश्च कुण्डले च सुवर्चसी । बलाज्जग्राह देवानां रत्नानि विविधानि च ॥ 83 ऐरावनं महेन्द्रस्य तथेवोचैः अवाहयम् । माणिक्यादि धनेशस्य शङ्कपद्मनिधि तथा ॥ 88 सियश्राप्सरसर्थेव हतवान्धितिनन्दनः । वज्रादिहेतयश्रेव बलाखृत्वा दिवौकसाम् ।। ४५ तेरेव स सुरान्हत्वा सभां मयविनिर्मिताम्। उवास व्योमगो दिव्यो नगर्यो विमलेऽम्बरे ॥ ४६ ततो देवगणाः सर्वे पुरस्कृत्य शचीपतिम् । भयातीः शरणं जग्मुः कृष्णमिक्किष्टकारणम् ॥ 80 कृष्णोऽपि तदुपश्चत्य सर्वे नरकचेष्टितम् । देवानामभयं दस्वा वैनतेयं व्यचिन्तयत् ॥ 28 तस्मिन्क्षणे हरेस्तस्य वेनतेयो महाबलः । प्राञ्जालिः पुरतस्तस्थौ सर्वदेवनमस्कृतः ॥ 86 तमारुख द्विजश्रेष्ठं सत्यया सह केशवः । संस्तुयमानो मुनिभिः प्रययौ राक्षसालयम् ॥ 40 मदीप्यमानमाकाशे यथा सूर्यस्य मण्डलम् । राक्षसैर्बहुभिर्युक्तं दिव्यैराभरणैर्युतम् ।। ददर्श तत्पुरं कृष्णो दुर्भेद्यं त्रिद्शैरि । तदावरणानि भगवान्वीक्ष्य चक्रेण वीर्यवान् ॥ 4? 42

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. च. ज. झ. फ. ज. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

| विच्छेद तेजसा दीप्त्या तमांसीव दिवाकरः । ततस्ते राक्षसाः सर्वे जतकोऽथ सहस्रत्रः॥                     | ५३         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| उद्यम्ब भूलांभ तदा युद्धायाभिगुसं ययुः । ततस्तु तोमरैदिं व्यैभिन्दिपालैः सपिट्टिशैः ॥                | ५४         |
| केश्वर्षं ताडयामासू राक्षसा जयकाङ्क्षिणः । ततस्तु शार्क्वमादाय भगवौन्गरुडध्वजः ॥                     | ५५         |
| दिब्यन्नसाणि चिच्छेद [अवाणैरिप्रशिक्षोपमैः । तेषां शिरोधरा नागानश्वांश्रेव तरस्विनः                  | ८,इ        |
| चक्रेणैव प्रचिच्छेद्] वीर्यवान्पुरुषोत्तमः। केचिचकेण संछित्रास्तथाऽन्ये ज्ञरताडिताः ॥                | 49         |
| गद्या निहताः केचिद्राक्षसास्तद्रणाजिरे । एवं ते राक्षसाः सर्वे पतिना धरणीनले ।।                      | 46         |
| क्रकोत्सृष्टेन बजेण निर्भिषा इव भूधराः । निहत्य दानवान्सर्वान्युण्डरीकायनेक्षणः ॥                    | 40         |
| पाञ्चजन्यं महाञ्चक्कं प्रदर्धमा पुरुषोत्तमः । ततः स नरको दैत्यो धनुरादाय वीर्यवात ।।                 | € 0        |
| दिब्यं स्यन्दनमारुष ययो युद्धाय केशवम् । नयोर्युद्धमभृद्धोरं तुमुलं लोमहर्षणम् ।।                    | 8 3        |
| बहुभिर्बाणसाइस्नेमेंघयोरिव वर्षतोः । ततोऽर्धचन्द्रवाणेन वासुदेवः मनाननः ॥                            | € 3        |
| तस्य राक्षसमुख्यस्य धनुश्चिच्छेद वीर्यवान । ससर्जास्त्रं मँहादिव्यं नग्कस्य महोगमि ॥                 | € 3        |
| स तेन भिन्नहृदयः पपानोर्व्या महासुरः । अक्तवज्ञेण निर्भिन्नो महाचल इवोन्नदन ॥                        | EA         |
| उपगम्य ततः कुष्णः समीपं तस्य रक्षमः । भृम्या संप्राधितः प्राद्व वरं द्वाप्विति राक्षमम् ।            | I          |
| स चाऽऽह राक्षसः कृष्णं गरुडोपरि मंस्थितम् ॥                                                          | ĘĢ         |
| नरकासुर उवाच —                                                                                       |            |
| न मे कुत्यं वरेणास्ति न्रकोऽहं तथाऽपि च । अन्यलोकहितार्थाय हणेऽहं वरमुत्तमम् ॥                       | ६६         |
| मृताइनि तुमे कृष्ण सर्वभृतेश्वरेश्वर । ये नरा मङ्गलम्बानं कुर्वन्ति मधुम्दन ॥                        |            |
| न तेषां निरयप्राप्तिर्भवन्वेवं भयापह ।।                                                              | ६ ७        |
| महादेव उवाच                                                                                          |            |
| एवमस्त्विति गोविन्दो ददौ तस्म वरं प्रभुः । ततः पत्रयन्हरेः साक्षाच्छरदम्बुजर्मानभी ॥                 | <b>§</b> & |
| चरणो वज्जवेद्र्येतृपुराभ्यां विराजितो । अचिता विधिरुद्राद्यस्त्रिद्र्ञर्मुनिभिम्तथा ॥                | ʰ,         |
| त्यक्त्वा प्राणान्महीपुत्रः सारूप्यमगमद्भरेः । ततो देवगणाः सर्वे हर्पानर्भरमानसाः ॥                  | 90         |
| बवृषुः पुष्पवर्षाणि तुष्टुवृश्च महर्षयः । प्रविद्य नगरं तस्य कृष्णः कमललोचनः ॥                       | و ق        |
| बलात्तेन गृहीतानि धेनानि त्रिदिवोकमाम् । कुण्डलं देवमातुश्च तथेवोद्यः श्रवाहयम् ॥                    | ७२         |
| पेरावतं गज्ञेष्ठं मदीप्तं मणिपर्वतम् । सर्वमेनचदुश्रेष्ठो ददा शकाय विज्ञणे ।।                        | Ęe         |
| पार्थिवान्सर्वराष्ट्रभ्यो जित्वाऽसी नरको वली। कन्यापोडश्रमाहस्रं हृतवान्स्वेन तेजसा ॥                | ૭.૧        |
| संनिरुद्धास्तु ताः सर्वा नरकान्तः पुरे तदा । दृष्टा कृष्णं महावीर्यं कंदपेशनसंनिभम् ।।               | ७५         |
| भतीरं चिक्ररे सर्वाः पति विश्वस्य सर्वगम् । एकस्मिन्नेव लग्ने तु गाविन्दे। उनन्तरूपेवान ॥            | ७६         |
| तासां करब्रद्दं चके विधिना पुरुषोत्तमः । नरकस्य सुताः सर्वे पुरस्कृत्य मद्दी तदा ।।                  | ૭૭         |
| <b>गोविन्दं श्वरणं</b> जग्मुस्तानरक्षद्रघृणानिधिः । तद्राज्ये स्थाप्य तान्सर्वान्पृथिव्या वाक्यगारका | ात्।।      |
| षेन्द्रं विमानमारोप्य ताश्च सर्वा वरस्त्रियः । देवदृतेर्महाभागेद्वीरवन्यां न्यवेशयत् ॥               | 96         |

<sup>\*</sup> धनुविद्यानतर्गतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ इ. फ. "रैंबॉर्णभि"। २ क. ज. इ. फ. "व छादयामासुः पठालैरिव पावकम् । त"। ३ इ. फ. 'बारभृतभावनः । दि"। ४ स. महादीक्षं । ५ क. ज. इ. फ. रत्नानि । ६ इ. एतस्मिनेव काले तु ।

वैनतेयं समारुष सत्यया सह केशवः । स्वर्लीके प्रययी तूर्णं द्रष्टुं तां देवमातरम् ॥ 60 प्रविदय नगरीं तत्र देवराजो जनार्द्नः । अवरुख द्विजश्रेष्ठात्पत्न्या सह महाबल्नः ॥ 63 ववन्दे मातरं तत्र वन्यां तां त्रिदिवीकसाम् । संपरिष्वज्य बाहुभ्यामदितिः पुत्रवत्सला ॥ ८२ निवेदयाऽऽसनमुख्ये तु पूजयामास भक्तितः । आदित्या वसवो रुद्राः ज्ञतकतुपुरोगमाः ॥ ४३ तत्र मंपूजयामासुर्यथाई परमेश्वरम् । शचीगृहं समागम्य सत्यभामा यशस्त्रिनी ।। 82 तया समर्चिता देव्या समामीना सुखासने। तस्मिन्काले सुगुष्पाणि पारिजातस्य किंकराः ८५ शच्ये देव्ये दर्ः मीत्या सहस्राक्षेण चोदिताः । प्रग्रश तानि पुष्माणि शचीदेवी सुमध्यमा ८६ नीलनिर्मलकेशे च बबन्थ स्वस्य मूर्थनि । अवमान्य तदा तत्र सत्यभामां यशस्त्रिनीम् ॥ ८७ अनहीं मानुपी चेयं देवाई कुसुमं शुभम् । इति कृत्वा मित तस्यै न ददौ कुसुमानि सा ॥ विनिष्कम्यं यहात्तम्यात्मत्या कोषसमान्विना । समेत्य कृष्णं भर्नार्मुवाच कमलेक्षणा ॥ ८९ मत्यावाच-एषा ज्ञची यदुश्रेष्ठ पारिजातेन गर्विता । अद्च्या मम गोविन्द द्वार स्वस्य मूर्धनि ॥ ९० महादेव उवाच --स तया भाषितं श्रुत्वा वासुदेवो महाबलः । उत्पाट्य पारिजातं तु निवेश्य गरुडोपरि ॥ 65 आरुख सन्यया तृर्णे वेनतेयं महावलम् । प्रययो द्वारकां रम्यां नगरीं देवकीसुतः ॥ ९२ तनः कोपसमाविष्टो देवराजः शतकतुः । रुद्देवसुभिरादित्यैः साध्येश्र मरुतां गणैः ॥ 9 ऐरावतं समारुव ययो युद्धाय केशवम् । ततो देवगणाः सर्वे परिवार्य जनाईनम् ॥ 68 वर्ष्युः शस्त्रवर्षाणि मेघा इव महाचलम् । कृष्णिश्रिच्छेद चक्रेण तान्यस्त्राणि दिवीकसाम् ॥ ९५ वनतेयस्तु संकुद्धः पक्षपानेन वीयेवान । पातयामास तान्देवांस्तालानिव महानिलः ॥ ९६ ततः कुद्धः सहस्राक्षो देवानामीश्वरः प्रभुः । पुगोच सहसा दीप्तं वज्रं कृष्णजिघांसया ॥ ९७ जग्राह कृष्णस्तद्वजं हस्तेनेकेन लीलया । ततो भीतः यहस्राक्षो नागेन्द्राद्वरुख सः ॥ 96 प्राञ्जिलिः पुरतः स्थित्वा नमस्कृत्य जनार्दनम् । प्राह गद्गदया वाचा स्तुत्वौ स्तुतिभिरेव च९९ इन्द्र उवाच-देवयोग्यो ब्रायं कृष्ण पारिजातस्त्वया पुरा । दत्तो मम सुराणां च कथं स्थास्यति मानुषे १०० महाद्व उवाच-ततः मावाच भगवान्सहस्राक्षमुपस्थितम् ॥ १०१ कृष्ण उवाच-श्रच्याऽवमानिता सत्या तव गेहे सुरेश्वर । अदत्त्वा पारिजातानि सत्याये सा पुलोमजा॥१०२ स्वयमव स्वितारिस धारयामास ते त्रिया । अस्या निमित्तं देवेन्द्र पारिजातो हतो मया ॥१०३ अस्यै प्रतिश्चनं दत्तं मया सुरगणेश्वर । तत्र गेहे पारिजातं स्थापयामीति वासव ।। तस्मादद्य न दातव्यः पारिजातः सुरेश्वर । माँनवानां हितार्थाय प्रापयिष्यामि भूतले ॥ १०५ तावत्तिष्ठतु देवेन्द्र पारिजातो ममाऽऽलये । मिय स्वर्ग गते शक गृहाण त्वं यथेच्छया ॥ १०६

महादेव उवाच-

एवमुक्त्वा यदुश्रेष्ठस्तस्मै वज्ञं ददौ स्वयम् । एवमस्त्विति गोविन्दं नमस्कृत्य स वज्रश्रुत् १०७

९ क भो त्यामाम । २ क, 'स्य पुरात्त' । ३ क. 'त्या मुनिभि" । ४ क. ज. **इ.** फ. देवतानां । ५ **इ. फ. पुन: ।** 

भवा स्वपुरं दिव्यं सह देवगणहितः । कृष्णोऽपि सत्यया देव्या गरुहोपरिसंस्थितः ॥ १०८ संस्तूयमानो मुनिभिद्वीरवत्यां विवेश ह । सत्याया निकटे स्थाप्य पारिजातं सुरदुमम् ॥ १०९ रमयामास भाषीभिः सर्वाभिः सर्वगो हरिः । निशासु तासां सर्वासां गेहेषु मधुसूदनः ॥ विश्वरूपधरः श्रीमानुवास स सुखप्रदः ॥ ११०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे श्रीकृष्णचरिते वामुःविविवाहादिचरितकथनं नाम षदसप्तयधिकद्विकानतमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥

## आदितः श्लोकानां समध्यद्भाः- ४७७८४

#### अय सप्तसमन्याधकद्विशततमोऽध्यायः ।

| श्रीरुद्र उवाच—                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| रुक्मिण्यां कृष्णस्य प्रयुक्तो मदनांशेन जज्ञे ॥                                                          | ,      |
| असी मदनसंभुतो महाबलः शम्बरं जिल्लान ॥                                                                    | ર      |
| तस्य रुक्मिणः सुतायामनिरुद्धो जक्के ॥                                                                    | 3      |
| सोऽपि बाणपुत्रीमुषां नाम कन्यामुपयेमे ॥                                                                  | y      |
| सा तु स्वमे नीलोत्पलदलञ्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं महाबाहुं विचित्राभरणोपेतं पोडद                            | ाम-    |
| <mark>मावयस्कं रक्तारविन्द्</mark> वक्त्रं [+यथावदुपभुज्य प्रदृष्य नं पुरनो न दृष्ट्रा मदनेन पीडिता श्चा |        |
| चित्रा मां त्यक्त्वा] वा(का)सि क यामीति बहुधा विललाप ॥                                                   | લ      |
| ततस्तस्याः सस्वी चित्रलेखेति नाम कन्या नादशीमतस्थां गतां विलोक्य किनिमित्तं                              | 7      |
| भ्रान्तचित्ताऽसीति पश्च्छ ।।                                                                             | Ę      |
| साऽपि स्वमलब्धं पति यथावदाच्छ ॥                                                                          | 9      |
| <b>साऽपि सकल्देवमानुषादिश्रेष्ठान्पटे</b> विलिग्वय <sup>ं</sup> नद्रस्य दुर्शयामास ॥                     | 6      |
| यदुवंशसंभृतान्कृष्णसंकर्षणादीन्शयुद्धानिरुद्धादीनिष सम्यङ्निवेदयामास ॥                                   | ९      |
|                                                                                                          | ? 0    |
| अथ चित्रलेखा बढीभिर्भायावतीभिदेत्यस्त्रीभिद्वीरवनीं गत्वा रात्रावन्तःपुरे सुबृप्तमनिव                    | रुद्धं |
| हृष्ट्वा यहीत्वा मोहयित्वा बाणस्यान्तःपुरे चन्य प्रासादे तस्या बाणपुर्ध्याः अय्यायां चिक्षेप             |        |
| सोऽपि प्रबुद्धोऽतिरम्ये श्रक्ष्णपर्यक्कं संस्थितामुषां सर्वलक्षणलक्षितां विचित्राभरणवासे                 |        |
| न्थमारयालंकुर्ता काश्वनवर्णा सुकेशी सुजातस्तनी दृष्टा गढिमालिङ्गच करिणी गन्धहस्तीव                       |        |
| मतिपीतिसंयुक्तां यथासुखं रमयामास ॥                                                                       | १२     |
| एवं मासमात्रं निरन्तरं तयाऽनिरुद्धं रममाणं कदाचिदन्तःपुरनिवासिन्यो दैत्यदृद्धाः स्थि                     | वा     |
|                                                                                                          | ? 3    |
| स राजा क्रोधताम्राक्षः परं विस्मयं गत्वा तिमहाऽऽनयतेत्युक्त्वा स्विकंकरान्त्रेषयामास                     | 18     |
|                                                                                                          | १५     |

<sup>+</sup> धनुश्चिद्यान्तर्गतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

| स तान्समार-धान्दष्ट्वा प्रासादस्तम्भमेकं हेल्रयोत्पाट्य नियुतसंख्याकान्किकरान       | मुदूर्तमात्रे <b>जैव</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| स्तम्भेन चृणितगात्रांथकार ॥                                                         | ?5                       |
| अय दैत्यपतिर्निहतान्स्विककरान्दञ्चा कौतृहलं गत्वाऽसौ श्रीकृष्णपौत्र इति देव         | र्षणा शोको               |
| धनुरादाय स्वयमेवानिरुद्धं ग्रहीतुं तत्समीपमाजगाम ।।                                 | ?9                       |
| अनिरुद्धोऽपि योद्धमायान्तं सहस्रवाहुं राजानं दृष्टा तत्परिघं भ्रामयित्वा            | बाणस्योपरि               |
| चिक्षेप ॥                                                                           | 26                       |
| अथ निर्मुक्तेन वाणेन नं परिघं चिच्छेद् ।।                                           | 16                       |
| अनन्तरमुरगास्त्रेणानिरुद्धं निविडं बद्ध्वा म्वान्तःपुरे निवेशयामास ।।               | २०                       |
| अथ कृष्णोऽष्येवंविधमेव देविषणा ज्ञात्वा वलदेवप्रयुम्नसहितः स्वसेनया वि              | हंगमेन्द्रमारु <b>स</b>  |
| तस्य बाणम्य भुजवनं छेत्तुमाजगाम ॥                                                   | 28                       |
| पुरा विल्पुत्रेण शंकरोऽर्चितः प्रसन्नो वरं द्वणीष्वेन्युवाच ।।                      | २२                       |
| तमीश्वरं वाणो मम पुरद्वारि [अरक्षार्थ मर्वदोपविज्य समागतं परसैन्यं जहीत्येवं        | वरमयाचत।।                |
| तं तथेन्युक्त्वा शंकरोऽपि तस्य पुरद्वारि सायुधः] सपुत्रः सगणः समासीनस्त             | स्मिनेव काले             |
| बह्याद्वमेनया समागतं वासुदेवं दृष्टा दृषमारु सर्वायुधोपेतः स्वपुत्रगणसंद्वतो        | योद्धं निश्च-            |
| क्राम ॥                                                                             | २४                       |
| कृष्णोऽपि तं भृतपति गजचर्मकपालभम्मधरं ज्वलितोरगकर्षं पिङ्गलं त्रिलोच                |                          |
| सर्वभूतगणसंहतिकतीरं सर्वभृतभयावहं संवर्ताप्रिमभं पुत्रद्वयसमन्वितं समस्तगणाद्वर     | <b>ं</b> त्रिपुरान्तकं   |
| दृष्ट्वा सेनां मुद्देरे पृष्ठता निवेज्य वलभद्रमयुम्नमहितस्तेन रुद्रेण सह महस्तिव यो | <b>जुमारेभे॥</b> २५      |
| प्रथनं तद्रभृद्धारं कृष्णश्चकरयोस्तदा । विनाकशाईनिर्भुक्तेवीणैः संवर्तकोपमैः ॥      | ?                        |
| रामोऽपि गजनकेण प्रदुद्धः षण्मुखेन च । युयुधाने महावीयों सिंहाविव बलोत्कर            | गै॥ २                    |
| विनायकः स्वदन्तेन ज्ञानोगिस यादवम् । रामो मुसलमादाय तस्य दन्तमताडय                  | त्॥ ३                    |
| निभिन्नदन्तः महमा प्रदुदावाऽऽखुवाहनः । तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्दन्तभग्नो गणे          | घरः॥ ४                   |
| देवदानवगन्धवरेकदन्त इतीरितः । प्रद्युन्नेन समं युद्धं चकार शिखिवाहन्ः ॥             | 4                        |
| गणान्त्रिद्रावयामास मुमलेन इलायुधः । कृष्णेन सुचिरं कालं युद्ध्वाऽसौ नीलल           | गेहितः ॥ ६               |
| तापज्वरं महादीप्तं निस्मिन्संयोज्य सायके । कोपान्मुमीच तमसौ ध्रासंरक्तलोचनः         | 11 , 9                   |
| तद्सं बारयामास कृष्णः शीतज्वरेण तु । ताभ्यां हरिहराभ्यां तु विसृष्टौ ताविम          | वित्रवरी।। ८             |
| जग्मतमीनेषे लोकं तयोरेवाऽऽज्ञया भृतम् । हरिशंकरयोयुद्धं ये तु शुण्वन्ति मानव        | तः ॥      ९              |
| ते मर्वे उवर्गवर्गकाः प्राप्नवन्ति निरामयम् । ततः स त् हपीकेशो मोहनास्त्रं दुरार    | बदम् ॥ १०                |
| नियज्य बाणे भतेशे ममोच मधसदनः । महर्महः प्रयोगेण तेनास्रेण विमोहितः ।               | ।                        |
| पपान मिंहतो भूमो शंकरस्विदशेश्वरः । पितरं महित दृष्टा शक्तिमुद्यम्य वायवान          | (11                      |
| योद्धमञ्जानर्गः करणं षण्यस्यः जिस्तिवाहनः । हेकारंणेव त कृष्णश्चेकारात्र पराष्      | ग्रुखम् ॥ र १            |
| एवं जित्वा यदुश्रेष्ठः श्लपाणि त्रिलोचनम् । महास्वनं पाश्चजन्यं शङ्कं दथ्मौ पत      | ापवान् ॥ १४              |
| * धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।                                 |                          |
|                                                                                     |                          |

१ क. ज. 'र्मुहुव्यंतृम्भद्वे ते ।

इन्नेन निर्णितं भुत्वा सात्मजं संकरं तदा । वाणः स्यन्दनमास्थाय ययौ युद्धाय केशवम्॥१५ स दृष्ट्वा सहसा कृष्णं गरुडोपरिसंस्थितम् । छादयामास गोविन्दं वहुशस्त्रास्त्रदृष्टिभिः ॥ १६ गदाभिः परिघेः भूलैः क्षिभिस्तोमरेरपि । भिन्दिपालेश्च खड्गैश्च चक्रेवाणेनिरन्तरम् ॥ १७ तानि सर्वाणि चिच्छेद चक्रेणेव जनार्दनः । ससर्ज तस्य बाह्नां छेदनार्थं सुदर्शनम् ॥ १८ [अमुक्तं दनुजराजस्य सहस्रारं सुदर्शनम् ] । तद्वाहुकाननं तृणे छित्रं चक्रे सहस्रथा ॥ १९ एतिस्रान्तरे देवि पार्वती संशितवता । हरेः समीपमागत्य कृताक्जिरभाषत ॥ २०

पार्वत्युवाच —

कुष्ण कुष्ण जगन्नाथ नारायण दयानिथे। दास्यस्मि तत्र देवेश पृर्वभावे यहत्तम ॥ २१ स्वया दत्तं वरं मसं तदां कौशलपर्वते। सौभाग्यं शाश्वनं सौम्य मसन्नेन महात्मना॥ २२ तव मुख्यं सहस्रस्य नाम्नामन्यतमं विभो। गौरीमाभाग्यदात्रिति मुनिभिः पिकीर्तितम्॥ २३ तत्सत्यं कुरु गौविन्द् गरुडास्ट शाश्वत। तस्मान्यम पति देव न्वं जीवियतुमिशेस ॥ २४

रुद्र उवाच-

**एवमुक्तस्ततो देव्या कृष्णः कमललोचनः । अस्त्रं संहारयामास येनासा मोहितः पितः ॥ २५** कृष्णास्त्रेण विनिर्मुक्तः सर्वभृतपितः शिवः । उत्थाय प्राञ्जलिर्भृत्वा तृष्टाव जगतां पितम् ॥ २६

शंकर उवाच--

कुष्म कृष्ण जगन्नाथ भगवन्पुरुषोत्तम । परेश परमेशान अनादिनिधनाव्यय ॥ २७ वीत्रवीर्थे मनुष्येषु ऋरीरग्रहणाँतिमका । लीलेयं स्रष्टमर्वस्य तव चेष्टांपलक्षणम् ॥ 26 यसीद मे नगस्तुभ्यं प्रसीद् मम शास्त्र । प्रमीद् मे जगत्स्वापिन्यसीदाच्युत केशव ॥ 39 स्वमेव जगतां स्रष्टा धाता इती जगहुरुः । त्वमेव चिद्विद्वस्तु रूपं ब्रह्म सुरेश्वर ॥ 3 a त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमीश्वरस्येश एव च । त्वं महत्त्वं परं ब्रह्म प्रत्यगात्मा त्वमव हि ॥ 3 3 समस्तामरवर्यस्त्वममर्त्यस्त्वं सुरेश्वर । त्वं मर्त्यंशः स्वर्यानिस्त्वं सांशील्येन तव मभो ॥ 37 तव श्वासारसमुत्पन्नी परजीवी सनातनी । तथा पश्चापि भृतानि तव वात्मल्यगीरवात् ॥ 3 3 क्षराक्षरे परे धाम्नि ऋचो नित्यं सुराश्रयं । अधि विश्वं निषंदुस्त्वद्दास्यकर्मीण नान्यथा ॥ ३४ यस्त्वां न वेद लोकेऽस्मिन्स मृढः कि किन्टियति । ये व न्वन्परमं धाम विदुर्दास्यं मनीषिणः । ते वे समासते युक्तास्त्वत्पदे त्रिद्दाः समम् । सामान्यो भजते दृरे न तु नित्यं पदं तव ॥ तस्य तुर्या चारुकेशी चावस्था घटने तव । निथुनानि तवाध्यक्ष बुवने यदुशास्त्र ॥ 34 तव नामानि कैमीण गुणानि शाश्वतानि च। ऐश्वर्याण गुणातीत गुणिनां बुवते इमे ॥ 34 कर्मज्ञानमये रूपे इमे पूर्वीत्तरे श्रुते । स्वसारी युवती मोक्ते स्तोतारी तव केशव ॥ 31 त्वं प्रज्ञानं परं ब्रह्म त्वया प्रज्ञेन शाश्वत । जीवर्यतेन प्रज्ञेन परेणैवाऽऽत्मना त्वया ॥ 81 तस्माच्छरीरादुत्क्रम्य कृपया तत्र केवलम् । आमुप्मिकं परं स्वर्गे त्वया दत्तात्मवीधवान् ॥ ४ मज्ञानं चैव विज्ञानं मेधां दृष्टिं तथा धृतिम् । सर्वान्कामानवामोति अमृतं स भवेत्तद्य ॥

<sup>\*</sup> धनुबिहान्नर्गतः पाठो इ. फ. पुस्तकस्यः ।

९ स. फ. <sup>\*</sup>दा कैलासप<sup>°</sup>। २ द. <sup>\*</sup>ण'त्मक । सर्वस्य तब चिष्टेयं मानलक्षणमेव तत् । प्र' । ३ झ. फ. रूपाणि ४ क. ज. <sup>\*</sup>मेथा वृद्धिस्तया भृतिः । म<sup>°</sup>।

| एतत्संज्ञानमाज्ञानं यदेतद्दयं मनः । मनीषां चैव युक्तिश्र स्पृतिः संकल्प एव च ॥             | ¥\$        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तपश्च क्रतवः कामो वैत्र इत्यादि ते प्रभो । भवन्ति नामधेयानि प्रज्ञानस्य घृणानिधेः ॥        | 88         |
| एष त्वं परमं ब्रह्म एष त्वं वे प्रजापतिः । एष त्विमन्द्रो रुद्रश्च एष त्वं सर्वदेवताः ॥    | ४५         |
| प्तानि सर्वभूतानि त्वमेव परमेश्वरै । सुतमित्राणि जीवायुस्तथाऽन्यानि सनातन ॥                | YĘ         |
| जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च । अश्वा गावश्च पुरुषा इस्तिनश्चेतराणि च ॥           | 80         |
| यिंकचित्राणिजातं च जक्रमाश्रेव जन्तवः । स्थावरा ये च वै नाथ सर्वे त्वत्तो भवन्ति च         | 86         |
| न्वां हि सर्वगतं चेन्थं वदन्ति श्रुतयो हरे । त्वयैव प्रेरिता लोकाश्रेष्टन्ते साध्वसाधुषु ॥ | 89         |
| नस्मान्मया कृतं यच अपराद्धमिदं प्रभो । क्षमस्त्र करुणासिन्धो गुणैः शुभतमैस्तव ॥            | 40         |
| नमस्ते पुण्डरीकाक्ष गोविन्दाच्युत माधव । वासुदेव जगद्वन्द्य नारायण नमोऽस्तु ते ॥           | 49         |
| नमस्यामि जगत्स्वामिकृसिंह करुणाकर । श्रीश सर्वगत श्रीमन्परमात्मक्रमोऽस्तु ते ॥             | 43         |
| निजावसथ वैकुण्ड नित्यमुक्तार्चित मभो । त्रयीनाथ नमस्तुभ्यं राम राजीवलोचन ॥                 | 43         |
| भूभारकविनाशाय कृष्णानन्दस्वरूपिणे । विष्णवे जिष्णवे तुभ्यं नमस्ते यदुनन्दन ॥               | 48         |
| महादेव जवाच                                                                                |            |
| एवं म्तुन्वाऽय गोविन्दं प्रणिपत्य उपापतिः। पाञ्जितिः पाह भूतेश्चो वाक्यं गम्भीरया गिर      | 1५५        |
| श्रीरुद्र उवाच—                                                                            |            |
| मया दत्तवरो बेप वाणो वलिसुनः प्रभो । अहं च दत्तवानस्मै पुराऽनेनार्थितो वरम् ॥              | 48         |
| अमरत्वं यदुश्रेष्ठ सर्वे कर्तु त्वमहेसि । तस्मादेनं वलिसुर्तं क्षन्तुमईसि मे त्रियम् ॥     | 49         |
| महादेव उवाच-                                                                               |            |
| तथेन्युक्त्वा च भगवान्वाणं बलिसुतं तदा । प्राणसंशयमापत्रं छिन्नवाहुमसृक्चितस् ॥            | 46         |
| संहृत्य चक्रं गोविन्दो मुमोच करुणानिधिः । मोचियत्वा बलिसुतं शंकरः संन्नितव्रतः ॥           | 49         |
| दृष्भेन्द्रं समारुख पार्वत्या सहितः प्रभुः । ययौ च वसतिस्थानं कैलासं धरणीधरम् ॥            | Ę o        |
| स तु बाणो नमस्कृत्य रामकृष्णो महाबलौ । ताभ्यां वै नगरी गत्वा मुमोच मदनात्मजम्।             | ६१         |
| वस्त्रेराभरणेदिव्यः पुजयित्वा यथाईतः । उषां संपददौ तस्मै कृष्णपौत्राय सौर्ये ॥             | ६२         |
| उद्दाह्य रामकृष्मो तमनिरुद्धं यथाविधि । बाणेन पूजितौ तत्र प्रदुम्नसहितौ तदा ॥              | <b>5</b> 3 |
| जमया महितं तत्रानिरुद्धं वे जनार्दनः । आरोप्य स्यन्दने दिव्ये ययौ द्वारवर्ती तदा ॥         | EX         |
| रामप्रचन्नसहितः सेन्या सहितो हरिः । प्रविवेश पुरी रम्यां त्रिदशैर्मघवानिव ॥                | ĘĢ         |

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंतादे व णासुरसङ्गामवर्णनं नाम सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २००॥

अनिरुद्धो बाणपुत्र्या नानारत्नमये गृहे । अनिश्चं रमयामास नानाभोगैर्भुदाऽन्वितः ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः — १७८८०

मधुपर्कविधानेन संपूज्य धन्योऽस्मि

९ म. °वा निश्वयञ्चेत स्मृ<sup>8</sup>। २ इ. दश । ३ इ. °र । भुद्राणि यानि मिक्<mark>तत्सर्वे भवद्भयो दास्यामीत्युवाच</mark> •ैगैर्मदान्बितः ।

#### भवाष्ट्रसम्बर्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

| रुद्र उवाच                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथ पौष्ट्रकवासुदेवः काञ्चिराजो वाराणस्यां विविक्ते द्वादश्चर्ष महेश्चमर्चयिशाहारः पश्चा-      |
| क्षरं जजाप ॥                                                                                  |
| पौरश्ररणकाले अंकरं स्वनेत्रकमलेन पूजयामास ॥ २                                                 |
| ततः भ्रूलपाणिरुमापतिः शसको वरं दृणीष्ट्रोति तमाइ ।।                                           |
| असौ पश्चवक्रं सर्वभूतपति शिवं प्रसन्नं वरद मम वासुदेवसमानरूपं प्रयच्छेत्युवाच ॥ ४             |
| श्चिवस्तस्मै शङ्कचक्रगदापश्चयुतचतुर्भुजं पुण्डरीकदलनिभलोचनं किरीटमणिकुण्डलपीनवस्त्रः          |
| कौस्तुभाभरणादिचिद्वान्यपि पददी ॥ ५                                                            |
| स तु बासुदेबोऽहमिति सर्वलोकान्मोहयामास ॥ ६                                                    |
| कदाचिन्मदवलोत्कटं तं काञ्चिपतिं नारदोऽभ्येत्य मृह वसुदेवसुतं कृष्णमजित्वा तव वासु-            |
| देवत्वं न विद्यत इत्युवाच ॥                                                                   |
| स तु तस्मिनेव क्षणे कृष्णं जेतुं गरुडपताकायुनं रथमारुब चतुरक्वासीहिणीवलेन द्वारकामवाप         |
| तत्र पुरद्वारि स्वर्णयाने [असंस्थितो वासुदेवोऽहं युद्धार्थ मंप्राप्तोऽस्मि मामजित्वा तव वासु- |
| देवत्वं नास्तीति दृतं पेषयामास ॥ ९                                                            |
| कुष्णोऽपि तच्छ्रत्वा वैनतेयमारुख पौण्डकेण योद्धं पुरद्वारि विनिष्क्रम्यासीहिणीवलेन ]          |
| स्यन्दने समासीनं शङ्खचकगदापग्रहस्तं पोण्डकं ददर्श।।                                           |
| अथ शार्क्रमादाय संवर्तामिमभैर्वाणस्तस्य रथाश्वगजपदातियुतं महदसौहिणीव छ मुहुर्तमात्रेण         |
| निःश्चेषं ददाइ ॥ ??                                                                           |
| <b>शरेणैकेन तस्य इस्तावशक्त[*शङ्ख</b> चक्रगदादिहेतीरपि लीलयेव चिच्छेद ॥ ?२                    |
| पवित्रेण सुदर्शनेन किरीटकुण्डलयुतं तस्य शिरःकमलं छित्त्वा वाराणस्यामन्तःपुरे निपात-           |
| यागास ॥ १३                                                                                    |
| तहृष्ट्वा सर्वे काञ्चीनिवासिनः किमेतदित्याश्रद्भण विस्मिता वभृवुः]।। १४                       |
| तस्य पौण्ड्रकस्य सुतो दण्डपाणिरितीरितो बासुदेवेन भगवता निवृतं स्विपतरं अत्वा मात्रा           |
| बुत्युना समादिष्टः स्वपुरोहितेनाभियुक्तो माहेश्वरेण क्रतुना अंकरियात्र ॥ ?५                   |
| स तु मसनः कृष्णजिघांसया समर्थी गाहेश्वरी कृत्यां तस्म संभीत्या दत्तवान ॥ ?६                   |
| स काश्विराजस्तां माहेश्वरीं ज्वालाकुलोपचितविग्रहां संदीप्तसटाकलापां पिङ्गलनेत्रां ज्वलः       |
| त्करालबदनां त्रिश्लहस्तां भस्माङ्गरागलिप्तां नरिक्षरोमालाविशूषितां सर्वदेवभयंकरी रुद्रदत्तां  |
| समीक्ष्य सपुत्रदारबान्धवसहितं कृष्णं जहीति पेरयामास ॥ १७                                      |
| सा तु सर्वलोकभयावहा सर्वो पृथ्वी स्वतेजसा निर्दहन्ती पलयाशनिनिर्भरस्वनं निनदन्ती              |
| मज्ञानं चैव विज्ञानं मेथा दाध तथ १८                                                           |
|                                                                                               |
| * स. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाठो इ. पुस्तकस्थः ।                                  |
|                                                                                               |

१ झ. फ. <sup>\*</sup>दा कैलासप<sup>°</sup>। २ : १ झ. शरणमाजग्मुः। ४ क. ज. <sup>\*</sup>मेथा वृद्धिस्तया भृतिः। म<sup>°</sup>

कृष्णोऽपि तान्सर्वात्र भेतव्यमित्युक्त्वा पुरमाकारतोरणे स्थितां महारौद्रां कृत्यां तथाविधां हृष्टा सकलक्षत्रात्त्वनिवारणसमर्थे सहस्रारं सुदर्शनं तस्यां कृत्यायां सहसा मुमोच ॥ २०

सा तु करपान्तार्ककोटिसमं वर्चसा शतयोजनोद्धतसकलदीप्तास्त्रयुतं हिरण्ययं प्रभापूर्ण सक-लजगत्प्रलयस्थितिसमर्थे सहस्रारं सर्वदेवनमस्कृतं जगच्छरणभूतं महासुदर्शनं विलोक्य विनष्ट-तेजा भयार्ता क्रोश्चन्ती वाराणसीं प्रति दुद्वाव ॥ २१

सुद्दीनमपि तां कृत्यां भृत्रमन्वगात्।।

२२

साऽपि भयार्ता क्रोशन्ती काशिपतेस्तस्यान्तःपुरं प्रविवेश्व ॥

23

सुदर्शनोऽपि तां वाराणसीं पुरीं प्राप्य सभृत्यवलवाइनं पौण्ड्रकसुतं दण्डपाणि नाम काश्चि-राजं बहुप्रासादहर्म्यमालिनीं पुरीं माहेश्वरीमपि भस्मावशेषं दग्ध्वा सकलदेवमहर्षिभिः पूज्य-मानः पुनरेव द्वारवत्यां कृष्णहस्तं सुसौम्यं कल्पमिव आविवेश ॥ २४

अत्र च श्लोका गीयन्ते—

श्रह्मास्त्रमोक्षमजरं द्राध्वा तद्वलमोजसा । कृत्यां भस्मावशेषं तां ततो वाराणसीं पुरीम् ॥ २५ प्रभूतरथमातङ्गां साश्वां पुंस्तीसमन्विताम् । साशेषकोशकोष्ठां तां दुर्निरीक्षां सुरैरपि ॥ २६ द्वारोपलक्षिताश्चेषगृहपाकारचत्वराम् । पददाह हरेश्वकं सकलामेव तां पुरीम् (तत्ततः) ॥ २७ अक्षीणगतिसामध्यमसाध्यतरसाधनम् । तचकं प्रसवदीप्ति विष्णोरभ्याययो करम् ॥ २८

इति श्रीमहापुराणे पादा उत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे श्रीकृष्णचरिते पौण्ड्कपुत्रकृत्याविध्वंसनं नामाष्टसप्तत्याधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥

आदितः श्लोकानां समझ्यङ्काः — ४७९२०

अधोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

श्रीरुद्र उवाच-

अथ मगधाधिपः कंसवधानन्तरं द्विषक्षेत्र यादवान्संपीडयामास ते दुःखिताः कृष्णमूचुः ॥१ स च भीमार्जुनावाहृय मच्चयामास कृष्णोऽनेन रुद्रः पूजितस्तत्प्रसादाच्छक्षेरवध्यः परं केनापि प्रकारेण इन्तव्य इति ॥

अथ विचार्य भीमगाइ, एनं प्रति मल्लयुद्धं कुरु तत्तेन प्रतिज्ञातम् ॥

अथ सकलचराचरजगद्दन्द्यो वासुदेवो भीमार्जुनसहितो जरासंधस्य पुरी गत्वा विप्रवेषेण तस्यान्तःपुरमवाप ॥

सोऽपि महावीर्यान्सञ्जियान्युद्धे निर्जित्य बलाहृहीत्वा स्ववेत्रमनि निरुध्य मासि मासि कृष्ण-चतुर्देत्रयामेकैकं हत्वा तद्रक्तेनैव बर्लि भैरवायाकरोत् ॥

एवंविधसकलराष्ट्रजनपदपाधिववधदीक्षां कुर्वतो जरासंधस्य भीमार्जुनसहितस्तस्य गृहं विभवेषेणैव प्रविवेश ।।

स तु तान्हञ्चा दण्डवत्त्रणतो भूत्वा यथोचितासनेषु निवेश्य मधुपर्कविधानेन संपूज्य धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि किमर्थ [ #भवन्तो मे समीपमागतास्तद्वक्तव्यमहं तत्सर्व भवद्भचो दास्यामीत्युवाच

| तेवां वासुदेवः महसन्पार्विवं तसुवाच कुष्णभीमार्जुना युद्धार्थगामताः स्म, अस्माकमः       | यतमं        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| इंद्रयुद्धार्थ ] वृणीष्वेत्यवदत् ।।                                                     | 6           |
| सोऽपि तथेत्यवदत्ततो द्वंद्रयुद्धाय मारुतिं वरयामास तयोभीमजरासंधयोरभितो भयंकरं           | <b>म</b> छ- |
| युद्धं निरन्तरं पश्चविंत्रतिवासरमभूत् ॥                                                 | 9           |
|                                                                                         | जरा-        |
| संधं पाण्डुपुत्रेण इत्वा ताञ्जरासंधितरोधितान्वासुदेवोऽपि पाधिवान्मोचयामास ॥             | ? 0         |
| अत्र श्लोको गीयते—                                                                      |             |
| निहत्य वायुपुत्रेण जरासंधं यहद्वहः । तहृहे संनिमद्धांस्तु मोचयामास पार्थिवान ॥          | <b>?</b> ?  |
| ते च नमस्कृत्वा स्तुत्वा च मधुसृदनं स्वान्स्वाञ्जनपदान्सर्वे जग्मुः कृष्णेन रक्षिताः ॥  | 55          |
| अथ ताभ्यामिन्द्रप्रस्थं गत्वा वासुदेवस्तत्र महाकतुं राजसूयं युधिष्टिरं कारयामास ॥       | 3.3         |
| तत्र समाप्ते कतावग्रपृजां भीष्मानुमनेन कृष्णाय दत्तवान ॥                                | 5.8         |
| <b>तत्र क्षिञ्च</b> पालः कृष्णं बहून्याक्षेपवाक्यान्युक्तवान ॥                          | કં ૯        |
| कुष्णोऽपि सुदर्भनेन तस्य शिरश्रिच्छेद ॥                                                 | १६          |
| असी जन्मत्रयावसाने हरेः सारूप्यमगमत् ॥                                                  | \$ 19       |
| अथ शिशुपालं निहतं श्रुत्वा दन्तवकः कृष्णेन योद्धं मथुगं जगाम ॥                          | 56          |
| क्रुप्णस्तु तच्छ्रुस्वा रथमारुख तेन योद्धं मथुरामायर्या ॥                               | , c         |
| तयोर्दन्तवक्त्रवासुदेवयोरहोरात्रं मथुरापुरद्वारि यमुनातीरे सङ्घामः समवर्तन कृष्णस्तु ग  | दया         |
| तं जघान ।।                                                                              | २०          |
| स तु चूर्णितसर्वाङ्को वज्रनिभिन्नमहीधर इव गतासुरवनितले पपान ॥                           | २१          |
| सोऽपि हरेः सायुज्यं योगिगम्यं नित्यानन्दसुखं शाश्वतं परमं पटमवाप ।।                     | २२          |
| ् इत्थं जयविजयो सनकादिशापव्याजेन केवलं भगवनो लीलार्थसंसनाववनीर्य जन्मत्रये              | र्धि        |
| <b>तेनेव</b> निहर्ता जन्मत्रयावसाने मुक्तिमवाप्तो ॥                                     | २३          |
| कुष्णोऽपि तं इत्वा यमुनामुत्तीर्य नन्दव्रजं गत्वा प्राक्तनौ पिनराविभवाद्याऽऽश्वास्य ता  |             |
| साञ्चकुष्ठमालिक्वितः सकलगोपवृद्धान्त्रणम्याऽऽश्वास्य बहुरत्नवस्त्राभरणादिभिस्तत्रस्थान् |             |
| न्संतर्पयामास् ॥                                                                        | २४          |
| काल्किन्द्याः पुलिने रम्ये पुण्यवृक्षसमावृते । गोपनारीभिरनिशं क्रीडयामास केश्चवः ।।     | २५          |
| रम्यकेलिमुखेनैव गोपवेषधरो हरिः । बद्धपेमरसेनात्र मासद्वयमुवास् इ ।।                     | २६          |
| अथ तत्रस्था नन्दगोपादयः सर्वे जनाः पुत्रदारसिंहताः पञ्चपिक्षमृगादयश्च वासुदेवः          |             |
| देन दिव्यरूपधरा विमान्मारूढाः परमं वेकुण्ठलांकमवापुः ॥                                  | २७          |
| कृष्णस्तु नन्दगोपव्रजीकसां सर्वेषां परमं निरामयं स्वपदं दत्त्वा दिवि देवगणः संर         |             |
| मानो द्वारवर्ती श्रीमती विवेश ।।                                                        | 26          |
| तत्र वसुदेवोत्रसेनसंकर्षणभद्यन्नानिरुद्धाकृरादिभिः प्रत्यहं संपूजितः चोदशसङ्खभायी       | भर-         |

| ष्टाभिर्दिच्यमहिषीभिश्च विश्वक्रपंथरो दिव्यरत्नमयनानागृहान्तरेषु सुरतककुसुमाश्चितश्चक्रभ्णतरप-   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र्वद्भेषु रमयामास ।। २९                                                                          |
| अय रामकृष्णसतीर्थ्यो विमो बालसखा सदाऽत्यन्तदारिद्यपीढितो मुष्टिमात्रयाचनाप्तपृयु-                |
| काञ्जीर्णवासिस निवध्य वासुदेवं द्रष्टुं श्रीमतीं द्वारकानगरीमाजगाम ॥ 🔻 🕴 🧸 ०                     |
| स तु रुक्मिण्यन्तःपुरद्वारि क्षणं तृष्णीं तस्थी।।                                                |
| कृष्णोऽपि समागतं ब्राह्मणं ज्ञात्वा पृत्युद्गम्य नमस्कृत्वा करं गृहीत्वा गृहान्तरे स्वासने       |
| निवेद्य भयाद्वेपमानं नं रुक्मिणीहस्तगतसुवर्णकलक्षज्ञलेन पादौ प्रक्षाल्य मधुपर्केण पूजयामास३२     |
| सुधामृतोपमैरत्रपानाद्येस्तर्पयित्वा तस्य जीर्णवस्त्रान्तरे याचनाप्तपृथुकान्स्वयमेव इस्तेन        |
| गृहीत्वा प्रहमञ्जग्राम ॥ १३                                                                      |
| क्रुष्णेन [*पृथुके भक्षिते तस्मिन्नेव क्षणे तस्य वहुधनधान्यवस्ताभरणसंभूतं महदैश्वर्यमभूत् ॥      |
| स तु कृष्णेन] विसृष्टो मम किंचिद्वस्तं धनं वा कृष्णेन न दत्तमिति मन्यमानः स्वपुरं विवेश ३५       |
| अय बहुधनधान्ययुनं स्वगृहं दृष्ट्वा हरेः प्रमादादिदं लुब्धमिति प्रहृष्टेनान्तरात्मना दिव्यव-      |
| स्नाभरणादिना भार्यया सह सर्वान्कामान्भुक्त्वा हरिसंतुष्ट्ये बहुविधयज्ञानिष्ट्वा तत्प्रसादेन परमं |
| नित्यं स्वर्गमुखमवाप्।। ३६                                                                       |
| अथ धृतराष्ट्रतनयो दुर्योधनः पाण्डुतनयान्कपटचूतव्याजेन राज्यमपहृत्य स्वराष्ट्राद्विवासया-         |
| मास ।।                                                                                           |
| तेन युधिष्ठिरभीमार्ज्जननकुलसहदेवाः स्वपत्न्या द्रौपद्या सह महारण्यं गत्वा तत्र द्वादशाब्दा-      |
| न्स्थित्वा स्वत्सरपर्यन्तमज्ञाताः सर्वे मत्स्यदेशाधिपतेर्विराटस्य निवेशने स्थित्वा वासुदेवेन     |
| सहायेन धार्नराष्ट्रान्योद्धमाजग्मुः ॥                                                            |
| तेषां धार्नगष्ट्रपाण्डुपुत्राणां नानादंशाधिपतृपैः कुरुक्षेत्रे महापुण्ये देवानामपि भयंकरो महा-   |
| सङ्घामोऽभवत् ।।                                                                                  |
| अथ श्रीकृष्णोऽप्यर्जुनसारथ्यं कुर्वन्नर्जुने स्वशक्तिमावेश्य तेन दुर्योधनभीष्मद्रोणम्मुखान्स-    |
| र्वान्पार्थिवानेकादशाक्षांहिणीवलसहितान्कुरुक्षेत्रे हत्वा पाण्डवान्राज्ये स्थापयित्वा निःशेषेण   |
| सर्वभूभारमपास्य स्वां पुरीं प्रविवेश ।।                                                          |
| कस्यचिन्त्रथ कालस्य कतिपयाहनि(स्सु) वैदिको ब्राह्मणो मृतं पश्चवार्षिकं बालमादाय                  |
| राजद्वारि निधाय बहुशो विलयन्बद्दन्याक्रोशवाक्यानि कृष्णं जगाद ॥ ४१                               |
| कृष्णस्तमाकोशं श्रुत्वा तृष्णीमुवास ॥ ४२                                                         |
| स तुमम पश्च पुत्राः पूर्वे हता अयं तु षष्ठ एनं पुत्रं कृष्णो न जीवियष्यति ति राजद्वारि           |
| परिष्यामीत्युवाच ॥                                                                               |
| तिस्मन्कालेऽर्जुनः कृष्णं द्रष्टुमागतस्तथाविधं तं पुत्रशोकेन विलपन्तं ददर्श ॥ ४८                 |
| अर्जुनोऽपि कालधर्ममुपागतं पञ्चवार्षिकं वालकं दृष्ट्वा कृपया समाविष्टस्तव पुत्रमदं जीविय-         |
| ज्यामीति ब्राह्मणायाभयं दस्वा प्रतिश्रुतवान् ॥                                                   |
| ब्राह्मणस्तु तेनाऽऽश्वासितो हृष्ट्वान् ॥                                                         |

| अवैतं ब्राह्मणिक्षर्युं बहुभिः संजीवनास्त्रैरभियन्त्र्यालम्भजीवितं दृष्ट्वा दृयाप्रतिक्रायः    | गप्य         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| बहुशोकसमन्त्रितस्तेनैव माणांस्त्वकुमैच्छत् ॥                                                   | 80           |
| कुष्णस्तु तस्सर्वे शात्वाऽन्तःपुराद्विनिष्कम्य तं वैदिकं तव पुत्रान्सर्वानदं दास्यामीत्युक्त्व | 755-         |
| श्वास्य वैनतेयमारुबार्जुनंसहितो वैष्णवं लोकमाजगाम ॥                                            | 88           |
| तत्र दिव्यमणियण्डपोदेने देव्या सह समासीनं नारायणं दृष्ट्वा कृष्णार्जुनौ नमश्रकतुः।             | 186          |
| स तौ बाहुभ्यां परिष्वज्य किमर्थमागतावित्युवाच ।।                                               | 40           |
| कुष्णभ भगवन्वेदिकस्य तनयान्मम देहीत्युवाच ।।                                                   | 45           |
| स तु नारायणस्ताद्वयसि स्थितान्स्वलोकस्थितान्त्राह्मणपुत्रान्कृष्णाय ददौ ॥                      | ५२           |
| श्रीकुष्णोऽपि तान्वैनतेयस्कन्धे समारोप्य स इर्षसमन्वितोऽर्जुनसद्दितः स्वयमप्यारुष              | दिवि         |
| देवगर्णैः संस्तृयमानो द्वारवतीमाविवेश ।।                                                       | 9            |
| तस्मै ब्राह्मणाय पञ्चवर्षवयस्थान्षर्पुत्रान्ददौ सोऽप्यत्यन्तहर्षसमन्वितः कृष्णं वर्धस्वे       | त्या-        |
| त्रिषः भायच्छत् ॥                                                                              | 48           |
| अर्जुनस्तु सफलप्रतिज्ञामबाप्य हर्षसमन्वितः कृष्णं नमस्कृत्य युधिष्ठिरपालिनां स्वां             | पुरीं        |
| जगाय ।।                                                                                        | ५५           |
| कुष्णस्य बोडशसदस्रभार्यीस्वयुतसादस्रपुत्रा जिल्ला नेवां पुत्रपीत्रसंख्यां बक्तुं न सक्यते      | 148          |
| अत्रापि स्होकः—                                                                                |              |
| अष्टी ज्ञतानि पुत्राणां सहस्राण्ययुतं तथा । प्रयुद्धः प्रथमस्तेषां सर्वेषां रुक्मिणीसृतः ॥     | ५७           |
| असंरूपेस्तेर्याद्वेरियं पृथिवी संवृताऽभवत् ॥                                                   | 46           |
| पुनरप्यवनीभारश्चक्या कृष्णस्तु तातृषिशापव्याजेन संहर्तुर्मेच्छत् ।।                            | ५०           |
| कदाचित्सर्वे कुमारा नर्मदायां विद्यतुमाजग्मुः ।।                                               | 60           |
| तत्र तपन्तं कण्वं महर्षि दृष्टा जाम्बवत्याः पुत्रं योषिद्वेषं कृत्वा तस्योदरे कार्य्णायसं प्   | <b>ु</b> सलं |
| बद्ध्वा अनैर्ऋषिसमीपमागत्य सर्वे नमस्कृत्वा स्त्रीरूपं साम्बं कुमारं तस्य पुरतो विधाय          | ास्या        |
| गर्भे सी वा पुरुषो वा भविष्यतीति ब्रहीत्यृचुः ।।                                               | Ę?           |
| स तु मनसा तद्दिश्वाय तानमर्पमाणः सर्वाननेन मुसलेन पृयं सर्वे निष्ठता भवतेन्युवाच               | ॥६२          |
| सर्वे समुद्रिग्रमनसः कृष्णं समेत्य महर्षिणोक्तं तत्कर्म निवेदयामासुः ॥                         | Ę ϶          |
| कुष्णोऽपि तदायसं मुसलं चूर्णीभृतं हदे निपातयामास ॥                                             | €8           |
| तदयसूर्णीभूतबीजसमुकृता वज्रसंनिभा महाकाञ्चाः संबभूवुः ।।                                       | ĘĠ           |
| तत्र तं मुसलावशेषं कनिष्ठाङ्गुलिमात्रं मत्स्यो जग्राह तं मत्स्यं निषादो गृहीत्वा तदुर          |              |
| मुसस्यावश्चेषमादाय बाणाग्रे फलकमकरोत् ॥                                                        | ६६           |
| कदाचित्सर्वे यादवा रामकृष्णप्रद्युम्नादयो मघवता मेषितां वारुणीं पीत्वा मत्ता वभूवुः            |              |
| परस्परं वीरणं नीत्वा बद्द्न्याक्रोञ्चवाक्यानि बदन्तो युद्धं चकुः क्षयं च गताः ॥                | Ę            |
| कुष्णस्तु युद्धश्रान्तः करपतरुच्छायायां श्रयनं चकार स निषादी अनुर्वाणं ग्रहीत्वाऽ              | ऽखेट-        |
| कहर्षि जगाम ॥                                                                                  | ६९           |

| एवं निःश्चेषं त्यक्तजीविता बभूबुस्ते सर्वे स्वान्स्वांसिदशान्यपेदिरे ।।                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवं ग्रुसलेन संइत्य सर्वे स्वयमेको देवो बहुगुल्मसमाकीर्णमहाहुमच्छायायां सुप्तश्रतुर्विच-              |
| ब्यूइगतं वासुदेवात्मकमात्मानं चिन्तयञ्जानूपरि पदं निधायाऽऽत्मनो मानुषं वपुस्त्यकुमनुनिषसाद            |
| एतस्मिन्ननरे मृगयाजीविको हरेः स तदा कालप्रभावेन चक्रवज्रध्वजाङ्क्रशादिचिद्वितमित-                     |
| रक्ततमं पादकमलं दृष्ट्वा विव्याध ।। ७२                                                                |
| तदनन्तरं श्रीकृष्णं ज्ञात्वा सुमहाभयार्तः प्रवेपमानः कृष्णं कृताञ्जलिपुटो महापराधः सक-                |
| लोऽपहियतामिति तं प्रणनाम ।। ७३                                                                        |
| श्रीकृष्णस्तथाभूतं दृष्ट्वा सुधामयकराभ्यां तमुत्याप्य भवता नापराद्धं कृतमिति वदन्महाभ-                |
| वपीडितमाश्वासयश्चवाच ॥ ७४                                                                             |
| ततो योगिगम्यमपुनर्वितं शाश्वतं सर्वीपनिषद्मयं वैष्णवं लोकं प्रद्दौ ।। ७५                              |
| असी तस्मिनेव मुद्देते मानुषं रूपं विद्याय पश्चोपनिषन्मयं सकलं च पुत्रदारसहितो दीप्तिम-                |
| यं वैष्णवं लोकं दिच्यं विमानमास्थाय  सहस्रार्कयुतिसहस्रकं  दिच्याप्सरोगणाकीर्णं <mark>हिरण्मयं</mark> |
| शासुदेवेर्रयेकं जगाम ।। ७६                                                                            |
| तस्मिन्काले दारुको रथमारुख विष्णोः समीपं विवेश । कृष्णोऽपि मत्स्वरूपमर्जुनं <b>तूर्णमान</b>           |
| पस्त्रेति त्रेषयामास ।। ७७                                                                            |
| स तु मनोजनस्यन्दनमारुबार्जुनसमीपमाजगाम ॥ ७८                                                           |
| एतस्मिनन्तरे देव्यर्जुनस्तदारुष परिणीय नमस्कृत्य किं करोमीति पुटाञ्जलिख्वाच ॥ ७९                      |
| कृष्णस्तु तमाह पार्थीहं स्वर्लीकं यास्यामि त्वं तु द्वारवर्ती गत्वा तत्रस्था रुक्मिण्याद्यष्ट भार्या  |
| आनीय मम शरीरे पेषयेति ॥ ८०                                                                            |
| स दाक्रकेण सहितो नगरीमाजगाम ॥ ८१                                                                      |
| ्र एतस्मि <b>ञ</b> न्तरे देवा विमानस्था नभसि संस्थिताः स्वर्लोकं यान्तं कृष्णं दृष्टा ऋषिभिः सार्धे   |
| स्तुत्वा पुष्पवर्षाणि वद्यषुः ॥ ८२                                                                    |
| कृष्णोऽपि मानुषं देहं संन्यस्य सकलजगत्स्थितसंहारहेतुभृतं सकलक्षेत्रज्ञमन्तर्यामियोगिध्ये-             |
| यमनामयं वासुदेवात्मकं देइं धृत्वा वैनतेयमारुख महर्षिभिः स्तूयमानो जगाम ॥ ८३                           |
| अर्जुनो वसुदेवोग्रसेनाभ्यां रुक्मिण्यादिमहिषीभ्यः सर्वे कथयामास ।। ८४                                 |
| तच्छूत्वा सर्वे पौरजनाः स्त्रियश्च द्वारवतीमुत्स्रज्यान्तःपुराद्विनिष्क्रम्य सर्वास्ताः कृष्णव-       |
| त्सला बसुदेवोग्रसेनार्जुनसहिताः शीघ्रमेव हरेः समीपमाजग्पुः ॥                                          |
| ते सर्वे वसुदेवोग्रसेनाकूराः सर्वे यदुद्धदा वपुस्त्यक्त्वा सनातनं वासुदेवं समाजग्मुः ॥ ८६             |
| रेवती च बलभद्रश्वरीरं परिष्वज्याप्तिं प्रविक्य तस्मिन्देहे प्राप्य दिव्यविमानारूटा भर्तुः स्थान       |
| संकर्षणलोकं दिव्यमवाप ।।                                                                              |
| तथैव प्रचुच्नेन सह रुक्मिपुत्री तथाऽनिरुद्धेनोषाऽपि सर्वाश्र यादवस्त्रियः स्वस्वभर्तुः शरी-           |
| राणि संपूज्याधिमवेशं चकुः ॥                                                                           |
| तेषां सर्वेषामर्जुन और्ध्वदेष्ठिकं कृतवान् ॥ ८९                                                       |
|                                                                                                       |

| तस्मिन्काले दिव्यवाजिसमायुक्तं सुब्रीवाख्यकं सर्वरत्नोपेतं दिव्यं स्यन्दनमारुष दारुकोऽ            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्बाजगाम ॥ ९०                                                                                     |
| पारिजाततरुर्देवसभा सुधर्मा त्रिदन्नेन्द्रलोकपयाताम् ॥                                             |
| तस्मिन्समये द्वारवती पुरी महोदर्घी निमग्नाऽभूत् ।।                                                |
| ततः सर्वाः षोडत्रसद्दसभार्या अर्जुनेन सहेन्द्रप्रस्थं गच्छन्तीर्दस्यवो जग्रहुः ॥ ९३               |
| पूर्व देवगन्धर्वयोषितो स्रष्टावकं महामुनि दृष्टा जहसुस्ततस्तेन शप्ता वेश्या भविष्ययेति तत-        |
| स्ताभिः भसादितः पूजितश्च तत्मसादात्सर्वलोकेश्च नमस्कृतं वासुदेवं भर्तारमवाप्य तेनैव दस्यु-        |
| इस्तं गता अभवन् ॥ ९४                                                                              |
| अर्जुनोऽपि दस्युभिर्निजितः शोकसमाविष्टो मम भुजवलं सवीर्य कृष्णेनैव मह मर्वमेश्वर्य निर्गतिमिति    |
| मत्बा ऽद्य मम भाग्यक्षय इति वदन्सायंसंध्यागतरविरिव निःशेषविनष्टनेजाः स्वां पुरी समाजगाम           |
| <b>एवं हितार्था</b> य सर्वदेवानां समस्तभृभारविनाशाय यदुवंशेऽवतीर्य सकलगक्षसविनाशं कृत्वा          |
| महान्तमपि चोर्वीभारं नार्शायत्वा नन्दब्रजद्वारकामथुरानिवासिनः सर्वोनस्थावरजङ्गमान्कालभ-           |
| ववर्षमींचियत्वा परमेश्वर्ये शाश्वते योगिगम्ये हिम्णाये रम्ये मान्त्रिकं संस्थाप्य नित्यं दिव्य-   |
| महिष्यादिसंसेव्यमानो वासुदेव उवास ।।                                                              |
| अत्र श्लोकाः—                                                                                     |
| अन्ये सर्वेऽवताराः स्युः कृष्णस्य चरितं महत् । भृभारकविनाशाय प्रादुर्भृतो रमापतिः ॥ ९७            |
| एतत्कृष्णस्य चरितं दुष्टानां नाशद्देतवे । श्रीकृष्णः करुणासिन्ध्वेकुण्डे मोदने सदा ॥ ९८           |
| अत्यङ्कतामिदं देवि कृष्णस्य चरितं शुभम् । संग्रहेण मयेवोक्तं तव सर्वफलपदम् ॥ ९९                   |
| बासुदेवस्य चरितं यः पटेद्धरिसंनिर्धा । स्मरंद्वा शृणुयाद्वार्धाप स यानि परमं पदम् ॥ १००           |
| महापातकयुक्ती वा उपपातकसंयुतः । बालकृष्णस्य चरितं श्रुत्वा पापः प्रमुच्यते ॥ १                    |
| द्वारबत्यां समासीनं रुक्मिणीसहिनं हिन्म् । स्मरन्वं महद्भियमनेनाऽऽमात्यमंशयम् ॥ २                 |
| सङ्घामे संकटे दुर्गे शत्रुभिः परिवेष्टिते । नेतारं सर्वदेवानां ध्यात्वा स विजयी भवेते ।। 💨 🧎      |
| पः स्मरेहोपकन्याभिः क्रीडन्तं गोत्रजे शुभे । सर्वकामानवामोति माभाग्यं चँव विन्दृति ॥ ४            |
| होपसर्गरोगार्चेर्युक्तां यस्तु सनातनम् । जेतारं च महार्गद्री कृत्यां काशीपुरं स्थिताम् ॥ ५        |
| केमत्र बहुनोक्तेन सर्वकामफलस्पृद्दः । कृष्णाय नम इत्येवं मन्त्रमुचारयेद्वबुधः ।। 📄  ६             |
| कृष्णाय बासुदेवाय दृरये परमात्मने । प्रणतक्रेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ७                         |
| <b>मं मन्त्रं जपन्दे</b> वि भक्त्या प्रतिदिनं नरः । सर्वपार्पार्वानमुक्तां विष्णुलोकमवामुयात् ॥ ८ |
| विषामेव देवानामीश्वरोऽसौ जनार्ट्नः । रक्षणाय च लोकानामवस्थान्तरमेति वै ॥ 🤍 🤏                      |
| त्रेपुरं इन्तुकामेन मया संपृजितो हरिः । बुद्धक्षपथरः श्रीमान्माहयामास तद्रिपृत ॥ १०               |
| गिहितास्तेन शास्त्रेण सर्वधर्मविवर्जिताः । नारायणास्त्रेण मया निहता देवश्रवः ॥ ११                 |
| गवतीर्य कलावन्ते ब्राह्मणस्य निवंशने । इनिष्यति तथा रौद्रान्म्लेच्छान्सर्वोज्जनार्दनः ॥ १२        |
| ता वै वैभवावस्थाः सर्वाः शोक्ता जगन्पतः । किमन्यच्छ्रोतुकामाऽसि तद्वदामि श्रुभानने ।।१३           |
| इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहश्वरमवादे श्रीकृष्णचरिते श्रीकृष्णस्वधामगमनीनरूपणं नामो-   |

नार्शात्यधिर्काद्वशततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥ आदितः स्रोकानां समध्यङ्काः—४८०७७

28

#### अधार्शात्यधिकद्विशततमोऽध्याय: ।

पार्वत्युवाच-भगवन्सर्वमारूयातं वेभवावस्थितं हरेः । एतस्मिन्रामकृष्णाभ्यां चरित्रमतिविस्मित् ॥ ? अहो रामस्य चरितं कृष्णस्य च महात्मनः। शृष्वत्या मम देवेश कल्पान्तरशतैरिप ।। त्रप्ति नोदेति भृतेश चेतो हरिकथां मति । अधुना श्रोतुमिच्छामि विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम् ॥ नत्पूजनविधि देव श्रोतुमिच्छाम्यहं तथा ॥ रुद्र उवाच--शृणु देवि प्रवक्ष्यामि हरेश्र सुमहात्मनः । स्थापनं च स्वयं व्यक्तं द्विविधं तत्प्रकीर्तितम् ॥ श्चिलामृहारुलोहाचैः कृत्वा प्रतिकृतिं हरेः । श्रौतस्मातीगमपोक्तिकियासंस्थापनं हि यते ॥ तत्स्थापनमिति प्रोक्तं स्वयं व्यक्तं हि मे गृणु । यस्मिन्संनिहितो विष्णुः स्वयमेव वृणां भुवि ६ पाषाणदार्वोग्रत्मेशः स्वयं व्यक्तं हि तत्स्मृतम् । स्वयं व्यक्तं स्थापितं वा पुजयेन्मधुसृदनम् ७ देवतानां महर्षीणामचनार्थे मनातनः । स्वयमेव जगन्नाथः सांनिध्यं याति केश्ववः ॥ यस्य यद्विग्रहे भोग्यं तदेवाऽऽविरभुद्भवि । तदेव पूजयेनित्यं तस्मिन्नेव रमेत्सदा ॥ 9

तत्र तत्र समागम्य रमेऽहं संव्यवस्थितः । नाष्टाक्रयोगे यक्षेत्रस्त्वचीयां विन्दते नृणाम् ॥ चश्रपोर्विषयं प्राप्य ददाति वरमीप्मितम् । सर्वावस्थासु सौलभ्यमर्चायां लभ्यते जनैः ॥ अङ्गानामपि सांनिध्यं सर्वदा पृथिवीतले । जम्बृद्वीपे महापुण्ये वर्षे वै भारते ऋभे ॥ 88 अर्चायां संनिर्धा विष्णुर्नेतरेषु कदाचन । तस्माद्दे भारते विष्णुर्मुनिभिस्त्रिदशैरपि ॥ 26

श्रीरङ्क्षतायी देवेशो विध्यच्येश्र श्रुभानने । [ \*स एवेश्वाकुनाथानां तपसाऽऽविरभुद्धवि] ॥१० ममापि काञ्यां मंपूज्यो माधवः कलुषापहः। यत्र यत्र गृहे रम्ये स्वयं व्यक्तः सनातनः।।११

संवितः सनतं देवि नपायक्षित्रयादिभिः । भारतेऽस्मिन्महावर्षे नित्यं संनिहितो हरिः ॥ 38 ऐन्द्रयुम्ने तथा कॉर्म सिंहाद्रों करवीरके। काक्यां प्रयागे सौम्ये च शालग्रामार्चने तथा।। 99

द्वारवत्या निमिषे च तथा बदरिकाश्रमे । कृतशीचे हरेत्पापं पीण्डरीके च दण्डके ॥ 36 माथुर वंद्वटाद्री च श्वेताद्री गरुडाचले । काञ्च्यामनन्तश्चयने श्रीरक्वे भैरवाचले ॥

26 नारायणाचलं सोम्ये वाराहे वामनाश्रमे । एवमाद्याः स्वयं व्यक्ताः सर्वकामफलपदाः ॥ स्वयमेव हि सांनिध्यं यस्मिन्याति जनार्दनः । तस्मिन्नेव स्वयं व्यक्तं वदन्ति मुनयः भुभाः २१

महाभागवतश्रेष्ठो विधिनाऽऽस्थाप्य केश्ववम् । मन्त्रेण कुर्यात्सांनिध्यं स्थापनं तद्विशिष्यते ॥२२ तस्मिन्मंयुत्रयेदेवं ब्रामेषु च गृहेषु च । शालब्रामिश्वलायां तु गृहार्चा सिद्धिरिष्यते ॥ ₹ ₹

अर्चनं मन्त्रपटनं यागर्यागा महात्मनः । नामसंकीर्तनं सेवा तिबद्धेरङ्गनं तथा ॥

तदीयाराधनं च स्यान्नवधा नियते शुभे । नवकर्मविधानं च विषस्य सततं स्मृतम् ॥ २५ महाभागवतश्रेष्ठो ब्राह्मणो वै गुरुर्नृणाम् । सर्वेषामेव लोकानामसौ पूज्यो यथा इरिः ॥ 38 २७

वापादिपञ्चसंस्कारी नवेज्याकर्मकारकः । अर्थपञ्चकविद्दिमो महाभागवतः स्मृतः ॥

धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाठः क. च. ज. झ. ढ. पुस्तकस्थः ।

तेचत्क्रमीविधानेज्यों साम्रियस्य विधीयते । तिबहैरक्कनं सेवा तदीयानां च पूजनम् ॥ 26 मैन्यवर्णस्य जपनं नामसंकीर्तनं तथा । बन्दनं च विशां प्रोक्तं षटकर्भेज्या विधानतः ॥ 36 नामसंकीर्तनं सेवा पूजनं बन्दनं तथा । अर्चनं च तदीयानां पश्चेज्याः शृद्रजन्मनः ॥ 30 साधारणा च सर्वेषां मानसेज्या नृणां त्रिये । स्वाधिकारानुरूपं च कार्या चेज्या जगत्पतेः ३१ अनन्यदेवताभक्तैरनन्यफलसाधकैः । वेदविद्वह्मतस्व हैर्वतरार्गेर्मुमुक्षभिः ॥ 33 मुरुभक्तिसमायुक्तीः सुप्रसन्नैः सुसाधुभिः । ब्राह्मणेरितरेश्वापि पृजनीयो हरिः सदा ॥ 33 यंथोचितं च वर्णस्य कार्या इरिर्नृणाम् । वर्णाश्रमानुरूपं च कर्तव्यं वेष्णवेः शुभैः ॥ ३४ **श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्**नित्यमाचारमाचरेत् । श्रुतिस्मृत्युक्तकमीणि नातिकामेत वृद्धिमात ॥३५ भूतिसमृत्युक्तमाचारं यो न सेवेत वैष्णवः । पश्चपाषण्डमापन्नो रोग्वे नग्के वसेन् ॥ 3 6 तस्माद्वर्णानुरूपां वे कुर्यादिज्यां जगत्पतेः । तस्मात्स्मृत्युक्तमाचारं कुर्याद्वे मानवः मटा ॥ साधारणा हि सर्वेषां मानसेज्या शुभे तृणाम् । स्वाधिकारं निरीक्ष्येव कर्म कृषीद्वतिद्वतः॥३८ श्रमो दमस्तपः श्रीचं सत्यमामिषवर्जनम् । अम्तयमवाहिमा च सर्वपां धर्ममाधनम् ॥ तस्माद्वणीनुरूपेण पूजयेन्मधुसृदनम् । रात्रावन्ते समुत्थाय ह्यपम्पृत्य यथाविधि ॥ 80 नमस्कृत्य गुक्रन्स्वस्य संस्मारेद्रच्युतं हृदि । सहस्रनामभिर्भकत्या कीर्नयद्वारयतः श्विः ॥ 83 बहिब्रीमान्समुनसूज्य मलमूत्रं यथाविधि । शांचं कृत्वा यथान्यायमाचम्य प्रयतः अचिः ॥ 83 दन्तधावनपूर्वे च स्नानं कुर्याद्यथाविधि । आदाय तुलमीमृलमृदं तत्पत्रसंयताम् ॥ 83 मूलमन्त्रेणाभिमन्त्र्य गायत्र्या च शुभानने । मन्त्रेणेवानुलिप्ताङ्गः स्त्रायान्कृत्वाऽयमर्पणम् ॥ ४४ हरिपादोद्भवां गङ्गां तस्या गत्वा सुनिर्मले । नियज्ज्याप्म जपेत्सक्तमध्यपंणम्चपम् ॥ आचम्य मार्जनं कुर्यान्पंकिषोक्तकमाद्य । पश्चाद्ष्यु निमञ्ज्याथ मृलमन्त्रं जवेद्वधः ॥ अद्यविंशतिवारं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । प्राश्येद्भिमन्त्र्याथ जलं मन्त्रेण वैष्णवः ॥ आचम्य तर्पयदेवानुषीर्थव पितृंस्तथा । निष्पीड्य वस्त्रमाचम्य धानवस्त्रण वेष्ट्रितः ॥ 28 [+विमलां मृत्तिकां रम्यामादाय द्विजसत्तमः । मञ्जूणवाभिमवयाथ ललाटादिषु वैष्णवः॥] ४९ \_ <mark>धारयेदृर्ध्वपुण्डाणि यथासंख्यमतन्द्रितः । उपास्य विधिवनसंध्यां सावित्री च जपेद्रबृधः ।।</mark> संयतात्मा गृहं गत्वा पादी प्रक्षाल्य वाग्यतः । आचम्यकाग्रमनमा प्रजामण्डपमाविज्ञेतु ॥ रम्ये श्रुंभदले पीठे प्रमृनेन च शांभिते। तस्मिश्चिवेदय देवं तं लक्ष्मीनारायणं प्रभूम् ॥ 42 पुजयेद्विधिना सम्यग्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । स्थापने वा स्वयं व्यक्ते गृहाचीयां विधानतः ॥५३ श्रीतस्मानीगमोक्तानामर्चनं विधिना द्विजः । कुर्याद्भक्तया यथाई च विष्णाः प्रयतमानसः॥५४ ययोपदिष्टं गुरुणा तथा कुर्वीत विष्णवः । श्रांतं वस्तानसं प्रोक्तं वासिष्टं स्मानेमुच्यते ॥ 44 पञ्चरात्रविधानं यद्दिव्यागम इतीरितम् । क्रियात्यापं न कर्तव्यं विष्णारागधनं परम् ॥ ५६ आवाहनासनार्ध्याचैर्गन्यपुष्पाक्षतादिभिः । धूपदीपश्च नवेद्यस्ताम्बृलाद्यनेमस्कृतः ॥ 66 कुर्यादाराधनं विष्णार्यथाशक्ति मुदाऽन्वितः । प्रत्युचं पुरुषसक्तेन भूलमन्त्रेण विष्णवः ॥ 46

<sup>+</sup> धनुश्विद्यान्तर्गतः पाटः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ स. फ. नवकर्मविधानेज्या । २ इ. स. अ. 'ज्या कर्नब्या तस्य नित्यशः । त । ३ झ. मन्त्रगतस्य । ४ क. ज स. फ. हुरेः । ५ क. ज. शुश्रतरे । झ. फ. शभनरे ।

[अमन्नद्रयेन कुर्वीत पोडक्रेरुपचारकैः। भूयः मन्युपचारेषु द्यान्पुष्पाञ्चलि ततः॥ 49 आवाहयेज्ञगन्नाथं मुद्रया चैव वैष्णवः] । आसनं तु तथा दद्यात्पुष्पकेण च मुद्रया ॥ Ę o दीपार्घ्याचमनस्नानपात्रस्थेविमलैर्जलैः । मङ्गलद्रव्यमंयुक्तेस्तुलसीदलमिश्रितेः ॥ **&** ? दद्यात्प्रत्युपचारं तु मूलमन्त्रद्वयेन च । सुवासितेन तैलेन कुर्यादभ्यञ्जनं ततः ॥ **६**२ कस्तूर्या चन्द्रनेनापि कुर्यादुद्दतेनादिकम् । सुगन्धवासितैस्तायैः स्नाप्य मन्नयुतैः भ्रुभे ॥ ₹ **3** वर्स्तराभगणेदिवयंगलंकुच यथाविधि । मधुपर्क ततो दद्याहन्धं दद्यान्सुवासितम् ॥ 88 स्रभीणि सुपुर्व्याणि भक्त्या सम्यङ्निवेद्येत् । धूपं दशाङ्गमष्टाङ्गं दीपं च सुननोहरम् ॥ 89 नैवेद्यं विविधं दद्यात्पायसापृपमिश्रितम् । सकपृरं सुताम्बृत्रं भक्त्या चैव निवेदयेत् ॥ 88 र्दपिनीराजनं कृत्वा पुष्पमालां समर्पयत् । परिणीय प्रणम्याथ स्तुत्वा स्तोत्रैरनुत्तमेः ॥ E B गरुडाङ्के जाययित्वा मङ्गलार्घ्यं निवेद्येत् । संकीर्त्यं नामभिः पुण्यैः पश्चाद्धोमं समाचरेत् ॥६८ हरेनेंवेचशेषण जुह्याद्वश्चिण्डले । प्रत्यूचं पौरुषं सूक्तं श्रीसृक्तं मङ्गलाह्यस् ॥ ६९ होतव्यमाज्यमंमिश्रहितपा विदिकानले । शोक्तेन मन्नग्रनेन जुहूयाद्धिक्तसंयुतम् ॥ 90 अष्ट्रोत्तरशतवारमष्ट्राविशतिमेव वा । यज्ञरूपं महाविष्णुं ध्यायन्वे जुहुयाद्धविः ॥ 40 शुद्धजाम्बृतद्निभं शङ्कचक्रगदाधरम् । समस्तवेद्वेद्द्वतसाङ्गोपाङ्गयुतं प्रभुम् ॥ ७२ देव्या श्रिया समासीनं ध्यात्वा होमं समाचरेत् । एकैकामाहृति पश्चाक्यामभिर्जुहृयाद्धविः ॥७३ नित्यान्भकान्समुहित्रय महाभागवतोत्तमः । भृलीलाविमलाद्याश्च शक्तयः प्रथमं ऋषात् ॥ 9.8 अनन्तविहर्गन्द्राद्दिवताम्तद्नन्तरम् । वासुद्वाद्यः पश्चात्तथा शक्त्यादिदेवताः ॥ ७५ मृतेयः कंशवाद्याश्च तथा संकर्षणाद्यः । मन्स्यकुर्माद्यश्चेत्र तथा चक्रादिहेतयः ॥ Fe कुमृदाद्यश्च त्रिद्वास्तथा चन्द्राद्दिवनाः । इन्द्रादिलोकपालाश्च तथा धर्मादिदेवताः ॥ છછ होतव्याः क्रमक्तस्मिन्संपूज्याश्च विशेषतः । एवं वैकुण्डहोमं तु महाभागवतोत्तमः ॥ 96 नित्याचनिवर्षा नित्यं कुर्वीत सुममाहितः । गृहाचेने गृहद्वारि पश्चयज्ञविधानतः ॥ 90 दुस्ता विल विधानन पथादाचमनं चरेत् । उपविषयाऽऽसने शुँभ्रे कृष्णाजिनकुशोत्तरे ॥ 60 मैच्चयोगं प्रकुर्वात भोगार्थं सुख्यात्मनः । सम्यक्पबासनासीनं। भूतशुद्धिं समाचरेत् ॥ 69 माणायामत्रयं कुर्यान्भन्नेण विजितेन्द्रयः । उद्क्कु(ऊर्ध्वमु)खं ततः कृत्वा हृत्पङ्कजमनुत्तमम् ८२ विकासं तस्य कुर्वीत विज्ञानर्गवणा हृद् । तत्किणिकायां वहचकेशिविस्वान्यनुक्रमात् ॥ 63 त्रयं त्रयीमये तिम्मिश्चन्तयेद्वैष्णवीत्तमः । नानारत्नमयं पीठं तेषामुपरि चिन्तयेत् ॥ 83 तिर्ह्मिन्हृत्पद्ममृलान्ते बालाकेमहश्चयुति । अर्धेश्वर्यदलं पद्मं मन्नाक्षरमयं चरेत् ॥ 64 तस्मिन्देच्या समासीनं कोटिशीतांशुसंनिभम् । चतुर्भुजं सुन्दराङ्गं शङ्कचकगदाधरम् ॥ 6 पद्मपत्रविज्ञास्त्राक्षं सर्वस्रभणस्रक्षितम् । [+श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं पीतवस्क्रभरं प्रभुम् ॥ 69 विचित्राभरणेर्युक्तं दिव्यमण्डनमण्डितम् । दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गं दिव्यपुष्पोपशोभितम् ]।। 66 तुलसीकोमलद्भवनमालाविभूषितम् । बालार्ककोटिसदृशं कान्त्या देव्या श्रिया सह ॥ 69.

<sup>\*</sup> धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठो झ. पुस्तकस्थः । + धनृश्चिद्रान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः ।

९ क. ज. इ. भ. शुभैः । २ इ. मङ्गल । ३ क. ज. इ. फ. विधानतः । ४ इ. रम्ये । ५ **इ. मक्ययागं । ६ इ.** फ. <sup>\*</sup>स्मिन्मृदुश्रक्षणतरे वा<sup>°</sup> ।

सर्वस्रमणलक्षण्या समास्त्रिष्टतनुं शिवम् । एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं समाहितमनाः शुनिः ॥ 90 सइसं श्रतवारं वा यथाशक्ति जपेन्मनुम्। मनसैवार्चनं कृत्वा विरमनत्र भक्तितः ॥ 65 बदीयानर्चयेद्भक्त्या तस्मिन्काले समागतान् । तर्पयित्वाऽश्वपानाद्येरनुत्रज्य विसर्जयेत् ॥ 65 अर्थित्वा पितृन्देवांस्तर्पयेष विधानतः । संपूज्यातिथिभृत्यांश्व भुज्जीयातां च दंपनी ।। ५३ बक्षराक्षसभूतानामर्चनं वर्जयेत्सदा । यो महान्कुरुते विमः स चाण्डालो भवेदभुवम् ॥ 68 यक्षाणां च पिश्वाचानां मध्यमांसभुजां तथा । दिवीकसां तु भजनं सुरापानसमं स्मृतम् ॥ ९५ ब्रह्मराश्चसवेतालयक्षभृतार्चनं तृणाम् । कुम्भीपाकमहाघोरनरकप्राप्तिसाधनम् ॥ O E क्रोटिजन्मकृतं पुण्यं यहदानिक्रयादिकम् । सद्यः सर्वे लयं याति यक्षभृतादिएजनात् ॥ ९ ७ ब्रियो वा पुरुषो वाऽपि यसभृतादिकार्चकः । कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशनानि च ॥ ९८ क्रिमिर्भृत्वाऽथ विष्ठायां पितृभिः सह मज्जति । यक्षाणां च पित्राचानां नाममानां दिवीकमाम् निवेदितामं योऽश्वाति पृयक्षोणितभुगभवेत् । [ +यक्षानभूनगणां श्वान्यानक्रगन्त्रे ब्रह्मगक्षमान ॥ **उद्दिश्य भुद्रे यो विशः** सद्यश्राण्डाल एव सः। या नारी पूज्येद्यक्षान्पिशाचोरगराक्षमान ] १०१ सा गाति नरकं घोरं कालसूत्रमधोमुखी । पंतिना सह कल्पान्त उपिन्वा तत्र दारुणे ।। लीद्वा मुत्रपुरीषं वे कुच्छात्सृचिमुखेस्तथा । कृषिभिभेध्यमाणाङ्गी यावदाभूनमंप्रवम् ॥ पर्योद्धवि दशाहें पुजायते शतसंख्यया । तस्माद्यक्षादिकानां च देवानामर्चनं त्यजेत् ॥ 20% [अस्वतंत्रं पूजनं यत्र वैदिकानामिप त्यजेत ]। अर्चीयन्त्रा जगद्रत्यं देवं नागयणं दृश्मि १०५ तदावरणसंस्थानं देवस्य परितोऽर्चयेत् । इंग्र्भुक्तावशेषण बलि तेभ्यो विनिक्षिपेत् ॥ 705 होबं चैव प्रकृतित तच्छेषेणैव वैष्णवः । हरेनिवेदितं सम्यग्देवेभ्यो जुहुयाद्धविः ॥ 200 पितृभ्यश्वापि तद्दद्यात्सर्वे फलमवाप्रुयात् । प्राणिनां पीडनं यत्तिदृष्यां निरयाय व ॥ 706 अद्तं यच यत्किचित्परस्वं गृश्चते नरः। स्तयं तद्विद्धि गिरिजं नरकस्यव कारणम्।। 200 सञ्जनं मद्यपानादि मृलकं गृञ्जनं तथा । तिलिपष्टं तथा शिष्टुं विल्वं कोशानकी नथा ॥ 770 अलार्ड श्रेतरुन्ताकं बीजानि कनकानि च । एवमन्यान्यभक्ष्याणि शास्त्रदृष्टानि व नगः ॥ १११ सादमरकगामोति विचित्रमित्रवं तथा । अवैष्णवानां यचात्रं पतितानां तथेव च ॥ 993 793 अनुषितं तथा विष्णोः अयांसमदृशं भवेत । यक्षराक्षसभूताकं सुरामदां च युञ्जनम् ॥ 11998 बोऽशाति निर्यं याति प्यक्षाणितभोजनम् । [+प्तः संलापनस्पर्शमहवासादिभिनेगः तेऽपि यान्त्येव निर्यं विष्मृत्रक्रिमिभाजनम् ]। पतितानां च संसर्गान्पाषण्डानां तथेव च ११५ सर्वयद्वस्य भोकारं पुराणं पुरुषोत्तमम् । ज्ञान्वा सर्वे प्रकुर्वीत नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥११६ बक्षराक्षसञ्ज्ञाश्च कृष्याण्डगणभैरवाः । नार्चनीयाः सदा देवि स्वर्गलोकमभीष्सुभिः ॥ 999 बन्नराक्षसभूतानामर्चनं वर्जयद्विजः । पैशाचन्वमत्रामाति [ \*कल्पकोटिशनत्रयम् ।। 996 तस्माद्राञ्चसभृतानामर्चनं प्रतिषिध्यते । कल्पकोटिमहस्राणि कल्पकोटिशतानि च ॥ 999

<sup>+</sup> धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठा इ. फ. पुस्तकस्थः । । धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ज. इ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ज. इ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्दान्तर्गतः पाठः क. ज. इ. फ. पुस्तकस्थः ।

१ इ. यहर्भुं। २ क. ज. पित्रभिः। ३ क. इ. ज. 'णे। लिद्दन्म् त्र'। ४ झ. फ. 'श्राद्य विड्वराहेषु। ५ झ. फ. **"स्मादवैदि"। ६ इ.** "ते चैव देवें। ७ इ. फ. विष्मृत्रांनस्यं मदा। अ<sup>°</sup>।

रीरवं नरकं याति यसभूतगणार्चनात् । शक्कचक्रादिभिश्विद्वेरन्यैः वियतमेईरेः ॥ १२० रहितः सर्वधर्मेभ्यः प्रच्युतो नरकं व्रजेत् । अगम्यागमनाद्धिंसापरद्रव्यापहारणात् ॥ 121 अभक्ष्यभक्षणात्सचो [ क्रनरकं समवाप्रुयात् । यस्तु पाणिगृहीर्ता च हित्वाऽन्यां योचितं व्रजेत्।। अगम्यागमनं तद्धि सद्यो] नरककारणम् । पतितानां च संसर्गात्पाषण्डानां तथैव च ॥ ??? विकर्मस्थानां च तथा यात्येव निरयं नरः । संसर्गिणां च संसर्गे तत्संसर्गमपि त्यजेतु ॥ 138 वैष्णवः कुलमेकं तु वर्जयेत्पापसंयुनम् । एकान्ती संत्यजेद्वामं महापातकमिश्रितम् ।। १२५ तथैव परमेकान्ती तद्देशमपि वर्जयेत् । स्वकर्मज्ञानभक्त्यादि साधनं वैष्णवं स्पृतम् ॥ १२६ हरेराज्ञानुरूपेण कर्मज्ञानादि यश्ररेत् । स एकान्ती भवेदियो वासुदेवपरायणः ॥ १२७ अकृत्यं वैष्णवः पापं बुद्ध्या सम्यक्परित्यजेत् । एकान्ती संत्यजेच्छास्रं दूषणान्मनसाऽपि च।। तथैव परमैकान्ती हेयबुद्ध्या परित्यजेत् । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कृत्यं तु त्रिविधं स्मृतम् १२९ ज्ञानं तथैव लोकेऽस्मिन्मुनिभिः मंत्रकीर्तितम् । कृत्याकृत्यविवेकं च परलोकस्य चिन्तनम् **१३०** तन्त्राप्तिमाधनं विष्णोः स्वरूपज्ञानमेव च । भक्त्याऽन्वितो भवेद्भक्तो नवधा सा प्रकीर्तिता ॥ सुदर्शनोध्वेपुण्डादिसंचिद्धेरङ्कनं शुभे । सहुरोभेश्वपठनमर्चनं विधिना हरेः ॥ स्मरणं कीर्तनं विष्णोः सेवा च परमात्मनः । प्रणामस्तस्य पुरतस्तदीयानां च पूजनम् ॥ १३३ प्रसादतीर्थसेवा च भक्तिर्नवविधा स्मृता । यस्मान्त्रपद्यते देवं शरणं वैष्णवो इरिम् ॥ प्रपत्तिः मा तु विद्वेया त्रिविधा सा प्रकीर्तिता। [+तामसी राजसी चैव साच्विकी त्रिविधा स्पृता साऽपि त्रिथा कृता सिद्धिः सामान्या सर्वदेहिनाम्। एतचतुष्टयं देवि हेयं] संत्यज्य वैष्णवः ॥ जपायभृतं ब्रह्मेवमवलम्बेत वैष्णवः । जपायभावात्संत्यज्य कर्मज्ञानादिकं नरः ।। 230 कुर्वीत भगर्वत्थीत्यं महाभागवतोत्तमः । त्रिकालमर्चयेदिष्णुं भक्त्या वै पुरुषोत्तमम् ॥ 236 निमित्तिके विशेषेण पुजयेद्विधिना शुभे । प्रत्यहं कार्तिके मासि जातीपुष्पैः समर्चयेत् ॥ ?39 द्यादखण्डं दीपं च नियतात्मा दृढवतः । ब्राह्मणान्भोजयित्वाउन्ते हरिसायुज्यमामुयात् १४० धनुष्युषिम देवेशं मासमेकं निरन्तरम् । अर्चयेदृत्पर्छेदेवि करवीरैः सितासितैः ॥ 185 धृपदीपेश्व नैवेद्ययथाञ्चक्ति निवेदयत् । समाप्तौ भोजयेद्विपान्महाभागवतोत्तमान् ॥ १४२ अश्वमेधसहस्रस्य फलमामोत्यसंशयम् । तपोमास्युदिते भानौ स्नात्वा नद्यां विशेषतः ॥ 183 अर्चयेन्माधवं पुर्ष्परुत्पर्लश्च श्रुभानने । पायसं सघृतं दिव्यं भक्त्या तत्र निवेदयेत् ॥ 888 [क्रम्नात्वा संपूजयेद्विष्णुं मासमेकं निरन्तरम् । शर्कराम्बुयुतं नित्यमुपा(द्या)नं (?) विनिवेदयेत्।। वैष्णवान्यूज्येद्भवत्या मासान्ते शुभदर्शने । मधुमासि तथा नित्यं बकुलैश्रम्पकैरपि ॥ १४६ पूजयेज्ञगतामीशं गुडाझं च निवेदयेत्]। मासान्ते वैष्णवान्विमान्भोजयेत्सुसमाहितः॥ \$80 सहस्रवाधिकीं पूजां प्रति नित्यमवामुयात् । माथवं पूजयेदेवं शतपत्रेर्भहोत्पलैः ॥ 388 पूजियत्वा विधानेन दृध्यज्ञफलसंयुतम् । गुडोदकं च भक्त्या वै तस्मिन्देवि निवेदयेत् ॥ १४९ लक्ष्म्या युक्तो जगन्नाथः शीतो भवति पार्वति । शुक्रे तु शुक्रकमलैः पाटलैः कुमुदोत्पलैः १५०

<sup>\*</sup> धनुश्विहान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्विहान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः । \* धनुश्वि-हान्तर्गतः पाठो झ. फ. पुस्तकस्थः ।

अर्वियत्वा इविकेश्वमश्रं चूतफलैर्युतम् । निवेध च सुभक्त्या वै गवां कोटिमदो भवेत् ॥ १५१ **वैष्णवान्भोजयित्वाऽथ** सर्वमानन्त्यमामुयात् । आषाढे देवदेवेशं लक्ष्मीभर्तारमच्युतम् ।। 942 श्रीपुष्पैरर्चयेशित्यं पायसामं निवेदयेत् । मासान्ते भाजयेद्विमान्महाभागवतोत्तमान् ॥ 963 पष्टिवर्षसदस्तस्य पूजां प्रामोत्यसंत्रयः । नभोमास्यर्चयद्विष्णुं पुनागैः केनकीट्रलैः ।। 948 अर्वयित्वाऽच्युतं भक्त्या न भूयो जन्मभाग्भवेत् । दद्याद्पृपान्भक्त्याऽथ शर्कराघृतमिश्रितान् जासणान्भोजयेत्तर्दंन्महाभागवतोत्तमान् । नभस्ये अप्यर्चयदीशं कुन्दैः कुम्बर्केरपि ॥ 20E **क्षीरार्च गुणसंमिश्रं भक्त्या तत्र निवेदयेत् । गवां कोटियदानस्य प्रत्यहं फलपाप्रुयात् ।।** 940 नीलोत्पलेरिषे मासि पूजयेन्मधुसूद्रनम् । भक्त्या निवेद्येत्तस्मिन्शीरमापूपामिश्रितम् ॥ 946 कल्पकोटिसइस्नाणि कल्पकोटिश्वतानि च । वैष्णवं लोकमामोति मुद्दितः स्वजनेहितः ॥ 960 कर्जे मासि तथा देवि कोमलैस्तुलसीदलैः। पूजियत्वाऽच्युतं भवत्या तत्मायुज्यमवाम्यात् १६० सीराज्यक्षकरोपेतमिष्टासं पायसं तथा । अपूर्वं च क्रोबर्णेव भक्त्रया सम्यङ्गिवेदर्यत् ॥ 959 अमार्या मन्द्रवारे च बैष्णवर्क्षे तथैव च । रविसंक्रमे व्यतीपाते ग्रहणे चन्द्रसृययोः ॥ 953 विशेषेणार्चयेद्विष्णुं यथौक्षक्ति वरानने । गुगैरुत्कान्तिदिवसे जन्मक्षेत् तथा हरे: ॥ 9 5 3 इष्टिं च बैष्णवीं कुर्याच्छक्त्या व दिनसत्तमः।दयात्पुष्पाञ्जलि तत्र प्रत्यूचं वेदसंमितम्।।१६४ पारणं चापि कुर्वीत चरुणा पायसेन वा। वष्णवान्भोजयद्विमाञ्ज्ञवन्या द्या वदांश्रणाम् १६५ कुलकोटि समुद्धृत्य वैष्णवं पदमामुयात् । सर्ववेदेग्शक्तश्रेयपुं भागवतोत्तमः ॥ 9 5 5 वैष्यवेरनुवाकेर्वा सप्तरात्रं निरन्तरम् । पुष्पाञ्चालसदृष्टं तु [\*होमं च प्रत्यद्दं चरेतृ ॥ 250 **श्रीतये वा भगवतः प्रतिश्लांकं यजेद्बुधः । अथाचं(चर्य) मन्नारनं हि सप्तरात्रं निरन्तरम् १६८** अष्टोत्तरसद्दसं तु ] जुदूयाद्धविषा यजेत् । विशेषणार्चर्याद्वद्वान्महाभागवनात्तमान ॥ अन्ते चावभ्यं कुर्याद्यथाविभवसारतः । वैष्णवग्नुवाकंश्च कुर्यादवभृथं द्वितः ॥ तत्र स्नात्वा विधानेन यथाशकत्या(कि) द्विजोत्तमः। शुभे पात्रान्तरे रम्ये पादौ प्रशालय भक्तितः अर्बयेद्रन्थपुरुपाद्येवस्त्रराभरणादिभिः । ताम्बृजन फर्लबीऽपि यथाशकत्या(कि) समर्वयन भोजियत्वाऽश्वरानाचेः प्रणम्य च पुनः पुनः। आसीमान्तमनुत्रज्य नमस्कृत्य विमर्जयत् पुनः मणस्य भक्त्याऽथ शर्नस्तत्र निवर्तितः । गृष्टं प्रविष्य देवेशं पूजयेन्प्रयतान्यवान् ॥ एवमभ्यर्चयेदिष्णुं यावज्जीवमतन्द्रितः । तदीयांश्च विशेषण पृत्रयेन्सर्वेदा शुभे ॥ आराभॅनानां सर्वेषां विष्णाराराधनं [+परम् । तस्मान्परतरं देवि तदीयानां समर्चनम् ॥१७६ अर्चियत्वाऽथ गोविन्दं तदीयात्रार्चयत्पुनः । न स भागवता क्रयः केवलं दाम्भिको हि सः ॥ तस्मात्सर्वत्रयत्नेन वैष्णवान्युजयेत्सदा । मर्वे तर्रात दुःखायं महा]भागवतार्चनात् ॥ एवमुक्तं मया देवि विष्णोराराधनं परम् । नित्यनैमित्ति कं चैव तदीयानां च पुननम् ॥ 909

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. म. पुस्तकस्थः। + धनुश्चिहान्तर्गतः पाठः क. ज. झ. म. फ. पुस्तकस्थः।

९ क. ज. छ. फ. "द्वरसर्वमानन्त्यमाभुवात् । ने । २ फ. "थाभक्त्या व" । ३ ज. छ. "रोरक्षादिदि" । ४ छ. "तः । वाचायां च वि" । ५ ड. "धनेन स" ।

# वौरुषं तस्य याथात्म्यं फलसाधनमेव च । तस्याऽऽत्रसथदेहं च कर्माद्यापि चतुष्ट्यम् ॥ तत्र प्रोक्तं मया देवि किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ?८०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरभंबादे विष्णुपूजाविधानवैष्णवाचारकथनं नामाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८० ॥

## आदितः श्लोकानां समझ्यङ्काः—४८२५७

#### अर्थकाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

| बिमष्ट उत्राच —                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| एवमुक्ता तु सा देवी पतिना ग्लपाणिना । प्राणिपत्य महात्मानमुवाच प्राञ्जलिस्तदा ॥              | ?     |
| पार्वन्युवाच                                                                                 |       |
| साधृक्तं हि न्वया नाथ वैष्णवं धर्ममुत्तमम् । गुह्याहुह्यतमं विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः ॥      | 2     |
| धन्याऽस्मि कृतकृत्याऽस्मि सर्वदेवनमस्कृत । तव प्रसादाद्देवेशमर्चयामि सनातनम् ॥               | *     |
| विमष्ठ उवाच —                                                                                |       |
| ततस्तद्वचनं श्रुत्वा भवस्त्रिपुरहान्त(घात) कः । ममाश्चिष्यावदद्देवीं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ | 8     |
| रुद्र उत्राच—                                                                                |       |
| साधु साधु महादेवि साधु साधु वरानने । अर्चयस्य हृषीकेशं लक्ष्मीभर्तारमच्युतम् ॥               | 4     |
| कृतकृत्योऽस्म्यहं भद्रे वैष्णव्या भार्यया त्वया । गुरुणा तव चार्विक वामदेवेन धीमता ॥         | Ę     |
| अनुक्राताऽचीयम्वेशं पुराणं पुरुषोत्तमम् । गुरूपदेशमार्गेण पूजियत्वेव केशवम् ॥                | 9     |
| प्रामोति वाञ्छितं सर्वे नान्यथा भूधरात्मजे ।।                                                |       |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                 |       |
| एवमुक्ता तदा देवी वामदेवान्तिकं तृप । जगाम सहसा हृष्टा विष्णुपूजनलालसा ॥                     | 6     |
| समेत्य नं गुरुं देवी प्रजयित्वा प्रणम्य च । विनता प्राञ्जलिर्भूत्वा उवाच मुनिसत्तमम् ॥       | 8     |
| पार्वत्युवाच─-                                                                               |       |
| भगवंस्त्वत्वमादेन सम्यगाराधनं हरेः । करिष्यामि द्विजश्रेष्ठ त्वमनुक्कातुमईसि ॥               | १०    |
| वसिष्ठ उवाच                                                                                  |       |
| इन्युक्तस्तु तया देव्या वामदेवो महामुनिः । तस्यै मन्नवरश्रेष्ठं ददौ स् विधिना गुरुः ॥        | \$ \$ |
| नाम्नां सहस्रं विष्णोश्च प्रोक्तवान्युनिसत्तमः । निवेदयित्वा पूजाया विधानमपि देशिकः          |       |
| उवाच परम्प्रीत्या पार्वतीं संशितव्रताम् ॥                                                    | १२    |
| वामदेव उवाच—                                                                                 |       |
| अर्चियत्वा ह्र्षीकेशं प्रातर्नित्यं वरानने । सहस्रनामपटनं कुरुष्व तदनन्तरम् ॥                | ₹ ₹   |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                 |       |
| इत्युक्ता तेन गुरुणा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । पूजियत्वा नमस्कृत्य पुनरायातस्वमालयम् ॥         | \$8   |
| शिक्षिता गुरुणा तेन वामदेवेन पार्वती । ततः कतिपयाहःसु द्वादश्यां द्वषभध्वजः ॥                | 36    |

| कैलासिक्तरे रम्ये विष्णुमाराध्य अंकरः । उपविष्टस्ततो भोक्तुं पार्वतीं शंकरोऽत्रवीत् ॥          | १६     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| मंकर उवाच—                                                                                     |        |
| पार्वत्येहि मया सार्थ भोकुं भुवनवन्दिते ।।                                                     | ?9     |
| बसिष्ठ उवाच                                                                                    |        |
| तमाइ पार्वती देवी जप्त्वा नामसइस्रकम् । ततो भोक्ष्याम्य देवे भुज्यतां भवता प्रभो ॥             | ?6     |
| बसिष्ठ उवाच—                                                                                   |        |
| ततस्तां पार्वतीं माइ महसन्परमेश्वरः ॥                                                          | 90     |
| भंकर उवाच—                                                                                     |        |
| धन्याऽसि कृतंपुण्याऽसि विष्णुभक्ताऽसि पार्वति । दुर्लभा वैष्णवी भक्तिर्भागधेयं विनेश्वा        | रें२०  |
| राम रामेति रामें अतिरमे रामे मनोरमे । महस्रनामें तत्तुल्यं रामनाम वरानने ।।                    | 25     |
| रकारादीनि नामानि शुण्वतो मम पार्वति । मनः प्रमञ्जनां यानि गुमनामाभिशङ्कया ॥                    |        |
| रामेत्युक्त्वा महादेवि भुङ्क्ष्व सार्थ मयाऽधुना ॥                                              | २२     |
| वसिष्ट उवाच—                                                                                   |        |
| ततो रामेति नामोक्त्वा सहाभुक्षाय पार्वती । ततो भुक्ता महादेवी शंभुना सह संस्थिता ॥             |        |
| पमच्छ तं महादेवं भीतिप्रवणमानसा ॥                                                              | 23     |
| पार्वत्युवाच —                                                                                 | , ,    |
| सहस्रनामभिस्तुल्यं रामनाम त्वयोदितम् । तस्यापराणि नामानि सन्ति चेट्टावणद्विषः ॥                |        |
| कथ्यतां मम देवेश तत्र मे भक्तिकँत्थिता ॥                                                       | २४     |
| श्रीमहादेव उवाच—                                                                               |        |
| <b>ग्रुणु नामानि वस्या</b> मि रामचन्द्रस्य पार्वति । लोकिका वैदिकाः शब्दा ये केचित्सन्ति पा    | र्विति |
| नामानि रायचन्द्रस्य सदृस्रं तेषु चाधिकम् । तेषु चात्यन्तमृष्ट्यं हि नाम्नामष्ट्रांत्तरं शतम् ॥ | २६     |
| विष्णोरेकैकनामैव सर्ववेदाधिकं मतम् । तादृङ्नामसद्वस्ताणि रामनाम समं मतम् ॥                     | २७     |
| जपतः सबेमबांत्र सबेवेदांत्र पार्वति । तस्मान्कोटिगुणं पुण्यं रामनाम्नेव स्टस्यते ॥             | २८     |
|                                                                                                | २९     |
| 🍑 श्रीरामो रामचन्द्रश्र रामभद्रश्र शास्तरः । राजीवलोचनः श्रीमान्राजेन्द्रो रघुपंगवः ॥          | 30     |
| जानकीवळभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः । विश्वामित्रप्रियो दान्तः शरुण्यत्राजतत्परः ॥            | 3 ?    |
| बालिभमयनो वाग्ग्मी सत्यवाक्सत्यविक्रमः । सत्यव्रतो व्रतफलः सदाहनपटाश्चयः ॥                     | 32     |
| कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः । विभीषणपरित्राता दशग्रीविश्वरोहरः ॥                           | 33     |
| सप्ततालमभेचा च इरकोदण्डलण्डनः । जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताडकान्तकत् ॥                             | \$8    |
| बिरान्तपारी बेदात्मा भववन्धेकंभेषजः । दृषणित्रशिरोरिश्च त्रिमृतिस्त्रिगणस्त्रयी ॥              | 39     |
| विविक्रमसिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः । त्रिलेकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यवासकत् ॥                | 38     |
|                                                                                                | وچ     |
|                                                                                                |        |

<sup>ी</sup> क. ज. इ. फ. "तक्टत्याऽसि । २ इ. "मिनिस्तृण्यं । ३ इ. फ. "रुत्तमा । र्श्रः । ४ इ. जेता । ५ इ. "कपारगः। दूरी ६ ज. इ. फ. "व्यपुष्यकृ" ।

| ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः । जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः ॥                   | 36          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सर्वदेवाधिदेवश्र मृतवानरजीवनः । मायामारीचहन्ता च महाभागो महाभुजः ॥                       | 39          |
| सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो पुनिसत्तमः । महायोगी महोदारः सुग्रीवस्थिरराज्यदः ॥       | 80          |
|                                                                                          | 88          |
| कुण्योदयो महासारः पुराणः पुरुषोत्तमः । स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥          | ४२          |
|                                                                                          | 88          |
|                                                                                          | 88          |
|                                                                                          | ४५          |
|                                                                                          | ४६          |
|                                                                                          | ४७          |
|                                                                                          | ४८          |
| म सर्वेभुेच्यते पापः कल्पकोटिशतोद्भवः । जलानि स्थलतां यान्ति शत्रवो यान्ति मित्रताम्     | ४९          |
| राजानो दासनां यान्ति वहयो यान्ति साम्यनाम् । आनुकृत्यं च भृतानि स्थेर्यं यान्ति चलाः हि  | <b>भयः</b>  |
| अनुब्रहं ब्रहा यान्ति शान्तिमायान्त्युपद्रवाः । पठतो भक्तिभावेन नरस्य गिरिसंभवे ॥        | 9           |
|                                                                                          | <b>।५</b> २ |
| कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशनानि च । वैकुण्डे मोदने नित्यं द्शपूर्वेर्दशापरैः ॥            | 43          |
|                                                                                          | ५४          |
| रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधमे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥                    | ५५          |
| इमं मन्त्रं महादेवि जपन्नेव दिवानिशम् । सर्वेपापविनिर्भुक्ताः विष्णुसायुज्यमामुयात् ॥    | ५६          |
| इति ते रामचन्द्रस्य माहात्म्यं वेदसंमितम् । कथितं ते मया सुश्रुस्तव प्रीत्या शुभाह्यम् ॥ | ५७          |
| वसिष्ठ उवाच                                                                              |             |
| तच्छृत्वा शंकरेणोक्तं माहात्म्यं परमात्मनः । [*महपमतुलं लेभे आनन्दाश्चजलाष्ठता ॥         |             |
| प्रणम्य प्राह देवेशं भनीरं दृषभध्वजम् ॥                                                  | 96          |
| पार्वत्युवाच—                                                                            |             |
| अहो माहात्म्यमतुलं रामस्य परमात्मनः] । श्रोत्रतृप्तिर्हि मे न स्यात्कल्पायुतरातैरपि ॥    | ५९          |
| धन्याऽइं कृतकृत्याऽस्मि सर्वभृतभयानक । त्वत्यसादाद्धरेभिक्तर्जन्मजन्मनि चास्तु मे ॥      | €0          |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                             |             |
| एवमुक्त्वा स्वभर्तारं गौरी भागवतोत्तमम् । रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेथसे ॥            | 88          |
| रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः । इममेव जपन्मन्नं सर्वोवस्थासु पार्वेती ॥                | <b>६</b> २  |
| उवास च सर्वनेव केलासे पतिना सह। एतत्ते वृत्तमाख्यातं गुह्याहुह्यतरं तृप ॥                | ₹ ₹         |
| रुद्रयोक्तानि बाह्याणि तामसान्येव पार्थिव । संमोहनार्थे लोकानां प्रोक्तवान्वृषभध्वजः ॥   | 48          |
| रहिस प्रोक्तवान्टेव्या इट्रमेकं हरः प्रभः । यथार्थमर्थगुप्तं च सारं मन्नस्य भूपते ॥      | इ५          |
| देव्याः शित्ये महादेवः कथयामास तत्परः । उ(औ)मामहेश्वरं राजन्संवादिमिममङ्गुतम् ॥          | ६६          |

यः पढेच्छ्रणुपाद्दाऽपि भक्तियुक्तेन चेतसा । स सर्ववन्द्यः सर्वज्ञो महाभागवतो भवेत् ॥ ६७ सर्वधर्मिविनिर्मुक्तः प्राम्नोति परमं पदम् । धन्यः खलु भवाह्नोके पार्थिवेन्द्र महाबल ॥ ६८ त्वदन्वये दृशः श्रीमान्पुराणपुरुषोत्तमः । उत्पत्स्यते दाशरिथः सर्वलोकिहिताय वे ॥ ६९ तस्मादिक्ष्वाकवः पूज्याः सुराणामि पार्थिव । येषां जातो हि भगवान्रामो राजीवलोचनः७०

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्ड उमामहेश्वरमंत्रादे रामचन्द्राष्टीनरशतनामकथनं नामैकाशीखिकिहिशनतमोऽध्याय: ॥ २८१ ॥

## आदितः श्लोकानां समष्ट्राङ्काः - ४८३२७

अथ द्यशीत्यधिकदिशाननमोऽध्यायः ।

दिलीप उवाच-कथितं भवता ब्रह्मन्सर्वधर्ममशेषनः । सामान्यं च विशिष्टं च म्वरूपं परजीवयोः ॥ स्वर्गापवर्गी कथिती साधनं च तयारिप । धन्यां इस्यहं द्विजश्रेष्ठ न्वत्यसादानसदा गुरो ॥ [**क्रएकस्तु संश**यश्चित्ते ममास्ति द्विजसत्तम] । कथामन्यां द्विज[+श्रेष्ट पृच्छामि न्वां कुतृहलान् ३ कथयस्व यथातथ्यमपि वात्सल्यगीरवात् । महाभागवत]श्रेष्ठो रुद्रास्त्रपुरहन्त(घात)कः ॥ कस्माद्विगहितं रूपं प्राप्तवान्सह भाषेया । योनिलिक्षस्वरूपं च कथं स्यानस्महानमनः ॥ पश्चवक्रश्चतुर्वोद्दुः श्लपाणिखिलोचनः । कथं विर्गाद्दतं रूपं प्राप्तवान्द्विजपंगव ॥ एतत्मर्वे समाचक्ष्व मित्रावरुणनन्दन ॥ 8 विसप्र उवाच-शृृणु राजन्त्रवर्ध्यामि यन्मां पृच्छिमि गाँग्वात् । विशुद्धहृदये पुंमां बुद्धः श्रेर्याम जायने ॥ स्वायंभुवो मनुः पूर्व मन्द्रे पर्वतोत्तमे । जगाम मुनिभिः सार्थ दीर्घसत्रमनुत्तमम् ॥ तिसन्समागताः सर्वे मुनयः संज्ञितव्रताः । नानाज्ञास्त्रविदः श्रेष्टा बालस्यानलप्रभाः ॥ सर्ववेदविदो विमाः सर्वेधर्मपरायणाः । वर्तमाने महासत्रं मुनयः क्षाणकल्मषाः ॥ अन्बेष्टुं देवतातत्त्वं मिथः मोचुस्तपाधनाः ॥ ٦, ऋषय उ.चु:--विषाणां वेदविदुषां कः षृज्यो देवतां वरः । ब्रह्मविष्णुमहेशानां कः स्तुतो मुक्तिदो तृणाम् १ कस्य पादोदकं सेव्यं भुक्तोच्छिष्टं च पावनम् । कोऽव्ययः परमं धाम परमात्मा सनातनः ॥ कस्य प्रसादस्तीर्थं च पितृणां तृप्तिदं भवेत ॥ वसिष्ठ उवाच-तेषां समुपविष्टानामिति वादा महानभूत् । रुद्रमुकामिति प्रोचुः केचिद्त्र महर्षयः ॥

ब्रह्मेंव पूज्य इत्यन्ये वदन्ति मुनिसत्तमाः । सूर्य प्वाऽऽत्मनां पूज्य इत्यन्ये पाहुरर्चकाः ॥ १ः योऽसो सर्वगतः श्रीमाञ्श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । अब्ययः पुण्डरीकाक्षो वासुदेवः परात्परः ॥१९

<sup>\*</sup> इदमर्थं ट. पुस्तकस्थम् । + धनुश्चिद्वान्तर्गतः पाटः क. ज. प. पुस्तकस्थः ।

९ क. ज. 'र्वकर्म । २ फ. ज. 'हुरुत्तमाः । यो ।

| अनादिनिधनो विष्णुः स एव परमेश्वरः । संपूज्यो देवताश्रेष्ठ इत्येके प्रोचिरे द्विजाः ।।<br>तेषां विवदतां तत्र मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।। | ?4    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| मनुरुवाच                                                                                                                               |       |
| बुद्धसत्त्वमयो योऽमी कल्याणगुणवान्त्रभुः । पुण्डरीकेक्षणः श्रीमाञ्श्रीपतिः पुरुषोत्तमः ।।                                              | १७    |
| विपाणां वेदविद्षामेक एवार्चितः प्रभुः । विपाणां नेतरे पृज्या रजस्तमोविमिश्रिताः ॥                                                      | 28    |
| विसष्ठ उवाच—                                                                                                                           |       |
| इति तस्य वचः श्रुत्वा मर्व एव महर्षयः । भृगुं तपोनिधि विषं प्रोचुः प्राञ्जलयस्तथा ॥                                                    | १९    |
| ऋषय अनु:—                                                                                                                              |       |
| अस्मार्क संगयं छेर्नुं त्वं समर्थोऽसि सुत्रत । ब्रह्मविष्णुमहेशानामन्तिकं व्रज सुव्रत ॥                                                | २०    |
| गन्ता तेषां समीपं तु तथा दृष्ट्वा तु विग्रहान । शुद्धसन्वगुणं तेषां यस्मिन्संविद्यते मुने ॥                                            | 38    |
| स एव पूज्यो विप्राणां [ अनेतरम्तु कदाचन । शुद्धसन्त्रमयः साक्षाह्रह्मण्यः] स भविष्यति                                                  | 22    |
| [-तीर्थप्रमादवाङ्कांके विप्राणां स <b>ेभविष्यति ]। देवतानां पितृणां च तस्यो</b> च्छिष्टं सुपावनस्                                      |       |
| तम्माद्याहि मुनिश्रेष्ठ विवुधानां निवासनम् । क्षित्रं कुरु मुनिश्रेष्ठ सर्वेलोकहितं प्रभो ॥                                            | २४    |
| र्वामप्र उत्राच—                                                                                                                       |       |
| एवमुक्तस्तनस्तुर्ण केलासं मुनियत्तमः । जगाम वामदेवेन यत्राऽऽस्ते रूषभध्वजः ॥                                                           | २५    |
| मृहद्वीरमुपागम्य शंकरम्य महात्मनः । शलहस्तं महारोदं नन्दि दृष्ट्वाऽत्रवीद्विजः ॥                                                       | २६    |
| भृगुक्तवाच —                                                                                                                           |       |
| संप्राप्तोऽहं भुगुर्विष्ठो हरं द्रष्टुं सुरोत्तमम् । निवेदयम्व मां शीघ्रं शंकराय महात्मने ॥                                            | २७    |
| र्वासप्र उवाच—                                                                                                                         |       |
| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नन्द्री सर्वगणेश्वरः । उवाच परुषं वाक्यमहर्षिममितौजसम् ॥                                                         | २८    |
| न्यान —                                                                                                                                |       |
| असांनिध्यं प्रभोस्तस्य देव्या क्रींडान शंकरः । निवर्तस्य निवर्तस्य यदि जीवितुमिच्छसि।                                                  | ।२९   |
| र्वासण उवाच                                                                                                                            |       |
| एवं निराक्नतस्तेन तत्रातिष्ठन्महातपाः । वहनि च दिनान्यस्मिन्युद्धारेऽपि शांकरे ॥                                                       | 30    |
| भगरुवाच                                                                                                                                |       |
| नार्यासंग्रह्में सुरुपान्यामुब्रम्हयते । योनिलिङ्गस्वरूपं वे तस्मात्तस्य भविष्यति ॥                                                    | \$ 8  |
| बाह्यणं मां न जानाति तमसा समपागतः । अब्रह्मण्यत्वमापना ह्यपुज्याऽसा द्विजन्मनास्।                                                      | 1133  |
| तस्माद्भं जलं पुष्पं तस्मं दत्तं हिवस्तथा । निर्माल्यमस्य तत्सर्वे भविष्यति न संज्ञयः ॥                                                | \$ \$ |
| वसिए उवाच—                                                                                                                             |       |
| एवं शप्त्वा महातेजाः शंकरं लोकपूजितम् । उवाच गणगत्युग्रं निन्दं शूलथरं नृप ॥                                                           | ₹8    |
| VIII-13                                                                                                                                |       |
| रुद्रभक्ताश्च ये लोके भस्मलिङ्गास्थियारिणः। ते पाषण्डत्वमापन्ना वेदबाह्या भवन्तु वै।।                                                  | ₹G    |
| * धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठः क. ज. फ. पुस्तकस्थः । + धनुश्चिद्रान्तर्गतः पाठः क. ज. फ <b>. पुस्तकस्थः</b> ।                              |       |
| * धनु।श्वदान्तगतः पाठः क. ज. फ. पुस्तकस्यः । 🛨 पशुः पदः । 🕶                                                                            |       |

| वसिष्ठ उवाच                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ष्दं भ्रप्तवा मुनिस्तत्र रुद्रं त्रिपुरइन्त(घात)कम् । जगाम ब्रह्मलोकं वै सर्वलोकनमस्कृतम् ॥ | ÞŞ            |
| तत्र देवैः सहाऽऽसीनं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम् । दृष्टा पाञ्जलिना देवं प्रणनाम महामितः ॥        | e f           |
| त्रणम्य पुरतस्तस्य तूष्णीमास महातपाः । तं दृष्ट्वा मुनिशार्दृलं रजोगुणसमादृतः ॥             | 36            |
| नार्चयामास भाताऽसौ महर्षि समुपागतम् । प्रत्युत्थानं प्रियं वाक्यं न कृतं तस्य वेधसा ॥       | 36            |
| षे अर्थेणेव महता तस्थी तत्राम्बुजासनः । तं दृष्टा रजसोद्रिक्तं महर्षिः पङ्कजासनम् ॥         |               |
| च्याजहार महातेजा वाक्यं लोकपितामहम् ॥                                                       | 80            |
| भृगुरुवाच                                                                                   |               |
| रजसा महतोद्रिक्तो यस्मान्मामवमन्यसे । तस्मान्त्रं सर्वलोकानामपृज्यन्त्रं समाप्नुहि ॥        | 85            |
| बसिष्ठ उत्राच—                                                                              |               |
| एवं शप्तवा महात्मानं ब्रह्माणं लोकपृजितम् । जगाम सहसा विषो भगवन्मन्दिरं भृगुः ॥             | 83            |
| <b>प्रविद्य वैष्णवं लोकं क्षीराब्धेरुत्तरे</b> तटे । तत्र स्थितमहाभागः पुज्यमानो यथाईतः ॥   | 83            |
| तत्रानिवार्थमाणुस्तु निविष्टोऽन्तःपुरं द्विजः । प्रविदय नाम्मिन्विमले विमाने रविसंनिभे ॥    | ४४            |
| श्वयानं नागपर्थक्के ददर्श कमलापतिम् । लक्ष्मीकरसरोजाभ्यां मृज्यमानपदद्वयम् ॥                | ४५            |
| तं इष्ट्रा मुनिशार्द्को भृगुः कोषसमन्वितः । सब्यं पाटं प्रविक्षेप विष्णोवैक्षसि शोभिते ॥    | ४६            |
| तूर्णमुत्याय भगवान्धन्योऽस्मीति वदनमुदा । हस्ताभ्यां चग्णं तम्य पीडयामास हर्षितः ॥          |               |
| <b>भ्रनेर्मृ</b> दिन्दा तन्पादं मधुरं वाक्यमब्रवीत् ।।                                      | 84            |
| विष्णुरुवाच                                                                                 |               |
| भन्योऽस्म्यद्येव विपर्षे कृतकृत्योऽस्मि सर्वदा । त्वत्पादम्पर्शनादेहे मङ्गलं मे भविष्यति ॥  | 86            |
| समस्तसंपन्समवाशिहेनवः समुन्थिनापन्कुल्युमकेनवः ।                                            |               |
| अपारसंसारसमुद्रसेत्वः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपासवः ।।                                       | 80            |
| विश्रपादरजो यस्य देहे तिष्ठति सर्वदा । गङ्गादिसर्वतीर्थानि तस्य तिष्ठन्त्यसंशयम् ॥          | G (           |
| वसिष्ठ उवाच—                                                                                |               |
| <b>इत्युक्त्वा सहस्रोत्थाय देव्या सार्थ जनार्दनः । भक्त्या समर्चयामास</b> दिव्यस्रकचन्दनारि | इभि           |
| तं र्द्या मुनिकार्द्त्यं दर्पपूर्णाश्चर्याचनः । उत्थायाऽऽसनमुख्यात्तं प्रणनाम द्यानिधिम् ॥  |               |
| <b>कृताञ्च</b> लिपुटो भृत्वा हर्षान्त्राह महातपाः ॥                                         | <del>લ્</del> |
| भृगुरुवाच                                                                                   |               |
| अहो रूपमहो सान्तिरहो ज्ञानमहो दया । अहो सुनिर्मला क्षान्तिरहो सत्त्वगुणो हरेः ॥             | G             |
| नैसर्गिकं शुभं सत्त्वं तथेव गुणवारियेः । नान्येषां विद्यते किचित्सर्वेषां त्रिद्वीकसाम् ॥   | ۹.            |

अहां रूपमहा शान्तिरहा ज्ञानमहा द्या । अहां सुनियेला शान्तिरहां सत्त्वगुणो हरेः ॥ ५ नैसर्गिकं शुभं सत्त्वं तथेव गुणवारियेः । नान्येषां विद्यते किंचित्सर्वेषां त्रिद्वोकसाम् ॥ ५ अह्मण्यश्च शरण्यश्च त्वमेव पुरुषात्तमः । [श्वाह्मणानां न्वमेवेशो नान्यः पृत्रयः सुरः कचित् येऽर्चयन्ति सुरानन्यांस्त्वां विना पुरुषोत्तम] । ते पाखण्डत्वमापन्नाः सर्वलोकविगहिताः ॥ ५ विमाणां वेदविदुषां त्वमेवेज्यो जनार्द्वाः । नान्यः कश्चिन्सुराणां च पूजनीयः कदाचन ॥ ५ अन्यर्थे ब्रह्मस्द्राचा रजस्तमोविमिश्चिताः । त्वं शुद्धमस्त्वगुणवान्पूजनीयोऽग्रजन्मनाम् ॥ ५

| <sub>त्वत्पा</sub> दसलिलं सेव्यं पितृणां च दिवौकसाम् । सर्वेषां भृसुरा <mark>णां च मुक्तिदं कल्पपापइम् ५</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| त्वक्रकोच्छिष्टशेषं वै पितृणां च दिवौकसाम् । भूसुराणां च सेव्यं स्याक्षान्येषां तु कदाचन६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| (1/418 - 11/2) 11 - 1/2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २          |
| नान्यं देवं तु वीक्षेत ब्राम्मणो न च पूजयेत् । नान्यप्रसादं भुञ्जीत नान्यस्याऽऽयतनं विश्लेत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>F</b>   |
| न ददानि हि यो विपः पिनृणां श्राद्धकर्मणि । तद्धक्तमकं तीर्थं च तत्सर्वे निष्फुरुं भवेत् ॥६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| abendultational in the surface of th | १५         |
| Intelligit that the first the South of South and the Property of the South of the S | F          |
| तस्मान्त्रमेव विमाणां पूज्यो नान्योऽस्ति कश्चन । मोहाद्यः पूज्येदन्यान्स पाखण्डी भविष्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त॥         |
| त्वं हि नारायणः श्रीमान्वासुदेवः सनातनः । विष्णुः सर्वगतो नित्यः परमात्मा महेश्वरः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६८         |
| त्वमेव सेव्यो विपाणां ब्रह्मण्यः गुद्धसत्त्ववान् । पृज्यन्वाद्वाह्मणानां वै गुद्धसत्त्वगुणादपि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इ ९        |
| Madina calul Mimalandinio i falat in tiet i i ti a comine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90         |
| Billiolisti simani dirattara a dalat ara da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 ?<br>2 ~ |
| ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरन्ययः । ब्रह्मण्यो भगवान्कृष्णो वासुदेवोऽच्युतो हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(;</b>  |
| ब्रह्मण्यो नार्गमहः स्यात्तथा नारायणाऽव्ययः। ब्रह्मण्यः श्रीधरः श्रीशो गोविन्दो वामनस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1था        |
| SERIORI CIRILERO MENTO ACCITATO A CONTRACTOR | 98         |
| - 레티UU, 네티테이의 디에는 아버티오아 이것이 트리아드가 네트리아 그런 / '' 이 그 그 그는 ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७५<br>७६   |
| ब्रह्मण्यश्र हुप्रक्रिश्च प्राप्ताचा समाहमा । यमा स्वक्तार्थमा गाउरार । ४००० र ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७७         |
| ज्ञारायणाय श्राभाय पण्डराकतणाय च । नेना अल्ले अव्यवसाय राष्ट्रियां गाँउरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৬৬<br>৬৬   |
| कल्याणगणपणायं नमस्त प्रमान्मन । नमा अल्प्यद्यात ततार्यर्य पर्वत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७९         |
| प्रदुम्नायानिरुद्धाय तथा संकर्षणाय च । नमो ब्रह्मण्यदेवाय सर्वदेवस्वरूपिणे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60         |
| वाराहवपुषे नित्यं त्रयीनाथाय ने नमः । नमा ब्रह्मण्यदेवाय नागपर्यङ्कशायिने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८१         |
| राजीवदलनेत्राय राघवाय नमी नमः। मायया मोहिनाः सर्वे देवाश्च ऋषयस्तव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८२         |
| न जानन्ति महात्मानं सर्वेलांकेश्वरं प्रभो । त्वां न जानन्ति भगवन्सर्वेवेदविद्रोऽपि हि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63         |
| नामरूपगुणैः श्रीदा चारित्रेरापि दुष्करैः । परन्यसूचकं सत्त्वं तत्र वेदितुमीश्वर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1        |
| मर्हापिभिः प्रेषिनोऽहमागनोऽस्मि नत्रान्तिकम् । तत्र शीलं गुणाञ्ज्ञातुं चरणं मम केशव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८४         |
| दत्तं वक्षसि गोविन्द् तत्क्षन्तव्यं क्रुपानिधे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          |
| विसष्ठ उवाच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| एवमुक्त्वा भृगुर्देवं प्रणम्य च मुहुर्मुहुः । दिच्यैर्महर्षिभिस्तत्र पूज्यमानो महात्मभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64         |
| पनजेगाम ज्ञातमा यह ऋषिममागम् । समागत् महत्मिनि तत्र ६५। ५६५५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6          |
| प्रत्युत्थाय नमस्कृत्वा पूजां चकुर्विधानतः । तेषां विज्ञापयामास तत्सर्वे मुनिपुंगवः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

भृगुरुवाच— रजस्तमोगुणोद्रिक्तौ विधीश्वानौ सुरोत्तमौ । श्रप्तौ मया न पूज्यौ तौ विप्राणामृषिसत्तमाः ॥८८ अब्रह्मण्यत्वमापन्नो गर्दितं रूपमास्थितः । श्रप्तः केलासशिखरे शंकरस्तमसाऽऽवृतः ॥ ८९

बुद्धसस्वमयो विष्णुः कल्याणगुणसागरः । नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां दैवतं हरिः ॥ **ब्रह्मण्यः श्रीपतिर्विष्णुर्वासुदेवो जनार्दनः । ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो हरिरच्युतः ।। ९१** स एव पूज्यो विमाणां नेतरः पुरुषर्षभः । मोहाद्यः पूजयेदन्यं स पाषण्डी भविष्यति ॥ स्मरणादेव कृष्णस्य विमुक्तिः पापिनामपि । तस्य पादोदकं सेव्यं भुक्तोच्छिष्टं च पावनम् ९३ स्वर्गापवर्गदं नृणां ब्राह्मणानां विशेषतः । विष्णोर्निवेदितं नित्यं देवेभ्यो जुहूयाद्धविः ॥ पितृभ्यश्रेव तद्द्यात्सर्वमानन्त्यमश्चुने । यो न दद्याद्धरेर्भुक्तं पितृणां श्राद्धकर्मणि ॥ अक्षन्ति पितरस्तस्य विष्पूत्रं सततं द्विजाः । तस्माद्विष्णोः प्रमादो वे सेवितव्यो द्विजन्मनाम् ॥ इतरेषां तु देवानां निर्माल्यं गर्हिनं भवेत् । सकृदेव हि योऽश्नानि ब्राह्मणो ज्ञानदुर्लभः ॥ ९७ **निर्माल्यं शंकरादीनां स चाण्डालो भवेद्**ध्ववम् । कल्पकोटिसहस्राणि पच्यते नरकाग्निना ॥९८ निर्माल्यं भो द्विजश्रेष्टा रुद्रादीनां दिवोकसाम् । रक्षोयक्षपिशाचात्रं मद्यमांसममं म्मृतम् ॥ ९९ तद्वाह्मणेने भोक्तव्यं देवानां भुक्षि(नामार्पे)तं हितः । तम्माद्वयं परित्यज्य विष्णुमेव सनातनम् पुजयध्वं द्विजश्रेष्ठा यावज्जीवमतन्द्रिताः । तद्विष्णाः परमं धाम सत्यं ज्योतिरसंशयाः ॥ तापादिपश्चसंस्कारेरन्विष्य शुभचेतमा । अप्राकृतं हरि सम्यगर्चयध्वं द्विजपेभाः ॥ चक्राङ्कितभुजा विमा भवन्त्यपाकृताः शुभाः । चक्रलाञ्छनहीनाम्न् प्राकृताम्तामसाः स्मृताः ॥ तस्मात्प्राकृतसंसर्गपापोघद्दनं हरेः । प्रतप्तं विभृयाचक्रं शहं च भुजमृलयोः ॥ 808 अर्ध्वपुण्डाणि चाक्रेषु धृत्वा शास्त्रोक्तमागतः । अचयेन्मन्त्रग्रनेन विधिना पुरुषान्तमम् ॥ 904 तस्य मसादसेवां च कुर्यान्नित्यमनिद्धनः । तस्याऽऽवरणपृजायां त्रिटशानचेयन्मदा ॥ १०६ तमेव सर्वयद्वानां भोक्तारं परमेश्वरम् । ज्ञान्वा वं जुहुयाद्याज्ञपेद्वं सततं द्विजाः ॥ و ع با

वसिष्ठ उवाच--

**एवगुक्तास्तु ते सर्वे ऋषयः क्षीणकल्मषाः । नमस्कृत्य** भृगुं सम्यगृत्तुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ १०८ अख्य अत्तुः---

भगवन्संश्चयच्छेत्ता त्वमेव द्विजसत्तम । त्वं वे लोकं गतिर्ब्रह्मम्त्वमेव परमा गतिः ॥ १०० त्वमेव परमो धर्मस्त्वमेव परमं तपः । त्वत्यसादाद्वयं विष्ठा भविष्यामा हि नात्यथा ॥ ११०

वसिष्ठ उवाच-

एवं स्तुत्वा भृगुं वित्रं सर्व एव महर्षयः । नम्मान्संनाप्तमन्त्रा व पूजयामासुरच्युतम् ॥ 999 एतत्ते सर्वमाख्यानं प्रसङ्गान्पार्थिवात्मज । रामस्य इस्तकमलस्पर्शनार्द्धं नृपोत्तम ॥ 885 भविष्यत्यपलं तच रूपं लोकविगर्हिनम् । राघवः सर्वदेवानां पावनः पुरुषोत्तमः ॥ 993 स्पृष्टा दृष्टाश्च तेनेव विमलाः शंकराद्यः । सर्वेषामपि द्वानां पिता माता जनादनः ॥ 888 त्राता च सर्वलोकानां वत्सलो गुणसागरः । तमेव शरणं गच्छ यदीच्छिस परं पदम् ॥ ११५ एतत्ते सर्वमारूयातं पुराणं वेदसंमितम् । ब्रह्मणा कथितं राजन्मनोः स्वायंभुवेदन्तरे ॥ 998 यस्त्विदं श्रावयेभित्यं पठेद्वा सुसमाहितः । अनन्यभक्तिः श्रीशस्य जायते तस्य सर्वदा ॥११७ विद्यार्थी लभते विद्यां धर्मार्थी धर्ममामुयात् । मोक्षार्थी लभते मोक्षं कामार्थी लभते सुखम् ११८ द्वादश्यां श्रवणे सूर्यचन्द्रयोष्रेष्ठणे तथा । अमावास्यां पीर्णमास्यां पठेळक्तिसमन्वितः ॥ 336 स्रोकार्षे स्रोकपादं वा पठेग्रस्तु समाहितः । अश्वमेशमहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥ १२०

[\*एतदेव यदा पग्रमभृद्धेरण्मयं जगत् । तहुत्तान्ताश्रयं तद्वत्पाग्रमित्युच्यते बुधैः ॥ १२१ पाग्रं तत्पश्चपश्चाश्वत्सहस्राणीइ पठ्यते । तत्पुराणं च यो द्यात्सुवर्णकमलान्वितम् ॥ १२२ ज्येष्ठे मासि तिलेर्युक्तं सोऽश्वमेधफलं लभेत् ] । इत्येतत्कथितं गृह्यं पुराणं पंत्रसंद्वितम् ॥ १२३ सूत उवाच— एवमुक्तो वसिष्ठेन गुरुणा नृपभासुरः । प्रणम्य च गुरुं राजा पूजियत्वा यथाईतः ॥ १२४ तम्मात्संप्राप्तमन्त्रोऽसौ विधिना द्विजमत्तमात् । अर्चियत्वा ह्षीकेशं यावज्जीवमतन्द्रितः ॥ काले हिरपटं प्राप योगिगम्यं सनातनम् ॥ १२५

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे भ्रगुशापकथनं नाम द्यर्शात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८२ ॥ इति श्रीमहामुनिच्यासप्रणीते महापुराणे पाद्मे षष्ठमुत्तरखण्डं समाप्तम् ॥ ६ ॥

आदितः श्लोकानां समष्ट्यद्भाः — ४८४५२

अध्यायानामादिनः समख्यङ्काः—६२८

## समाप्तिमगमदिदं पाद्मं महामुनिव्यासप्रणीतमष्टा-दशपुराणान्तर्गतं महापुराणम् ।

धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाटो इ. पुस्तकस्थः । + इदमर्धं क. ख. ज. पुस्तकस्थम् ।